प्राचीनाचार्यकृतभाष्योपेतं, श्रीविसाहगणिमहत्त्रणीतम्त

# निशीथ-सूत्रमें

ब्याचार्यप्रवर श्री जिनदासमहत्तरविरचिनया

विशेषचृण्यां समलंकृतम्

विशतितमोद्देशकस्य सुवीधारुयया संस्कृत-च्यारुयया सहितञ्च

चतुर्थों विभागः

उदेशकाः १६-२०

सम्पादकः उपाध्याय कवि श्रमर सुनि सुनि कन्हैयालाल 'कमलं



श्रागम - प्रतिष्टान १ ज्ञान - पर्द, श्रागरा प्रकाशक:

सन्मित ज्ञान - पीठ. लोहामंडी : ग्रागरा

प्रथम मंस्करण मन् १६६० बीर मंबत् २४=६ विक्रम मंबत् २०१६

> मृन्य: चार भाग राज-संस्करण १००) साधारण संस्करण ६०)

मुद्रकः प्रेम प्रिटिंग प्रेस, राजासंद्री, प्रांगना

आचार - शास्त्रिक के सतर्क एवं सजग ममीं अध्येताओं को

—૩વાદયાય અગર સુનિ

### प्रकाशकीय

निशीयचूणि का यह चतुर्थ ख़राड, पाठकों की सेवा में पहुँच रहा है। आशा की थी कि तीसरे ख़ग्ड के अनन्तर शीघ्र ही चतुर्थ ख़ण्ड का प्रकाशन किया जा सकेगा, किन्तु आशा के ठीक विपरीत इसके प्रकाशन में विलम्ब हो गया है।

वात यह हुई कि श्रद्धे य उपाध्याय श्री ग्रमरमुनि जी महाराज को वीच में एक चातुर्मास के लिए ग्रालवर जाना पड़ा ग्रीर इस चातुर्मास के लिए ग्रागरा में ठहरे भी, तथा सम्पादन के शेप कार्य की पूर्णाहुित के लिए सोत्साह उपकम भी किया; किन्तु दीर्घ काल तक ग्रस्वस्थ रहने के कारण सम्पादन-कार्य में यथेष्ठ प्रगति न हो सकी। उचर दूसरे सम्पादक मुनि श्री कर्न्ह्यालाल जी 'कमल' ग्रपने श्रद्धे य गुरुदेव स्थिवर श्री फतेहचन्द जी महाराज की ग्रस्वस्थता के कारण सुदूर राजस्थान की ग्रीर विहार कर गये। ग्रस्तु, हम प्रतिज्ञात समयाविध के ग्रन्दर पाठकों की उत्सुकता का यथोचित स्वागत करने में ग्रसमर्थ रहे।

श्राप जानते हैं, ज्ञानपीठ के साधन वहुत सीमित हैं। हमें यह स्वीकार करने में जरा भी श्रापित नहीं कि ज्ञानपीठ इतने वड़े महान् ग्रन्थ को प्रकाशित करने की क्षमता नहीं रखता है; फिर भी कुछ साहित्य-प्रेमी सज्जनों का, जो श्रपने नामोल्लेख की भी श्रपेक्षा नहीं रखते, कुछ ऐसा उत्साहवर्षक सहयोग रहा है कि हम इस भगीरथ कार्य को श्राञ्चातीत सफलता के साथ सम्पादन कर सके।

निशीय-चूर्णि के प्रस्तुत प्रकाशन ने देश एवं विदेश के विद्वज्ञगत् में काफी समादर का स्थान प्राप्त किया है, ग्रीर इसके लिए हमें ग्रनेक स्थानों से मुक्त हृदय से साधुवाद मिला है तथा हमें ग्रन्य ग्रनेक प्राचीन ग्रन्थों के प्रकाशन के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है। संभव है, हम प्रस्तुत ग्रन्थ के जैसे ही ग्रन्य विराट् ग्रन्थों का यथावसर प्रकाशन कर सकें एवं भारतीय साहित्य की थी-वृद्धि में ग्रपना ग्रभीष्ट योग दे सकें।

**सोनाराम जैन** मन्त्री, सन्मति ज्ञानपीठ ग्रागरा

### सम्पादकीय

यह निशीथचूर्णि का चतुर्थ खग्ड है, श्रार श्रव निशीथचूर्णि श्रपने में पूर्ग है। इतने बड़े भीमकाय ग्रन्थ का सम्पादन एवं प्रकाशन इतनी जीव्रता के साथ पूर्ण होना, वस्तुनः एक श्रारचर्य है। जिस गति से प्रारम्भ में सम्पादन एवं मुद्रण चल रहे थे, योदे वही गिन ग्रन्त नक वनी रहती, तो संभव था, इतना विलम्ब भी न होता। परन्तु कुछ ऐसी विघ्न-परम्परा उपस्थित होती रही कि हम चाहते हुए भी तदनुसार कुछ न कर सके।

निशीयचूिण ग्रद्याविध कहीं भी मुद्रित नहीं हुई है। यह पहला ही मुद्रण है। ग्रनः सम्पादन से सम्बन्धित सभी प्रकार की सतर्कता रखते हुए भी, हम, ग्रीर नो गया, श्रपनी कल्पना के श्रनुसार भी सफल नहीं हो सके। कारण यह था कि लिखिन पुस्तकः-प्रतिया श्रधिकतर श्रयुद्ध मिलीं, श्रीर ताडपत्र की प्रति तो उपलब्ध ही न हो नकी । वात यह भी थी कि इस प्रकार का सम्पादन-कार्य हमारे लिए पहला ही था, जिला दिए 'सर्वारग्या हि दोपेण धूमेनाग्निरियाष्ट्रताः' कहा गया है। ग्रस्तु, सम्पादन में बुटियां नहीं है, जो हमारे भी ध्यान में हैं, परन्तु, एतदर्थ क्षमायाचना के अतिरिक्त, अब हम अन्य कुछ, कर भी तो नहीं सकते।

प्रस्तुत सम्पादन का विद्वज्ञगत् में बड़ा ग्रादर हुग्रा है । विष्वविद्यालय नथा तत्स्न श्रन्य सर्वोच्च शिक्षा-संस्थास्रों ने श्रपने पुस्तकालयों के लिए इस ग्रन्थ की प्रतियां मॅगाई है, अध्ययन के बाद मुक्त भाव से प्रशंसा-पत्र प्रेषित किये हैं। भुवनेश्वर (उड़ीमा) में, ग्रवहृत्र में आयोजित 'अस्विल भारतीय प्राच्य विद्या-परिपद्' (आल इंप्या घोरिएंड्स के बीसवें अधिवेशन के प्राकृत एवं जैन धर्म विभाग के सम्बद्ध डा॰ गांडेनरा ने भी कि प्रिभाषण में प्रस्तुत सम्पादन को 'नोंध-पात्र' गिना है। विद्वान सुनियरों के प्रि चोलकर इने सराहाँ है। हमें प्रसन्नता है कि हमान यह नगण्य कार्य, साहि नीय विधिष्ट स्थान प्राप्त कर गका।

उत्तर हम गया दें ! हमारा काम एक प्राचीन पन्य की, जी धव नेनों की सीमा में ही प्रायः काल-यापन कर रहा था, मात्र, र हमने ला दिया । हमारी हिंह मुन्दिस्द रूप में शानीपानल परमारा के हैं ? उन्होंने पता जिना है ? यह यात के र

ग्रौर उस युग में भी वह कहाँ तक ग्रौचित्य की सीमा में था? हमारे ग्रपने साम्प्रदायिक पक्षवद्ध मनोवृत्ति के व्यक्ति क्या कहेंगे ग्रौर क्या नहीं? उनसे प्रशंसा प्राप्त होगी ग्रथवा निन्दा? यह सब सोचना साहित्यकार का काम नहीं है। साहित्यकार का काम है, शुद्ध भाव से ज्ञान-साधना करना। ग्रौर वह हमने 'यावद्वुद्धिवलोदयं' की है। वस, ग्रपना कार्य पूरा हुग्रा।

निशीथ-चूणि को हम जैन-साहित्य का, जैन-साहित्य का ही नहीं, भारतीय साहित्य का एक महान् ग्रन्थ मानते हैं। जैन-ग्राचार का यह शेखर ग्रन्थ है। ग्राचार-शास्त्र की गुत्यियों का रहस्योद्घाटन, जैसा इस ग्रन्थ में हुग्रा है, वैसा ग्रन्यत्र दुर्लभ है। भारतीय इतिहास तथा लोक-संस्कृति की प्रकट एवं ग्रप्रकट विपुल सामग्री का तो एक प्रकार से यह विश्व-काप ही है। इसके ग्रध्ययन के विना, निशीथ-सूत्र एवं ग्रन्थ छेद-सूत्र कथमिप छुद्धिगम्य नहीं हो सकते; यह हमारा ग्रधिकार की भाषा में किया जाने वाला सुनिश्चित दावा है, जो किसी के भी मिथ्या प्रचार से भुठलाया नहीं जा सकता। निशीथ-चूणि क्या है, ग्रौर उसमें ऐसा क्या कुछ है, जो वह पौर्वात्य एवं पाश्चात्य, तथेव जैन एवं जैनेतर सभी विद्यानों के ग्राकर्षण का केन्द्र वनी हुई है? इसके लिए पं० दलसुखभाई मालवणिया (प्राध्यापक—जैन-दशन, हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी) की विस्तृत प्रस्तावना 'निशीथः एक ग्रध्ययन' का ग्रवलोकन किया जा सकता है। पिएडत जी ने गम्भीर ग्रथच तलस्पर्शी ग्रध्ययन के साथ जो तत्कालीन ऐतिहासिक स्थिति का विश्लेपण किया है, वह विद्वल्यात् को चिकत कर देने वाला है। हम यहां इस सम्वन्य में स्वयं ग्रौर कुछ लिखकर पुनर्शक नहीं करना चाहते।

यह ठीक है कि चूणि एक मध्यकालीन प्राचीन कृति है, एक विशेष संप्रदाय एवं परम्परा से सम्बन्धित है, वह उग्र साध्वाचार की अपकान्ति के एक विलक्षण मोड़ पर राव्दवह हुई है, उस पर देश एवं काल की वदली हुई परिस्थितियों का भी अनेकविध प्रभाव पड़ा है। यस्तु, चूणि की कुछ वातें ऐसी हैं, जो अटपटी सी हैं, जैन धर्म की सूल परम्परा काफी दूर जा पड़ी हैं। परन्तु इस सबसे क्या! पाठक को अपनी बुद्धि का उपयोग करना हिंस के नीर-क्षीर-विवेक से काम लेना है। किसी भी छद्मस्य ग्राचार्य की सभी वातें पूर्ण संग्राह्म हों, एवं सर्वप्रकारेण सभी को मान्य हों; यह तो न कभी हुम्रा है, और न कभी "पन्नासिमक्खए धर्म्यं" का उत्तराध्ययमसूत्रीय सन्देश ब्राखिर किस काम ब्रायेगा! इस का स्थान फ के लिए, वह भी काफी स्पष्टता के साथ, लिख चुके हैं। अस्तु हम समभते हैं, तथा हमें अन्य चूणि की तद्युगीन कुछ अटपटी वातों को ही अग्रस्थान देकर अनर्गल है, हम प्रस्तुत ग्रं वे अपने कलुपित ग्रह का ही कुप्रदर्शन कर रहे हैं। यदि कोई गुलाव पुप्प में केवल कांटे ही देखता है; यदि कोई निर्मल चन्द्र में मात्र कलंक यह उसके 'दोषहिएएरं मनः' का ही दोष कहा जायगा, और क्या ?

भाव से निज्ञीय-चूर्णि का ग्रघ्ययन करना चाहिए। ग्राचार्य गात् की सूक्ष्मताग्रों का, उतार-चढ़ावों का वड़ी कुशलता के ठोर, कठोरतर एवं कठोरतम चर्या को ग्रग्रस्थान देते हुए पाघक को, कथंचित् ग्रपवाद-प्ररूपणा के द्वारा, सर्वथा श्रापश्रष्ट होने से संरक्षण भी दिया है। श्राम्बर 'जीवन्नरो मद्रशतांनं पश्येत्' के यथायंवादी सिद्धान्त को कोई कैसे सहसा अपदस्य कर मकता है? साधना और जीवन का प्रामाणिक विश्लेषण करने की दिया में, चूणि, एक महत्त्वपूर्ण उपादेय सामग्री प्रस्तुत करती है। कुछेक प्रतिकूल वातों को छोड़कर, शेप समस्त ग्रन्थ सूत्रार्थ की गंभीर एवं उच्चतर विपुल सामग्री से श्रटा पड़ा है। श्रास्तिर, २० × ३० श्रठपेजी १६७३ पृष्ठों के महाग्रन्थ की ग्रमूल्य चिन्तन सामग्री से, कुछेक प्रतिकूल वातों की कल्पित भीति से वंचित रहना, विचारमूढ़ता नहीं तो और क्या है? 'श्रल्यस्य हेतार्बहु हातुमिच्छन्, विचार-मृद्धः प्रतिभासि में त्यम्।' श्रस्तु, श्राद्या है श्राज का चिन्तनशील तटस्य साधक, श्रपनी तत्त्वसंग्राहिणी प्रतिभा के उज्ज्वल प्रकाश में, सारासार का ठीक मूल्यांकन करके, स्वपर की संयम-साधना को निरन्तर उज्ज्वल में उज्ज्वलनर वनायेगा।

मुनि श्री ग्रखिलेशचन्द्र जी का, प्रस्तुत सम्पादन-कार्य में, प्रारंभ से ही उत्साहवद्ध के सहयोग रहा है। उनकी व्यवस्था-चुद्धि के द्वारा, समय-समय पर काफी सुविधाएँ उपलब्ध हुई हैं। श्रस्तु, उनकी मधुर स्मृति का समुल्लेख, यहां हमारे लिए ग्रानन्द की वस्तु है।

महाबीर-दीक्षा-कल्याणक, मार्गीदार कृ० दशमी, वीराव्द २४५६ —उपाध्याय श्रमरमुनि –मुनि कन्हेंयालाल

### साधना का अनेकान्त

जे ग्रासवा ते परिस्सवा, जे परिस्सवा ते ग्रासवा।

—जो ग्रालव के हेतु हैं वे कभी संवर के हेतु हो जाते हैं, ग्रीर जो संवर के हेतु हैं वे कभी ग्रान्यव के हेत्र भी वन जाते हैं।

—ग्राचारांग मूत्र १ । ४ । १

जे जित्रा य हेऊ, भवस्स ते चेव तित्रगा मुक्खे। गराणाईया लोगा, दुण्हवि पुन्ना भवे तुल्ला ॥२४२॥

--- ग्रज्ञानी एवं रागहेंपी जीवों के लिए जो संसार के हेतु हैं, वे ही समभावी एवं विवेकी ग्रात्माग्रों के लिए मोक्ष के हेतु हो जाते हैं। ये भव तथा मोक्ष सम्बन्धी हेनु, संख्या की दृष्टि से, परस्पर तुल्य असंख्यात लोकाकाश परिमाण है।

— त्राचार्य हेमचन्द्र, पूष्पमाला प्रकरण्

कल्प्याकल्प्यविधिज्ञः संविग्नसहायको विनीतात्मा । दोपमलिनेऽपि लोके प्रविहरति मुर्निनिरुपलेपः ॥१३६॥

—जो कल्पनीय और अकल्पनीय की विधि को जानता है, संसार से भयभीत संयमी जन जिसके सहायक है, और जिसने अपनी आत्मा को ज्ञान, दर्जन, चारित्र और उपचार-विनय से युक्त कर लिया है, वह साधु राग द्वेप से दूपित लोक में भी राग-द्वेप से ग्रह्ता रहकर विहार करता है।

> किञ्चिच्छद्धं कल्प्यमकल्प्यं स्यात्स्यादकल्प्यमपि कल्प्यम्। पिएड: शय्या वस्त्रं पात्रं वा भेपजाद्यं वा ॥१४५॥

-भोजन, शय्या, वस्त्र, पात्र श्रयवा श्रीपध श्रादि कोई वस्तु कभी शुद्ध, श्रताएव कल्पनीय होने पर भी अकल्पनीय हो जाती है और कभी अकल्पनीय होने पर कल्पनीय हो जाती है।

> देशं कालं पुरुपमवस्यामुपघातशुद्ध परिणामान्। प्रसमीक्ष्य भवति कल्प्यं नैकान्तात्कल्प्यते कल्प्यम् ॥१४६॥

—देश, काल, क्षेत्र, पुरुप, अवस्था, उपयात ग्रीर शुद्ध परिणामों की अपेक्षा से अकल्पनीय वस्तु यनीय हो जाती है। श्रीर कोई कल्पनीय वस्तु भी सर्वथा कल्पनीय नहीं होती।

—श्राचार्य उमास्वाति, प्रशमरति प्रकरगा

ोजन, वस्त्र, तथा मकान ग्रादि जो कुछ पदार्थ साधु को दान देने के उद्देश्य से ने श्राधाकर्म कहलाते हैं। ऐसे श्राधाकर्म श्राहार श्रादि का उपभोग करने वाला प होता ही है, ऐसा एकान्त वचन न कहना चाहिए; क्योंकि-ग्राधाकर्मी ्विधि के अनुसार अपवाद-मार्ग में कर्मवन्ध के कारण नहीं होते हैं। किन्तु 'न करके ब्राहार की गृद्धि से जो ब्राधाकर्मी ब्राहार लिया जाता है ैना है। }ः

—त्राचार्य जवाहरलाल जी म० के तत्त्वावधान में सम्पादित सूत्रकृताङ्ग, द्वितीय श्रुतस्कंव, पृ० २६६

# निर्माप चृत्रिः भाष्यस्य इन्स्टीयू द गुना मे प्राप

पाण ख्वयग्रामामामामाम् विज्ञानामान् स्वाप्त । स्मिरगम्भातस्मर्गित्रामानामामामामात्रात्रात्रात्रात्रम्भभ्रति गम्। अस्मार्थरमा जन्म जन्म जन्म मिर्ग्ना निर्माति । ्रस्थित्यामाज्ञान्त्रमान्द्रतित्रत्रमानम् इतिमाञ्चलन्त्रमान्यमान्यमान्यमान्यामानम्बनात्रमानम्बनात्रमान्यमान्यम ताम्बर्द्धिमानान्त्रत्रमम्बन्द्रमानम्बन्द्रमान्।सम्बन्धिनानिन्त्रमानम्बन्धानम्बन्धिनम्बन्धिनमान्त्रमानम्बन्धान 5 २२ स्म। जिनिक्यन लिक्सिमा ज्युरादण मण भ्रायामा त्रद्र विकास नाता । । गग्ने जाता माण ५३ वर्ष सम्य पुरस्ता है। ज्यान मन्त्री पात्राता निरास स्र द्रासम् स्राक्षित्रमा माना सम्बन्धा स्राप्त मान्य माना स्राप्त मान्य माना स्राप्त माना स्राप गाउम्म माइप्रस्कितामाम् तिमाम् अन्यान् व न्यापटादिमाम् इत्रविमामित्र वत्रामामा माम्य न्यान्य न्याप्य न्याप्य न्याप्य न्याप्य न्याप्य न्याप्य न्याप्य न्याप्य प्याप माहित्रकातिग्रिनम्भामनम्भावनाद्वमुक्टमहामाम्भग्रमहिन्मान्। जन्मनामभाम कणान्यान्। जन्मनामनामभामान्। १.११ गुरार्यक्रातमानमानम् मामारिमामिष्यसानस्थि। यथन्त्रे निष् ग्रास्त्रान्त्र भदाद्य क्षेत्रसाति क्राज्याम् तदमस्त्रात्रात्रात्रात्र प्रमाणाम्

,,ਆਏਸਸਟੀ ਸਨਾਟ ਵਰਸਟੀ ਦੀ ਜਿਸ ਸੰਸੰਗ ਸੰਸੰਗ ਸਿੰਕਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਕਤੀ ਸੰਸੰਗ ਸੰਸੰਗ ਸੰਸੰਗ ਸੰਸੰਗ ਸੰਸੰਗ ਸੰਸੰਗ ਸੰਸੰਗ ਸੰਸੰਗ ਸੰਸੰਗ ਜਿਸ ਸੰਸੰਗ ਸਨਾਟ ਵਰਸਟੀ ਤੁਸਿੰਕਤੀ ਸੰਸੰਗ ਸੰਸ

त्रित्रमात्रितात्रामावत्रात्रितामात्रियमतिमस्मित्रित्याद्रमत्रायम्बस्यमज्ञतानाद्रमप्रमायम्बर्गातान्त्रविषाशिष्म

्या (क्यायाः त्राद्रेययणात्रवस्त्रास्त्रयवया वितस्त्रिमाणा। स्रवमान्यम् स्यामायण्यात्रसम्भाग्। प्रिमादाय इयावस्य स्यापाया विष्यात्रा मुस्तमान्त्र

भु स्टल इमझाल मझाविमायमाय विमानायमाय मार्थिय शिक्षितिम मिर्गिय मिर्गिया मार्थिम मार्थिय मिर्गिय मार्थिय मिर्गिय

रत्र भुत्रप्रतिवसम्मन्नायाग्रिसम्बन्धामाभित्रम्बात्रोविमुटमाबात्ता।विनिच्यदेवञ्चममान्नगाञ्चमाञ्जनात्राद्वात्र

्त्रित्रविषय्वेद्यामार्थ्यम्ब्राह्यमालाद्यम्भ्यम्बर्धारमानसाय्यानिष्ठभ

# निशीय भाष्य मूल : भाण्डारक्तर इन्स्टीब्र्ट पूना से प्राप

|एकामग्रिमिमम्सर्मनम्प्रमाग्रमाग्रामाम्बाम्बान्त्रज्ञनत्वाष्ट्रवास्याहोमामिक्पग्रित्वात्रम्माग्रमाग्रमाग्रामान नगरकाम्पागकं मुचानि म्यान्य विकारिकारिकारिकारिका स्त्रगाति द्वितिषि माग्रिकामा इतिष्य निकास्य मिन्ना |म्बन्मामाननामानानानानामानामान्यव्दिममितिहिममित्वरम्भय्गत्रवाद्वातार्थ्यमम्पन्नयाद्वातार्थ्यम्। नेन्न क्रमनत्ति छद्यावकाव्यक्त क्रमनित्र विषय छव्यनामा जिक्तरिति विषय क्ष्याच्ये वेशकाक्रया छात्रा प्रिटीवि क्रमेटि विकेग विषये क्षाये विभिन्न अस्य ग्रीयमा अष्टिना स्थाने स्थाने स्थाने स्थाने प्रति । विभाग । व |द्मामायार्याचा।त्रयम् न लाय्मतादार्ववर्णयानातात् यंमिगाद्या इदाणिव्रणाग अमग्रिमिष्गद्राज्ञाना अभागात्र **ऋट्टीपातिच् उपमञ्**ष्ठमवक्तातिप्णतिमञ्जस्क्रमावनेत्त्रसिष्टम्त्र॥ निगरिति ९मः तर्गटे णामं स्यंज्ञमा युम्दिसंब्याणि व्यवस्य वेवतमा बन्दिति विस्कृतमा वणाविमे मानाना स्यानामा स्र मध्याप्यंनीतित्वास्य्यात्। वियमभणयंगतितवातामस् यहेन याननामनामा जनमामाम दत्रामा ज्यानमामिक्ष्या॥ ॥नममचैताय।प्रमाममार्गनमिक्ष्यमानिष्य द्याति॥ *उति*।तेर्पत्राकम्मित्रम्बामित्वानवत्।ऋ<u>णगम</u>ित्रयर्गममत्रा। क्षित्रम्या अन्वराष्ट्रम्य ज्ञान्य ज्ञानम् ज्ञानम् मजनम् युम्कानना वाद्म प्राप्त विष्वा ग्रिम् गाऽदाणिनय्तिदारं।लोङ्माप्ताञ्चनकविधा क्टालात्तामायावग्तायायनज्ञानाग्रामा जा उ**य कमाद्य दियात दियाति अस्माम** बागा

| 1        |
|----------|
| •        |
| <b>t</b> |
| •        |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |

# निशिथं : एक ऋध्ययन

लेखकः

पं० दलसुख मालवणिया

प्राध्यापक – जैन दर्शन

हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी



यागम-प्रतिष्ठान सन्माति ज्ञान पीठ, त्र्यागरा

### षोडश उद्देशकः

उक्त पचदशमोद्देशक । इदानी षोडश प्रारभ्यते, तत्रायं सम्बन्घ – देहविभृसा वंभस्स अगुत्ती उज्जलोबिहत्तं च ।

सागारिते य (वि) वसतो, बंभस्स विराहणाजोगो ॥५०९५॥

पचदममुद्देसगे देहविभूसाकरण उज्जलोविधिधारण च णिसिद्ध , मा वभवयस्स अग्रुत्ती, पसगतो मा बभव्वयस्स विराहणा भविस्सति । इहावि सोलसमुद्देसगे मा श्रगुत्ती वभविराहणा वा, श्रतो सागारिय-वसहिणिसेहो कज्जति । एस सम्बन्धो ॥५०६५॥

एतेण सम्बन्धेणागयस्स सोलसमुद्देसगस्स इम पढम सूत्त -

जे भिक्खू सागारियसेज्जं अणुपविसइ, अणुपविसंतं वा सातिज्जति ॥१॥

सह ग्रागारीहि सागारिया, जो त गेण्हित वसिंह तस्स ग्राणादी दोसा, चउलहु च से पिन्छित ॥

सन्नासुत्तं सागारियं ति जिह मेहुणुब्भवो होइ। जित्थित्थी पुरिसा वा, वसंति सुत्तं तु सट्टाणे।।५०६६।।

ज सुत्ते ''सागारिय ' ति एसा सामयिकीसज्ञा । जत्थ वसहीए ठियाण मेहुणुब्भवो भवति सा सागारिगा, तत्थ चउग्रुरुगा ।

ग्रधवा – जत्थ इत्थिपुरिसा वसित सा सागारिका, इत्थिसागारिगे चउग्रहगा मुत्तिणवातो । ''सट्ठाणि'' त्ति जा पुरिससागारिगा, णिगाथीण पुरिससागारिगे चउग्रहगा । सेस तहेव ।।५०६६।। एस सुत्तत्थो ।

इमो णिज्जुत्तिवित्थरो -

सागारिया उ सेन्जा, त्रोहे य विभागत्रो उ दुविहात्रो । ठाण-पिंसेवणाए, दुविहा पुण त्रोहत्रो होति ॥५०६७॥

सागारिया सेज्जा दुविहा — स्रोहेण विभागस्रो य । स्रोहेण पुण दुविधा — ठाणातो पडिसेवणातो स्र । एतेसु पच्छित भण्णिहिति ।।५०६७॥

सागारियणिक्खेवो, चउन्विहो होइ त्राणुपुन्वीए । णामं ठवणा दविए, भावे य चउन्विहो भेदो ॥५०६८॥ उच्यते -

## को जाणित "केरिसग्रो, कस्स व माहप्पता समत्थत्ते । विद्वुव्वला उ केई, डेवेंति पुणो ग्रगारिजणं ॥५१०३॥

छउमत्थो को जाणड णाणादेसियाण कस्स केरिसो भावो, इत्थिपरिस्सहे उदिष्णे कस्स वा माहप्पता, महतो अप्पा माहप्पता । ग्रहवा - माहप्पता प्रभावो । त च माहप्प पभाव वा समत्थता चितिज्जति । सामत्थ चिती, सारीरा सत्ती । इदियणिग्गह प्रति ब्रह्मन्नतपरिपालने वा कस्स कि माहात्म्यमिति । एयम्मि वि अपरिण्णाए सागारियवसघीए ठियाण तत्थ जे घितिबुव्बला ते रूवादीहि ग्रविखत्ता विगयसजमधुरा अगारिट्ठाण ''डेवेति'' - परिभुजतीत्यर्थ ।।५१०३।।

ते य सजया पुव्वावत्था इमेरिसा होज्जा -

केइत्थ सत्तमोई, असत्तमोई य केइ निक्खंता । रमणिज्ज लोइयं ति य, अम्हं पेयारिसं आसी ॥५१०४॥

भुत्ताऽभुत्ता दो वि भणित – रमणिज्जो लोइग्रो धम्मो । जे भुत्तमोगी ते भणित – ग्रम्ह पि गिहासमे ठियाण एरिस खाणपाणादिक ग्रासि ॥५१०४॥

कि च -

# एरिसच्चो उवभोगो, अम्ह वि च्यासि (त्ति) ण्ह एण्हि उज्जल्ला । दुक्कर करेमो भुत्ते, कोउगमितरस्स ते दट्ठुं ॥५१०५॥

''उवभोगो'' त्ति ण्हाणवत्थाभरणग्धमल्लाणुलेवणध्वणवासतवोलादियाण पुव्व ग्रासी। इण्हि इदाणि, उज्जल्ला प्रावल्येन, मिलणसरीरा लद्धसुहासादा ग्रम्हे सुदुक्कर सहामो, एव भुत्तभोगी चितयित। ''इतर''ति अभुत्तभोगी, त त रूवादि दट्ठु कोउग्र करेज्जा।।११०५।।

### सित कोउएण दोण्ह वि, परिहेज्ज लएज्ज वा वि आभरणं । अण्णेसिं उवभोगं, करेज्ज वाएज्ज उड्डाहो ॥५१०६॥

"सित" ति पुन्वरयादियाण सरण भुत्तभोगिणो, इयरस्स कोउग्र। एते दोण्णि वि ग्रसुभभावुष्पण्णा वत्ये वा परिहेज्ज, ग्राभरण वा "लएज्ज" ति ग्रप्पणो ग्राभरेज्ज, ग्रण्णेसि वा वत्यादियाण उवभोग करेज, वाएज वा ग्रातोज्ज । ग्रसजतो वा सजत ग्रायरियादि दट्ठ उड्डाह करेज ॥५१०६॥

किंच-

### तचित्ता तल्लेसा, भिक्खा-सज्भायमुक्कतत्तीया । विकहा-विसुत्तियमणा, गमणुस्सुग उस्सुगव्भूया ॥५१०७॥

त इत्यीमादी रूव दट्ठु तदगावयवसरूवितण चित्त, तदगपिरभोगऽज्भवसाग्रो लेसा (भिक्खा) सद्भायादिसजमजोगकरणमुक्कतत्ती णिव्वावारादित्यर्थ । वायिगजोगेण सजमाराहणी कहा, तिव्ववक्खभूता विकहा। कुसलमणधारणोदीरणेण सजमसासिविद्धि (?) करेत्ता सो यस्तमना ततो विगहाविसोत्तियमणा भवति। एवं

१ को किरिसो, इति बृहत्कल्पे गा० २४४५।

इदाणि भावसागारिय -

### <sup>९</sup>त्रद्वारसविहमवंभं, भावउ श्रोरालियं च दिव्वं च । मणवयणकायगच्छण, भावम्मि य रूवसंजुत्तं ॥५११३॥

एय दव्वसागारिय भणतेण भावसागारियपि एत्थेव भणिय, तहावि वित्यरतो पुणो भणाति – त भावसागारिय प्रद्वारसिवहं अवभ । तस्स मूलभेदा दो – अोरालिय च दिव्व च । तत्य ओरालिय नविवह इम – ओरालियं कामभोगा मणसा गच्छिति, गच्छावेति, गच्छत अणुजाणित । एव वायाए वि । काएण वि । एते तिण्णि तिया णव । एव दिव्वेण वि णव । एते दो णवगा अद्वारस । एय अद्वारसिवह अवभ भावसागारिय ।।१११३।।

"२भाविम्म य रूवसजुत्त" त्ति ग्रस्य व्याख्या -

त्रहव त्रवंभं जत्तो, भावो रूवा सहगयातो वा । भूसण-जीवजुतं वा, सहगय तव्विज्जयं रूवं ॥५११४॥

अवभभावो जतो उप्पज्जइ त च रूव रूवसजुत्त वा, कारणे कज्जोवयाराम्रो, त चेव भावतो भवभ।

ग्रह्वा — उदिण्णभावो ज पिंडसेवित त च रूव वा होज्ज, रूवसहगत वा । तत्य ज इत्यीमरीर सचेयण भूसणसञ्जल त रूवसहगत ।

श्रह्वा - श्रणाभरण पि जीवजुत्त त रुवसहगत भण्गति,''तव्विज्जिय रूव'' ति सचेयण इत्वीमरीर भूसणविज्जिय रूवं भण्णति, श्रचेयण वा रूव भण्गति ॥५११४॥

> तं पुण रूवं तिविहं, दिव्वं माणुस्सगं च तेरिच्छं। तत्थ उ दिव्वं तिविहं, जहण्णयं मिल्सिमुक्कोसं ॥५११४॥ कठा

दिव्वे इमे मूलभेदा -

पिं मेतरं तु दुविहं, सपिरिगाह एक्कमेक्कगं तिविहं। पायावच्च-कुडुंविय-डंडियपिरिगाहं चेव ॥५११६॥

पडिमाजुय त दुविह - सिंगिहित श्रसिंगिहित वा । "इतर" ति - देहजुय त पि मचेयण श्रचेयण । पुणो एक्केक्क सपरिग्गह अपरिग्गह वा । ज सपरिग्गह त तिविधेहिं परिग्गहित । पच्छद कठ ।।५११९।।

दिव्व जहण्णादिगं तिविध इम -

वाणंतरिय जहण्णं, भवणवती जोड्सं च मिल्समगं। वेमाणियमुक्कोसं, पगयं पुण ताण पिडमासु ॥५११७॥

, वाणमतर जहण्ण, भवणवामि जोइसियं च मिल्कमय, वेमाणिय उपकोमय । इह परिमाजुनैय ेरो जेग व्सहिविसोही प्रधिकया ।।५११७॥

पट्टारसविह्ड्यभ इति बृहत्कत्पे गा० १४६५ । २ गा० ५११३ ।

डडियपरिग्गहिते एते चेव तिण्गि पच्छित्ता काललहुग्रा तवग्रुरुग्ना जम्हा जहण्णादिविभागेण कत सण्णिहितासण्णिहितेण ण विमेसियव्व, तम्हा विभागे ग्रोहो गग्रो ।।५१२१॥

इदाणि विभागपिच्छत्त - तत्य एयाणि चेव जहण्णमिज्भमुक्कोसाणि ग्रसिण्णिहियसिण्णा छुट्टाणा भवति ।

ताहे भण्णति -

चत्तारि य उग्घाया, पढमे वितियम्मि ते ऋणुग्वाया । तितयम्मि य एमेवा, चउत्थे छम्मास उग्वाता ॥५१२२॥

जहण्णेण ग्रसिण्गिहिय पढम ठाण, सिण्णिहिय वितिय ठाण। मिज्भिमे ग्रसिण्णिहिय तइयद्वाणं, सिण्णिहिय चउत्थ। उक्कोसेण ग्रसिण्णिहिय पचम, सिण्णिहिय छट्ट।

जहण्णए ग्रसण्णिहिए पायावच्चपरिग्गहिते ठाति चउलहुय, सिण्णिहिए चउगुरु । मिज्सिमए ग्रसण्णिहिए "एमेव" ति – चउगुरुगा, सिण्गिहिए छल्लहुगा॥५१२२॥

> पंचमगम्मि वि एवं, छद्धे छम्मास होंतऽणुग्वाया । असन्तिहिते सन्तिहिते, एस विही ठायमाणस्स ॥५१२३॥

जक्कोसए ग्रसण्णिहिए पायावच्चपिरग्गहिते ठाति एमेव त्ति छल्लहुगा, सण्णिहिए छग्गुरू । एसो ठाणपिच्छतस्स विधी भणितो ॥४१२३॥

> पायावच्चपरिग्गह, दोहि वि लहु होंति एते पच्छिता। कालगुरुं कोडुंचे, डंडियपारिग्गहे तवसा॥५१२४॥

पायावच्चे उभयलहु, कोटुर्विए कालगुरू, डडिए तवगुरू । सेस पूर्ववत् ॥५१२४॥

ठाणपच्छित्त चेव बितियादेसतो भण्णति -

त्रहवा भिक्खुस्सेयं, जहण्णगाइम्मि ठाणपच्छित्तं । गणिणो उवरिं छेदो, मूलायरिए हसति हेट्टा ॥५१२५॥

ज एय जहणगादी श्रसन्निहियमोत्तेष्य चंडलहुगादि - छग्गुरुगावसाण एय भिक्खुस्स भणिय । ''गणि'' त्ति-उवज्भाग्नो, तस्स चंडगुरुगादी छेदे ठायति । श्रायरियस्स छल्लहुगादी मूले ठायति । इह चारगाविकप्पे जहा उवरिपद वड्डति तहा हेट्ठापद हस्सति । ॥५१२५॥

> पढिमिल्लुगिम्म ठाणे, दोहि वि लहुगा तवेण कालेणं। वितियम्मि य कालगुरू, तवगुरुगा होति तइयम्मि ॥५१२६॥

इह पढिमिल्लुग पागितत ठाण, वितिय कोटुव, तितत दिख्य । सेस पूर्ववत् ॥५१२६॥ एयं ठायतस्स पिच्छित्त भिणय ।

इदाणि पडिसेवतस्स पच्छित भण्णति -

चत्तारि छच लहु गुरु, छम्मासिय छेद लहुग गुरुगो तु । मूलं जहण्णगम्मी, सेवंते पसज्जणं मोत्तुं ॥५१२७॥ "पडिसेवणाए" त्ति - पडिसेवतस्य ग्रतियाराणुरुवा मूलाणवट्टपारिचया एव सभवति । जित पुण ठितो ण चेव पडिसेवित तो कह एते भवतु ? ॥५१३२॥

### जित पुण सन्यो वि ठितो, सेवेज्जा होज्ज चरिमपिन्छत्तं। तम्हा पसंगरिहतं, जं सेवित तं ण सेसाइं।।५१३३।।

जित णियमो होज्ज सन्वो ठायतो पिडसेवेज्जा तो जुज्जह त तुम भणिम, जेण पुण ण सन्वो ठायतो पिडमेवित तेण कारणेण पसगरित्य ज ठाण सेवित तत्थेव पायन्छित भवति ॥५१३३॥

" पसज्जणा तत्य होति एवकेवक" ति एवकेवकातो पायच्छित्तठाणातो पसज्जणा भवति ।

कह ?, उच्यते – त साधु तत्य ठिय दट्ठु श्रविरयग्रो को वि तस्सेव सक करेज्जा – ''णूर्ण पडिमेवणाणिमित्तेण एस एत्य ठियो,'' ताहे दिट्ठे सका भोतिगादी भेदा भवति ।

ग्रह पसग इच्छिसि तो इमी पसगी "वचिरमपदे चरिमपदं" ति ग्रस्य व्याख्या -

### श्रहिद्वातो दिद्वं, चरिमं तिह संकमादि जा चरिमं । श्रह्य ण चरिमाऽऽरोवण, ततो वि पुण पावती चरिमं ॥५१३४॥

चारणियाए कज्जमाणीए ग्रविट्ठिविट्टेहिं ग्रविट्ठपदातो ज दिट्टपद त चिरमपद भण्णित, ततो चिरमपदातो सका भोतिग।दिपदेहिं विभासाए जाव चिरम पारचिय च पावति ।

स्यान् मित .- ''ग्रथ हुप्ट कथ सका ?, ननु नि शकितमेव । उच्यते - दूरेण गच्छतो दिट्टं वि श्रविभाविते सका, ग्रह्नवा - श्रासण्यनो वि ईसि श्रद्धऽच्छि णिरिनखणेण सका भवति ।

ग्रह्वा - "चरिमपदे चरिमपद" मण्णति । श्रसण्णिह्तिपदातो सिण्णिह्तपद चरिमपद ति । तत्य सिण्णिह्या पिडमा खित्तमादी करेजा, परितावणमादि दिहि चरिम पावेज्जा। श्रह्व ण चरिमारोवण ति तृतीय प्रकार - जहण्णे चरिम मूल, मिज्भिमे चरिम श्रणवट्टो, उवकीसे चरिम पारिचय । ततो एवकेनकतातो चरिमपदातो सकादिपदेहि चरिम पारंचिय पावड ।।५१३४।।

"उतं पि य ग्राणादिनिष्फण्ण" ति ग्रस्य व्याख्या -

### त्रहवा त्राणादिविराहणात्रो एक्केक्कियात्रो चरिमपदं। पावति तेण उ णियमा, पच्छित्तधरा त्रतिपसंगो ॥५१३५॥

ग्रह्वा - ग्राणाणवत्थमिच्छतविराहणाण चउण्ह पयाण विराहणापद चरिम, मा विराहणा दुविहा - ग्राय-सजमेसु । तत्थ एक्केक्कातो त चरिमपद णिष्फजइ ।

कह ?, उच्यते — तस्सामिणा दिट्ठे पताविए श्रायाए परितावणादि चरिम पावित, मजमे भगे पुण सठवणे — छक्काय चउसु गाहा । एव चरिम पावित । जम्हा पमगग्री बहुविह भवित तम्हा पमगग्रिय ज चेव श्रासेवित त चेव दायव्व । ठायमाणस्स ठाणपच्छित चेव, पिडिमेवमाणम्म पिटिमेवणापिन्छित – न प्रसगित्वर्थं । ।।५१३५।।

१ गा० ५१३२ । २ गा० ५१३२ । ३ गा० ५१:२ ।

### सं के त

उ० = उद्देश

सू॰ = सूत्र

 $\delta o = \delta B$ 

भा॰ = भाष्य

नि० गा० = निशीय भाष्य गाया

नि० चू० = निशीथ-चूर्णि

व्यव॰ = व्यवहार सूत्र

श्राचा॰ नि॰ गा॰ = श्राचारांग नियुं क्ति गाथा

याचा० चू० = य्राचारांगं चूंगि<sub>ृ</sub>

याचा॰ नि॰ टी॰ = याचारांग नियुक्ति टीका

दशवै० = दशवैकालिक सूत्र

हि॰ के॰ = हिस्ट्री ग्रोफ दी केनोनिकल लिटरेचर ग्रोफ दी जैनाज

लेखकः प्रो० हीरालाल कापडिया

वृत्ति शीघ्र कार्ये" ति। तेहि य गामेयगेहिं दुल्लिहिय ति काउ वसे छेत्तु ग्रवाण वती कता। गवेसाविया चाणक्केण – "िक कत ?" ति। ग्रागतो, उवालद्धा, एते वसा रोधगादिसु उवउज्जंति, कीस भे छिण्णा ?, दिसय लेहचीरिय – "ग्रण्ण सिंदहुं ग्रण्ण चेव करेहि" त्ति डडपत्ता। ततो तस्स गामस्स सवालबुहुं हिं पुरिसेहिं ग्रघोसिरेहिं वित काउ सो गामो सव्वो दह्वो। ग्रण्णे भणित – सवालबुहुं। पृरिसा तीए वतीए छोढु दहुः।। ११३६।।

### एगमरणं तु लोए, ग्राणित वा उत्तरे ग्रणंताइं। ग्रवराहरक्खणद्वा, तेणाणा उत्तरे विलया ॥५१४०॥

लोइयग्राणाइक्कमे (एगमरण) । लोगुत्तरे पुण ग्राणाइक्कमे ग्रणेगाति जम्ममरणाइ पावति । ग्रण्ण च ग्रतिचाररक्खणहुा चेव ग्राणा विलया, ग्राणाग्रणतिक्कमे य ग्रइयाराइक्कमो रक्खितो चेव भवति ॥५१४०॥ ''ग्रणवत्थ" त्ति ग्रस्य व्याख्या —

> त्रणवत्थाए पसंगो, मिच्छत्ते संकमादिया दोसा । दुविहा विराहणा पुण, तहियं पुण संजमे इणमो ॥५१४१॥ कठा त्रणद्वाडंडो विकहा, वक्खेव विसोत्तियाए सतिकरणं । त्रालिंगणादिदोसा, त्रसण्णिहिए ठायमाणस्स ॥५१४२॥

ग्रकारणे डडो प्रणहु।डडो, सो – दब्वे भावे य । दब्वे ग्रकारणे ग्रवरद्ध रायकुल डडेति। भावडडो णाणादीण हाणी ॥५१४२॥

''विकहाए'' वक्खाण -

सुद्दु कया ग्रह पिडमा, विणासिया ण वि य जाणिस तुमं ति । इति विकहादधिकरणं, त्र्यालिंगणे भंग भिहतरा ॥५१४३॥ कठा

श्राप्रलगणे कजमाणे कथादि हत्यादियाण भगो हवेजा, तत्य सपरिग्गहे भद्दपताइ दोसा हवेज्जा, वनखेवो त पेनसतस्स, उल्लाव च करेतस्य सुत्तत्थपिलमयो ।

विसोत्तिया दब्वे भावे य । दब्वे सारणिपाणीय वहत तृणमादिणा रुद्ध, स्रण्णतो कासारादिसु गच्छति, ततो सस्सहाणी भवति । भावे णाणादीण, स्रागमस्स विसोत्तियाए चरित्तस्स विणासो भवति ।

सतिकरण ति भुत्तभोगीण, अभुतभोगीण कोउअ।

ग्रध कोइ मोहोदएण ग्रालिगेज्ज, ग्रालिगिता भज्जेट्जा, ग्र4िणिहिए सपरिग्गहे भट्टपतदोसा, पच्छाकम्मदोसा य, पतो तत्य गेण्हणादी करेट्ज । एते ग्रसिणिहिते ठायमाणस्य दोसा ॥५१४३॥

इमे य सण्णिहिए -

वीमंत्रा पिंडणीयद्वया व भोगित्थिणी व सिनिहिया । काणच्छी उक्कंपण, ञ्चालाव णिमंतण पलोभे ॥५१४४॥ सिण्णिहिया तिहि कारणेहि साधु पलोहेज्जा – वीमसहया पिंडगीयहुयाए भोगित्वणी वा । परविसयमोडण्णो एगम्स रण्णो ग्रमिणिवेसेण श्रकारिणो वि गामणगरादि सन्वे विणासेड, एव एगेण कयमकज्ज सन्वो बालबुद्वादी जो जत्य दीमड सो तत्य मारिज्जित । एस कडगमहो ।

श्रधवा - इमो कडगमद्दो, सह तेण कारिणा, मोत्तु वा त कारि (ण), जो श्रायरिश्रो गच्छो वा कुल गणो वा त वावादेति, तत्थ वा ठाणे जो सघो त वावादेति ।।११४६।।

श्रववा इम कुज्जा -

गेण्हणे गुरुगा छम्मास कहुणे छेदो होति ववहारे । पच्छाकडम्मि सृत्तं, उड्डहण-विरुंगणे णवमं ॥५१५०॥

पडिसेवते गहिते द्धा। हत्थे वत्ये वा घेत्तु कड्विते णीते रायकुल फ्री। तेण परिकट्विते फ्री। ववहारे छेदो। पच्छ।कडो त्ति जितो मूल। उह्वाहे कते विरु गिते वा श्रणवद्दो भवति ।।४१५०।।

> उदावण णिन्विसए, एगमणेगे पदोस पारंची । अणवद्वपो दोसु य, दोसु य पारंचिक्री होति ॥५१५१॥

उद्दिति णिब्विसए वा कते एगमणेगेमु वा पदोसे कते सो पठिसेवगो पारिचय पावित । उद्दृहण विरु गण एतेसु दोसु श्रणवट्टो भवित, णिब्विसतोहवणेमु दोसु पदेसु पारिचय ।।४१४१।।

ग्रववा - पदुद्दो इम कुडेजा -

एयस्स णत्थि दोसो, अपिरिक्खितदिक्खगस्स अह दोसो । इति पंतो णिन्निसए, उद्द्वण निर्रुगणं व करे ॥५१५२॥

एयस्स ति पडिमेवगस्स ण दोसो, जो ग्रपरिविखन दिवलेति तस्म एस दोसो, इति एव चिनेज पतो ग्रायरिय णिव्विसय करेजजा, उद्वेज्ज वा, कण्ण णाम-णयणुष्वायण वा करेज्ज, एयं विक्वकरण विस्वण ॥५१५२॥

ग्रहवा सिणहिते इमे दोसा-

तत्थेव य पिडवंधो, ऋदिष्ठ गमणादि वा ऋणंतीए । एते ऋण्णे य तिहं, दोसाऋो होंति सिण्णिहिए ॥५१५३॥

तत्थेव पिडमाए पिडवय करेज्जा, ग्रविट्ठे ति — लेप्पगमामिणा ग्रविट्ठे वि डमे दोसा भवित । ग्रधवा — सा वाणमतरी विगयकोउगा णागच्छिति, तीए ग्रणेतीए सो पिटगमणादी करेज्ज ।।५१५३॥

ताग्रो पुण सण्णिहियपिडमात्रो इमिम्म होन्जा -

कहे पोत्ते चित्ते, दंतकम्मे य सेलकम्मे य । दिट्टिप्यत्ते रूपे, खित्तचित्तस्स भंसणया ॥५१५४॥

पुन्तवः कठ। दिट्टिणा पत्त रूव इप्टिमित्यर्थ । तेण रूवेण नित्त चित्त जस्स मो खित्तचित्तो, तस्म खित्तचित्तस्म पमत्तत्तणग्री चारित्ताग्रो जीवियाग्री वा भ्रमो भवति ॥५१५॥ तितयभगे सुइयिवजायो भवित - तायो य णिच्च सुइसमायारत्तणयो सव्वसुइदव्वपिड-सेवणतो मिहिड्डियत्तणयो य दुहिविण्णप्पायो, तेसि उग्गत्तणतो णिच्च दुरणुचरत्तणयो य छेहे य सावायत्तणयो सुहमोया।

च उत्थभगे गोरि-गधारीम्रो मातगविज्ञाम्रो साहणकाले लोगगरिहयत्तणतो दुहिविण्ण-वणाम्रो, जिहिद्रकामसपायत्तणम्रो य दहमोया ॥५१५८॥ एव च उत्थभगो वक्खाम्रो ।

इदाणि तिविधपरिग्गहे गुरु लाघव भण्णति -

### तिण्ह वि कतरो गुरुयो, पागतिय कुडुंवि डंडिए चेव । साहस यमिक्ख भए, इतरे पडिपक्ख पभुराया ॥५१५६॥

सीसो पुच्छति - "पायावच्च-कुड्विय-डडियपरिग्गहाण कत्य गुरुतरो दोसो, कत्य वा ग्रप्पतरो ?" एत्थ य भयणा भण्णति - पागतिय गुरुतर, कोड्विय-डडिय लहुतर।

कह ?, उच्यते - सो सुक्खत्तणेण साहमकारी असिमिनिखयकारी य, प्रणीसरत्तणम्रो य भयण भवति । एव सो पाणतिग्रो मारण पि ववसेज्जा ।

''इयरे'' ति कोडुविय-डिडया, ते पागतितस्स पडिपक्खभूतो ।

कह ?, उच्यते – ते साहसकारी ण भवति, ग्रसमिक्खियकारी य ण भवति, पन्ना भवति, भय च तेसि भवति । ५१५६॥

इम -

### ईसरियत्ता रज्जा, व भंसए मंतुपहरणा रिस्त्रो । तेण समिक्खियकारी, ऋण्णा वि य सि वह ऋत्थि ॥५१६०॥

मन्तु कोवो । एते रिसम्रो कोवपहरणा भवति, रुट्टा य मा म रज्जाम्रो ईसरत्तणम्रो य भसेहिति, म्रतो ते समिनिखयकारी भवति । म्रण्ण च तेर्सि म्रण्णाम्रो वि बहू पडिमाम्रो म्रत्यि, म्रतो तेसु प्रणादरा ॥५१६०॥ ( प्रत्रोच्यते ) —

ग्रहवा - "१पत्यरो" ति ग्रस्य व्याख्या -

### पत्थारदोसकारी, णिवावराधो य बहुजणे फुमइ । पागतित्र्यो पुण तस्स व निवस्म व भया ण पडिकुज्जा ॥५१६१॥

उडियकोडुबिम्रो गुरुतरो, पागिततो लहुतरो । राया पहू, सो एगस्म म्रत्यस्स रुट्टो सर्वे पत्यार करेज्जा, रायावकारो य बहुजणे फुसित, तेण सो गुरुतरो । पागितयावराहो पुण बहुजणे ण फुमइ, म्रण्ण च — पागितितो ''तस्स'' ति साहुस्स ''भया'' णिवस्स भया पच्चवकार ण करेति, एतेण कारणेण पागितितो लहुतरो ॥५१६१॥

कि च-

त्र्यवि य हु कम्मदण्णा, ण य गुत्ती तेसि णेव दारिहा । तेण क्यं पि ण णज्जति, इतरत्थ धुवो भवे दोसो ॥५१६२॥ मिहुणकाले भगिणी गम्मा । सेसकाले भगिणी, ध्रया य सन्वकाल ग्रप्पणी ग्रगम्मा, श्रण्णस्म ताती देति ति ग्रतो ताहिं सह ज मेहुण त मिल्कम ।

खरिगादिसु मन्त्रजणसामण्णासु ण तिन्त्राभिणिवेसो, ग्रतो त जहण्ण । इह माणुस्सदेहजुएण ग्रिमिकारो, ण पिंडमासु । त देह दुविध – सचेयणमचेयण वा ॥५१६७॥

सामण्णतो देहजुए ठायतस्स इम -

### ैपहिमल्लुगम्मि ठाणे, चउरो मासा हवंतऽणुग्वाता । छम्मासा ³उग्वाया, वितिए तितए भवे छेदो ॥५१६८॥

पढिमिल्लुग ति जहण्ण, पायावच्चपरिग्गहितो जहण्णे ठाति द्ध । वितिए ति मिन्भिमे पायावच्चपरिग्गहे ठाति फ्र्रं। तितय नि उनकोस पायावच्चपरिग्गहे उनकोसे ठाति छेदो ॥५१६ ।। ण भणिय कोविव छेदो, ग्रतस्तज्ज्ञापनार्थमिदमुच्यते —

### पढमस्स ततियठाणे, छम्मासुग्वाइत्रो भवे छेदो। चउमासो छम्मासो, वितिए ततिए त्रणुग्वातो ॥५१६६॥

एत्थ पढनट्ठाण पायावच्चपरिग्गह, तस्स तितय ठाण उक्कोसय, तत्थ जो सो छेदो सो छम्मामितो उग्घातितो णायन्त्रो । "च उमासो" पच्छद्ध अनयोस्तृतीयस्थानानुवतंन।दिदमुच्यते ।

वितिए ति कोट्वे उक्कोसे कोड्वपरिग्गहे चउग्रुहम्रो छेदो।

तितए ति डडियपरिग्गहे गुरुग्रो छम्मासिग्रो छेदो । श्रर्थादापन्न कोटुवे जहण्गए मिक्सिमए य ज चेव पायावच्चे, एव चेव डडिए वि जहण्गमिक्सिमे ॥५१६६॥

### पढिमिन्तुगिम्म तवारिह, दोहि वि लहु होंति एए पिन्छिता। वितियम्मि य कालगुरू, तवगुरुगा होति ततियम्मि ॥५१७०॥

पढिमिल्लुगं णाम पायावच्चपरिग्गहे दोण्णि ग्रादिल्ला तवारिहा, ते दो वि लहुया। बितिए त्ति कोड्बिए जे तवारिहा दोण्गि ग्राइल्ला ते कालगुरु तवलहु।

तित् ति डडियपरिगाहिए जे ग्रादिल्ला दोण्णि तवारिहा ते काललहू तवगुरू ॥५१७०॥ एयं ठाणपिञ्छत । मणुएसु गत ।

इदाणि पडिसेवणापच्छित्त -

### चतुगुरुगा छग्गुरुगा, छेदो मूलं जहण्णए होति । छग्गुरुग छेद मूलं, अणबद्वप्पो य मिन्सिमए ॥५१७१॥

१ प्रथम नाम जघन्य मानुष्यरूप, तत्र प्राजापत्यपरिगृहीतादी भेदत्रयेऽपि तिष्ठतश्चत्वारोऽनुद्वाता मासाः गुरव इत्यर्थ ।

हितीय - मध्यम, तत्रापि त्रिष्वपि भेदेषु पण्मासा श्रनुद्धाताः ।

तृतीय — उत्कृष्ट, तत्र भेदत्रयेऽपि तिष्ठतरछेदो भवेत्, वृह्त्मल्पे गा० २५१८ । २ ऽगुग्पाया, इति वृह्त्मल्पे गा० २५१८ ।

लेप्पम प्रालिगतस्स जे हत्यादिभगे पच्छकम्मादिया दोसा भवति ते इह देहजुते ण भवति । इमे देहजुए दोमा भवति — इत्थी कामातुरत्तणग्रो णहेहिं ता छिदेज्ज, दतेहिं वा छिदेज्ज, तेहिं सो सूइजित्त सपक्षेण वा परपक्षेण वा जहा एस सेवगो ति ।।५१७६।।

माणुसीसु वि इमे चउरो विकप्पा-

सुहविण्णप्पा सुहमोइया य सुहविण्णप्पा य होंति दुहमोया । दुहविण्णप्पा य सुहा, दुहविण्णप्पा य दुहमोया ॥५१७७॥

मगचउक्क कठ।

चउसु वि भगेसु जहक्कम्म इमे उदाहरणा -

खरिया महिङ्किगणिया, अंतेपुरिया य रायमाया य । उभयं सहविण्णवणे, सुमीय दोहिं पि य दुहाओ ॥५१७८॥

खरिया सव्वजणसामण्ण ति सुहविण्णवणा, परिपेलवसुहलवासादत्तणतो सुहमोया पढमभगिल्ला।

महिड्डिगणिया वि गणियत्तणतो चेव सुहविण्णप्पा जोव्वणरूवविवभमरूवादिभावजुत्तत्तणतो य भाववक्लेवकारिणि ति दुहमोया वितियभगिल्ली ।

चउत्थे भगे रण्णो माता। सा सुरिक्खया भय च सन्वस्स य गुरुठाणे पूर्याणज्ञिति दुहविण्णवणा, सन्वसुहसपायकारिणी ग्रवाए य रक्खित जम्हा तेण दुहमोया। पच्छद्धेण एते चेव जहक्कम्म चउरो भगा गहिया।।५१७८॥

चोदगो पुच्छइ -

तिण्हं वि कतरो गुरुयो, पागतिय कुडुंवि डंडिए चेव । साहस असमिक्खभए, इतरे पडिपक्ख पशु राया ॥५१७६॥

कठा पूर्ववत् । गत माणुस्सग ।

इदाणि तेरिच्छ -

तेरिच्छं पि य तिविहं, जहण्णयं मिक्समं च उक्कांसं। पायावच्च कुडुंविय, दंडियपारिग्गहं चेव ॥५१८०॥

जहण्णगादिग तिविद्य, एकोका पायावच्चादितिपरिग्गहिय भाणियव्य ।

त्र्यतिग त्रमिला जहण्णा, खरि महिसी मिल्मिमा बलवमादी। गोणि कणेरुक्कोसं, पगतं सजितेतरे देहे ॥५१८१॥

इह दव्वावेक्ततो जहण्गमिकसमुक्तोसगा।

### निशीथ: एक अध्ययन

### प्रस्तुत ग्रन्थ :

श्राचारांग सूत्र की श्रन्तिम चूला 'ग्रायारपकप्प' नाम की थी। जैसाकि उसके 'चूला' नाम से प्रसिद्ध है, वह कभी श्राचारांग में परिशिष्ट रूप से जोड़ी गई थी। प्रतिपाद्य विषय की गोप्यता के कारण वह चूला 'निशीथ' नाम से प्रसिद्ध 'हुई, श्रीर श्रागे चलकर श्राचारांग से पृथक् एक स्वतंत्र शास्त्र वनकर 'निशीथ सूत्र' के नाम से प्रचलित होगई। प्रस्तुत ग्रन्थराज, उसी निशीथ सूत्र का संपादन तथा प्रकाशन है। प्रस्तुत प्रकाशन की विशेषता यह है कि इसमें सूल निशीथ सूत्र के श्रतिरिक्त उसकी प्राकृत पद्यमय 'भाष्य' नामक टीका है, जो श्रपने में 'नियु'क्ति' को भी संमिलित किए हुए हैं। साथ ही भाष्य की व्याख्यास्वरूप प्राकृत गद्यमय 'विशेष चूणि' नामक टीका श्रीर चूणि के २०वें उद्देश की संस्कृत व्याख्या भी है। इस प्रकार निशीथ सूत्र का प्रस्तुत सम्पादन मूलसूत्र, नियु'क्ति, भाष्य, विशेष चूणि ग्रीर चूणि-व्याख्या का एक साथ संपादन है।

इसके संपादक उपाध्याय कवि श्री श्रमरमुनि तथा मुनि श्री कर्न्द्र्याकालजी 'कमल'—मुनिद्रय है। इसके तीन भाग प्रथम प्रकाशित हो चुके हैं। यह चीथा भाग है। इस प्रकार यह महान् ग्रन्य विद्वानों के समक्ष प्रथम बार ही साङ्गोपाङ्ग रूप में उपस्थित हो रहा है। इसके लिये उक्त मुनिद्रय का विद्वद्वर्ग चिरमूणी रहेगा। गोपनीयता के कारण हम लोगों के लिये इसकी उपलब्धि दुलंभ ही थी। चिरकाल से प्रतीक्षा की जाती रही, फिर भी दर्शन दुलंभ! मुक्ते यह कहने में तनिक भी संकीच नहीं है कि प्रस्तुन ग्रन्थराज को इस भाति बिद्दानों के लिए सुलभ बनाकर उक्त मुनिद्वय ने तथा प्रकाशक संस्था—गन्मिन ज्ञान पीठ, भ्रागरा ने वस्तुतः सपूर्व श्रेय श्रीजन किया है।

प्रस्तुत में इतना कहना आवश्यक है कि छेट ग्रन्थों के भाष्मीं ग्रीर चूणियों का संपादन अपने में एक अत्यन्त कठिन कार्य है। यह ठीक है कि सदभाष्य से गंपादन की सामग्री विपुत्त मात्रा में उपलब्ध है, किन्तु यह सामग्री वानुर्य वहां एक ग्रीर गंपादक के कार्य की निश्चितता की सीमा तक पहुँचाने में सहायक हो सकता है, वहां दूसरी श्रीर गंपादक के पैयं ग्रीर गुडावता को भी परीक्षा की कसीटी पर चड़ा देना है। प्रसिद्ध छेद मूत्र—दशा, गल्य, व्यवहार श्रीर निशीध तथा पंचयत्य का परश्यर इतना निकट सम्बन्ध है कि पुरान गंपादक

१. विजयकुमुद्र सूरि द्वारा मंपादिन होतर प्रकाधित है।

२. 'बृह्क्त्रता' के नाम में मुनिराज की पृष्य निरंग की ने घर भागों में मंगारित करके प्रकाशित कर दिया है।

६. भी मारीन मुनि ने प्रनारित नर दिया है। निशु यह पत्यान मनुद्ध है, मनः तृतः मयाधन प्रातस्यनः है।

चोदगाह -

जम्हा पढमे मूलं, वितिए अणवह तड्य पारंची । तम्हा ठायंतम्सा, मूलं अणवह पारंची ॥५१८६॥ कठा

म्राचार्याह —

पिंडसेवणाए एवं, पसज्जणा तत्थ होइ एक्केक्के । चरिमपदे चरिमपदं, तं पि य आणादिणिष्फणां ॥५१८७॥ <sup>कठा</sup>

ते चेव तत्थ दोसा, मोरियत्राणाए जे भणित पुन्विं। त्रालवणादी मोत्तुं, तेरिच्छे सेवमाणस्स ॥५१८८॥

पूर्ववत् पुरवदः कठ । माणुसित्थीसु जहा श्रालवणविव्भमा भवति तहा तिरिवखीसु णित्य । श्रतो ते स्नालवणादि तिरिवखीसु मोत्तृ, सेमा श्रायसजमिवराहणादिदोसा सक्वे सभवति ॥५१८८॥

जह हास-खेडु-त्राकार-विन्भमा होंति मणुयइत्थीसु । त्रालावा य बहुविहा, ते णित्थ तिरिक्खइत्थीसु ॥५१८६॥ कठा

विण्णवणे इमो चउभगो -

सुहविण्णप्पा सुहमोइया य, सुहविण्णप्पा य होति दुहमोया। दुहविण्णप्पा य सुहा, दुहविण्णप्पा य दुहमोया॥५१६०॥

चउभगरयणा कठा कायव्वा ॥५१६०॥

च उभगे जहसख इमे उदाहरणा -

त्रमिलादी उभयसुहा, अरहण्णगमादिमक्किड दुमोया। गोणादि तितयमंगे, उभयदुहा सीहि-वग्वीस्रो॥५१६१॥

पढमभगे सुहग्गहणे निरपायत्वात् सुहविण्णवणा, लोगगरहिय श्रप्पत्वाच्च सुहमोया ।

वितियभंगे वाणरिमादी रिउकाले कामातुरत्तणतो मुहविण्णप्पा, ताम्रो चेव जदा ग्रणुरत्ताम्रो तदा दुहमोया। एत्थ दिट्टतो ग्ररहण्णगो।

तितयभगे गोणादियात्रो सपक्खे वि दुक्ख समागम इच्छिति, किमग पुण मणुए । स्रतो दुहिवण्णवणा, लोगगरिहयत्तणतो मुहमोया ।

चरिमभगे सीहिमादियाग्रो जीवियतकरीग्रो तेण दुहविण्णप्पाग्रो, ताग्रो चेव जया ग्रणुर-त्ताग्रो ग्रण्वध ण सुयति त्ति दुहमोया ॥११६१॥

चोदगो पुच्छति – "को एरिमो असुमो भावो हुज्जा, जो तिरिप्तिजोणीस्रो लोगगरहियास्रो स्रासेवेज्जा" ?

त्रतो गामादीण सुद्धवसिंह अलभता वाहि गामस्स निवसित । इमेहि कारणेहि – वास वासित, प्रह्वा – वाहि सीहमादिमावयभय, सरीराविहतेणगभय वा, ताहे अतो चेव भावसागारिए वसित । तस्य तिविधा वि पिडमाम्रो दिव्या माणुसा तिरिया य वत्यमादिएहि आवरेति, अतरे वा कडगचिलिमिलि देति । एव गीयत्या जयणाए वसता सुज्भति ॥११६५॥

वहुधा दव्वभावसागारियसभवे इमं भण्णति -

जिह अप्पतरा दोसा, आमरणादीण दूरतो य मिगा। चिलिमिणि णिसि जागरणं, गीते सन्भाय-भाणादी ॥५१६६॥

त्रप्पतरदोसे गीयत्या ठायति, ग्राभरणाउज्जभत्तादीण य ग्रगीयत्या दूरतो ठविज्जति, त दिस ग्रप्पणा ठायित, ग्रनरे वा कडगचिलिमिलि देति, रातो य जागरण करेंति, गीयत्या इत्यिमादिगीतादिसद्सु य सज्काय करेति, भाण वा भायति ॥५१६६॥

> एसा खलु श्रोहेणं, वसही सागारिया समक्खाया। एत्तो उ विभागेणं, दोण्ह वि वग्गाण वोच्छामि ॥५१६७॥

ज पुरिसद्दिशीण सामण्णतो श्रविभागेण श्रवसाय एस श्रोहो भण्ण । सेस कठ । इमो कप्पसुत्ते ( प्रथमोद्दे शके सूत्र २६, २७, २८, २६ ) विभागो भणितो – णो कप्पइ णिग्गथाण इत्थिसागारिए उवस्सए वत्थए । कप्पइ णिग्गथाण पुरिससागारिए उवस्सए वत्थए । णो कप्पति णिग्गथीण पुरिससागारिए उवस्सए वत्थए । कप्पइ णिग्गथीण इत्थिसागारिए उवस्सए वत्थए । ५१६८।। एसेव सूत्तवकमो इमो भणितो –

> समणाणं इत्थीसुं, ण कप्पति कप्पती य पुरिसेसुं । समणीणं पुरिसेसुं, ण कप्पति कप्पती थीसुं ॥५१६८॥ कठा इत्थीसागारिए उवस्सयम्मि सन्वेव इत्थिगा होती । देवी मणुय तिरिक्खी, सच्चेव पसज्जणा तत्थ ॥५१६६॥

जाए इत्थीए सागारिए उवस्मए ण कप्पइ विसिज्ञ मा इत्थी भाणियव्वा, ग्रती भण्णित - सच्चेव इत्थिया होइ जा हेट्टा णतरसुत्ते भणिता, ता य देवी मणुस्सी तिरिच्छी । एतासु ठियम्स त चेव पच्छित, ते चेव ग्रायमजमविराहणादोमा, सच्चेव पसज्जणापसज्जणपच्छित, त चेव ज पुख्यसुत्ते भणिय ॥५४६६॥

चोदगाह -

जित सन्वेव य इत्थी, सोही य पसज्जणा य सन्वेव । सुत्तं तु किमारद्धं, चोदग ! सुण कारणं एत्थं ॥५२००॥

जइ सव्य चेव त ज पुब्वसुत्ते भिषय, तो निमिह पुण इत्यसागारियमुत्तममारभो ?

तो एक का संशोधन श्रीर संपादन करते हुए दूसरे का संशोधन श्रीर संपादन भी सहज भाव से कर ले, तो कोई श्राक्चर्य नहीं। किन्तु इसके लिये श्रपार धेंयें की श्रपेक्षा रहती हैं, जो गित की शीघ्रता को साधने वाले इस युग में सुलभ नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें इतने से भी संतोष करना चाहिए कि एक सुवाच्य रूप में संपादन हमारे समक्ष श्राया तो सही। जहां तक प्रस्तुत निशीथ का सम्बन्ध है, कहा जा सकता है कि इसमें श्रीर भी संशोधन श्रपेक्षित है। फिर भी विद्वान लोग जिसकी वर्षों से राह देखते रहे हैं, उसे सुलभ वनाकर, उक्त मुनि राजों ने जो श्रेय श्रीजत किया है, वह किसी प्रकार भी कम प्रशंसनीय नहीं है।

निजीथसूत्र को छेद-सूत्र माना जाता है। ग्रागमों के प्राचीन वर्गीकरण में छेद ग्रन्थों का पृथक् वर्ग नहीं था; किन्तु जैसे-जैसे श्रमण संघ के ग्राचार की समस्या जटिल होती गई ग्रीर प्रतिदिन साघकों के समक्ष ग्रपने संयम का पालन ग्रीर उसकी सुरक्षा के साथ-साथ जैन घमं के प्रचार ग्रीर प्रभाव का प्रश्न भी ग्राने लगा, तैसे-तैसे ग्राचरण के नियमों में ग्रपवाद मार्ग बढ़ने लगे श्रीर संयम-शुद्धि के सदुपायस्वरूप प्रायश्चित्त-विवान में भी जटिलता श्राने लगी। परिणामस्वरूप ग्राचारशास्त्र का नवनिर्माण होना ग्रावश्यक हो गया । ग्राचारशास्त्र की जटिलता के साथ-ही-साथ उसकी रहस्यमयता भी क्रमशः वढ़ने लगी। फलतः ग्रागमों का एक स्वतन्त्र वर्ग, छेद प्रन्थों के रूप में वृद्धिगत होने लगा। यह वर्ग ग्रपनी टीकानुटीकाग्रों के विस्तार के कारण श्रंग ग्रन्थों के विस्तार को भी पार कर गया। इतना ही नहीं, उवत वर्ग ने ग्रंगों के महत्त्व को भी ग्रमुक ग्रंश में कम कर दिया। जो ग्रपवाद, ग्रंगों के ग्रध्ययन के लिये भी भावस्यक नहीं थे, वे सब छेद ग्रन्थों के ग्रन्थयन के लिये ग्रावस्यक ही नहीं, ग्रत्यावस्यक करार दिए गए; यही छेद-वर्ग दे महत्त्व को सिद्ध करने के लिये पर्याप्त है। ग्रन्ततोगत्वा ग्रागमों का जो ग्रन्तिम वर्गीकरण हुग्रा, उसमें, छेद ग्रन्थों के वर्ग को भी एक स्वतंत्र स्थान देना पड़ा। इस प्रकार छेद ग्रन्थों को जैन ग्रागमों में एक महत्त्व का स्थान प्राप्त है—यह हम सवको सहज ही स्वीकार करना पड़ता है। ग्रीर यह भी प्रायः सर्वसम्मत है कि उन छेद ग्रन्थों में भी निशीय का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत महत्ता के मौलिक कारणों में निशीथ सूत्र की नियुंक्ति, भाष्य, चूर्णि, विशेष चूर्णि ग्रादि टीकाग्रों का भी कुछ कम योगदान नहीं है। ग्रिपितु, यों कहना चाहिए कि भाष्य ग्रीर चूणि ग्रादि के कारण प्रस्तुत ग्रन्थ का महत्त्व ग्रत्यधिक वढ़ गया है। ग्रतएव निशीय के प्रस्तुत प्रकाशन से एक महत्व पूर्ण कार्य की संपूर्ति उपाध्याय श्री ग्रमर मुनि श्रीर मुनिराज श्री कन्हेंयालाल जी 'कमल' ने की है, इसमें सन्देह नहीं है।

इतः पूर्वं निशीथ का प्रकाशन साइवलोस्टाईल रूप में आचार्य विजयप्रेमसूरि श्रीर पं० श्री जंदूविजय जी गणि द्वारा हुम्रा था। उस संस्करण में निशीथ सूत्र, निर्युक्ति-मिश्रित भाष्य ग्रीर विशेष चूर्णि संमिलित थे। किन्तु परम्परा-पालन का पूर्वाग्रह होने के कारण, वह संस्करण, विक्री के लिये प्रस्तुत नहीं किया गया, केवल विशेषसंयमी ग्रात्मार्थी ग्रांचार्यों को ही वह उपलब्ध था। निशीथ सूत्र का महत्त्व यदि एक मात्र संयमी के लिये

१. जब से डा० जगदीशचन्द्र जैन ने श्रपने निबन्ध में निशीयचूरिंग की सामग्री का उपयोग करके विद्वद् जगत् में इसकी बहुमूल्यता प्रकट की है, तब से तो चूर्णि की माँग बराबर बनी रही है।

ही होता, तब तो संपादक मुनिराजों का उक्त एकांगी मार्ग उचित भी माना जा सकताथा, किन्तु निशीथ की टीकाओं में भारतीय इतिहास के सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, दार्गनिक ग्रादि विविध अंगों को स्पर्न करने वाली प्रचुर मामग्री होने के कारण, तत्-तत् क्षेत्रों में संगोधन करने वाले जिज्ञासुत्रों के लिये भी निशीथ एक महत्त्वपूर्ण उपयोगी ग्रन्थराज है, ग्रत: उसकी ऐकान्तिक गोप्यता विद्वानों को कथमपि उचित प्रतीत नहीं होती। ऐसी स्थित में भारतीय इतिहास के विविध क्षेत्रों में संशोवन कार्य करने वाले विद्वानों को सभाष्य एवं सन्त्रणि निशीथ सूत्र उपलब्ध करा कर, उक्त मुनिराजद्वय ने विद्वानों को उपकृत किया है, इसमें संदेह नहीं। जिस सामग्री का उपयोग करके प्रस्तुत संस्करण का प्रकाशन हुआ है, वह सामग्री पर्याप्त है, ऐसा नहीं गहा जा सकता। फिर भी संपादकों ने अपनी मर्यादा में जो कुछ किया है और विद्वानों के गमध सुवाच्य रूप में निशीयसूत्र, नियुं क्तिमिश्रित भाष्य श्रीर विशेष चूणि प्रकाशित कर जो उपकार किया है, वह चिर स्मणीय रहेगा, यह कहने में जरा भी ग्रतिशयोक्ति नहीं है। संपादकों का इस दिशा में यह प्रथम ही प्रयास है, फिर भी इसमें उन्हें जो सफलता मिली है, वह कार्य की महत्ता श्रीर गुरुता को देखते हुए- साथ ही समय की श्रत्याविध को लक्ष्य में रखते हुए सभूतपूर्व है। श्रत्यन्त श्रल्प समय में ही इतने विराट ग्रन्थ का संपादन श्रीर प्रकाशन हुन्ना है। समय श्रीर ग्रर्थंच्यय दोनों ही दृष्टियों से देखा जाए, तो वह नगण्य ही है। किन्तु जो कार्य मुनिराजों की निष्ठा ने किया है, वह भविष्य में होने वाले अन्य महत्वपूर्ण कायों के प्रति उनके अन्तर्गन को उत्साह-बील बनाएगा ही, तदुपरान्त विद्वान लोग भी अब उनसे इससे भी अधिक प्रभावीत्पादक गर्यो के प्रकाशन-संपादन की अपेक्षा रखेंगे - यह कहने में तिन्त भी संकीच नहीं। हम आशा करने हैं कि उपाध्याय श्री ग्रमर मुनि तथा मुनिराज श्री कन्दैयानान जी, प्रस्तृत देव में जन प्रथम बार में ही इस उल्लेखनीय सफलता के साथ श्रामे श्रामे हैं, तब वे दोनों श्रमने प्रस्तृत मुभग सहकार को भविष्य में भी बनाये रखेंगे श्रीर विद्वानों को श्रनेकानेक ग्रन्यों के मधुर फर्ना का रसास्वादन कराकर प्रपने की चिर यदास्थी बनाएँगे! कही यह न हो कि प्रथम प्रयास के इस ग्रभूत पूर्व परिश्रम के कारण ग्राने वाली थकावट ने प्रस्तुत क्षेत्र ही छोड़ बैठें, फतन्वस्य हमे उनसे प्राप्त होने वाले सुपक्य साहित्यिक मिष्ट फलों के रमास्वाद में विनित होना पड़े। हमारी ग्रीर ग्रन्य विद्वानों की उनसे यह विनम्न प्रार्थना है कि ये इस क्षेत्र में ग्राधिक प्रमति करे यीर ययावसर अपनी अमूल्य सेवाएँ देने रहें।

### निशीथ का महत्त्व :

छित सूत्र दो प्रकार के हि—एक तो पंगालगंत घीर तुमरे पंग-वाद्य । निर्दाध को शंगान्तगंत माना गया है, घीर दोग छेत सूत्रों को शंग वाद्या न्यह निर्दाध गुत थी महद्या को सप्रमाण सूनित करता है। छेत्रमूत्र का स्वतंत्र वर्ग चना थीर निर्दाध की गणना उनमें की जाने लगी, तय भी वह स्वयं प्रेगालगंत ही माना जाता का —इस शत की मृतना प्रमृत निर्दाध सूत्र की पूर्विक प्रारंभिक भाग के प्रधीवादों में दिसी नहीं दहेगी। वदानि पर्दि नाम स्वयं में देखना हो, तो इसके लिए निर्दाध भाग्य की गांव इस्टेश पीर उनकी सोध्यान वृद्धि की प्रकार नाहिए। यहाँ विद्या वाहिए । यहाँ विद्या नाहिए । यहाँ विद्या नाहिए । यहाँ विद्या नाहिए हो प्रेय करता है कि कालिक शृत प्रावागिति है होने इक्टाव्य निर्दाध करता है कि कालिक शृत प्रावागिति है होने इक्टाव्य निर्दाध करता है कि कालिक शृत प्रावागिति है होने इक्टाव्य निर्दाध करता है कि कालिक शृत प्रावागिति है होने इक्टाव्य निर्दाध के स्वत्य प्रमुख का प्रावागिति है होने हिन्दि है होने के स्वत्य प्रमुख की स्वत्य करता है कि कालिक शृत प्रावागिति है होने इक्टाव्य की स्वत्य की स्वत्य के स्वत्य प्रमुख की स्वत्य की स्वत्य की स्वत्य की स्वत्य प्रमुख की स्वत्य की स्वत्य की स्वत्य की स्वत्य की स्वत्य प्रमुख की स्वत्य की स्वत्य की स्वत्य की स्वत्य की स्वत्य स्वत्य की स्वत्य की स्वत्य की स्वत्य की स्वत्य स्वत्य की स्वत्य की स्वत्य की स्वत्य की स्वत्य स्वत्य की स्वत्य की स्वत्य की स्वत्य की स्वत्य स्वत्य की स्वत्य स्वत्य की स्वत्य की स्वत्य स्वत्य स्वत्य की स्वत्य स्वत्य की स्वत्य स्वत्

जाने पर, चरणानुयोग के अन्तर्गत हो गया। किन्तु जो अन्य छेद अध्ययन अंग वाह्य हैं, उनका समावेश कहाँ होगा ? उत्तर में कहा गया है कि वे छेद सूत्र भी चरणानुयोग में ही सम्मिलित समभने चाहिएँ। इससे स्पष्ट है कि समग्र छेदों में से केवल निशीथ ही ग्रंगान्तर्गत है।

भाष्यकार के मत से छेदसूत्र उत्तम शुत व है। निशीथ भी छेद के अन्तर्गत है, अतः उक्त उल्लेख पर से उसकी भी उत्तमता सूचित होती है। कहा गया है कि प्रथम चरणानुयोग का ग्रर्थात् ग्राचारांग के नव ग्रध्ययन का ज्ञान किये विना ही जो उत्तमश्रुत का ग्रध्ययन करता है, वह दंडभागी वनता है । छेद सूत्रों को उत्तम श्रुत क्यों कहा गया ? इसका उत्तर दिया गया है कि छेदों में प्रायश्चित्त-विधि वताई गई है, ग्रौर उससे ग्राचरण की विशुद्धि होती है। ग्रतएव यह उत्तम श्रुत है 3 । उपाध्यायादि पदों की योग्यता के लिये भी निशीथ का ज्ञान ग्रावश्यक माना गया है । निशीय के ज्ञाता को ही ग्रपनी टोली लेकर पृथक् विहार करने की ग्राज्ञा शास्त्र में दी गई है। इसके विपरीत यदि किसी को निशीथ का सम्यक् ज्ञान नहीं है, तो वह प्रपने गुरु से पृथक् होकर, स्वतंत्र विहार नहीं कर सकता । ग्राचार प्रकल्प=निशीय का उच्छेद करने वालों के लिये विशेष रूप से दण्ड देने की व्यवस्था की गई है । इतना ही नहीं, किन्तु निशीय-घर के लिये विशेष ग्रपवाद मार्ग की भी छूट दी गई है । इन सब वातों से— लोकोत्तर दृष्टि से-भी निशीय की महत्ता सिद्ध होती है।

छेद सूत्र को प्रवचन रहस्य कहा गया है। उसे हर कोई नहीं पढ़ सकता, किन्तू विशेष योग्यतायुक्त व्यक्ति ही उसका ग्रधिकारी होता है। ग्रनिवनारी को इसकी वाचना देने से, वाचक, प्रायश्चित्त का भागी होता है १०। इतना ही नहीं, किन्तु योग्य पात्र को न देने से भी प्रायश्चित्त का भागी होता है । १ वयों कि ऐसा करने पर सूत्र-विच्छेद ग्रादि दोष होते हैं। १२

· ग्राचार प्रकल्प=निशीथ के ग्रध्ययन के लिये कम-से-कम तीन वर्प का दीक्षापर्याय विहित है। इससे पहले दीक्षित साधु भी इसे नहीं पढ़ सकता है १३। यह प्रस्तुत शास्त्र के गांभीर्य की

नि० गा० ६१८४ ₹.

नि० सू० उ० १६ सू० १८, भाष्य गा० ६१८४

<sup>₹.</sup> नि० गा० ६१८४ की चूणि

व्यवहार सूत्र उद्देश ३, सू० ३-५, १० 8.

व्यवहार भाग-४, गा० २३०, ५६६ ¥.

वही, उद्देश ४, सू० १४—१६।

वही, उद्देश ६, पृ० ५७--६०।

नि० चू० गा० ६२२७, व्यवहार भाष्य तृतीय विभाग, पुरु १८।

म्रनिषकारी के लिये, देखो—नि० चू० भा० गा० ६१६८ से।

१०. नि० सू० उ० १६ सू० २१।

११. वही, सू० २२

<sup>.</sup> १२. नि० गा० ६२३३।

१३. नि॰ चू॰ गा॰ ६२६४, व्यवहार भाष्य— उद्देश ७, गा॰ २०२- ३

स्रोर महत्त्वपूर्ण संकेत है। साथ ही यह भी कहा गया है कि केवल दीक्षापर्याय ही अपेक्षित नहीं है, परिणत बुद्धि का होना भी स्रावश्यक है।

दोपों की श्रालोचना, किसी श्रधिकारी गुरु के समक्ष, करनी चाहिए। श्राचीन परंपरा के श्रनुसार कम-से-कम कल्प श्रीर प्रकल्प--निर्मीय का ज्ञान जिसे हो, उसी के समक्ष ग्रानीचना की जा सकती है?। जब तक कोई श्रुत माहित्य में निशीथ का जाता न हुया हो, तब तक बहु यालोचना सुनने का य्रधिकारी नहीं होता—यह प्राचीन परंपरा रही है। यागे चलकर कल्प शब्द से दशा, कल्प श्रीर व्यवहार—ये तीनों शास्त्र विवक्षित माने गये है । श्रीर गाधागत 'तृ' शब्द से अन्य भी महाकल्प सूत्र, महा-निक्षीय श्रीर निर्युक्ति पीठिका भी विविधात है, ऐसा माना जाने लगा । किन्त् मूल में कल्प ग्रीर प्रकल्प-नियाथ ही विवक्षित रहे, यह नियाथ की महत्ता सिद्ध करता है। श्रालीचनाई ही नहीं, किन्तु उपाध्याय पद के योग्य भी यही व्यक्ति माना जाना था, जो कम-से-कम निशीय को तो जानता ही हो । श्रुत-ज्ञानियों में प्रायक्त्रित दान का प्रधिकारी भी वही है, जो कल्प और प्रकल्प-नियोय का जाता हो। इससे भी शास्त्रों में नियीय का क्या महत्त्व है, यह जात होता है "। इसका कारण यह है कि अनाचार के कारण जो प्रायदिवत्त ब्राता है , उसका विधान निशीथ में विशेष रूप से मिलता है । श्रीर उस प्रायदिनत्त विधि के पीछे बल यह है कि स्वयं निजीय का आधार पूर्वमत श्रुत है, अतः उससे भी गृद्धि हो। सकती है । इसका फलितार्थ यह है कि केवली श्रीर चतुर्दश पूर्वधर को प्रायश्चित का जैसा ग्रिधिकार है, प्रकल्प-निशीध घर को भी वैसा ही ग्रिधिकार है । निशीध सूत्र के ग्रिधिकारी शीर ग्रनधिकारी का विवेक करते हुए भाष्यकार ने श्रंत में कहा है कि जो रहस्य को संभान न सकता हो, जो अपवाद पद का श्राश्रय लेकर अनाचार में प्रवृत्ति करने वाना हो, जो ज्ञानादि श्राचार में प्रवृत्त न हो, ऐसे व्यक्ति को निर्शीय सूत्र का रहस्य बताने वाला संसार-असण का भागी होता है। किन्तु जो रहस्य को पचा सकता हो, यावज्जीवन पर्यन्त उपको धारण कर सकता हो, मायाबी न हो, तुला के समान मध्यस्थ हो, समित हो, श्रीर जो करतों के अनुपालन मं स्वयं संलंग्न होकर दूसरों के लिये मार्ग दर्शक दीवक का काम करता हो, यह धर्ममार्ग का श्राचरण करके श्रपने संगार का उच्छेद कर लेता है। सर्थात् निशीध के बेतावे मार्ग पर तलने का फल मोक्ष हैं।

१. यावत नदेश १०, सूर २०---२१; यावश्र भार गार १०१---१०२। तवानिरु पूर १

२. नि॰ गा॰ ६६८५ भीर व्यवहार भाष्य, विभाग-६, गा॰ १६७;

इ. नियोष पूर्व गार्व ६३६४ घीर व्यवहार टीता विभाग २, गार्व १३%

४. ध्यवरार मूत्र सहेंग ३, गूत ३

पू. निरु गार ६४६<del>६</del>

६. निरु गारु ६४२७, ६४६६

विते, यांव ६५०० व्यवहार भाष्य द्वित विभाव, गांव ६५ दे तृत विभाग, गांव १६६

पृत्ती, गा॰ ६६७४ सम्बर्धास्त्रकार द्वितीय विभाग, भाष्य गा॰ ६२१

ह. जिल ६७०२---६७०३, व्यासार प्रदेश ६०. गुत्र २० ।

निज्ञीथ सूत्र ही नहीं, किन्तु उसकी 'पीठिका' के लिये भी कहा गया है कि यदि कोई अवहुश्रुत, रहस्य को वता देने वाला, जिस किसी के समक्ष—यावत् श्रावकों के संमुख भी अपवाद की प्ररूपणा करने वाला, अपवाद का अवलंबन लेने वाला, असंविग्न और दुवंलचरित्र व्यक्ति हो, तो उसे पढ़ने का अधिकार नहीं है। अतएव ऐसे अनिधिकारी व्यक्ति को 'पीठिका' के अर्थ का ज्ञान नहीं कराना चाहिए। यदि कोई हठात् ऐसा करता है तो वह प्रवचन-घातक होता है और दुलंभ-वोधि वनता है।

लोकोत्तर दृष्टि से तो इस प्रकार निशीय का महत्त्व स्वयं सिद्ध है हो, किन्तु लोकिक दृष्टि से भी निशीय का महत्त्व कुछ कम नहीं है। ईसा की छठी सातवीं शतो में भारत वर्ष के सामाजिक, राजनैतिक तथा धार्मिक संघों की क्या परिस्थिति थी, इसका तादृश चित्रण निशीय-भाष्य ग्रीर चूिण में मिलता है। तथा कई शब्द ऐसे भी हैं, जो ग्रन्य शास्त्रों में यथास्थान प्रयुक्त मिलते तो हैं, किन्तु उनका मूल ग्रर्थं क्या था, यह ग्रभी विद्वानों को ज्ञात नहीं है। निशीय-चूिण उन शब्दों का रहस्य स्पष्ट करने की दिशा में एक उत्कृष्ट साधन है, यह कहने में तिनक भी ग्रतिशयोक्ति नहीं है।

### 'निसीह' शब्द श्रीर उसका अर्थ:

ग्राचारांग निर्मुंक्ति में पांचवीं चूला का नाम 'ग्रायार पकप्प' तथा 'निसीह' दिया हुग्रा है । ग्रन्यत्र भी उक्त शास्त्र के ये दोनों नाम मिलते हैं। नन्दी में (सू० ४४) ग्रीर पिक्खियसुत्त (पृ० ६६) में भी 'निसीह' शब्द प्रस्तुत शास्त्र के लिये प्रयुक्त है। घवला में इसका निर्देश 'णिसिहिय' शब्द से हुग्रा है। तथा जय घवला में 'णिसीहिय' का निर्देश है । ग्रीर ग्रंगप्रज्ञप्ति चूलिका में (गा० ३४) 'णिसेहिय' रूप से उल्लेख है।

'निसीह' शब्द का संस्कृत रूप 'निशीथ', तत्त्वार्थ-भाष्य के जितना तो प्राचीन है ही। किन्तु दिगम्बर साहित्य में उपलब्ध 'णिसिहिय'—या 'णिसीहिय' शब्द का संस्कृत रूप 'निपिधक' हिरवंश पुराण में (१०, १३८) मिलता है, किन्तु गोम्मट सार टीका में 'निपिद्धिका' रूप निर्दिष्ट है, "निपेधनं प्रमाददोपनिराकरणं निपिद्धिः, संज्ञायां क प्रत्यये 'निपिद्धिका' प्रायश्चित्तशास्त्रमित्यर्थः।"

(जीव काण्ड, गा० ३६८)

वेवर ने 'निसीह' शब्द के विषय में लिखा है:

This name is explained strangely enough by Nishitha though the

१. नि० गा० ४६५ - ६

२. ग्राचा० नि० गा० २६१, ३४७

३. पट्खण्डागम, भाग १ पृ० ६६, कसायपाहुड, भाग १ पृ० २५, १२१ टिप्पणों के साथ देखें।

४ तत्त्वार्थं माप्य १, २०

character of the Contents would lead us to expect Nishedha (निपेप)

श्रयांत् उनके मतानुसार 'निर्माह' सन्द का स्पष्टीकरण संस्कृत में 'निषेध' सन्द के साथ संवन्ध जोड़कर होना चाहिए, न कि 'निशीय' शन्द से। अपने इस मन की पुष्टि में उन्होंने दश सामाचारीगत दितीय 'नैषेधिकी' समाचारी के लिये प्रयुक्त 'निसीहिया' शन्द को उपस्थित किया है। तथा स्वाध्याय-स्थान के लिये प्रयुक्त 'निसीहिया' शन्द का भी उल्लेख किया है। श्रीर उन शन्दों की न्याल्याओं को देकर यह फलित किया है कि l'rom this we may indubitably couclude that the explanation by Nishitha (निशीध) is simply an error — अर्थान् 'निसीह' शन्द को 'निशीध' शन्द के द्वारा व्याल्यात करना भ्रम है। गोम्मटसार की न्याल्या भी इसी श्रीर संकेत करती है। दिगम्बरपरंपरा में इस शास्त्र के लिये प्रयुक्त शन्द 'णिसिहिय' या 'णिसीहिय' है। श्रतएव उनत शन्द की न्यार्या, उस प्रकार के श्रन्य शन्द के श्राधार पर, 'निषिधक' या 'निषिद्धिका' होना श्रमंगत नहीं लगता।

दिगम्बरों के यहाँ प्राक्तत शब्दों का जब संस्कृतीकरण हुया, तब उनके समक्ष वे मूल बाख तो थे नहीं। अतएब शब्दसाहरय के कारण बैसा होना स्वाभाविक था। किन्तु देलना यह है कि जिनके यहां मूल झाख विद्यमान था और वह पठन पाठन में भी अचींनत था, तब यदि उन्होंने 'निसीह' की संस्कृत ब्याख्या 'निशीध' शब्द से की तो, प्याबह उत्तिनथा या नहीं। समग्र ग्रन्थ के देखने से, और निर्युक्तिकार आदि ने जो ब्याख्या की है उनके झाथार पर, तथा खास कर तत्त्वार्य भाष्य को देखते हुए, यही कहना पड़ना है कि 'निसीह' शब्द का संबन्ध ब्याख्याकारों ने जी 'निशीध' के माथ जोड़ा है, वह अनुत्तित नहीं है। निशीध सूत्र में प्रतिपाद निषेच नहीं है, किन्तु निषिद्धवस्तु के आनरण से जो प्रायदिन्त होता है उनका विधान हैं। अर्थात् जहां करूव आदि सूत्रों में या आचारांग की प्रथम चार चूलाओं में निषेधं की तालका है वहां निशीध में उनके लिये प्रायदिचत्त का विधान है। स्पष्ट है कि निषिद्ध यस्तु का या निषेध का प्रतिपादन करना, यह इस ग्रन्थ का मुख्य प्रयोजन नहीं है। गौणम्य से उन निषिद्ध कृत्यों का प्रमंगवम उन्लोन माप्त है। यथोंकि उनका कथन किए बिना प्रायध्वित का विधान कैने होता? धान देने की वात तो यह है कि इस ग्रन्थ में ऐसा एक भी सूत्र नहीं मिलना, जो निषेध-परक ही। ऐसी स्वित में 'निषेध' के माथ इनका मंबन्य जोड़ना ग्रनायक्षक है। यस्तु निर्यात यह है कि विवर ने गौर गोम्मट-टीकाकार ने, इस ग्रन्थ के नाम पत्र जो पर्ण प्रायोग टीकावारों ने कि वेदर ने गौर गोम्मट-टीकाकार ने, इस ग्रन्थ के नाम पत्र जो पर्ण प्रयोग टीकावारों ने

१. इन्हियन एम्डीनवेरी, भार २१, पृरु ६७

२. उत्तराध्ययन २६. २

६ द्यार्थं ० ५, ६, २

Y. इन्हिमन गृटीच्येगी, मार २१, पुर रेड

इसमा समयेत गाँगमेनानायं ने भी निया ौ--"क्टिविट्यं बहुविद्यामिन्तित्रकः वस्त्रायां सुराद्यः-प्रमान, माम १, ५० ६० ।
 "सामानेद्रियां पावित्याविद्यां सिर्वाहियं बग्ये (१"-प्रयम्भवा, घा० १, ५० १०१ ।

किया है, उस पर ध्यान नहीं दिया। ग्रतएव उनको यह कल्पना करनी पड़ी कि मूल शब्द 'निसीह' का संस्कृत रूप 'निपेव' से सम्बन्ध रखता है। 'निशीध' नाम के जो ग्रन्य पर्याय-वाचक शब्द दिये हैं', उनमें भी कोई निपेधपरक नाम नहीं है। ऐसी स्थित में इस ग्रन्थ का नाम निशीध के स्थान में 'निपेध' करना उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। टीकाकारों को 'निसीहिया' शब्द ग्रीर उसका ग्रर्थ ग्रत्यन्त परिचित भीथा। ऐसी स्थिति में यदि उसके साथ 'निसीह' शब्द का कुछ भी सम्बन्ध होता, तो वे ग्रवश्य ही वैसी ब्याख्या करते। परन्तु वैसी ब्याख्या नहीं की, इससे भी सिद्ध होता है कि 'णिसीह' का 'निशीध' से सम्बन्ध है, न कि 'निपेध' से।

'णिसीह'—निशीय शब्द की व्याख्या, परम्परा के अनुसार निक्षेप पद्धित का आश्रय लेकर, नियुंक्ति-भाष्य—चूर्णि में की गई है । उसका सार यहाँ दिया जाता है, ताकि निशीय शब्द का अर्घ स्पष्ट हो सके, और प्रस्तुत में क्या विविधित है—यह भी अच्छी तरह ध्यान में आ सके।

निशीय शब्द का सामान्य ग्रर्थ किया गया है—ग्रप्रकाश ।—'शिसीहमप्रकाशम्' । द्रव्य, क्षेत्र, काल ग्रौर भाव की दृष्टि से जो निशीय की विवेचना की गई है, उस पर से भी उसके वास्तविक ग्रर्थ का संकेत मिलता है।

द्रव्य निशीय मैल या कालुष्य है। गंदले पानी में कतक वृक्ष के फल का चूर्ण ढालने पर उसका जो मैल नीचे वैठ जाता है वह द्रव्य निशीथ है, ग्रीर उसका प्रतियोगी स्वच्छ जल ग्रनिशीय है। ग्रर्थान् जो द्रव्य ग्रस्वच्छ या कलुप है, वह निशीय है।

क्षेत्र-दृष्टि से लोक में जो कलुप ग्रर्थात् ग्रंथकारमय प्रदेश हैं उन्हें भी निशीय की संज्ञा दी गई है। देवलोक में ग्रवस्थित कृष्ण राजियों को, तिर्यग्लोक में ग्रसंख्यात द्वीप समूहों के उस पार ग्रवस्थित तमःकाय को, तथा सीमंतक ग्रादि नरकों को ग्रंथकारावृत होने से निशीय कहा गया है। मैंल जिस प्रकार स्वयं कलुप या ग्रस्वच्छ है ग्रर्थात् स्वच्छ जल की भांति प्रकाश-रूप नहीं है, वैसे ही ये प्रदेश भी कलुप ही हैं। वहाँ प्रकाश नहीं होता, केवल ग्रंथकार ही ग्रंथकार है। इस प्रकार क्षेत्र की दृष्टि से भी ग्रप्रकाश, ग्रप्रकट, या ग्रस्वच्छ प्रदेश, ग्रर्थात् ग्रंथकारमय प्रदेश ही निशीय है।

काल की दृष्टि से रात्रि को निशीय कहा जाता है, क्योंकि उस समय भी प्रकाश नहीं होता, ग्रिपतु ग्रंचकार का ही राज्य होता है। ग्रतएव रात्रि या मध्यरात्रि भी काल-दृष्टि से निशीय है।\*

१. नि० गा० ३

२. नि० गा० ६७ से

३. नि० चू० गा० ६=, १४=३

४; रात में होने वाले स्वाच्याय को भी 'निशीथिका' कहा गया है। इसी पर से प्रस्तुत सूत्र, जो प्राय: अप्रकाश में पढ़ा जाता है, निशीय नाम से प्रसिद्ध हुआ है। घवला और जय-घवला में 'निशीथिका' का ही प्राकृतरूप 'निसीहिया' स्वीकृत है, ऐसा मानना उचित है।

### वत्तम्मि जो गमो खलु, गणवच्छे सो गमो उ ग्रायरिए। णिक्खिवणे तम्मि चत्ता, जम्रुद्दिसे तम्मि ते पच्छा।।५५६०।।

जो वत्तस्स भिवखुस्स गमो सो गमो गणावच्छेइए स्रायरियाण । इम णाणत्त – जइ णाण-दसण-णिमित्त गच्छिति स्रप्पणोयसे स्रायरिय्रो सिवग्गो तस्स पासे णिक्खिविउ गच्छ स्रप्पवितितो तिततो वा गच्छित ।

ग्रह से ग्रप्पणो ग्रायरिग्रो ग्रसविग्गो तो ते साधू जित तस्स पासि णिक्खिवि गच्छिति तो तेण ते चत्ता भवित, तम्हा ण णिक्खियव्वा णेयव्वा । तेण ते जेण तेण पगारेण ते य घेत्तु जत्थ गतो तत्थ पढम ग्रप्पण णिक्खिवित, पच्छा भणित — "जहा भे ग्रह, तहा भे इमे वि" । "तम्मि ते पच्छा" तस्स सिस्सा भवित ॥५५६०॥

णिक्खिवणा अप्पाणो परे य संतेसु तस्स ते देति । संघाडगं असंते, सो वि ण वावारऽणापुच्छा ॥५५६१॥

जदा ग्रप्पा परो य णिनिखत्तो तदा तस्स वि ग्रायित्यस्स कि वा जाया ?, जित से सित ति ग्रप्पणो य सहाया पहुप्पति ताहे तेण तस्स चेव दायव्वा, ग्रसतेसु सघाडग एग देति, ग्रवसेसा ग्रप्पणा गेण्हित । ग्रह सब्वहा ग्रसहातो सब्वे वि गेण्हित, तेण वि से कायव्व, तस्स ग्रुरुस्स ग्रणापुच्छाए सो ते ण वावारेति ॥५५६१॥

ग्रायरिय गिहिभूय ग्रोसण्ण वा जत्थ पेच्छति तित्थम भणति -

त्रोहावित-उस्सण्णे, भण्णति त्रणाहत्रो विणा वयं तुन्भे । कमसीसमसागरिए, दुष्पडियरगं जतो तिण्हं ॥५५६२॥

पुव्वद्ध कठ । म्रोसण्णस्स पुव्वग्रुरुस्स कमा पादा सिरेण तेसु णिवडति प्रसागारिए ।

सीसो भणति - "तस्स ग्रसजयस्स कह चलणेसु णिवडिज्जइ"।

ग्रायरिग्रो भणति – "दुष्पडियरय जतो तिण्ह" दुक्ख उवकारिस्स पच्चुवकारो किञ्जिति, त जहा – माता पिउणो, सामिस्न, घम्मायरियस्स । ग्रतो तस्स पादेसु वि पडिज्जिति, ण दोसो ॥५५६२॥ कि च –

जो जेण जिम्म ठाणिम्म, ठाविद्यो दंसणे व चरणे वा । सो तं तत्रो चुगं तिम्म चेव कातं भवे निरिणो ॥५५६३॥

सो सीसो तेण ग्रायरिएण णाणादिसु ठिवग्रो, इदाणि सो ग्रायरिग्रो ततो णाणादिभावाग्रो चुतो, तं चुग्र सो सीसो तेसु चेव णाणादिसु ठवेतो णिरण्णो भवति ॥५५६२॥

जे भिक्खू बुग्गहबक्कंताणं ग्रसणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा देइ, देंतं वा साइज्जइ ॥स्र०॥१६॥

जे भिक्ख् वुग्गहवक्कंताणं ग्रसणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पिडच्छई, पिडच्छंतं वा सातिज्जइ ॥स्र०॥१७॥

जे भिक्ख् वुग्गहवक्कंताणं वत्थं वा पिडिग्गहं वा कंवलं वा पायपुंछणं वा देई, देतं वा साइज्जइ ।।स्र०।।१८।।

### निसीह शब्द ग्रीर उसका ग्रथं:

भाव की दृष्टि से जो श्रप्रकाशस्य हो यह निशीय है लिलिहें। यह ति प्रित्त प्रित्त प्रित्त प्रित्त प्रित्त प्रित्त प्रित्त प्रित्त प्रित्त है निशीय सूत्र, इसीलिये निशीय कहा गया कि यह सूत्रस्य में, श्रयं का में श्रीट उभय स्प में सर्वेष्ठ है प्रकाश-योग्य नहीं है, किन्तु एकान्त में ही पटनीय है। चचि का सार्व्यह है कि जो श्रयकारम्य है—श्रप्रकाश है, यह लोक में निशीय नाम से प्रसिद्ध है। श्रेतएक जो भी श्रप्रकाश- धर्मक हो, यह मब निशीय कहे जाने योग्य है।

'जं होति श्रप्पगासं, तं नु णिसीहं ति लोग-संसिदं। जं श्रप्पगासयमां, श्रपणं पि तयं निसीधं ति।'

—नि॰ सू० गा० ६६

भाव निशीध का लोकिक उदाहरण रहस्य सूत्र है। हर किसी के लिये श्रप्रकाशनीय रहस्य सूत्रों में विद्या, मंत्र श्रीर योग का परिगणन किया गया है। ये मूत्र श्रपरिणत बुद्धि वाले पुरुष के समक्ष प्रकाशनीय नहीं हैं, फलतः गुष्त रखे जाते हैं। उसी प्रकार प्रस्तुत निशीध सूत्र भी गुष्त रखने योग्य होने से 'निशीध' हैं।

चूणिकार ने निशीथ शब्द का उपर्युक्त मूलानुसारी अर्थ करके दूसरे प्रकार में भी अर्थ देने का प्रयत्न किया है:

कतक फल को द्रव्य निसीह कह सकते हैं, क्योंकि उसके द्वारा जल का मल बैठ जाता है श्रथीत् जल से मल का श्रंश दूर हो जाता है—''जका सेण क्लासुर्ष पिक्ततेण मलो णिसीवति—उदगादवगष्दतीरवर्षः।'' प्रस्तुत में प्राकृत सदर 'निसीह' का सम्बन्ध संस्कृत सदर नि × सद् से जोड़ा गया है।'

क्षेत्र-णिमीह, द्वीप ममुद्रों से वाहिरी लोग है, वर्षोंकि यहां जीव ग्रांर पुर्गलों का पभाव ज्ञात होता है। "मेजिकिसीहं बिटिशिवम्मुशिदिलोगा म, जग्हा ने पण जीवपुग्गलाएं मदभावों भवन्त्र गण्दित।" जिस प्रकार द्रव्य नियीध में पानी से मैंन का ग्रवगम विविधित था, उमी प्रकार वहां भी ग्रवगम ही विविधित है। ग्रधीत् ऐमा क्षेत्र, जिसके प्रभाव से जीव तथा पुर्गलों का स्थापम होता है— ग्रधीत् वे दूर हो जाते हैं, भें त्र निशीध कहा जाता है।

कालिणिनीह दिन को यहा गया है। वह इमलिये कि राजि के श्रंपकार का अपनम दिन होते ही हो जाता है। "कालिजिले कहा, सं पण शलीवमस्य निर्मीयमं भवति।" यहां की जिसीह जब्द का श्रपमम अर्थ ही यभिन्नेत है।

भाविषासीह को व्यान्या स्वयं भाष्य गार में की है : शर्रविष्ठ-कम्मवंशी दिसीको हेन सं दिसीयं।

निरु मुरु माद उट

१. 'ल्यानियर' राग्य में भी 'ल्या के निक्त मार्थ है। नगरा भये है— जिंग प्रदालात के इस्था प्रशासमा निरुष्त सेवा है यह 'ल्यानियर' है। भ्रम्य की हुम के मार्गिय मेंद्रेरण गोगा। माला है मह 'ल्यानियर' है।

तेसि ग्रसणादि देते पिञ्जित सन्वपदेसु चउलहुं, ग्रत्थे चउगुरु, ग्राणादिया य दोसा, ग्रणवत्थपसगा श्रण्णो वि दाहिति, सङ्काण वि मिन्छत जणेति ॥५६२६॥

द्रीणगहेणे संवासम्बा य वायँण पिंडेंच्छणादी य । संरिसं पभासमाणा, जुत्तिं सुवण्णेण ववहरंति ॥५६२७॥

"१दाणे" त्ति ग्रस्य व्याख्या -

गन्वेण ते उद्दिण्णा, अण्णे वा देंते दट्ठू भासंति । नूणं एते पहाणा, विसादि संसंग्गिए गन्छे ॥५६२८॥

ग्रम्ह एते ग्रसणादि देति गव्च करेजज, तेण गव्चेण उदिण्णेण पलावा भवेजज । ग्रण्णो वा दिज्जत दट्ठु भणेजज — ''णूण एते चेव पहाणा'' । तेसि वा कि वि श्रहाभावेण गेलण्ण होज्ज, ते . जेज्ज — ''एतेहिं कि पि विसादि दिण्ण'', एत्थ गेण्हण-कड्डुणादिया दोसा । एव दाणसंसग्गीए ग्रगीयसेहादिया चोदिता तेसु चेव वएज्जा ॥५६२८॥

"२गहणे त्ति ग्रस्य व्याख्या -

तेसि पिडच्छणे त्राणा, उग्गममिवसुद्ध त्राभित्रोगं वा । पिडणीयया व देज्जा, बहुत्रागमियस्स विसमादी ॥५६२६॥

तेर्सि हत्यातो भत्तादि पिङच्छनस्स तित्यकराणातिककमो, उग्गमादि अमुद्ध परिभुजति, वसीकरण वा देज्ज ''श्रम्ह एते पिङवक्खो" त्ति पिङणीयत्तणे । श्रह्मवा – एस बहु श्रागमिछ त्ति विसादि देज्ज ।

एगवसिंहसवासेण सेहा णिद्धम्मा सीदित, तेसि वा चरिय गेण्हित ।

सुय-वायण पडिच्छगादिसु वि समग्गिमादिदोसा ।

जुत्तिसुवण्णिदृहतेण वा सरिस चरणकरण कहेतो सेहादी हरेति । जम्हा एवमादि दोसा तम्हा णो कि चि नेसि देजा, पिंडच्छेज वा, ण वा सवसेजा । एव सकरेतेण पुन्वभणिया दोसा पिरहरिया भवति । ।।१६२६।।

भवे कारण -

श्रसिवे श्रोमोयरिए रायदुट्टे भए व गेलण्णे । श्रद्धाण रोहए वा, श्रयाणमाणे वि वितियपदं ॥५६३०॥

ग्रसिवादिकारणेहि तेसि दिज्जित पिडच्छित वा ।।४६३०।।

इम गेलण्णे -

गेलण्णं मे कीरित, न कीरती एव तुब्म भिणयम्म । एस गिलाणो एत्थं, गवेसणा णिण्हत्रो सो य ॥५६३१॥

१ गा० ५६२७। २ गा० ५६२७। ३ गा० ५६२७।

ग्रर्थात् ग्रष्टविय कर्ममल जिससे बैठ जाए —दूर हो जाए, वह निशीय है।

स्पष्ट है कि यहाँ भी णिसीह शब्द में मूल घातु नि × सद् ही माना गया है। 'उपनिपद' शब्द में भो उप × नि × सद् धातु है। उसका तात्पर्य भी पास में विठा कर गुरु द्वारा दी जाने वाली विद्या से है। अर्थात् उपनिषद् शब्द का भी 'रहस्य' 'गोप्य' एवं 'ग्रप्रकाश्य' अर्थ की ग्रोर ही संकेत है। निषेघ शब्द में मूल घातु नि × सिध् है। ग्रतः स्पष्ट ही है कि वह यहाँ विवक्षित नहीं है।

तात्पर्य यह है कि णिसीह—िनशीथ शब्द का मुख्य ग्रर्थ गोप्य है। ग्रस्तु जो रात्रि की तरह ग्रप्रकाशरूप हो, रहस्यमय हो, ग्रप्रकाशनीय हो, ग्रप्त रखने योग्य हो, ग्रर्थात् जो सर्व-साधारण न हो, वह निशीथ है। यह ग्राचार-प्रकल्प शास्त्र भी वैसा ही है, ग्रतः इसे निशीथ सूत्र कहा गया है। णिसीह=िनशीथ शब्द का दूसरा ग्रर्थ है—जो निसीदन करने में समर्थ हो। ग्राचात्र जो किसी का ग्रपगम करने में समर्थ हो, वह 'णिसीह<sup>2</sup>=िनशीथ है। ग्राचारप्रकल्प शास्त्र भी कर्ममल का निसीदन —िनराकरण करता है, ग्रतएव वह भी निशीथ कहा जाता है। हाँ, तो उपर्युक्त दोनों ग्रर्थों के ग्राघार पर प्राकृत 'णिसीह' शब्द का सम्बन्ध 'निपेध' से नहीं जोड़ा जा सकता।

निशीथ चूणि में शिष्य की ग्रोर से शंका की गई है कि यदि कमंविदारण के कारण ग्रायारपकण्प शास्त्र को निशीथ कहा जाता है, तब तो सभी ग्रध्ययमों को निशीथ कहना चाहिए; क्योंकि कमंक्षय करने की शक्ति तो सभी ग्रध्ययमों में है । गुरु की ग्रोर से उत्तर दिया गया है कि ग्रन्य सूत्रों के साथ समानता रखते हुए भी इसकी एक ग्रपनी विशेषता है, जिसके कारण यह सूत्र 'निशीथ' कहा जाता है। वह विशेषता यह है कि यह शास्त्र, ग्रन्यों को ग्रथीत् ग्रधिकारी से भिन्न व्यक्तियों को, सुनने को भी नहीं मिलता । ग्रगीत, ग्रति परिणामी ग्रीर ग्रपरिणामी ग्रनिवकारी हैं, ग्रतः वे उक्त ग्रध्ययन को सुनने के भी ग्रधिकार नहीं हैं, क्योंकि यह सूत्र ग्रनेक ग्रपवादों से परिपूर्ण है। ग्रीर उपर्युक्त ग्रनिवकारी ग्रनेक दोवों से ग्रुक्त होने के कारण यत्र तत्र ग्रर्थ का ग्रनर्थ कर सकते हैं।

एक ग्रोर भी शंका-समाधान दिया गया है। वह यह कि जिस प्रकार लौकिक ग्रारण्यक ग्रादि शास्त्र रहस्यमय होने से निशीथ हैं, उसी प्रकार प्रस्तुत लोकोत्तर शास्त्र भी निशीथ है। दोनों में रहस्यमयता की समानता होने पर भी प्रस्तुत ग्राचारप्रकल्पशास्त्र-रूप निशीथ की यह विशेषता है कि वह कर्ममल को दूर करने में समर्थ, है, जविक ग्रन्य लौकिक निशीथ—

१. यहाँ वैठने से कर्म का क्षय, क्षयोपशम ग्रीर उपशम विवक्षित है।

२. गाथा में 'णिसीघ' पाठ है। वह 'कय' के 'कघ' रूप की याद दिलाता है। मात्र शब्द-श्रुति के ग्राघार पर 'णिसीघ' का 'निषेघ' से सम्बन्घ न जोड़िए, क्योंकि व्युत्पत्ति में 'सिसीयते जेण' लिखा हुमा है।

३, नि० गा० ७० की चूणि।

४. 'अविसेसे वि विसेसी सुइं पि जं गोइ अयगे सि'--नि० गा० ७०

श्रारण्यकादि वैसे नहीं हैं। ग्रारण्यकादि शास्त्र तो सब कोई सुन सकते हैं, जब कि प्रस्तृत निशीथ शास्त्र ग्रन्य तीथिकों के श्रुतिगोचर भी नहीं होता। स्वतीथिकों में भी ग्रगीतार्थ ग्रादि इसके ग्रधिकारी नहीं हैं। यही इसकी विशेषता है।

यह चर्चा भी इस बात को सिद्ध करती है कि णिसीह शब्द का सम्बन्ध निषेध से नहीं, किन्तु रहस्यमयता या गुप्तता से है। ग्रर्थान् निमीह का जो अप्रकाश रूप निमीय ग्रथं किया गया है, वहीं मौलिक ग्रथं है।

प्रस्तुत निशीथ सूत्र का तात्ययं निषेध से नहीं है—इसकी पृष्टि नियुक्ति, भाष्य तथा चूर्णि ने, जो इस शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय या अधिकार बनाया है, उससे भी होती है। कहा गया है कि आचारांग सूत्र के प्रथम नव ब्रह्मचयं अध्ययनों और चार चूलायों में उपदेश दिया गया है, अर्थात् कर्तव्याकरंब्य का विवेक बताया गया है। किन्तु पांचर्यी चूला निशीय में विनथकर्ता के लिये प्रायदिचत्त का विधान है। अर्थात् निशीय चूला का प्रतिपाद्य विषय प्रायदिचत्त हैं। अर्थात् निशीय चूला का प्रतिपाद्य विषय प्रायदिचत्त हैं। अत्रत्य स्पष्ट है कि प्रस्तुन 'णिसीह' शब्द का सस्कृतरूप 'निषेध' नहीं बन सकता।

# 'निशीथ' के पर्याय:

श्राचारांग की चूलाश्रों के नाम निर्मुक्ति में जहां गिनाए है. वहां पांचवीं चूला का नाम 'श्राचारपक्षण' = 'श्राचार प्रकल्प' बनाया गया है। श्रामे चलकर स्वयं निर्मुक्तिकार ने पौनवीं चूला का नाम 'निसीह' = निर्द्याध भी दिया है। ग्रतएव निर्दाध ग्रयवा पाचार प्रकल्प, ये दोनों नाम इसके मिद्ध होते हैं '। टीकाकार भी इसका समर्वन करते है। देलिए, = टीकाकार में 'पा-यारपक्षण' घटद का पर्याय 'निर्द्याध' दिया है - ''श्राचारप्रकल्प: — - निर्दाध: ' (प्राचाक निर्द्धा २६१)। टीका में अन्यत्र चूलाश्रों के नाम की गणना करते हुए भी टीकाकार उसका नाम 'निर्द्याध्ययन' देते हैं '। उक्त प्रमाणों पर से यह स्पष्ट हो जाना है कि ये दोनों नाम एक ही सूत्र की सूचना देते हैं।

नित्तीथ सूत्र के लिए पकरण शब्द भी प्रयुक्त है। परन्तु, आयाराकरण का ही मिश्रिय नाम 'पकरण' हो गया है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंक निर्धाय-पूर्णि के प्रारंभ में—''एवं कपण्यरामी पकरणकामस्य विवस्क चन्ते''—(निट पूट पूट १) ऐसा पृष्टिकार ने महा है। सामार शब्द का छैड़

१. जिल्मान ७० की मृति

२ जिल्लाक अर

२. पाताक निरु २६१। निरु गाउ २

Y. शाचाव निव्माव ३४३

प् निशीष प्रतिकार भी देने निमीह चुना बहरे है --निक पूर्व है

<sup>् ।</sup> प्रापात निरुधीत पार 👯

रण्णा पडिसिद्ध मा एतेसि कोइ देज्ज। एव वत्यपादेसु ग्रलब्भमाणेसु इमा जयणा – ज देवकुलादिसु कप्पडिएसु उच्छुद्ध त गिण्हति, विप्पइण्ण ज उक्कुरुडियादिसु ठित एसणादिसु वा जतित पूर्ववत् ॥५७२०॥

#### हितसेसगाण असती, तण अगणी सिक्कगा य वागा य । पेहुण-चम्मग्गहणे, भत्तं च पलास पाणिसु वा ॥५७२१॥

रण्णा रुट्टेण साधूण उवकरण हरित, सेम ति म्रण्ण णिष्यि, ताहे सीताभिभूता तणाणि गेण्हेज्जा, म्रगणि गेण्हेज्ज, म्रगणि गेण्हेज्ज, म्रगणि गेण्हेज्ज, म्रगणि वा सेवेजा। पत्तगवधाभावे सिक्कगिह्यादे काउ हि (डे) ज्ज, सन्नादि प (व) वकतया पाउरणा गेण्हेज्ज, पेहुण ति मोरगमया पिच्छया रयहरणट्टाणे करेज्ज, पत्थरण पाउरण वा जह वोडियाण, चम्मय वा पत्थरणपाउरण गेण्हेज्ज, पलासपत्तिमादिसु भत्त गेण्हेज्ज, म्रह्या — भत्त कुडगादिसु गेण्हेज्जा पलासपत्तेसु वा मुजेज्ज। पाणीसु वा गहण मुजण वा ॥५७२१॥

#### असती य लिंगकरणं, पण्णवणहा सयं व गहणहा । अगाहकारणम्मि, जहेव हंसादिणं गहणं ॥५७२२॥

श्रसित रण्णोवसमस्स, उवकरणस्स वा श्रसित, ताहे परिलग करेति । ज रण्णो श्रणुमत तेण लिंगेण िता ससमय-परसमयविद् वसभा रायाण पण्णवेति — उवसामेतीत्यर्थ । तेन वा परिलगेन ठिता उवकरण स्वयमेव गुण्हिन्ति, एय चेव ग्रागाढ । श्रण्णिम वा श्रागाढे जहेव हसमादितेल्लाण गहण विट्ठ तहा इह पि श्रागाढे कारणे वत्य-पत्तादियाण गहण कायव्व । श्रोसोवण-तालुग्धाडमादिएहिं ग्रन्थेन वाहि सप्रयोगेनेत्यर्थ ॥५७२२॥ उवकरणहडे त्ति गर्यं ।

इदाणि भेदे ति -

#### दुविहिम्म भेरविम्म, विज्जणिमित्ते य चुण्ण देवीए। सेट्टिम्मि अमन्चिम्म य, एसणमादीसु जङ्गव्वं ॥५७२३॥

भेरव भयानक, त दुविह जीवियाग्री चारिताग्री वा ववरोवेति त रायाण पदुट्ठ विज्जादीहि वसीकरेज्जा, णिमित्तेण वा ग्राउट्टिज्जति, चुणीहि वा ग्राघसमादीहि वसीकज्जति । ''देवी य'' ति जा य तस्स महादेवी हृद्दा सा वा विज्जादीहि श्राउट्टिज्जति, ग्रह्वा – खतगो खतिगा वा से जो वा रण्णो ग्रव्वकमणिज्जो, जइ तेहि भण्णतो ठितो सुदर।

श्रह ण ठाति ताहे सेिंदु भण्णित, ग्रमच्च वा, जइ ते उवसमेज्जा । ग्रहवा — जाव उवसमइ ताव सेिंदु-ग्रमच्चाण श्रवगिहे श्रच्छिति, जो वा रण्णो श्रवुवकमणिज्जो तस्स वा घरे श्रच्छिति, एसणादिसु जयित पूर्ववत् । पासजण (पासडगण) वा उवद्वावेज्जा, जइ णाम ते उवसामेज्ज श्रप्यणिज्जाहि श्रणुसासणादीहि ॥१७२३॥

#### त्रागाढे त्रण्णालगं, कालक्खेवो वहिं निगमणं वा। कतकरणे करणं वा, पच्छायण थावरादीसु ॥५७२८॥

भ्रणुवसमते एरिसे आगाढकारणे अर्णालग करेति, तेण परिलिगेण तत्वेव कालक्खेव करेति, भ्रणुञ्जमाणा विसयतर वा गच्छिति, जाहे सन्वहा उवमामेउ ण तीरइ ताहे "क्यकरणे करणं व" ति सहस्स-जोही त सासेञ्ज, श्रह त पि णत्यि ताहे ''पच्छादणबावरादीसु'' ति जाव पसादिञ्जति ताव रुक्खग्गहणेसु त्ति साबुणो ग्रन्खा, सगुणा जणवया सथरणिजा भवति । ते पुण ग्रुणा ग्राहारो उवही सेञ्चा सथारगो, ग्रण्णो य वहुविहो । उवधी सतत ग्रविरुद्धो लब्भति, उच्चारपासनणभूमीग्रो य सति, सज्भायो सुज्भति । ''विहाराए'' त्ति दप्पेण णो ग्रसिवादिकारणे, तस्स चउलहु ग्राणादिया य दोसा ।।५७२८।।

इमो णिज्जुत्तिवित्थारो -

आरियमणारिएसुं, चउक्कभयणा तु संकमे होति । पढमततिए अणुण्णा, वितियचउत्थाऽणणुण्णाया ॥५७२६॥

श्रारितातो जणवयात्रो स्नारिय जणवय सकमइ, एव चडभगो कायव्वो. सेस कठ ॥५७२६॥

त्रारिय-त्रारियसंकम अद्भव्वनीसं हवंति सेसा तु । त्रारियमणारियसंकम, वोधिगमादी मुणेतन्त्रा ॥५७३०॥

ग्रद्धछ्वीसाए जणवयाण ग्रण्णतराग्रो ग्रण्णतर चेव ग्रारिय सकमित तस्स पढमभगो, ग्रारियातो ग्रण्णयरवोहिगविसय सकमनस्स वितिग्रो ।।५७३०।।

त्रणारियारियसंकम, त्रंधादमिला य होंति णायन्वा । त्रणारियत्रणारियसंकम, सग-जवणादी मुणेतन्वा ॥५७३१॥

श्रघदिमलादिविसयाग्रो ग्रारियविसय सकमतस्स तङ्ग्रो, ग्रणारियातो सगविसयाग्रो ग्रणारिय चेव जवणविसय सकमतस्स चउत्थो । एस खित्त पडुच चउभगो भणितो ।।५७३१।।

इम लिग पडुच भण्णति -

भिक्खुसरक्खे तावस, चरगे कावाल गारलिंगं च । एते ऋणारिया खलु, ऋज्जं ऋायारमंडेणं ॥५७३२॥

भिक्खूमादी ब्रणारिया लिंगा, ''ब्रज्ज'' ति ब्रारिय, त पुण ब्रायारभडय रयोहरण-मुहपोत्तिया-चोलपट्टकप्पा य पडिग्गहो समत्तो य ।

ग्रायारभडग एत्थ वि चउभगो कायव्वो ।

म्रारियलिंगाम्रो म्रारियलिंग एस पढमभगो । एत्य थेरकप्पातो जिणकप्पातिसु सकम करेति । वितिम्रो कारणिम्रो, ततिए भिक्खुमादि उवसतो, चउत्थे भिक्खुमादी सरक्खादीसु ।

ग्रहवा चउभगो - ग्रायरिग्रो ग्रारियलिंग सकमति भावणा कायव्वा ।

ग्रह्वा चउभगो - ग्रारिएण लिंगेण ग्रारियविसय सकमित, भावणा कायव्या । जो प्रारिएण वि लिगेण ग्रणारियविसय सकमित, एत्य सुत्तणिवातो । सेस विकोवणट्टा भणिय ।।५७३२।।

को पुण ग्रारिग्रो, को वा ग्रणारिग्रो ?

ग्रतो भण्णति -

मगहा कोसंवीया, थूणाविसस्रो कुणालविसस्रो य । एसा विहारभूमी, पत्ता वा स्रारियं खेत्तं ॥५७३३॥ इह सोलसमुद्दे सगे चउलहुगाऽिवकारो - तुम च ग्रणारियविमयसकमे चउगुरु देमि, ग्रतो मुत्तविसवातो ।

स्रायरिस्रो भणड - तुम सुत्तणिवात ण याणित । इह सुत्तणिवातो मणसक्ष्ये चउलहु, पदभेदे चउगुरु , पथमोइण्णेस् छल्लहु, प्रणारियविसयपत्तेसु छग्गुरु , सजमायविराहणाए सट्ठाण । तत्य सजमविराहणाए "छक्काय चउसु लहु" गाहा भावणिज्जा । स्रायविराहणाए चउगुरुग परितावणाई वा ॥५७३६॥

## ञ्राणादिणो य दोसा, विराहणा खंदएण दिइंतो ! एवं ततियविरोहो, पडुच्चकालं तु पण्णवणा ॥५७४०॥

ग्रायविराहणाए खदगो दिट्टतो -

दोच्चेण त्रागतो खंदएण वाए पराजित्रो कुवितो । खंदगदिक्खा पुच्छा णिवारणाऽऽराध तन्वज्जा ॥५७४१॥

चपा णाम णगरी, तत्य खदगो राया। तस्स भगिणी पुरदरजसा उत्तरापथे भकु भा-कारकडे णगरे डडिंगस्स रण्णो दिण्णा।

तस्स पुरोहियो मरुगो पालगो, सो य श्रकिरियदिट्टी । श्रण्णया सो दूश्रो श्रागतो चप । खदगस्स पुरतो जिणसाहुश्रवण्ण करेति । खदगेण वादे जिश्रो, कुविश्रो, गश्रो स-णगर । खंदगस्स वह चितेतो प्रच्छइ ।

खदगो वि पुत्त रज्जे ठिवत्ता मुणिसुन्वयसामिम्र्यातिए पचसयपरिवारो पव्वतितो ग्रधीय-सुयस्म गच्छो ग्रणुण्णाग्रो ।

ग्रण्णया भगिणी दिच्छामि त्ति जिण पुच्छति । सोवस्सग्ग से कहिय ।
पुणो पुच्छति – ''ग्राराहगो ण व ?'' त्ति ।
कहिय जिणेण – तुमं मोत्तुं ग्राराहगा सेसा । गतो णिवारिज्जतोऽवि ।।५७४१॥
सूतो पालगेण ग्रागच्छमाणो –

# उज्जाणाऽऽउह णूमेण, णिवकहणं कोच जंतयं पुर्वं । वंध चिरिक्क णिदाणे, कंबलदाणे रजोहरणं ॥५७४२॥

पालगेण ग्रग्गुज्जाणे पचसया ग्रायुहाण ठिवया । साहवो ग्रागया तत्थ ठिता । पुरदरजमा दिट्टा, खदगो कवलरयणेन पिंडलाभितो । तत्थ णिसिज्जाग्रो कयाग्रो ।

पालगेण राया वुग्गाहितो । एस परिसहपराजिग्रो ग्रागग्रो तुम मारेउ रज्ज ग्रहिट्टेहेति । कह णज्जित ?, ग्रायुधा दसिया ।

कुविग्रो राया, पालगो भणितो - मारेहि ति । तेण इक्खुजत कय ।

खदगेण भणिय - 'म पुन्व मारेहि।' जतसमीवे खभे विधि ठिविस्रो, साहुं पीलिउ रुहिरिचिरिक्कािह खदगो भरितो। खुडुगो स्रायरिय विलवतो, सो वि स्राराहगो। खदगेण णियाण कत ॥५७४२॥ देकर जिस प्रकार 'पकप्प' नाम हुम्रा, उसी प्रकार 'पकप्प' शब्द का छेद देकर केवल 'स्रायार' भी इसका नाम हो गया है – ऐसा गुणनिष्पन्न नामों की सूचि के देखने से पता चलता है।

''श्रायारपकप्पस्स उ इमाइं गोगणाइं गामघिज्जाइं श्रायारमाइयाइं''—नि० गा० २।

निशीय के जो ग्रन्य गुणिनिष्पन्न नाम हैं, वे ये हैं=ग्रग्ग=ग्रग्न, चूिलया=चूिलका । यह सब, नाम के एक देश को नाम मानने की प्रवृत्ति का फल है। साथ ही, इस पर से यह भी ध्विनत होता है कि ग्राचारांग का यह ग्रध्ययन सबसे ऊपर है, या ग्रंतिम है।

्र ग्रन्यत्र भी निशीथ सूत्र के निशीय<sup>२</sup>, 'पकप्प' <sup>3</sup>=प्रकल्प ग्रौर 'ग्रायारपकप्प' <sup>४</sup>=ग्राचार प्रकल्प ये नाम मिलते हैं।

दिगम्बर परम्परा में, जैसा कि हम पूर्व बता ग्राए हैं, इसके नाम 'निसिहिय', 'निसीहिय' 'निपिद्यक', ग्रीर 'निपिद्धिका' प्रसिद्ध हैं।

# निशीय का आचारांग में संयोजन और पृथक्करण:

ग्राचारांग-नियुंक्ति की निम्न गाथा से स्पष्ट है कि प्रारंभ में मूल ग्राचारांग केवल प्रथम स्कंघ के नव ब्रह्मचर्य ग्रध्ययन तक ही सीमित था। पश्चात् यथासमय उसमें वृद्धि होती गई। ग्रीर वह प्रथम 'वहु' हुग्रा ग्रीर तदनन्तर-'वहुतर' ग्रथांत् ग्राचारांग के परिमाण में क्रमश: वृद्धि होती गई, यह निम्न गाथा पर से स्पष्टतः प्रतिलक्षित होता है:

ण्ववंभचेरमङ्ग्रो श्रहारसपयसङ्स्तिग्रो वेग्रो । हवड् य सपंचच्लो यहु-वहुतरत्रो पयमोण ।

---ग्राचा० नि० ११

नियुंक्ति में प्रयुक्त 'वहु' ग्रीर 'वहुतर' शब्दों का रहस्य जानना ग्रावश्यक है। ग्राचारांग कें ही ग्राघार पर प्रथम की चार चूलाएँ वनीं ग्रीर जब वे ग्राचारांग में जोड़ी गईं, तब वह 'वहु' हुग्रा। प्रारंभ की चार चूलाएँ 'निशीथ' के पहले बनीं, ग्रतएव वे प्रथम जोड़ी गईं। इसका प्रमाण यह है कि समवाय" ग्रीर नंदी —दोनों में ग्राचारांग का जो परिचय उपलब्ब है, उसमें मात्र २१ ही ग्रध्ययन कहे गये हैं। तथा ग्रन्यत्र समवाय, में जहाँ ग्राचार, सूयगड, स्थानांग के ग्रध्ययनों की संख्या का जोड़ ४७ वताया गया है, वहाँ भी निशीथ का वर्जन करके ग्राचारांग के मात्र २४ ग्रध्ययन गिनने पर ही वह जोड़ ४७ वनता है । ग्रतएव स्पष्ट है कि प्राचीन

१. नि०गा०३

२. व्यव० विभाग २, गा० १६८;

३, व्यव० विभाग २ गा० १३७, २२१, २५०, २५४; व्यव० उद्देश ३, गा० १६६

४. व्यवहार सूत्र उद्देश ३, सू० ३, ए० २७

५. समवाय सूत्र १३६

६. नंदी सु० ४५

७. समनाय सू० ५७

### त्रणुयाणे त्रणुयाती, पुष्फारुहणाइ उक्खिरणगाई । पूर्य च चेतियाणं, ते वि सरज्जेस कारेंति ॥५७५४॥

ग्रण्जाणं रहजत्ता, तेसु सो राया ग्रणुजाणित, भडचडगसिहतो रहेण सह हिडित, रहेसु पुष्फारुहण करेति, रहग्गतो य विविधफले खड्जगे य कवड्डगवत्थमादी य उक्खिरणे करेति, ग्रन्नेसि च चेइयघरिट्टयाण चेडया पूय करेति, ते वि रायाणो एव चेव सरज्जेसु कारावेति ॥५७४७॥

इम च ते पच्चंतियरायाणो भणति -

जित मं जाणह सामिं, समणाणं पणमधा सुविहियाणं। दन्वेण मे ण कन्जं, एयं सु पियं कुणह मन्भं॥५७५५॥

गच्छह सरज्जेसु, एव करेह ति ॥५७५४॥

वीसिन्जता य तेणं, गमणं घोसावणं सरन्जेसु । साहूण सुहविहारा, जाया पच्चंतिया देसा ॥५७५६॥

तेण सपइणा रण्णा विसन्जिता, सरज्जाणि गतु ग्रमाघात घोसति, चेइयघरे य करित, रहजाणे य । ग्रयदिमलकुडक्कमरहद्वता एते पच्चतिया, सपितकालातो ग्रारव्भ सुहविहारा जाता ।

सपितणा साधू भणिया - गच्छह एते पच्चितियविसए, विवोहेता हिडह ।

ततो साधूहि भणिय – एते  $\sqrt{n}$  किचि साधूण कप्पाकप्प एसण वा जाणित, कह विहरामो ? ।।५७५६।।

ताहे तेण सपतिणा -

समणभडभावितेसुं, तेसुं रज्जेसु एसणादीहिं। साहू सुह पविहरिता, तेणं चिय भइगा ते उ ॥५७५७॥

समणवेसधारी भडा विसज्जिया वहू, ते जहा साधूण कप्पाकप्प तहा त दरिसतेहि एसणसुद्ध च भिक्खग्गहण करेतेहि जाहे सो जणो भावितो ताहेसाधू पविद्वा, तेसि सुहविहारं जात, ते य भद्दया तप्पभिई जाया ॥५७५७॥

> उदिण्णजोहाउलसिद्धसेणो, स पत्थियो णिज्जितसत्तुसेणो । समंततो साहुसुहप्पयारे, अकासि अंधे दमिले य घोरे ॥५७५८॥

उदिण्णा सजायवला, के ते?, जोहा, तेहि ग्राउलो-बहवस्ते इत्यर्थ । तेण उदिण्णाउलत्तेण सिद्धा सेणा जस्स सो उदिण्णजोहाउलसिद्धसेणो । उदिण्णजोहाउलसिद्धसेणतणतो चेव विपक्खभूता सत्तुसेणा ते निष्जिया जेण स पित्थवो णिष्जियसत्तुसेणो सो ग्रधडविडाईसु ग्रकासि कृतवान् सुह्विहारमित्यर्थ ।।५७४८॥

जे भिक्ख् दुर्गुछियक्कलेसु असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पिडग्गाहेइ, पिडग्गाहेतं वा सातिन्जिति ॥स्०॥२७॥ जाहे चउलहु पत्तो ताहे इमाए जयणाए गेण्हित – अण्णत्थ ठवावेर्ड, लिंगविवेर्गं च काउ पविसेज्जा । काऊण व उवयोगं, अदिद्वे मत्ताति संवरितो ॥५७६४॥

सो दुगुछितो ग्रसणवत्यादी ग्रप्पसागारिय ग्रण्णत्य सुण्णघरादिसु ठवाविज्जिति, तिम्म गते पच्छा गेण्हित । ग्रह्वा — रग्रोहरणादिउवकरण ग्रण्णत्य ठवेतु सरवलादिपरिक्षण काउ जहा ग्रयसादिदोसा ण भवित तहा पिविसिउ गेण्हित । ग्रह्वा — मज्भण्हादी विग्रणकाले दिगावलोयण काउ ग्रण्णेण ग्रदिस्सतो मत्तय पत्त वा वासकप्पमादिणा सुट्ठु ग्रावरेत्ता पिवसित गेण्ह्इ य, वत्थादिय पि जहा ग्रविसुद्व तहा गेण्हिति, वसिंह ग्रण्णत्य ग्रवभतो वाहि सावयतेणभएसु वसिंह गेण्हेज्ज, जहा ण णज्जित तहा वसित । सज्भाय ण करेति । रायदुट्टा-दिसु ग्रभिगमो ग्रप्पसागारिए सज्भायभाणधम्मकहादी वि करेज्ज ॥५७६४॥

जे भिक्ख् त्रसणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पुढवीए णिक्खिवड, णिक्खिवंतं वा सातिज्जति ॥३३॥

जे भिक्खू त्रसणं वा पाणं वा खाउमं वा साइमं वा संथारए णिक्खिवइ, णिक्खिवंतं वा सातिज्जिति ॥३४॥

जे भिक्खू त्रासणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा वेहासे णिक्खिवइ णिक्खिवंतं वा सातिज्जिति ॥३४॥

> पुढवि-तण-वत्थमातिसु, संथारे तह य होइ वेहासे। जे भिक्ख णिक्खिवती, सो पावति त्र्याणमादीणि ॥५७६५॥

पुढविग्गहणातो उन्बट्टगादिभेदा दट्टन्वा, दन्भादितणस्थारए वा, वत्थे, वत्थसथारए वा, कवलादिफलहसथारए वा, वेहासे वा दोरगेण उल्लबेइ, एवमादिपगाराण श्रण्णथरेण जो णिविखवइ तस्स चउलहु, तस्स श्राणादिया य दोसा, सजमायविराहणा य ॥५ ७६५॥

तत्थ सजमे -

तक्कंतपरोप्परत्रो, पलोङ्खिणो य भेद कायवहो । त्राहि-मुसलाल-विच्छुय, संचयदोसा पसंगो वा ॥५७६६॥

सुण्णे भत्तपाणे चर्डारिदियाद्यो घरकोइलातो तक्केंति, त पि मज्जारा, एव तक्केतपरप्परो डेप्पत वातादिवसेण वा पलोट्टेति छक्कायविराहणा, ग्रायपरिहाणी य वेहासद्वित मूसगादिछिण्णे भायणभेदो छक्कायवहो वा ग्रायपरिहाणी य । एसा सजमविराहणा ।

इमा ग्रायविराहणा -

श्रहिस्स मूसगम्स वा उस्सिघमाणस्स लाला पडेज, णीससतो वा विस मुचेज, विच्छुगाइ वा पडेज, विस वा मुचेज, जे वा सण्णिहिसचए दोसा तत्थ वि णिविखत्ते ते चेव दोसा, पसगतो सण्णिहि पि ट्ववेज्जा ।।५७६६।। श्रणणउत्थिएहिं सम भुजति श्रणणउत्थियाण वा मज्मे ठितो परिवेडितो भुजति, श्राणादिया दोसा, श्रोहश्रो चउलहु पच्छित ॥५७७१॥

विभागतो इम -

पुन्वं पन्छा संथुय, असोयवाई य सोयवादी य । लहुगा चड जमलपदे, चरिमपदे दोहि वी गुरुगा ॥५७७२॥

पुट्यसथुया श्रमोय-सोयवाति य, पच्छासथुया श्रसोय-सोय त्ति। एतेसु चउमु पटेसु लहुगा चउनो त्ति, जमलपद वि कालतवेहिं विसेसिज्ज ति जाव चरिमपद । पच्छासथुतो सोयवादी तत्थ चउलहुग त कालतवेहिं दोहिं वि गुरुग भवति ।। ५७७२।।

थीसुं ते चिय गुरुगा, छन्लहुगा होंति छाणानित्थीसु । परउत्थिणि छग्गुरुगा, पुन्वावरसमणि सत्तऽहु ॥५७७३॥

एयासु चेव इत्थीसु पुरपच्छग्रसीयसीयासु चउगुरुगा कालतवेहि विसेसिता। एतेमु चेव ग्रण्णतित्थियपुरिमेसु चउसु छल्लहुगा कालतवित्तिष्टा। एयासु चेव परितित्थिणीसु छग्गुरुगा। पुन्वमथुयासु गमणीसु छेदो, ग्रवर त्ति पच्छसथुयासु ममणीसु श्रद्वम ति मूल ॥५७७३॥

ग्रयमपर कल्प -

त्रहवा वि णालवद्धे, त्रणुव्वत्रोवासए व चउलहुगा । एयासुं चिय थीसुं, णालसम्मे य चउगुरुगा ॥५७७४॥

णालबद्धेण पुरिसेण भ्रणालबद्धेण य गहिताणुब्बतो वा सावगेण, एतेसु दोसु वि चउलहुगा । एयासु चिय दोसु इत्थीसु णालबद्धे य भ्रविरयसम्मिद्दिष्टिम एतेसु वि चउगुरुगा ॥५७०४॥

> त्रण्णालदंसणित्थिसु, छल्लहु पुरिसे य दिहुत्राभहे । दिहित्थि पुम ऋदिहे, मेहुणि भोती य छग्गुरुगा ॥५७७५॥

इत्थीसु श्रणालबद्धासु श्रविरयसम्मिद्दृद्दीसु दिट्टाभट्टेसु पुरिसेसु एतेसु दोसु वि छल्लहुगा, इत्थीसु दिट्टाभट्टेसु पुरिसेसु श्र श्रदिट्टाभट्टेसु भैसेहुणि चि माउलिपिडास्सयघाता, भोइय चि पुट्यभन्जा, एतेसु चउसु वि छग्गुरुगा ॥५७७५॥

अद्भिहामद्वासु थीसुं संमोगसंजती छेदो । अमणुण्णसंजतीए मूलं थीफाससंवंधो ॥५७७६॥

इत्थीसु ग्रविट्ठाभट्ठासु सभोइय-सजतीसु य एयासु दोसु वि छेत्रो, श्रमणुण ति श्रमभोइय-सजतीसु मूल, इत्थीहि सह भ्जतस्स फासे सबधो, श्रायपरोभयदोसा, विट्ठे सकातिया य दोसा, जित सजितसिततो समुद्देसो तो चउलहु ग्रधिकरण वा ।।५७७६॥

पुन्वं पच्छाकरमे, एगतरदुर्गुछ उहुमुङ्घाहो । याणोण्णामयगहणं खद्धग्गहणे य याचियत्तं ॥५७७७॥

१ मेहुणि मामाकी तथा भूत्रा की लडकी तथा साली (पत्नी की वहिन)।

## जे भिक्ख् आयरिय-उवज्मायाणं सेज्जासंथारगं पाएणं संघट्टेता हत्थेणं अणणुण्णवेत्ता धारयमाणो गच्छति, गच्छंतं वा सातिज्जइ॥स्०॥३८॥

ग्राचार्यं एव उपाध्याय ग्रायरिय-उवज्भाग्रो भणाति, केसिचि ग्रायरिग्रो केसिचि ग्रायरिग्र-उवज्भातो । ग्रह्वा – जहा ग्रायरियस्स तहा उवज्भायस्स वि न सघट्टेज्जति । पातो सव्वाऽफरिसि त्ति ग्रविणतो । हत्थेण ग्रणणुणविति – न हम्तेन स्पृष्टा नमस्कारयित मिथ्यादुष्कृत च न भाषते, तस्स चउलहु ।

सेज्जासथारग्गहणातो इमे वि गहिया-

#### त्राहार उविह देहं, गुरुणो संघट्टियाण पादेहि। जे भिक्ख ण खामेति, सो पावित त्राणमादीणि ।।५७८१।।

म्राहारे ति - जत्थ मत्तमे भत्त धारित, उविह ति - कष्पादी, सेस कठ ॥५७८१॥ कहं पुण संघट्टेति ?, भण्णति --

> पविसंते णिक्खमंते, य चंकमंते व वावरंते वा । चेद्वणिवण्णाऽऽउंटण, पसारयंते व संघट्टे ॥५७८२॥

पथे वा चकमतो विस्सामणादिवावार करेतो, सेस कठ ॥५७८२॥

चोदगाह — ''जुत्त श्राहारजविधदेहस्स य श्रघट्टण । सथारगभूमी कि ण सघट्टिजति ? को वा जवकरणातिसघट्टिएसु दोसो ?,

ग्राचार्य ग्राह -

#### कमरेणु अबहुमाणो, अविणय परितावणा य हत्थादी । संथारग्गहणम्या, उच्छुवणस्सेव वति रक्खा ॥५७८३॥

कमेसु त्ति-पदेसु जा रेणू सा सथारगभूमीए परिसडित, उवकरणे वा लग्गति, अबहुमाणो अविणयो य सघिट्टए कथ्रो, अण्ण च उच्छूवणे रिवेखयव्वे वितं रिवेखति – ण भजण देति, तस्स रिवेखणे उच्छुवण रिवेखत चेव, एव सथारगस्स असघट्टणे गुरुस्स देहातिया दूरातो चेव परिहरिता। सजमायविराहणा य, आयारिय च अवमण्णतेण सजमो विराहियो।

कह ? जेण तम्मि चेव णाणदसणचरित्ताणि ग्रधीणाणि -

" जे यावि मदे त्ति ग्रहं ०" वृत्त।

म्रायविराहणा - जाए देवयाए म्रायरिया परिग्गहिता सा विराहेज्ज, भ्रण्णो वा कोइ म्रायरिय पक्खितो साधू उट्टेज्जा, तत्थ म्रसखडादी दोसा ॥५७०३॥

#### चितियपदमणपज्मे, ण खमे ऋविकोविते व ऋपज्मे । खित्तादोसणां वा, खामे ऋाउद्दिया वा वि ॥५७८४॥

श्रणप्पज्भो सेहो वा श्रजाणतो ण खामेति, श्रायरिय वा खितादिचित्त सारवेतो दित्तचित्त वा उवेच सबट्टेज्जा, ग्रोसण्ण वा "म एए ग्रोसण्णमिति परिभवति" त्ति उज्जमेज्जा, एव ग्राउट्टियाए वि सबट्टेज्जा पच्छा खमावेइ ॥५७५४॥

१ दशवै० ग्र० ६ गा० २।

मिल्क चि – मुहतास्रो मुहास्रो जहा दो वि स्रता चटरगुल कमित एय रयताणप्पमाण ॥५७६१॥ स्रहवा – जिणकप्पियस्स कप्पप्पमाण इम –

## अवरो वि य आएसो, संडासो सोत्थिए निवण्णे य । जं खंडियं दढं तं, छम्मासे दुव्वलं इयरं ॥५७६२॥

श्रादेसो त्ति – प्रकार । सडासो त्ति कप्पाण दीहप्पमाण, एय जाणुसडासगातो श्राहत्त पुते पडिच्छादेतो जाव वध एय दीहत्तण । सोत्यिए त्ति – दो वि वोधव्वकणो दोहि वि हत्येहि घेत् दो वि बाहुमीसे पावति ।

कह ? उच्यते - दाहिणेग वाम बाहुसीस, एव दोण्ह विकलादीण हृदयपदेसे सोत्यियागारो भवति । एय कप्पाण बोधव्व ॥५७३२॥

एत्थ ग्राएसेण इम कारण -

#### संडासिछड्डेण हिमाइ एति, गुत्ता अगुत्ता वि य तस्स सेड्जा । हत्थेहि तो गेण्हिय दो वि कण्णे, काऊण खंघे सुवई व माई ॥५७६३॥

जिणकिष्पयाण गुत्ता श्रग्रना वा सेज्जा होन्जा, ताए सेज्जाए उवकुडुग्रणिविद्वस्स सडासिछ्डुं सु श्रही हिमवातो वा श्रागच्छेज्ज, तस्स रक्खणद्वाते, तेण कारणेण एस पाउरणिवही, कष्पाण एय पमाण भणिय — ''दो वि कण्णे'' ति दो वि वत्थस्म कण्णे घेतुं णिवण्णो णिसण्णो वा सुवित भायित वा । सो पुण उक्कुडुतो चेव श्रच्छा प्रायो जग्गति य ।

केई भणति - उक्कुडुग्रो चेव णिद्दाइग्रो सुवड ईमिमेत्त ततियजामे ।

सो पुण केरिस वस्थ गेण्हति ? ज ''ैखडिय'' ति छिण्ण ज एक्कातो पासाउ, त च ज छम्मास अरति जहण्येण त दढ गेण्हति, रि'इयर'' ति ज छम्मास ण घरति त दुव्वल ण गेण्हति ॥५७६३॥ एयं गच्छणिग्गयाण पमाण गत ।

इदाणि गच्छवासीण प्रमाण प्रमाण-प्रमाण च भण्णति -

#### कप्पा त्रातपमाणा, अड्डाइन्जा उ वित्थडा हत्थे। एवं मिन्भिम माणं, उक्कोसं होंति चत्तारि ॥५७६४॥

उक्कोसेण चत्तारि हत्था दीहत्तणेण एय पमाण श्रणुग्गहत्य घेराण भवति, पुहुत्ते वि छ श्रगुला समाधिया कज्जति ॥५७६४॥

मिक्भमुक्कोसएसु दोसु वि पमाणेसु इम कारण -

## संकुचित तरुण त्रातप्पमाण सुवणे ण सीतसंफासो । दुहतो पेन्लण थेरे, त्राणुचिय पाणादिरक्खा य ॥५७६५॥

तरुणभिक्खू वलवतो, सो सकुचियपाश्रो सुवति, जेण कारणेण तस्स ण सीतस्पर्शो भवति तेण तस्स कप्या श्रायप्पमाणा। जो पुण थेरो सो खोणवलो ण सक्केति सकुचियपादो सुविउ तेण तस्स ब्रह्मिप्पमाणा

१ गा० ५७६२ । २ गा० ५७६२ ।

स्रागम-संकलन काल में एक काल ऐसा रहा है, जब चार चूलिकाएँ नी प्राचारांग में जोड़ी जा चुकी थीं, किन्तु निशीय नहीं जोड़ा गया था। एक समय द्याया कि जब निशीय भी जोड़ा गया, श्रीर तभी वह बहु' से 'बहुतर' हो गया। श्रीर उसके २६ स्रध्ययन हुए।

नंदी सूत्र और पिनखयमुत्त - दोनों में श्रागमों की जो सूची बी गई है, उसे देसने पर रूप हो जाता है कि उस काल तक श्रागमों के वर्गीकरण में छेद-जंसा कोई वर्ग नहीं था। नंदी भीर पिनखयमुत्त में श्रंग बाह्य ग्रन्थों की गणना के समय, कालिक श्रुन में , निशीध को रूपान मिला है। इससे स्पष्ट है कि एक श्रोर नंदी के श्रनुगार ही श्राचारांग के २५ श्रध्ययन है, नथा दूसरी श्रोर नंदी में ही श्रंग बाह्य ग्रन्थों की सूची में निशीध को स्थान प्राप्त है। श्रम्नु गही कहना पड़ना है कि उक्त नंदी सूची के निर्माण के समय निशीध श्राचारांग से पृथक् था। किन्तु श्राचारांग-नियुंक्ति के श्रनुगार निशीध श्राचारांग की ही पांचवीं चूला श्रधान् २६ वां श्रध्ययन है। इनका फिलतार्थ यह होता है कि नन्दीगत श्रागम-सूची का निर्माण-काल धोर श्राचारांग-नियुंक्ति की रचना का काल, इन दोनों के बीच में ही कहीं निशीध श्राचारांग में जोड़ा गया है।

श्रीर यदि नंदी को नियुंक्ति के बाद की रचना माना जाए, तब नो यह कहना पश्कि ठीक होगा कि इस बीच बह (निशीथ) 'श्राचारांग' से पृथक् किया गया था।

श्रव प्रश्त यह है कि निशीय की श्राचारांग में ही गयों जोड़ा गया ? पूर्वनत श्रुत के साचार नामक वस्तु के साधार पर निशीय का निर्माण हुआ था श्रीर उमका वास्त्रिक एवं प्राचीन नाम श्राचार-प्रकल्प था। श्रतएव कल्पना होती है कि मंभवतः विषय माम्य की दृष्टि से ही वह श्राचारांग में जोड़ा गया हो। श्रीर ऐसा करने का कारण यह प्रतीत होता है कि स्नाचार-प्रकल्प में प्रायहिचत्त का विधान होने से यह श्रावश्यक था कि वह श्रामाणिय ना की दृष्टि से स्वयं तीर्थंकर के उपदेश से कम न हो! श्रंग प्रत्यों का प्रणयन नीर्थंकर के उपदेश के श्रायार पर गणधर करते है, ऐसी मान्यता होने से श्रंगों का ही लो होता र यागमहण श्रामाण्य मर्थांपक है। श्रस्तु प्रामाण्य की प्रस्तुत उत्तम कीटि के लिए ही साचार प्रकल्प-निशीय पी प्राचाराण का एक श्रंश या चूला माना गया, हो तो कोई साववं की यात नहीं।

प्रवस की चार चूला तो श्राचारोग के पायारपर हो बनी थी'। पाल्य उनका समावेश तो श्राचारोग की चूला-रूप में महज था ही। किन्तु पांचर्या चूला निश्चीय का प्राप्तर पायारोप न होने पर भी उसे श्राचारोंग में ही मामितित करने में इस लिये प्रापत्ति नहीं ही सकती की कि समय संग सन्तों के शूलापार पूर्वपन्त माने जाते थे। श्रन्तुत चूला का निर्माण पूर्वपत पाचार वस्तु नामक श्रमत्या में हुया था । चीर निषय भी पावारोग के सबद था। निश्चीय का एक नाम 'श्राचार' भी है। यह भी इसी धीर मनेता करता है।

t. Te de de skeets

२. निर्मृतिका किस काम में साज प्रायस्थ है। यह जनका सामित का है। किस्तु तनका निर्माण तो जस में स्थानपान सुम्म हुमा सभी में तीने समा गया था।

१. शायात वित मात देवट-११०

प. धनात निक्ता रहा

y. जिल्हान है

संथारुत्तरपट्टो, अड्ढाइन्जा य आयया हत्था । दोण्हंपि य वित्थारो, हत्थो चउरंगुलं चेव ॥५८०३॥

जिण्ग्यो सयारपट्टगो, खोमिय्रो तप्यमःणो उत्तरपट्टगो, सेस कठ्य ।।५५०३।। इमो चोलपट्टगो −

> दुगुणो चउग्गुणो वा, हत्थो चउरंस चोलपङ्घो य । थेरजुवाणाणङ्घा, सण्हे थूलंमि य विभासा ॥५८०४॥

दढो जो सो दीहत्त्रणेण दो हत्या वित्यारेण हत्यो सो दुगुणो कतो समच उरसो भवित, जो दढ-दुब्बलो सो दीहत्त्रणेण चउरो हत्या, सो वि चउगुणो कग्रो हत्यमेत्तो चउरसो भवित, एगगुण ति गणणप्यमाणे, उण्णिया एगा णिसिज्जा पमाणप्यमाणेन हस्तप्रमाणा तप्यमाणा चेव तस्स ग्रतो पच्छादणा खोमिया णिसेज्जा ।।५८०४।।

> चउरंगुलं वितत्थी, एयं मुहणंतगस्स उ पमाणं । बीद्योवि य त्राएसो, मुहप्पमाणेण निष्फन्नं ॥५८०५॥

वितियप्पमाण विकण्णकोणग<sup>र</sup>हय णासिगमूह पच्छादेति जहा किकाडियाए गठी भवति ॥५५०५॥

गोच्छयपादद्ववणं, पिंडलेहिणिया य होई णायव्या । तिण्हं पि उ प्पमाणं, वितित्थि चउरंगुलं चेव ॥५८०६॥ कट्या जो वि दुवत्थ तिवत्थो, एगेण द्यचेलतो व संथरती । ण हु ते खिसंति परं, सन्वेण वि तिण्णि घेत्तव्या ॥५८०७॥

जिणकिप्याण गहण, थेरकिप्याण परिभोग प्रति, जो एगेणं सथरित सो एग गेण्हित परिभुजित वा । जो दोहिं सथरित सो दो गेण्हित परिभुजित वा, एव तितिस्रो विं।

जिणकप्पिग्रो वा ग्रचेलो जो सथरित सो ग्रचेलो चेव ग्रच्छिति, एस ग्रभिग्गहविसेसो भणिग्रो । एतेण ग्रभिग्गहविसेसिट्टिएण ग्रधिकतरवत्थो ण हीलियव्वो ।

> र्कि कारण ? जम्हा जिणाण एसा ग्राणा, सब्बेण वि तिण्णि कप्ता घेत्तव्वा । थेरकप्पियाण जइ ग्रपाउएण सथरति तहावि तिण्णि कप्पा णियमा घेत्तव्वा ॥५८०७॥ कप्पाण इसो गुणो –

> > अप्पा असंथरंतो, निवारिओ होति तिहि उ वत्थेहिं। गिण्हति गुरू विदिण्णे पगासपडिलेहणे सत्त ॥५८०८॥

सीतादिणा श्रसथरतस्स त श्रसथरण वत्थपरिभोगेण णिवारित भवति।ते य वत्थे गुरुणा श्रायरिएण दिण्णे गेण्हति, पगासपडिलेहण त्ति श्रचोरहरणिज्जे, उक्कोसेण सत्त गेण्हति ॥५८०८॥

इम उस्सम्मतो, ग्रववादियं च प्रमाण -

तिणि कसिणे जहण्णे, पंच य दढदुव्वला य गेण्हेज्जा । सत्त य परिजुण्णाईं, एयं उक्कोसयं गहणं ॥५८०६॥ दोहि वि गुरु । परिकम्मणित वा सिन्वणित वा एगहु । एगसरा डडी उन्बहृणि घग्गरसिन्वणि य एसा भ्रविही, भसकटगदुसरिगा य विही ॥५८१४॥

डदाणि '''विभूस'' ति -

# उदाहडा जे हरियाहडीए, परेहि घोतादिपदा उ वत्थे । भूसाणिमित्तं खलु ते करेते, उग्घातिता वत्थ सवित्थरा उ ॥५८१६॥

''उदाहरु'' ति भिणया '' $^2$ हरिया हिडया'' सुत्ते। परेहिं ति तेणगेहिं जे घोताती पदा कता ते जित श्रप्पणा विभूसाविद्याए करेति त जहा घोवित वा, रयित वा, घट्टेति वा, मट्ट वा करेति,  $^3$ विविरत्तरगेहिं वा रयित तस्म चउलहु । सिवित्थरगाहणातो घोतादिपदे करेतस्स जा श्रायिवराहणा तामु ज पिच्छित त च भवित ।। ५ = १६।।

विभूस करेतस्स इमो ग्रभिष्पाग्रो -

मलेण घत्थं बहुणा उ वत्थं, उज्भाइत्रो हं चिमिणा भवामि । हं तस्स घोवम्मि करेमि तत्तिं, वरं ण जोगो मलिणाण जोगो ॥५८१७॥

मिलन वस्त्र तेन वाऽह विरूपो हर्ये, यस्माद्विरूपोऽह ह्र्ये तस्मात्तस्य वस्त्रस्य घौतव्ये ''तित्ति'' ति — जेण त घोव्वति. गोमुत्तातिणा त उदाहरामि, ''वर ण जोगो'' ति — वर मे ग्रवत्थगस्स कप्पति ग्रव्छिउ, ण य मिलणेहि वत्थेहि सह सजोगो ॥५६१७॥ कारणे पूणो घोवतो सुद्धो।

चोदगो भणाति - णणु घोवतस्स । "४विभूसा इत्यीससग्गी" सिलोगो ।

ग्रायरिग्रो भणइ -

## कामं विभूसा खलु लोभदोसो, तहावि तं पादृणतो ण दोसो । मा हीलणिज्जो इमिणा भविस्सं, पुन्विड्टिमादी इय संजती वि ॥५८१८॥

काम चोदगाभिष्पायस्स ग्रणुमयत्ये, खलु ग्रवधारणे, जा एपा विभूसा – एस लोभ एवेत्यर्थ , तहावि त वत्थ "मुविभूसित कारणे काऊण पाउरणे ण दोसो भवति ।

रायाइइड्डिम जो इड्डि विहाय पव्वइग्रो सो चितेति — "मा इमस्स प्रवुहजणस्स इहलोकपिड-बद्धस्स इमेहि मिलणवत्थेहि होलणिज्जो भविस्सामि त्ति । एस सावसत्तो जेग त तारिस विभूति परिचज्ज इम ग्रवत्थ पत्तो किमण्ण तवेण पाविहित्ति" ति, एव सजती वि हिडड ग्रच्छिति वा णिच्च पडरपडपाउग्रा ॥५८९॥।

## ण तस्स वत्थादिसु कोइ संगो, रज्जं तणं चेव जहाय तेणं। जो सो उवज्काइय वत्थसंगो, तं गारवा सो ण चएइ मोत्तुं॥५८१९॥

जो सो इड्डिम पन्वतितो ण तस्स वत्थादिसु कोइ सगो त्ति वा वषण ति वा एगट्ट । कह णज्जिति जहा सगो णिटिश्व ?, जन्यते — जतो तेण रज्ज वहुगुण तृणिमव जढ । सेस कठ ॥५८१६॥ विभूसत्ति गय ।

१ गा० ५७८६ । २ बृहत्कल्पे सू० ४५ । ३ विचित्त इत्यपि पाठ । ४ दशवै० ग्र० म गा० ५७ । ५ सूईभूय इत्यपि पाठ । ६ किमणेण इत्यपि पाठ ।

ग्रव इस प्रश्न पर विचार करें कि केवल इसी चूला को पृथक् क्यों किया गया ? ग्रीर कव किया गया ? नाम से सूचित होता है कि यह ग्रन्थ रहस्यरूप है—गुप्त रखने थोग्य है। ग्रीर यह भी कहा गया है कि यह ग्रन्थ ग्रपवाद मार्ग से परिपूर्ण है। ग्रतः उक्त विशेषताग्रों के कारण यह ग्रावश्यक हो गया कि हर कोई व्यक्ति इसे न पढ़े। उक्त मान्यता के मूल में यह डर भी था कि कहीं ग्रनिथकारी व्यक्ति इसे पढ़कर ग्रपने दुराचरण के समर्थन में इसका उपयोग न करने लगें। ग्रतएव इसके ग्रध्ययन को मर्यादित करना ग्रावश्यक था।

प्राचीन काल में जब तक दशवंकालिक की रचना नहीं हुई थी, तब तक यह व्यवस्था थी कि दीक्षार्थी को सर्वप्रथम ग्राचारांग का प्रथम ग्रध्ययन शस्त्रपरिज्ञा पढ़ाया जाता था। ग्रीर दीक्षा देने के बाद भी ग्राचारांग के पिंडेपणा संवन्धी प्रमुख ग्रंश पढ़ने के बाद हो वह स्वतन्त्र भाव से पिंडेपणा के लिये जा सकता था। इससे पता चलता है कि दीक्षा के पहले ही ग्राचारांग की पढ़ाई शुरू हो जाती थीरे। किन्तु निशीथ की ग्रपनी विशेषता के कारण यह ग्रावश्यक हो गया था कि उसे परिपक्व बुद्धि वाले ही पढ़ें, ग्रीर इसोलिये यह नियम बनाना पड़ा कि कम से-कम तीन वर्ष का दीक्षा-पर्याय होने पर ही निशीथ का ग्रध्ययन कराया जाए। संभव है, ऐसी स्थित में निशीथ को शेप ग्राचारांग से पृथक् करना ग्राव्ययन हो गया हो ?

दूसरी बात यह भी है कि निशीय सूत्र मूल में ही अपवाद-वहुल ग्रन्य है। श्रीर जैसे-जैसे उस पर निर्मुक्त,—भाष्य—चूर्णि—विशेष चूर्णि श्रादि टीका ग्रन्थ वनते गये, वैसे-वैसे उसमें उत्तरोत्तर अपवाद बढ़ते ही गये। ऐसी स्थित में वह उत्तरोत्तर ग्रिधकाधिक गोपनीय होता जाए, यह स्वाभाविक है। फलस्वरूप शेष ग्रन्थ से उसका पार्थंक्य ग्रानिवार्य हो जाए, यह भी सहज है। इस प्रकार जब ग्राचारांग के शेषांश से निशीथ का पार्थंक्य ग्रानिवार्य हो गया, तब उसे सर्वथा ग्राचारांग से पृथक् कर दिया गया।

अब प्रश्न यह है कि नंदी और अनुयोगद्वार की तरह नवीन वर्गीकरण में उक्त सूत्र की चूलिका सूत्र-रूप से पृथक् ही क्यों न रखा गया, छेद में ही शामिल क्यों किया गया ? इसका उत्तर सहज है कि जब दशा, कल्प, और व्यवहार, जिनका कि मूलाधार प्रत्याख्यान पूर्व था, छेद प्रन्थों में संमिलित किये गये, तो निशीथ भी उसी प्रत्याख्यान पूर्व के आधार से निमित होने के कारण छेद ग्रन्थों में शामिल कर लिया जाए, यह स्वाभाविक है। इतना ही नहीं, किन्तु निशीथ का भी वैसा ही विषय है, जैसा कि ग्रन्थ छेद ग्रन्थों का। यह भी एक प्रमाण है, जो निशीथ सूत्र को छेद सूत्रों की शृंखला में जोड़े जाने की श्रोर महत्त्व पूर्ण संकेत है।

हैं. नि० गा० ६६, ७० की चूरिंग

२. व्यवहार उद्देश ३. विभाग ४, गा० १७४-१७६

३. व्यवहार उद्देश १०, सू० २१ पृ० १०७।

# निशीय सूत्र श्रंग या श्रंगवाहा ?

समग्र यागम ग्रन्थों का प्राचीन वर्गीकरण है—ग्रंग ग्रीर अंगवाता। निर्माण मूल के नाम से जो ग्रन्थ हमारे समक्ष है, उसे याचारांग की पांचवीं चूला कहा गया है ग्रीर प्रध्ययन की दृष्टि से वह ग्राचारांग का छ्व्वीसवां ग्रध्ययन घोषित किया गया है । इस पर से स्पष्ट है कि वह कभी ग्रंगान्तगंत रहा है। किन्तु एक समय ऐसा ग्राया कि उपलब्ध याचारांग सूत्र से इस ग्रध्ययन को पृथक् कर दिया गया; ग्रीर इसका छेद सूत्रों में परिगणन किया जाने लगा। तदनुसार यह निशीथ सूत्र, ग्रंग ग्रन्थ-ग्राचारांग का ग्रंग होने के कारण ग्रंगान्तगंत होते हुए भी, ग्रंग बाहा हो गया है।

वस्तुतः देखा जाए तो श्रंग स्रार स्रंगवाह्य जैसा विभाग उत्तरकालीन सन्दां में नहीं होता है, किन्तु स्रंग, उपांग, छेद, मूल, प्रकीर्णंक स्रीर चूलिका—इस रूप में यागम सन्धों का विभाग होता है। स्रीर तदनुसार निशीथ छेद<sup>४</sup> में संगिलित किया जाता है।

एक बात की म्रोर यहाँ विशेष ध्यान देना मावश्यक है कि स्वयं मानारांग में भी 'निशीथ' एक मंनिम चूला रूप है। इसका मर्थं यह है कि वह कभी-न-कभी मूल धानारांग से जोड़ा गया था। म्रोर विशेष कारण उपस्थित होने पर उसे पुनः मानारांग से एयक कर दिया गया।

उपयुक्ति विवेचन पर से यह कहा जासकता है कि निर्दाय मौलिक राप में पाचारांग का पर था ही नहीं, किन्तु उसका एक परिशिष्ट मात्र था। इस हिए से छेद में, जो कि यंगवास या धंगेतर वर्ष था, निशीय को संमिलित करने में कोई छापत्ति नहीं हो सकतो गी।

श्रंगवर्ग के अन्तर्गत न होने मात्र से निर्माण का महत्त्व अन्य पंत पत्यों में पुष्ट कम हो गया है— यह तात्ववं नहीं है; क्योंकि निर्माण का अपना जो महत्त्व है, यहीं तो उमें देख के अन्तर्गत करने में कारण है। निर्माण को आनारांग का अंग केवल ब्वेनास्वर धाम्नाय में भागा जाना है, यह भी ध्यान देने की बात है। दिगम्बर धाम्नाय में निर्माण को धंगवाल प्रम्य है। भाना गया है। श्रंगों में इनका स्थान नहीं है। यम्नुनः धंग की ध्यान्या के धनुनार निर्माण भग बाल ही होना चाहिए। व्योंकि यह गणधरणत नो है नहीं। स्थियर या धाना विव धन्यायंत्र है। यत्वव्य जीना कि दिगम्बर धाम्नाय में उमे केवल धनवाल करता पया है, बस्तुक धनवाल ही होना चाहिए। तीर स्थेनाम्बरों के यहां भी धनवीनहम केव भर्म के धन्मेन हो। स्थायाल ही होना चाहिए। तीर स्थेनाम्बरों के यहां भी धनवीनहम केव भर्म के धन्मेन हो। स्थायाल ही होना चाहिए। तीर स्थेनाम्बरों के यहां भी धनवीनहम केव भर्म के धन्मेन हो। स

- t. Me ye :
- इ. याती पुरु ४
- शेरवरी में काल्योल होते. पर की काक्यकात्र कींग अधिकात्र की एवं कंताव्योह की मानते.
   कोंग क्षेत्रों, जिल्लाक ६११० कींग एकका गांकाम तथा निर्माण पृष्टिका प्रात्मिक प्राप्त.
- V. Godogo Isani
- प्रे. देखी, यह सम्माम प्रांत ३ ए० हो, तथा समायकृष्ट मान ६ १० २४, १२१ व

दिगम्बरों के यहाँ केवल १४ ग्रन्थों को ही ग्रंगवाह्य वताया गया है, ग्रौर उन चौदह में छः तो ग्रावश्यक के छः श्रध्ययन ही हैं। ऐसी स्थिति में निशीय की प्राचीनता स्वतः सिद्ध हो जाती है। ग्रौर इस पर से यह भी संभवित है कि वह श्वेताम्बर-दिगम्बंर के भेद के वाद ही कभी ग्राचारांग का ग्रंश माना जाने लगा हो।

# निशीय के कर्ता:

श्राचारांग की नियुंक्ति में तो श्राचारांग की चूलिकाग्रों के विषय में स्पष्टरूप से कहा गया है कि—

> "धेरेहिऽणु गाहहा सीसहिश्रं होउ पागदत्थं च। श्रायाराश्रो श्रास्थो श्रायारगोसु पविभक्तो ॥"

> > ---ग्राचा॰ नि० २८७

ग्रयित् ग्राचाराग्र=ग्राचारचूलिकाग्रों के विषय को स्थविरों ने ग्राचार में से ही लेकर शिष्यों के हितार्थ चूलिकाग्रों में प्रविभक्त किया है।

स्पष्ट है कि गणधरकृत शाचार के विषय को स्थिवरों ने ग्राचारांग की चूलाग्रों में संकित किया है। प्रस्तुत में 'ग्राचार' शब्द के दो ग्रर्थ किये जा सकते हैं। प्रथम की चार चूला तो ग्राचार ग्रंग में से संकितत की गई हैं, किन्तु पांचवीं चूला ग्रायारपकष्प—िनशीथ, प्रत्याख्यान नामक पूर्व की ग्राचारवस्तु नामक वृताय वस्तु के वीसवें प्राभृत में से संकितत है। ग्रंथीत् ग्राचार शब्द से ग्राचारांग ग्रीर ग्राचारवस्तु—ये दोनों ग्रंथ ग्रिमप्रेत हों, यह संभव है। ये दोनों ग्रंथ इसिवये संभव हैं कि नियुक्तिकार प्रथम चार चूलाग्रों के ग्राधारभूत ग्राचारांग के तत्तत् ग्रध्ययनों का उल्लेख करने के ग्रनन्तर लिखते हैं कि—

"श्रायारपकष्पो पुण पच्चक्खाणस्स तङ्यवत्थूयो । श्रायारनामधिज्जा वीसङ्मा पाहुडच्छेया ॥ ३

—ग्राचा॰ नि॰ गा० २८१

पूर्वोक्त ग्राचारांग-नियुंक्ति की 'थेरेहि' (गा० २८७) इत्यादि गाथा के 'स्थ्विर' शब्द की व्याख्या शीलांक ने निम्न प्रकार से की है—''तत्र इदानीं वाच्यं— केनैतानि नियूं ढानि, किमथ, कृतो बेति ? अत श्राह—'स्थिवरें": श्रु तत्रु देशपूर्वीबिद्ध नियूं ढानि— इति''। उक्त कथन पर से हम कह सकते हैं कि शोलांक के कथनानुसार ग्राचार चूला=निशीथ के कर्ता स्थिवर थे, ग्रीर वे चतुर्दश पूर्वविद् थे। किन्तु ग्राचारांग-चूर्णि के कर्ता ने प्रस्तुत गाथा में ग्राए 'स्थिवर' शब्द का ग्रंथ 'गणधर' लिया है—''प्याणि पुण श्रावारगाणि श्रावारा चेव निज्जूडाणि। केण णिज्जूडाणि ? थेरेहिं (२८७) थेरा—गणधरा।'' — ग्राचा० चू० पृ० ३२६

१. श्राचा० नि० चू० ग्रीर टी० प

२. श्राचा० नि० गा० २८८ – २६०।

व. इसी का समर्थन व्यवहार भाष्य से भी होता है—व्यव विभाग २, गा० २५४

इससे स्पष्ट है कि चूर्णिकार के मन मे निशीय गणवरकृत है।

श्राचारांग-चूणि श्रीर निशीध-चूणि के कर्ना भी एक ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि निशीध-चूणि के प्रारंभ में 'प्रस्तुत चूणि कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ है'—ऐसान कह करके यह कहा गया है कि :

'भिणिया चिमुत्तिनृता शहुकाचसरी सिसीहनूताए।'

—नि० पृ० १

श्रथित "श्राचारांग की चौथी चूला विमुक्तिन्चूला की व्याग्या हो गई। श्रव हम निशंधि की व्याक्या करते हैं।" इससे स्पष्ट है कि निशीधचूणि के नाम से मुक्तिद्ध प्रन्थ भी श्राचारांग चूणि का ही श्रंतिम श्रंश है। केवल, जिम प्रकार श्राचारांग का श्रध्ययन होने पर भी श्राचारांग से निशीध को पृथक् कर दिया गया है उसी प्रकार निशीध चूणि को भी श्राचारांग की घेष चूणि से पृथक् कर दिया गया है। यही कारण है कि निशोध-चूणि के श्रारंभ में धलग से नमस्कारहप मंगल किया गया है।

निशीथ चूर्णि में निशीथ के कर्ता के विषय में निम्न उल्लेख है :

''निसीहचूत्रभायगास्य तिरथगराणं कापस्य श्रताममे, गगाहरागं सुनास्य श्रताममे, गगाहरागं सुनास्य श्रताममे, गगामं श्रत्यस्य श्राणंतरागमे । गणहरिषस्याणं सुनास श्राणंतरागमे, श्रत्थस्य परंपरागमे । नेण परं सेमारां सुत्तस्य विश्रायस्य विश्रोधस्य श्राणंतराणं स्थापस्य श्रीधस्य श्रीधस्य विश्रोधस्य विष्रोधस्य विश्रोधस्य विश्रोधस्य विश्रोधस्य विश्रोधस्य विश्रोधस्य विश्रोधस्य विश्रोधस्य विष्रोधस्य विश्रोधस्य विश्रोधस्य विश्रोधस्य विष्रोधस्य विष्रोधस्य

—नि० पृ० ४

इसमें भी स्पष्ट है कि निशीध सूत्र के कर्ता अर्थ-हृष्टि से सीर्थकर है, धौर शब्द ख्यांन् सूत्र-हृष्टि से गणधर है, । अर्थान स्पष्ट है कि चूणिकार के मत से निशीध सूत्र के कर्ता गणधर है। चूणिकार के मत का मूलाधार निशीध की अंगान्तर्गन होने की मान्यता है। सार यह है कि स्वित्र शब्द के अर्थ में मतभेद है। शीलांक मूरि, स्वित्र शब्द के विशेषण रूप में चनुदंश पूर्व-धारी ऐसा अर्थ तो करते हैं, किल्नु उन्हें गणधर नहीं कहते। अर्थक चूणिकार हल्बिर पद का अर्थ गणधर नेने है। चूणिकार ने स्वित्र पद का अर्थ, गणधर, हमित्रंग किया कि निशीध चाचारांग का अर्थ है, और अंगों की मूत्र-रचना गणधरकृत होती है। प्रवाद निशीध भी गणधरकृत होती है। प्रवाद निशीध भी गणधरकृत होता जी होना चाहिए।

नियुक्तिकार जब नेवयं निर्माण गते नविष्णुण करते है, तो पृष्णिकार में हमें गणपरत्य क्यों कहा ? इन प्रत्न पर भी नंदीप में विचार करना सायश्यक है। यह तो उत्तर यहा ही जा चुका है कि निर्माण मृत्र पा ममावेद गंग में किया गणा है। सन्यूत एक कारण भी यह है ही कि संगी की रचना गणपरकृत होने में उसे भी गणपरकृत माना काए। किन्तु यह परित्रित नी नियुक्तियार के ममझ भी भी। फिर प्या कारण है कि उन्होंने निर्माण को गणपरकृत म जहका कारण है कि उन्होंने निर्माण को गणपरकृत म जहका, न्याविष्णुल पढ़ा है जबनि ये न्याद प्रावस्थक मृत्र भी नियुक्ति में रेगाल है। गणपरी का मृत्रावर के म्यावस्थक के प्रावस्थक के पूर्ण है के पूर्ण है के प्रावस्थक है, ऐसा भी बहु सुक्ति पर पुत्र में, प्रावस्थ के प्रावस्थक के मामाविष्णित प्रायमानी के प्रावस्थ के प्रावस्थ के मामाविष्णित प्रायमानी के प्रावस्थ के स्थान के समाविष्णित प्रायमानी के प्रावस्थ के प्रावस्थ के समाविष्णित प्रायमानी के प्रावस्थ के स्थान के प्रायमित्र के स्थान के प्रायमित्र के प्रायम के प्रायम

१. कामरचन सिप्<sup>र</sup>ित तरक तरेल हक, छीर छात हेंद्रीर र छुमाचार प्रतान

 <sup>&#</sup>x27;न्यास्थारवार' की प्रशासना पुर है।

है। इसका समावान यही है कि ग्राचारांग का द्वितीय स्कंव वस्तुतः स्थिवरकृत था, गणधरकृत नहीं। तव पुनः प्रश्न होता है कि ऐसी स्थित में चूिणकार क्यों ऐसा कहते हैं कि वह गणधरकृत है? ग्रावश्यक सूत्र के विषय में भी ऐसी ही दो परंपराएँ प्रचलित हो गई हैं। इसकी चर्चा मैंने ग्रन्यत्र की हैं। उसका सार यही है कि प्रामाणिकता की दृष्टि से गणधरकृत का ही महत्त्व ग्रधिक होने से, ग्रागे चलकर, ग्राचायों की यह प्रवृत्ति वलवती हो चली कि ग्रपने ग्रन्थ का सम्बन्ध गणधरों से जोड़ें। ग्रतएव केवल ग्रंग ही नहीं, किन्तु ग्रंग वाह्य ग्रागम ग्रीर पुराण ग्रन्थों को भी गणधरप्रणीत कहने की परंपरा शुरू हो गई। इसी का यह फल है कि प्रस्तुत में निशीथ स्थिवरकृत होते हुए भी गणधरकृत माना जाने लगा।

इस परंपरा के मूल की खोज की जाए, तो अनुयोग द्वार से, जो कि आवश्यक सूत्र की व्याख्यारूप है, वस्तु स्थिति का कुछ ग्राभास मिल जाता है। ग्रनुयोगद्वार के प्रारंभ में ही ग्रावश्यक सूत्र का संवन्ध वताते हुए कहा है कि श्रुत दो प्रकार का है - श्रंग प्रविष्ट ग्रौर ग्रंग-वाह्य। ग्रंगवाह्य भी दो प्रकार का है-कालिक ग्रीर उत्कालिक। उत्कालिक के दो भेद हैं-श्रावश्यक ग्रीर ग्रावश्यक—व्यतिरिक्त । इस प्रकार श्रुत के मुख्य भेदों में ग्राँग ग्रीर ग्रंग वाह्य, ग्रीर ग्रंग वाह्य में ग्रावश्यक ग्रीर तदितिरक्त की गणना है? । इससे इतना तो फलित होता है कि जब ग्रनुयोग द्वार की रचना हुई, तब ग्रंग के ग्रतिरिक्त भी पर्याप्त मात्रा में ग्रागम ग्रन्थ वन चुके थे। केवल द्वादशांगरूप गणिपिटक ही श्रुत था, ऐसी वात नहीं है। फिर भी इतना विवेक ग्रवश्य था कि ग्राचार्य, ग्रंग ग्रौर ग्रंगवाह्य की मर्यादा को भली भाँति समके हुए थें ग्रौर उनका उचित पार्थक्य भी मानते रहे थे। इस पार्थक्य की मर्यादा यही हो सकती थी कि जो सीघा तीर्थंकर का उपदेश है वह अगान्तर्गत हो जाय, और जो तदितिरक्त हो वह अंग-वाह्य रहे। शास्त्रों के प्राचीन ग्रंशों में जहाँ भी जिनप्रणीत श्रुत की चर्चा है वहाँ द्वादशांगी का ही उल्लेख है--यह भी इसी की ग्रोर संकेत करता है। जिनप्रणीत का ग्रर्थ भी यही था कि जितना ग्रर्थ तीर्थंकरों द्वारा उपदिष्ट था, उतना जिनप्रणीत कहा गया, फिर भले ही उन ग्रथों को ग्रहण करके शाब्दिक रचना गणधरों ने की हो। ग्रर्थात् ग्रर्थागम की दृष्टि से द्वादशांगी जिनप्रणीत है श्रीर सूत्रागम की दृष्टि से वह गणघरकृत है। इसीलिये हम देखते हैं कि समवायांग, भगवती, ग्रनुयोग द्वार, नदी, पट्खंडागम-टीका, कपायपाहुड-टीका ग्रादि में तीर्थंकरप्रणीत रूप से केवल द्वादशांगी का निर्देश है। विर्थंकरद्वारा ग्रर्थंतः उपदिष्ट वस्तु के ग्राधार पर गणधरकृत शाब्दिक रचना के अतिरिक्त, जो भी हो वह सब, अंगवाह्य है; इस पर से यह भी फिलत होता है कि ग्रंग वाह्य की शाब्दिक रचना गणघरकृत नहीं है।

इस प्रकार ध्रनुयोग के प्रारंभिक वक्तव्य से इतना सिद्ध होता है कि श्रुत में ग्रंग ग्रौर ग्रंगवाह्य-दो प्रकार थे। ग्रनुयोगद्वार में ग्रागे चलकर जहाँ ग्रागम प्रमाण की चर्चा की गई है, यदि उस ग्रोर ध्यान देते हैं, तब यह वात ग्रौर भी स्पष्ट हो जाती है कि मूल ग्रागम केवल

<sup>:</sup> १. 'गणघरवाद' की प्रस्तावना पृ० ५---१२

२. ग्रनुयोगद्वार सू० ३—५

दे. गणधरवाद की प्रस्तावना पृष्ट ह**ा** 

द्वादशांग ही थे। श्रीर वही प्रारंभिक काल में प्रमाण-पदवी को प्राप्त हुए थे। श्रावश्यक का श्रुत से क्या संबन्ध है—यह दिखाना श्रनुयोग के प्रारंभिक प्रकरण का उद्देश्य रहा है। किन्तु कौन श्रागम लोकोत्तर श्रागम प्रमाण है—यह दिखाना, श्रागे श्राने वाली श्रागमप्रमाण चर्चा का उद्देश्य है। उसी श्रागमप्रमाण की चर्चा में श्रागम की व्याख्या श्रनेक प्रकार से की गई है। श्रीर प्रतीत होता है कि उन व्याख्याशों का श्राश्रय लेकर ही श्रंगेतर=श्रंगवाह्य ग्रन्थों को भी श्रागमग्रन्थों के व्याख्याताश्रों ने गणधरप्रणीत कहना शुरू कर दिया।

श्रनुयोग द्वार के श्रागमप्रमाण वाले प्रकरण में श्रागम के दो भेद किये गये हैं—लौकिक श्रीर लोकोत्तर। सर्वज्ञ-तीर्थंकर द्वारा प्रणीत द्वादशांग रूप गणिपिटक—श्राचार से लेकर दृष्टि-वाद पर्यन्त — लोकोत्तर श्रागम प्रमाण है। इस प्रकार श्रागम की यह एक व्याख्या हुई। यह व्याख्या मीलिक है श्रीर प्राचीनतम श्रागमप्रमाण की मर्यादा को भी सूचित करती है। किन्तु इस व्याख्या में श्रागम ग्रन्थों की नामतः एक सूची भी दी गई है, श्रतएव उससे बाह्य के लिए श्रागम प्रमाण-संज्ञा वर्जित हो जाती है।

ग्रागम प्रमाण की एक अन्य भी व्याख्या या गणना दी गई है, जो इस प्रकार है:
ग्रागम तीन प्रकार का है— सूत्रागम, ग्रर्थागम ग्रीर तदुभयागम। ग्रागम की एक ग्रन्य व्याख्या भी है कि ग्रागम तीन प्रकार का है—ग्रात्मागम, ग्रनंतरागम ग्रीर परंपरागम। व्याख्याग्रों की हष्टान्त द्वारा इस प्रकार समक्ताया गया है: तीर्थंकर के लिये ग्रर्थं ग्रात्मागम है, गणधर के लिये ग्रर्थं ग्रनंतरागम ग्रीर सूत्र ग्रात्मागम है, तथा गणधर-शिष्यों के लिये सूत्र ग्रनंतरागम ग्रीर ग्रर्थ परंपरागम है। गणधर-शिष्यों के शिष्यों के लिये ग्रीर उनके बाद होने वाली शिष्य-परंपरा के लिये ग्रर्थं ग्रीर सूत्र दोनों ही प्रकार के ग्रागम परंपरागम ही हैं। इन दोनों व्याख्याग्रों में सूत्र पद से कौन से सूत्र गृहीत करने चाहिए, यह नहीं बताया गया। परिणामतः तत्तत् ग्रंगवाह्य ग्रागमों के टीकाकारों को ग्रंगवाह्य ग्रागमों को भी गणधरकृत कहने का ग्रवसर मिल गया। निशीथ-चूणिकार ने ग्रनुथोगद्वार की प्रक्रिया के ग्राधार पर ही प्रयाण का विवेचन करते हुए यह कह दिया कि निशीथ ग्रध्ययन तीर्थंकर के लिये ग्रर्थं की दृष्टि से ग्रात्मागम है। गणधर के लिए इस ग्रध्ययन का ग्रर्थं ग्रनंतरागम है किन्तु इसके सूत्र ग्रात्मागम है । गणधर के लिए इस ग्रध्ययन का ग्रर्थं ग्रीर गणधर-शिष्यों के लिये ग्रर्थं परंपरागम है ग्रीर सूत्र ग्रनंतरागम है। शेष के लिये ग्रर्थं ग्रीर सूत्र दोनों ही परंपरागम है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रनुयोगद्वार की इस वैकल्पिक व्याख्या ने व्याख्याताग्रों को ग्रवसर दिया कि वे ग्रंगबाह्य को भी गणधरकृत कह दें, इसलिए कि वह भी तो सूत्र है।

श्राचार्यों ने कुछ भी कहा हो, किन्तु कोई भी ऐतिहासिक इस वात को नहीं स्वीकार कर सकता कि ये सब ग्रंग-बाह्य ग्रन्थ गणधरप्रणीत हैं फलतः प्रस्तुत निशीथ भी गणधर छत है; जबिक वह मूलतः ग्रंग नहीं, ग्रंग का परिशिष्ट मात्र है। ग्रस्तु निर्युक्ति के कथनानुसार यह हीं तर्क संगत है कि निशीथ स्थिवरछत ही हो सकता है, गणधरकृत नहीं।

१. श्रनुयोगद्वार सू० १४७,

२. पूरे मेद गिना देने से भी व्याख्या हो जाती है, ऐसी ग्रागमिक परिपाटी देखी जाती है।

ग्रव प्रश्न यह है कि निशीय सूत्र के रचियता कीन स्यविर थे ? इस विषय में भी दो मत दिखाई देते हैं। एक मत पंचकल्प भाष्य चूिण का है, जिसके ग्रनुसार कहा जाता है कि ग्राचार प्रकल्प—निशीय को ग्राचार भद्रवाहु ने 'निञ्जूढ' किया था — "तेण भगवता ग्रायारपकप्प-दसा-कप्प-ववहारा य नवम पुन्वनीसंदभूता निञ्जूढा।" किन्तु यह मत उचित है या नहीं, इसकी परीक्षा ग्रावश्यक है। दशा श्रुत-स्कन्य की निर्मुक्ति में तो उन्हें मात्र दशा कल्प, ग्रीर व्यवहार का ही सूत्रकार कहा गया है:

"वंदामि भहबाहुँ पाईएां चरिमसगलसुयनार्णि। सुत्तस्स कारगमिति दसासु कप्पेय ववहारे॥" —दशा० नि० गा० १

इसी गाथा का पञ्चकल्प भाष्य में व्याख्यान किया गया है । वहाँ ग्रंत में कहा है-

तत्तो व्चिय णिज्जूढं श्रश्चगहर्ठाए सपय-जतीएं। तो सुत्तकारतो खलु स भवति दस-कप्प-ववहारे॥

. इससे स्पष्ट है कि पंचकल्प-भाष्यकार तक यही मान्यता रही है कि भद्रबाहु ने दगा, कल्प ग्रीर व्यवहार-इन तीन छेद ग्रन्थों की रचना की है। किन्तु उसी की चूणि में यह कहा गया कि निशीय की रचना भी भद्रबाहु ने की है। ग्रतएव हम इतना ही कह सकते हैं कि पंचकल्प भाष्य-चूणि की रचना के समय यह मान्यता प्रचलित हो गई थी कि निशीय की रचना भी भद्रबाहु ने की थी। किन्तु इस मान्यता में तिनक भी तथ्य होता तो स्वयं निशीय भाष्य की चूणि में ग्राचायं भद्रबाहु को सूत्रकार न कहकर, गणघर को सूत्रकार क्यों कहा जाता? ग्रतएव यह सिद्ध होता है कि पंचकल्प भाष्य-चूणि का कथन निर्मूण है।

दूसरा मत प्रस्तुत निशीय सूत्र भाग ४, (पृ० ३६५) के ग्रंत में दी गई प्रशस्ति के ग्राधार पर वनता है कि निशीय के रचियता विशाखाचार्य थे । प्रशस्ति इस प्रकार है :

दंसणचरितज्ञश्रो जुत्तो गुत्तीसु सज्जगहिएसु।
नामेण विसाहगणी महत्तरश्रो गुणाण मंजूसा॥
कित्तीकंतिपिणदो जसपत्तो पडहो तिसागरिनस्द्रो।
पुण्कतं भमइ महिं सिस्व गगणं गुणं तस्स॥
तस्स लिहियं निसीहं धम्मधुराधरण्पवरपुज्जस्स।
श्रारोगां धारण्डिजं सिस्सपिनस्सोव भोज्जं च॥

यहाँ पर विशाखाचार्य को महत्तर कहा गया है ग्रीर 'लिहियं' शब्द का प्रयोग है। 'लिहियं' शब्द से रचियता ग्रीर लेखक-ग्रन्थस्थ करने वाले-दोनों ही ग्रर्थ निकल सकते हैं। प्रश्न यह है कि निशीथ सूत्र के लेखक ये विशाखगणी कव हुए ?

१. वृहत्कल्प माध्य भाग ६, प्रस्तावना पृ० ३

<sup>.</sup> २. पूरे व्याख्यान के लिये, देखी- बृहत्कल्प भाष्य भाग ६, प्रस्तावना ए० २

षट्खंडागम की धवला टोका भे और कसाय पाहुड की जय घवला टीका में श्रुतावतार की परंपरा का जो वर्णन है, उसमें भ० महावीर के वाद तीन केवली ग्रीर पाँच श्रुत केवली— इस प्रकार ग्राठ ग्राचार्यों के वाद ग्राने वाले नवम ग्राचार्य का नाम, जो कि ग्यारह दश पूर्वी में से प्रथम ग्राचार्य थे, विशाखाचार्य दिया हुग्रा है! जय धवला में केवली ग्रीर श्रुत—केवली का समय, सब मिलाकर १६२ वर्ष हैं। ग्रर्थात् वीर निर्वाण के १६२ वर्ष के बाद विशाखाचार्य को ग्राचार्य भद्रवाहु से श्रुत मिला। किन्तु वे सम्पूर्ण श्रुत को धारण न कर सके, केवल ग्यारह ग्रंग ग्रीर दश पूर्व संपूर्ण, तथा शेष चार पूर्व के ग्रंश को धारण करने वाले हुए।

श्रन्य किसी प्राचीन विशाखाचार्य का पता नहीं चलता, श्रतएव यह माना जा सकता है कि निशीय की प्रशस्ति में जिन विशाखाचार्य का उल्लेख है, वे यही थे। ग्रब प्रश्न यह है कि प्रशस्ति में निशीथ के लेखक रूप से विशाखाचार्य के नाम का उल्लेख रहते हुए भी चूर्णिकार ने निज्ञीय को गणधरकृत क्यों कहा ? तथा विज्ञाखाचार्य तो दञ्जपूर्वी थे, फिर जीलांक ने निज्ञीथ के रचयिता स्थविर को चतुर्दशपूर्वविद् क्यों कहा ? इसके, उत्तर में ग्रभी निश्चयपूर्वक कुछ कहना तो संभव नहीं है। चूर्णिकार श्रीर नियुं कि या भाष्यकार के समक्ष ये प्रशस्तिगाथाएँ रही होंगी या नहीं, प्रथम तो यही विचारणीय है। नियुक्ति मे केवल स्थविर शब्द का प्रयोग है। ग्रौर मुख्य प्रश्न तो यह भी है कि यदि निशीथ के लेखक विशाखाचार्य थे, तो क्या इन प्रशस्ति गाथाग्रों का निर्माण उन्होंने स्वयं किया या ग्रन्य किसी ने ? स्वयं विशाखाचार्यं ने ग्रपने विषय में प्रशस्ति-निर्दिष्ट परिचय दिया हो, यह तो कहना संभव नहीं। ग्रौर यदि स्वयं विशाखा-चार्य ने ही यह प्रशस्ति मूलग्रन्थ के ग्रन्त में दी होती, तो नियु क्तिकार विशाखाचार्य का उल्लेख न करके केवल 'स्थविर' शब्द से ही उनका उल्लेख क्यों करते ? यहाँ एक यह भी समाधान हो सकता है कि नियुक्ति की वह गाथा, जिसमें चूलाग्रों को स्थिवरकृत कहा गया है, केवल चार चूलाग्रों के संबन्ध में ही है। ग्रीर वह पाँचवीं चूला के निर्माण के पहले की निर्मुक्त गाथा हो सकती है। क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से चूलाग्रों का निर्माण 'ग्राचार' से ही होने की बात कही गई है। ग्रीर 'ग्राचार' से तो चार ही चूला का निर्माण हुग्रा है। पांचवीं चूला का निर्माण तो प्रत्याख्यान पूर्व के ग्राचार नामक वस्तु से हुग्रा है। ग्रतएव 'ग्राचार' शब्द से केवल म्राचारांग ही लिया जाए ग्रीर 'ग्राचार' नामक पूर्वगत 'वस्तु' न लिया जाए। प्रथम चार ही चूलाएँ श्राचारांग में जोड़ी गई श्रौर बाद में कभी पांचवीं निशीथ चूला जोड़ी गई, यह भी स्वीकृत ही है। ऐसी स्थित में हो सकता है कि निर्युक्ति गत 'स्थिवर' शब्द केवल प्रथम चार चूलाग्रों के ग्रन्थन से ही संवन्ध रखता हो, ग्रंतिम निशीथ चूला से नहीं। किन्तु यदि यही विचार सही माना जाए, तब भी निर्धु क्तिकार ने पांचवीं चूला के निर्माता के विपय में कुछ नहीं कहा—यह तो स्वीकृत करना ही पड़ेगा। ऐसी स्थित में पुनः प्रश्न यह है कि वे पांचवीं चूला निशीथ के कर्ता का निर्देश क्यों नहीं करते ? ग्रतएव यह कल्पना की जा सकती है कि नियु क्तिकार के समक्ष ये गाथाएँ नहीं थीं। ग्रथवा यों कहना चाहिए कि ये गाथाएँ स्वयं विशाखा

१. धवला खंड १, प्र॰ ६६

२. जयधवला भाग १, ५० ५४

३. ग्रन्यत्र दी गई श्रुतावतार की परंपरा के लिये, देखो, जय घवला की प्रस्तावना, भाग १, पृ० ४६।

चार्य ने नहीं लिखीं। यदि ये गायाएँ स्वयं विशाखाचार्य की होतीं, तो चूणिकार इन गायाओं की कुछ-न-कुछ चूणि अवश्य करते और वीसवें उद्देश की संस्कृत व्याख्या में भी इसका निर्देश होता। अतएव इस कल्पना के ग्राधार पर यह मानना होगा कि ये गायाएँ स्वयं विशाखाचार्य की तो नहीं हैं। और यदि ये गायाएँ स्वयं विशाखाचार्य की ही हैं—ऐसी कल्पना की जाए, तब तो यह भी कल्पना की जा सकती है कि यहाँ 'लिहियं' शब्द का अर्थ 'रचना' नहीं, किन्तु 'पुस्तक लेखन' है। यह हो सकता है कि विशाखाचार्य ने श्रुति-परम्परा से चलते ग्राये निशीय को प्रथम बार पुस्तकस्य किया हो। 'पुस्तकस्य' करने की यह परंपरा, संभव हैं। स्व द उन्होंने श्लोकवढ़ करके प्रशस्तिहप में दी हो, या उनके ग्रन्य किसी शिष्य ने।

यह भी कहा जा सकता है कि यदि भद्रबाहु के ग्रनंतर होने वाले विशाखाचार्य ने ही निशीय को ग्रन्थस्य किया हो, तव तो निशीय का रचना-काल ग्रीर भी प्राचीन होना चाहिए। इसका प्रमाण यह भी है कि दिगम्बरों के द्वारा मान्य केवल चौदह अंगवाह्य ग्रन्थों की सूची में भी निशीय का नाम है। ग्रर्थात् यह सिद्ध होता है कि भद्रवाह के वाद दोनों परंपराएँ जव पृथक हुई, उसके पहले ही निशीघ वन चुका था ग्रार वह दोनों को समान भाव से मान्य था। ग्रौर यदि श्रशस्ति गाथाग्रों के 'लिहियं' शब्द को रचना के ग्रंथं में माना जाए, तब एक कल्पना यह भी की जा सकती है कि विशाखाचार्य ने ही इसकी रचना की थी। किन्तू संभव है वे व्वताम्बर ग्राम्नाय से पृथक् परंपरा के ग्राचार्य रहे हों। ग्रतएव ग्रागे चलकर निशोय के प्रामाण्य के विषयं में संदेह खड़ा हुआ हो, या होने की संभावना रही हो, फलतः यही उचित समफा जाने लगा हो कि प्रामाण्य की दृष्टि से उसका संबंध गणवर से ही जोडा जाए। इस दृष्टि से निशीय-चूर्णिकार ने उसका सम्बन्ध गराधर से जोड़ा, ग्रीर पंचकल्प चूर्णिकार ने भद्रवाह के साथ, क्योंकि वे भी चतुर्दनपूर्वी थे। अतएव प्रामाण्य की दृष्टि से गरावर से कम तो थे नहीं। इस सब चर्चा का सार इतना तो ग्रवस्य है कि निजीध के कर्तृत्व के विषय में प्राचीन ग्राचार्यों में भी मतभेद था। तव ग्राज उसके विषय में किसी एक पक्षविशेष के प्रति निर्णय-पूर्वक कुछ कह सकना संभव नहीं है। हाँ, इतना अवस्य कहा जा सकता है कि वह भद्रवाह की तो कृति नहीं थी। यदि ऐसा होता तो निर्दाध चूणिकार के लिए उसको लोप कर देने का कोई कारण नहीं था। निशीय-चूर्णि ग्रौर पंचकल्प भाष्य चूर्णि, प्रायः एक ही शताब्दी की कृतियाँ होने का संभव है। ऐसी स्थिति में कर्नुत्व के विषय में जो दो मत हैं, वे संकेत करते हैं कि कुछ ऐसी बात अंवर्य थी, जो मतमेद का कारण रही हो। वह वात यह भी हो सकती है कि विशाखाचार्य भ्रन्य परंपरा के रहे हों, तो प्रायश्चित्त जैसे महत्त्व के विषय में उन्हें कैसे प्रमाण माना जाए ? अतएव अन्य छेद प्रन्थों के रचयिता होने के कारण प्रायश्चित्त में प्रमाणभूत भद्रवाहु के साथ पंचकत्प चूर्णिकार ने, निशीय का संबन्य जोड़ दिया हो। यह एक कल्पना ही है। अतएव इसका महत्त्व ग्रंभी कल्पना से ग्रधिक न माना जाए। विद्वानों से निवेदन है कि वे इस विषय में विशेष शोव करके नये प्रमाण उपस्थित करें, ताकि निशोध सूत्र के कर्ता की सही स्थिति का पता लग सके।

# निशीय का समय:

अव तक जो चर्चा हुई है उसके ग्राघार पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि निशीय की रचना खेताम्बर-दिगम्बर मतमेद से या दोनों शाखाग्रों के पार्थक्य से पहले ही हो चुकी थी। पट्टाविलयों का ग्रध्ययन इस वात की तो साक्षी देता है कि दोनों परंपरा की पट्टाविलयाँ ग्राचायं भद्रवाहु तक तो समान रूप से चलती ग्राती हैं, किन्तु उनके वाद से पृथक् हो जाती हैं। ग्रतण्व ग्रींघक संभव यही है कि ग्राचार्य भद्रवाहु के वाद ही दोनों परम्पराग्रों में पार्थक्य हुग्रा है। ऐसी स्थित में निशीथ का, जो कि दोनों परम्परा में मान्य हुग्रा है, निर्माण संघम्मेद के पहले ही हो चुका होगा, ऐसा माना जा सकता है। ग्राचार्य भद्रवाहुकृत माने जाने वाले व्यवहार सूत्र में तो ग्राचार-प्रकल्प का कई वार उत्लेख भी है । ग्रतण्व स्पष्ट है कि ग्राचार भद्रवाहु के समक्ष किसी-न किसी रूप में ग्राचारप्रकल्प-निशीथ रहा ही होगा। यह संभव है कि निशीथ का जो ग्रंतिम रूप ग्राज विद्यमान है उस रूप में वह, भद्रवाहु के समक्ष न भी हो, किन्तु उनके समज्ञ वह किसी न किसी रूप में उपस्थित था ग्रवश्य, यह तो मानना ही पड़ेगा। ऐसी स्थित में निशीथ को ग्राचार्य भद्रवाहु के समय की रचना तो माना ही जा सकता है। इस दृष्टि से वीर-निर्वाण के १५० वर्ष के भीतर ही निशीथ का निर्माण हो चुका था; इसे हम ग्रसंदिग्ध होकर स्वीकृत कर सकते हैं। एक परंपरा यह भी है कि ग्राचार्य भद्र बाहु ने निशीथ की रचना की है। तब भी इसका समय वीर नि० १५० के बाद तो हो ही नहीं सकता। ग्रीर एक पृथक् परंपरा यह भी है कि विशाखाचार्य ने इसकी रचना की। यदि उसे भी मान लिया जाय, तव भी विशाखाचार्य, भद्रवाहु के ग्रान्तर ही हुए हैं, ग्रस्तु यह कहा जा सकता है कि यह ग्रन्थ वीर निर्वाण के १७५ वर्ष के ग्रास पास तो बन ही चुका होगा।

# निशीथनियुं कि श्रीर उसके कर्ता :

प्रस्तुत निज्ञीय सूत्र की सर्व प्रथम सूत्र-स्पिशिक नियुंक्ति-व्याख्या वनी है। उसमें सूत्र का सम्बन्ध ग्रीर प्रयोजन प्रायः वताया गया है, तथा सूत्रगत शब्दों की व्याख्या निक्षेप-पद्धित का ग्राश्रय लेकर की गई है। चूिणकार ने सब कहीं भाष्य ग्रीर नियुंक्ति का पृथक्करण नहीं किया है, ग्रतः संपूर्णभावेन भाष्य से पृथक करके नियुंक्ति गाथाग्रों का निर्देश कर देना, ग्राज संभव नहीं रहा है। किन्तु स्वयं चूिणकारने यत्रतत्र कुछ गाथाग्रों को नियुंक्तगाथा रूप से निर्दिष्ट किया है। ग्रतः उस पर से यह तो फलित किया ही जा सकता है कि निश्चीय भाष्य से नियुंक्ति की गाथाएँ कभी पृथक् रही हैं, जिन पर भाष्यकार ने विस्तृत भाष्य की रचना की। ग्रीर सव मिलाकर नियुंक्ति गाथाएँ कितनी थीं, यह जानना भी ग्राज कठिन हो गया है। क्योंकि बृहत्कल्प के नियुंक्ति भाष्य की तरह प्रस्तुत में निशीथ के नियुंक्ति ग्रीर भाष्य भी एक ग्रन्थ

१. दशाश्रुतिनयुक्ति गा० १; व्यवहार भाष्य उद्देश १०, गा० ६०३।

<sup>.</sup> २. व्यव० उद्देश ३, सूत्र ३, १०; उद्देश ४, सू० १४; उद्देश ६, सू० ४-५ इत्यादि ।

३. ''तेण् भगवता स्रायारपकप्प-दसा-कप्प-ववहरा य नवमपुव्वनीसंदभूता निज्ज्न्हा।''

<sup>---</sup>पंचकल्प चूर्णि, पत्र १;

यह पाठ वृहत्कल्प भाग ६ की प्रस्तावना में उद्धृत है।

४. 'तच सुत्रस्पशिकिनयु क्यानुगतिमित सूत्रस्पशिकिनयु कि भीष्यं चैको प्रन्थो जात':।

<sup>---</sup> वृह्त्कल्प टीका पृ० २

रूप हो गए हैं। ग्रर्थात् यह कहा जा सकता है कि भाष्यकार ने नियुंक्ति गाथा ग्रों को भाष्य का हो ग्रंग वना लिया है ग्रौर निर्युक्ति तथा भाष्य दोनों परस्पर मिलकर एक ग्रन्थ वन गया है। निर्युक्ति ने ग्रपनी पृथक् सत्ता खो दी है।

निशीय, ग्राचारांग का ही एक ग्रध्ययन है। ग्रतएव ग्राचारांग की नियुंक्ति के कर्ता ही निशीय की नियुंक्ति के भी कर्ता हैं। ग्राचारांगादि दश नियुंक्तियों के कर्ता दितीय भद्रवाहु हैं। ग्रतएव निशीय नियुंक्ति के कर्ता भी भद्रवाहु को ही मानना चाहिए। उनका समय मुनिराज श्री पुण्य विजय जो ने ग्रान्तर तथा बाह्य प्रमाणों के ग्रावार पर विक्रम को छठी शती स्थिर किया है, ग्रीर उन्हें चर्तु दश पूर्वविद् भद्रवाहु से पृथक् भी सिद्ध किया है। उनकी यह विचारणा प्रमाणपूत है, श्रीतएव विद्वानों को ग्राह्य हुई है।

जव हम यह कहते हैं कि नियुक्तियों के कत्ती द्वितीय भद्रवाहु हैं, तव एकान्त रूप से यह नहीं समक्त नेना चाहिए कि नियुक्ति के नाम से जितनी भी गायाएँ उपलब्ब होती हैं-निशीय में या ग्रन्यत्र—वे सभी ग्राचार्य भद्रावाहु द्वितीय की ही कृति हैं। क्योंकि ग्राचार्य भद्रावाहु द्वितीय ही एकमात्र नियुक्तिकार हुए हैं, यह वात नहीं है। उनसे भी पहले प्रथम भद्रवाहु और गोविदवाचक हो चुके हैं, जो नियुक्तिकार के नाम से प्रसिद्ध हैं। ग्रीर वस्तुतः प्राचीनकाल से ही यह परम्परा रही है कि जो भी मूल सूत्र का अनुयोग=ग्रर्थ कथन करता था, वह, संक्षित-शैली से नियुवित पद्धति का ग्राश्रय लेकर ही करता था। यही कारण है कि प्राचीनतम संक्षित व्याख्या का नाम नियुक्ति दिया गया है। व्याख्याता ग्रपने शिष्यों के समक्ष गाथावद्व करके संक्षिप्त व्याख्या करता था श्रीर शिष्य उसे याद कर लेते थे। ये ही निर्युक्ति गाथाएँ शिष्य-परंपरा से उत्तरोत्तर चली ग्राती रहीं। प्रथम भद्रवाहु, गोविंद वाचक, श्रथवा हितीय भद्रवाहु ने उन्हीं परंपरा प्राप्त नियुक्तियों को संकलित तथा व्यवस्थित किया। साथ ही ग्रागमों की व्याख्या करते समय जहाँ ग्रावश्यकता प्रतीत हुई, ग्रपनी ग्रोर से कितनी ही स्वनिर्मित नई गाथाएँ भी, जोड़ दी गई है। इसी दृष्टि से ये तत्तत नियुक्ति ग्रन्थों के रचियता कहे जाते हैं। प्राचीनकाल के लेखकों का आग्रह मौलिक रचियता वनने में उतना नहीं था, जितना कि नई सजावट में था। फलतः वे जहाँ से जो भी उपयुक्त मिलता, उसे ग्रपने ग्रन्थ का ग्रंग वना लेने में संकोच नहीं करते थे। मौलिक की ग्रपेक्षा परंपरा प्राप्त की ग्रधिक महत्ता थी। ग्रतएव ग्रपने पूर्वगामी लेखकों का ऋणस्वीकारोक्ति के रूप में नामोल्लेख किये विना ग्रथवा उद्धरण ग्रादि की सूचना दिए विना भी, ग्रपने ग्रन्थ में पूर्व का ग्रधिकांश ले लेते थे—इसमें संकोच की कोई वात न थी। ग्रन्थ-रचनाकार के रूप में ग्रपने को यशस्वी वनाने की उतनी ग्राकांक्षा न थी, जितनी कि इस वात की तमन्ना थी कि व्याख्येय ग्रंश, किसी भी तरह हो, ग्रध्येता के लिये स्पष्ट हो जाना चाहिए । ग्रतएव ग्राधुनिक ग्रथं में उनका यह कार्य सार्हित्यक चोरी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि उन्हें मौलिकता का ग्राग्रह भी तो नहीं था।

१. वृहत्कल्पभाष्य, भाग छठा,प्रस्तावना पृ० १-१७

२. वृहत्कल्प प्रस्तावना, भाग ६, पृ० १८—२०; तथा निशीय, गा० ३६५६ ।

प्रस्तुत निशीथभाष्य में निर्युक्ति संमिलित हो गई है—इसका प्रमाण यह है कि कई गाथाग्रों के सम्वन्ध में चूर्णिकार ने निर्युक्ति गाथा होने का उल्लेख किया है, जैसे कि:

 467, 408, 488, 486, 480, 486, 454, 685, 564, 685, 686,

 8080, 8074, 8048, 8808, 8750, 8800, 8864, 8853, 8868, 8488, 8488,

 8483, 8486, 8564, 866, 8856, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 8866, 886

निशीथनियुं कि ग्राचार्य भद्रबाहुकृत है, इसका स्पष्ट उल्लेख चूर्णिकारने निम्न रूप में किया है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि निशीथ-नियुं किकार भद्रबाहु ही थे:

'इदानीं उद्देसकस्स उद्देसकेन सह संबंधं वक्तुकामो श्राचार्यः भद्रबाहुस्वामी निर्युक्तिगाथा-माह--गा० १८६५।

यह सम्बन्ध-वाक्य पांचवें उद्देश के प्रारंभ में है।

कुछ गाथाश्रों को स्पष्ट रूप से श्राचार्य भद्रवाहुकृत निर्युक्ति-गाथा कहा है, तो कुछ गाथाश्रों के लिये केवल इतना ही कहा है कि यह गाथा भद्रवाहुकृत है। इससे भी स्पष्ट होता है कि निशीथनिर्युक्ति भद्रवाहुकृत है। इस प्रकार की कुछ गाथाएँ ये हैं:

७७, २०७, २०८, २६२, ३२४, ४४३, ४४३, ४४४, ७६२, ४३६२, ४४०४, ४४६४, ४७८४, ४८८६, ५०१०, ५६७२, ६१३८, ६४६८, ६४४०, इत्यादि ।

बृहत्कल्प की निर्युक्ति भी भद्रबाहुकृत है। ग्रीर बृहत्कल्प-निर्युक्ति की कई गाथाएँ, प्रस्तुत निशीथ में, प्रायः ज्यों की त्यों ले ली गई हैं। यहाँ नीचे उन कुछ गाथाग्रों का निर्देश किया जाता है, जिनके विषय में निशीथचूिंगकारने तो कुछ परिचय नहीं दिया है, किन्तु बृहत्कल्प के टीकाकारों ने उन्हें निर्युक्तिगाथा कहा है।

| निशीय-गा०                | बृहत्कल्प-गा०       |
|--------------------------|---------------------|
| १८५३                     | <i>አ</i> አ <i>ዩ</i> |
| १९६६                     | २्द्र७६             |
| ३३४१                     | ४२४४                |
| २५०६                     | ६३६३                |
| ३०४४                     | १९४४                |
| ફેબ્ઝ                    | १९७३                |
| ३३६७                     | २८४६                |
| goog                     | ३्⊏२्७              |
| ४० <u>६</u> द- <i>६६</i> | <b>የ⊏</b> ሂያ-ሂሂ     |
| ४१४२-४३                  | ५२६४-६५             |
| ४१०७                     | १८६४                |
| ४२११                     | ५६२०                |
| ४८७३                     | १०१२                |
| ४००८                     | ६०६                 |
|                          |                     |

ग्राचार्यभद्र वाहु ने ग्रपने से पूर्व की कितनी ही प्राचीन निर्युक्ति गाथाग्रीं का समावेश प्रस्तुत निशीथ निर्युक्ति में किया था, इस वात का पता, निशीथ चूर्णि के निम्न उद्धरण से चलता है। गाथा ३२४ के लिये लिखा है—

'ऐसा चिरंतणगाहा । एयाए चिरंतणगाहाए इसा भह्वाहुसामिकया चेत्र वक्खालगाहा'

- नि० गा० ३२४

उक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि कुछ गायाएँ भद्रवाहु से भी प्राचीन थीं, जिनका समावेश—साथ ही व्याख्या भी, भद्रवाहु ने निशीय-निर्युक्ति में की है। चिरंतन या पुरातन गायाग्रों के नाम से काफी गायाएँ निशीय निर्युक्ति में संमिलित की गई हैं, ऐसा प्रस्तुत चूणिकार के उल्लेख से सिद्ध होता है। उदाहरणार्थं कुछ निशीय-गाथाएँ इस प्रकार हैं: २४६, ३२४, ३५२, १९६७, १२५१ इत्यादि।

कुछ गाधाएँ ऐसी भी हैं, जिनके विषय में चूर्णिकार ने पुरातन या चिरंतन जैसा कुछ नहीं कहा है। किन्तु वे गाथाएँ वृहत्कल्प भाष्य में उपलब्य हैं ग्रौर वहाँ टीकाकारों ने उन्हें 'पुरातन' या 'चिरंतन' कहा है।

निशीय गा॰ १६९१ वृहत्कल्प में भी है। एतदर्थ, देखिए, वृहत्कल्प गा॰ ३७१४।
, इस गाथा को मलय गिरि ने पुरातन गाथा कहा है—देखो, वृ॰ गा॰ ३७१४ की टीका।

नि॰ गा॰ १३६८=बृहत्॰ गा॰ ४६३२। इसे मलय गिरि ने पुरातन गाथा कहा है।

कभी-कभी ऐसा भी हुम्रा है कि निशीय चूणि जिसे भद्रबाहुकृत कहती है, उसे मलय गिरि मात्र 'पुरातन' कहते हैं। देखो, निशीथ गा० ७६२ = बृ॰ गा॰ ३६६४। किन्तु यहाँ चूरिंगकार को ही प्रामाणिक माना जायगा, क्योंकि वे मलयगिरि से प्राचीन हैं।

कुछ गाथाएँ ऐसी भी हैं, जो चूणिकार के मत से ग्रन्य ग्राचार्यद्वारा रचित हैं, जैसे—निशीथ गा० १५६, ५००६ ग्रादि।

उक्त चर्चा के फलस्वरूप हम निम्न परिणामों पर श्रासानी से पहुँच सकते हैं:

- (१) श्राचार्य भद्र बाहु ने निशीथ सूत्र की नियुं क्ति का संकलन किया।
- (२) निशीथ नियुक्ति में जहाँ स्वयं भद्रबाहु-रिचत गाथाएँ हैं, वहाँ ग्रन्य प्राचीन ग्राचार्यों की गाथाएँ भी हैं।
  - (३) बृहत्कल्प भ्रौर निशीथ की नियुक्ति की कई गाथाएँ समान हैं।
- (४) प्राचीन गृहीत तथा संकलित गाथाश्रों की श्रावश्यकतानुसार यथाप्रसंग भद्रबाहु ने न्याख्या भी की है।

# निशीथ भाष्य श्रीर उसके कर्ता:

निशीथ सूत्र की नियुंक्ति नामक प्राकृत पद्यमयी व्याख्या के विषय में विचार किया जा चुका है। ग्रब नियुंक्ति की व्याख्या के विषय में विचार प्रस्तुत है। चूणिकार के ग्रभिप्राय से नियुंक्ति की प्राकृत पद्यमयी व्याख्या का नाम 'भाष्य' है। ग्रनेक स्थानों पर नियुंक्ति की उक्त व्याख्या को चूर्णिकार ने स्पष्ट रूप से 'भाष्य' कहा है, जैसे—'भाष्यं यथा प्रथमोद्देशके'—निशीथ चूर्णि भाग २, पृ० ६८, 'सभाष्यं पूर्ववत्' यह प्रयोग भी कितनी ही वार हुग्रा है—वही पृ० ७३, ७४, ग्रादि।

चूर्णिकार ने व्याख्याता को कई बार 'भाष्यकार' कहा है, इस पर से भी नियुंक्ति की टीका का नाम 'भाष्य' सिद्ध होता है। जैसे—निशीथ गा॰ ३८३, ३६०, ४३४, ११००, ४७८४ ग्रादि की चूर्णि। इससे यह तो स्पष्ट ही है कि नियुंक्ति की व्याख्या 'भाष्य' नाम से प्रसिद्ध रही है।

प्रस्तुत भाष्य की, जिसमें नियुं क्तिगाथाएँ भी शामिल हैं, समग्र गाथाग्रों की संख्या दि७०३ हैं। निशीथ नियुं क्ति के समान भाष्य के विषय में भी कहा जा सकता है कि इन समग्र गाथाग्रों की रचना किसी एक ग्राचार्य ने नहीं की। परंपरा से प्राप्त प्राचीन गाथाग्रों का भी यथास्थान भाष्यकार ने उपयोग किया है, ग्रीर ग्रपनी ग्रीर से भी नवीनगाथाएँ वनाकर

१. यह संख्या कम भी हो सकती है, क्योंकि कई गाथाएँ पुनरावृत्त है।

जोड़ी हैं। वृहत्कल्प भाष्य, ग्रौर व्यवहार भाष्य, यदि इन दो में उपलव्य गाथाएँ ही निशीय भाष्य में से पृथक् कर दी जायँ, तो इतने वड़े ग्रन्थ का चतुर्थांश भी शेप नहीं रहेगा, यह कहना कोई ग्रितिशयोक्ति नहीं; किन्तु वास्तविक तथ्य है। इसकी स्पष्ट प्रतीति निम्न तुलना से वाचकों को हो सकेगी। इससे इतना तो सिद्ध होता ही है कि जैन शास्त्रगत विपयों की सुसंवद्ध व्याख्या करने की परंपरा भाष्यों के समय में सुनिश्चित हो चुकी थी; जिसका ग्राष्ट्रय लेना व्याख्यात के लिये ग्रनहोनी वात नहीं थी।

निज्ञीय भाष्य ग्रीर व्यवहार भाष्य की गाथाग्रों की ग्रकारादि क्रम से वनी सूची मेरे समक्ष न थी, केवल वृहत्कल्प भाष्य की ग्रकारादि क्रम सूची ही मेरे समक्ष रही है। फिर भी जिन गाथाग्रों की उक्त तीनों भाष्यों में एकता प्रतीत हुई, उन की सूची नमूने के रूप में यहाँ दी जाती है। इस सूची को ग्रंतिम न माना जाय। इसमें वृद्धि की ग्रंजाइश है। इससे ग्रभी केवल इतना ही सिद्ध करना ग्रभीष्ट है कि निज्ञीयभाष्य में केवल चतुर्यांश, ग्रथवा उससे भी कुछ कम ही नया ग्रंश है, शेप पूर्वपरंपरा का पुनरावर्तन है। ग्रीर प्रस्तुत तुलना पर से यह भी सिद्ध हो जायगा कि परंपरा में कुछ विपयों की व्याख्या ग्रमुक प्रकार से ही हुग्रा करती थी। ग्रतएव जहाँ भी वह विपय ग्राया, वहीं पूर्व परंपरा में उपलब्ध प्राय: समस्त व्याख्या-सामग्री ज्यों को त्यों रखदी जाती थी।

प्रस्तुत तुलना में जहाँ तु० शब्द दिया है वहाँ शब्दशः साम्य नहीं ; किन्तु थोड़ा पाठ-भेद समभुना चाहिए ।

ग्रन्य संकेत इस प्रकार हैं—नि० भा०=निशीय भाष्य ।

वृ० भा०=वृहत्कलप भाष्य ।

पू०=पूर्वार्घ ।

ड०=उत्तरार्घ ।

भ० ग्रा०=भगवती ग्राराधना।

कल्पवृहद् भाष्य का तात्पर्य वृहत्कल्प भाष्य में उद्घृत कल्पसूत्र के ही वृहद्भाष्य से है। व्य० भा०=व्यवहार भाष्य।

| निशीथ पीठि     | का /          | नि॰ भा॰              | बु॰ भा॰                          |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------------------|
| नि॰ भा०        | बृ० भा०       | ५०६ .<br>५०७         | ४६०४<br>४६०१                     |
| १३३, ४३२६      | २४००          |                      |                                  |
| १३५            | ४०१७ तु०      | <b>५०</b> ⊏-४१३      | ४६०४-४६१०                        |
| १३७            | ४०१६          | <u> ४१८</u>          | २४८४ तु०                         |
| १३८            | ४०२०          | <i>४१६-</i> ४४४      | ₹₹₹ <u>₹</u> ₹                   |
| १३६-१४२        | ४०२१-२४       | 888-88               | २६११-१ <u>४</u>                  |
| १४२,४३८४       | ३४४०, ३४६६    | <b>ሃ</b> ሂ३          | ४६२३ तु०                         |
| २०५            | ३४३४, ३४६२    | <i>xx⊏-x€</i>        | <i>૪</i> દ૨ <b>૨,</b> ૪દ૨૫       |
| २०६-१२         | ३४३६-३६       | ४६०                  | ४६२६ तु०                         |
| २०१४ पू०       | ३४४०,३४६६     | ४६१- <b>२</b><br>४६३ | ४६२७- <b>८</b>                   |
| २२२-२३         | ३४४१-४२       | ४६३<br>५६०           | ४६१ <b>८</b><br>सः १६ <b>=</b> ० |
| २२४            | ३४४३          | ४६४                  | ४६१६ तु०                         |
| . •            | (भ०ग्रा० ७६८) | ४६ <b>४</b>          | ४६२६ तु०                         |
| २२७-२६         | ३४४६-४⊏       | <i>₹७७-⊏</i> ०       | 8£30-80                          |
| २६⊏-३०६        | ६०६६-६०७७     | ७५६                  | ३६६१ तु०                         |
| <b>३१</b> ०.   | ६०७८ तु०      | ७६ <del>२</del>      | ३६ <b>६</b> ४                    |
| ३११            | <b>६०</b> ⊏०  | ७६३                  | ३६६८                             |
| ३१२            | ६०८१          | ७६४                  | <b>३६६६</b>                      |
| ३१३-१६         | ६०८४-८७       | ७६६                  | ३६६७                             |
| ३४२ .          | ४६४१ तु०      | <b>⊏</b> ६६-६        | ६१०४-८                           |
| ३६०            | ४६४१ तु०      | <b>५७१</b>           | ६११०                             |
| ३६३-६७         | ૪૬૪૨-૪ઁ૭      | <b>५७२</b>           | ६१११                             |
| ३६⊏            | ४६४६          | द <b>द</b> २-३       | ६०६६ <b>-७</b>                   |
| ३७६            | ४६१२ तु०      | ६२४-६                | ३⊏४६-६१                          |
|                | 3 · g         | ६३१-४०               | ३⊏६३-७२                          |
| निशीथ स्त्र का | भाष्य         | ६४२-७                | ३८७३-८                           |
| •              |               | દપ્રદ-६પ્ર           | ३८८२-६८                          |
| नि॰ भा॰        | बृ॰ भा॰       | <b>६</b> ६८          | <b>३</b> ⊏ <b>६</b>              |
| 8EE            | ४८६४ तु॰      | ६७०, ३२⊏०            | 3800                             |
| ४००            | ४८६७ तु०      | ६७१                  | ३६०१ तु०                         |
| ॅ <b>५०</b> १  | ४८६८ तु०      | १०१३                 | २०२४                             |
| ४०२            | 8255          | 883E-E               | 3 <i>५</i> १६-२०                 |
| ५०३            | ४६०२          | ११४०-४२              | ३४२१-२<br>३४३४                   |
| ५०%            | 8000          | ११४२                 | ३५२४<br>३५२३                     |
| A. A.          | 1/5 0 5       | Y 7 V 7              | V                                |

# निशीथ : एक ग्रध्ययन

| नि॰ भा०                  | बृ० भा०                 | नि० भा०                   | वृ० भा०                       |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| ११४४-६१                  | ३४२४-७२                 | १६४६                      | -                             |
| ११६२                     | यह गाथा टीका            | १६४७                      | १६०४                          |
|                          | पर से वृ० में           |                           | १६०६                          |
| ;                        | फलित होती है।           | १६ <u>४</u> =             | १६०४                          |
|                          | देखो,गा० ३४७२           | १६४६                      | १६०७                          |
|                          | की टीका।                | १६५०-६४                   | १६०⊏-२२                       |
| 9963 05-11               | 1                       | १६६६-८६                   | ३६६०-३७१३                     |
| ११६३-१२०४                | ३४७३-३४⊏४               | १६६०                      | क० बृहत् भाष्य                |
| 3-00-E                   | ४६०७-६                  | १६६१                      | ३७१४                          |
| १३११-१२                  | ४६१२-१३                 | <b>.</b> १६६३             | ३७१६                          |
| १३१३                     | ४६१४ तु॰                | १६६४                      | <b>રે</b> ળ્યમ                |
| १३१४                     | ५४२ तु०,४६१६            | १६६४-१७३०                 | ३७१७-५२                       |
| १३१४                     | ४४३, ४६१७               | १७३१                      |                               |
| १३१६-७                   | ४४४,४६१⊏,४४४            | १७३२ /                    | <b>३७५</b> ४                  |
| १३१८                     | ४४६                     | १७३३-४०                   | ₹ <b>७</b> ४३                 |
| १३१६-२५                  | ४४७-४४३                 | १७४१-४४                   | ३७४४-६२                       |
| १३२६                     | ४४४,४६१६                | १७४४                      | <b>રે</b> બદ્દપ્ટ- <b>૭</b> ૭ |
| १३२ <b>⊏</b> -३ <u>३</u> | <b>४</b> ४४-६०          | १७५६                      | <b>રે</b> જ૭૬<br>-            |
| १३३४-४३                  | ४६१-४७६                 | १७५७-६३                   | ३७७≒                          |
| १३५४                     | ४६२० .                  | <b>.</b> १७६७- <b>:</b> १ | ३७८०-८६                       |
| १३४४ ,                   | ४६२१ तु०                | •                         | ३७८७-३८००                     |
| १३४७ .                   | ४६२२ तु०                | १७ <b>८</b> २             | ३८०३                          |
| १३ <i>४६-</i> =४         | 0444 90                 | १७५३                      | ३८०४                          |
| १३६३-४                   | ४६२३-४६                 | १७ <b>⊏</b> ४             | ३८०१                          |
| १३६६-६                   | ३६६२-६४                 | १८८३                      | <i>५५६</i> ६                  |
| .१४०१-=                  | 8050-3                  | १ <b>८८६-८८</b>           | ४४६७-६६                       |
| १४०६ .                   | ४०⊏४- <i>६२</i><br>३६६४ | १८६०                      | . ४६००२                       |
| १४१०-१६                  |                         | १८६१-२                    | ४६०४-४                        |
| १४७२-७७                  | 33-5308                 | १८६३                      | ५६०७                          |
| १६२७-=                   | ₹₹ <b>८</b> ८८८         | १८६४                      | ४६१०                          |
| १६३१                     | १४८३, १५७३              | १६४२                      | १०२६ तु०                      |
| १६३२                     | १४८१                    | १६६८, ३४२६                |                               |
| १६३३, ४१                 | 8x=8                    | १६६६                      | २८७८, २ <u>६</u> ७२           |
| <b>१६</b> ४२-४           | १४ <b>८४-</b> ६३        | १६७०-६४                   | २५७६, २६७३                    |
| १६४५                     | १६०१- <b>३</b>          | १६६४                      | २ <i>६७</i> ४-२ <i>६६</i> ८   |
|                          | १६०५                    | २०२४-३०                   | २६६६ तु०                      |
|                          |                         |                           | १६७४-७६                       |

| नि० भा०                                  | बृ० भा०                | निर्० भा०                | नु <b>ं</b> भा॰          |
|------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| २०३१                                     | १६दं१                  | २७र⊏                     | १७ <b>३</b> न            |
| २०३२                                     | १६८२                   | <u> ૧</u> ૭૨૭-૨ <i>૧</i> | . <i>४४०४-८६</i>         |
| २ <b>७३३</b> ं                           | १६८०                   | २७४४-६                   | • •                      |
| २०३४-४२                                  | १६५३-६१                |                          | \$8£0-£8                 |
| २०६७                                     | उपदेशमां ला ३६२        | · • • · · · ·            | ५७२७, २६६३               |
| <b>२</b> २४२                             | ૪૬ઙ૽૽૽                 | २७७६                     | ५७२६, २६६५               |
| रर४३                                     | 8580                   | 7699                     | ५७३०, २६६६               |
| . २२४४<br>-                              | ૪ <b>દ</b> પ્રરં, ૪૬૬૪ | २७७ <i>च</i> ँ<br>२७७ ँ६ | ्रिए हें १) २६६ <i>७</i> |
| <i>ॅ</i> २२४६ <sup>ः</sup>               | 8888                   | २ <b>७</b> ८०            | ४७३३, २६६८               |
| २२४५<br>२२४७                             | <i>૪૬</i> ૫૦ -         | २७५१                     | 4038, 24EE               |
|                                          |                        | • •                      | ५७३७, २७०१               |
| २२४८                                     | 8844                   | २७८२ :                   | ५७३८, २७०२               |
| २३५१-३                                   | ५२५४-६                 | <b>२७</b> ३<br>१         | ५७३५, २७०४               |
| <b>२३</b> ४४                             | 4284                   | ें <b>२७</b> ६४          | ५७३६, २७०४               |
| · २३×६                                   | ४२४६                   | २७ = ४                   | ५७३६, २७०६               |
| २३४७-६                                   | ४१६६-८                 | २७५६                     | ५७४०, २७०७               |
| २३६१-७०                                  | 8988-8202              | <b>રહેં</b> વર્છે        | ५७४१,२७०८                |
| २३७२, २४०२                               | ४५०६४८३                | <b>ं २७</b> चेंद         | ४७४२, २७०६               |
| <b>ર</b> ૪૪૬<br><b>૨</b> ૪૪૬- <b>૪</b> ૪ | २०४५: तु०<br>२०४०-४४   | २७५६                     | ५७४३, २७१०               |
| <b>૨</b> ૪,૬                             | २०६०                   | २७६०                     | ५७४४, २७११               |
| ` <b>२</b> ४४५                           | २०६१                   | २७६१                     | ५७४५, २७१३               |
| ર૪૪૬-ફફ                                  | રેંગ્રેફેપ્ર-હશ        | <b>२</b> ७६.२            | ५७४६, २७१४               |
| <i>े</i> २४६ <del>६</del> -२५०६          | ६३५२-६०                | <sup>"</sup> २७६३        | ५७४७, २७१५               |
| २४०५-१२                                  | ६३६२-६                 | २७ <i>६</i> ४            | ५७४८, २७१६               |
| २४२६:                                    | ३४८८                   | <b>.</b> २७६५            | ५७४६, २७१७               |
| .२ <b>४३</b> १                           | ३४⊏દ                   | २७१६-२८१६                | ॅ <b>५७६२,</b> =२        |
| २६१न .                                   | €0 <b>€</b> 0          | २८१७-२६                  | ४७५०-५६                  |
| रदंदर                                    | ४३४१                   | २ <b>५३</b> ३            | ५७६ <sup>°</sup> १       |
| २६६२-=२                                  | <b>४३४२-</b> ४८        | २८३४                     | <b>५</b> ५६७             |
| २६=४                                     | ४३४६                   | २८३५-४८                  | ५५६६-६२                  |
| २७००-२७०४                                | ২০৬३-৬৯                | २५४०-६०                  | <b>५</b> ५−३-€३          |
| २७०७-=                                   | ५०५१-२                 | <b>२</b> न्दे४           | ६४२२                     |
| २७०६                                     | ४०८४                   | ेरदद०, १८८६              | <i>५५६७</i>              |
| २७११                                     | ५०८३                   | े २८६१, १८८७             | ५५६=                     |
| २७१८-२१                                  | ४७२६-३२                | २८६२, १८८६               | ४४६६                     |
| २७२२-२५                                  | ४७३४-३७                | रेपंपर्ध                 | रंखंदर                   |
|                                          | •                      |                          |                          |

| नि० भा०                    | बृ० भा०                         | नि० भा०      | वृ० भा०          |
|----------------------------|---------------------------------|--------------|------------------|
| <b>२</b> 588               | ५७६०                            | ३२६३         | ४२६४             |
| <b>२</b> ५६०               | યુહદ્રદ                         | ३२६४-७०      | ४२६५-४३ ० १      |
| २८१-३                      | ५७६६,५                          | ३२७१-७५      | ४३०३-७           |
| 7468-7638                  | ५७६१, ५८२८                      | ३२८०         | 3800             |
| 7838-84                    | ४८३०-४१                         | <b>३२</b> ६२ | ३६६६ तु०         |
| २९४६                       | ५५४२ तु०                        | 3285         | २७६२             |
| २९४५-६५                    | ४=४३-६०                         | ३३६०-१       | २७६०-१           |
| २९६६                       | १८७०                            | ३३६२-६०      | २७६३-६१          |
| २६६६-६६                    | १८११-६८                         | ४०४६-७३६६    | २८४६-५६          |
| २६६७-३००७                  | १६००-१६१०                       | <b>इ</b> ४०४ | २८५८             |
| ३००८                       | १६१२ तु०                        | ३४०६         | २८४७             |
| 3008                       | १६११                            | ३८०७-४०      | २५५१-६२          |
| ३०१०-१२                    | १६१३-१५                         | ३४४१-५७      | २८६४-२६१०        |
| ३०१३                       | १६१७                            | ३४५६-६२      | <b>२</b> ६११-१४  |
| ३०१४                       | १६१६                            | ३४६३-४       | २६ १ ६ - ७       |
| ३०१५                       | १६१५                            | ३४६५         | २६१५             |
| ३०१६-२६                    | 35-3838                         | ३४६६         | २६२०             |
| ३०२७                       | १६३ <b>१</b>                    | ३४६७         | ₹€१=             |
| ३०२८                       | १६३२                            | २४६८         | २६१६             |
| ३०२६                       | १६३०                            | ३४६६-७१      | २६२१-२३          |
| ३०३२                       | १६३३                            | ३५६१-२       | ५१६६-७           |
| ३०३३-४६                    | १ <i>६३</i> ४-४७                | ३४६३-७६      | ४१४०-५४          |
| ३०४६-८७                    | १६४८-६६                         | ३५७७         | <b>५१५</b> २     |
| ३०५६-३१०४                  | १६५७-२००२                       | ३५७८-६       | ५१५५-६           |
| ३१२४-२७<br>२९२ <b>-</b> २४ | २७ <u>३</u> ५-३८                | ३५८१-६       | ५१५७-६५          |
| ₹ १ <sup>′</sup> २८-३४     | २७४०-४६                         | ३५६१-३६००    | वृ०में ये गाथाएँ |
| ३१ <b>३</b> ५<br>३१३६      | २७५७                            |              | छूट गई हैं, जो   |
| ₹ <b>१</b> ४९- <b>५</b> ४  | २७४७<br>*** <b>*</b>            | 1.7          | वहाँ श्रावश्यक   |
| ₹ <i>१४६-</i> ७            | ४२ <b>५०-</b> ५५                |              | हैं।             |
| <b>३१</b> ५२               | .¥7=६-७                         | 38-8038      | ५१६८-८६          |
| ३२्२४-५३                   | <b>५२२५</b>                     | ३६२०         | <b>२</b> ५२      |
| <b>३२५४-</b> ५५            | , <u>8586-6</u> 2               | ३६२१         | २७७, २८४         |
| ३२४६                       | ४२६७-६ <i>=</i><br>४२७ <u>६</u> | ₹६२२-४       | ५१८७-८६          |
| <b>३२५७-६२</b>             |                                 | ३६८१-८७      | ४६८६-६२          |
|                            | <i></i> 83≟0-6 <i>5</i>         | ३६६४-६६      | x588-8E          |

| नि॰ भा॰                | वृ० भा०            | नि० भा०                      | बृ़ु भा०                 |
|------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|
| ३७.००                  | ५२२४               | ४१८२-४                       | ५३०२-४                   |
| ३७०२                   | ५२३०               | ४१८५                         | ५३०१                     |
| ३७४२                   | ४११ तु०            | ४१८६-६५                      | ५३०५-१४                  |
| <b>83-==8</b>          | ५६६ - ६००७         | <b>'8</b> 280                | ५६२१                     |
| <sup>'</sup> २७६५-३५०० | ६०१०-१२            | ४२११                         | ५६२०                     |
| ३८१२                   | ३२३ (जीतभाष्य)     | ४२ं१२                        | ५६२२                     |
| इद १३                  | ११३२               | ४२१३-४९                      | ५६२३-४६                  |
| ३८१४-३६७५              | जीतभाष्य(३२६       | <b>४२</b> ४१-४               | ५६६०-४                   |
| •                      | से) और व्यव-       | ४३६६-७२                      | ४५४२-५                   |
|                        | हार भाष्य (उ०      | ४३७३                         | ४५५०                     |
| :                      | १०, गा० ४००        | ४७४                          | <i>ጻ</i> ⊀አ€.            |
|                        | से) ये गाथाएँ हैं। | ४५२७                         | १४००१                    |
| . <b>९००</b> ९-१४      | ३५२७-३५            | ४७०२                         | <b>5</b> 42              |
| ४०१६                   | ३५४१               | ४७०३                         | <b>८</b> ४१              |
| ४०१७                   | इन्दर्ह            | ४७०४-६                       | <b>5</b>                 |
| ४०१५-२०                | ३८४०-३             | ४७०५-११                      | द्ध हे-४२                |
| ४०५६-६४                | १८१६-२१            | ४७१४-६                       | <b>८</b> ४४-६            |
| ४०६५                   | १५२५               | ४७१६-२६                      | <b>८</b> ५५-६८           |
| ४०६६                   | १८२२               | ४७३०-४                       | <b>५७०-४</b>             |
| ४०६७                   | १दर६               | ४७३४-४७                      | 33 <b>z-</b> 008         |
| ४०६५                   | १५२३               | ४७५८-६                       | <b>६०१-</b> २            |
| ४०६६                   | १५२४               | ४७६०                         | 003                      |
| ४०७०-६३                | १८२७-५०            | ४७६१-४                       | ६०३-६                    |
| <b>%96%</b>            | १८५३               | ४७६६                         | <b>3</b> 03,             |
| ४०६४                   | १५४१               | ४७६७                         | ७०३                      |
| े <b>४०</b> ६६         | १७५२               | ४७६८ ′                       | ६०५                      |
| · ४० <i>६७</i>         | १८५६               | ४५६६                         | ् ६१०<br>६११-२६          |
| ४०६५-६                 | १८५४-५             | ४७७०- <b>५</b> ५             | •                        |
| ४१००-४१०३              | १८५७,६०            | ४७६४- <u>४</u> ८५४<br>४७६०-४ | ६३०-४<br>६३६-६५          |
| 8608-6                 | १८६२-६७            | ४५२ <u>४</u>                 | हरप-पर<br>वृ० भा० में    |
| ४११६-७                 | १८६८-६             |                              | टीका की गिनी             |
| ४१४२-६१                | ५२६४-८३            |                              | गई है।                   |
| ४१६२                   | ४२८४               | . ४८२६-६२                    | ६६६-१०३०                 |
| ४१६३                   | , 3548<br>3548     | ४८६३                         | कल्पबृहद्माप्य<br>की है। |
| ४१६८-८१                | ५२६७-५३००          |                              | જા હા                    |

# निज्ञीथ: एक ग्रध्ययन

|                 | •                                  | 2                         |                          |
|-----------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| नि० भा०         | वृ० भा०                            | नि० भा०                   | <b>**</b> - <b>***</b>   |
| ४५६४            | १०३१                               | i                         | वृ० भा०                  |
| ४८६४-६६         | १०३२-३                             | 8-525 K                   | २४७८ ८२                  |
| ४८६८-४६००       | १०३४-६                             | ४२३१-४८                   | 3364-3380                |
| ४६०१-३          | १०३५-४०                            | ४२४६                      | कल्पन्नहृद्भाष्य         |
| ४६०४            | १०३७                               | ४२५०-६०                   | ३३ <b>१-४१</b>           |
| ४६०४-७          | <b>₹</b> 08 <b>₹-</b> ₹            | ४२६१                      | ३३४२ तु०                 |
| <b>४६०</b> ५-४५ | १०४४-=५                            | ४२६४.                     | ३३४३                     |
| ५००१            | २७६४ तु०                           | ४२६४-६                    | ३३४४-५ नु०               |
| ५००२- <u>-</u>  | ₹0 <b>३-</b> €                     | <b>४२६७-७</b> ६           | ३३४६-५४                  |
| ५०१०-२२         | <b>६१०-</b> २२                     | ४२७६                      | ३३४६                     |
| ५०२४-४१         | ६२३-४८                             | ३२७६                      | ३३४७ तु०                 |
| ४०५०-५२         | २५२-६७<br>२७६ <b>५-</b> ६७         | ४२८०-४                    | <b>३</b> ३४=-६३          |
| ४०४३            | २७ <i>६</i> ६                      | ४२८६-८८                   | 336X-619                 |
| <b>५०</b> ५४    | २७ <i>६</i> ८                      | ४२८६-६२                   | ३३६५-६२ तुः              |
| ५०५५-६०         |                                    | ४२६३-८                    | <b>३३७२-</b> ७           |
| ४०६१            | २८००-२८०४<br>२८१०                  | 335%                      | ३३७= तु॰                 |
| ५०६२-५          | ₹50 <u>\$</u> -8                   | ४३००                      | 3055                     |
| ५०६६-६०         | २ <b>५१,</b> -३५                   | <b>४३०१</b>               | ३३५० तु०                 |
| ५०६८-५११४       | 48x0-4xee                          | <b>४३०२</b>               | २२ <i>५५७ लुठ</i>        |
| ४११४ पू० ६ उ०   | <i>₹</i> 8₹6                       | ४३०३                      |                          |
| ४११७-२३         |                                    | <b>४३०</b> ४.             | ३३८२ तु <b>०</b><br>३३८४ |
| <b>પ</b> શ્રપ   | <i>५४०६</i><br>`४४६ <i>द-</i> २४७४ | <b>x36</b> X              |                          |
| ४१२६            | २४७४<br>४००५                       | <del>४</del> ३०६          | 3 3 K G                  |
| ४१२७-६२         | <i>५४७७-५५१</i> २                  | <b>४</b> ३०७ <sub>.</sub> | <b>३३</b> ५६             |
| <b>₹</b> १६३-४  | <b>२</b> ४१४-४                     | ४३०५                      | ३३८४                     |
| <b>४१६५</b> >   | <b>२४्१३</b>                       | <b>४</b> ३१०-३२           | ३३८८                     |
| ४१६६-७ह         | 2×3€-36                            | ४३३३                      | २३⊏४-२४०६                |
| <b>११५०-१४</b>  | 3438-8=                            | <b>४३३</b> ४-५१           | २४०= तु०                 |
| <b>४१</b> ६५    | . २४४०                             | <b>43</b> 48-७६           | २४०६-२४२५                |
| ४१६६            | 3486                               | ४३७८, ४१४८                | ३३१३-३४                  |
| ४१६६.           | <b>54</b> 85                       | ४३७६, ४१६४                | २४०⊏                     |
| ४२००-१३         | {                                  | ४३८०, २०८                 | ₹₹8=                     |
| 4784-E          | 5860- <del>2</del>                 | ४३५१, २०६                 | ३४३४,३४६२                |
| 4786-78<br>8555 | २५७२- <i>७६</i>                    | ४३५२, २१०                 | ३४३६                     |
| <b>१२२</b> २    | 786-700                            | ४३५३, २११                 | <b>३४३७</b>              |
|                 | २४६६, २४७७                         | ४३८४, २१२                 | ३४३≒                     |
| •               | •                                  | •                         | ३४३६                     |

|                             |                 | •                   | •                              |
|-----------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|
| नि० भा०                     | वृ० भा०         | नि० भा०             | वृ० भा०                        |
| ४३⊏४-६                      | ३४४०-१          | <b>५</b> ४७४ ,      | ४४७४ .                         |
| ५३८७                        | ३४४०            | <b>∮</b> ሂሂ७५-⊏٤    | ४४७४-⊏६                        |
| <b>४३</b> ८८,               | ३४४२            | ो <i>==</i> २७३७-४१ |                                |
| ¥3=8-8¥                     | ३४४४-५०         | પ્રદ૦, રુબ્પ્રપ્ર   | र४६४                           |
| ५३६६,                       | ३४४१            | ४५६२, २७५५          | ं ४४६०                         |
| ५३६७, २२३                   | ३४४२            | પ્રષ્ટરે, ૨૭૪૬      | ४४६१                           |
| ५३६⊏                        | ३४५४            | ५५६६-५६२६           | ्रश्रावश्यक नियु क्ति          |
| <b>ડ્ર</b> ર્ક્ટ, રર્ડ્ડ    | ३४४३            |                     | उत्तराध्ययन नियु क्ति          |
| 4800                        | ३४४४            | પ્રદેશ, હદ          | ३०४१-५२                        |
| ५४०१, २२७                   | ३४४६            | <b>५६४७</b> -६५     | ३०५४-७३                        |
| ५४०२, २२८                   | ३४४७            | ५६६६-⊏६             | ३०७४-६४                        |
| ५४०३, २२६                   | ₹%₹5            | ४६८७-६२             | ३०६७-३१०२                      |
| 7808                        | ३४६१            | ५६६४-५              | ३१०३-४                         |
| <b>X</b> 80X                | ३४६६            | 48E8-EE             | ३१११-१४                        |
| ५४०६                        | 3800            | ५७००-१              | <b>ॱ३११</b> ४                  |
| ४४०७                        | ३४७१            | ५७०२-३              | <b>३ं</b> ११६                  |
| ४४०८                        | ३४७२            | ५७०४-४              | ३११७ ं                         |
| <b>4808</b> :               | ३४७३ "          | ४७०६                | <sup>.</sup> ३११८ <sup>:</sup> |
| <b>4848</b>                 | ४७१४            | ५७०७-२६             | ३११६-३८                        |
| <b>২</b> ৪২৩                | ४७१३            | ४७३३                | ३२६२                           |
| <b>ሂ</b> ሄሄ፰ .              | २८७६पू० ५३६३तु० | . <b>. પ્ર</b> બરે8 | ३२६६                           |
| ५४५६-६१                     | - ४३६३-६४       | ५७३५-३७             | ३२६६-६=                        |
|                             | ५६६७,           | ५७३⊏                | ३२७०                           |
| ५४६३-६५                     | ५३६८-५४००       | . ४४४०-२            | ३२७१-३                         |
| ५४६७-५४०३                   | ५४०१-७          | ५७४३-४⊏             | . ३२७४-८६                      |
| ५५०५-१६                     | ५४०८-२२         | ५७८६-८८             | ३६६१-३                         |
| , ४४२०<br>,                 | ५४२४ .          | メのこの                | ३६६६                           |
| <u>५५२</u> १ <sup>.</sup> ं | ५४२३            | ४७६०-१              | ३६७१-२                         |
| ५४२३-२७                     | ५४२५-२६         | ५७६२-५              | ३६६७-७०                        |
| ५५२६-४८                     | ५४३०-४६         | ४७६६-४⊏३०           | . ३६१३-४००७                    |
| <b>x</b> xxo ,              | ५४४० त्         | ्रद्र ३१, ४८२८      | .800x                          |
| <b>५५५१-</b> २              |                 | ५⊏३२                | ४००८                           |
| সমস্থ-৫০                    | ४४४३-६६         | <u>,</u>            | ४००६-६२                        |
| ४४७२                        | ५४७२            | रम्म्य-र्रह००       | <b>૪</b> ૦ દ્૪-७દ્             |
| प्रप्र७३                    | <b>४४७३</b>     | प्रह३३              | ६३६४                           |
|                             |                 |                     |                                |

| सिं                                                                                                        |                                                         | निज्ञीय : एक<br>'० भार                |                     |                       |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|---|
| नि॰ <sub>भ।</sub>                                                                                          | To .                                                    | भाशायः एक                             | 77                  |                       |   |
| 4દ%ક                                                                                                       |                                                         | ·                                     | न व्यायन            |                       |   |
| <b>६१६</b> इ                                                                                               |                                                         | ·110                                  |                     |                       |   |
| 7365                                                                                                       | ४५.                                                     | ys /                                  | नि॰ भाः             |                       |   |
| ६२८३                                                                                                       | ဖန်ခ                                                    |                                       | 716                 |                       |   |
| \$\$\\\-\$\\\\-\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                 | S -                                                     | - 1                                   | <sup>हं</sup> ४५०-१ | <sup>च्यु</sup> ० भा० |   |
| 552-<br>5-2-2-6                                                                                            | ११२(                                                    | y ,                                   | ६४८२                | . 470                 | 3 |
| ٤٨٤ <i>٢٩٠٤</i>                                                                                            | ११०,-                                                   | a / .                                 | रम्बर्<br>स         | े इंश्र्य-इ           |   |
|                                                                                                            | व्य० वि                                                 | -२० हु०                               | ४ <b>८</b> ३        | 365                   |   |
| <sub>ई</sub> 8ह-इ४३४                                                                                       |                                                         |                                       | ४८४                 | <b>३</b> ४१ ं         |   |
| · - २ <i>३</i> ४                                                                                           | <i>₹</i> 770 ~                                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ' <b>=</b> ¥        | <b>રે</b> પૃષ્        |   |
| _                                                                                                          | ः २ ;<br><sup>ह्य</sup> ० वि<br>गा० २२३                 | 17-7, /                               | 48                  | έχέ-δο <del>έ</del>   |   |
| नि० मा०                                                                                                    | <sup>(प्र</sup>                                         | ₹, <b>€</b> ₹                         | 35                  | U                     |   |
| <sup>हं</sup> ×३६                                                                                          | गा० २२३-:                                               | हरू                                   | · •                 | <b>૪૦</b> ૬.૪         |   |
|                                                                                                            | <sup>व्य०</sup> सा० ३                                   | .,,,,,                                | <b>G</b>            | ३५१                   |   |
| ج بي ج<br>ج بي ج                                                                                           | मा स्वाठ है                                             | 4422                                  | -<br>इन्हेड्ड्      | રે <i>ષ્ઠ</i> ે       |   |
| Érico                                                                                                      | गा० , ३,६ १                                             | 1 1793.                               | .7.)                | ्ररष्ट                |   |
| <sup>ह</sup> र४२                                                                                           | eao 582.                                                | \$ \$ \$ \$ £ . (                     | 5                   | \$46.803              |   |
|                                                                                                            | व्य० २६६                                                | ا جو جو ال                            | 9                   | Sch-*                 |   |
| દેશ્કર-કર્લ<br>કેશ્કર-કર્લ                                                                                 | 397<br>505                                              | ६६३६                                  |                     | אהכ                   |   |
| 448E .                                                                                                     | રેલ્ફ                                                   | / ६६४०                                |                     | 80£-0                 |   |
| ξ <u>γ.</u> γξ                                                                                             | કે <b>૦</b> ૪ <u>-</u> ७                                | ६६४१                                  |                     | ४०८                   |   |
| ευι                                                                                                        | ₹०६-                                                    | 55.                                   | ş                   | ું કુ <b>ં</b>        |   |
| εκλε-αε<br>εκλε-αε                                                                                         | 300 -                                                   | \$5.55<br>08-5683                     |                     | 188                   |   |
| 7265                                                                                                       | ३११-६                                                   | 7001.                                 | 5                   | 13                    |   |
| ६५७६                                                                                                       | 38-38                                                   | ÉÉNÁ                                  | 88                  | ?-o                   |   |
|                                                                                                            | 7 <i>29</i>                                             |                                       | 225                 | 7- <b>2</b> 9         |   |
|                                                                                                            | કુષ્ટુષ્ટ                                               | ęę <sub>yo</sub>                      | ४२२                 | · 17                  |   |
| य क्रीन उक्त विलना के -                                                                                    | '36                                                     | خ <i>ۋ</i> لات                        | 0,7                 |                       |   |
| तार व्यवहार के अह तो                                                                                       | f <del>a_</del> .                                       | ६६६७                                  | <sup>પ્ર</sup> રફ   |                       |   |
| उक्त जुलना से यह तो<br>य श्रीर व्यवहार भाष्य से १ उ<br>ग यह है कि स्वयं निजीय भा<br>गनना संगत है कि कल्प औ | ३५५<br>सिद्ध होता ही है हि<br>दृष्टत है। उक्त दोनों में | - ()                                  | <b>४</b> ३८         |                       |   |
| निना कंग त्वयं निजीक                                                                                       | रशत है। उन्हर्ष है है                                   | में किन्द                             | ध्र <sub>े</sub> ह  |                       |   |
| गिर्देशत है कि के                                                                                          | ष्य में के 'ण दोनों कें                                 | िंगशीय भारत                           | - ' ' ' '           |                       |   |
| रह प्रश्न ः य १५५ क                                                                                        | 61 ,500                                                 | ग्वाहित २                             | की स्ट              |                       |   |

उक्त जुलना से यह तो सिद्ध होता ही है कि निशीध भाष्य का अविकांश वृहत्कल्प कारण यह है कि स्वयं निशीध भाष्य में ही 'कल्प' शब्द से कल्पभाष्य का उल्लेख है। अत्राप्त यही मानना संगत है कि कल्प और ह्यवहार में ही किक्तीश में नाशीध का उल्लेख है। अत्राप्त कारण यह है कि स्वयं निश्चाय भाष्य म ही किल्प शहर सं कल्पभाष्य की जल्लंस है। अतएव आता मार्ट २४७ में भाष्यां कर कार्य के ही निश्चीय में गाथाए सी गई है। मिशीय-के मार्ट १०० के के किलंप श्रीर है के किलंप के किलंप के किश्चीय के किश्चीय के किश्चीय के के के संकेत किया है। इससे यह भी सूचित होता है कि किए भी राज्य पार्थ का आर को उन्नमा नहें के। कि भी सूचित होता है कि किए भी र स्वत्तिर के वाद ही निशीध भाष्य भाष्य भाष भाष्य का कान्य का आर की रचना हुई है। निशीय भाष्य गा० ४३४ में वृहत्वस्त्रभाष्यमत प्राप्त भाष्य भाष् की ग्रोर संकेत है। इससे भी कल्प भाष्य का पूर्ववितित्व सिद्ध है।

भाष्यकार ने स्वयं अपना परिचय, और तो क्या नाम भी, भाष्य के प्रारंभ में या अंत में कहीं नहीं दिया है। चूणिकार ने भी ब्रादि या श्रंत में भाष्यकार के विषय में स्पष्ट निर्देश नहीं किया दे. बुल्प और ड्यवहार माध्य के कर्ता एक ही हैं। देखों, बुल्किल माध्य गा० १— किष्पवनहाराएं राज्या के कर्ता एक हो हैं। देखों, बुल्किल माध्य गा० १— किष्पवनहाराएं वेवलाण विहिं पववेलामि ।' श्रीर व्यवहारमाध्य की उपसंहारासक गाया—'कुण्यववहाराणं मासं'— गा० १४१ च्द्देश १०।

है। ऐसी स्थित में भाष्यकार के विषय में मात्र संभावना ही की जा सकती है। मुनिराज श्री पुण्य विजयजी ने बृहत्कल्प भाष्य की प्रस्तावना (भाग ६, पृ० २२) में लिखा है कि "यद्यपि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, फिर भी ऐसा लगता है कि कल्प (ग्रर्थात् बृहत्कल्प), व्यवहार ग्रीर निशीय लघुभाष्य के प्रणेता श्री संघदास गणि हैं। कल्प-लघुभाष्य ग्रीर निशीय लघुभाष्य इन दोनों की गाथाग्रों के ग्रति साम्य से हम इन दोनों के कर्ता को एक मानने की ग्रीर ही प्रेरित होते हैं।"

मुनिराज श्री पुण्य विजय जी ने वृहत्कल्प लघुभाष्य की गाथा ३२८६,—जो निशीथ में भी उपलब्ध है (गा॰ ५७६८),—'उदिरणजोहाउलिख्सेगों म पत्थिवो णिज्जियसनुसेगों' में ग्राने वाले 'सिद्धसेन' शब्द के साथ संघदास गणि के नामान्तर का तो कोई सम्वन्ध नहीं? ऐसी शंका भी की है। उन्होंने विद्वानों को इस प्रश्न के विषय में विचार करने का ग्रामंत्रण भी दिया है ग्रीर साथ ही यह भी सूचना दी है कि निशीथ चूणि, पंचकल्पचूणि, ग्रीर ग्रावश्यक हारिभद्री वृत्ति ग्रादि में सिद्धसेनक्षमाश्रमण की साक्षी भी दी गई है। तो क्या सिद्धसेन के साथ भाष्यकार का नामान्तर सम्बन्ध है, या शिष्य प्रशिष्यादिरूप सम्बन्ध है—यह सब विद्वानों को विचारणीय है।

इस प्रकार मुनिराज श्री पुण्य विजयजी के ग्रनुसार वृहद्कल्प ग्रादि के भाष्यकार का प्रश्न भी विचारणीय ही है। ग्रतएव यहाँ इस विषय में यत्किंचित् विचार किया जाए तो ग्रनुचित न होगा।

यह सच है कि चूर्णिकार या स्वयं भाष्य कार ने ग्रपने ग्रपने ग्रन्थों के ग्रादि या ग्रन्त में कहीं भी कुछ भी निर्देश नहीं किया है। तथा यह भी सत्य है कि ग्राचार्य मलयगिरिने भी भाष्यकार के नाम का निर्देश नहीं किया है। किन्तु बृहत्कल्प भाष्य के टीकाकार क्षेम कीर्ति सूरि ने निम्न शब्दों में स्पष्ट रूप से संघदास को भाष्यकार कहा है। संभव है इस सम्बन्ध में उनके पास किसी परंपरा का कोई सूचना सूत्र रहा हो?

> "करुरेऽनरुरमनर्धं प्रतिपदमर्पयति योऽर्थनिकुरुग्वम् । श्रीसंघदास-गण्ये चिन्तामण्ये नमस्तस्मे ॥"

''म्रस्य च स्वल्पप्रन्थमहार्थतया दुःखवोधतया च सकलित्रलोकीसुभगङ्करण समाश्रमण नामधेया-भिधेयैः श्रीसंघदासगिणपूज्यैः ।''

प्रतिपद्प्रकटितसर्वज्ञाज्ञाविराधनासमुद्भृतप्रभूतप्रत्यपायजालं निपुण्चरण्करण्परिपालनोपायगोचर-विचारवाचालं सर्वथा दूपण्करणेनाप्यदृष्यं भाष्यं विरचयांचके।"

उपर्युक्त उल्लेख पर से हम कह सकते हैं कि बृह्त्कल्प भाष्यटीकाकार क्षेमकीर्ति ने बृह्त्कल्प भाष्य के कर्ता रूप से संघदास गणि का स्पष्ट निर्देश किया है। बृह्त्कल्प भाष्य ग्रीर व्यवहार भाष्य के कर्ता तो निश्चित रूप से एक ही हैं, यह तो कल्प भाष्य के उत्यान ग्रीर

१. मुनिराज द्वारा सूचित ग्रतिसाम्य यहां दी गई तुलना से सिद्ध होता है।

इमं ग्रोहेण णवविह पच्छित्त भण्णति -

#### चउगुरुगं मासो या, मासो छल्लहुग चउगुरू मासो। छम्गुरु छल्लहु चउगुरु, बितियादेसे भवे सोही ॥६६४०॥

सीहाणुगो होउ सीहाणुगस्स आलोएित चउग्रह, सीहाणुगस्स वसभाणुगो आलोएित मासलहू, मीहाणुगस्स कोल्लुगाणुओ होउ मासलहू वसभाणुगस्स सीहाणुगो आलोएित छल्लहू, वसभाणुगस्स वसभाणुगो आलोएित चउग्रह, वसभाणुगस्स कोल्लुगाणुगो मासलहु, कोल्लुगाणुगस्स सीहाणुगो आलोएित छग्ग्रह, कोल्लु-गाणुस्स वसभाणुगो छल्लहू, कोल्लुगाणुगस्स कोल्लुगाणुगो चउग्रह, एस वितियादेसे सोधी भणिया।।६६४०।।

तेण ब्रालोयगेण श्रपलिउचिय श्रपलिउचिय ग्रालोइय, वीप्सा कृता, निरवशेप सर्वमालोचित, ''सर्वमेत'' ति। ग्रघ्वा —''सव्वमेय'' ति ज अवराहावण्ण ज च पिःउचणाणिप्फण्ण ग्रण्ण च कि वि आलोयणकाले ग्रसमायारणिप्फण्ण सव्वमेत स्वकृत। ''सगड'' ''साहणिय'' ति एक्कतो काउ से मासादि पट्टविज्जति जाव छम्मासा। श्रह्वा — ''साहणिय'' ति ज छम्मासातिरित्त त परिसाडेळण क्रोसेत्ता छम्मासादित्यर्थ। ''जे'' ति य साधू, ''एयाए'' ति या उक्ता । विधि ] प्राक्कृतस्य श्रपराधस्य स्थापना ''पट्टवणा'', श्रह्वा — प्रकर्षेण कृतस्य स्थापना। श्रह्वा — श्रविशुद्धचारित्रग्त ग्रात्मा श्रमायावित्वेन ग्रालोचनाविधानेन उद्धृत्य विसुद्धे चारित्रे प्रकर्षेण स्थापितः। ग्रह्वा — ''पट्टवणाए'' ति प्रारमः, य एष ग्रालोचनाविधा प्रायश्चित्त-दानविधिश्च ग्रनेन प्रस्थापित प्रवर्तित इत्यर्थ । ''पट्टविय'' ति तदेव यथारुह प्रायश्चित्तरुपत्वेनारोपित, य एव प्रायश्चित्तरुपत्वेन स्थापितः। ''णिव्वसमाणो'' त पिच्छित्त वहतो कुव्वमाणेत्यर्थ । त वहतो प्रमादतो विसयकसाएहि जइ ग्रण्ण ''पडिसेवित'' ति ततो पडिसेवणाग्रो ''से वि'' ति ज से पिच्छित त ''किसण'' ति सव्व। ग्रह्वा — ग्रणुगाहकसिणेण वा ''तत्येव'' ति पुव्वपट्टविए पिच्छित ग्रारोवेयव्व चडावेयव्व ति वृत्त भवति। ''सिय'' ति प्रवधारणे दट्टव्वो। एस सुत्तत्यो।

इमा णिज्जुत्ती-

मासादी पद्वविते, जं अण्णं सेवती तगं सव्वं । साहणिऊणं मासा, छिद्दिज्जंतेतरे स्रोसो ॥६६४१॥

ज छम्मासातिरित्त त एगतर तस्स भोससेस इमाए गाहाए सुत्ते गतत्थ । "पट्टविए" ति ज पद तस्सिमे भेदा —

> दुनिहा पद्वनणा खल्ल, एगमणेगा य होतऽणेगा य । तन्नतिग परियत्ततिगं, तेरस उ जाणि त पताई ॥६६४२॥ –प्रकृतं समाप्तम् ।

सा पायच्छितपट्टवणा दुविधा - एगा अणेगा वा, तत्थ जा सचहया सा णियमा छम्मासिया एग-विधा । सा य दुविधा - उग्धाताणुग्धाता वा। अह्वा - केसि चि मएण एगविधा मासियादीणं अण्णतरठाण-पट्टवणा । तत्थ जा अणेगविहा सा इमा - 'तवितग'' पच्छद्ध । तत्थ पणगादिभिष्णमासतेसु परिहारतवो ण भवित, मासादिसु भवितियर्थं । मासिय एक्क तवठाण, दुमासादि जाव चाउम्मासिय वितिय तवट्ठाण, पणमासछम्मासिय तद्दय तवट्ठाण ति, एते वि उग्धाताणुग्धाता वा, 'परियत्तिग' णाम पव्वज्जा परियागस्स जत्थ परावत्ती भवित त परियत्तिग त च छेदितग, छेदो वि उग्धाताणुग्धाता वा,मूलिग, अणवट्टतिग, एक्क व्यवहार भाष्य के उपसंहार को देखने पर ग्रत्यन्त स्पष्ट हो जाता है । ग्रतएव वृहद्कल्प ग्रीर व्यवहार भाष्य के कर्ता रूप से संघदास क्षमा श्रमण का स्पष्ट नाम-निर्देश क्षेम कीर्ति ने हमारे समल उपस्थित किया है, यह मानना चाहिए।

ग्रव प्रश्न यह है कि क्या निशीध भाष्य के कर्ता भी वे ही हैं, जो वृहत्कल्प ग्रीर व्यवहार भाष्य के कर्ता हैं ? मुनिराज श्री पुण्यविजयजीने तो यही संभावना की है कि उक्त तीनों भाष्य के कर्ता एक ही होने चाहिए । पूर्वसूचित तुलना को देखते हुए, हमारे मतसे भी इन तीनों के कर्ता एक ही हैं, ऐसा कहना अनुचित नहीं है। अर्थात् यह माना जा सकता है कि कल्प, व्यवहार ग्रौर निशीय-इन तीनों के भाष्यकार एक ही हैं।

ग्रव मुनिराज श्री पुण्यविजयजी ने संघदास ग्रीर सिद्धसेनकी एकता या उन दोनों के सम्वन्य की जो संभावना की है, उस पर भी विचार किया जाता है । जिस गाथा का उद्धरग देकर संभावना की गई है, वहां 'सिद्धसेन' शब्द मात्र श्लेपसे ही नाम की सूचना दे सकता है । क्योंकि सिद्ध सेन शब्द वस्तुतः वहां सम्प्रति राजा के विशेषण रूप से ग्राया है. नाम रूप से नहीं। वृहत्कल्प में उक्त गाया प्रथम उद्देशक के ग्रंत में (३२८) ग्राई है, ग्रतएव क्लेप की संभावना के लिए अवसर हो सकता है। किन्तु निशीय में यह गाया किसी उद्देश के अन्त में नहीं, किन्तु १६ वें उद्देशक के २६ वें सूत्र की व्याख्या की ग्रंतिम भाष्य गाया के रूप में (५७५८) है। ग्रतएव वहां श्लेपकी संभावना कठिन ही है। ग्रविक संभव तो यही है कि ग्राचार्य को ग्रपने नाम का रलेप करना इष्ट नहीं है, ग्रन्यथा वे भाष्य के ग्रंत में भी इसी प्रकार का कोई रलेप ग्रवश्य करते।

हां, तो उक्त गाया में ग्राचार्य ने ग्रपने नामकी कोई सूचना नहीं दी है, ऐसा माना जा सकता है। फिर भी यह तो विचारणीय है ही कि सिद्धसेन क्षमाश्रमण का निशीय भाष्य की रचना के साथ कोई संवंब है या नहीं ? मुनिराज श्री पुण्यविजयजीने सिद्धसेन क्षमाश्रमण के नामका ग्रनेकवार उल्लेख होने की सूचना की है। उनकी प्रस्तुत सूचना को समक्ष रखकर मैंने निशीय के उन स्थलों को देखा, जहाँ सिद्धसेन क्षमाश्रमण का नाम ग्राता है, ग्रीर मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि वृहत्कल्प, व्यवहार ग्रीर निशीय भाष्य के कर्ता निशीय चूर्णिकारके मतसे सिद्ध-सेन ही हो सकते हैं। क्षेम कीर्ति-निर्दिष्ट संघदास का क्षेमकीर्ति के पूर्ववर्ती भाष्य या चूर्णि में कहीं भी उल्लेख नहीं है, किन्तु सिद्धसेन का उल्लेख तो चूणिकार ने वारवार किया है। यद्यपि में यह भी कह हो चुका हूँ कि चूर्णिकार ने आदि या अंत में भाष्य कारके नाम का उल्लेख नहीं किया है तथापि चूरिंग के मध्य में यत्र तत्र जो अनेक उल्लेख हैं, वे इस वात को सिद्ध कर रहे हैं कि चूर्णिकारने भाष्य कार के रूप से सिद्धसेन को ही माना है। ग्रव हम उन उल्लेखों की जांच करेंगे ग्रीर ग्रपने मतकी पुष्टि किस प्रकार होती है, यह देखेंगे।

(१) चूर्णिकारने निशीय गा॰ २०५ को द्वार गाथा लिखा है। यह गाथा नियुक्त-गाथा होनी चाहिए। उक्त गाथागत प्रथम द्वार के विषय में चूर्णि का उल्लेख है—'सांगिण् ति दारं। श्रस्य सिद्धसेनाचार्थों व्याख्यां करोति'—भाष्य गा० २०६ का उत्यान। गा० २०७ के

वस्तुतः ये दोनों भाष्य एक ग्रन्थ ही है।

तेमासियं परिहारद्वाणं पद्वविष् त्रणगारे श्रंतरा मासियं परिहारद्वाणं पिंडसेवित्ता त्रालोएन्जा, श्रहावरा पिक्खया त्रारोवणा श्राहमन्भावसाणे सत्रद्वं सहेउं सकारणं श्रहीणमहरित्तं तेण परं दिवड्ढो मासो ॥स्र०॥३५॥

दोमासियं परिहारद्वाणं पद्वविए अणगारे अंतरा मासियं परिहारद्वाणं पिंडसेवित्ता आलोएज्जा, अहावरा पिक्खया आरोवणा आइमज्भावसाणे सअद्वं सहेउं सकारणं अहीणमइरित्तं तेण परं दिवड्ढो मासो ।।स्.०।।३६।।

मासियं परिहारद्वाणं पद्वविए अणगारे अंतरा मासियं परिहारद्वाणं पिंदसेवित्ता आलोएन्जा, अहावरा पिक्खया आरोवणा आइमज्भावसाणे सखद्वं सहेउं सकारणं अहीणमहिर्त्तं तेण परं दिवहो मासो ॥ ॥ २॥ ३७॥

छम्मासिय पचमासिय चाउम्मासिय तेमासिय दोमासिय मासिय सन्वा लक्खणामी पत्ताम्रो । लक्खण पुण मज्भे गहिए त्रादिमा म्रतिमा य सजोगा ते भाणियन्वा, जहा छम्मासियादिपट्टवणा पट्टविते दोमासियस्स सजोगो भणितो तहा एतेसि पि सन्वासि सजोगो भाणियन्वो ।

तेण इम ग्रत्थसुत्त - ''छम्मासिय परिहारट्टाण पट्टविए ग्रणगारे ग्रतरा छम्मासिय चेव परि-हारट्टाण पडिसेवित्ता ग्रालोएज्जा ग्रहावरा चत्तालीसइराइया ग्रारोवणा ग्रादी जाव तेण पर सचत्तालीस-तिराया छम्मासा'', ग्रत्थो पूर्ववत् ।

एय पचमासित परिहारट्टाण पट्टविते छम्मासिय पडिसेवित ।

एव चाउम्मासिय पहुविए पिडसेवित, तेमासिय पहुविए पिडसेवित, दोमासिय पहुविए पिडसेवित, सासिय पहुविए पिडसेवित । एए छ पिडसेवित । छ वि सुत्ता इह णिरिय । कि कारण जेण छम्मासाण परेण ण दिज्जित ? ठिविया य सचत्ताला छम्मासा, तेण ठिवता सुत्ता नित्य । इदाणि छम्मासिए पहुविए प्रतरा पचमासित पिडसेवित । प्रहावरा वीसितरातिया प्रारोवणा द्यादि मज्भानसाणे जाव तेण पर सपचराया छम्मासा, एव पचमासे पहुविते पचमास पिडसेवह । चाउम्मासिए वि पचमासा, तेमासिए वि पचमासा, दोमासिए वि पचमासा, मासिते वि पचमासा, एत्थ वि ठिवया सुत्ता णिरथ, जेण सपचराया छम्मासे ति । छम्मासिए पहुविए प्रतरा चाउम्मासित पिडसेवेजा, ग्रहावरा तीसित जाव तेण पर पचमासा, एव पचमासित चउमासित तेमासिय दोमासिय मासिए वि पटुविए चउमासिय पिडसेवित्ता ग्रालोएज्जा, ग्रहावरा ती (वी) सितरातिता ग्रारोवणा जाव तेण पर पचमासा ठिवता ।

सुत्त एत्थ ग्रत्थि – पचमासिय परिहाग्ट्ठाण पट्टविते चाउमासित परिहारट्ठाण पडिसेवित्ता ग्रालोएज्जा ग्रहावरा ती (वी) सितरातिता ग्रारोवणा जाव तेण पर छम्मासो । ग्रत्थो पूर्ववत् । सुत्ता छम्मासिय परिहारट्टाण पडिसेविते ग्रणगारे ग्रतरा तेमासित परिहारट्टाण ग्रालोएजा, ग्रहावरा पण्वीसितराइदिया भारोवणा ग्राक्षो जाव तेण पर पचूणा चत्तारि मासा पचमासिते पट्टविए, चठमासिते पट्टविए, तेमासिते

उत्थान में निम्न उल्लेख है—'इमा पुण सागिषाय-िषिक्षत्तदाराणं दोग्हिव भद्द्वाहुसामिकता प्राय-िश्चत्त व्याख्यान गाथा।' गा० २०८ के उत्थान में चूिण है—'इयािण संबद्दले ति दारं। एयस्स भद्द-वाहुसामिकता वक्षाण गाहा'।' उक्त २०८ वीं गाथा में भद्रवाहु ने नी ग्रवान्तर द्वार वताए हैं। उन्हीं नव ग्रवान्तर द्वारों की व्याख्या क्रमशः सिद्धसेन ने गा० २०६ से २११ तक की है—इस वात की चूिणकारने इन शब्दों में कहा है—एतेपां (श्रवान्तर-नवद्वाराणां) सिद्धसेनाचार्यों व्याख्यां करोति'—गा० २०६ का उत्थान। गा० २०५ से गा० २०६ तक के उत्थान सम्बन्धी उक्त उल्लेखों के ग्राधार पर हम निम्न परिणामों पर पहुंच सकते हैं—

- , (ग्र) स्वयं भद्रवाहु ने भी निर्युक्ति में कहीं-कहीं द्वारों का स्पष्टीकरण किया है। ग्रथवा मूलद्वार गाथा २०५ को यदि प्राचीन निर्युक्त गाथा मानी जाए तो उसका स्पष्टीकरण भद्रवाहु ने किया है।
- (व) भद्रवाहु कृत व्याख्या का स्पष्टीकरण सिद्धसेनाचार्य ने किया है। इसपर से स्पष्ट है कि भद्रवाहु के भी टीकाकार ग्रर्थात् भाष्यकार सिद्धसेनाचार्य हैं।
- (क) निशीय गा० २०८, २०६, २१०, २११, २१२, २१४ इसी क्रम से वृहत्कल्प भाष्य में भी हैं। देखिए, गाथा ३४३४, ३४३६-६, ग्रीर ३४४०। ग्रतएव वहां भी निर्युक्तिकार ग्रीर भाष्यकार क्रमशः भद्रवाहु ग्रीर सिद्धसेन को ही माना जा सकता है।

प्रसंगवश एकवात ग्रीर भी यहां कह देना ग्रावश्यक है कि ग्राचार्य हरिभद्र ने ग्रावश्यकनिर्मु क्ति के व्याख्या-प्रसंग में कुछ गाथाग्रों को 'सूल भाष्य' की संज्ञा दी है। प्रस्तुत उल्लेख का
तात्पर्य यह लगता है कि हरिभद्र ने ग्रावश्यक के ही जिनभद्रकृत विशेप भाष्य की गाथाग्रों से
भद्रवाहुकृत व्याख्या-गाथाग्रों का पार्थक्य निर्दिष्ट करने के लिये 'सूलभाष्य' शव्द का प्रयोग
किया है। यह तात्पर्य ठीक है या नहीं, यह ग्रभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता; किन्तु
प्रस्तुत में गाथागत एक ही द्वार की स्वयं भद्रवाहुकृत व्याख्या ग्रीर सिद्धसेन-कृत व्याख्या उपलव्च हो रही है। ग्रतएव ग्रन्यत्र भी ऐसे प्रसंग में यदि सूलकारकी व्याख्या ग्रीर ग्रन्यदीय व्याख्या
का पार्थक्य निर्दिष्ट करने के लिये 'सूल भाष्य' शव्द का प्रयोग किया जाए तो इसमें ग्रनीचित्य
नहीं है। इतना तो कहा ही जा सकता है कि जब कि जिनभद्र से पूर्व भद्रवाहु से भिन्न ग्रन्य
किसी ग्रावश्यक के भाष्यकार का पता नहीं लगता, तब सूल भाष्यकार भद्रवाहु ही हों तो कुछ
ग्रसंभव नहीं।

(२) गा० २६२ में मृपावाद की चर्चा है। इस गाथा को चूर्णि में भद्रवाहु-फ़ृत व्याख्यान गाथा कहा है—'भावसुसावातस्स भद्दवाहुसामिकता वक्खाणगाहा।'

इस गाथा के पूर्वार्घ की व्याख्या को सिद्धसेन ग्राचार्य कृत कहा है—'पुन्बद्धस्स पुण सिद्धसेणायरिश्रो वक्लाणं करेति'—गा० २६३ का उत्थान। इससे सिद्ध होता है कि भाष्यकार सिद्धसेन थे।

(३) गा॰ २६८ ग्रीर २६६-ये दोनों गाथाएँ द्वार-गाथाएँ हैं, ऐसा चूर्णिकार ने कहा है। ग्रर्थात् ये निर्युक्ति गाथाएँ हैं। इन्हीं दो गाथागत द्वारों की व्याख्या गा॰ ३०० से ३१६ तक है। ये सभी गाथाएं वृहत्कल्प में भी हैं—गा॰ ६०६६—८७। निशीय-चूर्णि में इन गाथाग्रों के व्याख्या-प्रसंग में कहा गया है कि व्याख्याकार सिद्धसेन हैं—'ग्रस्पेवायस्य स्पप्टतरं व्याख्यानं सिद्धसेनाचार्यः, करोति'—गा॰ ३०३ का उत्थान। ग्रीर ३०४ का उत्थान भी ऐसा ही है। इससे फलित होता है कि वृहत्कल्प ग्रीर निशीय के भाष्यकार सिद्धसेन हैं।

- (४) गा० २४६ को चूणि कारने 'चिरंतन' गाथा कहा है और उसकी व्याख्या करने वाले स्पष्ट रूप से सिद्धसेनाचार्य निर्दिष्ट हैं—देखो गा० २५० की चूणि—'एतस्स चिरंतनगाहापायस्स सिद्धसेनाचार्य: स्पटेनाभिधानेनार्थमभिधत्ते'। यह उल्लेख इस वात की ग्रोर संकेत करता है कि नियुं क्तिकार भद्रवाहुने प्राचीन गाथाग्रों का भी नियुं कि में संग्रह किया था, ग्रीर भाष्यकार सिद्धसेन हैं।
- (५) गा० ४६६ से शुरू होने वाला प्रकरण वृहत्कल्पभाष्य से (गा० ४८६५) ही लिया गया है। उक्त प्रकरण की ५०४ वीं गाया के उत्यान में लिखा है—'इममेवार्य' सिद्धसेनाचार्यों वक्तुकाम ब्राह ।' इससे भी सिद्ध होता है कि वृहत्कल्प ग्रीर निशीय भाष्य के कर्ता सिद्धिसेन हैं।
- (६) गा० ५१८ से शुरू होने वाला प्रकरण भी वृहत्कल्प से लिया गया है। देखिए-निज्ञीय गाथा ५१८ से ५४६ और वृहत्कल्प भाष्य गा० २५८४ से २६१५। इस प्रकरण की ५४० से ५४४ तक की गाथाओं को चूणिकारने सिद्धसेनाचार्यकृत वताया है—देखिए, गा० ५४५ की उत्थान चूणि। चूणिकार और मलयगिरि दोनों का मत है कि इन गाथाओं में जो विस्तार से कहा गया है वही संक्षेप में भद्रवाहुने कहा है—देखिए, नि० गा० ५४५ की चूणि और वृह० गा० २६११ की टीका का उत्थान। स्पष्ट है कि निज्ञीय और वृहत्कल्प के भाष्यकार सिद्धसेन हैं।
- (७) गा० ४०६६—६७ की चूर्णि में भद्रवाहुकृत माना है और उन्हीं गायाओं के ग्रर्थ को सिद्धसेन स्फुट करते हैं, ऐसा निर्देश भी चूर्णि में किया है—'भद्रवाहुक्या गाथा' ग्रीर 'भद्रवाहुकृत-गायया ग्रहणं निर्दिश्यते'—निशीय चूर्णि गा० ४०६६ ग्रीर ४०६७। तदनंतर लिखा है—'एसेवऽत्थी सिद्धसेणसमसमणेण फुडतरो भन्नति'—गा० ४०६० की निशीय चूर्णि। जिस प्रकरण में ये गायाएँ हैं वह समग्र प्रकरण वृहत्कल्प से ही निशीय में लिया गया है—देखो, निशीय गा० ४०६७ को पश्रे बहु० गा० १८१६—१८६७। मलयगिरि ने बृह० गा० १८२६—नि० गा० ४०६७ को निर्मुक्त कहा है ग्रीर निशीय चूर्णि में उसे भद्रवाहु कृत माना गया है। उक्त गाया की व्याख्याग्या को ग्रर्थात् वृ० गा० १८२७—निशीय गा० ४०७० को भाष्यकारीय कहा गया है, जब कि चूर्णिकार के मत से वह व्याख्या सिद्धसेनकृत है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भद्रवाहुकृत निर्मुक्त (बृहत्कल्प ग्रीर निशीय निर्मुक्त ) की व्याख्या भाष्यकार सिद्धसेनने की है।
- (६) निशीय गा० १६६१, वृहत्कल्प में भी है —वृ० गाथा ३७१४। गा० १६६१ की व्याख्यारूप नि० गाथा १६६४=वृ० गा० ३७१४ की चूणिकार स्पष्ट रूप से सिद्धसेन कृत वताते हैं। ये गाथाएँ जिस प्रकरण में हैं, वह समग्र प्रकरण निशीय में वृहत्कल्प भाष्य से लिया गया है। देखिए, निशीय भाष्य गा० १६६६-१७५४ ग्रीर वृ० भा० गा० ३६६०-३५०४। उक्त प्रकरण पर से यही फलित होता है कि भाष्यकार सिद्धसेन हैं।

- (६) निशीय गा० ४४६६ के उत्तरार्ध को ग्रीर साथ ही गा० ४४६० को वृहत्कल्प भाष्य में (गा० ४३६३-४३६४) नियुं क्ति कहा गया है। ग्रीर उक्त नियुं कि गायाग्रों की भाष्य सम्बन्धी व्याख्या गाथाग्रों के विषय में निशीयचूणि के शब्द इस प्रकार हैं—'सिद्धसेण- खमासमणो वक्ताणेति' गा० ४४६३ का उत्थान। यह व्याख्यान-गाथा वृहत्कल्प भाष्य में भी है—गा० ४३६६। इस प्रकार स्पष्ट है कि सिद्ध सेन क्षमाश्रमण भाष्यकार हैं।
- (१०) गा० ४७१४ की चूणिमें गाथा ४७११ को भद्रवाहुकृत कहा है ग्रीर सिद्धसेन खमासमणने इसी की व्याख्या को फुडतर करने के लिये उक्त गाथाएँ बनाई हैं, ऐसा उल्लेख है—'जे भिष्या भद्दवाहुकयाए गाहाए सन्जन्दगमणाइया तिषिण पगारा ते चेत्र सिद्धसेणखमासमणेहि फुडतरा करेंतेहि इमे भिष्ता'—गा० ४७१४ की उत्थान-सम्बन्धी निशीथ चूणि। यह समग्र प्रकरण बहुत्कलप से लिया गया है, श्रीर प्रस्तुत गाथा को 'निर्युक्ति गाथा' कहा है। देखिए, निशीथ गा० ५६२५-५७२६ ग्रीर बृहु० गा० ३०४१-३१३८। स्पष्ट है कि भाष्यकार सिद्धसेन हैं।
- (११) गा० ६१३८, चूर्णि के ग्रनुसार भद्रवाहुकृत निर्मुक्ति गाथा है। उक्त गाथा में निर्दिष्ट ग्रतिदेश का भाष्य सिद्धसेन करते हैं, ऐसा उल्लेख चूर्णि में है—

'एइए श्रतिदेसे कए वि सिद्धसेणखमासमणो पुन्वद्धस्स भिण्यं श्रतिदेसं वक्साणेति।' —निशीथ चूर्णि, गा० ६१३६

उपर्युक्त सभी उल्लेखों के श्राघार पर यह निश्वय किया जा सकता है कि निशीथ भाष्य तो निनिवाद रूप से सिद्धसेन क्षमाश्रमणकृत है। श्रीर क्योंकि वृहत्कल्प श्रीर व्यवहार के कर्ता भी वे ही हैं, जिन्होंने निशीथ भाष्य की संकलना की है, श्रतएव कल्प, व्यवहार श्रीर निशीथ इन तीनों के भाष्यकर्ता सिद्धसेन हैं—ऐसा माना जा सकता है।

श्रव तक की भाष्यकार-सम्बन्दी समग्र चर्चा पर एक प्रश्न खड़ा हुग्रा है। वह यह कि क्षेम कीर्ति ने भाष्यकार के रूप में सिद्धसेन का नाम न देकर संघदास का नाम क्यों दिया ? इसका उचित स्पष्टीकरण श्रभी तो लक्ष्य में नहीं है। संभव है, भविष्य में कुछ सूत्र मिल सके श्रीर उक्त प्रश्न का समाधान हो सके।

ग्रव प्रश्न यह है कि ये सिद्धसेन क्षमाश्रमण कौन हैं ग्रीर कव हुए हैं? सन्मित-तर्क के कर्ता सुप्रसिद्ध सिद्धसेन दिवाकर से तो ये क्षमाश्रमण सिद्धसेन भिन्न ही हैं। उक्त निर्णय निम्न प्रमाणों पर ग्राधारित है।

- (१) दोनों की पदवी भिन्न है। एक दिवाकर हैं, तो दूसरे क्षमाश्रमण।
- (२) सन्मित तर्क सिद्धसेन दिवाकर का ग्रन्थ है, श्रौर उसके उद्धरण नय चक्र में हैं। ग्रौर नयचक्र-कर्ता मल्लवादी का समय विक्रम ४१४ के श्रासपास है। जब कि प्रस्तुत भाष्य के कर्ता सिद्धसेन क्षमा श्रमण इतने प्राचीन नहीं हैं।
- (३) निशीय भाष्य की चूणि, यदि भाष्य के सही ग्रिभप्राय को व्यक्त करती है, तो यह भी माना जा सकता है कि भाष्यकार के समक्ष सन्मित तर्क था ग्रीर वे ग्रश्वकर्ता सिद्धसेन से भी परिचित थे—देखिए, निशीय गा० ४८६, १८०४।

(४) भाष्यकार के समक्ष ग्राचारांग्-नियुंक्ति, ग्रोघनियुंक्ते, पिंडनियुंक्ति. ग्रावश्यक-नियुंक्ति ग्रादि ग्रन्थ थे, जो द्वितीय भद्रवाहु के द्वारा ग्रथित हैं —ग्रतएव सिद्धसेन दिवाकर से, जो द्वितीय भद्रवाहु के पूर्वभावी हैं, भाष्यकार सिद्धसेन भिन्न होने चाहिएँ।

ग्राचारांग-नियुं कि, जो दितीय भद्रवाह की कृति है, उस पर तो निशीथ भाष्य लिखा ही गया है; ग्रतएव इसके विषय में कुछ संदेह नहीं है। ग्रावश्यक नियुं कि भी भाष्यकार के समक्ष थी, इसका प्रमाण निशीथ भाष्य गा० ४० है, जिसमें 'उदाहरणा जहा हेद्वा' कहकर ग्रावश्यक-नियुं कि का निर्देश किया गया है—देखो, निशीथ चूणि गा० ४०—'जहा हेद्वा धावसगे तहा' दुख्या।' पिडनियुं कि का तो शब्दतः निर्देश गा० ४५६ में भाष्यकार ने स्वयं किया है, ग्रीर चूणिकारने भी पिडनियुं कि पर से विवरण जान लेने को कहा है—नि० चू० गा० ४५७। चूणिकारने गा० २४५४ के 'जो विष्णतो पुष्टि' ग्रंश की व्याख्या में ग्रोचनियुं कि का उल्लेख किया है—'पुन्वित ग्रोहनिज्जुतीए'। इसी प्रकार गा० ४५७६ में भी 'पुन्वभणिते' का तात्पर्य चूणिकारने 'पुन्वं भणितो ग्रोहनिज्जुतीए' लिखा है। ऐसा ही उल्लेख गा० ४६३० में भी है।

(५) निज्ञीय चूर्णि में कही सिद्धसेन ग्राचार्य तो कहीं सिद्धसेन क्षमाश्रमण इस प्रकार दोनों रूप से नाम ग्राते हैं। किन्तु कहीं भी सिद्धसेन के साथ 'दिवाकर' पदका उल्लेख नहीं किया गया है, ग्रतएव भाष्यकार सिद्धसेन, दिवाकर सिद्धसेन से भिन्न हैं।

त्रव इस प्रश्न पर विचार करें कि सिद्धसेन क्षमाश्रमण कव हुए ?

जीत कल्प भाष्य की रचना जिनभद्र क्षमाश्रमण ने की है। ग्रीर उसकी चूणि के कर्ता सिद्धसेन हैं। मेरे विचार से ये सिद्धसेन ही प्रस्तुत सिद्धसेन क्षमाश्रमण हैं। चूणिकार सिद्ध-सेन ग्राचार्य जिनभद्र के साक्षात् शिष्य हैं, ऐसा इस लिये प्रतीत होता है कि उन्होंने चूणि के प्रारंभ में जिनभद्र की स्तुति की है, ग्रीर स्तुति-वर्णन की शैली पर से भत्तक रहा है कि वे स्तुति के समय विद्यमान थे। प्रारंभिक मंगल में सर्वप्रथम भगवान् महावीर को नमस्कार किया है, तदनंतर एकादश गणघर ग्रीर जंबू प्रभवादि को, जो समस्त श्रुतघर थे। तदनंतर दशनव पूर्वघर ग्रीर ग्रतिशयशील शेप श्रुतज्ञानियों को नमस्कार किया है। इसके ग्रनंतर प्रथम प्रवचन को नमस्कार करके परचात् जिनभद्र क्षमाश्रमण को नमस्कार किया है। क्षमा श्रमण जी की प्रशस्ति में ६ गाथाग्रों की रचना की है ग्रीर वर्तमान कालका प्रयोग किया है; यह खास तौर पर घ्यान देने जैसी वात है। 'मुण्विरा सेवन्ति सया' गा॰ ६। 'दससु वि दिसासु जस्स य श्रणुग्रोगो ममई'—गा॰ ७। इससे प्रतीत होता है कि सिद्धसेन ग्राचार्य, जिनभद्र क्षमा श्रमण के साक्षात् शिष्य हों, तो कोई ग्रारचर्य की वात नहीं।

जीत कल्प पर की ग्रपनी चूर्णि में उन्होंने निशीय की गाथाएँ 'तं जहा' कह करके दी हैं—नि० गा० ४६३ ४८४ ग्रौर ४८५, जो ए० ३ में उद्घृत हैं।

मुनिराज श्री पुण्य विजयजी ने जिनभद्र को व्यवहार-भाष्यकार के वाद का माना है। ग्रीर प्रमाणस्वरूप विशेषणवती की गाथा ३४ गत 'ववहार' शब्द को उपस्थित करते हुए कहा है कि स्वयं जिनभद्र, प्रस्तुत में, 'व्यवहार' शब्द से व्यवहार भाष्यगत गाथा १६२ (उद्देश ६) की ग्रीर संकेत करते हैं । यदि सिद्धसेन व्यवहार-भाष्य के कर्ता माने जायँ तो इस प्रमाण के ग्राघार से उन्हें जिनभद्र से पूर्व माना जा सकता है, पश्चात्कालीन या उनके शिष्य रूप तो नहीं माना जा सकता। ग्रस्तु सिद्धसेन जिनभद्र के शिष्य कैसे हुए ? यह प्रश्न यहां सहज ही उपस्थित हो सकता है। किन्तु इसका स्पष्टीकरण यह किया जा सकता है कि स्वयं बृहत्कल्प ग्रौर निशीथ भाष्य में विशेषावश्यक भाष्य की ग्रनेक गाथाएँ उद्घृत हैं। देखिए, निशीथ गाष्ठ ४६२३, ४६२४, ४६२३ हैं। विशेषावश्यक की गाष्ठ १४१, १४२, १४३ हैं। विशेषावश्यक की गाष्ठ १४१, १४२, १४३ हैं। विशेषावश्यक की गाष्ठ १४१—१४२ बृहत्कल्प में भी है—गाष्ठ १६४, १६४। हां तो जीतकल्प चूणि की प्रशस्ति के ग्राघार पर यदि सिद्धसेन को जिन भद्र का शिष्य माना जाए तब तो जिनभद्र के उक्त गाथागत 'ववहार' शब्द का ग्रंब 'व्यवहारभाष्य' न लेकर 'व्यवहार निर्मु'क्ति' लेना होगा। जिनभद्र ने केवल 'ववहार' शब्द का ही प्रयोग किया है, 'भाष्य' का नहीं। ग्रौर बृहत्कल्प ग्रादि के समान व्यवहार भाष्य में भी व्यवहार निर्मु कि ग्रौर भाष्य दोनों एक ग्रन्थरूपेण संमिलित हो गए हैं, ग्रतएव चर्चास्पद गाथा को एकान्त भाष्य की ही मानने में कोई प्रमाण नहीं है। ग्रथवा कुछ देर के लिए यदि यही मान लिया जाए कि जिनभद्र को भाष्य हो ग्रभिप्रेत है, निर्मु कि नहीं; तब भी प्रस्तुत ग्रसंगति का निवारण यों हो सकता है कि सिद्धसेन को जिनभद्र का साक्षात् शिष्य न मानकर उनका समकालीन ही माना जाय। ऐसी स्थित में सिद्धसेन के व्यवहार भाष्य को जिनभद्र देख सकें, तो यह ग्रसंभव नहीं।

यहां यह स्पष्ट कर देना ग्रावक्यक है कि मैंने ऊपर में विशेषावक्यक भाष्य की जिन गायाग्रों को निशीथ भाष्य में उद्धृत होने की बात कही है, उन गाथाग्रों के पूर्व में ग्राने वाली विशेषावक्यक भाष्य की गा० १४० के ग्रन्त में 'जन्नो सुएऽभिह्यं' ये शब्द हैं। इसका ग्रर्थ कोई यह कर सकता है कि गा० १४१ को विशेषावक्यक के कर्ता उद्धृत कर रहे हैं। किन्तु 'गा० १४१ का वक्तव्यांश श्रुत में कहा गया है, न कि स्वयं वह गाथा'—ऐसा मान कर ही मैंने प्रस्तुत में १४१, १४२, १४३ गाथाग्रों को विशेषावक्यक से निशीथ में उद्धृत माना है।

ऐसी स्थिति में जिनभद्र ग्रीर भाष्यकार सिद्धसेन का पौर्वापर्य ग्रंतिम रूप में निश्चित हो गया है, यह नहीं कहा जा सकता। मात्र संभावना ही की जा सकती है। उक्त प्रश्न को ग्रभी विचार-कोटि में ही रखा जाना, इसलिये भी ग्रावश्यक है कि जिनभद्र के जीत कल्प भाष्य ग्रीर सिद्ध सेन के निशीथभाष्य तथा व्यवहार भाष्य की संल्लेखना-विषयक ग्रधिकांश गाथाएँ एक जैसी ही हैं। तुलना के लिये, देखिए—निशीथ गा० ३८१४ से, व्यवहार भाष्य उ०१०. गा० ४०० से ग्रीर जीत कल्प भाष्य की गा० ३२६ से। ये गाथाएँ किसी एकने ग्रपने ग्रन्थ में दूसरे से ली हैं या दोनों ने ही किसी तीसरे से ? यह प्रश्न विचारणीय है।

भाष्य कार ने किस देश में रहकर भाष्य लिखा ? इस प्रश्न का उत्तर हमें गा० २६२७ से मिल सकता है। उसमें 'चक्के धुभाइया' शब्द है। चूणिकार ने स्पष्टीकरण किया है कि उत्तरापथ में धर्मचक्र है, मथुरा में देवनिर्मित स्तूप है, कोसल में जीवंत प्रतिमा है, प्रथवा तीर्थकारों की जन्म-भूमि है, इत्यादि मान कर उन देशों में यात्रा न करे। इस पर से ध्वनित

१. वृहत्कल्प भाग---६, प्रस्तावना पृ० २२।

होता है कि उक्त प्रदेशों में भाष्य नहीं लिखा गया। संभवतः वह पिश्वम भारत में लिखा गया हो। यदि पिश्वम भारत का भी संकोच करें तो कहना होगा कि प्रस्तुत भाष्य की रचना सौराष्ट्र में हुई होगी। क्योंकि वाहर से ग्राने वाले साघु को पूछे जाने वाले देश-सम्बन्धी प्रश्न में मालव ग्रीर मगध का प्रश्न है । मालव या मगध में बैठकर कोई यह नहीं पूछना कि ग्राप मालव से ग्रा रहे हैं या मगध से ? ग्रतएव ग्रधिक संभव तो यही है कि निशीथ भाष्य की रचना सौराष्ट्र में हुई होगी।

श्रीर यह भी एक प्रमाण है कि जो मुद्राश्रों की चर्चा (गा० ६५७ से ) भाष्यकार ने की है, उससे भी यह सिद्ध होता कि वे संभवतः सौराष्ट्र में वैठकर भाष्य लिख रहे थे।

निशीय विशेष-चूणि श्रीर उसके कर्ता :

प्रस्तुत ग्रन्थ में निशीथ भाष्य की जो प्राकृत गद्यमयी व्याख्या मुद्रित है, उसका नाम विशेष चूर्णि है। यह चूर्णिकार की निम्न प्रतिज्ञा से फलित होता है:—

''पुच्चायरियक्यं चिय ग्रहंपि तं चेव उ विसेसा ॥३॥''

—नि० चू०, पृ० १.

ग्रीर ग्रंत में तो ग्रीर भी स्पष्ट रूप से इस वात को कहा है—
''तेण कप्सा चुण्णी विसेसनामा निसीहस्स ।''

-- नि० चू० भा० ४ पृ० ११.

प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थं, पंचम, पण्ठ, सप्तम ग्रीर ग्रप्टम, दशम, द्वादश, १३, १४, १४, १७, १६, १६, २० उद्देशक के ग्रंत में 'विसेस-निसीह चुयणीए' तथा ६. ११. १६, उद्देशक के ग्रन्त में 'निसीह विसेस चुयणीए' लिखा है। इससे भी प्रस्तुत चूर्णि का नाम विशेष-चूर्णि सिद्ध होता है।

जिस प्रकार ग्राचार्य जिनभद्र का भाष्य ग्रावश्यक की विशेष वातों का विवरण करता है, फलतः वह विशेषावश्यक भाष्य है, उसी प्रकार निशीथ भाष्य की विशेष वातों का विवरण करने वाली प्रस्तुत चूणि भी विशेष चूणि है। ग्रथीत् यह भी फिलत होता है कि प्रस्तुत चूणि से पूर्व भी ग्रन्य विवरण लिखे जा चुके थे; किन्तु जिन वातों का समावेश उन विवरणों में नहीं किया गया था उनका समावेश प्रस्तुत चूणि में किया गया है—यही इसकी विशेषता है। ग्रन्याचार्य-कृत विवरण की सूचना तो स्वयं चूणिकार ने भी दी है कि—'पुन्वायरियकयं चिय' 'यद्यिष पूर्वाचार्यों ने विवरण किया है, तथािष में करता हूँ'।

चूरिंग को मैंने प्राकृतमयी गद्य व्याख्या कहा है, इसका ग्रथं इतना ही है कि ग्रधिकांश इसमें प्राकृत ही है। कहीं-कहीं संस्कृत के शब्दरूप ज्यों के त्यों उपलब्द होते हैं, फिर भी लेखक का भुकाव प्राकृत लिखने की ग्रोर ही रहा है। कहीं-कहीं ग्रभ्यासवश, ग्रथवा जो विषय ग्रन्यत्र से लिया गया उसकी मूल भाषा संस्कृत होने से ज्यों के त्यों संस्कृत शब्द रह गये हैं,

१. नि० भा० गा० ३३४७

किन्तु लेखक प्राकृत लिखने के लिये प्रवृत्त है—यह स्पष्ट है। इसकी भाषा का ग्रध्ययन एक स्वतन्त्र विषय हो सकता है, जो भाषाशास्त्रियों के लिये एक नई वस्तु होगा। प्रसंगाभावतया यहाँ इस विषय में कुछ नहीं लिखना है।

निशीथ चूरिंग एक विशालकाय ग्रन्थ है। प्रायः सभी गाथाग्रों का विवरण विस्तार से देने का प्रयत्न है। स्वयं भाष्य ही विषयवैविष्य की दृष्टि से एक बहुत वड़ा भंडार है। ग्रीर भाष्य का विवरण होने के नाते चूर्णि तो ग्रीर भी ग्रविक महत्वपूर्ण विषयों से खचित है—यह ग्रसंदिग्ध है। चूर्णिगत महत्त्व के विषयों का परिचय यथास्थान ग्रागे कराया जाएगा। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि चूर्णिकार ने ग्रपने समय के ग्रुग का प्रतिविम्व शब्द-बद्ध कर दिया है। उस काल में मानव-बुद्धि-जिन विषयों का विचार करती थी ग्रीर उस काल का मानव जिस परिस्थित से गुजर रहा था, उसका तादृश चित्र प्रस्तुत ग्रन्थ में उपस्थित हुग्रा है, यह करना ग्रतिशयोक्ति नहीं।

निशीथ चूर्णि के कर्ता के विषय में निम्न वातें चूर्णि से प्राप्त होती हैं :--

- (१) निशीथ विशेष चूर्णि के कर्ता ने पीठिका के प्रारंभ में 'पञ्जुण्ण खमासमण' को नमस्कार किया है ग्रीर उन्हें 'ग्रत्थदायि' ग्रर्थात् निशीथ शास्त्र के ग्रर्थं का वताने वाला कहा है, विन्तु ग्रपना नाम नहीं दिया:। पट्टावली में कहीं भी 'पञ्जुण्ण खमासमएा' का पता नहीं लगता। हाँ इतना निश्चित है कि ये प्रद्युम्नक्षमाश्रमण, सन्मित टीकाकार ग्रभय देव के गुरु प्रद्युम्न से तो भिन्न ही हैं। क्योंकि दोनों के समय में पर्याप्त व्यवधान है। फिर भी इतना ग्रवश्य कहा जा सकता है कि चूर्णिकार के उपाध्याय प्रद्युम्न क्षमा श्रमण थे।
  - (२) १३ वें उद्देश के श्रंत में निम्न गाथा चूर्णिकारने दी है:-

संकरजडमउडविभूसण्यस्य तयणामसरिसणामस्स । तस्स सुतेणेस कता विसेसचुण्यी णियीहस्स ॥

प्रस्तुत गाथा में प्रपने पिता का नाम सूचित किया है। 'शंकर-जटारूप मुकुट के विभूषण रूप' ग्रीर 'उसके सदृश नाम को घारण करने वाले' इन दो पदों में चूणिकार के पिता का नाम छिपा हुग्रा है। प्रस्तुत में शंकर के मुकुट का भूषण यदि 'सपं' लिया जाए तो 'नाग'; यदि 'चन्द्र' लिया जाय तो 'शशी' या 'चन्द्र' फलित होता है। स्पष्ट निर्णय नहीं होता।

(३) १५ वें उद्देश के ग्रंत में निम्न गाथा है :--

रविकरमभिषाण्ऽक्खरसत्तम वग्गंत-श्रक्खरज्जुएगं । णामं जस्सित्थिए सुतेग तस्ते कया चुग्गी ॥

इसमें चूणिकार ने श्रपनी माता का नाम सूचित किया है।

(४) १६ वें उद्देश के ग्रन्त में निम्न गाथा चूर्णिकारने दी है:

देहडो सीह थोरा य ततो जेटा सहोयरा। किण्टा देउलो एएएणे सत्तमो य तिइज्जगो। एतेसि मजिममो जो उ मंदे वी तेण वित्तिता।।

इस गाथा में चूणिकारने ग्रपने भ्राताग्रों का नाम दिया है। वे सब मिलकर सात भाई थे। देहड़, सीह ग्रीर थोर-ये तीन उनसे वड़े थे ग्रीर देउल, णण्ण, ग्रीर तिइज्जग-ये तीन उनसे छोटे थे। अर्थात् वे अपने माता-पिता की सात संतानों में चीये थे-वीचके थे।

इसके ग्रलावा वे ग्रपने को 'मंद' भी कहते हैं। यह तो केवल नम्रता-प्रदर्शन है। उनके ज्ञान की गंभीरता और उसके विस्तार का पता, चूर्णि के पाठकों से कथमपि अज्ञात नहीं रह सकता।

(५) चूणि के ग्रंत में वीसवें उद्देश की समाप्ति पर ग्रपने परिचय के सम्त्रन्थ में चूणिकार ने दो गाथाऐं दी हैं।

#### प्रथम गाथा है:

ति चड पण ग्रहमवगो ति पण्ग ति तिग ग्रम्खरा व तेसि । पढमततिएहि तिदुसरजुएहि गामं कयं नस्स ।

स्वोचा व्याख्या के अनुसार आठ वर्ग ये हैं - १ अ, २ क, ३ च, ४ ट, ५ त, ६ प, ७ य, द श । इन ग्राठ वर्गों में से तृतीय 'च' वर्ग, चतुर्थ 'ट' वर्ग, पंचम 'त' वर्ग ग्रीर ग्रष्टम 'श' वर्ग के ग्रक्षर इनके नाम में हैं। 'च' वर्ग का तृतीय - 'ज'; 'ट' वर्ग का पंचम - 'ण'; 'त' वर्ग का तृतीय-'द'; ग्रीर 'श' वर्ग का तृतीय-'स'। इन व्यंजनाक्षरों में जो स्वर मिलाने हैं उनका उल्लेख गाया के उत्तरार्घ में किया गया है। वे स्वर इस प्रकार हैं-प्रथम ग्रौर वृतीयाक्षर में वृतीय = 'इ' ग्रीर द्वितीय = 'ग्रा'। ग्रस्तु क्रमशः मिलाकर 'जिणदास' यह नाम फलित होता है।

#### द्वितीय गाथा है:

गुरुदिययां च गियातं महत्तरतं च तस्स न्तुहेर्हि । तेण क्येसा चुण्णी विसेसनामा निसीहस्स ।

ग्रर्थात् गुरु ने जिसे 'गणि' पद दिया है, तथा उनसे संतुष्ट लोगों ने जिसे 'महत्तर' पदवी दी है; उसने यह निशीध की विशेष चूणि निर्माण की है।

सारांश यह है कि जिनदास गणि महत्तर ने निशीय विशेप चूर्णि की रचना की है।

नन्दी सूत्र की चूर्णि भी जिनदास छत है। ग्रीर उसके ग्रंत में उसका निर्पाण-काल शक संवत् ५६= उल्लिखित है । ग्रथित् वि० सं० ७३३ में वह पूर्ण हुई । ग्रतएव जिनदास का काल विक्रम की ग्राठवीं शताब्दी का पूर्वार्घ निश्चित है।

चूर्णिकार जिनदास किस देश के थे, यह उन्होंने स्वयं स्पष्ट रूप से तो कहा नहीं है ; किन्तु क्षेत्र-संस्तव के प्रसंग में उन्होंने कुरुक्षेत्र का उल्लेख किया है। ग्रतः उससे ग्रनुमान किया जा सकता है कि वे संभवत: कुरुक्षेत्र के होंगे र।

विशेप चर्चा के लिये, देखो-अकलंक ग्रन्थत्रय का ग्राचार्य श्री जिनविजयजी का प्रास्ताविक पृ० ४।

र. नि० गा० १०२६ चुणि। गा० १०३७ चू०।

### विषय-प्रवेश:

प्रस्तुत विषय-प्रवेश निशीय सूत्र, भाष्य श्रीर चूणि को एक ग्रखण्ड ग्रन्थ मान कर ही लिखा जा रहा है, जिससे कि एक ही विषय-वंस्तु की वार-बार पुनरावृत्ति न करनी पड़े। श्रावश्यकता होने पर भाष्य-चूणिका पृथक् निर्देश भी किया जायगा; श्रन्यथा केवल 'निशीय' शब्द का ही प्रयोग होता रहेगा। निशीय २० उद्देश में विभक्त है ग्रीर उसमें चित्रत विषयों का विस्तृत विपयानुक्रम चारों भागों के प्रारम्भ में दिया ही गया है। ग्रतएव उसकी पुनरावृत्ति भी यहाँ नहीं करनी है। केवल कुछ विचारणीय वातों का निर्देश करना ही प्रस्तुत में ग्रभीष्ट है। तथा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक श्रीर भाषाकीय सामग्री की श्रोर, जो इस ग्रन्थ में सर्वत्र विखरी पड़ी है, विद्वानों का ध्यान ग्राक्षित करने की दिशा में ही प्रस्तुत प्रयास है। ग्रन्थ की महत्ता एवं गम्भीरता को देखते हुए, तथा समय की ग्रन्थता एवं ग्रपनी बहुविध कार्यव्यग्रता को ध्यान में रखते हुए यद्यपि सफलता संदिग्ध है, तथापि इस दिशामें यित्किचित् दिग्दर्शन मात्र भी हो सका, तो मेरा यह तुच्छ प्रयास सफल समभा जाएगा।

ग्राचारांग में निर्प्र न्थ भ्रौर निर्फ्र न्थी संघ के कर्तव्य ग्रौर श्रकर्तव्य के मौलिक उपदेशों का संकलन हो गया था। किन्तु जैसे-जैसे संघ का विस्तार होता गया ग्रीर देश, काल, ग्रवस्था श्रादि परिवर्तित होते गये, उत्सर्ग मार्ग पर चलना कठिन होता गया। श्रस्तु ऐसी स्थिति में श्राचारांग की ही निशीय नामक चूला में, उन श्राचार नियमों के विषय में जो वितथकारी के लिये प्रायश्चित्त बताये गये थे , क्या उन प्रायश्चित्तों को केवल सूत्रों का शब्दार्थ करके ही दिया-लिया जाय, या उसमें कुछ नवीन विचारणा को भी ग्रवकाश है ? इस प्रश्न का उत्तर हमें मूल निशीय सूत्र से तो नहीं मिलता; किन्तु दीर्घंकाल के विस्तार में यथाप्रसंग जो श्रनेकानेक विचारणा श्रीर निश्चय होते रहे हैं उन सब का दर्शन हमें नियुक्ति, भाष्य श्रीर चूर्णि में होता है। स्पष्ट है कि जिन ग्रपवादों का मूल में कोई निर्देश नहीं, उन ग्रपवादों को भी नियु कि ग्रादि में स्थान मिला है-यह वस्तु पद-पद पर स्पष्ट होती है। प्रतिसेवना के दो भेद दर्प श्रीर कल्प के मूल में भी मानवीय दुर्बलता ने उतना काम नहीं किया, जितना कि साधकों के दीर्घ कालीन ग्रनुभव ने । साधक ग्रपने साध्य की सिद्धि के हेतु ग्राज्ञा का शब्दशः पालन करने को उद्यत था, किन्तु तथानुरूप शब्दशः पालन करने पर जव केवल अपना ही नहीं, जैन शासन का भी अहित होने की संभावनाएँ देखने में आई तो शब्दों से ऊपर उठकर तात्पर्यार्थे पर जाना पड़ा श्रीर फलस्वरूप नाना प्रकार के श्रपवादों की सृष्टि हुई। कई वार उन ग्रपवादों के प्रकार, उनका समर्थन ग्रीर ग्रवलम्बन की प्रक्रिया का वर्णन पढ़कर ऐसा लगने लगता है कि श्रादर्श मार्ग से किस सीमा तक संघ का पतन हो सकता है ? किन्तु जव हम उन प्रक्रियाओं का अवलम्बन करने वालों की मनः स्थिति की ग्रोर देखते हैं, तो इतना ही कहना पड़ता है कि वे अपने ही द्वारा स्वीकृत नियमोपनियमों के वंघनों से अभिभूत थे। एक ग्रोर उन बन्धनों को किसी प्रकार भी शिथिल न करने की निष्ठा थी, तो दूसरी ग्रोर संघ की

१. गा० ७१

२. गा० ७४

प्रतिष्ठा तथा रक्षा का प्रश्न भी कुछ कम महत्त्व का नहीं था—इन दो सीमा-रेखाग्रों के वीच तत्कालीन मनः स्थिति दोलायमान थी । टीकोपटीकाग्रों का तटस्य ग्रध्ययन इस वात की स्पष्ट साक्षी देता है कि वन्धनों को शिथिल किया गया ग्रीर संघ की प्रतिष्ठा की चेष्टा की गई। यह चेष्टा सर्वथा सफल हुई, यह नहीं कहा जा सकता । कुछ साधुग्रों ने ग्रपने शिथिलाचार का पोपण संघ प्रतिष्ठा के नाम से भा करना शुरू किया, जिसके फल स्वरूप ग्रन्ततः चैत्यवास, यति-समाज ग्रादि के रूप में समय-समय पर शिथिलाचार को प्रश्रय मिलता चला गया। संविहत की दृष्टि से स्वीकृत किया गया शिथिलाचार, यदि साधक में व्यक्तिगत विवेक की मात्रा तीव हो ग्रीर ग्राचरण के नियमों के प्रति बलवती निष्ठा हो, तव तो जीवन की उन्नति में वावक नहीं वनता। किन्तु इसके विपरीत ज्योंही कुछ हुम्रा कि चारित्र का केत्रल वाह्य रूप ही रह जाता है, ग्रात्मा लुप्त हो जाती है। धीरे-धीरे ग्राचरण में उत्सर्ग का स्थान ग्रपवाद ही ले लेता है श्रीर श्राचरण की मूल भावना शिथिल हो जाती है। जैन संघ के श्राचार-सम्बन्धी कितने ही श्रीत्सर्गिक नियमों का स्थान श्राघुनिक काल में श्रपवादों ने ले लिया है श्रीर यदि कहीं श्रपवादों का ग्राश्रय नहीं भी लिया गया, तो भी यह तो देखा ही जाता है कि उत्सर्ग की ग्रात्मा प्रायः लुत हो गई है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि क्वेताम्बर संप्रदाय में वस्न स्वीकार का ग्रपवाद मार्ग ही जत्सर्ग हो गया है; तो दूसरी ग्रोर दिगम्वरों में ग्रचेलता का उत्सर्ग तात्पर्य-शून्य केवल परंपरा को पालन मात्र रह गया है। मयूरिपच्छ, जो गच्छवासियों के लिये ग्रापवादिक है (नि॰ गा॰ ५७२१); वह ग्राज दिगम्वरों में ग्रीत्सर्गिक है। वस्तुतः सूत्र श्रीर टीकाश्रों में प्रति-पादित यह उत्सर्ग श्रीर श्रपवाद मार्ग जिस ध्येय को सिद्ध करने के लिये था, वह ध्येय तो साधक के विवेक से ही सिद्ध हो सकता है। विवेकशून्य श्राचरण या तो शिथिलाचार होता हैं, या केवल अर्थशून्य आडंवर । प्राचीन आचार्य उक्त दोनों से वचने के, देश कालानुरूप मार्ग दिखा रहे हैं। किन्तु फिर भी यह स्पष्टोक्ति स्वीकार करनी ही पड़ती है कि प्राचीन ग्रन्थों में इस बात के भी स्पष्ट प्रमाण मौजूद हैं, जो यह सिद्ध कर रहे हैं कि वे प्राचीन ग्राचार्य भी सही राह दिखाने में सर्वथा समर्थ नहीं हो सके। संघ-हित को यहाँ तक बढ़ावा दिया गया कि व्यक्तिगत ग्राचरण का कोई महत्त्व न हो, ऐसी घारणा लोगों में बद्धमूल हो गई। यह ठीक है कि संघ का महत्त्व बहुत वड़ा है, किन्तु उसकी भी एक मर्यादा होनी ही चाहिए। श्रन्यथा एक बार श्राचरण का वाँघ शिथिल हुग्रा नहीं कि वह मनुष्य को दुराचरण के गड्ढे में फिर कहाँ तक श्रीर कितनी दूर तक ढकेल देगा, यह नहीं कहा जा सकता। निशीय के चूर्णि-पर्यंत साहित्य का अध्ययन करने पर बार-बार यह विचार उठता है कि संघ-प्रतिष्ठा की भूठी घुन में कभी-कभी सर्वथा अनुचित मार्ग का अवलम्बन लेने की आज्ञा भी दी गई है, जिसका समर्थन आजका प्रबुद्ध मानव किसी भी प्रकार से नहीं कर सकता। यह कह कर भी नहीं कि उस काल में वही उचित था। कुछ वातें तो ऐसी हैं, जो सदा सर्वत्र अनुचित ही कही जायँगी। ऐसी बातों का ग्राचरण भले ही किसी पुस्तक-विशेष में विहित भी कर दिया हो, तथापि वे सदैव त्याच्य ही हैं। वस्तुतः इस प्रकार के विधान कर्ताग्रों का विवेक कितना जागृत था, यह भी एक प्रश्न है। अतएव इन टीकाकारों ने जो कुछ लिखा है वह सव उचित ही है, यह कहने का साहस नहीं होता। मेरी उक्त विचारणा के समर्थन में यहाँ कुछ उदाहरण दिये जायेंगे; जिन पर निद्वद्वर्ग को ध्यान देना चाहिये ग्रीर साधकों को भी।

तथाकिथत उदाहरणों की चर्चा करने से पहले, उत्सर्ग ग्रीर भ्रपवाद के विषय में, प्रस्तुत ग्रन्थ में जो चर्चाएँ की गई हैं, उनके सारांश को लेकर यहाँ तद्विषयक थोड़ा विचार प्रस्तुत है। सिद्धान्ततः उत्सर्ग-ग्रपवाद का रहस्य समभने के वाद ही ग्रीचित्य-ग्रनौचित्य का विचार सहज वोधगम्य हो सकेगा।

## मूल सूत्रों की विचारणा त्र्यावश्यक:

सर्व प्रथम यह विचारणीय है कि क्या सब कुछ सूत्र के मूल शब्दों में कहा गया है, या कहा जा सकता है ? यदि सब कुछ कह देने की संभावना होतो, तब तो प्रारंभ में ही नियमोपनियमों की एक लंबी सूची बना दी जाती ग्रौर फिर उसमें व्याख्या करने की ग्रावश्यकता ही नहीं रहती। द्रव्य-क्षेत्र-काल भाव की ग्रावश्यकता ने सर्व प्रथम व्याख्याताग्रों को इसी प्रश्न पर विचार करने को वाध्य किया कि क्या विधि सूत्र ग्रर्थात् ग्राचारांग ग्रौर तदनन्तर दशवैकालिक ग्रादि में शब्दतः सम्पूर्ण विधि-निषेध का उपदेश हो गया है—ऐसा माना जाए या नहीं ?

जिस प्रकार द्रव्यानुयोग के विषय में यह समाधान देना ग्रावश्यक प्रतीत हुग्रा कि तीर्थंकर केवल त्रिपदी—'उत्पाद-व्यय-ध्रीव्य'-का उपदेश करते हैं, तदनन्तर उसका विवरण करना या उस त्रिपदी के श्राधार पर द्वादशांग रूप वाङ्गमय की रचना करना गणधर का कार्य है, उसी प्रकार चरणानुयोग की विचारणा में भी ग्राचार्यों को विवश होकर ग्रंत में यह कह देना पड़ा कि—'तीर्थंकरों ने किसी विषय की ग्रनुज्ञा या प्रतिषेघ नहीं किया है; केवल इतनी ही ग्राज्ञा दी है कि कार्य उपस्थित होने पर केवल सत्य का ग्राश्रय लिया जाय श्रर्थात् ग्रपनी श्रात्मा या दूसरों की श्रात्मा को घोखा न दिया जाय । ' 'संयमी पुरुष का ध्येय मोक्ष है। श्रतएव वह ग्रपने प्रत्येक कार्य के विषय में सोचे कि मैं उससे — मोक्ष से दूर जा रहा है या निकट ? जब सिद्धान्त में एकान्त विधि या एकान्त निषेध नहीं मिलता, तब ग्रपने लाभालाभ की चिन्ता करने वाले बनिये के समान साधक ग्रपने ग्राय-व्यय की तुलना करे, " यही उचित है। "उत्सर्ग ग्रीर ग्रपवाद ग्रति विस्तृत हैं। ग्रतएव संयमवृद्धि ग्रीर निर्जरा को देखकर ही कर्तव्य का निरचय किया जाय"-यह उचित हैं । स्पष्ट है कि ग्राचार्यों ने ग्रपनी उक्त विचारणा में यह तो निक्चित किया ही कि विधि सूत्रों के शब्दों में जो कुछ ग्रथित है, उतना ही ग्रौर उसे ही ग्रंतिम सत्य मानकर चलने से काम नहीं चलेगा। श्रतएव श्राचार-सूत्रों की व्याख्या द्रव्य क्षेत्र-काल-भाव की दृष्टि से करना नितांत ग्रावश्यक है। केवल 'शब्द' ही नहीं, किन्तु 'ग्रथं' भी प्रमाण है; ग्रर्थात् ग्राचार्यो द्वारा की गई व्याख्या भी उतनी ही प्रमाण है, जितना कि मूल शब्द । ग्रर्थात् श्राचार-वस्तु में केवल शब्दों को लेकर चलने से ग्रनर्थ की संभावना है, ग्रतः तात्पर्यार्थ तक जाना पड़ता है। ऐसा होने पर ही संयम की साधना उचित मार्ग से चल सकती है श्रीर साध्य-मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। श्रतएव यह भी कहना पड़ा कि 'यदि सूत्र में जैसा

१. नि० गा० ५२४८; वृ० गा० ३३३०।

२. नि० २०६७, उपदेशमाला गा० ३६२।

३, ंव्य० भाग ३, पृ० ७६, नि० चू० ६०२३।

लिखा है वैसा ही ग्राचरण किया जाए-ग्रर्थात् केवल सूत्रों के मूल शब्दों को ग्राधार मान कर ही ग्राचरण किया जाए ग्रीर उसमें विचारणा के लिए कुछ ग्रवकाश ही न हो, तो दृष्टि प्रधान पुरुषों द्वारा कालिक सूत्र ग्रथीत् द्वादशांग की व्याख्या क्यों की गई ?' यही सूचित करता है कि केवल शब्दों से काम नहीं चल सकता। उचित मार्ग यही है कि उसकी परिस्थित्यनुसार व्याख्या की जाय। 'सूत्र में ग्रनेक ग्रथों की सूचना रहती है। ग्राचार्य उन विविध ग्रथों का निर्देश व्याख्या में कर देते हैं ।' सिद्ध है कि विचारणा के विना यह संभव नहीं। ग्रतएव सूत्र के केवल शब्दों को पकड कर चलने से काम नहीं चल सकता। उसकी व्याख्या तक जाना होगा—तभी उचित ग्राचरण कहा जायगा, ग्रन्यथा नहीं। यह ग्राचार्यों का निव्चित ग्रिभिप्राय हैं। 'जिस प्रकार एक ही मिट्टी के पिंड में से कुम्भकार ग्रनेक प्रकार की ग्राकृति वाले वर्तनों की र्साष्ट करता है, उसी प्रकार ग्राचार्य भी एक ही सूत्र-शब्द में से नाना ग्रर्थों की उत्प्रेक्षा करता है। जिस प्रकार गृह में जब तक ग्रंघकार है तब तक वहां स्थित भी ग्रनेक पदार्थ दृष्टि-गोचर नहीं होते हैं, उसी प्रकार उत्प्रेक्षा के ग्रभाव में शब्द के ग्रनेकानेक विशिष्ट ग्रर्थ ग्रप्रकाशित ही रह जाते हैं 3 17 ग्रतएव सूत्रार्थ की विचारणा के लिए ग्रवकाश है ही । यह ग्राचार्यों की विचारणा का ही फल है कि विविध सूत्रों की विचारणा करके उन्होंने निश्चय किया कि किस सूत्र को उत्सर्ग कहा जाय ग्रीर किस को अपवाद सूत्र ? ग्रीर किस को तदुभय कहा जाय । तदुभय सूत्र के चार प्रकार हैं—उत्सर्गापवादिक, ग्रपवादीत्सर्गिक, उत्सर्गीत्सर्गिक ग्रीर ग्रपवादा-पवादिक। इस प्रकार कुल छः प्रकार के सूत्र होते हैं"। इतना ही नहीं, किन्तु ऐसा भी होता है कि 'ग्रनेक में से केवल एक का ही शब्दतः सूत्र में ग्रहण करके शेप की सूचना की जाती है, कोई सूत्र केवल निग्र न्य के लिये होता है, कोई केवल निग्र न्यी के लिये होता है तो कोई सूत्र दोनों के लिये होता है ।' सूत्रों के ये सब प्रकार भी विचारणा की ग्रपेक्षा रखते हैं। इनके उदाहरणों के लिये, वाचक, प्रस्तुत ग्रन्थ की गा० ५२३४ से ग्रागे देख लें —यही उचित है।

जैन ग्राचार्यों ने 'शब्द' के उपरान्त 'ग्रथं' को भी महत्त्व दिया है। इसके मूल की खोज की जाए तो पता लगता है कि जैन मान्यता के अनुसार तीर्थकर तो केवल 'ग्रथं' का उपदेश करते हैं। 'शब्द' गणवर के होते हैं ।' ग्रथीत् मूलभूत 'ग्रथं' है, न कि 'शब्द'। वैदिकों में तो मूलभूत 'शब्द' है, उसके वाद उसके ग्रथं की मीमांसा होती है । किन्तु जैन मत के अनुसार मूलभूत 'ग्रथं' है, शब्द तो उसके वाद ग्राता है। यही कारण है कि सूत्रों के शब्दों का उतना महत्त्व नहीं है, जितना उनके ग्रथों का है, ग्रीर यही कारण है कि ग्राचार्यों ने शब्दों को

१. नि॰ गा० ५२३३, वृ० गा० ३३१५।

२. नि० गो ५ ४२३३ की चूर्ण।

३. नि० गा० ५२३२ की चूर्णि।

४. नि० गा० ५२,३४, वृ० गा० ३३१६।

५. वही चूरिए।

६. नि० गा० ४२३४) वृ० गा० ३३१७।

७. वृ० मा० गा० १६३ ।

प. वृ० भा० गा० १६१ हे

उतना महत्त्व नहीं दिया, जितना कि अर्थों को दिया और फलस्वरूप शब्दों को छोड़ कर वे तात्पर्यार्थ की ग्रोर ग्रागे वढ़ने में समर्थ हुए। तात्पर्यार्थ को पकड़ने में सदैव समर्थ हुए या नहीं-यह दूसरा प्रश्न है, किन्तु शब्द को छोड़ कर तात्पर्य की स्रोर जाने की छूट उन्हें थी, यही यहाँ पर महत्त्व की बात है। इसी दृष्टि से शब्दों के ग्रथं के लिये 'भाषा', 'विभाषा', ग्रीर 'वार्तिक'— ये भेद किये गये। 'शब्द' का केवल एक प्रसिद्ध ग्रर्थ करना 'भाषा' है, एक से ग्रधिक ग्रर्थ कर देना 'विभाषा' है, ग्रीर यावत् ग्रर्थं कर देना 'वार्तिक' है। जो श्रुतकेवली पूर्वधर है, वही 'वार्तिक' कर सकता है ।

एक प्रश्न उपस्थित किया गया है कि जिन ग्रर्थों का उपदेश ऋषभादि तीर्थंकरों ने किया, क्या उन्हीं श्रथीं का उपदेश, वर्धमान—जो श्रायु में तथा शरीर की ऊंचाई में उनसे हीन थे - कर सकते हें ? उत्तर दिया गया है कि शरीर छोटा हो या बड़ा, किन्तु शरीर की रचना तो एक जैसी ही थी, घृति समान थी, केवलज्ञान एक जैसा ही था, प्रतिपाद्य विषय भी वही था, तब वर्धमान उनही ग्रथों का प्रतिपादन क्यों नहीं कर सकते ? हाँ, कुछ तात्कालिक बातें ऐसी हो सकती हैं, जो वर्धमान के उपदेश की मौलिक विशेषता कही जा सकती हैं। इसी लिये श्रुत के दो भेद होते हैं - 'नियत', जो सभी तीर्थं करों का समान है, ग्रीर 'ग्रनियत', जो समान नहीं होता?। . .

उपर्युक्त विचारणा से स्पष्ट है कि ग्राचार्यों के समक्ष यह वैदिक विचारणा थी कि शब्द नित्य हैं, उनके अर्थ नित्य हैं और शब्द तथा अर्थ के संबंध भी नित्य हैं। इसी वैदिक विचार को नियत श्रुत के रूप में ग्रपनाया गया है। साथ ही ग्रनेकान्तवाद के ग्राश्रय से ग्रनियत श्रुत की भी कल्पना की गई है। श्राचार्य ग्रपनी ग्रोर से व्याख्या करते हैं, किन्तु उस व्याख्या का तीर्थंकरों की किसी भी श्राज्ञा से विरोध नहीं होना चाहिए। श्रतएव सूत्रों में शब्दतः कोई वात नहीं भी कही गई हो, किन्तु अर्थतः वह तीर्थंकरों को श्रिभप्रेत थी, इतना ही कहने का श्रिधकार श्राचार्य को है। तीर्थंकर की श्राज्ञा के विरोध में श्रपनी श्राज्ञा देने का श्रिधकार श्राचार्य को नहीं है। क्योंकि तीर्थंकर श्रीर श्राचार्य की श्राज्ञा में वलावल को दृष्टि से तीर्थंकर की ग्राज्ञा ही वलवती मानी जाती है, ग्राचार्य की नहीं। ग्रतएव तीर्थंकर की ग्राज्ञा की श्रवहेलना करने वाला व्यक्ति श्रविनय एवं गर्व के दोष से दूपित माना गया है<sup>3</sup>। जिस प्रकार श्रुति श्रीर स्मृति में विरोध होने पर श्रुति ही बलवान मानी जाती है, उसी प्रकार तीर्थंकर की श्राज्ञा श्राचार्य की श्राज्ञा से वलवती है।

### उत्सर्ग श्रीर श्रपवाद\* :

एक वार जब यह स्वीकार कर लिया गया कि विचारणा को अवकाश है, तव परिस्थिति को देखकर मूल सूत्रों के अपवादों की सृष्टि करना, ग्राचार्यों के लिये सहज हो गया।

१. बू० भा० गा० १६६-६।

२. वृ० भा० गा० २०२-४। ३. नि० गा० ५४७२।

<sup>\*</sup> इसका विशेष विवेचन उपांच्याय श्री ग्रमरमुनिजी लिखित निशीय के तृतीय भाग की प्रस्तावना में द्रष्टव्य है। तथा मुनिराज श्री पुण्यविजयजी की वृहत्कल्प के छुठे भाग की प्रस्तावना भी द्रष्टव्य है।

यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना भी ग्रावक्यक है कि यह ग्रपवाद मार्ग केवल स्थविरकल्प में ही उचित समक्षा गया है । जिनकल्प में तो सावक केवल ग्रोत्सिंगक मार्ग पर ही चलते हैं । यह भी एक कारण है कि प्रस्तुत निजीय सूत्र को 'कल्प' न कहकर 'प्रकल्प' कहा गया है; क्यों कि ससमें उत्सर्ग-कल्प का नहीं; किन्तु स्थिवर-कल्पका वर्णन है। स्थविर-कल्प का ही दूसरा नाम 'प्रकल्प' है।ग्रीर 'कल्प' जिनकल्प को कहते हैं।प्रतिपेध के लिये उत्सर्ग शब्द का प्रयोग है ग्रीर 'ग्रनुज्ञा' के लिए ग्रपवाद का । इससे फलित है कि उत्सर्ग प्रतिपेध है, ग्रीर ग्रपवाद विधि है।

संयमी पुरुष के लिये जितने भी निषिद्ध कार्य न करने योग्य कहे गये हैं, वे, सभी 'प्रतिपेघ' के ग्रन्तर्गत ग्राते हैं। ग्रीर जब परिस्थिति-विशेष में उन्हीं निषिद्ध कार्यों को करने की 'ग्रनुज्ञा' दी जाती है, तब वे ही निपिद्ध कर्म 'विवि' वन जाते हैं"। परिस्थिति विशेष में ग्रकतंत्र्य भी कर्तव्य वन जाता है ; किन्तु प्रतिपेष को विधि में परिणत कर देने वाली परिस्थिति का ग्रीचित्य ग्रीर परीक्षण करना, साघारण साधक के लिये संभव नहीं है। ग्रतएव ये 'ग्रपवाद' 'श्रनुज्ञा' या 'विधि' सव किसी को नहीं वताये जाते। यही कारण है कि 'ग्रपवाद' का दूसरा नाम 'रहस्य' (नि० चू० गा० ४६५) पड़ा है। इससे यह भी फलित हो जाता है कि जिस प्रकार 'प्रतिपेघ' का पालन करने से ग्राचरण विशुद्ध माना जाता है, उसी प्रकार ग्रनुज्ञा के ग्रनुसार ग्रर्थात् ग्रपवाद मार्गे पर चलने पर भी ग्राचरण को विशुद्ध ही माना जाना चाहिए । यदि ऐसा न माना जाता तव तो एक मात्र उत्सर्ग मार्ग पर ही चलना ग्रनिवार्य हो जाता ; फल-स्वरूप ग्रपवाद मार्ग का ग्रवलंबन करने के लिए कोई भी किसी भी परिस्थित में तैयार ही न होता । परिणाम यह होता कि साधना मार्ग में केवल जिनकल्प को ही मानकर चलना पड़ता । किन्तु जव से साधकों के संघ एवं गच्छ वनने लगे, तव से केवल ग्रीत्सर्गिक मार्ग ग्रर्थात् जिनकल्प संभव नहीं रहा। ग्रतएव स्यविरकल्प में यह ग्रनिवार्य हो गया कि जितना 'प्रतिपेघ' का पालन ग्रावश्यक है, उतना हो ग्रावश्यक 'ग्रनुज्ञा' का ग्राचरण भी है। विल्क परिस्थिति-विशेप में 'श्रनुजा' के श्रनुसार श्राचरण नहीं करने पर प्रायश्चित्त का भी विवान करना पड़ा है। जिस प्रकार 'प्रतिपेघ' का भंग करने पर प्रायश्चित्त है उसी प्रकार ग्रपवाद का ग्राचरण नहीं करने पर भी प्रायश्चित्त हैं । ग्रर्थात् 'प्रतिपेध' ग्रौर 'ग्रनुज्ञा' उत्सर्ग ग्रौर ग्रपवाद—दोनों ही समवल माने गये। दोनों में ही विशुद्धि है। किन्तु यह नहीं भूलना चाहिए कि उत्सर्ग राजमार्ग है, जिसका अवलंवन साधक के लिये सहज है ; किन्तु अपवाद, यद्यपि आचरण में सरल है, तथापि सहज नहीं है।

१. स्यविरकल्प में स्त्री-पुरुप दोनों होते हैं। जिनकल्प में केवल पुरुप। नि० गा० ८७।

२. नि॰ गा॰ ६६९ म की उत्यान चूर्णि।

३. नि० चू० पृ० ३८ गा० ७७ के उत्तरार्घ की चूर्णि । श्रीर गा० ८१, ८२ की चूर्णि ।

४. नि० चू० गा० ३६४।

थ. नि० गा० प्र२४५।

६. नि० चू० पृ० ३; गा० २८७, १०२२, १०६८, ४१०३।

७. नि० गा० २३१।

अपवाद का अवलंबन करने से पहले कई शर्ती की पूरा करना पड़ता है; अन्यथा श्रपवादमार्ग पत्न का मार्भ वन जाता है। यही कारण है कि स्पष्ट रूप से प्रतिसेवना के दो भेद वताये गये हैं-ग्रकारण ग्रपवाद का सेवन 'दर्प' प्रति सेवना है ग्रीर सकारण प्रति सेवना 'कल्प' है। संयमी पुरुप के लिये मोक्ष मार्ग पर चलना, यह मुख्य है। मोक्ष मार्ग में ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र की साधना होती है। ग्राचार का पालन करना चारित्र है; किन्तु उक्त चारित्र के कारण यदि दर्शन ग्रीर ज्ञान की हानि होती हो, तो वह चारित्र, चारित्र नहीं रहता। ग्रतएव ज्ञान-दर्शन की पुष्टि में बाधक होने वाला श्राचरण चारित्र की कोटी में नहीं श्राता। यही कारण है कि ज्ञान ग्रीर दर्शन के कारण ग्राचरण के नियमों में ग्रथात् चारित्र में ग्रपवाद करना पड़ता है। उक्त ग्रपवादों का सवन 'कल्पप्रतिसेवना' के ग्रन्तर्गत इसलिये हो जाता है कि साधक ग्रपने ध्येय से च्युत नहीं होता । ग्रर्थात् ग्रपवाद सेवन के कारणों में 'ज्ञान' ग्रौर 'दर्शन' ये दो मुख्य हैं। यदि ग्रपवाद सेवन की स्थित में इन दोनों में से कोई भी कारण उपस्थित न हो, तो वह प्रतिसेवना ग्रकारण होने से 'दर्प' के ग्रन्तर्गत होती है। दर्प का परित्याग करके 'कल्प' का ग्राश्रय लेना ही साधक को उचित है। ग्रतएव दर्प को निषिद्ध माना गया है। ज्ञान श्रीर दर्शन इन दो कारणों से प्रतिसेवना हो तो कल्प है- ऐसा मानने पर प्रश्न होता है कि तब दुर्भिक्ष ग्रादि श्रन्य श्रनेक प्रकार के कारणों की जो चर्चा ग्राती है ; उसका समाधान क्या है ? मुख्य कारण तो ज्ञान-दर्शन ही हैं, किन्तु उनके श्रतिरिक्त जो ग्रन्य कारणों की चर्चा श्राती है, उसका श्रर्थ यह है कि साक्षात् ज्ञान दर्शन की हानि होने पर जिस प्रकार श्रपवाद मार्ग का श्राश्रय लिया जाता है, उसी प्रकार यदि परंपरा से भी ज्ञान-दर्शन की हानि होती हो तव भी ग्रपवाद का ग्राश्रय लेना ग्रावश्यक हो जाता है। दुभिक्ष में उत्सर्ग नियमों का पालन करते हुए ग्राहारादि ग्रावश्यक सामग्री जुटाना संभव नहीं रहता। ग्रीर ग्राहार के विना शरीर का स्वस्य रहना संभव नहीं। शरीर के श्रस्वस्थ होने पर श्रवश्य ही स्वाध्याय की हानि होगी, ग्रीर इस प्रकार ग्रन्ततः ज्ञान-दर्शन की हानि होगी ही। यह ठीक है कि दुर्गिक्ष से साक्षात् ज्ञान-हानि नहीं होती, किन्तु परंपरा से तो होती है। ग्रतएव उसे भी ग्रपवाद मार्ग के कारणों में स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार ग्रन्य कारणों का भी ज्ञान-दर्शन के साथ परंपरा सम्बन्ध है।

श्रथवा प्रतिसेवना का विभाजन एक अन्य प्रकार से भी किया गया है— (१) दर्प प्रति-सेवना, (२) कल्पप्रति सेवना, (३) प्रमादप्रति सेवना और (४) ग्रप्रमादप्रति सेवना । किन्तु उक्त चारों को पुनः दो में ही समाविष्ट कर दिया गया है, क्योंकि प्रमाद दर्प है ग्रीर श्रप्रमाद

१. नि॰ गा॰ ८८ । श्रीर उसकी चूर्णि। गा॰ १४४, ३६३, ४६३।

२. नि० गा० १७४, १८८, १६२, २२०, २२१, ४८४,-४, २४४, २४३, ३२१, ३४२, ४१६, ३६१, ३६४, ४२४, ४४३, ४४८, ४८८ इत्यादि।

३. नि० गा० ६०।

कल्प। ग्रर्थात् जो ग्राचरण प्रमाद-पूर्वक किया जाता है, वह दर्प प्रतिसेवना है ग्रीर जो ग्रप्रमाद-पूर्वक किया जाता है, वह कल्प प्रति सेवना है ।

जैन ग्राचार के मूल में ग्राहिसा है। एक प्रकार से ग्राहिसा का ही विस्तार सत्य ग्रादि हैं। ग्रतएव ग्राचरण का सम्यक्त इसी में है कि वह ग्राहिसक हो। ग्रीर वह ग्राचरण दुश्चरित कहा जाएगा, जो हिसक हो। हिसा-ग्राहिसा की सूक्ष्म चर्चा का सार यही है कि प्रमाद ही हिसा है ग्रीर ग्रप्रमाद ही ग्राहिसा ग्राति प्रमाद प्रति सेवना को 'दपं' कहा गया ग्रीर ग्रप्रमाद प्रति सेवना को 'कल्प'। संयमी साधक को ग्रप्रमादी रह कर ग्राचरण करना चाहिए, कभी भी प्रमादी जीवन नहीं विताना चाहिए; क्योंकि उसमें हिसा है ग्रीर सायक को प्रतिज्ञा ग्राहिसक जीवन व्यतीत करने की होती हैं।

ग्रत्रमाद प्रति सेवना के भी दो भेद किये गये हैं—ग्रनाभोग ग्रौर सहसाकार<sup>3</sup> । ग्रत्रमादी होकर भी यदि कभी ईयां ग्रादि समिति में विस्मृति ग्रादि किसी कारण से ग्रत्यकाल के लिये उपयोग न रहे, तो वह ग्रनाभोग कहा जाता है । इसमें, यद्यपि प्राणातिपात नहीं है, मात्र विस्मृति है; तथापि यह प्रतिसेवना के ग्रन्तर्गत तो है ही । प्रवृत्ति हो जाने के वाद यदि पता चल जाए कि हिंसा की संभावना है, किन्तु परिस्थितिवश इच्छा रहते हुए भी प्राणवध से वचना संभव न हो, तो उस प्रतिसेवना को सहसाकार कहते हैं । कल्पना कीजिए कि संयमी उपयोगपूर्वक चल रहा है। मार्ग में कहीं सूक्ष्मता ग्रादि के कारण पहले तो जीव दीखा नहीं, किन्तु ज्योंही चलने के लिये पैर उठाया कि सहसा जीव दिखाई दिया ग्रौर वचाने का प्रयत्न भी किया, तथापि न संभल सकने के कारण जीव के ऊपर पैर पड़ ही गया ग्रौर वह मर भी गया, तो यह प्रतिसेवना सहसाकार प्रतिसेवना है ।

श्रनाभोग श्रीर सहसाकार प्रतिसेवना में प्राणिबंध होते हुए भी वंध = कर्म वंध नहीं माना गया है। क्योंकि प्रतिसेवक समित है, श्रप्रमादी है, श्रीर यतनाशील है (नि० गा० १०३)। यतनाशील पुरुष की किल्पिका सेवना, न कर्मोदयजन्य है श्रीर न कर्मजनक; प्रत्युत कर्मक्षय-कारी है। इसके विपरीत दर्प प्रतिसेवना कर्मवन्धजनक है (नि० गा० ६३०३-८)। यतना की यह भी व्याख्या है कि श्रशठ पुरुष का जो भी रागद्वेष रहित व्यापार है, वह सब यतना है। इसके विपरीत रागद्वेषानुगत व्यापार श्रयतना है। (नि० गा० ६६६६)

१. नि० गा० ६१।

२. नि०गा० हर।

३. नि० गा० ६०, ६५।

४, नि० गा० ६६।

४. नि० चू० गा० ६६।

६, नि० गा० १७।

७. नि० गा० ६८ से।

## श्रहिसा के उत्सर्ग-अपवाद :

संयमी जीवन का सर्वस्व ग्रहिंसा है १—ऐसा मानकर सर्व प्रथम संयमी जीवन के जो भी नियमोपनियम वने, उन सव में यही ध्यान रखा गया कि साधक का जीवन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हिंसा का ग्राश्रय न लेना पड़े। इसी दृष्टि से यह भी ग्रावश्यक समभा गया कि संयमी के पास ग्रपना कहने जैसा कुछ भी न हो। क्योंकि समग्र हिंसा के मूल में परिग्रह का पाप है। ग्रतएव यदि सब प्रकार के परिग्रह से मुक्ति ली जाए, तो हिंसा का संभव कम से कम रह जाए। इस दृष्टि से सर्व प्रथम यह ग्रावश्यक माना गया कि संयमी ग्रपना परिवार ग्रौर निवास-स्थान छोड़ दे। ग्रपनी समस्त संपत्ति का परित्याग करे, यहाँ तक कि शरीराच्छादन के लिए ग्रावश्यक वस्त्र तक का परित्याग कर दे । ग्रन्ततः साधना का ग्रथं यही हुग्रा कि सव कुछ त्याग देने पर भी ग्रात्मा का जो शरीर रूप परिग्रह शेष रह जाता है, उसका भी परित्याग करने की प्रिक्रयामात्र है। ग्रर्थात् दीक्षित होने के वाद लंबे काल तक की मारणांतिक ग्राराधना का कार्यक्रम ही जीवन में शेष रह जाता है। इस ग्राराधना में राग द्वेष के परित्याग-पूर्वंक शरीर के ममत्व का परित्याग करने का ही ग्रभ्यास करना पड़ता है। ज्ञान, ध्यान, जप, तप ग्रादि जो भी साधना के ग्रंग हैं, उन सबका यही फल होता है कि ग्रात्मा से शरीर का संवंध सर्वथा छूट जाए!

साधना, ग्रात्मा को शरीर से मुक्त करने की एक प्रिक्तया है। किन्तु, ग्रात्मा ग्रीर शरीर का सांसारिक ग्रवस्था में ऐसा तादात्म्य हो गया होता है कि शरीर की हठात् सर्वथा उपेक्षा करने पर ग्रात्म-लाभ के स्थान पर हानि होने की ही ग्रधिक संभावना है। इस दृष्टि से दीर्घकाल तक जो साधना करनी है, उसका एक साधन शरीर भी है, (दश वै० ४, ६२) ऐसा माना गया। ग्रत्याव उतनी ही हद तक शरीर की रक्षा करना ग्रनिवार्य है, जितनी हद तक वह साधना का साधन बना रहता है। जहां वह साधना में वाधक हो, वहां उसकी रक्षा त्यांज्य है; किन्तु साधन का सर्वथा परित्याग कर देने पर साधना संभव नहीं—यह भी एक घुव सत्य है। ग्रत्यव ग्रात्म-शुद्धि के साथ-साथ शरीर-शुद्धि की प्रक्रिया भी ग्रानिवार्य है। ऐसा नहीं हो सकता कि साधना-स्वीकृति के प्रथम क्षण में ही शरीर की सर्वथा उपेक्षा कर दी जाए। निष्कर्ष यही निकला कि सर्वस्व-त्यागी संयमी जीवन-यापन की दृष्टि से ही ग्रहार ग्रहण करेगा, न कि शरीर की या रसास्वादन की पुष्टि के लिए। ग्राहार जुटाने के लिए जो कार्य या व्यापार एक गृहस्थ को करने पड़ते हैं, यदि साधक भी, वे ही सव कुछ करने लगे, तव तो वह पुनः सांसारिक प्रयंच में ही उलक्त जाएगा। इस दृष्टि से यह उचित माना गया कि संयमी ग्रपने ग्राहार का प्रवंघ माधुकरी वृत्ति से करे (दशवै० १. २-५)। इस वृत्ति के कारण जंसा भी मिले, या कभी नहीं भी मिले, तब भी उसे समभाव पूर्वक ही जीवन यापन करना चाहिए, यही

१. 'श्रिहिसा निजणा दिट्ठा सन्वभूएसु संजमो' ६.१०। सन्वे जीवा वि इच्छंति जीविजं न मरिज्जिजं। तम्हा पाणिवहं घोरं निग्गंथा वज्जयंति णं।। ६.११।। दगवै०

२. दश वै० ४.१७-१८।

साधक की ग्राहार-विपयक सावना है। उक्त साधना के मुख्य नियम यही वने कि वह ग्रपने लिये वनी कोई भी वस्तु भिक्षा में स्वीकार न करे, ग्रीर न ग्रपने लिये ग्राहार की कोई वस्तु स्वयं ही तैयार करे। दी जाने वाली वस्तु भी ऐसी होनी चाहिए जो शरीर की पृष्टि में नहीं; किन्तु जीवन-यापन में सहायक हो ग्रर्थात् स्खा-सूखा भोजन ही ग्राह्य है। ग्रीर खास वात यह है कि वह ऐसी कोई भी वस्तु ग्राहार में नहीं ले सकता, जो सजीव हो या सजीव से सम्बन्धित हो। इतना ही नहीं, किन्तु भिक्षाटन करते समय यदि संग्रमी से या देते समय दाता से, किसी को किसी प्रकार का कष्ट हो, जीव-हिंसा की संभावना हो तो वह भिक्षा भी स्वीकरणीय नहीं है। इतना ही नहीं, दाता के द्वारा पहले या पीछे किसी भी समय यदि भिक्षु के निमित्त हिंसा की संभावना हो तो वह इस प्रकार की भिक्षा भी स्वीकार नहीं करेगा। इत्यादि मुख्य नियमों को लक्ष्य में रखकर जो उपनियम बने, उनकी लम्बी सूचियाँ शाखों में हैं (दशवैं० ग्र० ४); जिन्हें देखने से यह निश्चय होता है कि उन सभी नियमोपनियमों के पीछे ग्रहिंसा का सूक्ष्मतम दृष्टिकोण रहा हुग्रा है। ग्रस्तु जहाँ तक संभव हो, हिंसा को टालने का पूरा प्रयत्न है।

ग्राहार-विषयक नियमोपनियमों का ग्रथवा उत्सर्ग ग्रपवाद-विधि का विस्तार ग्राचा-रांग, दशकैकालिक, बृहत्कल्प, कल्प ग्रादि में है; किन्तु वहाँ प्रायिक्त की चर्चा नहीं है। प्रायिक्त की प्राप्ति ग्रथंतः फिलत होती है। किन्तु क्या प्रायिक्त हो, यह नहीं वताया गया। निशीय मूल सूत्र में ही तत्तत् नियमोपनियमों की क्षिति के लिये प्रायिक्त वताया गया है। साथ ही निर्युक्ति, भाष्य तथा चूणिकारों के लिये यह भी ग्रावञ्यक हो गया कि प्रत्येक सूत्र की व्याख्या के समय और प्रायिक्ति का विवरण देते समय यह भी वता दिया जाए कि नियम के भंग होने पर भी, किस विशेष परिस्थिति में साधक प्रायिक्ति से मुक्त रहता है—ग्रथांत् विना प्रायिक्तित ही शुद्ध होता है।

श्राहार-विषयक उक्त नियमों का सर्जन श्रीत्सिंगिक श्राहिसा के श्राधार पर किया गया है। श्रतएव श्राहिसा के श्रपवादों को लक्ष्य में रखते हुए श्राहार के भी श्रपवाद वनाये जाएँ-यह स्वाभाविक है। स्वयं श्राहिसा के विषय में भी श्रनेक श्रपवाद हैं. किन्तु हम यहाँ कुछ की ही चर्चों करेंगे, जिससे प्रतीत होगा कि जीवन में श्रीहिसा का पालन करना कितना कठिन है श्रीर मनुष्य ने श्रीहिसा के पालन का दावा करके भी क्या-क्या नहीं किया?

श्रिंहसा की चर्चा करते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति ग्रपने विरोधी का पुतला वनाकर उसे मर्माहत करे तो वह दर्पप्रतिसेवना है - ग्रर्थात् हिंसा है। किन्तु धर्म-रक्षा के

१. नि०स्० २. ३२-३६, ३८-४६; ३. १-१४; ४. १६-२१, ३८-३६, ११२; ४. १३-१४, ३४-३४; ५. १४-१६; ६. १-२, ६; ११. ३, ६, ७२-८१; १२. ४, १४-१४, ३०-३१, ४१; १३. ६४-७६; १४. ४-१२, ७४-८६; १६. ४-१३, १६-१७, २७, ३३-३७; १७. १२४-१३२; १८. २०-२३; १६. १-७।

२. नि० गा० १५५।

निमित्त ग्रथीत् साधु-संघ या चैत्य का कोई विरोधी हो तो, उसका मिट्टी का पुतला वनाकर मर्माहत करना धर्म-कार्य है; फलतः वह कल्प प्रतिसेवना के ग्रन्तर्गत हो जाता है । ग्रथीत् ऐसी हिंसा करने वाला पापभागी नहीं वनता । हिंसा का यह ग्रहिंसक तरीका ग्राज भले ही हास्यास्पद लगे; किन्तु जिस समय लोगों का मन्त्रों में विश्वास था, उस समय उन्होंने यही ठीक समक्षा होगा कि हम प्रत्यक्षतः ग्रपने शत्रु की हिंसा नहीं करते, केवल उसके पुतले की हत्या करते हैं ग्रीर तद्द्वारा शत्रु की हिंसा होती है, ग्रस्तु इस पद्धित के द्वारा हम कम से कम साक्षात हिंसा से तो वच ही जाते हैं । वस्तुतः विचार किया जाए, तो तत्कालीन साधकों के समक्ष ग्रहिंसा के वल पर शत्रु पर किस प्रकार विजय प्राप्त की जाए, इसकी कोई स्पष्ट प्रिक्रया नहीं थी—ऐसा लगता है । ग्रतएव शत्रु के हृदय को परिवर्तित करने जितना धेर्य न हो, तो यह भी एक ग्रहिंसक मागं है । यह मान लिया गया ।

धर्म-शत्रु परोक्ष हो तो मंत्र का ग्राश्रय लिया जाय, किन्तु वह यदि समक्ष ही ग्रा जाय ग्रीर ग्राचार्य ग्रादि के वय के लिये तैयार हो जाय, तो इस परिस्थित में क्या किया जाए? यह प्रश्न भी ग्राहिसक संघ के समक्ष था। उक्त प्रश्न का ग्रपवाद मार्ग में जो समाधान दिया गया है वह ग्राज के समाज की दृष्टि में, जो सत्याग्रह का पाठ भी जानता है, भले ही ग्राहिसक न माना जाए, किन्तु निशीय भाष्य ग्रीर चूणिकार ने तो उसमें भी विशुद्ध ग्राहिसा का पालन ही माना है। निशीय चूणि में कहा है कि यदि ऐसा शत्रु ग्राचार्य या गच्छ के वघ के लिये उद्यत है, ग्रथवा किसो साध्वी का वलःत्कार पूर्वक ग्रपहरण करना चाहता है, ग्रथवा चैत्यों या चैत्यों के द्रव्य का विनाश करने पर तुला हुग्रा है, ग्रीर ग्रापके उपदेश को मानता ही नहीं; तव उसकी हत्या करके ग्राचार्य ग्रादि की रक्षा करनी चाहिए। ऐसी हत्या करता हुग्रा संयमी मूलतः विशुद्ध ही माना गया है 'एवं करेंतो विशुद्धो'।

एक बार ऐसा हुग्रा कि एक ग्राचार्य बहुशिष्य परिवार के साथ विहार कर रहे थे। संध्या का समय था ग्रीर वे एक क्वापदाकुल भयंकर ग्रटवी में पहुँच गए। संघ में एक दृढ़ शरीर वाला कोंकणदेशीय साघु था। रात में संघ की रक्षा का भार उसे सोंपा गया। शिष्य ने ग्राचार्य से पूछा कि हिंस्र पशु का प्रतिकार उसे कष्ट पहुँचाकर किया जाय या विना कष्ट के? ग्राचार्य ने कहा कि यथा संभव कष्ट पहुँचाए विना ही प्रतिकार करना चाहिए, किन्तु यदि कोई ग्रन्य उपाय संभव न हो तो कष्ट भी दिया जा सकता है। रात में जब शेप साघु सो गए, तो वह कोंकणी साघु रक्षा के लिए जागता रहा ग्रीर उसने इस प्रसंग में तीन सिहों की हत्या करदी। प्रातःकाल उसने ग्राचार्य के पास ग्रालोचना की ग्रीर वह शुद्ध माना गया। इस प्रकार जो भी संघ-रक्षा के निमित्त किसी की हत्या करता है, वह शुद्ध हो माना जाता है ।

मिट्टी का पुतला बनाकर, उसे श्रिभमंत्रित कर, पुतले में जहाँ-जहाँ मर्म भाग हों वहाँ खंडित करने पर, जिसका पुतला होता उसके मर्म का घात किया जाता था।

२. नि० गा० १६७.

३. नि० चू० गा० २८६।

४. 'पृबं द्यायरियादि कारणेसु वाचादितो सुद्धो'—नि० चू० गा० २८६, पृ० १०१ माग १।

भगवान् महावीर के द्वारा ग्राचरित ग्रहिंसा में ग्रीर इन टीकाकारों की ग्रहिंसा-सम्बन्धी कल्पना में ग्राकाश-पाताल जैसा स्पष्ट ग्रन्तर दीखना है। भ० महावीर तो शत्रु के द्वारा होने वाले सभी प्रकार के कष्टों को सहन कर लेने में ही श्रेय समभन्ते थे। ग्रीर ग्रपनी रक्षा के लिये मनुष्य की तो क्या, देव की सहायता लेना भी उचित नहीं समभते थे। किन्तु समय का फेर है कि उन्हीं के अनुयायी उस उत्कट अहिसा पर चलने में समर्थ नहीं हुए, श्रीर गीतानिर्दिष्ट—'श्राततायिनमाय।न्तम्' की व्यावहारिक ग्रहिसा-नीति का ग्रनुसरण करने लग गए। विवश होकर पारमार्थिक ग्रहिंसा का पालन छोड़ दिया गया। ग्रथवा यह कहना उचित होगा कि तत्कालीन साधक के समक्ष, ग्रपने व्यक्तित्व की ग्रपेक्षा, संघ ग्रीर प्रवचन-अर्थात् जैन शासन का व्यक्तित्व ग्रत्यधिक महत्त्वशाली हो गया था। ग्रतएव व्यक्ति, जो कार्य अपने लिये करना ठीक नहीं समभता था, वह सव संघ के हित में करने को तैयार हो जाता था। ग्रीर तात्कालिक संघ की रक्षा करने में ग्रानन्द मनाता था। ऐसा करने पर समग्ररूप से त्र्रहिंसा की साघना को वल मिला, यह तो नहीं कहा जा सकता। किन्तु ऐसा करना इसलिये उचित माना गया कि यदि संघ का ही उच्छेद हो जाएगा तो संसार से सन्मार्ग का ही उच्छेद हो जाएगा। ग्रतएव सन्मार्ग की रक्षा के निमित्त कभी कभाक ग्रसन्मार्ग का भी ग्रवलंबन लेना ग्रावरुयक है। प्रस्तुत विचारणा इसलिये दोप पूर्ण है कि इसमें 'सन्मार्ग पर दृढ़ रहने से ही सन्मार्ग टिक सकता है'-इस तथ्य के प्रति ग्रविश्वास किया गया है ग्रीर 'हिंसा से भी श्रहिंसा की रक्षा करना ग्रावश्यक है'—इस विश्वास को सुदृढ वनाया गया है। सावन ग्रीर साध्य की एक रूपता के प्रति ग्रविश्वास फलित होता है, ग्रौर उचित या ग्रनुचित किसी भी प्रकार से ग्रपने साध्य को सिद्ध करने की एक मात्र तत्परता ही दीखती है। ग्रीर यह भी एक श्रभिमान है कि हमारा हो धर्म सर्व-हितकर है, दूसरे धर्म तो लोगों को कु-मार्ग में ले जाने वाले हैं। तभी तो उन्होंने सोचा कि हमें अपने मार्ग की रक्षा किसी भी उपाय से हो, करनी ही चाहिए। एक वार एक राजा ने जैन साघुग्रों से कहा कि व्राह्मणों के चरणों में पड़ो, ग्रन्यथा मेरे देश से सभी जैन साधु निकल जाएँ ! ग्राचार्य ने ग्रपने साधुग्रों को एकत्र करके कहा कि जिस-किसी साधु में अपने शासन का प्रभाव वढ़ाने की शक्ति हो, वह सावद्य या निरवद्य जैसे भी हो, श्रागत कष्ट का निवारण करे। इस पर राजसभा में जाकर एक साधु ने कहा कि जितने भी ब्राह्मण हैं उन सवको ग्राप सभा में एकत्र करें, हम उन्हें नमस्कार करेंगे। जब ब्राह्मण एकत्र हुए, तो उसने कणेर की लता को अभिमंत्रित करके सभी ब्राह्मणों का शिरच्छेद कर दिया; किसी श्राचार्य के मत से तो राजा का भी मस्तक काट दिया। इस प्रकार प्रवचन की रक्षा श्रौर उन्नति की गई। इस कार्य को भी प्रवचन के हितार्थ होने के कारए। विशुद्ध माना

मनुष्य-हत्या जैसे अपराघ को भी, जब प्रवचन के कारण विशुद्ध कोटी में माना गया, तब अन्य हिंसा की तो वात ही क्या ? अतएव अहिंसा के अन्य अपवादों की चर्चा न करके प्रस्तुत में आहार-सम्बन्धी कुछ अपवादों की चर्चा की जाएगी। इससे पहले यहाँ इस वात की ओर पुनः ध्यान दिला देना आवश्यक है कि यह सब गच्छ-वासियों की ही चर्या है। किन्तु

१. 'एवं पवयग्रत्थे पिंदसेवंतो विसुद्धो'—नि० चू० गा० ४८७।

ķ.

जिन्होंने गच्छ छोड़ कर जिनकल्प स्वीकार कर लिया हो, वे एकाकी निष्ठावान् श्रमण, ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें तो उक्त प्रसंगों पर ग्रपनी मृत्यु ही स्वीकार होती थी, किन्तु किसी को कुछ भी ग्रपनी ग्रोर से कष्ट पहुँचाना स्वीकार नहीं था ग्रौर न वह शास्त्र-विहित ही था। इस प्रकार ग्रहिंसा में पूर्ण निष्ठा रखने वाले श्रमणों की भी कमी नहीं थी। किन्तु जब यह देख लिया जाता कि ग्रन्य समर्थ श्रमण-संघ की रक्षा करने के योग्य हो गये हैं, तभी ऐसे निष्ठावान् श्रमण को संघ से पृथक् होकर विचरण करने की ग्राज्ञा मिल सकती थी, ग्रौर वह भी जीवन के ग्रन्तिम वर्षों में । तात्पर्य यह है कि जब तक संघ में रहे, संयमी के लिए शासन ग्रौर संघ की रक्षा करना—ग्रावश्यक कर्तव्य है, ग्रौर एतदर्थ यथाप्रमंग व्यक्तिगत साधना को गौण भी करना होता है। जब संघ से पूर्णतया पृथक् हो जाए, तभी व्यक्तिगत साधना का चरमविकास किया जा सकता है। ग्रर्थात् फलितार्थ रूप में यह मान लिया गया कि व्यक्तिगत विकास की चरम पराकाष्ठा संघ में रहकर नहीं हो सकती। संघ में तो व्यक्तिगत विकास की एक ग्रमुक मर्यादा है।

यहाँ पर यह भी ध्यान देने की बात है कि व्याख्याकार ने जिन ग्रपवादों का उल्लेख किया है, जिनके भ्राचरण करने पर भी प्रायश्चित्त न लेने की प्रेरणा की है, यदि उन अपवादों को हम सूत्रों के मूल शब्दों में खोजें तो नहीं मिलेंगे। फिर भी शब्द की अपेक्षा अर्थ को ही ग्रिधिक महत्त्व देने की मान्यता के ग्राधार पर, व्याख्याकारों ने शब्दों से अपर उठकर ग्रपवादों की सृष्टि की है। अपवादों की श्राज्ञा देते समय कितनी ही बार श्रीचित्य का सीमातीत भंग किया गया है, ऐसा ग्राज के वाचक को ग्रवश्य लगेगा। किन्तु उक्त ग्रपवादों की पृष्ठिभूमि में तत्कालीन संघ की मनः स्थिति का ही चित्रण हमें मिलता है; ग्रतः उन ग्रपवादों का ग्राज के ग्रिह्सिक समाज की दृष्टि से नहीं, ग्रिपितु तत्कालीन समाज की दृष्टि से ही मूल्यांकन करना चाहिए। संभव है श्राज के समाज की श्रीहंसा तत्कालापेक्षया कुछ श्रविक सूक्ष्म श्रीर सहज हो गई हो; किन्तु उस समय के श्राचार्यों के लिये वही सब कुछ करना उचित रहा हो। मात्र इसमें ग्राज तक की ग्रहिंसा की प्रगति का ही दर्शन करना चाहिए, न कि यह मान लेना चाहिए कि जीवन में उस समय ग्रहिंसा ग्रधिक थी ग्रीर ग्राज कम है; ग्रथवा यह भी नहीं समभ लेना चाहिए कि संपूर्ण ग्रहिंसा का परिपालन ग्राज के युग में नहीं हो सकता है, जोकि पूर्व युग में हुआ है। ग्रीर यह भी नहीं मान लेना चाहिए कि हम ग्राज ग्रहिसा का चरम विकास जितना सिद्ध कर सके हैं, उस काल में वह विकास उतना नहीं था। भेद वस्तुतः यह है कि ग्राज समुदाय की दृष्टि से भी अहिंसा किस प्रकार उत्तरोत्तर वढ़ सकती है, यह अधिक सोचा जाता है। व्यक्तिगत दृष्टि से तो पूर्वकाल में भी संपूर्ण ग्रहिंसक व्यक्ति का मिलना संभव था, श्रीर श्राज भी मिलना संभव है। किन्तु ग्रहिंसक समाज की रचना किस प्रकार हो सकती है—इस समस्या पर गांधी जी द्वारा उपदिष्ट सत्याग्रह के वाद ग्रधिक विचार होने लगा है—यही नई वात है। समग्र मानव समाज में, युद्ध-शक्ति का निराकरण करके ग्रात्म-शक्ति का साम्राज्य किस प्रकार स्थापित हो - यह ग्राज की समस्या है। ग्रीर ग्राज के मानव ने ग्रपना केन्द्र विन्दु.

१. वृ० भा० गा० १३५ म से। संघ की उचित व्यवस्था किये बिना जिनकत्यी होने पर प्रायदिवत्तः लेना पड़ता था — नि० गा० ४६२६; वृ० गा० १०६३।

व्यक्तिगत ग्रहिंसा से हटाकर प्रस्तुत सामूहिक ग्रहिंसा में स्थिर किया है—यही ग्राज के ग्रहिंसा-विचार की विशेषता है।

# आहार और श्रीपध के अपवाद:

प्रव कुछ ग्राहार-विपयक ग्रपवादों की चर्चा की जाती है। यह विशेपतः इसिलये ग्रावश्यक है कि जैन समाज में ग्राहार के प्रश्न को लेकर वारवार चर्चा उठती है ग्रीर वह सदेंव ग्राज के जैन-समाज के ग्राहार-सम्वन्धी प्रिक्रिया को समक्ष रखकर होती है। जैन-समाज ने ग्राहार के विपय में दीर्घकालीन ग्रहिंसा की प्रगित के फलस्वरूप जो पाया है वह उसे प्रारंभकाल में ही प्राप्त था, उक्त मान्यता के ग्राधार पर ही प्रायः प्रस्तुत चर्चा का सूत्रपात होता है। ग्रतएव यह ग्रावश्यक है कि उक्त मान्यता का निराकरण किया जाए ग्रीर ग्राहार-विषयक सही मान्यता उपस्थित की जाए ग्रीर ग्राज के समाज की दृष्टि से पूर्वकालीन समाज ग्राहार के विपय में ग्रहिंसा की दृष्टि से कितना प्रशालद था—यह भी दिखा दिया जाए। ग्राज का जैन साधु ग्रपवाद की स्थित में भी मांसाहार ग्रहण करने की कल्पना तक को ग्रसह्य समभता है, तो लेने की वात तो दूर ही है। ग्रतएव ग्राज का भिक्षु 'प्राचीनकाल में कभी जैन भिक्षु भी ग्रापवादिक स्थित में मांस ग्रहण करते थे'—इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।

ग्राहार का विचार करते समय दो वातों का विचार करना ग्रावश्यक है। एक तो यह कि कौनसी वस्तु साधु को ग्राहार में लेने योग्य है? ग्रर्थात् शाकाहार या मांसाहार दो में से साधु किसे प्रथम स्थान दे? दूसरी वात यह है कि वह गोचरी या पिण्डेपणा के ग्रावाकर्म वर्जन ग्रादि नियमों को ग्रधिक महत्त्व के समभे या वस्तु को? ग्रर्थात् ग्राहिसा के पालन की दृष्टि से "साधु अपने लिये वनी कोई भी चीज, चाहे वह शाकाहार-मम्बन्धी वस्तु हो या मांसाहार-सम्बन्धी, न लें" इत्यादि नियमों को महत्त्व दे ग्रथवा ग्राहार की वस्तु को?

वस्तु-विचार में यह स्पष्ट है कि साधु के लिये यह उत्सर्ग मार्ग है कि वह मद्य-मांस ग्रादि वस्तुग्रों को ग्राहार में न ले। ग्रर्थात् उक्त दोपपूर्ण वस्तुग्रों की गवेपणा न करे ग्रीर कभी कोई देता हो तो कह दे कि ये वस्तुएँ मेरे लिये ग्रकल्प्य हैं। ग्रीर यह भी स्पष्ट है कि भिक्षु का उत्सर्ग मार्ग तो यही है कि वह पिण्डेपणा के नियमों का ग्रथावत् पालन करे। ग्रर्थात् ग्रपने लिये वनी कोई भी चीज न ग्रहण करे। तारतम्य का प्रश्न तो ग्रपवाद मार्ग में उपस्थित होता है कि जब ग्रपवाद मार्ग का ग्रवलम्बन करना हो, तब क्या करे? क्या वह वस्तु को महत्व दे या नियमों को? निशीथ में रात्रि भोजन सम्बन्धी ग्रपवादों के वर्णन प्रसंग में जो कहा गया है, वह प्रस्तुत में निर्णायक हो सकता है। ग्रतएव यहाँ उसकी चर्चा की जाती है। कहा गया है कि द्वीन्द्रय से लेकर पंचेन्द्रिय तक का मांस हो तो ग्रल्पेन्द्रिय जीवों का मांस लेने में कम दोप है ग्रीर उत्तरोत्तर ग्रधिक तेप है। जहाँ के लोगों को यह पता हो कि 'जैन श्रमण मांस नहीं लेते' वहाँ ग्राधाकर्म-टूपित ग्रन्य ग्राहार लेने

१. दश वै० ४.७३, ७४; गा० ७३ के 'पुग्गल' शब्द का अर्थ 'मांस' है। इसका समर्थन निशीय-चूर्णि से भी होता है---गा० २३८, २८८, ६१००।

में कम दोप है ग्रीर मांस लेने में ग्रधिक दोप; क्योंकि परिचित जनों के यहाँ से मांस लेने पर निन्दा होती है। किन्तु जहाँ के लोगों को यह ज्ञान नहीं कि 'जैन श्रमण मांस नहीं खाते', वहाँ मांस का ग्रहण करना ग्रच्छा है ग्रीर ग्राधाकर्म-दूपित ग्राहार लेना ग्रधिक दोषावह है; क्योंकि ग्राधाक्षिक ग्राहार लेने में जीवधात है। ग्रतएव ऐसे प्रसंग में सर्वप्रथम द्वीन्द्रिय जीवों का मांस ले; उसके ग्रभाव में क्षमशः त्रीन्द्रिय ग्रादि का। इस विषय में स्वीकृत साधुवेश में ही लेना या वेप वदलकर, इसकी भी चर्चा है'। उक्त समग्र चर्चा का सार यह है कि जहाँ ग्रपनी ग्रात्मसाक्षी से ही निर्ण्य करना है ग्रीर लोकापवाद का कुछ भी डर नहीं है, वहाँ गोचरी-सम्बन्धी नियमों के पालन का ही ग्रधिक महत्व है। ग्रर्थात् ग्रीदेशिक फलाहार की ग्रपेक्षा मांस लेना, न्यून दोपावह, समभा जाता है—ऐसी स्थित में साधक की ग्रहिसा कम दूषित होती है। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जविक फासुग-ग्रचित्त वस्तु मांसादि का सेवन भी ग्रपने वलवोय की वृद्धि निमत्त करना ग्रप्रशस्त है, तो जो ग्राधाकर्मादि दोप से दूषित ग्रविशुद्ध भोजन करता है, उसका तो कहना ही क्या ? ग्रर्थात् वह तो ग्रप्रशस्त है ही। इससे यह भी सिद्ध होता है कि मांस को भी फासुग-ग्रचित माना गया है।

इस प्रसंग में निशीयगत विकृति की चर्चा भी उपयोगी सिद्ध होगी। निशीय सूत्र में कहा गया है कि जो भिक्षु ग्राचार्य तथा उपाध्याय की ग्राज्ञा के विना विकृत-विगय का सेवन करता है, वह प्रायश्चित्त-भागी होता है (उ०४,.सू०२१)।

निशीथ नियुं क्ति में विकृति की गणना इस प्रकार है-

तेल, घृत. नवनीत—मक्खन, दिघ, फाणिय—गुड, मद्य, दूध, मघु, पुग्गल—मांस ग्रीर चलचल ग्रोगाहिम³ (गा० १५६२—६३)

योगवाही भिक्षु के लिये ग्रर्थात् शास्त्र पठन के हेतु तपस्या करने वाले के लिये कहा गया है कि जो कठिन शास्त्र न पढ़ता हो, उसे ग्राचार्य की ग्राज्ञा पूर्वक दशों प्रकार की विकृति के सेवन की भजना है। ग्रर्थात् ग्राचार्य जिसकी भी ग्राज्ञा दे, सेवन कर सकता है। किन्तु ग्राप्वाद मार्ग में तो कोई भी स्वाध्याय करने वाला किसी भी विकृति का सेवन कर सकता है (नि० गा० १५६६)।

विकृति के विपय में निशीथ में ग्रन्यत्र भी चर्चा है। कहा गया है कि विकृति दो प्रकार की है-(१) संचितया ग्रीर (२) ग्रसंचितया। दूध, दिध, मांस ग्रीर मक्खन—ये ग्रसंचितया विकृति हैं। ग्रीर किसी के मत से ग्रीगाहिम भी तदन्तर्गत है। शेप विकृति, संचितया कही गई हैं। ग्रीर उनमें मधु, मांस ग्रीर मद्य को ग्रप्रशस्त विकृति भी कहा गया है (नि० चू० गा० ३१६७)। यह भी स्पष्ट किया गया है कि विकृति का सेवन साधक की ग्रात्मा को विकृत वना

१. नि॰ गा॰ ४३६-३६,४४३-४४७।

२. नि० चू० गा० ४६६।

एकाने के लिये तवे पर प्रथमवार रखा गया तप्त घृत । जिसमें तीन बार कोई वस्तु तली न
जाय, तब तक वह विकृत है ।

देना है। ग्रतएत उसका वर्जन करना चाहिए (नि॰ गा॰ ३१६८)। किन्तु चूणिकार ने स्पष्टरूप से ग्रपवादपद में विकृति ग्रहण करने की ग्रनुज्ञा का निर्देश किया है ग्रीर कहा है कि वाल, बृद्ध, ग्राचार्य तथा दुवंल संयमी रोग ग्रादि में विकृति का सेवन कर सकते हैं (नि॰ चू॰ ३१६८)। भाष्यकार ने कहा है कि मांस ग्रादि गहिंत विगय लेते समय, साधु, सर्वप्रथम इस वात की गर्हा करे कि "यह ग्रकार्य है, क्या करें, इनके विना रोगी के रोग का शमन नहीं होता।" ग्रीर उतना ही लिया जाएं जितने से कि रोगी का काम चल सके। तथा दातार को भी यह विश्वास हो जाए कि सचमुच रोगी के लिये ही लेते हैं, रस-लोलुपता से नहीं। (नि॰ गा॰ ३१७० चूणि के साथ)।

सामान्यतः निपिद्ध देश में विहार करने की ग्रनुज्ञा नहीं है, किन्तु यदि कभी अपवाद में विहार करना ही पड़े, तो भिस्नु, वेप वदल कर ग्रपने लिये भोजन वना सकते हैं, दूसरों के यहाँ से पक फल ले सकते हैं, ग्रोर मांस भी ग्रहण कर सकते हैं (नि० चू० गा० ३४३६)। ग्रीर इसके लिये प्रायश्चित्त-विवि भी वताई गई है (नि० गा० ३४५६-७)।

निशीय सूत्र (११ ६०) में, यदि भिक्षु मांस-भोजन की लालसा से उपाथ्य यदलता है, तो उसके लिए प्रायिश्वरत का विद्यान है। किन्तु अपवाद में गीतार्थ सावु संखडी आदि में जाकर मांस का ग्रहण कर सकते हैं (नि॰ गा॰ ३४६७)। रोगी के लिये चोरी से या मन्त्र प्रयोग करके वशीकरण से भी अभीप्सित औपि प्राप्त करना अपवाद मार्ग में उचित माना गया है। (नि॰ गा॰ ३४७)। औपिव में हंसतेल जेंसी वस्तु लेना भी, जो मांस से भी अधिक पाप जनक है, और वह भी आवश्यकता पड़ने पर चोरी या वशीकरण के द्वारा, अपवाद मार्ग में शामिल है। चूणिकार ने हंसतेल बनाने की विधि का जो उल्लेख किया है, उसे पढ़कर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हंस को चीर कर, मलसूत्र निकाल कर, अनन्तर उसके पेट को कुछ वस्तुएँ भर कर सी लिया जाता है और फिर पकाकर जो तेल तैयार किया जाता है, वह हंसतेल है (नि॰ गा॰ ३४६ की चूणि)।

भगवान् महावीर की सूल ग्राज्ञा से संयमी के लिए किसी प्रकार की भी चिकित्सा न करने की थी2, किन्तु एक वार साघु-संघ में चिकित्सा प्रविष्ट हुई कि उसका ग्रपवाद मार्ग में किस सीमा तक प्रचलन होता गया, यह उक्त दृष्टान्त से स्पष्टतया जाना जा सकता है। साघक मृत्युभय से कितना ग्रविक त्रस्त था—यह तो इससे सिद्ध ही है; किन्तु अपवाद मार्ग की भी जो ग्रमुक मर्यादा रहनी चाहिए थी, वह भी भग्न हो गई—ऐसा स्पष्ट ही लगता है। एक ग्रोर मिक्षुग्रों को ग्रपनी ग्रहिसा ग्रीर ग्राचरण के उत्कृष्टत्व की घाक जमाये रखनी थी, किन्तु दूसरी ग्रोर उत्कट सहनशील संयमी जीवन रह नहीं गया था। ग्रतएव उक्त ग्रपवादों का ग्राध्य लिया गया। किन्तु पद पद पर यह डर भी था कि कहीं ग्रनुयायी वर्ग ऐसी ग्रसंयम मूलक प्रवृत्तियाँ देखकर श्रद्धाभ्रष्ट न हो जाए ग्रीर साथ ही यह भी भय रहता था कि विरोधियों के समक्ष जैन साधु-समाज का जो ग्राचरण की उत्कटता का वाहरी ग्रावरण है, वह हटकर ग्रंदर का यथार्थ चित्र न खड़ा हो जाए, ताकि उन्हें जैन शासन की ग्रवहेलना का एक साधन

१. नि० गो० ३४८; ५७२२ चू० ।

२. दस वै० २.४; नि० सू० ३.२८-४०; १३.४२-४५ इत्यादि ।

मिल जाए। ग्रतएव ग्रपवाद मार्ग का जो भी ग्रवलंवन लिया जाता था, उसे गुप्त ही रखने का प्रयत्न किया जाता था (नि० चू० गा० ३४४-३४७)। जहाँ सब प्रकार के कष्टों को सहनः करने की वात थी, वहाँ सब प्रकार की चिकित्सा करने-कराने की ग्रनुज्ञा मिल गई। यह किसी भी परिस्थतियों में हुग्रा हो, किन्तु एक बात स्पष्ट है कि 'मनुष्य के लिये ग्रपने जीवन की रक्षा का प्रश्न उपेक्षणीय नहीं हैं - यह तथ्य कुछ काल के लिये उत्साह-वश भले ही उपेक्षित रह सकता है, किन्तु गंभीर विचारणा के श्रनन्तर, श्रन्ततः मनुष्य को वाध्य होकर उक्त तथ्य को स्वीकार करना ही पड़ता है ग्रीर कालिदास का 'शरीरमाद्यं खलु धर्म-साधनम्' वाला कथन व्यावहारिक ही नहीं; किन्तु ध्रुव सत्य सिद्ध होता है । श्रतएव जिस साघु-संघ का यह उत्सर्ग मार्ग हो कि किसी भी प्रकार की चिकित्सा न करना ('तिगिच्छं नाभिनन्देज्जा' — उत्तरा २. २३) ; उसे भी रोगावस्था में क्या-क्या साघन जुटाने पड़े ग्रीर जुटाने में कितनी सावधानी रखनी पड़ी— इसका जो तादृश चित्रण प्रस्तुत ग्रन्थ में है, वह तत्कालीन साधु-संघ की ग्रपने धर्म के प्रति निष्ठा ही नहीं; किन्तु विवश व्यक्ति की व्यग्रता, भय, तथा प्रतिष्ठारत्तार्थ किये जानेवाले प्रयत्न ग्रादि का यथार्थ स्वरूप भी उपस्थित करता है। ग्राज की दृष्टि से देखा जाए, तो यह सव माया जाल सा लगता है ग्रीर एक प्रकार का दब्बूपन भी दीखता है; किन्तु जिस समय धार्मिक साधकों के समक्ष केवल प्रपने जीवन मरण का प्रश्न ही नहीं, किन्तु संघ - उच्छेद की विकट समस्या भी थी, उस समय वे ग्रपनी जीवन —भूमिका के ग्रनुसार ही ग्रपना मार्गतलाश कर सकते थे। ग्रन्य प्रकार से कुछ भी सोचना, संभव है, तब उनके लिये संभव ही नहीं रह गया हो। जीवन में ग्रहिंसा ग्रीर सत्य की प्रतिष्ठा क्रमशः किस प्रकार की गई, ग्रीर उसके लिए साधकों को किस-किस प्रकार के गले बुरे मार्ग लेने पड़े—इस तथ्य के ग्रभ्यासियों के लिये प्रस्तुत प्रकरण ग्रत्यन्त महत्व का है। सार यही निकलता है कि रोग को प्रारंभ से ही दवाना चाहिए। उसकी उपेक्षा हानिकारक होती है?। शरीर यदि मोक्ष का साधन है, तो ग्राहार शरीर का साधन है। श्रतएव श्राहार की उपेक्षा नहीं की जा सकती ।

# ब्रह्मचर्य की साधना में कठिनाई:

जैन-संघ में भिक्षु ग्रीर भिक्षुणी—दोनों के लिये स्थान है; किन्तु जिन कल्प में, जो सायना का उत्कट मार्ग है, भिक्षुणियों को स्थान नहीं दिया गया। इसका यह कारण नहीं कि भिच्चणी, व्यक्तिंगतरूप से, उत्कट मार्ग का पालन करने में ग्रसमर्थ हैं। किन्तु सामाजिक परिस्थित से वाध्य होकर ही ग्राचार्यों ने यह निर्णय किया कि साध्यी स्त्री एकान्त में ग्रकेली रहकर साघना नहीं कर सकती। जैनों के जिस सम्प्रदाय ने मात्र जिन कल्प के ग्राचार को ही साध्वाचार माना ग्रीर स्थिवर कल्प के गच्छवास तथा सचेल ग्राचार को नहीं माना; उनके लिये एक ही मार्ग रह गया कि वे स्त्रियों के मोक्ष का भी निषेध करें। ग्रतएव हम देखते हैं कि ईसा की प्रथम शताब्दी के बाद के दिगम्बर ग्रन्थों में स्त्रियों के लिये निर्वाण का निषेध किया गया है। ग्रीर

१. नि० गा० २६७०—३१०४; वृ० भा० गा० १८७१—२००२।

२. नि० गा० ४८०६-७; वृ० गा० ६४७-८।

३. नि० गा० ४१५७-४१६६।

प्राचीन ग्रन्थों की व्याख्याग्रों में प्रस्तुत निपेघ को मूल में से खोजने का ग्रसफल प्रयत्न किया गया है।

समुदाय में जहाँ साघु ग्रौर साव्वी दोनों ही हों, वहाँ प्रह्मचर्य की सावना कठिनतर हो जाती है, ग्रस्तु साधना में, जहाँ कि निवृत्ति की दृष्टि हो, ग्राचार में विवि की ग्रपेक्षा निषेय की ही ग्रधिक स्थान मिलता है । मानव-स्वभाव का ग्रीर खास कर मानव की कामवृत्ति का गहरा ज्ञान, गीतार्थं ग्राचार्यों को प्रारंभ से ही था-यह तो नहीं कहा जा सकता। किन्तु जैसे-जैसे संघ बढ़ता गया होगा वैसे-वैसे समस्याएँ उपस्थित होती गई होंगी, श्रीर देशकालानुरूप उनका समाधान भी खोजा गया होगा-यही मानना उचित है। ग्रतएव कामवृत्ति के विषय में, जो गहरा चितन, प्रस्तुत निशीथ से फलित होता है; उसे दीर्घकालीन ग्रनुभवों का ही निचोड़ मानना चाहिए (नि॰ उद्देश १. सू॰ १-६)। सार यही है कि स्त्री ग्रीर पुरुष परस्पर के ग्रीतपरिचय में नहीं, किन्तु एक दूसरे से अधिकाधिक दूर रहकर ही अपनी ब्रह्मचर्य-साधना में सफल हो सकते हैं। ऐसा होने पर भी यदा कदा सामाजिक ग्रीर राजकीय परिस्थितवश साधु ग्रीर साध्वी-समुदाय को निकट रहने के ग्रवसर भी ग्रा सकते हैं, ग्रीर एक दूसरे की सहायता करने के प्रसंग भी । ऐसी स्थित में किस प्रकार की सावधानी बरती जाय-यह एक समस्या थी, जो तत्कालीन गीतार्थों के सामने थी। उक्त समस्या के समावान की शोव में से ही मनुष्य की कामवृत्ति का गहरा चितन करना पड़ा है, ग्रौर उसके फलस्वरूप संयम-स्वीकार के वाद भी सावक किस प्रकार कामवृत्ति में फँसता है ग्रीर फिसल जाता है, तथा उसके वचाव के लिये क्या करना उचित है—इन सब वातों का मर्मस्पर्शी चित्रण प्रस्तुत निशीय में मिलता है। मनुष्य की कामवृत्ति के विविध रूपान्तरों का ज्ञान गीतार्थ ग्राचार्यों को हो गया था, तभी तो वे उनसे वचने के उपाय ढूंढ़ निकालने की दिशा में सजग भाव से प्रयत्नशील थे। कामवृत्ति को वे स्वाभाविक नहीं, किन्तु ग्रागन्तुक मानते थे। ग्रतएव उन्हें कामवृत्ति का सर्वथा क्षय ग्रसम्भव नहीं, किन्तु सम्भव लगता था। फलतः वे उसके क्षय के लिये प्रयत्नशील भी थे।

तरुणी ग्रीर रूपवती खियाँ भी दीक्षित होती थीं। मनचले युवक उनका पीछा करते थे ग्रीर उनका शील भंग करने को उदात रहते थे । संघ के समक्ष, यह एक विकट समस्या थी। सामान्य तौर से भिक्षुणी के साथ किसी भिक्षु को रहने की मनाई थी। किन्तु जहाँ तरुणी साध्वी के शील की सुरक्षा का प्रश्न होता वहाँ ग्राचार्य भिक्षुग्रों को स्पष्ट ग्राज्ञा देते थे कि वे भिक्षुणी के साथ रहकर उसके शील की रक्षा करें। रक्षा करते हुए भिक्षु कितनी ही वार उद्दण्ड तरुणों को मार भी डालते थे; इस प्रसंग का वर्णन सुकुमालिका के कथानक द्वारा

१. नि॰ उद्देश ६; नि॰ गा॰ २ ६६ से; नि॰ उद्देश १७, सू॰ १४-१२०; नि॰ उद्देश ४, सू॰ २३, २४; नि॰ उद्देश. ७, सू॰ १-६१; नि॰ उद्देश ८, सू० १-११ । निशीय के इन समी सूत्रों में ब्रह्मचर्य मंग-सम्बन्धी, प्रायदिवत की चर्चा है।

२. नि उद्देश ४, सू० २३, २४; नि० गा० १६६६ से; वृ० गा० ३७२१ से नि० गा० १७४५ से; वृ० ३७६८ से। नि० गा० ३७७६ से।

राजा गर्दमिल्ल श्रीर कालकाचार्य की कथा के लिये, देखो---नि० गा० २ द६० चू० ।

निशीथ में किया गया है। किन्तु साथ ही इस तथ्य का भी निर्देश कर दिया है कि मरणासन्न स्थित में भी तरुणी पुरुप-स्पर्श पाते ही किस प्रकार कामविह्वल वन जाती है, श्रीर चाहे पुरुष भाई ही क्यों न हो—वह पुरुष-स्पर्श के सुख का किस प्रकार श्रास्वादन कर लेती है? (नि० गा० २३४१-४६; बृ० गा० ४२४४-४२५६)। यह कथा ब्रह्मचर्य का पालन कितना कठन है, इस श्रोर संकेत करती है।

मैंथुन सेवन के कारणों में क्रोध, मात्सयं, मान, माया, द्वेप, लोभ, राग ग्रादि ग्रनेक कारण होते हैं। ग्रीर संयमी व्यक्ति किस प्रकार इन कारणों से मैथुन सेवन के लिये प्रेरित होता है—यह उदारणों के साथ निशीय में निर्दिष्ट है । किन्तु एक वात की ग्रीर विशेष ध्यान दिलाया है कि यद्यपि ग्रव्रह्म सेवन की प्रेरणा उपर्युक्त विविध कारणों से होती हैं; तथापि यह सार्वत्रिक नियम है कि जब तक लोभ-राग-ग्रासक्ति नहीं होती, तव तक ग्रव्रह्मसेवन संभव नहीं। ग्रतएव मैथुन में व्यापक कारण राग है (नि० गा० ३४६)।

भाववेद के साथ में द्रव्यवेद का परिवर्तन होता है या नहीं, यह एक चर्चा का विषय है। इस विषय पर निशीय के एक प्रसंग से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। किस्सा यह है कि—िकसी भिक्षु की रित, जिसके यहाँ वह ठहरा हुग्रा था, उसकी कन्या में हो गई। प्रसंग पा भिक्षु ने कन्या का शीलभंग किया। मालुम होने पर कन्या के पिता ने, ऋद्ध होकर, साधु का लिंगछेद कर दिया। ग्रनन्तर उक्त साधु को एक बूढ़ी वेश्या ने ग्रपने यहाँ रखा ग्रीर उससे वेश्या का कार्य लिया। उक्त घटना के प्रकाश में, ग्राचार्य ने ग्रपना स्पष्ट ग्रिभप्राय व्यक्त किया है कि उस साधु को पुरुष, नपुंसक ग्रीर स्त्री तीनों ही वेद का उदय हुग्रा। (नि० गा० ३५६)।

मैथुन सेवन में तारतम्य कई कारणों से होता है। इस दिशा में देव, मनुष्य, तिर्यञ्च के पारस्परिक सम्बधजन्य ग्रनेक विकल्पों का उल्लेख है। इसके ग्रतिरिक्त प्रतिसेव्य स्वयं हो या उसकी प्रतिमा—ग्रर्थात् चेतन-ग्रचेतन सम्बन्धी विकल्पजाल का वर्णन है। उक्त विकल्पों में जब प्रतिसेवक की मनोवृति के विकल्प भी जुड़ जाते हैं, तब तो विकल्पों का एक जटिल जाल हो बन जाता है। शीलभंग के लिये एक जैसा प्रायश्चित्त नहीं है, किन्तु यथा संभव उक्त विकल्पों से सम्बन्धित तारतम्य के ग्राधार पर ही प्रायश्चित्त का तारतम्य निर्दिष्ट है। 3

जिस प्रकार ग्राहिंसा, सत्य ग्रादि वृतों में उत्सगं ग्रीर ग्रपवाद मार्ग है, ग्रीर इनके ग्रपवादों का सेवन करके प्रायश्चित्त के विना भी विशुद्धि मानी जाती है; क्या ब्रह्मचर्य के विषय में भी उसी प्रकार उत्सर्ग — ग्रपवाद मार्ग है ? इस प्रश्न का उत्तर ग्राचार्य ने यह दिया है कि ग्रन्य हिंसा ग्रादि वातों में तो दर्प ग्रीर कल्प ग्रथीत् रागद्वेपपूर्वक ग्रीर रागद्वेपरहित

१. नि॰ गा॰ ३५५ से। साम्प्रदायिक विद्वेष के कारण भिक्षुणियों के ब्रह्मचर्य का राँउन करना— यह पणित प्रकार भी निर्दिष्ट है—नि॰ गा॰ ३५७।

२. सिहिनी श्रीर पुरुष के संपर्क का भी दृष्टान्त दिया गया है-नि॰ गा॰ ५१६२ चू०।

३. नि० गा० ३६०-३६२ ; गा० २१६६ से । गा० ४११३ से; गृ० गा० २४६४ मे ।

प्रतिसेवना संभव है। किन्तु ग्रवहाचर्य की सेवना रागद्वेप के ग्रभाव में होती ही नहीं। ग्रतएव ब्रह्मचर्य के विषय में ग्रपवाद मागं है ही नहीं। ग्रयांत् ब्रह्मचर्य भंग के लिये यथोचित प्रायिश्वत्त ग्रहण किए विना शुद्धि संभव ही नहीं। कभी-कभी ऐसे प्रसंग भी ग्रा जाते हैं, जबिक संयम जीवन की रक्षा के लिये भी ब्रह्मचर्य भंग करना पड़ता है। तब भी प्रायिश्वत्त तो ग्रावव्यक ही है। चाहे वह स्वल्प ही हो, किन्तु विना प्रायिश्वत के शुद्धि नहीं; यह श्रुव सिद्धान्त है। हिसा ग्रादि दोपों का सेवन, संयमजीवन के हेतु किया जाए, तो प्रायश्चित्त नहीं होता; किन्तु ब्रह्मचर्य का भंग संयम के लिये भी किया जाए तव भी प्रायश्चित्त ग्रावश्यक है (नि० गा० ३६३-३६५, वृ० ४६४३-४५)।

शीलमंग के विषय में भी किसी विशेष परिस्थित में यतनापूर्वक किल्पका प्रतिसेवना का होना संभव माना गया है। किन्तु प्रतिसेवक गीतार्थ, यतनाशील तथा कृतयोगी होना चाहिए, ग्रौर साथ हो जानादि विशिष्ट कारण भी होने चाहिएं, तभी वह शीलमंग कर सकता है और निर्दोष भी माना जा सकता है। ग्रन्य ग्राचार्य के मत से यह शतं भी रखी गई है कि वह रागद्वेष शून्य भी होना चाहिए। किन्तु मूलतत्त्व यही है कि मैथुन की किल्पका प्रतिसेवना भी विना राग-द्वेष के संभव नहीं है। ग्रतएव कोई कितनी ही यतनापूर्वक प्रतिसेवना करे, फिर भी शुद्धि के लिए ग्रल्प प्रायिश्चत्त तो लेना हो पड़ता है (नि०गा० ३६६-७ वृ०गा० ४६४६-४६४७)।

कभी-कभी ऐसा प्रसंग ग्रा जाता है कि मंगगं मनुष्य की या नो मरण स्त्रीकार करना चाहिए या शीलभंग। ऐसे प्रसंग में जो सायक शीलभंग न करके मरण को स्वीकार करता है, वह बुद्ध है। किन्तु जो संयम के हेतु ग्रपने जीवन की रक्षा करना चाहे, ग्रीर तद्यं शीलभंग करे, तो ऐसे व्यक्ति के शीलभंग का तारतम्य विविध प्रकार से होता है। इसका एक निदर्शन निशीथ में दिया है कि राजा के ग्रन्तःपुर में पुत्रेच्छा से किसी मांचु को. पकड़ कर वंद कर दिया जाए तो कोई मरण स्वीकार कर लेता है, ग्रीर कोई शीलभंग की ग्रीर प्रवृत्त होता है। किन्तु प्रवृत्त होनेवाले के विविध मनोभावों को लक्ष्य में रखकर प्रायिश्वत्त का तारतम्य होता है। यह समग्र प्रकरण सूक्ष्म मनोभावों के विश्लेपण का एक महत्त्वपूर्ण नम्नना वन गया है।

शीलमंग करने की इच्छा नहीं है, उघर वासना पर विजय भी संभव नहीं —ऐसी स्थिति में अमण या अमणी की क्या चिकित्सा की जाए; यह वर्णन भी निशीथ में है। उक्त प्रसंग में संयमरक्षा का ध्येय किस प्रकार कम से कम हानि उठाकर सिद्ध हो सकता है—इसी की ग्रीर दृष्टि रखी गई है। प्रस्तुत समग्र वर्णन को पढ़ने पर ग्रच्छी तरह पता लग जाता है कि ब्रह्मचर्य के जीवन में काम-विजय की साधना करते हुए क्या-क्या कठिइयाँ ग्राती थीं

१. नि० गा० ३६८ से; वृ० गा० ४६४६।

२. नि० ५७६-७; बृ० ४६२६-३०; कामवासना चालक में भी संमव है, ग्रतः वालक पुत्र ग्रीर माता में भी रित की संभावना मानी गयी है। हप्रान्त के लिये, देखी--गा० ३६९६-३७००। वृ० गा० ५२१६-५२२४।

ग्रीर उनका निवारण भिक्षु लोग किस तरह करते थे । ग्राज यह चिकित्सा हमें कुछ ग्रटपटी-सी मलूम देती है, किन्तु सायक के समक्ष सदा से ही 'सर्वनाशे समुत्पन्ने श्रधे स्यजित पंडित:' की नीति का ग्रियक मूल्य रहा है।

दीक्षालेनेवाले सभी स्त्री-पुरुष ब्रह्मचर्य की सावना का ध्येय लेकर ही दीक्षित होते हैं—यह पूर्ण तथ्य नहीं। कुछ ऐसे भी होते हैं, जो गृहक्लेश या परस्पर असंतोप ग्रादि के कारण से दीक्षित होते हैं। यदि ऐसे ग्रसन्तुष्ट दीक्षित स्त्री-पुरुप कहीं एकान्त पा जाएँ, तो उनमें परस्पर कैसी वातचीत होती है ग्रीर किस प्रकार उनका पतन होता है—इसका ताहश चित्रण भो निशीय में है । उसे पढ़कर लेखक की मानस-शास्त्र में कुशलता ज्ञात होती है, ग्रीर सहसा वौद्ध थेर-थेरी गाथा स्मृतिपट पर ग्रा जाती है। इस तरह के दुर्वल साधकों को ऐसा ग्रवसर ही न मिले, इसकी व्यवस्था भो की गई है।

नपुंसक को दीक्षा देने का निपंघ है (नि० गा० ३५०५)। ग्रतएव. ग्राचार्य इस विषय की विविव परीक्षा करते रहे, (नि० गा० ३५६४ से वृ० गा० ५१४० से), किन्तु सावधानी रखने पर भी नपुंसक व्यक्ति संघ में दीक्षित होते ही रहे। ऐसे व्यक्तियों द्वारा संघ ग्रीर समाज में जो संयम-विराधना होती थी, भाष्यकार ग्रीर चूणिकार ने उसका ताह्या चित्रण उपस्थित किया है। वह ऐसा है कि ग्राज पढ़ा भी नहीं जा सकता, तो फिर उसके वर्णन का ग्रवसर तो यहाँ है ही कहाँ। साथ में इतना ग्रवश्य कहना चाहिए कि गीतार्थ ग्राचार्यों ने संघ में ग्रवांछनीय व्यक्ति प्रविष्ट न हो जाएँ, इस ग्रोर पूरा ध्यान दिया है। ग्राघुनिक काल की तरह जिस-किसी को मूंड लेने की प्रवृत्ति नहीं थी—यह भी स्पष्ट होता है।

स्त्री ग्रीर पुरुप के शारीरिक रचना-भेद के कारण, ब्रह्मचर्य की रक्षा की दृष्टि से, दोनों के नियमों में कहीं-कहीं भेद करना पड़ता है । जिस वस्तु की ग्रनुज्ञा भिक्षु के लिये है, भिक्षुणी के लिये उसका निपेध है। ऐसा तभी हो सकता है, जब कि मार्ग-दर्शक एक-एक वस्तु के विपय में सूक्ष्म निरीक्षण करे ग्रीर स्वयं सतत जागरूक रहे। निशीय में ऐसे सूक्ष्म निरीक्षण की कभी नहीं है। सामान्य सी मालूम देने वाली वस्तु में भी ब्रह्मचर्यमंग की संभावना किस प्रकार हो सकती है—इस वात को जाने विना, निशीथ में जो फलविपयक विधि-निपेध बताये गये हैं, वे कथमिप संभव नहीं थे (नि० गा० ४६०८ से बृ० गा० १०४५ से )।

सार इतना ही है कि ब्रह्मचर्य की साधना, संघ में रहकर, ग्रत्यंत कठिन है। ग्रीर उक्त कठिनता का ज्ञान स्वयं महावीर को भी था । ग्रागे चलकर परंपरा से इसकी उत्तरोत्तर

१. नि॰ गा॰ ३७६; ४१६ से; ४८४ से; वृ॰ ४६३७ से; नि॰ ६१० से; नि॰ गा॰ १७४५ से; वृ॰ गा॰ ३७६८ से। नि॰ गा॰ २२३० से।

२. नि० गा० १६८३-१६६४; ५६२१; वृ० गा० ३७०७-३७१७ । नि० गा० १७८८ से । ग्रुमितिपि में किस प्रकार पत्र लिखे जाते ये, उदाहरण के लिये, देखो गा० २२६३-४ ।

३. साध्वी स्त्री किस प्रकार वस्त्र ग्रादि देकर ग्राकृट की जाती थी, तथा स्त्री-प्रकृति किस प्रकार बोध्र फिसलने वाली होती है - इसके लिये, देखो---नि० गा० ५०७३-५२।

४. सूत्रकृतांग प्रथम श्रुत स्कंघ का चतुर्थ प्रच्ययन—'इर्त्यापरिगणा' विघेषतः दृटव्य है।

पुष्टि होती गई है। ग्रवश्य ही ब्रह्मचर्य साघना किठन है, तथापि इस दिशा में मार्ग ढूँढ निकालने के प्रयत्न भी सतत होते रहे हैं। मन जब तक कार्य-शून्य रहता है, तभी तक कामसंकल्प सताते हैं; किन्तु मन को यदि ग्रन्यत्र किसी कार्य में लगा दिया जाय तो काम-विजय सरल हो जाता है—इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को एक गांव की लड़की के दृष्टान्त से बहुत सुन्दर रीति से निरूपित किया है। वह लड़की निठल्ली थी, तो ग्रपने रूप के शृंगार में रत रहती थी। फलतः उसे काम ने सताया। समक्रदार वृद्धा ने यही किया कि घर के कोठार को संभालने का सारा काम उसके सुपुर्द कर दिया। दिन भर कार्य-व्यस्त रहने के कारण वह रान में भी थकावट ग्रनुभव करने लगी, ग्रीर उसका वह काम संकल्प कहाँ चला गया, उसे पता ही नहीं लगा। इसी प्रकार, गीतार्थ साधु भी, यदि दिनभर ग्रध्ययन ग्रध्यापन में लगा रहे, तो उसके लिये काम पर विजय पाना ग्रत्यन्त सरल हो जाता है (नि० गा० १७४ चूर्णि)।

### मन्त्र प्रयोग के त्रपवाद :

मूल निशीय में मंत्र, तंत्र, ज्योतिष ग्रादि के प्रयोग करने पर प्रायिश्वत का विद्यान है । यह इसलिये ग्रावश्यक था कि उक्त मंत्र ग्रादि ग्राजीविका के साधन रूप से प्रयुक्त होते रहे हैं। एक मात्र भिक्षा-चर्या से ही जीवन यापन का व्रत करने वालों के लिये किसी भी प्रकार के ग्राजीविका-सम्बन्धी साधनों का निषेध होने से मंत्रादि का प्रयोग भी निषिद्ध माना जाय — यह स्वाभाविक है।

किन्तु संघवद्ध साघकों के लिए उक्त निषेध का पालन कठिन हो गया । मंत्र की शक्ति है या नहीं, यह प्रश्न गौण है । उक्त चर्चा का यहाँ केवल इतना ही तात्पर्य है कि जिस साधु-समुदाय में मन्त्र-प्रयोग निपिद्ध माना गया था, उसी समुदाय में उसका प्रयोग परिस्थिति वश करना पड़ा।

श्रिहिसा-हिंसा की चर्चा करते समय, इस वात का निर्देश कर श्राए हैं कि मंत्रप्रयोग से साधुश्रों द्वारा मनुष्य-हत्या भी की जाती थी। यहाँ उसके श्रलावा कुछ श्रन्य वातों का निर्देश करना है।

विद्या-साघना इमज्ञान में होती थी, और उसमें हिंसा को स्थान था। जैनों के विषय में तो यह प्रसिद्धि रही है कि साधु तो क्या, एक गृहस्थ भी छोटी-सी चींटी तक की हिंसा करने में डरता है। अतएव विद्या-साधन में जैनों की प्रवृत्ति कम ही रही होगी—ऐसा स्पष्ट होता है। फिर भी कुछ लोग विद्या-साधन करते थे, यह निश्चित है।

विद्यासाधना में साधक को ग्रसंदिग्ध रहना चाहिए, ग्रन्यथा वह सिद्ध नहीं होती। यह वात भी निशीथ में एक जैन श्रावक के उदाहरण से स्पष्ट की गई है (नि० गा० २४ चूर्णि)।

निशीय में तालुग्वाढणी = ताला खोल देना, उसोवणी = नींद ला देना, श्रंजनिवजा = ग्रांख में ग्रंजन लगाकर ग्रहश्य हो जाना (नि॰ गा॰ ३४७ चूर्णि), शंभणीविजा = किसी को

१. निशीय में देखो, ११. ६६-६७, गा० ३३३६ से । उ० १३. १७-२७; उ० १३. ६६; १३.

स्तव्य कर देना (नि॰ गा॰ ४६२ चू०); श्रामोगणी = भविष्य जान लेना (नि॰ गा॰ २५७२ चू०); श्रोणमणी = वृक्षादि को नीचा कर देना, उण्णामणी = िकसी वस्तु को ऊँचा कर देना (नि॰ गा॰ १३); माणसी = मनोवांछित प्राप्त करना, (नि॰ गा॰ ४०६ चू०), ग्रादि विद्याग्रों का उल्लेख मिलता है। इन विद्याग्रों की सायना ग्रीर प्रयोग का उद्देश्य विरोधी को परास्त करके भक्तपान, ग्रीषि, वसित ग्रादि प्राप्त करना तथा राजा ग्रादि को ग्रनुकूल करना, ग्रादि है। मन्त्रों का प्रयोग वशीकरण, उच्चाटन, ग्रीमचार ग्रीर ग्रपहृत वस्तु की पुनः प्राप्ति ग्रादि के लिये होता था (नि॰ गा॰ ३४७, ४६०, १५७६, १६७,)। ग्रीपि ग्रादि के लिये धाउवायप्यग्रोग = चाँदी-सोना ग्रादि धातुग्रों का निर्माण करने के प्रयोग (नि॰ गा॰ ३६८, १५७६) किये जाते थे। निमित्त (निमित्त सम्बन्धी प्रायिच्यत्त के लिये देखो, नि॰ सू॰ १.७-८) का प्रयोग करके राजा ग्रादि को वश किया जाता था तथा किस ग्राकृति के पात्र रखना—इसका निर्णय भी निमित्त से किया जाता था (नि॰ गा॰ ४६०, १५७६, ७५३)। ग्रगुप्र प्रश्न, स्वप्न प्रश्न ग्रादि प्रश्नविद्या के प्रयोग भी साधु करने लग गये थे (नि॰ गा॰ १३६६)।

चोरी गई वस्तु की प्राप्ति तथा ग्राहार ग्रीर निवास पाने के लिए भी विद्या, मंत्र, चूणं, निमित्त ग्रादि का प्रयोग होता था (नि० गा० ८६४, १३५८, १३६६, २३६३)। जोणीपाहुड-नामक शास्त्र के ग्राधार पर ग्रश्व ग्रादि के निर्माण करने का भी उल्लेख है (नि० गा० १८०४)। यदि किसी राजकुमार को साधु वना लेने पर राज-भय उपस्थित हो जाए, तो राजकुमार को ग्रन्तर्धान करने के लिये मंत्र, ग्रंजन ग्रादि के उपयोग का विधान है। ग्रीर यदि ऐसा संभव न हो तो राजकुमार को साध्वी के उपाथ्रय में भी छिपाया जासकता है—(नि० गा० १७४३ चू०)।

ग्रपनी वहन को छुड़ाने के लिये कालक ग्राचार्य शकों को लाये ग्रीर गर्दभीविद्या का प्रयोग करके शकों द्वारा गर्दभिल्ल को हराया— यह कथा भी, जो ग्रव काफी प्रसिद्ध है, निशीध में दी गई है (नि० गा० २५६० चू०)। संयमी पुरुषों के लिये श्रष्ट साधुग्रों तथा गृहस्थों की सेवा निषिद्ध है; किन्तु मन्त्र तन्त्र ग्रादि सीखने के लिये ग्रपवाद मागं है कि साधु, पासत्या ग्रीर गृहस्थ की भी सेवा कर सकता है (नि० गा० ३१० चू०)

कभी-कभी निमित्त प्रयोग करने वालों की परीक्षा भी ली जाती थी। कुछ श्रच्छे निमित्त-शास्त्री उसमें उत्तीणं होते थे। चूणि में इसकी एक रोचक कथा है। किन्तु यह स्वीकार किया गया है कि छप्पस्थ सदैव सच्चा निमित्त नहीं वता सकता श्रीर उसके दुर्पारणाम होने की सभावना भी है। (नि० गा० ४४०५-८) ग्रतएव साधु निमित्त विद्या का प्रयोग न करे।

### सांस्कृतिक सामग्री:

निशीय सूत्र श्रीर उसकी टीकानुटीकाश्रों में राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक श्रादि विविच विषयों की वहुसूल्य सामग्री विखरी हुई मिलती है । उसका समग्र भाव से निरूपण करना, तो यहाँ इप्ट नहीं है। केवल कुछ ही विषयों का निर्देश करना है, जिससे कि विद्वानों का ध्यान इस ग्रन्थ की ग्रोर विशेष रूप से श्राकृष्ट हो सके।

प्रस्तुत सामग्री का संकलन निर्णाय के परिविष्ट बनने के पहले ही किया गया है। केवल प्रथम भाग का परिविष्ट मेरे समक्ष है। प्रतएव यहाँ कुछ ही बातों का निर्देश गंभव है।

राजाग्रों द्वारा किये जाने वाले विविध उत्सव (नि० सू० ६. १४), राजाग्रों की विविध द्यालाएँ (६. १५-१६; ६. ७), उनका भोजन श्रीर दार्नापड (६. १७-१६), राजा के तीन प्रकार के ग्रन्तःपुर (गा० २५१४), ग्रन्तःपुर के ग्रविकारी (गा० २५१६), राजा के विविध भक्तिपड (नि० सू० ६.६), चंपा ग्रादि दश राजधानियाँ (६.१६), राजाग्रों के ग्रामोद प्रमोद (६.२१), उनके विविध पशु ग्रीर पशुपालक (६.२२), ग्रद्यादि के दमक, मिठ और ग्रारोह (६. २३-२५), राजा के ग्रनुचर (६.२६) ग्रीर दास दासी (६.२८) की रोचक गणना निशीध में उपलब्ध है। टीकाग्रों में उन शब्दों की व्याख्या की गई है, जो राजनैतिक विषय में संशोधन करने वालों के लिये वहुत उपग्रोगी सिद्ध होगी।

राजा की सवारी का ग्राँखों देखा रोचक वर्णन है (नि०गा० १२६ चू०)। ग्राममहत्तर, राष्ट्रमहत्तर, भोजिक ग्रादि ग्रामादि के प्रमुख ग्रधिकारी ग्रीर राजा रक्षक ग्रादि राज्य के ग्रन्य विविव ग्रधिकारियों की व्याख्या की गई है । भाष्य के ग्रनुसार राजा, ग्रमात्य, पुरोहित, श्रेष्टी ग्रीर सेनापित—यह प्रावान्य का क्रम है। किन्तु चूर्णि में—राजा, युवराज, ग्रमात्य, श्रेष्ठो ग्रीर पुरोहित हैं (नि० गा० ६२६६)।

ग्राम, नगर, खेड, कव्वड, मडंव, दोणमुह, जलपट्टण, थलपट्टण, ग्रासम, णिवेसण, णिगम, संवाह ग्रीर राजवानी—इन सिन्नवेद्यों की स्पष्ट व्याख्या निशीथ में की गई है (नि० सू० ५. ३४ की चूर्ण)।

चक्रवर्ती के 'सीयवर' का वर्णन है कि वर्पा ऋतु में उसमें वायु ग्रीर पानी नहीं ग्राता, शीतकाल में वह उण्ण रहता है ग्रीर ग्रीष्म में शीतल (नि॰ गा॰ २७६४ चू०)।

राजा श्रेणिक ग्रीर ग्रभय मंत्री की कई रोचक कथाएँ निशीथ में उपलब्द हैं—उनसे पता चलता है कि श्रेणिक ग्रपने ग्रुग का एक विद्यानुरागी राजा था ग्रीर वह विद्या के लिये नीच जाति के लोगों का भी विनय करता था। ग्रभय उनका पुत्र भी था ग्रीर मंत्री भी। वह प्रत्युत्पन्न मित था, ग्रीर विपम से विपम परिस्थिति में भी ग्रपनी कार्यकुशलता के लिये विख्यात था। ये पिता-पुत्र दोनों ही जिनमतानुयायी थे ।

वीतिभय नगर—जो उक्जयिनी से द० योजन दूर वताया गया है—के राजा उदयन ग्रीर रानी प्रभावती की कथा रोचक ढंग से कही गई है। उसमें की कुछ घटनाएँ वड़ी ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि राणी के द्वारा उदयन को जैनवर्म में ग्रनुरक्त बनाना, भगवान वर्धमान की प्रतिमा का उन्जयिनी के राजा प्रद्योत के द्वारा ग्रपहरण, उदयन का ग्राक्रमण, मख्देश में जला भाव के कारण उनके सैन्य की हानि, 'युष्कर' तीर्थ की उत्पत्ति, उदयन द्वारा स्वयं प्रद्योत को युद्ध के लिये ग्राह्वान ग्रीर प्रद्योत का पराजय तथा वंवन, ग्रंत में दोनों में पारस्परिक क्षमा,

राजा के विशेष आहार का नाम 'कल्लाग्गा' था—नि० गा० ५७२।

२. परदेशी जातियों के अनेक नाम इस सूची में हैं।

३. नि० ६८६, १३६५, १५६८; नि० सू० ४. ४०, ४३. ४६; गा० २८५२।

४. नि. गा० १३ चू०; २५ चू०; ३२ चू०।

श्रादि। (नि॰ गा॰ ३१८२-६६ चू०)। उक्त कथा में भगवान महावीर की उनके जीवनकाल में ही सर्वालंकारभूपित प्रतिमा वन गई थी श्रीर वह जीवतसामी प्रतिमा कही जाती थी, यह तथ्य ऐतिहासिक महत्त्व का है। तथा श्रहिंसा की दृष्टि से उदयन का प्रद्योत से यह कहना कि पूरे जनपद की हत्या न करके, हम दोनों ही परस्पर व्यक्तिगत युद्ध कर, क्यों न जय-पराजय का निर्णय करलें – यह काफी ध्यान देने योग्य वात है।

चन्द्रगुप्त से लेकर सम्प्रित तक के मौर्यवंश का इतिहास भी, निशीथ भाष्य ग्रीर चूिण से, स्पष्टतः ज्ञात होता है। इसमें कई तथ्य महत्व के हैं। ग्रीर संप्रित ने िकस प्रकार ग्रांघ्र-द्रविड-कुडक्क-महाराष्ट्र ग्रादि दक्षिण देशों में जैन धर्म का प्रचार किया, इसका ऐतिहासिक वर्णन मिलता है। साथ ही जैन ग्राचार के विषय में तत्कालीन ग्राचार्यों की क्या घारणा थी, इसका भी ग्राभास मिलता है। ग्राचार्यों में स्पष्ट रूप से दो दल थे—एक दल कठोर नियम पालन के प्रति तीन्न ग्राग्रही था, जविक दूसरा दल ग्राचार को कुछ शिथिल करके भी शासन की प्रभावना के लिये उद्यत था । चन्द्रगुप्त का मंत्री चाणवय श्रावक था ग्रीर वह जैन श्रमणों की भक्ति करता था। एक वार उसने सुबुद्धि मन्त्री के वध के लिये पुष्पों को विष-मिश्रित भी किया था। (नि० गा० ४४६३-५; ६१६)। चन्द्रगुप्त के वंश के विषय में जिन क्षत्रिय राजाग्रों को ज्ञान था कि मौर्यवंश तो मयूर-पोपकों का वंश है (ग्रतएव नीच है), वे चन्द्रगुप्त की ग्राज्ञा का पालन नहीं करते थे। चाणवय ने मौर्यवंश की ग्राज्ञा की घाक जमाने के उद्देश्य से ग्राज्ञा-भंग के कारण एक समग्र गाम को जला दिया था—ऐसा भी उल्लेख है ।

शालवाहण (शालिवाहन) राजा की स्तुति, भाष्यकार के समय, इस रूप में प्रचलित थी कि पृथ्वी के एक छोर पर हिमवंत पर्वत है ग्रीर दूसरी ग्रीर राजा सालवाहण है—इसी कारण पृथ्वी स्थिर है (नि० गा० १५७१)। कालकाचार्य ने 'पतिहाण' नगर के 'सायवाहण' राजा के ग्रनुरोध पर पज्जोसवर्णा का दिन पंचमी के स्थान में चतुर्थी किया; यह ऐतिहासिक तथ्य भी निशीथ में उल्लिखित है। इसी प्रसंग में उज्जेणी के वलिमत्र भानुमित्र का भी वर्णन है (नि० गा० ३१५३)।

एक मुरुएडराज का उल्लेख, निशीय में, कितनी ही वार ग्राया है। वह पादलित सूरि का समकालीन है (नि० गा० ४२१५, ४४६०)।

महिड्डित नामक राजा की उपेक्षा के कारण उसकी कन्याएँ किस प्रकार शीलश्रष्ट की गई—इस सम्बन्घ में एक दृष्टान्त दिया गया है (नि० गा० ४८४१)। यह कोई दुर्वेल राजा होना चाहिए।

युवराज के लिये अनुप्रभु शब्द का प्रयोग होता था (नि० गा० १२४८, ३३६२)। श्रीर हेम नामक एक राजकुमार के विषय में कहा गया है कि उसने इन्द्रमह के लिए एकत्र हुई नगर की रूपवती कन्याश्रों को अपने अन्तःपुर में रोक लिया था। नगरजनों के द्वारा राजा के पास

१. नि० गा० २१४४, ४४६३-६४; ४७४४-४८; हु० गा० ३२७४-३२८६।

२. नि० गा० ५१३६-३६। वृ० गा० ५४६६-६६।

शिकायत की जाने पर, राजा ने, पुत्र को दण्ड न देकर उलटा यह कहा कि क्या मेरा पुत्र तुम्हारा दामाद बनने योग्य नहीं? (नि० गा० ३५७५)। एक प्रसंग में इस प्रथा का भी उल्लेख है कि यदि राजा राजनीति से ग्रनभिज्ञ हो, व्यसनी हो, ग्रन्तःपुर में ही पड़ा रहता हो, तो उसे गद्दी से उतार कर दूसरा राजा स्थापित कर देना चाहिए। (नि० गा० ४७६८) कालकाचार्य ने शकराजा को बुलाकर एक ऐसे ही ग्रत्याचारी राजा गर्देभिल्ल को गद्दी से उतार दिया था (नि० गा० २८६०)। उक्त कथा में कालक ग्राचार्य की वहन को उठा ले जाने की वात है। एक ऐसा भी उल्लेख है कि यदि कोई विरोधी राजा किसी राजा के ग्रादरणीय प्रिय ग्राचार्य को उठा ले जाए तो ऐसी दशा में शिष्य का क्या कर्तव्य है? इससे पता चलता है कि जैन संघ ने जब राज्याश्रय लिया, तब इस प्रकार के प्रसंग भी उपस्थित होने लगे थे । राजा ग्रादि महर्दिकों का महत्व साधुसंघ में भी माना गया है। ग्रतएव साध्वीसंघ के ऊपर ग्रापत्ति ग्राने पर यदि कोई राजा दीक्षित साधू हुग्रा हो तो वह रक्षा करने के लिए साध्वी के उपाश्रय में जाकर ठहर सकता था (नि० गा० १७३४), जबिक दूसरों के लिये ऐसा करना निपिद्ध है।

मथुरा में यवनों के ग्रस्तित्व का उल्लेख है (नि० गा० ३६८९ )।

जब परचक्र का भय उपस्थित होने वाला हो, तव श्रमण को ग्रपना स्थान परिवर्तित कर लेना चाहिए; ग्रन्थथा प्रायश्चित्त करना पड़ता है। यह इसिलये ग्रावश्यक था कि ग्रव्यवस्था में धर्मपालन संभव नहीं माना गया (नि० गा० २३५७)। वैराज्य शब्द के ग्रनेक ग्रथों के लिए गा० २३६०-६३ देखनी चाहिएँ। प्राचीनकाल में भी हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, भारत, एक देश माना जाता था; किन्तु साथ ही 'देश' शब्द की संकुचित व्याख्या भी थी। यही कारण था कि सिन्धु को भी देश कहा ग्रीर कोंकण को भी देश कहा (नि० गा० ४२८)। जन्म के प्रदेश को देश ग्रीर उससे बाह्य को परदेश कहा गया है। तथा भारत के विभिन्न जनपदों के ग्राचारों को देशकथा के ग्रन्तर्गत माना गया है (नि० गा० १२४)

देशों में कच्छ (गा० ३८६,), सिन्धु (गा० ३८६, ४२८, १२२४, ३३३७, ४०००), सौराष्ट्र (गा० ६०, ३८६, २७७८, ४८०२)३, कोसल (गा० १२६, २००), लाट (गा० १२६, २७७८,), मालव (गा० ८७४, १०३०, ३३४७,), कोंकण (गा० १२६, २८८, ४२८,), कुरुलें (१०२६), मगध (गा० ३३४७, ४७३३), महाराष्ट्र (१२६, ३३३७,) उत्तरापथ (१२६, २४७, ४४४), दिचणापथ (२७७८, ४०२८), रिग्यकंट (सिंघदेश की उत्तरभूमि) (गा० १२२४), टक्क (८७४), दिमल (३३३७, ४७३१) गोरलथ (३३३७), कुदुक्क (३३३७), कीरडुक (३३७) ब्रह्मद्वीप, (४४७०), धामीर विषय (४४७०), तोसली (४६२३, ४६२४), सगविसय (४७३१), थूणा (४७३३) कुणाल (४७३३) इत्यादि का उल्लेख विविध प्रसंगों में है।

नगरियों में श्रानंदपुर का नाम श्राया है। श्रानंदपुर का दूसरा नाम श्रवकत्थली भी था—ऐसा प्रतीत होता है (गा० ३३४४ चू०)। श्रयोध्या का दूसरा नाम साकेत भी है (गा० ३३४७)। मधुरानगरी में जैन साधुग्रों का विहार प्राचीन काल से होता ग्रा रहा था। (गा० १२, १११६,

१. नि॰ गा॰ ३३८८-८६; बु॰ गा॰ २७८६-६०।

२. कोहय (पाठांतर-कोउय) मंडलं छन्नउइं सुरहा (गा० ४८०२) । वृ० गा० ६४३ ।

३६८६, ५६६३)। श्रार्थमंगू—जैसे श्राचार्य का उल्लेख है कि वे जब मथुरा में श्राये, तब श्रावकों ने उनकी हर प्रकार से सेवा की थी। यह भी उल्लेख है कि स्तेनभय होने पर एक साधु ने सिंहनाद किया था। श्रवन्ती जनपद श्रीर उज्जेणी का उल्लेख भी ध्यान देने योग्य है (गा० १६, ३२, २६४-६, ५६६३, चू०)। श्राषाढ़भूति, धूर्ताख्यान श्रादि कथानकों का स्थान उज्जेणी नगरी है। कोसंबी नगरी (गा० ५७४४, ५७३३) तथा चन्द्रगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र का भी उल्लेख है। पाटलिपुत्र का दूसरा नाम कुसुम्पुर भी है (गा० ४४६३)। सोपारक बंदरगाह का भी उल्लेख है (५१५६)। वहाँ णिगम श्रर्थात् वणिक् जनों के लिये कर नहीं था। एक बार राजा ने नया कर लगाना चाहा, तो वणिकों ने मर जाना पसंद किया; किन्तु कर देना स्वीकार नहीं किया (गा० ५१५६-७)। दशपुर नगर में श्रायरित्तने वर्पावास किया था (४५३६) ग्रीर वहीं मात्रक की श्रनुज्ञा दी थी। चितिप्रतिष्ठित (६०७६) नगर के जितशत्रुराजा ने घोषणा की कि म्लेच्छों का श्राक्षमण हो रहा है, ग्रतः प्रजा दुर्ग का श्राक्षय ले ले। दंतपुर (गा० ६५७५), गिरिफुल्लिगा (गा० ४४६६), ग्रादि नगरियों का उल्लेख है।

जनपदों के जीवन-वैविध्य की ग्रोर लेखक ने इसलिये ध्यान दिलाया है कि कभी-कभी इस प्रकार के वैविध्य को लेकर लोग ग्रापस में लड़ने लग जाते हैं, जो उचित नहीं है। ग्रतएव देश-कथा का परित्याग करना चाहिए (नि० गा० १२७)।

जनपदों के जीवन-वैविध्य का निर्देश करते हुए जिन वातों का उल्लेख किया है, उनमें से कुछ का यहाँ निर्देश किया जाता है :—लाटदेश में मामा की पुत्री के साथ विवाह हो सकता है, किन्तु मौसी की पुत्री के साथ नहीं। कोसल देश में श्राहारभूमि को सर्व-प्रथम पानी से लिस करते हैं, उस पर पद्मपत्र विद्याते हैं फिर पुष्पपूजा करते हैं, तदनन्तर करोड़ग, कट्ठोरग, मंकुय, सिप्पी—ग्रादि पात्र रखते हैं। भोजन की विधि में कोंकण में प्रथम पेया होता है, ग्रौर उत्तरापथ में प्रथम सत्तु। लाट में जिसे 'कच्छ' कहा जाता है, महाराष्ट्र में उसे 'भोयड़ा' कहते हैं। भोयड़ा को खियां वचपन से ही वांधती हैं ग्रौर गर्भधारण करने के वाद उसे वर्जित करती हैं। वर्जन भी तब होता है, जबिक स्वजनों के संमिलन के वाद उसे पट दिया जाता है (गा० १२६ चूणि)। कोसल में शाल्योदन को नष्ट हो जाने के भय से शीतजल में छोड़ दिया जाता था (गा० २००)। उत्तरापथ में गर्मी ग्रत्यन्त ग्रधिक होती है, ग्रतएव किंवाड खुले रखने पड़ते हैं—(गा० २४७)। उत्तरापथ में वर्षा भी सतत होती है (६६०)। सिंघु देश का पुरुष तपस्या करने में समर्थ नहीं होता, किन्तु कोंकण देश का पुरुष तपस्या करने में ग्रियक सशक्त होता है (४२६)। टक्क मालव ग्रौर सिन्धु देश के लोग स्वभाव से ही परुष वचन (कठोर) वोलने वाले होते हैं। (गा० ६७४) महाराष्ट्र में मद्य की ट्रकानों पर ध्वज वांध दिया जाता था, ताकि भिध्नु लोग दूर से ही समक्त जाएँ कि यहां भिधायं नहीं जाना है (११९८)। ग्रिक्त जाति ग्रन्यत्र घृणित मानी है, किन्तु सिंध में नहीं (१६१६)। महाराष्ट्र में छी के लिये माउगाम=मातृग्राम शब्द प्रयुक्त होता है (निशीय उ० ६, सू० १ चू०) महाराष्ट्र में ग्रुष के चिह्न को वांधा जाता है (गा० ६२१)। लाट में 'इक्कड' नामक वनरपित प्रसिद्ध है। संगवतः यह सेमर (गुजराती-ग्राकडा) है (गा० ६५१)। सीराष्ट्र में 'कंग' नामक धन्य मुलभ है (१२०४)।

लाट ग्रीर सौराष्ट्र या दक्षिणापथ में कौन प्रवान है; इस विषय को लेकर लोग विवाद करते थे (गां २७७८)। महाराष्ट्र में 'श्रमणपूजा' नामक एक विशेष उत्सव प्रचलित था (३१५३)। मगध में प्रस्थ को कुडव कहते हैं (गां० ५८६१)। दक्षिणापथ में ग्राठ कुडव-प्रमाण एक मण्डक पकाया जाता है (३४०३)। दक्षिण पथ में लोहकार, कल्लाल जुंगित कुल हैं जब कि श्रन्यत्र नहीं। लाट में खड, वहंड, चम्मकार ग्रादि जुंगित हैं (५७६०)। इत्यादि।

वस्न के मूल्य की चर्चा में कहा गया है कि जवन्य मूल्य १८ 'रूपक' ग्रीर उत्कृष्ट मूल्य शतसहस्न 'रूपक' है—(नि० गा० ६५७; वृ० गा० ६८६०)। उस समय रूपक ग्रथांत् चांदी की कितने हो प्रकार की मुद्राएँ प्रचित्त थीं, ग्रतएव उनका तारतम्य दिखाना ग्रावश्यक हो गया था। प्रस्तुत में, ये मुद्राएँ किस प्रदेश में प्रचित्त थीं—यह ग्रनुमान से जाना जा सकता है। मेरा ग्रनुमान है कि ये मुद्राएँ उस समय सौराष्ट्र-गुजरात में प्रचित्त रही होंगी; क्योंकि उत्तरापय ग्रीर दक्षिणापय की मुद्राएँ ग्रपने स्वयं के प्रदेश में उत्तरापयक या दक्षिणापयक या पाटिल-पुत्रक ग्रादि नाम से नहीं पहचानी जा सकती। ये नाम ग्रन्यत्र जाकर ही प्रात हो सकते हैं। उन सभी प्रचित्त 'रूपक' मुद्राग्रों का तारतम्य निम्नानुसार दिखाया गया है:

- १ रूवग (रूपक) = १ साभरक<sup>२</sup> (साहरक) ग्रथवा दीविच्चग या दीविच्चिक (दीवत्यक)
- १ उत्तरापथक = २ साभरक या २ दीविच्चग
- १ पालिपुत्रक (कुसुमपुरग) = २ उत्तरापथक

= ४ साभरक

. = २ नेलग्रो³

= ४ दक्षिणापथक ४

वैद्य को दी जाने वाली फीस की चर्चा के प्रसंग में भी मुद्राग्रों के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। वह इस प्रकार है—

'कौड़ी' (कपर्दक) जो उस समय मुद्रा के रूप में प्रचलित थी। उसे 'कवडुग' या 'कवडुग' कहते थे। ताँवे की वनी मुद्रा या 'नाणक' के विषय में कहा गया है कि वह दक्षिणापथ में 'काकिणी' नाम से प्रसिद्ध है। चाँदी के 'नाणक' को भिल्लमाल में चम्मलात (?) कहते हैं; वृहद् भाष्य की टीका में इसे 'इम्म' कहा है। सुवर्ण 'नाणक' को पूर्व देश में दीणार' कहते हैं। पूर्व देश में एक अन्य प्रकार का नाणक भी प्रचलित था, जो 'केवडिय' कहलाता था। यह किस

१. वृ० गा० २८५५ में व्याख्या-सम्बन्धी थोड़ा भेद है।

२. सौराष्ट्र के दक्षिण समुद्र में एक योजन दूर 'दीव' (द्वीप) था, वहाँ की मुद्रा — (गा० ६४८ चू०) आज भी यह प्रदेश इसी नाम से प्रसिद्ध है।

३. कांचीपुरी में प्रचलित मुद्रा।

४. नि० गा० ६५८-५६ ; वृ० ३५६१-६२ ।

वातु से वनता था-यह स्पष्ट नहीं है; किन्तु इसे सुवर्णमुद्रा से भिन्न रखा है ग्रीर कहा गया है कि यह 'केवडिय' नाणक पूर्व देश में 'केतरात' (वृ० टी० 'केतरा') कहा जाता है ।

'दीणार' के विषय में यह भी सूचना मिलती है कि एक 'मयूरांक' नामक राजा था। उसने ग्रपने चित्र को ग्रंकित कर दीणार का प्रचलन किया था 'मयूरको खाम राया। तेख मयूरंकेख श्रंकिता दीखारा श्राहखाविया।' —नि० गा० ४३१६ चू०। भाष्य में उसे 'मोरिक्वि' कहा गया है।

राजा ग्रीर धनिकों के यहाँ वच्चों को पालने के लिये घातृयाँ रखी जाती थीं। भिक्षु लोग किस प्रकार विभिन्न घाइयों की निन्दा या प्रशंसा करके ग्रपना काम बनाते थे—इसका रोचक वर्णन निजीय भाष्य में है। विभिन्न कार्यों के लिये नियुक्त पाँच प्रकार की घातृमाताग्रों का वर्णन भी कम रोचक नहीं है। यह प्रकरण मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है (नि० गा० ४६७५-६३)।

प्रातः काल होते ही लोग ग्रपने-ग्रपने काम में लगते हैं—इसका वर्णन करते हुए लिखा है:—लोग पानी के लिये जाते हैं, गायों ग्रीर शकटों का गमनागमन शुरू हो जाता है, विणक कच्छ लगाकर व्यापार शुरू कर देता है, लुहार ग्रिग्न जलाने लग जाता है, कुटुम्ब्रा लोग खेत में जाते हैं. मच्छीमार मत्स्य पकड़ने के लिये चल देते हैं, खिट्टक भेंसे को लकड़ी से क्लटने लग जाता है, कुछ कुत्तों को भगाते हैं, चोर धीरे से सरकने लग जाते हैं, माली टोकरी लेकर बगोचे में जाता है, पारदारिक चुपके से चल देता है, पिथक ग्रपना रास्ता नापने लग जाते हैं ग्रीर यांत्रिक ग्रपने यंत्र चला देते हैं—(नि० गा० ५२२ चू०)

शृंगार-सामग्री में नानाप्रकार की मालाग्रों का (उ० ७. सू० १ से उ० १७. सू० ३-५) तथा विविध ग्रलंकारों का (उ० ७, सू० ७; उ० १७. सू० ६) परिगणन निशीध सूल में ही किया गया है। तांवूल में संखचुन्न, पुगफल, खिंदर, कप्पूर, जाइपित्तया—ये पांच चीजें डालकर उसे सुस्वादु वनाया जाता था (गा० ३६६३ चू०)।

नाना प्रकार के वाद्यों की सूची भी निशीय (उ० १७, सू० १३५-६) में है। देशी श्रीर परदेशी वस्तों की सूची, तथा चर्मवस्त्रों की केवल सूची ही नहीं, श्रिपतु वस्तों के मूल्य की चर्चा भी विस्तार से की गई है (नि० उ० २. सू० २३; उ० १७. सू० १२; गा० ७५६ से; उ० ७. सू० ७ से)।

वस्त्रों को विविच प्रकार से सीया जाता था, इसका वर्णन भी दिया गया है—( नि॰ गा॰ ७८२)।

नाना प्रकार के जूतों का रोचक वर्णन भी निशीथ में उपलब्ध होता हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है—मानो लेखक की दृष्टि से जो भी वस्तु गुजरी, उसका यथार्थ चित्र खड़ा कर देने में वह पूर्णतः समर्थ है (नि० गा० ६१४ से)।

सेमर की कई से भरे हुए तिकये को 'तृक्षी' कहते है। कई से भरा हुन्ना, जो मस्तक के नीचे रखा जाता है, वह 'उपधान' कहा जाता है। उपयान के ऊपर गंडप्रदेश में रखने के

१. नि० गा० ३०७० नू० ; वृ० गा० १६६६।

लिये 'उपधानिका', घुटनों के लिये 'श्रास्तिगणी', तथा चर्म वस्त्रकृत ग्रीर रूई से पूर्ण उपधान-विशेष को 'मसूरक' कहा जाता है (नि० गा० ४००१)।

कुम्भकार की पाँच प्रकार की शालाग्रों का वर्णन है – जहाँ भांड वेचे जाएँ वह पित्यशाला, जहाँ भांड सुरक्षित रखे जाएँ वह भंडसाला, जहां कुम्भकार भांड वनाता है वह कम्मसाला, जहाँ पकाये जाते हैं वह प्रयणसाला (पचनशाला), ग्रोर जहाँ वह ग्रपना इन्यन एकत्र रखता है वह इंध्याशाला है (।न० गा० ५३६१)।

इसी प्रकार वहुत से ग्रन्य शब्दों की व्याख्या भी दी गई है। जैसे—जर्हां लोग उजाणी के लिये जाते हैं, या जो शहर के नजदीक का स्थान है वह उजाए उद्यान कहलाता है। जो राजा के निर्गमन का स्थान हो वह गिजाणिया, जो नगर से वाहर निकलने का स्थान हो वह 'गिजाण' होता है। उज्जाण ग्रीर णिज्जाण में वने हुए गृह ऋमशः उज्जाणिगह ग्रीर णिजाणिगह कहलाते हैं। नगर के प्राकार में 'श्रष्टालग' होता है। प्राकार के नीचे श्राधे हाथ में वने रथमार्ग को 'चरिया' ग्रीर बलानक को 'द्वार' कहते हैं। प्राकार के दो द्वारों के बीच एक 'गोपुर' होता है। नीचे से विशाल किन्तु ऊपर-ऊपर संवींचत जो हो, वह 'कूडागार' है। धान्य रखने का स्थान 'कोद्वागार' (कोठा) कहा जाता है। दर्भ ग्रादि तृण रखने का स्थान, जो नीचे की ग्रोर खुला रहता है, 'तणसाला' है। वीच में दीवालें न हों तो 'साला' श्रौर दीवालें हों तो 'गिह' होता है। श्रश्वादि के लिये 'शाला' ग्रीर 'गिह', दोनों का प्रवन्य होता था। इस प्रकार निवास-सम्बन्धी ग्रनेक तथ्य निशीथ से ज्ञात होते हैं (नि० उ० ८. सू० २ से तथा चूर्णि)। 'मडग गिह'—'मृतकगृह' का भी उल्लेख है। म्लेच्छ लोग मृतक को जलाते नहीं, किन्तु घर के भीतर रखते हैं। उस घर का नाम 'मडगिगह' है। मृतक को जलाने के वाद जव तक उसकी राख का पुंज नहीं वनाया जाता, तब तक वह 'मढगढ़ार' है। मृतक के ऊपर ईंटों की चिता वनाना, यह 'मडगंधूभ' या 'विचग' है। श्मशान में जहाँ मृतक लाकर रखा जाता है वह 'मडासय'— मृताश्रय है। मृतक के ऊपर वनाया गया देवकुल 'लेख' है (नि० उ० ३ सू० ७२; गा० १५३४, १५३६)।

घार्मिक विश्वासों के कारण नाना प्रकार के गिरिपतन ग्रादि के रूप में किए जाने वाले वालमरणों का भी विस्तृत वर्णन मिलता है —गा० ३८०२ से।

निवासस्थान को कई प्रकार से संस्कृत किया जाता था — जैसे कि संस्थापन = गृह के किसी एक देश को गिरने से रोकना, लिएन = गोवर ग्रादि से लीपना, परिकर्म = गृह-भूमि का समीकरण, शीतकाल में द्वार को सँकड़े कर देना, गरमी के दिनों में चौड़े कर देना, वर्षा ऋतु में पानी जाने का रस्ता वनाना, इत्यादि विविध प्रक्रियाग्रों का वर्णन ग्रातिविस्तृत रूप से दिया हुग्रा है—गा० २०५२ से।

विविध ' उत्सवों में—तीर्थंकरों की प्रतिमा की स्नानपूजा तथा रथयात्रा का ( गा० ११६४) निर्देश है। ये उत्सव वैशाख मास में होते थे (गा० २०२६)। भाद्र शुक्ला पंचमी के दिन जैंनों का 'पर्यु षण' ग्रौर सर्वसाधारण का 'इन्दमह' दोनों उत्सव एक साथ ही होने के कारण,

१. नि० उ० १२. सू० १६, गा० ४१३६।

राजा के अनुरोध से कालकाचार्य ने चतुर्थी को पर्यु पण किया। तथा महाराष्ट्र में उसी दिन को 'समणपूया' का उत्सव शुरू हुआ—यह ऐतिहासिक तथ्य वड़े महत्व का है (गा० ३१५३ चू०)। गिरिफुिह्या नगरी में इट्टगाइया = इट्टगा उत्सव होता था'। इट्टगा एक खाद्य पदार्थ है। उत्सव वाले दिन वह विशेष रूप से बनता था। एक श्रमण ने किस प्रकार तरकीव से इट्टगा प्राप्त की, इस सम्बन्ध में एक मनोवैज्ञानिक-साथ ही रोचक कथा निशीथ में दी हुई है (गा० ४४४६-५४)।

वाद्य, नृत्य तथा नाट्य के विविध प्रकारों का भी निर्देश है (५१००-१)।

भगवान् महावीर के समय में जैंन घमं में जातिवाद को प्रश्रय नहीं मिला था। हरिकेश जैसे चांडाल भी साधु होकर वहुमान प्राप्त करते थे। किन्तु निशीय मूल तथा टीकोपटीकाग्रों के पढ़ने से प्रतीत होता है कि जैन श्रमणों ने जातिवाद को पुनः ग्रपना लिया है। निशीय सूत्र में ठवणाकुल ग्रथवा श्रमोज्यकुल में भिक्षा लेने के लिये जाने का निपेध है (नि० सू० ४. २२)। इसी प्रकार दुगुं छित कुल से संपर्क का भी निपेध है (नि० सू० १६. २७-३२)। कर्म, शिल्प ग्रीर जाति से ठवणाकुल तीन प्रकार के हैं (१) कर्म के कारण—एहाणिया (नापित), सोहका = शोधका (धोबी ?), मोरपोसक (मयूरपोपक); (२) शिल्प के कारण—हेडणहाविता, तेरिमा, पयकर, णिल्लेवा; (३) जाति के कारण—पोण (चांडाल), डोम्ब (डोम), मोर्न्तिय। ये सभी जुंगित-दुगुंछित-जुगुप्सित कहे गये हैं (नि० गा० १६१८)।

लोकानुसरण के कारण ही लोक में हीन समक्षे जाने वाले कुलों में भिक्षा त्याज्य समक्षी गई है। ग्रन्यथा लोक में जैन शासन की निन्दा होती है ग्रीर जैन श्रमण भी कापालिक की तरह जुगुप्सित समक्षे जाते हैं । परन्तु, इसका यह ग्रथं नहीं कि जैन श्रमणों में न्नाह्मण एवं क्षत्रिय ही दीक्षित होते थे। ऐसे भी उदाहरण हैं, जिनमें कुम्भकार, कुटुम्बी ग्रीर ग्राभीर को भी दीक्षा दी गई है (नि० गा० १५, १३६, १३८)। धर्म के क्षेत्र में जाति का नहीं, किन्तु भाव का ग्रधिक महत्व है—इस तथ्य को शिवभक्त पुलिंद ग्रीर एक ब्राह्मण की कथा के द्वारा प्रकट किया गया है (नि० गा० १४)।

भाष्य में शवर ग्रीर पुलिद, जो प्रायः नग्न रहते थे ग्रीर निर्लब्ज थे, उनका ग्रार्थों को देखकर कुतूहल ग्रीर तब्बन्य दोपों की ग्रीर संकेत है (नि० गा० ५३१६) ।

जुंगितकुल के व्यक्ति को दीक्षा देने का भी निपेघ है। इस प्रसंग में जुंगित के चार प्रकार बताये गये हैं। पूर्वोक्त तीन जुंगितों के प्रतिरिक्त शरीर-जुंगित भी गिना गया है ।

१. छए। श्रीर उत्सव में यह भेद है कि जिसमें मुख्य रूप से विधिष्ट भोजन सामग्री बनती है वह धाए हैं, तथा जिसमें भोजन के उपरांत लोग श्रलंकृत होकर, उद्यान ग्रादि में जाकर, मित्रों के साथ श्री, श्रादि करते हैं, वह उस्सव है (गा॰ ४२७६ नू०)।

२. नि॰ गा॰ १६२२-२८, ग्रस्वाघ्याय की मान्यता में भी लोकानुसरण की ही दृष्टि गुरुष रही ं गा॰ ६१७१-७६।

३. नि॰ गा॰ ३७०६, हरत पादादि की विकलता प्रादि के कारण दारीर-डुंगित होत उक्त गा॰ ३७०६।

जाति-जुंगित में कोलिंग जाति-विशेष णेक्कार का ग्रीर वरुड़ का समावेश किया है (नि॰ गा॰ ३७०७)। चूिंग्कार ने मतान्तर का निर्देश किया है, जिसके अनुसार लोहार, हरिएस(चांडाल), मेया, पाणा, ग्रागासवासि, डोम्ब, वरुड (सूप ग्रादि वनाने वाले), तंतिवरता, उविलत्ता-ये सव जुंगित जाति हैं (नि॰ गा॰ ३७०७ चू०)। भाष्यकार ने कम्म-जुंगित में ग्रीर भी कई जातियों का समावेश किया है—पोपक (श्री. मयूर श्रीर कुनकुट के पोपक—चूिंग), संपरा (यहाबिगा ग्रीर सोधगा—चू०), नट, लंख (बांस पर नाचने वाले—चू०), वाह (न्याव) (मृगलुव्धक, वागुरिया, सुगकारगा—चू०), सोगरिया (शौकरिक) (खिट्टका—चू०), मिन्छगा (माछीमार), (नि॰ गा॰ ३७०८)।

ये जुंगित यदि महाजन के साथ या ब्राह्मण के साथ भोजन करने लग जाएँ, ग्रीर शिल्प तथा कर्म-जुंगित यदि ग्रपना बंधा छोड़ दें, तो दीक्षित हो सकते हैं। ग्रतएव इन्हें इत्वरिक जुंगित कहा गया है। (नि॰ गा॰ ३७११, १६१८)।

प्रसंगतः इन जातियों का भी उल्लेख है – भड, णट्ट, चट्ट. मेंठ, ग्रारामिया, सोल्ल, घोड, गोवाल, चिक्कय, ज़िंति ग्रीर खरग (नि॰ गा॰ ३५८५ चू०)। ये सब भी हीन कुल ही माने जा रहे थे। ग्रन्थत्र णड, वरुड, छिपग, चम्मार, ग्रीर डम्ब का उल्लेख है – गा॰ ६२६४ चू०।

मालवक स्तेनों (चोरों) का वार वार उल्लेख है। उन्हें मालवक नामक पर्वत के निवासी वताया गया है-गा० १३३४।

जाति का सम्बन्ध माता से है श्रीर कुल का सम्बन्ध पिता से है। जाति श्रीर कुलों के श्रपने श्राजीविका-सम्बन्धी साधन भी नियत थे। कोई कर्म से, तो कोई शिल्प से श्राजीविका चलाते थे। कर्म वह है, जो बिना गुरु के सीखा जा सके—जैसे, लकड़ी एकत्र करके श्राजीविका चलाना। श्रीर शिल्प वह है, जिसे गुरुपरंपरा से ही सीखना होता है—जैसे, गृह-निर्माण श्रादि। इसी प्रकार मह श्रादि गणों की श्राजीविका के साधन भी श्रपने-श्रपने गणों के श्रनुसार होते थे। (नि० गा० ४४१२-१६)।

व्यापारी वर्ग के दो प्रकार निर्दिष्ट हैं—जो दूकान रख कर व्यापार करे, वह 'विश्' ; ग्रौर जो विना दूकान के व्यापार करे, वह 'विवर्णि'—नि० गा० ५७५० चू० ।

'सार्थ' के पाँच प्रकार वताये गये हैं भे :---

- वे (१) 'भंडी' गाडियाँ लेकर चलने वाला।
- सः (२) 'वहिलग' वैल ग्रादि भारवाही पशुप्रों को लेकर चलने वाला। इसमें ऊँट, हाथी में ौर घोड़े मी होते थे—(नि० गा० ५६६३; वृ० ३०७१)। हुग्रा
  - (३) 'भारवहा'—गठरी उठाकर चलने वाले मनुष्य, जो 'पोट्टलिया' कहे जाते थे। ोनों प्रकार के सार्थ ग्रपने साथ विकय की वस्तुएँ ले जाते थे, ग्रोर गन्तव्य स्थान ११६४ति थे। ग्रोर ग्रपने साथ खाने-पीने की सामग्री भी रखते थे।

, नि० गा० ५६५८ से; वृ० ३०३६ से ।

- (४) 'ध्रौदिरक' वह सार्थ होता था, जो ग्रपने रुपये लेकर चलता था, ग्रीर जहाँ ग्रावश्यकता होती, पास के सुरक्षित धन से ही खा-पी लेता था। ग्रथवा' भोज्रम-सामग्री ग्रपने साथ रखने वाले को भी ग्रीदरिक कहा गया है। ये व्यापारार्थ यात्रा कंरने वालों के सार्थ हैं।
- (५) 'कपढिय' ग्रर्थात् भिक्षुकों का सार्थ। यह भिक्षाचर्या करके ग्रपनी ग्राजीविका किया करता था।

सार्थ में मोदकादि पक्कान्न तथा घी, तेल, गुड, चावल, गेहूँ ग्रादि नानाविघ घान्य का संग्रह रखा जाता था। ग्रीर विकय के लिये कुंकुम, कस्तूरी, तगर, पत्तचोय, हिंगु, शंखलोय ग्रादि वस्तुएँ प्रचुर मात्रा में रहती थीं। (नि० गा० ५६६४; वृ० गा० ३०७२)। निशीथ में सार्थ से सम्बन्धित नाना प्रकार की रोचक सामग्री विस्तार से विणत है, जिसका संबंध सार्थ के साथ विहार-यात्रा करने वाले श्रमणों से है।

ग्रनेक प्रकार की नौकाग्रों का विवरण भी निशीथ की ग्रपनी एक विशेपता है। एक स्थान पर लिखा है कि तेयालग (ग्राधुनिक वेरावल) पट्टण से वारवई (द्वारका) पर्यन्त समुद्र में नौकाएँ चलती थीं। ये नौकाएँ, ग्रन्यत्र नदी ग्रादि के जल में चलने वाली नौकाग्रों से भिन्न प्रकार की थीं। नदी ग्रादि के जल में चलने वाली नौकाएँ तीन प्रकार की थीं:—

- (१) श्रोयाण —जो श्रनुस्रोतगामिनी होती थीं।
- (२) उजाण-जो प्रतिस्रोतगामिनी होती थीं।
- (३) तिरिच्छसंतारियी—जो एक किनारे से दूसरे किनारे को जाती थीं। —(नि० गा० १८३)

जल-संतरण के लिये नौका के श्रितिरक्त श्रन्य प्रकार के साधन भी थे; जैसे—कुम = लकड़ी का चौखटा वनाकर उसके चारों कोनों में घड़े वांध दिए जाते थे; दिन = दितक, वायु से भरी हुई मशकें; तुम्व = मछली पकड़ने के जाल के समान जाल बनाकर उसमें कुछ तुम्वे भर दिए जाते थे श्रीर इस तुम्वों की गठरी पर संतरण किया जाता था; उढुप श्रथवा को दिम्य = जो लकड़ियों को वांधकर बनाया जाता है; पिण्ण = पिण्ण नामक जताशों से बने हुए दो बड़े टोकरों को परस्पर वांधकर उस पर वैठकर संतरण होता था—(नि॰ गा॰ १८४, १६१, २३७, ४२०६)। नौकामें छेद हो जाने पर उसे किस प्रकार बंद किया जाता था, इसका वर्णन भी महत्वपूर्ण है। इस प्रसंग में बताया गया है कि मुंज को या दर्भ को श्रथवा पीपल श्रादि वृक्ष की छाल को मिट्टी के साथ क्रूट कर जो पिंड बनाया जाता था, वह 'क्रुटविंद' कहा जाता था श्रीर उससे नौका का छंद दि किया जाता था। श्रथवा वस्र के दुकड़ों के साथ मिट्टी को क्रूट कर जो पिंड बनाया जाता था, उसे 'चेलमिट्टिया' कहते थे। वह भी नौका के छेद को बंद करने के काम में श्राता था गा० ६०१७)। नौका-संबंधी श्रन्य जानकारी भी दी गई है (नि॰ गा० ६०१२-२३)

भगवान् महावीरने तो ग्रनायं देश में भी विहार किया था; किन्तु निशीय सूत्र में विरूप, दस्यु, ग्रनायं, म्लेच्छ ग्रीर प्रात्यंतिक देश में विहार का निषेध हैं (नि० सू॰ १६, २६)। उक्त सूत्र की व्याख्या में तत्कालीन समाज में प्रचलित ग्रायं-ग्रनायं-सम्बन्धी मान्यता की सूचना मिलती है।

शक-यवनादि विरूप हैं; क्योंकि वे आयों से वेश, भाषा और दृष्टि में भिन्न हैं। मगधादि माढ़े पञ्चीस देशों की सीमा के वाहर रहने वाले अनार्य आत्यंतिक हैं। दांत से काटने वाले दस्य हैं और हिसादि अकार्य करने वाले अनार्य हैं (नि० गा० ४७२७)। और जो अव्यक्त तथा अस्पष्ट भाषा वोलते हैं, वे मिलक्लू—म्लेच्छ हैं (गा० ४७२८)। आंत्र और द्रविड देश को स्पष्ट रूप से अनार्य कहा गया है। तथा छकों और यवनों के देश को भी अनार्य देश कहा है (४७३१)।

पूर्व में मगव, दक्षिण में कोसंबी, पश्चिम में थूणाविसय ग्रीर उत्तर में कुणालाविसय-यह ग्रार्य देश की मर्यादा थी। उससे वाहर ग्रनार्य देश माना जाता था ( गा० ५७३३ )।

निम्नस्तर के लोग ग्रायिक दृष्टि से ग्रत्यन्त गरीव मालूम होते हैं; परिणामस्वरूप उन्हें धिनकों की नौकरी हो नहीं, कभी-कभी दासता भी स्वीकार करनी पड़ती थी। शिल्पादि सीखने के लिये गुरु को द्रव्य दिया जाता था। जो ऐसा करने में ग्रसमर्थ होते, वे शिक्षण-काल पर्यन्त, ग्रयवा उससे ग्रधिक काल तक के लिये भी गुरु से ग्रपने को ग्रववद्ध कर लेते थे (ग्रोवद्ध) (नि० गा० ३७१२)। ग्रर्थात् उतने समय तक वे गुरु का ही कार्य कर सकते थे, ग्रन्य का नहीं। गुरु की कमाई में से ग्रोवद्ध (ग्रववद्ध) को कुछ भी नहीं मिलता था। किन्तु मृतक=नौकर को ग्रपनी नौकरी के लिये भृति-वेतन मिलता था (नि० गा० ३७१४ ग्रौर ३७१७ की चूर्णि)।

भृतक-नौकर चार प्रकार के होते थे:

- (१) दिवसभवग--दिवस भृतक--प्रतिदिन की मजदूरी पर काम करने वाले।
- (२) यात्राभृतक—यात्रापर्यंत साथ देकर नियत द्रव्य पाने वाले । ये यात्रा में केवल साथ देते थे, या काम भी करते थे । ग्रीर इनकी भृति तदनुसार नियत होती थी, जो यात्रा समाप्त होने पर ही मिलती थी ।
- (३) कव्वाकश्चतक—ये जमीन खोदने का ठेका लेते थे। इन्हें उडु (गुजराती-ग्रोड<sup>२</sup>) कहा जाता था।
- (४) उच्चत्तमयग—कोई निश्चित कार्य-विशेष नहीं, किन्तु नियत समय तक, मालिक, जो भी काम वताता, वह सव करना होता था। गुजराती में इसे 'उचक' काम करने वाला कहा जाता है (नि॰ गा॰ ३७१८-२०)।

गायों की रक्षा के निमित्त गोपाल को दूच में से चतुर्यांश, या जितना भी आपस में नि इचत=तय हो जाता, मिलता था। यह प्रतिदिन भी ले लिया जाता था, या कई दिनों का मिलाकर एक साथ एक ही दिन भी (नि० गा० ४४०१-२ चू०)।

दासों के भी कई भेद होते थे। जो गर्भ से ही दास वना लिया जाता था, वह श्रोगालित दास कहलाता था। खरीद कर वनाये जाने वाले दास को कीत दास कहते थे। ऋण

१. साढ़े पच्चीस देश की गराना के लिये, देखी-वृ० गा० ३२६३ की टीका।

२. सीराष्ट्र में ग्राज भी इस नाम की एक जाति है, जो भूमि-खनन के कार्य में कुशल है।

से मुक्त न हो सकने पर जिसे दास कर्म करना पड़ता था, उसे 'श्रणए' कहते थे। दुभिक्ष के कारण भी लोग दासकर्म करने को तैयार हो जाते थे। राजा का श्रपराघ करने पर दंडस्वरूप दास भी वनाये जाते थे (नि० गा० ३६७६)। कोसल के एक गीतार्य श्राचार्य की वहन ने किसी से उछीना (उधार) तेल लिया था, किन्तु गरीवी के कारण, वह समय पर न लौटा सकी, परिणामस्वरूप वेचारी को तैलदाता की दासता स्वीकार करनी पड़ी। श्रन्ततः गीतार्थ श्राचार्य ने कुशलतापूर्वक मालिक से उक्त दासी की दीक्षा के लिये श्रनुज्ञा प्राप्त की श्रीर इस प्रकार वह दासता से मुक्त हो सकी। यह रोमांचक कथा भाष्य में दी गई है (नि० गा० ४४८७—६६)।

#### श्रमण-ब्राह्मण:

श्रमण श्रीर ब्राह्मण का परस्पर वैर प्राचीनकाल से ही चला ग्राता था । वह निशीय की टीकोपटीकाश्रों के काल में भी विद्यमान था (नि० गा० १०८७ चू०) ग्राहिसा के ग्रपवादों की चर्चा करते समय, श्रमण द्वारा, ब्राह्मणों की राजसभा में की गई हिंसा का उल्लेख किया जा चुका है। ब्राह्मणों के लिये चूिण में प्रायः सर्वत्र 'धिज्जातीय' (नि० गा० १६, ३२२, ४८७, ४४४१) शब्द का प्रयोग किया गया है। जहाँ ब्राह्मणों का प्रभुत्व हो, वहाँ श्रमण श्रपवादस्वरूप यह भूठ भी बोलते थे कि हम कमंडल (कमढग) में भोजन करते हैं —ऐसी श्रमुज्ञा है (नि० गा० ३२२)। श्रमणों में भी पारस्परिक सद्भाव नहीं था (नि० सू० २.४०)। बौद्धिभक्षुग्रों को दान देने से लाभ नहीं होता है, ऐसी मान्यता थी। किन्तु ऐसा कहने से यदि कहीं यह भय होता कि बौद्ध लोग त्रास देंगे, तो ग्रपवाद से यह भी कह दिया जाता था कि दिया हुग्रा दान व्यर्थ नहीं जाता है (नि० गा० ३२३)।

ग्राज के क्वेताम्वर, संभवतः, उन दिनों 'सेयपढ' या 'सेयिमक्लु' (नि० गा० २४७३ चू०) के नाम से प्रसिद्ध रहे होंगे (नि० गा० २१४, १४७३ चू०)। श्रमणवर्ग के ग्रन्दर पासत्या ग्रर्थात् शियिलाचारी साधुग्रों का भी वर्ग-विशेष था। इसके ग्रतिरिक्त सारूगी ग्रीर सिद्धप्र—िव्हपुत्रिगें के वर्ग भी थे। साधुग्रों की तरह वस्त्र ग्रीर दंड धारण करने वाले, किन्तु कच्छ नहीं वांघने वाले सारूवी होते थे। ये लोग भार्या नहीं रखते थे (नि० गा० ४४६७; ४४४८, ६२६६)। इनमें चारित्र नहीं होता था, मात्र साधुवेश था (नि० गा० ४६०२ चू०)। सिद्धपुत्र गृहस्य होते थे ग्रीर वे दो प्रकार के थे—सभार्यक ग्रीर ग्रभार्यक । ये सिद्धपुत्र नियमतः शुक्लांवरघर होते थे। उस्तरे से मुण्डन कराते थे, कुछ शिखा रखते, ग्रीर कुछ नहीं रखते थे । ये शुक्लांवरघर सिद्धपुत्र, संभवतः 'सेयवड' वर्ग से पतित, या उससे निम्न श्रेणी के लोग थे, परन्तु उनकी वाह्यवेशभूपा प्रायः साधु की तरह होती थी—(नि०गा० ४६६)। ग्राज जो क्वेताम्वरों में माधु ग्रीर यित वर्ग है, संभवतः ये दोनों, उक्त वर्ग द्वय के पुरोगामी रहे हों तो ग्राश्चर्य नहीं। सिद्धपुत्रों के वर्ग से निम्न श्रेणी

१. इंडकारण्य की उत्वित्त के मूल में श्रमण-ब्राह्मण का पारस्परिक वैर ही कारण है—गा० ५७४०-३।

२. ध्रमायंक को मुंद भी कहते घे-१४४८ प्रा

२. नि० गा० ३४६ नू०। गा० ५३८ नू०। गा० ५५४८ ह्०। गा० ६२६६। ह० गा० २६०३। गा० ४५८७ में विसा का विकल्प नहीं है।

में 'सावग' वर्ग था । ये 'सावग' = श्रावक दो प्रकार के थे—ग्रगुप्रती ग्रौर ग्रनगुप्रती—जिन्होंने ग्रगुव्रतों का स्वीकार नहीं किया है (नि०गा० ३४६ चू०)। ग्रगुव्रती को 'देशसावग' ग्रीर ग्रनगुव्रती को 'दंसणसावग' कहा जाता था ( नि० गा० १४२ चू० ) ।

मुण्डित मस्तक का दर्शन भ्रमंगल है-ऐसी भावना भी (नि० गा० २००५ चूणि) सर्वसाधारण में घर कर गई थी। इसे भी श्रमण-द्वेप का ही कुफल समभना चाहिये।

श्रमण परम्परा में निर्यंन्य, शाक्य, तापस, गेरु, ग्रौर ग्राजीवकों का समावेश होता था ( नि॰ गा० ४४२०; २०२० चू० )। निशीय भाष्य ग्रीर चूर्णि में ग्रनेक मतों का उल्लेख है, जो उस युग में प्रचलित थे श्रौर जिनके साथ प्रायः जैन भिक्षुश्रों की टक्कर होती थी। इनमें वौद्ध, त्राजीवक ग्रौर वाह्मण परिव्राजक मुख्य थे। वीद्धों के नाम विविव रूप से मिलते हैं—भिक्खुग, रत्तपड, तच्चणिय, सक्क ग्रादि । ब्राह्मण परिव्राजकों में उलूक, कपिल, चरक, भागवत तापस, पंचिंग-तावस, पंचगव्वासणिया, सुईवादी, दिसापोक्खिय, गोव्वया, ससरवख ग्रादि मुख्य हैं। इनके ग्रतिरिक्त कापालिक, वैतुलिक, तिडय कप्पिडिया ग्रादि का भी उल्लेख है - देखो, नि० गा० १, २४, २६, ३२३, ३६७, ४६८, १४०४, १४४०, १४७३, १४७४, २३४३, ३३१०, ३३४४, २३४८, ३७००, ४०२३, ४११२ चूर्णि के साथ। परिव्राजकों के उपकरणों का भी उल्लेख है-मत्त, दगवारग, गडुम्रम्र, म्रायमणी, लोट्टिया, उल्लंकम्र, वारम्र, चडुयं, कव्वय—गा० ४११३ ।

यक्षपूजा ( गा० ३४८६ ), रुद्रघर ( ६३८२ ) तथा भल्लीतीर्थ (गा० २३४३) का भी उल्लेख है। भृगु कच्छ के एक साधु ने दक्षिणापय में जाकर, जव एक भागवत के समझ, भल्ली तीर्थं के सम्बन्ध में यह कथा कही कि वासुदेव को किस प्रकार भाला लगा ग्रीर वे मर गये, अनन्तर उनकी स्मृति में भल्लीतीर्थ की रचना हुई, तो भागवत सहसा रुष्ट हो गया और श्रमण को मारने के लिए तैयार हो गया। ग्रन्ततः वह तभी शांत हुग्रा ग्रीर क्षमा याचना की, जव स्वयं

जैनों ने उक्त मतांतरों को लौकिक धर्म कहा है। मूलतः वे अपने मत को ही लोकोत्तर धर्म मानते थे। महाभारत, रामायण ग्रादि लौकिक शास्त्रों की ग्रसंगत वातों का मजाक भी उड़ाया है। इस सम्बन्ध में चूर्णिकार ने पाँच धूर्तों की एक रोचक कथा का उल्लेख किया है ( नि० गा० २६४-६ )। इतना ही नहीं, विरोधी मत को ग्रनार्य भी कह दिया है (४७३२)

जैन धर्म में भी पारस्परिक मतभेदों के कारण जो ग्रनेक सम्प्रदाय-भेद उत्पन्न हुए, उन्हें 'निह्नह' कहा गया है, ग्रौर उनका क्रमशः इतिहास भी दिया हुग्रा है (गा० ४४६६-४६२६)।

'पासंड' शब्द निशीय भाष्य तक धार्मिक सम्प्रदाय के ग्रर्थ में ही प्रचलित था। इसमें जैन ग्रीर जैनेतर सभी मतों का समावेश होता था।

निज्ञीय में कई जैनाचार्यों के विषय में भी ज्ञातव्य सामग्री मिलती है। श्रायमंगु श्रीर सम्रुद्ध के दृष्टान्त ग्राहार-विषयक गृद्धि ग्रौर विरक्ति के लिये दिये गये हैं (गा० १११६) । स्थूलभद्र के समय तक सभी जैन श्रमणों का ग्राहार-विहार साथ था; ग्रथित् सभी श्रमण परस्पर सांभोगिक

१. नि० गा० ६२६२

थे। स्थूलभद्र के दो बिष्य थे—ग्रार्यमहागिरि ग्रीर ग्रार्य मुहत्यी। ग्रार्यमहागिरि ज्येष्ठ थे, किन्तु स्थूलभद्र ने ग्रार्य मुहत्यी को पट्टवर वनाया। फिर भी ये दोनों प्रीतिवश साथ ही विचरण करते रहे। सम्प्रित राजा ने, ग्रपने पूर्वभव के गुरु जानकर भक्तिवश सुहत्यी के लिये ग्राहारादि का प्रवंघ किया। इस प्रकार कुछ दिन तक सुहत्यी ग्रीर उनके शिष्य राजिष लेते रहे। ग्रायं महागिरि ने उन्हें सचेत भी किया, किन्तु सुहस्ती न माने, फलतः उन्होंने सुहस्ती के साथ ग्राहार-विहार करना छोड़ दिया, ग्रर्थात् वे ग्रसांभोगिक बना दिये गए। तत्पश्चान् सुहत्यी ने जव मिथ्या दुष्कृत दिया, तभी दोनों का पूर्ववत् व्यवहार शुरू हो सका। तव से ही श्रमणों में सांभोगिक ग्रीर विसंभोगिक, ऐसे दो वर्ग होने लगे (नि० गा० २१५३-२१५४ की चूिण)। यही भेद ग्रागे चलकर इवेताम्वर ग्रीर दिगम्वर रूप से दृढ़ हुग्रा, ऐसा विद्वानों का ग्रभिमत है।

ग्रार्य रिक्षत ने श्रमणों को, उपिंघ में मात्रक (पात्र) की ग्रनुज्ञा दी। इसको लेकर भी संघ में काफी विवाद उठ खड़ा हुग्रा होगा; ऐसा निज्ञीय भाष्य को देखने पर लगता है। कुछ तो यहाँ तक कहने लगे थे कि यह तो स्पष्ट ही तीर्थंकर की ग्राज्ञा का भंग है। किन्तु निज्ञीय भाष्य, जो स्थिवर कल्प का श्रनुसरण करने वाला है, ऐसा कहने वालों को ही प्रायश्चित का भागी वताता है। ग्रायंरिक्षत ने देशकाल को देखते हुए जो किया, उचित ही किया। इसमें तीर्थंकर की ग्राज्ञाभंग जैसी कोई वात नहीं है। जिस पात्र में खाना, उसी का शीच में भी उपयोग करना; यह लोक-विरुद्ध था। ग्रत्रएव गच्छवासियों के लिये लोकाचार की दृष्टि से दो पृथक् पात्र रखने ग्रावश्यक हो गये थे— ऐसा प्रतीत होता है; ग्रीर उसी ग्रावश्यकता को पूर्ति ग्राचार्य ग्रायंरिक्षत ने की (नि० गा० ४५२६ से)।

#### याचार्य :

लाटाचार्य (११४०), श्रार्यखपुट (२४८७), विष्णु (२४८७), पादलिप्त (४४६०), चंद्रस्द (६६१३) गोविंदवाचक (२७६६,३४२७, ३४४६) ग्रादि का उल्लेख भी निशीय-भाष्य-चूर्णि में मिलता है।

#### पुस्तक:

पाँच प्रकार के पोत्थय—पुस्तकों का उल्लेख है। वे ये हैं—गंडी, कच्छमी, मुद्दी, संपुट तथा छिवाडी । इनका विशेष परिचय मुनिराज श्री पुण्यविजयजी ने श्रपने 'भारतीय जैन श्रमण संस्कृति श्रीर लेखन कला' नामक निवन्ध में (पृ० २२-२४) दिया है।

उपर्युक्त पांचों ही प्रकार के पुस्तकों का रखना, श्रमणों के लिए, निषिद्ध था; वयोंकि उनके भीतर जीवों के प्रवेश की संभावना होने से प्राणातिपात की संभावना थी (नि० गा० ४०००) किन्तु जब यह देखा गया कि ऐसा करने में श्रुत का ही ह्यास होने लगा है, तब यह श्रपवाद करना पड़ा कि कालिक श्रुत = श्रंग ग्रन्थ तथा निर्मुक्ति के संग्रह की दृष्टि से पांचों प्रकार के पुस्तक रखे जा सकते हैं—(नि० गा० ४०२०)।

१. नि० गा० १४६६; ४००० पू० वृ० गा० ३८२२ टी०; ४०६६ ।

२. 'कासियमुयं' श्रावारादि प्रकारम शंगा-नि० गा० ६१८६ त्०।

#### कुछ शब्द :

भाषाशास्त्रियों के लिये कुछ विशिष्ट शब्दों के नमूने नीचे दिये जाते हैं, जो उनको प्रस्तुत ग्रन्थ के विशेष ग्रध्ययन की ग्रोर प्रेरित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

वच्चिगह = पाखाना ।

छाण्हारिग = गोवर एकत्र करने वाला। 'छाण' शब्द ग्राज भी गुजरात में इसी रूप में प्रचलित है।

छुरधरयं = छुरे का घर, हजाम के उस्तरे का घर।

खडखडेंत = गु० 'खडखडाट'।

चेल्लग = चेलो (गु०), शिष्य।

पुलिया = पूली (गु०) तृण की गठरी।

चुक्कति = चूक जाता है। गुजराती - चूक = भूल।

उद्घाह = वदनामी।

डालीं = शाला।

बोहो = लोटो (गु०), लोटा।

वाडल्लग = पुतला।

रेक्सिया = पानी की वाढ़ का ग्रा जाना; (गु० रेल)

मक्कोडग = ( गु० मकोडा ) वड़ी काली चींटी।

ज्या = जू (गु०);

उद्देहिया = ( गु० उवई ) दीमक ।

कणिक्का = ( गु० कणिक ) ग्राटे का पिंड।

लंच = ( गु० लाँच ) घूस।

उघेउ'= ( गु० उंघ ) निद्रा लेना ।

मप्पक = ( गु० माप ) नाप ।

कुहाड = (गु० कुहाडो ) फरसा ।

बहुा = गड्डा ( गु० खाडो ) इत्यादि ।

ये शब्द प्रथम भाग में ग्राये हैं, ग्रीर इन पर से यह सिद्ध होता है कि चूर्णिकार, सौराष्ट्र-गुजराती भाषा से परिचित थे।

इस प्रकार, प्रस्तुत में, दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। इससे विद्वानों का घ्यान, प्रस्तुत ग्रन्थ की वहुमूल्य सामग्री की श्रोर गया, तो मैं श्रपना श्रम सफल समभू गा।

#### श्राभार: '

प्रस्तुत निबन्ध की समाप्ति पर, मैं, संपादक मुनिद्वय तथा प्रकाशकों का ग्राभार मानना भी ग्रपना कर्तव्य समभता हूँ; जिन्होंने प्रस्तुत परिचय के लेखन का ग्रवसर देकर, मुभे निशीथ के स्वाध्याय का सु-ग्रवसर प्रदान किया है। साय ही, उन्हें लंबे काल तक प्रस्तुत परिचय की प्रतीक्षा करनी पड़ी, एतदर्थ क्षमा प्रार्थी भी हूँ।

वाराणसी—४ } ता० १३-३-४६ }

—दलसुख मालवणिया

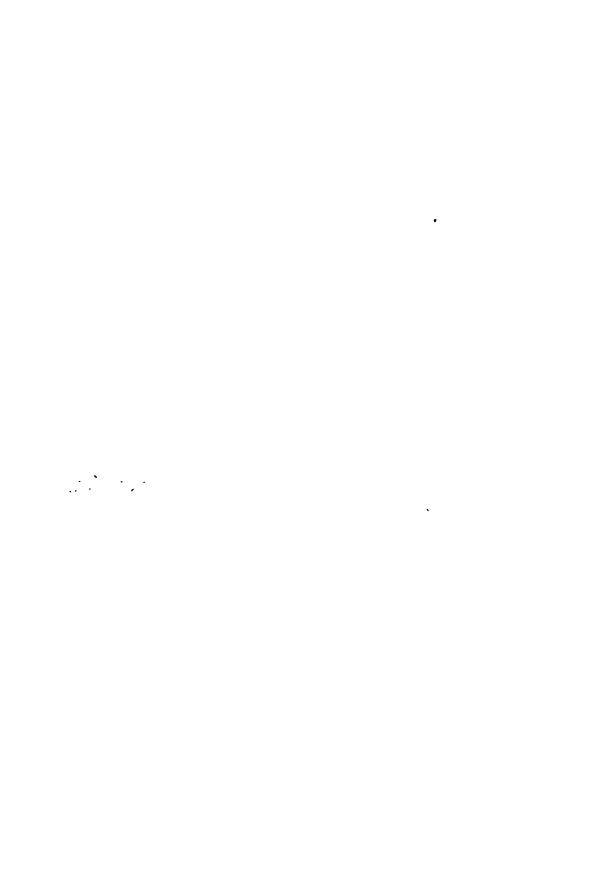

# विषयानुक्रम षोडश उद्देशक

| सूत्रसंख्या विपय                                                      | गाथाङ्क            | पृ <u>ष्ठा</u> ङ्क |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| पन्द्रहवें तथा सोलहवें उद्देशक का सम्वन्ध<br>१ सागारिक शय्या का निपेध | ५०६५               | १<br>१–३६          |
| सागारिक शय्या की व्यास्या                                             | ४०६६               | १                  |
| सागारिक शय्या के भेद                                                  | ४०६७               | १                  |
| ·सागारिक पद के नि <del>द्</del> तेप                                   | ४०६≒               | १                  |
| द्रव्य-निक्षेप                                                        | ४०६६–४११२          | ₹~%                |
| द्रव्य सागारिक के रूप, ग्राभरण-विधि, वस्त्र, ग्रलङ्कार, भोजन,         |                    |                    |
| गन्ध, स्रातोद्य, नाट्य, नाटक, गीत श्रादि प्रकार; उनका                 |                    |                    |
| स्वरूप तथा तत्संबन्धी प्रायदिचत्त                                     | ५०१६–५१०२          | Ę                  |
| द्रव्यसागारिक वाले उपाश्रय में निवास करने से लगने वाले                |                    |                    |
| दोपों का वर्णन                                                        | ५१०३–५११२          | 3-8                |
| भाव निक्षेप                                                           | ५११३–५२२७          | <b>५–</b> ३६       |
| भाव सागारिक का स्वरूप                                                 | ¥११३- <u>¥</u> ११४ | ሂ                  |
| जनसाधारण, कौटुम्बिक श्रोर दण्टिक के स्वामित्व वाले                    |                    |                    |
| भाव सागारिक श्रर्थात् विव्यं, मनुष्य श्रीर तिर्यञ्च सम्बन्धी          |                    |                    |
| रूप ≕ प्रतिमा तथा रूप-सहगत का स्वरूप श्रीर उसके प्रकार                | प्रश्प             | Y.                 |
| दिव्य प्रतिमा का स्वरूप                                               | ¥११६- <u>५</u> १६५ | ५–१६               |
| दिव्य प्रतिमा के प्रकार                                               | ५११७-५११=          | ¥-£                |
| दिव्य प्रतिमा वाले उपाश्रय में निवास करने ने स्थान श्रीर              |                    |                    |
| प्रतिसेवना-निमित्तक लगने वाले प्रायदिनत्त ग्रीर तत्सम्बन्धी           |                    |                    |
| प्रस्तोत्तर                                                           | प्रश्र–प्रश्रृह    | £-80               |
| दिज्य प्रतिमा-युक्त उपाश्रय में निवान करने हे सगने वाने               |                    |                    |
| याताभक्त श्रादि दोष और उनकी व्याख्या। माताभक्त पर                     |                    |                    |
| गुग्तर दण्ड देने वाले चन्द्रगुप्त मौर्य गा ह्यान्त                    | <b>ઝ</b> ૧૨૬–૪૧૫૨  | 15-44              |

| सूत्रसंख्या विपय                                                                                                                                                                | गाथाङ्क                             | पृष्ठाङ्क     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| देवतादि के सान्निच्यवाली दिव्य प्रतिमाग्रों से युक्त उपा<br>में रहने से देवता की ग्रोर से की जाने वाली परी<br>प्रत्यनीकता तथा भोगेच्छा के निमिक्त से होने वाली चेश              | ोक्षा,                              |               |
| श्रीर तत्सम्बन्धो प्रायश्चित्त                                                                                                                                                  | <i>ኳ</i> የሄሄ–ሂ የሂጂ                  | ११–१३         |
| देवता के सान्निघ्यवाली प्रतिमग्ध्रों के प्रकार<br>प्र <sup>त</sup> तमाग्रों के सान्निघ्यकारी देवता के सुखविजप्य, सुखम्<br>ग्रादि चार प्रकार ग्रीर तत्सम्बन्वी ग्रकरनैगम, रत्नवे | ५,१५५<br>मोच्य<br>देवता             | १३            |
| ग्रादि के उदाहरण                                                                                                                                                                | ¥१ <b>५५</b> ~५१ <b>५</b> ⊏         | શ્રુ–૧૪       |
| जनसाधारण, कौटुम्बिक तथा दण्डिक के स्वामित्व<br>दिव्य स्त्री-प्रतिमात्रों, प्रतिमा ही नहीं उनकी स्त्रियों,                                                                       | श्रीर                               |               |
| तत्सम्बन्बी प्रायश्चितों की गुस्ता, लघुता श्रौर उसके कार                                                                                                                        | ण ५१५६–५१६५                         | १५–१६         |
| मनुष्य-प्रतिमा का स्वरूप                                                                                                                                                        | ३१६६-५१७६                           | १६–१६         |
| जनसाघारण श्रादि के स्वामित्ववाली मनुष्य-प्रतिमाग्रे<br>जघन्य, मध्यम ग्रादि प्रकार ग्रीर उक्त प्रतिमाग्रों वाले उ                                                                |                                     |               |
| में रहर्न से लगने वाले दोप श्रीर तद्विपयक प्रायश्चित्त<br>मनुष्य-स्त्री के सुखविज्ञप्य-सुखमोच्य श्रादि चार प्र<br>उनके उदाहरण, दोप, प्रायश्चित्त ग्रीर तत्सम्बन्वी स्           | ५१६६–५१७६<br><sub>प्रकार,</sub>     | १६–१⊏         |
| लघुता भ्रादि                                                                                                                                                                    | -<br>५१७७–५१७ <i>६</i>              | 38            |
| तिर्यंख्च प्रतिमा का स्वरूप                                                                                                                                                     | ४१८०-४१६२                           | • -           |
| जनसाघारण, कौटुम्बिक तथा दण्डिक के स्वामित<br>तिर्यञ्च प्रतिमाग्रों के जघन्य, मघ्यम ग्रादि प्रकार ग्रौ<br>प्रतिमा वाले उपाश्रय में रहने से लगने वाले दोप एवं                     | ववाली<br>र उक्त                     | ,- ((         |
| प्रायश्चित्त<br>तिर्यञ्च स्त्री के मुखविज्ञप्य-सुखमोच्य श्रादि चार प्रकार                                                                                                       | ४१ <b>८०</b> ~४१ <i>⊏६</i><br>• भोर | १६–२१         |
| तत्सम्बन्वी उदाहरण<br>निग्रंन्थियों के लिए दिव्यादि स्त्री-प्रतिमा के स्थान में                                                                                                 | ४१६०-४१६२                           | <b>२१–</b> २२ |
| प्रतिमा की सूचना ग्रीर कुक्कुरसेवी स्त्री का दृशन्त<br>सागारिक शय्या-सम्बन्धी ग्रपवाद ग्रीर तद्विपयक चिलिशि                                                                     | ४१६३<br>मेलिका,                     | . <b>२२</b>   |
| निशिजागरण श्रादि यतना<br>सागारिक शय्या का सामान्य वर्णन करने के श्रनन्तर                                                                                                        | <b>५१६४-५१६</b> ६                   | २२–२३         |
| श्रमणी के विभाग से विशेष वर्णन की प्रतिज्ञा<br>श्रमणों को स्त्री-उपाश्रय में तथा श्रमणियों को पुरुष-उप                                                                          | ४१६७<br>गश्रय में                   | २३            |
| रहने का निषेध एवं सजातीय उपाश्रय में रहने का विध                                                                                                                                | ान ५१६⊏                             | २३            |
| सूत्र-रचना-विषयक शङ्का ग्रीर उसका समाधान                                                                                                                                        | ४१६६–४२०२                           | २३–२४         |
| निर्यन्थ-विषयक सागारिक सूत्र की विस्तृत व्यास                                                                                                                                   | व्या ४२०३-४२२२                      | 5,8−5=        |

| सूत्रसंख | या विपय                                                                                                                                                                         | गाथाङ्क                        | વૃષ્ટાङ्क      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
|          | सविकार पुरुष तथा नपुंसक का स्वरूप, उसके मध्यस्य प्रादि<br>चार प्रकार; तत्सम्बन्धित उपाश्रय में रहने से संयम-विराधनादि<br>दोप ग्रीर उनका प्रायद्वित । यदि कारणवश तथाकथित सागारिक |                                |                |
|          | उपाश्रय में रहंना ही पड़े तो तत्सम्बन्धी यतना श्रीर श्रपवाद<br>निग्रंन्थियों के लिए भी सागारिक शय्या सूत्र-सम्बन्धी निग्रंन्थपरक                                                | <b>ধ্রতই—ধ্রত্</b> র           | २ः∤–२⊏         |
|          | व्याख्या को ही यर्तिकचित् परिवर्तन के साथ जान लेने की                                                                                                                           |                                | _              |
| -        | सूचना                                                                                                                                                                           | <b>५२२३–५</b> २२७              | २⊏-२६          |
| ર        | सोदक (जलसंयुक्त शय्या का निपेध                                                                                                                                                  |                                | ₹ <b>E-</b> ५७ |
|          | सोदक शय्या की व्यास्या                                                                                                                                                          | ४२२⊏                           | ३६             |
|          | जल के शीत, उण्ण श्रीर प्रामुक-श्रप्रामुक विषयक चार भङ्ग श्रीर                                                                                                                   |                                |                |
|          | तत्सम्बन्धित उपाश्रय में रहने से श्रगीतार्थ को प्रायदिचत्त                                                                                                                      | ५२२६                           | રૃદ            |
|          | द्रव्य, क्षेत्र ग्रादि के भेद से प्रासुक की व्याख्या ,                                                                                                                          | ४२३०                           | ३०             |
|          | उत्सर्ग तथा भ्रपवाद-सम्बन्धी विस्तृत चर्चा                                                                                                                                      | ५२३१–५२५०                      | ફે∘–ફેપ્ર      |
|          | ग्रगीतार्थ-विषयक णङ्का-समाधान, उत्सर्ग-मूत्र, ग्रगवादमूत्र<br>ग्रादि छह प्रकार के सूत्रों तथा देश-सूत्र ग्रादि चार प्रकार के                                                    |                                |                |
|          | सूत्रों का सोदाहरण स्वरूप                                                                                                                                                       | <u>५२३१–५२४३</u>               | ર્વ∽ર્પ્       |
|          | श्रीत्सर्गिक तथा श्रापवादिक सूत्रों के विषय श्रीर उनके स्वस्थान                                                                                                                 | પ્રવેશ્વર–પ્રવેશ્વર            | ર્ઝ            |
|          | प्रश्नोत्तरी के द्वारा उत्सर्ग श्रीर श्रववाद का रहस्योद्घाटन                                                                                                                    | <b>५२४६–५२५</b> ०              | રૂપ્ર–ર્પ્     |
|          | ग्रनुज्ञापना ग्रादि त्रिविध यतना का स्वरूप                                                                                                                                      | <b>५२५१</b> –५३०⊏              | ક્પ્ર–૪૬       |
|          | त्रिविध यतना-विषयक ग्रगीतार्थ की ग्रज्ञानता                                                                                                                                     | प्रम्                          | ર્પ્ર          |
|          | श्रगीतार्थ-विषयक श्रनुजापना-श्रयतना का स्वरूप                                                                                                                                   | <i>५२५२–५२५६</i>               | કેપ્ર–ફેહ      |
|          | श्रगीतार्थं-विपयक स्वपक्ष श्रयतना का स्वरूप                                                                                                                                     | <b>५</b> २६०-५२७१              | રૂહ–રૂદ        |
|          | श्रगीतार्थ-विषयक परपक्ष-श्रयतना का स्वरूप                                                                                                                                       | ধহ'@হ'−মহ'⊏হ                   | રેદ−૪१         |
|          | गीतार्थ-विषयक श्रवुज्ञापना-यतना का स्वकृष                                                                                                                                       | <u> </u>                       | 28-85          |
|          | गीतार्थ-विषयक स्वपध-यतना का स्वरूप                                                                                                                                              | ४२८८-४२६६                      | ソミーソン          |
|          | गीतार्थ-विषयक परपक्ष-यतना का स्वरूप                                                                                                                                             | ধ্হ_ভে-ধূই্ড⊏                  | とパーパさ          |
|          | [जागरिका पर वत्स-नरेश की भगिनी जयन्ती श्राविका<br>का उदाहरण, गाथा ४३०६]                                                                                                         |                                |                |
|          | दकतीर की विस्तृत व्याख्या                                                                                                                                                       | <u> ५३८६-५३५१</u>              | <b>ド</b> ξ-χο  |
|          | दक्तीर पर स्थान।दि, दूपकवाम भ्रौर श्रम्तापना करने                                                                                                                               | પ્રરૂગ્દ–પૂર્જ                 | પ્રદ           |
|          | से प्रायश्चित                                                                                                                                                                   | 3226-3460                      | 44             |
|          | दमतीर की गीमा के सम्बन्ध में प्रचलित सात घादेगों (मतीं)<br>का उल्लेख घीर उनमें से प्रामाणिक घादेगों का निग्रंग                                                                  | <u>५३११-५३१२</u>               | ४६-४७          |
|          | जलादाय के किनारे राहे होने, बंठने, सोने छोर स्वाच्याय छादि ।<br>गरने में लगने वाले छिपकरण छादि दोण एवं उनका स्वरण                                                               | <b>%</b> \$%\$- <b>%</b> \$\$% | 43-80          |

| सूत्रसंख्या विषय ग                                                                                 | <b>ा</b> या <u>ङ</u> ्क                | विधार्                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| जलाशय के निकट स्थान, निपीदन ग्रादि दस स्थानों के                                                   |                                        |                           |
| सम्बन्ध में सामान्य प्रायश्चित                                                                     | <b>१३</b> २५                           | ४०                        |
|                                                                                                    | ५३२६                                   | ५१                        |
| दकतीर के संपातिम तथा ग्रसंपातिम नामक दो भेद, उक्त                                                  |                                        |                           |
| दक्तीर-द्वय पर स्थान एवं निपीदन ग्रादि दस स्थानों को                                               |                                        |                           |
| सेवन करने वाले भ्राचार्य, उपाघ्याय भ्रादि पाँच निर्प्रन्यों, तथैव                                  |                                        |                           |
| प्रवर्तिनी, ग्रभिषेका ग्रादि पाँच निर्ग्रन्थियों के लिए प्रायश्चित्त-                              |                                        |                           |
| विपयक विभिन्न भ्रादेश                                                                              | <b>ধ্</b> রহ্ত–ধূর্র্ত                 | ५१–५३                     |
| 9                                                                                                  | <b>५३३</b> ⊏–५३४१                      | 78                        |
|                                                                                                    | ¥ <b>\$</b> % <b>?—</b> X <b>\$</b> %X | ሂሂ                        |
| , «I                                                                                               | પ્ર <b>ર</b> પ્રદ્-પ્રદેપ્ર <b>ર</b>   | λ <i>έ</i> −Χ°            |
| ३ साग्नि (ग्रग्निसहित) शय्या का निषेव                                                              |                                        | <b>મ્</b> છ–ક્ <b>પ્ર</b> |
| साग्नि शय्या के भेद-प्रभेद                                                                         | ४३५२–४३५३                              | <i></i> ৬                 |
|                                                                                                    | <b>५३</b> ४४–५३७३                      | ५७-५६                     |
| त्रनुज्ञापना ग्रादि त्रिविघ यतना<br>ज्ञ्योतियुक्त उपाश्रय में निवास करने से लगने वाले दोपों का     | ४३७४                                   | ५६                        |
| _                                                                                                  |                                        |                           |
| श्रप्रतिलेखनादि पतनान्त पदों द्वारा निरूपण, तद्विपयक प्रायश्चित्त,<br>श्रपवाद एवं तत्सम्बन्धी यतना | 112 at 112 2                           |                           |
| प्रसङ्गवश पणितशाला ग्रादि छह शालाग्रों का                                                          | ४३७४–४५०३                              | <i>₹६</i> –६४             |
| निरूपण, गाथा ५३६०-६१]                                                                              |                                        | ÉŠ                        |
| दीपक के प्रकार, तद्युक्त उपाध्यय में रहने से लगने वाले दोपों                                       |                                        |                           |
| का प्रतिमादहनादि पदों द्वारा निरूपण, तद्विपयक प्रायश्चित्त,                                        |                                        |                           |
| ग्रपवाद ग्रीर यतना                                                                                 | 4808-480 <i>E</i>                      | C11 C14                   |
| ४-७ सचित्त तथा सचित्त प्रतिष्ठित इक्षु के भोजन एवं विदशन                                           | 4,5 6 6,50E                            | हंप्र–हंप्र               |
| का निषेध                                                                                           | ४४१०                                   | દ્દ્                      |
| प−११ इसु के सचित्त तथा सचित्त प्रतिष्ठित विभिन्न                                                   |                                        | 4-4                       |
| विभागों के भोजन एवं विदशन का निषेध                                                                 |                                        | ६५                        |
| इक्षु के अन्तरिक्षु श्रादि विभिन्न विभागों की व्यास्या                                             | <b>४४११–</b> ४४१२                      | ६५–६६                     |
| १२-१३ अरएय म्रादि में जाते-म्राते लोगों से म्रशनादि लेने का                                        |                                        | ** **                     |
| निपेध                                                                                              |                                        | ६६                        |
| वन-यात्रा के हेतु जाते-म्राते यात्रियों से म्रशनादि लेने से दोप                                    |                                        | • •                       |
| तथा ग्रशिवादि ग्रपवाद<br>१४ वसरातिक (संग्रमी) को ग्रवसरातिक (सर्गाणी)                              | <i>५४१३–५४१६</i>                       | ६६–६७                     |
| १४ वसुरातिक (संयमी) को ग्रवसुरातिक (ग्रसंयमी) कहने<br>का निषेध                                     |                                        | - <b>,</b>                |
| ् ।                                                                                                | •                                      | ६७–७२                     |
|                                                                                                    | •                                      |                           |

| सूत्रसंख्या | विपय                                                                                                                                                                                                                       | गाथाङ्क                               | <b>पृष्ठा</b> ङ्क |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|             | मूलसूत्रगत वसुराति या वुिसराति शब्द की विभिन्न<br>नियुं क्तियाँ, वसुराति के प्रति श्रसद्गुणोद्भावन के कारण,<br>संविग्नों की श्रसंविग्नों द्वारा की जाने वाली श्रवहेलना श्रोर<br>उसका प्रतिवाद, तथा अस्तुत निपेघ का श्रपवाद | <b>५</b> ४२०–५५४१                     | হ্ড–৩২            |
| १५          | ग्रवसुरातिक को वसुरातिक कहने का निपेध                                                                                                                                                                                      | 4884-488E                             | <b>७</b> २–७३     |
|             |                                                                                                                                                                                                                            | 4001-400C                             | ७५७२              |
| १६          | वसुरातिक गण से श्रवसुरातिक गण में संक्रमण का<br>निपेध                                                                                                                                                                      |                                       | ७३–१००            |
|             | काल की दृष्टि से उपसम्पदा के तीन प्रकार                                                                                                                                                                                    | <b>ዿ</b> ዿዿዺዹዿ                        | <b>ত</b> ই        |
|             | गच्छवास के गुण श्रौरं उनकी व्याख्या                                                                                                                                                                                        | <u> አ</u> ጸአጸ–አጸአል                    | ৩४                |
|             | ज्ञान-दर्शनादि की श्रभिवृद्धि के लिए गणान्तरोपसम्पदा की                                                                                                                                                                    |                                       |                   |
|             | स्वीकृति                                                                                                                                                                                                                   | <b>メ</b> なメニ                          | ७४                |
|             | ज्ञानार्थं उपसम्पदा                                                                                                                                                                                                        | ४४४६-४४२२                             | ৬५–५७             |
|             | सूत्र, श्रर्थ श्रादि के ज्ञानार्थ की जाने वाली उपसम्पदा श्रीर                                                                                                                                                              |                                       |                   |
|             | उसके भीत ग्रादि ग्राठ ग्रतिचार, उनका स्वरूप एवं                                                                                                                                                                            |                                       |                   |
|             | तत्सम्बन्धी प्रायश्चित्त                                                                                                                                                                                                   | <i>પ્રપ્રદ</i> –૧૪૭૨                  | ত্য–৫৩            |
|             | निष्कारण प्रतिपेधक श्रादि के निकट उपसम्पदा स्वीकार                                                                                                                                                                         |                                       |                   |
|             | करने की विधि                                                                                                                                                                                                               | x%@3~x%@8                             | <b>৬</b> ৩        |
|             | श्रप्रतिपेधक ग्रादि से सम्बन्धित श्रपवाद                                                                                                                                                                                   | <b>メ</b> なのガーズみこっ                     | 3e-2v             |
|             | व्यक्त तथा श्रव्यक्त शिष्यों का स्वरूप, उन्हें उपसम्पदा लेने के                                                                                                                                                            |                                       |                   |
|             | लिए साथ में भ्रन्य साधु को भेजने के सम्बन्ध में प्रतीच्छनीय<br>भ्राचार्य एवं मूलाचार्य-सम्बन्धी भ्राभाव्य एवं भ्रनाभाव्य                                                                                                   |                                       |                   |
|             | मा विभाग                                                                                                                                                                                                                   | 613-6 013 <del>-1</del>               | rt _==0           |
|             | या विभाग<br>श्राचार्य-उपाच्याय श्रादि की श्राज्ञा के विना उपसम्पदा                                                                                                                                                         | x%={-x%=£                             | ८६–६०             |
|             | स्वीकार करने वाले शिष्य एवं प्रतीच्छक श्राचायं को                                                                                                                                                                          |                                       |                   |
|             | प्रागदिचत्त श्रीर ग्राज्ञा न देने के कारण                                                                                                                                                                                  | <b>५</b> ५६०-५५६१                     | ===={             |
|             | ज्ञानार्थे उपसम्पदा की विधि                                                                                                                                                                                                | <i><b>५५६२–५५२</b>२</i>               | = <b>1</b> /-=3   |
|             | दर्शनार्थं उपसम्पदा श्रीर उसकी विधि                                                                                                                                                                                        | ५५२३–५५३=                             | <u>-</u>          |
|             | चारित्रार्थ उपसम्पदा श्रीर उसकी विधि                                                                                                                                                                                       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                   |
|             | निग्रंन्यी-विषयक ज्ञानादि उपसम्पदा                                                                                                                                                                                         | <i>५५५१-५</i> ५५२                     | દ્                |
|             | संभोगार्यं उपसम्पदा घौर उसकी विधि                                                                                                                                                                                          | <b>パ</b> ガズダーみがでっ                     | ६२-६६             |
|             | ग्रानार्य-उपाध्यायार्य उपमम्पदा ग्रीर उमकी विधि                                                                                                                                                                            | ४५७१-४५६३                             | 25-800            |
| ş.c;        | १५ कलह के कारण मंघ में निष्कान्त भिक्षुयों के माय                                                                                                                                                                          |                                       |                   |
|             | अधनादि, बस्त्रादि, बसति एवं स्वाध्याय के दाना-                                                                                                                                                                             |                                       |                   |
|             | दान गा निषेध                                                                                                                                                                                                               |                                       | १०७-१०५           |

| सूत्रसंख्या | विपय                                                                                                              | गाथाङ्क                                      | पृष्ठाङ्क |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
|             | ग्रपक्रमण के प्रकार, वहुरतादि सात निह्नवों का परिचय,<br>निह्नवों के साथ ग्रशनादि-दानादान सम्बन्घी प्रायश्चित      |                                              |           |
|             | ग्रीर ग्रपवाद                                                                                                     | <b>પ્ર</b> ૧૯૪–પ્રક્ <b>રે</b>               | १०१-१०५   |
| २६          | ग्राहारादि की दृष्टि से सुलभ जनपदों के रहते अनेक                                                                  |                                              |           |
| •           | दिन-गमनीय ग्रघ्वा के विहार का निपेध                                                                               |                                              | १०५–१२४   |
|             | मूलसूत्रगत 'विह' शब्द का अर्थ और अध्वा के प्रकार                                                                  | ५६३४–५६३५                                    | १०५       |
|             | दिन श्रथवा रात्रि में गमन श्रौर रात्रि-विषयक मान्यता के                                                           |                                              |           |
|             | सम्बन्ध में दो ग्रादेश                                                                                            | <b>४६३६</b>                                  | ४८६       |
|             | रात्रि में मार्गरूप ग्रघ्वगमन से होने वाले दोपों का वर्णन                                                         |                                              |           |
| ,           | ग्रौर तत्सम्बन्वी ग्रपवाद                                                                                         | ५६३७–५६४४                                    | १०६–१८७   |
|             | पन्य के छिन्नादि दो प्रकार श्रौर तद्गमन की विधि                                                                   | <b>ષ્રદ્</b> ષ્ઠપ્ર–પ્રદ્દપ્રદ્              | १०७       |
|             | रात्रि में पंथरूप ग्रध्वगमन से लगने वाले श्रात्मविराधना                                                           |                                              |           |
|             | भ्रादि दोषों का स्वरूप तथा ग्रध्वोपयोगी उपकरण न रखने                                                              |                                              |           |
|             | से होने वाले दोप                                                                                                  | ४६४७-४६४२                                    | ४०५-१०६   |
|             | ग्रध्वगमन-सम्बन्धी ग्रपवाद के कारण, ग्रघ्वोपयोगी उप-                                                              |                                              |           |
|             | करणों का संग्रह तथा योग्य सार्थवाह की शोध                                                                         | ४६४३–४६५७                                    | १८६–११०   |
|             | भण्डी, वहिलक म्रादि पाँच प्रकार के सार्थ ग्रीर उनके साथ                                                           |                                              |           |
|             | जाने की विधि                                                                                                      | ४६४⊏–४६६०                                    | ११०       |
|             | सार्थ और सार्थवाह आदि कैसे हैं ? सार्थ की खाद्य-सामग्री                                                           |                                              |           |
|             | ग्रीर पडाव डालने भ्रादि की क्या व्यवस्था है ? इत्यादि वातों                                                       |                                              |           |
|             | के सम्बन्ध में उचित जानकारी प्राप्त करने की विधि                                                                  | <b>५६६१–५६७</b> ०                            | ११०-११२   |
|             | त्राठ प्रकार के सार्थवाह ग्रौर ग्राठ ही प्रकार के ग्रति ग्रातिक=                                                  |                                              |           |
|             | सार्थं-व्यवस्थापक                                                                                                 | ५६७१                                         | ११२       |
|             | श्रघ्वगमन-विषयक ५१२० भङ्ग                                                                                         | ५६७२–५६७६                                    | ११२–११३   |
|             | सार्थवाह से सहयात्रा की आज्ञा प्राप्त करने की विधि, और                                                            |                                              |           |
|             | भिक्षा ग्रादि से सम्बन्धित यतना                                                                                   | ४६७७–४६⊏२                                    |           |
|             | ग्रव्यगमनोपयोगी ग्रव्य-कल्प का स्वरूप                                                                             | ┴ह⊏३─४६८८<br>·                               | ११४-११६   |
|             | अञ्चकल्प और ग्राधार्कीमक की सदीपता-निर्दोपता के सम्बन्ध<br>में शंका-समाधानादि                                     | _                                            |           |
|             | •                                                                                                                 | <i>፟</i> ፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟ | ११६–११७   |
|             | ग्रव्वगमन-विषयक श्वापद, स्तेन, ग्रशिव, दुर्भिक्ष ग्रादि<br>व्याघात ग्रौर तत्सम्बन्धी यतनाग्रों की सविस्तर विवेचना |                                              | ••        |
| 216         |                                                                                                                   | •                                            | ११७–१२४   |
| २७          | सुलभ जनपदों के रहते विरूप, दस्यु ग्रीर ग्रनार्थ                                                                   | ſ                                            |           |
|             | म्रादि प्रदेशों में विहार करने का निषेघ<br>विरूप, प्रत्यंत, म्रनार्य म्रादि की व्याख्या                           |                                              | १२४–१३१   |
|             | त्रायं-म्रायंसंक्रम म्रादि संक्रमण-सम्बन्धी चतुर्भङ्की                                                            | ४७२७–५७२⊏                                    | १२४       |
|             | व्याप राज्या विश्वनान्त्राचा चतुमङ्गा                                                                             | <i>५७२६–५७३१</i>                             | १२४       |

| सूत्रसंख्या | विषय                                                            | गाथाङ्क                     | पृष्ठा <u>न</u> ्द |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
|             | लिङ्ग-सम्बन्धी श्रायं-श्रनायं व्यवहार श्रीर तद्विपयक चतुर्भङ्गी | ५७३२                        | १२५                |
|             | श्रायं-क्षेत्र की सीमा                                          | ५७३३                        | १२५                |
|             | ग्रार्य क्षेत्र में विहार करने के हेतु                          | ५७३४–५७३⊏                   | १२५-१२६            |
|             | ग्रनायंदेश-गमनविषयक चतुर्गु रु प्रायदिचत्त के सम्बन्ध           |                             |                    |
|             | में गङ्का-समाधान                                                | <i>५७३६</i>                 | १२६                |
|             | श्रायं-क्षेत्र से बाहर विहार करने से लगने वाले दोप श्रीर इस     |                             |                    |
|             | सम्बन्ध में स्कन्दकाचार्य का दृशन्त                             | ५७४०–५७४३                   | १२७-१२८            |
|             | ज्ञान, दर्शन, चारित्र ग्रादि को सुरक्षा एवं ग्रभिवृद्धि के      | •                           |                    |
|             | लिए ग्रायं-क्षेत्र की सीमा (गा० ५७३३) से बाहर विहार             |                             |                    |
|             | करने की अनुज्ञा और इस सम्बन्ध में सम्प्रति राजा के द्वारा       |                             |                    |
|             | प्रत्यंत देशों में किये गये धर्म-प्रचार का उल्लेख               | ५७४४–५७५=                   | १२५-१३१            |
| २५–३३       | जुगुप्सित कुलों में ग्रशनादि, वस्त्रादि, वसति तथा               |                             |                    |
|             | स्वाध्याय का निषेध                                              |                             | १३१-१३३            |
|             | जुगुप्सा के प्रकार, जुगुप्सित कुलों में प्रदान-वस्त्रादिग्रहण   |                             |                    |
|             | एवं स्वाच्याय से होने वाले दोप, श्रपवाद श्रीर तत्सम्बन्धी       |                             |                    |
|             | यतना                                                            | ४ <i>७५६–</i> ४७ <i>६</i> ४ | १३२-१३३            |
| 38-3E       | पृथ्वी, संस्तारक ग्रीर ग्राकाश (ऊँचाई) पर ग्रशनादि              |                             |                    |
|             | रखने का निपेध                                                   |                             | १३३–१३४            |
|             | पृथ्वी, संस्तारक श्रादि पर श्रवनादि-निक्षेप से होने वाले दोप,   |                             |                    |
|             | श्रपवाद श्रीर यतना                                              | <b>र</b> ७६ं४−४७७०          | १३३-१३५            |
| <u> </u>    | : ग्रन्यतीर्थी तथा गृहस्थों के साथ एक पात्र तथा एक              |                             |                    |
|             | पंक्ति में भोजन करने का निपेध                                   |                             | १३४-१३६            |
|             | भ्रन्यतीर्थी तथा गृहस्यों के भेदानुभेद, उनके साथ भोजन           |                             |                    |
|             | <b>करने से दोप, प्रायदिचत्त धीर अपवाद</b>                       | ५८७१-५८=०                   | १३५-१३६            |
| ₹8          | ्र ग्राचार्य तथा उपाध्याय के   शय्या-संस्तारक को पैर मे         |                             |                    |
|             | संघट्टित कर देने पर विना क्षमा मांगे चले जाने                   |                             |                    |
|             | का निपेध                                                        | X3=8-X3=X                   | ६३७                |
| 8           | ० प्रमाणातिरिक्त ग्रीर गणनानिरिक्त उपिघ रायने                   |                             |                    |
|             | का निरेध                                                        |                             | १३५-१६८            |
|             | उपि के भेद-प्रभेद                                               | ४७=४                        |                    |
|             | उपि मे प्रमाणदि की मूनक हार-गाया                                | ४७८६                        | १३८                |
|             | १. प्रमाण-हार                                                   | प्रवाध-प्रवर्ष              | १६८-१५६            |
|             | ्राजन-कृत्यिक भौर स्पविद-वित्तक की पाय-सम्बन्धित उपि            |                             |                    |
|             | की मेर्या                                                       | ५.इस.ड                      | 735                |

| सूत्रसंख्य | ा विषय                                                                                                                                                                            | गाथाङ्क                    | <b>पृष्ठा</b> ङ्क |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
|            | जिन-किल्पक की शरीर-सम्बन्धित उपिंघ की संख्या<br>जिन-किल्पक की जघन्य, मध्यम एवं उत्कृष्ट उपिंघ की संख्या<br>स्रीर उसका प्रमाग (कल्प, पात्रक-बन्ध स्रीर रजस्त्राण                   | <u> ५७८८</u>               | १३८               |
|            | का नाप )                                                                                                                                                                          | ५७⊏६–५७६३                  | १३५-१३६           |
|            | गच्छवासियों के कल्प का प्रमाण और उसका कारण<br>ग्रीष्म, शिशिर तथा वर्षा ऋतु-ग्राश्रित पटलकों की संख्या                                                                             | <i>५७६</i> ४–४७ <u>г</u> ४ | १३६               |
|            | श्रीर उसका प्रमाण                                                                                                                                                                 | ૩૩૦૪–ફ૩૦૪                  | १४०               |
|            | रजोहरण का स्वरूप श्रौर उसका प्रमाण<br>संस्तारक, उत्तरपट्ट, चोलपट्ट, मुखवस्त्रिका, गोच्छग, पात्र-                                                                                  | ४८००-४८०२                  | १४०               |
|            | प्रत्युपेक्षणिका ग्रौर पात्रस्थापन का प्रमाण<br>हीनाधिक वस्त्र को लेकर एक-दूसरे की निन्दा न करने का                                                                               | <b>४८०३–४८०६</b>           | १४०–१४१           |
|            | म्रादेश                                                                                                                                                                           | ४८०७                       | १४१               |
|            | कल्प के ग्रुण श्रीर उसका उत्सर्ग एवं ग्रपवाद की दृष्टि                                                                                                                            | •                          |                   |
|            | से प्रमाण                                                                                                                                                                         | २८०८-४८१२                  | १४१–१४२           |
|            | २. हीनातिरिक्त द्वार<br>कम या श्रधिक उपिं रखने से होने वाले दोप                                                                                                                   | <b>५</b> ८५३               | १४२               |
|            | <ol> <li>परिकर्म-द्वार</li> <li>वस्त्र-परिकर्म-विषयक सकारण-श्रकारण पद के साथ विधि-<br/>श्रविधि पद की चतुर्भङ्की, तथा विधि-परिकर्म ग्रौर ग्रविधि-<br/>परिकर्म का स्वरूप</li> </ol> | *={&-X={X                  | १५२               |
|            | ४. विभूषा-द्वार<br>विभूषा-निमित्तक उपघि-प्रक्षालन करने वाले को प्रायश्चित्त<br>ग्रौर उसके कारण                                                                                    | <b>५८१६</b> –५८१ <i>६</i>  | १४३               |
|            | ५ सूर्च्छी-द्वार<br>मुर्च्छा से उपिष रखने वाले को दोप श्रीर प्रायश्चित्त                                                                                                          | ५=२०-५=२१                  | १४४               |
|            | पात्र विषयक विधि                                                                                                                                                                  | <b>५</b> ⊏२२–५⊏⊏५          | १४४–१५७           |
|            | पात्र के प्रमाण म्रादि की सूचक द्वार-गाया                                                                                                                                         | <b>५⊏२२</b> –५⊏२३          | १४४               |
|            | १. प्रमाणातिरेक-हीनदोष द्वार                                                                                                                                                      | ४⊏२४~४⊏३६                  | १४४–१४७           |
| •          | शास्त्रोक्त दो पात्र से अधिक तथा विहित प्रमाण से वड़े पाः<br>रखने से होने वाले दोष श्रीर प्रायश्चित्त<br>शास्त्रोक्त संख्या से कम तथा विहित प्रमाण से छोटे पाः                    | <b>४</b> न२४– <b>४</b> न२७ | १४४–१४४           |
|            | रखने से होने वाले दोप भ्रौर प्रायश्चित्त                                                                                                                                          | <b>५</b> ⊏२⊏–५⊏३६          | १४५–१४७           |
|            | पात्र का प्रमाण (नाप)                                                                                                                                                             | <b>५</b> ⊏३७–५⊏३६          |                   |
|            | २. ग्रपवाद-द्वार                                                                                                                                                                  | <b>4</b> =80-4=84          | -                 |

| सूत्रसंख्यां | विपय .                                                                                                | गाथाङ्क                 | वृष्ठा हुः, |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
|              | संस्या से अधिक या कम, श्रीर प्रमाण से वड़े या छोटे पात्र<br>रखने का श्रपवाद                           |                         |             |
|              | ३. लक्षणाऽलक्षण द्वार<br>पात्र के सुलक्षण तथा श्रपलक्षण, तद्विपयक गुण-दोप एवं<br>प्रायम्चित           | <b>५</b> ८४६–५८५ १      | १४५-१४६     |
|              | ४. त्रिविघोपिध द्वार<br>गत्र के तुम्बा श्रादि तथा यथाकृत श्रादि तीन प्रकार श्रीर<br>उनके लेने का क्रम | <b>५</b> ८५२            | १४६         |
|              | ५. विपर्यस्त द्वार<br>गत्र-ग्रहण के क्रम को भंग करने से होने वाले दोप एवं<br>प्रायक्त्रित             | ५≒५३                    | १४६         |
|              | ६. कः द्वार<br>पात्र की याचना करने वाले श्रधिकारी निग्रंन्य का स्वरूप                                 | ሂ <b>⊏</b> ሂሄ           | १५०         |
| . , (        | ७. पौरुषी द्वार<br>पात्र की याचना का समय                                                              | XEXX                    | १४०         |
|              | प्त. काल-द्वार<br>कितने दिनों तक पात्र की याचना करनी चाहिए ?                                          | メニゾモーゾニゾ&               | १५०         |
| ,            | ६. श्राकर द्वार<br>पात्र-प्राप्ति के योग्य स्यान भ्रौर तत्सम्बन्धी विधि                               | X=X=-X= <b>{</b> }      | १५०-१५१     |
|              | १०. चाउल द्वार<br>तन्दुल-धावन, तथा उप्णोदक भ्रादि से भावित कल्पनीय पात्र, ह<br>उसके ग्रह्मा की विधि   | ४,८६२-४८६७<br>गेर       | १५१-१५३     |
| ,            | ११. जघन्य यतना हार<br>पात्र-ग्रहण विषयक जघन्य यतना                                                    | ¥⊏£⊏−¥ <b>⊏</b> ₹\$     | १४३-१४४     |
|              | १२–१३. चोदक तथा श्रसति अशिव हार<br>जपन्य यतना-विषयक शंका-मनाधान                                       | y=3%-Y=33               | १४४-१४४     |
|              | १४. प्रमाण-उपयोग-छेदन हार<br>प्रमाग-युक्त पात्र के न मिलने पर उपलब्ध पात्र के ऐस्त<br>का विधान        | ಸಿ¤ <b>ು</b> ದ−ಸಿದದಕ್ಕೆ | १४५-१५६     |
|              | १४. मुख प्रमाण हार                                                                                    | אַכבאַ-אַכבאַ           | १४६–१४७     |
|              | पात-मृत के तीन भेद घोर उनका प्रमाण<br>सामक-विषयक विधि                                                 | Ymm2-Xfc3               | 185-15:     |

| सूत्रसंख्या | विपय                                                                                                                                                                                                   | गाथाङ्क                    | पृष्ठा ङ्क     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| ;           | मात्रक के ग्रहगा का विधान                                                                                                                                                                              | ४८८६-४८८७                  | १५७            |
|             | मात्रक न लेने से होने वाले दोपों की द्वार-गाथा                                                                                                                                                         | र्दद्द                     | १४७            |
|             | <ol> <li>श्रग्रहर्णे वारत्रक द्वार</li> <li>मात्रक न रखने से लगने वाले दोप श्रीर वारत्रक का ह्प्टान्त</li> </ol>                                                                                       | ४८८६-४८६०                  | १४=            |
| ,           | २. प्रमाण-द्वार<br>मात्रक का प्रमाण ग्रीर इस सम्बन्व में तीन ग्रादेश                                                                                                                                   | ¥=68-¥=63                  | १४८-१५६        |
|             | ३–४ हीनद्वार-ग्रधिकद्वार<br>शास्त्र-विहित प्रमाण से छोटा या वड़ा मात्रक रखने से दोप                                                                                                                    | *=5%-*=56                  | <i>६द्रह</i>   |
|             | ५-६ शोधि, ग्रपवाद, परिभोग, ग्रहण तथा<br>द्वितीय पद द्वार<br>श्राचार्य, वाल, बृद्ध, तपस्वी एवं रोगी श्रादि के लिए मात्रक<br>का ग्रहण, तथा निष्कारण स्वयं मात्रक का उपयोग करने पर<br>प्रायश्चित ग्रादि । | <b>५</b> =६७ <b>-५</b> =६६ | १५६–१६०        |
|             | मात्रक के लेप की विधि<br>पाणि-प्रतिग्रही ग्रादि जिन कल्पिक, परिहार-विशुद्धि,                                                                                                                           | <b>4</b> 800               | १६०            |
|             | श्राहालन्दिक, स्थविर कल्पिक तथा निर्ग्नान्ययों का उपधि-विभाग                                                                                                                                           | १८०१                       | १६१ (          |
| ४६–४=       | सचित्त, सिस्निग्ध तथा जीव-प्रतिष्ठित ग्रादि पृथ्वी पर<br>उच्चार-प्रस्नवर्ण करने का निषेध<br>जीव-प्रतिष्ठित शिला ग्रादि पर उच्चार-प्रस्नवण करने                                                         |                            | १६१–१६२        |
|             | का निषेघ<br>थूणा ग्रादि, कुण्ड ग्रादि, प्राकार ग्रादि पर उच्चार-                                                                                                                                       |                            | १६२            |
|             | प्रस्रवण करने का निषेध<br>सूत्रोक्त-विशेषण-विशिष्ट पृथ्वो ब्रादि पर उच्चार-प्रस्रवण                                                                                                                    |                            | १६२            |
|             | करने के दोप और श्रपनाद<br>छोटे-वड़े श्रातायों के उल्लेख के साथ चूर्णिकार का श्रपना परिचय                                                                                                               | . ४६०२-४६०३<br>र           | १६२–१६३<br>१६३ |
|             | सप्तदश उद्देशक                                                                                                                                                                                         |                            |                |
| १~२         | पोडश ग्रीर सप्तदश उद्देशक का सम्बन्ध<br>कौतूहल से त्रस प्राणियों को बांधने तथा छोड़ने                                                                                                                  | ४६०४                       | १६५            |
|             | का निष्च                                                                                                                                                                                               | xe0x-xe0e.                 | १६५–१६६        |
| ₹¥          | कौतूहल से तृणमाला, मुंजमाला आदि मालाओं के                                                                                                                                                              |                            |                |
| <b>%-</b>   | निर्माण, एवं धारण ग्रादि का निषेध<br>कौतूहल से लौह ग्रादि घातुग्रों के निर्मांश एवं धारण                                                                                                               | ५६१०-५६११                  | १६६            |
|             | श्रादि का निषेध 👡 🛒                                                                                                                                                                                    | ४६१२–५६१३                  | १६६-१६७        |

| सूत्रसंख्या | विपय                                                                                                                                                    | गायाङ्क                                      | पृष्ठा ङ्क      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
|             | कौतूहल से हार, ग्रर्धहार ग्रादि के निर्माण एवं घारण<br>ग्रादि का निपेघ                                                                                  | <i>₹                                    </i> | १६७             |
|             | कीतूहल से ग्रजिन, कम्वल ग्रादि के निर्माण एवं<br>घारण ग्रादि का निपेच                                                                                   | ४६१६–४६१७                                    | १६⊏             |
| १५-६७       | निर्फ्रन्थी को निर्फ्रन्थ के पाद, काय, व्रण ग्रादि का<br>ग्रन्यतीर्थी तथा गृहस्य से प्रमार्जन, परिमर्दन, उद्दर्तन<br>एवं प्रक्षालन ग्रादि करने का निपेघ | ×६१ <b>⊏</b> −४६३०                           | १६६-१७६         |
| ६५-१२०      | निर्गन्थ को निर्गन्थी के पाद, काय, वंण ग्रादि का<br>ग्रन्थतीर्थी तथा गृहस्थ से प्रमार्जन, परिमर्दन, उद्वर्तन<br>तथा प्रक्षालन ग्रादि कराने का निपेध     | <b>५</b> ६३१                                 | <b>१७६–</b> १⊏७ |
| १२१         | सहरा निग्र'न्थ को उपाश्रय में विद्यमान स्थान न देने                                                                                                     |                                              |                 |
|             | वाले नियं न्थ को प्रायश्चित                                                                                                                             |                                              | १८७-१६०         |
|             | सहवातंहिकी व्याख्या                                                                                                                                     | ५६३२                                         | १८७             |
|             | दशविध स्थित फल्प                                                                                                                                        | ५६३३                                         | १८७             |
|             | स्यापना-कल्प के दो प्रकार भ्रीर उत्तरगुण-कल्प<br>सहय का श्रादेशान्तर, स्थान न देने पर प्राय्दिनत्त, तथा                                                 | ``F\$\\~\`F\$\                               | १८८             |
|             | निर्प्रन्थ के श्राममन के कारण                                                                                                                           | યદર્દ-યદર્⊏                                  | १==             |
|             | यसित से बाहर रहने में दोग तथा वसित-दान के श्रगवाद,                                                                                                      | desta secta                                  | 1               |
|             | यतना घादि                                                                                                                                               | પ્રદેશ–પ્રદેશે                               | १=6−1£0         |
| c ಪ 0       | सहदा निग्न न्थी को उपाश्रय में विद्यमान स्थान न                                                                                                         | 73,73                                        | , -             |
| 544         | देने वाली निर्प्रांन्यी को प्रायश्चित्त                                                                                                                 | X6%=                                         | १६१             |
| १२३         | माला-हृत श्रशनादि लेने का निपेघ                                                                                                                         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,      | 888             |
| , , ,       | मालाहृत के रूथ्वं, भ्रमः श्रादि भेद-प्रभेद; दोष, प्रायश्चित                                                                                             |                                              | , - ,           |
|             | तया भ्रपवाद                                                                                                                                             | ¥645-4645                                    | १ह१             |
| १३५         | कुशून ग्रादि में रखे हुए, फलनः कठिनता ने ऊँचे नीचे                                                                                                      |                                              |                 |
| , , ,       | होकर दिये जाने वाले अक्षतादि का निषेष                                                                                                                   | ४६४४                                         | 121-125         |
| 628         | मृत्तिका से लिस, फलतः भेदन करके दिये जाने वाले                                                                                                          |                                              |                 |
|             | श्रद्यनादि का निषेष                                                                                                                                     | <b>ガセデガープジネラ</b>                             | १६२             |
| १२६.१२      | १९८थी, जल, चिन भीर यनस्पति पर स्टेहिम् सन-                                                                                                              |                                              |                 |
|             | नादि यन निषेध                                                                                                                                           |                                              | 125-163         |
|             | पुष्पी ग्रादि सीर निश्चित के प्रकार, दौष, संसा-                                                                                                         |                                              |                 |
|             | ममायान, प्रपदाद भीर नदिषयक यतना                                                                                                                         | a sale-nated                                 | \$55-33 X       |
|             |                                                                                                                                                         |                                              |                 |

| सूत्रसंख्या | विषय                                                                                                                                         | गाथाङ्क                                        | पृष्टाङ्क                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|             | सूर्पं ग्रादि से शीतल करके दिये जाने वाले ग्रत्यन्त<br>ऊष्ण तथा उष्णोष्ण (गरमागरम) ग्रशनादि का<br>निषेध                                      | ४ <i>६६</i> ४–४ <i>६६</i> ⊏                    | १६५                                           |
| १३२         | पूर्णं रूप से शस्त्र-परिणत होकर अचित्त न हुए, इस प्रकार के उत्स्वेदिम आदि जल का निपेय उत्स्वेदिम आदि की व्याख्या, जल की अचित्तता के परिज्ञान | we Se we we                                    | 558-58                                        |
| १३३         | के सम्बन्ध में शङ्का-समाधान, अपवाद आदि अपने आचार्य-योग्य लक्षणों के कथन का निपेध आचार्य के लक्षण, लक्षण-कथन से होने वाले दोप आदि             | <i>₹€00-</i> ₹€=€<br><i>₹€</i> €€- <i>¥€0€</i> | १६५-१६६<br>१६७-१६ <b>५</b><br>१६७-१६ <b>५</b> |
| १३४         | गायन-वादन-मृत्य श्रादि करने का निपेव                                                                                                         | ५६८७-५६६३                                      | १९६-२००                                       |
| १३४-१५०     | भेरी त्रादि, वीणा त्रादि, ताल त्रादि, वप्र त्रादि के शब्द<br>सुनने की त्रभिलाषा का निषेव<br>लौकिक तथा पारलौकिक त्रादि विविय रूपों में        | પ્ર્કેદ્દ <del>૧</del>                         | २००–२०३                                       |
|             | ग्रासिक रखने का निषेध                                                                                                                        |                                                | २०३                                           |
|             | अष्टादश उद्देशक                                                                                                                              |                                                |                                               |
|             | सप्तदश श्रौर श्रष्टादश उद्देशक का सम्वन्य                                                                                                    | ४६६७                                           | २०४                                           |
| १           | विना प्रयोजन नाव पर चढ़ने का निषेघ                                                                                                           | ५६६५-६०००                                      | २०४                                           |
| २-४         | नाव के खरीदने भ्रादि का निपेघ                                                                                                                | ६००१–६००६                                      | २०६–२ <i>०७</i>                               |
| <b>६−७</b>  | स्थल से जल में ग्रीर जल से स्थल में नाव के खींचने<br>का निषेघ                                                                                |                                                | २०७                                           |
|             | नाव में से जल को उलीचने ग्रौर कीचड़ में से फँसी<br>नाव को बाहर निकालने का निषेघ<br>नाव में पानी भरता देख छिद्र को हस्तादि से वन्द            | ६०१०                                           | र्०ः                                          |
| ,,,         | करने का निषेध                                                                                                                                |                                                | 7                                             |
| ११          | दूरस्थ नाव को ग्रभीष्ट स्थान पर मँगाने का निपेध                                                                                              |                                                | २०८<br>२० <b>८</b>                            |
|             | अर्घ्वगामिनी आदि तथा योजनगामिनी आदि नाव<br>में वंठने का निषेघ                                                                                | ६०११                                           |                                               |
| १४-१६       | नाव को खींचने, खेने, निकालने ग्रौर जलरिक्त करने ग्रीद का निपेध                                                                               | 7-11                                           | २०⊏                                           |
|             | उत्तिङ्ग ग्रादि की व्याख्या तथा ग्रपवाद, ग्राचार्य ग्राहि एवं                                                                                |                                                | २०६-२११                                       |
|             | निग्रैन्थी को पूर्वापर रूप से नौका द्वारा पार उतारने का क्रम                                                                                 | ६०१२–६०२३                                      | २०५-२११                                       |

| मूत्रसंख्या | विषय                                                                    | गाधाङ्क          | पृष्टाञ्क         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|             | नौका-स्थित लोगों से अदानादि ग्रहण करने का निपेध                         | ६०२४–६०२६        | <b>२१२-</b> २१३   |
|             | वस्त्र खरीदने ग्रादि का निपेध (चतुर्दश उद्देशक के पात्र-प्रकरण के समान) | ६०२७             | २१३–२१⊏           |
|             | एकोनविंशतितम उद्देशव                                                    | ₹ <b>7</b>       |                   |
|             | श्रष्टादग श्रीर एकोनविंशतितम उद्देशक का सम्बन्ध                         |                  | <b>२</b> १६       |
|             | विकट के खरीदने श्रादि का निषेध श्रीर ग्लानापवाद                         | ६०३०–६०५३        | २१६-२२४           |
| -           | चार संध्यात्रों में स्वाध्याय का निपेच                                  | € cx %– € ox ==  |                   |
|             | मंध्या ग्रादि में कालिक श्रुत एवं दृष्टिवाद के कम से                    | 400,0 400,4      | 1 46              |
|             | ३ तथा ७ से ग्रधिक प्रश्न पूछने का निषेघ                                 | ६०५६–६०६३        | হ্হ্দু-হ্হ্       |
| ११-१२       | इन्द्र महोत्सवादि चार महामहोत्सवों ग्रीर ग्रीप्म-                       |                  |                   |
|             | कालीन ग्रादि महाप्रतिपदात्रों में स्वाध्याय का निषेध                    | ६८६४–६०६=        | <b>ગ્</b> રફ–ગ્રહ |
| <b>શ્</b> ર | पौरुषी-स्वाध्याय के ग्रनिक्रमण का निषेध                                 |                  | ಶ್ವರ              |
| 48          | स्वाध्याय-काल में स्वाध्याय न करने पर प्रायदिचत्त                       | इंटड=इंटड३       | २२७-२२=           |
| કપૂ         | ग्रस्वाध्याय में स्वाध्याय करने का निपंध                                |                  | ०,०,८-०,५९        |
|             | ग्रस्वाच्याय के भेद-प्रभेद                                              | ६०७४             | २्द⊏              |
|             | ग्रस्वाच्याय में स्वाघ्याय करने पर दृष्ट भीर इस सम्बन्ध                 |                  |                   |
|             | में राजा का दृशन्त                                                      | ecry-écr=        | <b>च्</b> ष्      |
|             | मंयमधाती श्ररवाध्याय                                                    | ६०७६-६०८४        | <b>२२६-३३</b> १   |
|             | श्रीत्पातिक श्रस्याच्याय                                                | ಕ್ಷಂದರ್ಸ–ಕ್ಷಂದಾತ | £38-535           |
|             | दिव्यकृत धन्याच्याय                                                     | ६०८८-६०६६        | 535-53 <u>3</u>   |
|             | विग्रह-मम्बन्धी भ्रस्ताच्याय                                            | ESFY-ESFE        | २,६,६-२,६५        |
|             | घरीर-मम्बन्धी श्रम्याष्याय                                              | ६०६६–६११७        | 23%-538           |
|             | काल-प्रतिनेशना-सम्बन्धी पञ्जा-समाधान तथा धपवाद पादि                     | ह११⊏–६१६४        | ગ્રફદ-ગ્રષ્ટ      |
| १६          | स्वदारीर-तमुख श्रम्याच्याय में स्वयं स्वाध्याय करने                     |                  | m                 |
|             | का निषंध                                                                | <b><u> </u></b>  | - X8 X8           |
| १७          | पहुन के समयगरणों का यानन किये विना ग्रविम                               |                  |                   |
|             | ममवनरणों के बानन का निर्देष                                             | 51=5-51=4        | 5,95,             |
| १=          | नव ब्रह्मनर्ग (पानारांग) का बानन किये विना इनर                          |                  |                   |
|             | या उत्तम युन् (छेद-सूत्र मादि) के याचन का निर्मेष                       |                  | : y:_: yy         |
|             | उसम भूत मी भागवा, प्रायंत्रील ने द्वारा पुगानुगार                       |                  |                   |
|             | चनुसोमी का प्रश्वारत, चनुयोमी का लगा, दौरा समा                          |                  | m . # .=          |
|             | etat:                                                                   | Eimn-Eirs        | 28. "288          |

| सूत्रसंख्या    | विषय                                                                                                     | गाथाङ्क           | <b>पृष्ठा</b> ङ्क |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 38             | ग्रपात्र (ग्रयोग्य) को वाचना देने का निषेध                                                               |                   | २४४               |
| २०             | पात्र को वाचना न देने पर प्रायश्चित्त                                                                    |                   | २४४               |
| <b>२</b> १     | क्रम से ग्रध्ययन न करने वाले को वाचना देने का निषेध                                                      | ī                 | २४४               |
| .হ্হ           | क्रमशः ग्रध्ययन करने वाले को वाचना न देने पर                                                             |                   |                   |
|                | प्रायश्चित्त                                                                                             |                   | २५५–२६२           |
|                | तिन्तणिक ग्रादि ग्रपात्र तथा ग्रहरभाव ग्रादि ग्रव्यक्त की                                                | •                 |                   |
|                | विस्तृत व्याख्या, दोप एवं ग्रपवाद                                                                        | ६१६=-६२३६         | २४४–२६२           |
| २३–२६          | भ्रव्यक्त तथा भ्रप्राप्त को वाचना देने का निपेध और                                                       |                   |                   |
| •              | व्यक्त तथा प्राप्त को वाचना न देने पर प्रायश्चित                                                         |                   | २६२–२६३           |
|                | व्यक्त ग्रीर श्रव्यक्त की परिभाषा, भ्रप्राप्त-सम्बन्धी चतुर्भेङ्की,                                      | 603.4 6043        | ECS 053           |
|                | दोप तथा ग्रप्वाद                                                                                         | ६२३७–६२४३         | <b>५६५</b> –५६२   |
| 40             | दो समान गुणवाले ग्रध्येताग्रों में से एक को ग्रध्ययन कराने ग्रीर दूसरे को भ्रध्ययन न कराने की भेद-बुद्धि |                   |                   |
|                | का निपेध                                                                                                 | ६२४४–६२५६         | 083_280           |
| 2=             | म्राचार्य तथा उपाध्याय द्वारा म्रदत्त वाणी के ग्रहण                                                      | 1130 4136         | 144 140           |
| ,              | का निपेघ                                                                                                 |                   | २६४-२६६           |
|                | वाणी के भेद, अदत्त वाशी-प्रहण के कारण, तप:स्तेन आदि,                                                     |                   | 14444             |
|                | भावस्तेन के सम्बन्य में गोविन्द वाचक का उदाहरण,                                                          |                   |                   |
|                | दोप तथा ग्रपनाद                                                                                          | ६२४०–६२४७         | २६५–२६६           |
| ₹ <u>₹</u> -80 | ग्रन्यतीर्थी, गृहस्य, पार्श्वस्य तथा कुशील ग्रादि के                                                     |                   |                   |
|                | साथ वाचना के दानाऽऽदान व्यवहार का निषेध                                                                  |                   | २६६–२६६           |
|                | अन्यतीर्थी श्रादि को वाचना देने-लेने पर प्रायश्चित्त, वाचना                                              |                   |                   |
|                | के देने-लेने से दोप, स्वपापण्डी श्रीर श्रन्यपापण्डी की व्याख्या,<br>श्रुपवाद श्रीर तद्विपयक यतना         | Con- co-c         |                   |
|                | <u>.</u>                                                                                                 | ६२४⊏–६२७ <u>१</u> | २६७-२६६           |
|                | विशतितम उद्देशक                                                                                          | ,                 |                   |
|                | एकोनविंगतितम ग्रीर विंगतितम उद्देशक का सम्बन्ध                                                           | ६२७२              | <b>२७</b> १       |
| •              | र मासिक परिहार-स्थान के दोपी को परिकुञ्चित तथा                                                           | •                 | <b>\- \</b>       |
|                | <b>अपरिकुञ्चित ग्रालोचना के भेद से प्राय</b> श्चित्त                                                     |                   | २७१~३०४           |
|                | भिक्षु-पद के निक्षेप श्रीर तत्सम्बन्धी शङ्का-समाधान                                                      | <b>६२७३–६२</b> ८१ | २७२–२७४           |
|                | मास पद के निक्षेप श्रीर नक्षत्रादि मासों का प्रमाण                                                       | <b>६</b> र⊏२–६२६१ | ३७५-२७६           |
|                | परिहार-पद के निक्षेप<br>स्थान-पद के निक्षेप                                                              | ६२६२–६२६५         | २७६-२८०           |
|                | ente va ar mada                                                                                          | ६२६६–६३८२         | २८०-२८२           |

| सूत्रसंख्या  | विपय .                                                                                                 | गाथाङ्क                    | 9ष्टा दुः             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|              | प्रतिसेवना के भेद-प्रभेद श्रीर तद्विपयक शङ्का-समाधान                                                   | ६३०३–६३०=                  | २८२-२८३               |
|              | शल्योद्धरण के लिए श्रालोचना श्रीर उसके तीन प्रकार                                                      | ६३०६–६३११                  |                       |
|              | विहारालोचना                                                                                            | ६३१२–६३२२                  | २८४-२८६               |
|              | <b>उपसम्पदालोचना</b>                                                                                   | ६३२३–६२७६                  | २⊏६–३००               |
|              | श्रपराघालोचना                                                                                          | ६३७७–६३६०                  | ३००-३०२               |
|              | माया-मद मुक्त श्रालोचना के गुए                                                                         | ६३६४–६३६२                  | ३०३                   |
|              | श्रालोचनाह के दो प्रकार-श्रागम व्यवहारी श्रीर श्रुत-व्यवहारी                                           | , <b>લ્રેદર્</b> –६રૂદ્ર   | ३०३–३०४               |
|              | मायावी श्रालोचक को श्रदव श्रीर दण्डिक के दृशन्तों हारा                                                 | •                          |                       |
|              | <b>उ</b> द्वोधनादि                                                                                     | ६३६६–६३६⊏                  | ક્રેલ્પ્ટુ-ફ્રેલ્પ્ર્ |
| 5-E          | द्विमासिक ग्रादि परिहार-स्थान के दोषी को परिकुञ्चित                                                    |                            | •                     |
| •            | तथा ग्रपरिकुञ्चित ग्रालोचना के भेद से प्रायश्चित्त<br>हिमाशदि परिकुञ्चित ग्रालोचना के विषय में यथाक्रम |                            | ३०५–३०७               |
|              | कुं चित तापस, शत्य, मालाकार श्रादिके उटाहरण तथा छः माग                                                 |                            |                       |
|              | से श्रधिक तपः प्रायश्चित्त न देने का हेतु                                                              | ६३६६                       | રૂંદપ્ર–રેંદહ         |
| ७–१२         | श्रनेक बार मासिक श्रादि परिहार-स्थान सेवन करने<br>वाले को परिकुंचित एवं श्रपरिकुंचित श्रालोचना के      |                            |                       |
|              | भेद से प्रायश्चित                                                                                      |                            | ३०८-३१३               |
|              | एक बार श्रीर श्रीक बार के दोधी को समान प्रायम्नित                                                      |                            |                       |
|              | देने के सम्बन्ध में शङ्का-समाधान तथा राग्नभ-मूल्य,                                                     |                            |                       |
|              | कोष्टागार एवं खल्वाट के उदाहरण                                                                         | हंप्रट०-इंप्रेईख           | इं०द्य-इं१इं          |
| १३           | मासिक श्रादि परिहार स्थानों के प्रायश्चित का संयोगसू                                                   | <b>স</b>                   | ६१६-३१४               |
|              | संयोग-सूत्र के सम्बन्ध में बाह्मा-समाधान                                                               | ६४१=-६४१६                  | ३१३-३१४               |
| <b>ફ</b> પ્ટ | बहुशः मासिक ग्रादि परिहार-स्थानों के प्रायश्चित                                                        |                            |                       |
|              | का संयोग-सूत्र                                                                                         |                            | 3,9,4-3,50            |
|              | संयोग-सूत्रों के प्रत्य प्रकार, उनकी रचना-विधि, पौर                                                    |                            |                       |
|              | तत्सम्बन्धी धर्जानमापान                                                                                | ६५२०-६५२६                  | 244-34=               |
|              | १. स्थापना-संचय हार                                                                                    | <b>६</b> ४२७~ <b>६</b> ४६२ | \$ \$ == \$ \$ \$     |
|              | स्थापना समा प्रारोपणा की व्याख्या धीर इनके प्रकार ग्राडि                                               |                            |                       |
|              | २. राशि झर                                                                                             | キソキキーキャキメ                  | <b>३</b> ३.०          |
|              | प्रायदिवस-रामि की उत्पत्ति के प्रसंपम स्वान                                                            |                            |                       |
|              | ३. सान हार                                                                                             | 5755                       | \$3.5-33.6            |
|              | विभिन्न सीर्यंद्वरों की बरोरन में प्रायदिनत के मान (प्रमाण)                                            |                            |                       |
|              | र्ग। विदिधाता                                                                                          |                            |                       |
|              | ४. प्रमु बार                                                                                           | intr-inte                  |                       |
|              |                                                                                                        |                            |                       |

| सूत्रसंख्या                                                         | विषय                                                                                                                                                                                             | गायाङ्क                                 | वृष्ठाङ्क                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| সা                                                                  | ायि्चत्त-दान के योग्य भ्रधिकारी                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                  |
| সা                                                                  | ५. कियान् द्वार<br>गयश्चित्तों की गणना तथा कृत्स्न ग्रीर श्रकृत्स्न ग्रारोपणा                                                                                                                    | ६४६६–६४६६                               | ३३१–३३⊏                                                          |
| नव<br>श्र                                                           | तिक्रमादि के सम्बन्ध में विचार-चर्चा<br>वम पूर्व से निशीथ का उद्धार<br>निक दोपों की शुद्धि के लिए एक प्रायश्चित्त देने का हेतु,<br>स सम्बन्ध में धृत-कुट श्रादि के उदाहरण तथा श्रन्य             | ६४६७-६४६६<br>६४००                       | ३३ <b>८</b><br>३३६                                               |
| मूर<br>प्रा                                                         | ावस्यक शङ्का-समाधान<br>ल व्रतातिचार तथा उत्तर गुणातिचार-यम्बन्बी चर्चा<br>।।यस्चित वहन करने वालों के भेद-प्रभेद<br>।।तुर्मासिक, सातिरेक चातुर्मासिक ग्रादि श्रालो-                               | ६४३६–६४७४<br>६४२७–६४३४<br>६४०१–६४२६     | ३३६–३४६ <sup>°</sup><br>३५६–३४⊏<br>३४६–३६०                       |
| च<br>श्र                                                            | ाना-सूत्र<br>।।लोचक के गुण एवं दोप तथा ग्रालोचना-विधि                                                                                                                                            | ६५७५–६५८३                               | ३६०–३६७<br>३६१–३६७                                               |
| पा<br>वैर<br>या                                                     | ातुर्मासिक, सातिरेक चातुर्मासिक ग्रादि ग्रारोपणा-सूत्र<br>रिहार तप ग्रीर शुद्ध तप की विवेचना<br>यावृत्य के तान प्रकार तथा ग्राचार्य के ग्रुण<br>गरोपणा के भेद-प्रभेद तथा ग्रालोचना की चतुर्गङ्की | ६४⊏४~६६०४<br>६६०४~६६१४<br>६६√६–६६४७     | ₹६७–३⊏६<br>₹ <i>६६–३७४</i><br>₹७४–३७७<br>३७७–३ <u>-</u> ७        |
| दा<br>नि<br>प्रा<br>दक्<br>श्री<br>के उत<br>में<br>श्री<br>नि<br>नि | भिरत्य के अधिकारी ग्रीर अवधिकारी                                                                                                                                                                 | \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ₹=∞-888<br>₹E₹-808<br>808-808<br>808<br>808<br>808<br>808<br>808 |

### परिशिष्ट

| ₹. | प्रथम परिशिष्ट                     | \$ <i>\$0-</i> %±                 |
|----|------------------------------------|-----------------------------------|
|    | भाप्यगाया-सूची                     |                                   |
| ₹. | द्वितीय परिशिष्ट                   | <i>X ട દ</i> – X & \$             |
|    | उद्भृत गायादि के प्रमाग            |                                   |
| ₹. | चृतीय परिशिष्ट                     | <b>4</b> 87– <b>4</b> 88          |
|    | प्रमाणत्वेन निर्दिष्ट ग्रन्य       |                                   |
| ሄ. | चतुर्थं परिशिष्ट                   | <b>x</b> × <b>x</b> – <b>x</b> x{ |
|    | भाष्य-चूर्ण्यन्तर्गत ह्प्टान्त     |                                   |
| ሂ. | पद्मम परिशिष्ट                     |                                   |
|    | विशेष नामों की विभागशः अनुक्रमणिका | <i>オ</i> オ <i>ゴー</i> オゆっ          |
| ۲. | पष्ठ परिशिष्ट                      |                                   |
|    | सुभापित-सुधासार                    | ४७१-५७२                           |

"श्रवत्तपातेन यदर्थनिर्णयस्, तदेव धर्मः परमो मनीपिणाम्।"

 विना किसी पक्ष-पात के यथार्थ सत्य का निर्णय करना ही, विद्वानों का परम धर्म है।



## निशीथ-सूत्रम्

[भाष्य-सहितम्]

त्राचार्यप्रवर् श्री जिनदासमहत्तर-विरचितया विशेषच्ण्यी समलंकृतम् विशतितमोद्देशकस्य सुवीधारुयया संस्कृत-व्यारुयया सहितव्च

चतुर्थों विभागः

उदेशकाः १६ -२०

ायति मा

मुगतियातो । जीव ॥५०६६॥

्या । ०६७॥ - रामनो पहिनेत्रमधी म ।

ीए । .हो ॥४०६८॥ ण वि किंचि अणुण्णायं, पिंडसिद्धं वा वि जिणवरिंदेहिं।
एसा तेसिं आणा, कज्जे सञ्चेण होयव्वं ॥ ५२४८॥
दोसा जेण निरुंभंति, जेण खिज्जंति पुव्वकम्माइं।
सो सो मोक्खोवाओ, रोगावत्थासु समणं व ॥ ५२५०॥
—भाष्यकार।

## षोडश उद्देशकः

---

उक्तः पंचदशमोद्देशकः । इदानीं पोडशः प्रारम्यते, तत्रायं सम्बन्धः -देहविभृसा वंभस्स अगुत्ती उज्जलोत्रहित्तं च । सागारिते य (वि) वसतो, वंभस्स विराहणाजोगो ॥५०६५॥

पंत्रयसमुद्देगगे देहविभूसाकरणं उज्जलोविधधारणं च णिसिद्धं, मा बंभवयस्य भगुत्ती, पर्गगतो मा वंभव्ययस्य विराहणा भविस्यति । इहावि सोलसमुद्देसगे मा भगुत्ती बंभविराहणा वा, भतो सागारिय-यसिहणिसेहो गज्जति । एस सम्बन्धो ॥५०६४॥

> ण्तेण सम्बन्धेणागयस्य सोलसमुद्देसगस्स इमं पढमं सुत्तं -जे भिक्ख् सागारियसेज्जं ऋणुपविसद्द, ऋणुपविसंतं वा सातिज्जति ॥१॥ सह भ्रामारीहि सागारिया, जो तं गेण्हति वसहि तस्त भ्राणादी दोसा, नवनहं ग मे पन्छिनं ॥ सन्नासुत्तं सागारियं ति जहि मेहुणुब्भवो होह् । जित्थित्थी पुरिसा वा, वसंति सुत्तं तु सद्वाणे ॥५०६६॥

जं मुने "सामारियं" ति एसा मामयिकीसंत्रा । जत्य वसहीत् ठियामं मेहुणूक्भवी भावि सा मागारिया, तत्य पचगुरुमा ।

श्रध्या - जत्य इत्यिषुरिसा वर्षति मा सामारिका, इतिमागारिके पष्टग्रमा मुनियातो । 'भट्टाकि' ति का पुरिमसामारिका, किर्माचीर्य पुरिममामारिके पष्टग्रमा । मेर्च रहेव ११४०६६० एस मुत्तत्थो ।

इमो णिज्जुत्तिवित्वरो -

सागारिया उ सेज्जा, खोहे य विभागयो उ दुविहायो । ठाण-पडिसेवणाए, दुविहा पुण खोहयो होति ॥५०६७॥

मागारिता सेप्ता युक्ति — सोहेग विभागमी या मोहेग पुण दुविषा — द्वारणी परिगेरणाणी या गुनेस परिदल्वं भणितिवि ।।१०६७।।

> मागारियणिक्वेवो. नडव्यिही होह छाणुपृत्वीए । णामं ठवणा दविए, भावे य नडव्यिही भेदी ॥४०६=॥

सागारिगणिक्लेवो णामठवणादिगो चउव्विघो कायव्वो । स पश्चार्धेन कृतश्चतूर्विधः । दव्वे । थागमग्रो, णो ग्रागमग्रो य ।।५०६८।।

णो ग्रागमग्रो जाणग-भविय्व्वइरित्तं दव्वसागारियं इमं -

रूवं त्राभरणविही, वत्थालंकारभोयणे गंधे। त्रात्रोज्ज णङ्क णाडग, गीए सयणे य दृव्वम्मि ॥५०६६॥

"रूव"त्ति ग्रस्य व्याख्या -

जं कहकम्ममादिसु, रूवं सहाणे तं भवे द्व्वं। जं वा जीवविग्रुक्कं, विसरिसरूवं तु भावस्मि ॥५१००॥

रूवं णाम जं कट्टचित्तलेप्यकम्मे वा पुरिसरूवं कयं, ग्रहवा - जीवविष्पमुक्कं पुरिससरीरं तं "सद्राणे" ति णिग्गंयाणं पुरिसल्वं दव्वसागारियं, जे इत्यीसरीरा तं भावसागारियं। एतेसु चेव कट्टकम्मादिसु जं इत्यीख्वं तं निगांथीणं दन्वसागारियं, जे पुज पुरिसख्वा तं तासि भावसागारियं। ग्राभरणा कडगादी ज पुरिसजोग्गा ते णिगांषाण दन्त्रे, जे पुण इत्यिजोग्गा ते भावे । इत्यीणं इत्यिजोग्गा दन्त्रे, पुरिसजोग्गा भावे ॥५१००॥

<sup>9</sup>वत्थादि श्रलंकारं च**उव्विहं । भोयणं श्रसणादियं च**उव्विहं । कोट्टगपुडगादी गंवा श्रणेगविहा । श्राउड्जं चडिव्वहं - ततं विततं घणं भुतिरं। नट्टं चउव्विहं - ग्रंचियं रिभियं श्रारभडं भसोलं ति।

ग्रहवा इमं १णट्टं -

णहूं होति अगीयं, गीयजुर्य णाडयं तु तं होइ। त्राहरणादी पुरिसोवभोग दन्वं तु सद्वाणे ॥५१०१॥

गीतेण विरहितं णट्टं, गीतेणं जुत्तं णाडगं। गीयं चचित्रहं-तंतिसमं तालसमं <sup>3</sup>गहसमं लयसमं च। सयणिष्जं पल्लं नादि बहुष्पगारं । "<sup>४</sup>दव्वे" त्ति दव्वसागारियमेवमुद्दिष्टं, भोयण-गंघव्व-ग्राश्रोज्ज-सयणाणि । जभयपन्ते वि सरिसत्तणतो णियमा दव्वसागारियं चेव, सेसाणि दव्वभावेसु भाणियव्वाणि । सरिसे दव्वसागारियं, विसरिसे भावसागारियं ॥५१०१॥

एतेस् इमं पच्छितं -

एक्केक्किम य ठाणे, भोयणवज्जाण चउलह होंति। चउगुरुग भोयणम्मी, तत्थ वि त्राणादिणो दोसा ॥५१०२॥

रूवादिदव्यसागारियप्पगारेसु एक्केक्कम्मि ठाणे ठायमाणस्स भोयणं वज्जेत्ता सेसेसु चउलहुगा, भोयणं चउगुरुं। केसि च श्रायरियाणं – श्रलंकारवत्थेसु वि चउगुरुगा, श्राणादिया य दोसा भवंति ।

चोदक ग्राह - सब्वे ते साहू, कहं ते दोसे करेजज ?

१ गा० ५०६६। २ गा० ५०६६। ३ स्वरसाम्येन गानं। ४ गा० ५०६६।

उच्यते -

को जाणित "केरिसयो, कस्स व माहप्पता समत्थत्ते । थिइदुव्यला उ केई, डेवेंति पुणो यगारिजणं ॥५१०३॥

छुउमत्यो को जाणइ णाणादेसियाणं कस्स केरिसो भावो, इत्यिपरिस्सहे उदिण्णे कस्स वा माह्यता, महंतो श्रप्या माह्यता । श्रह्या - माह्यता । प्रभावो । तं च माह्यं पभावं या समस्यता नितिज्वति । सामत्यं घिती, सारीरा सत्ती । इंदियणिगाहं प्रति ब्रह्मन्नतपरिपालने या कस्स कि माहात्म्यमिति । एयम्मि विश्वपरिणाण् मागारियवमधीए ठियाणं तत्य जे चितिदुव्यला ते रूवादीहि श्रक्तिता विगयसंजमभुरा धगारिष्टाणं "डेवेंति" - परिभ्ंजंतीत्ययं: ॥११०३॥

ते य संजया पुट्यावत्या इमेरिसा होज्जा -

कंइत्थ भुत्तभोई, अभुत्तभोई य केंड् निक्खंता। रमणिज्ज लोइयं ति य, अम्हं पेयारिसं आसी॥५१०४॥

भुत्ताऽभुत्ता दो वि भणंति - रमणिज्जो लोटग्री धम्मो । जे भुनमोगी ते भणंति - धम्हं पि गिहासमे ठियाणं एरिसं साणपाणादिकं श्रासि ॥५१०४॥

किंच-

एरिसच्चो उवभोगा, घ्रम्ह वि घ्यासि (त्ति) षह एण्हि उज्जन्ता । दुक्कर करेमी भुत्ते, कोउगमितरस्स ते दृद्धुं ॥५१०५॥

"स्वभोगो" ति ष्टाणवत्वाभरणगंपमल्याणुनेवणपूर्वणवासतंत्रोतादियाण पृथ्वं भासी। इति इदाहि, उज्जल्ता प्रावल्येन, मिलणसरीरा लद्भमुहायादा भम्हं सुदुक्तरं गहामो, एवं भुनभोगी नितयति। "इतर"ति भ्रभुनभोगी, तं तं स्वादि बद्धुं कोउम्रं करेज्ञा ॥११०५॥

> सित कोउएण दोण्ह वि, परिहेन्ज लएन्ज वा वि धाभरणं। श्रणोसि उवभोगं, करेन्ज वाएन्ज उद्याही ॥५१०६॥

"मिति" ति पुर्वित्यादियाण सर्ग भुनभीयियो, इयरस्य कोउमं। एते दोणि वि धमुभभागुण्याः वृष्ये या परिहेज्ज, धामरणं या "लएज्ज" ति धणागी धाभरेज्ज, धणीयि या यस्यादियाण उपभीयं कृषेज्ञ. याएज या घातोऽजं । धर्मजती या मंजनं धायरियादि दृद्यु उहुःह् गणेज ॥११०५॥

कि च -

तिषा तल्लेया, भिक्षा-सङ्भायमुक्कतत्तीया । विकहा-विसुत्तियमणा, गमणुस्युग उम्मुगच्भृया ॥५१०७॥

र्व द्राणीमाधी गर्व बढ्ठु गर्दवायययम्माधित्यं निर्मः, तर्दव्यक्तिभोग्यान्यमाधी संगा (विश्वकः) माभाषादिसंत्रमशोपत्रणाषुपत्रवसी निर्मायागदित्यर्थः । यापित्यशीतः सहस्रवादः । करः, त्रश्चित्रस्यात्रः वितरा । वृष्ययमयधारमोदीरथेय संजनसामितिद्धः(?)करेवा सी प्रत्यमा वर्ता दिवत्यविसीतियमस्य प्रयोगः । तुर्व

र को किस्सी, इति दुरुतारी गा॰ ६४४४ ।

¥

इत्थिम।दिरूवसमागमतो उदिण्णमोहाण त्थीपरिभोग्रस्सुयभूताणं गमणे श्रौत्सुवयं भवति । श्रभिप्रेतार्थं त्वरित-सम्प्रापणं ग्रौत्सुवयमित्यर्थः ।।५१०७॥

सुट्ठु क्यं त्राभरणं, विणासियं ण वि य जाणिस तुमं पि । सुच्छुड्डाहो गंघे, विसोत्तिया गीयसदेसु ॥५१०८॥

रूवं ग्राभरणं वा दट्ठुं एगो भणाति - "सुट्टं" ति लट्टं कयं।

वितिस्रो तं भणाति - "एतं विणासियं, स्रविसेसण्णू तुमं, ण जाणिस कि चि"।

एवं उत्तरोत्तरेण श्रधिकरणं घवति, प्रशंसतो वा रागो, इतरस्स दोसो । "मुच्छ" ति मुच्छं वा करेज्ज । मुच्छाग्रो वा सपरिग्गहो होजा ।

गंघेति चंदणादिणा विलित्ते घूविते वा ग्रप्पाणे उड्डाही भवति । ग्रातोज्ज-गीयसद्दादिएसु विसोत्तिया भवति ॥५१०८॥

किंच-

णिञ्चं पि दव्यकरणं, श्रवहितहिययस्स गीयसदेसु । पिंडलेहण सज्काए, श्रावासग भुंज वेरत्ती ॥५१०६॥

णिच्चिमिति तीए वसहीए सव्वकालगीतादिसहे्दि श्रविषयमणस्स पिडलेहणादिकरणं सव्वेसि संजमजोगाणं दब्बकरणं भवति ॥५१०६॥

> ते सीदिउमारद्धा, संजमजोगेहि वसहिदोसेणं। गलति जतुं तप्पंतं, एव चरित्तं मुणेयव्वं ॥५११०॥

तेसि एवं वसहिदोसेणं सीम्रंताणं चरित्तहाणी।

कहं ?, उच्यते । इमो दिइंतो ~

जहा जउ श्रिगिणा तप्पंतं गलित एवं जहुत्तसंजर्मजोगस्स ग्रकरणतातो चिरत्तं गलित,

वसिहदोसेण जो इत्यिमादीविसयोवभोगभावो ग्रसुभो उप्पण्णो -

'तिण्णिक्खंता केई, पुणो वि सम्मेलणाइदोसेणं। वच्चंति संभरंता, मेत्तूण चरित्तपागारं।।५१११।।

तस्मान्निक्वंता तं वा परित्यज्य निःक्रान्ता तिष्णक्वंता केचिन्न सर्वे । सेसं कंठं ।

एगम्मि दोसु तीसु व, श्रोहावंतेसु तत्थ श्रायरिश्रो । मूलं श्रणवद्वप्पो, पावति पारंचियं ठाणं ॥५११२॥

वसिंहकएण दोसेण नइ एक्को उण्णिक्खमित तो ग्रायरियस्स मूलं, दोसु ग्रणवट्टो, तिसु पारंचियं । उप्रह नस्स वा वसेण तत्य ठिता तस्स वा एयं पच्छितं ॥५११२॥ दव्वसागारियं गतं ।

१ डिण्य "", इति बृहत्कल्पे गा० २४६३।

#### इदाणि भावसागारियं -

#### 'श्रद्वारसविह्मवंभं, भावउ श्रोरालियं च दिव्यं च । मणवयणकायगच्छण, भावम्मि य रूवसंजुत्तं ॥५११३॥

एयं दव्यसागारियं भगंतेण भावसागारियंपि एत्येव भणियं, तहाबि वित्यस्तो पुगे। भणाति – तं भावसागारियं ग्रहारसिवहं ग्रवंमं। तस्य भूतभेदा दो – भोरानियं च दिव्यं च। तत्य श्रोरानियं नयबिहं दमं – श्रोरानियं कामभोगा मणसा गच्छित, गच्छावेति, गच्छतं श्रगुजाणित। एवं वायाए वि। काएणं वि। एते तिणिण तिया णव। एवं दिव्वेण वि णव। एते दो णवगा श्रहारसा। एवं श्रहारमिवहं श्रवंभं भागसागारियं।।१११२।।

"भावम्मि य रुवसंजुत्तं" त्ति ग्रस्य व्याख्या -

ग्रह्व ग्रवंभं जत्तो, भावो रूवा सहगयातो वा । भूसण-जीवजुर्त वा, सहगय तव्वज्जियं रूवं ॥५११४॥

श्रवंभभावी जतो उपारजद तं च रूवं रूवसंजुत्तं वा, कारणे करजीववाराषी, तं चेव भागती षवंभं।

ग्रह्वा — उदिण्णभावो जं परिसेवति तं घ स्वं या होण्ज, स्वसह्गतं वा । तत्य जं दर्गागरीरं राजेमणं भूसणसंजुत्तं तं रूवसहगतं ।

ग्रह्वा - प्रणाभरणं पि जीवजुतं तं एवसहगतं भणाति,"तव्यञ्जियं स्व"ति मनेयः इत्यागरीरं भूमणयज्जियं स्वं भणाति, श्रवेयणं या स्वं भणाति ॥१११४॥

तं पुण रुवं तिविहं, दिव्यं माणुस्सगं च तेरिच्छं । तत्थ उ दिव्यं तिविहं, बहुणायं मिनसमुक्कोसं ॥५११५॥ <sup>गठा</sup>

दिव्वे इमे मूलभेदा -

पिंडमेतरं तु द्विहं, सपरिगाह एक्कमेक्कगं निविहं। पायावच्च-कुडुंविय-डंडियपरिगाहं चेव ॥५११६॥

परिमाद्ध्यं नं दृतिहं - मन्तिहितं प्रमण्डिति या । "इन्ह्" ति - देहहुवं तं वि मध्यनं प्रथेयां या । पुत्री एवकेवकं सपरिमाहं प्रपरिमाहं या । जं मपरिमाहं स निविधीत परिमाहितं । प्रयस्तं गठं ११५११ ५०

दिव्यं जहण्यादिगं निविधं इमं -

याणंतरिय जहल्जं, भवणवती जीहतं च मज्जिमगं। वैमाणियमुक्कोनं, पगयं पुण ताण पटिमानु ॥४११०॥

माराम्बर स्टब्सं, भवरपानि जोदिनमं च मिल्लमय, विमरित्य प्रवर्शनय । १४ वरित्सपारेज मे देंट वस्तिविमोरी प्रधिनमः १४११एम

पट्टारमविहासमा देवि बृहाकारी गार १४६४ । ए गार ५११३ ।

ग्रहवा - पडिमाजुएण जहण्णादिया इमे भेदा -कट्ठे पोत्थे चित्ते, जहण्णयं मिल्ममं च दंतिम्म । सेलिम्मि य उक्कोमं, जं वा रूवातो णिष्फणां ॥५११८॥

जा दिव्वपिंडमा कट्टे पोत्ये लेप्पगे चित्तकम्मे वा जा कीरइ एयं जहणायं, ग्रनिष्टस्पर्शत्वात् । जा पुण हत्थिदंते कीरति सा मज्भिमा, जेण सुभतरफरिसा, श्रत्रापि हीरसंभवः । मणिसीलादिमु जा कीरइ सा उक्कोसा, सुकुमालफरिसलणतो ग्रहीरतणतो य ।

श्रघवा - जं विरूवं कयं तं जहणां। जं मिक्सिमत्त्वं तं मिक्सिमं। जं पुण मुस्त्वं कयं तं चक्कोसयं ॥५११=॥ सन्वोहतो पिडमाजुए ठायमाणस्स च उलहुं।

ग्रोहविभागे इमं -

ठाण-पिंसेवणाए, तिविहे दुविहं तु होइ पिन्छत्तं । लहुगा तिण्णि विसिद्धा, अपरिग्गहे ठायमाणस्स ॥५११६॥

"तिविष" ति - दिव्वमाणुसतेरिच्छे दुविधं पच्छितं - ठाणपच्छितं पिडसेवणापच्छितं च । एवं यत्यितिस्वणं कार्छ । एयं चेव पुट्यद्धं । अण्णहा भाणियध्वं - "तिविधे" ति जहण्णमिष्अमुक्कोसे दुविहं पच्छितं - ठाणश्रो पिडसेवणश्रो य । तत्य पिडसेवणश्रो ताव ठप्पं । ठायंतस्स इमं - "लहुगा तिण्णि विसिद्धा", दिव्वे पिडमाजुए श्रसण्णिहिए जहन्ने चल्लहुया सभयलहु, मिज्भिमे लहुगा चेव कालगुरू, उनकोसे लहुगा चेव तवगुरू।

श्रहवा - "तिविधे दुविधं तु" - तिविधं जहण्यगादी, तं सिण्यहियासिण्यहितेण दुविहं । श्रहवा - पिडसेवणाए तं चेव नहण्यादिकं तिविधं । दिट्ठादिट्ठेण दुविधं ॥५११६॥ विभागे श्रोहपच्छितं इमं -

> चत्तारि य उग्घाया, पढमे त्रितियम्मि ते अणुग्घाता । छम्मासा उग्घाता, उस्कोसे ठायमाणस्स ॥५१२०॥

पढमे ति नहण्णे, तत्य उग्वाय ति चउलहु । वितियं मिन्समं तत्य प्रणुग्वाय ति चउगुरुं । उनकोसे छम्मासा, उग्वाय ति छल्लहु । एयं ठायमाणस्त एयस्स इमा उन्वारणिवधी – जहण्णे पायावन्वपरिग्गहिते ठाति ह्व । मिन्समए पातावन्वपरिग्गहिते ठाति ह्वा । उनकोसे पातावन्वपरिग्गहिते ठाति फ्र्रुं ॥५१२०॥

इदाणि एते पच्छिता विसेसिज्जंति -

पायावच्चपरिग्गहे, दोहि वि लहू होंति एते पच्छिता । कालगुरू कोडुंवे, डंडियपारिग्गहे तवसा ॥५१२१॥

जे एते पायावच्चपरिगाहिते जहण्गए मिक्समय उक्कोसए य ठायमाणस्स चउलहु च छल्लहुम्रा पच्छिता भिगता । एते कालेण वि तवेण वि लहुगा णायव्वा ।

कोटुंवियगरिगाहिते एते चेव तिण्णि पन्छिता कालगुरु तवलहुम्रा ।

टंटियपरिगाहिते एते चेय तिणि पिन्छिता काललहुमा त्यगुरुमा। जग्हा जहणादिविभागेण कर्त सिणाहितासंण्यिहितेण ण विशेषियव्यं, तम्हा विभागे म्रोहो गम्रो ॥५१२१॥

इदाणि विभागपिच्छत्तं - तत्य एयाणि चेव जहणगणिसमुनकोमाणि ग्रमणित्यसिकाह्यभिका छट्टाणा भवंति ।

ताहे भण्णति -

चत्तारि य उग्वाया, पहमे वितियम्मि ते त्रणुग्वाया । ततियम्मि य एमेवा, चडत्ये छम्मास उग्वाता ॥५१२२॥

जहणोण घ्रसण्मिहियं परमं ठाणं, सिण्मिहियं वितियं ठाणं । मिल्फिमे घ्रसण्मिहियं तहयद्वाणं, सिण्मिहियं चल्वं । टक्कोरोण घ्रसण्मिहियं पंचमं, सिण्मिहियं छट्टं ।

जहणाए श्रसण्मिहिए पायावच्चपरिग्महितै ठाति चटलहुयं, सण्मिहिए चटगुरं । मिक्सिमए श्रमण्मिहिए "एभेव" ति – चडगुरुगा, सण्मिहिए छन्लहुगा॥४१२२॥

> पंचमगम्मि वि एवं, छट्टे छम्मास होतऽणुग्वाया । छासचिहिते सिन्नहिते, एस विही ठायमाणस्त ॥५१२३॥

स्वकोसए प्रसिणिहिए पायावन्नपरिगहिते ठाति एमेव ति छन्नहुगा, सिणिहिए छगुम । एमो ठाणपन्छितरस विधी भणितो ॥५१२३॥

> पायावच्चपरिग्गह्, दोहि वि लहु होति एने पच्छिता । कालगुरुं कोडुंबे, डंडियपारिग्गहं तबसा ॥५१२४॥ पायावचे उभयतहुं, कोटुबिए कालगुरुं, इंटिए तबगुरुं । वेमं पूर्ववत् ॥५१२४॥

ठाणपच्छितं चेव विनियादेमतो भण्णति -

श्रहवा भिक्खुस्सेयं, जहण्णगाइम्मि ठाणपच्छितं । गणिणो उवरि छेदो, मृलायरिए हसति हेट्टा ॥५१२५॥

जं एवं जराणावादी धमनिहियमधिनिहियमेदेश सङ्ग्रहणादि - रहण्डुरवातमाणं एवं निक्युस्य भनिषं । "यशि" ति-जयरुमाची, तहम चङ्गुरुगादी ऐदे रुप्यति । धायरिमस्य गुल्यहुगादी मुखे दायति । दार चारणाविनत्यो जहा जयरियदं मद्वति तता रोहापदं रहमति । ।।११२४।।

पहिमल्लुगिम्म ठाणे, दोहि वि लहुगा तर्वण कालेणं। वितियम्मि य कालगुरू, तवगुरुगा होति नहयम्मि ॥११२६॥

इत प्रामिन्द्रमं प्रामित्वं ठावं, विविधं कोठ्वं, मित्रं व्यव्यं । येम पूर्वेवत् ॥१३६६॥ एवं द्यायंत्रम पन्द्रितं भणियं।

इलांच पडिमेबनस्य पन्तिय भणाति -

चनारि छ्व लहु गुरु, छम्मानिय छेद लहुन गुरुगो तु । मूलं जहण्णगर्मा, नेवंने पगडजणं मोनुं ॥४१२७॥ पायावच्चपरिगाहे जहण्णे असिणाहिए श्रविट्टे ख्ट्रा। विट्ठे ख्ट्रा। सिणाहिते श्रविट्ठे द्धा। विट्ठे फ्र्री। कोटुंवियपरिगाहे जहण्णए असिणाहिए – श्रविट्ठे फ्र्री। विट्ठे फ्री। सिणाहिते श्रविट्ठे फ्री। विट्ठे छम्मासितो लहुतो छेदो।

डंडियपरिगाहिते जहण्गए ग्रसिणाहिते ग्रदिट्ठे छम्म।सिग्री लहुच्छेदो । दिट्ठे छम्मासिग्री गुरू छेदो । सिणाहिए ग्रदिट्ठे छम्मासितो गुरू छेदो । दिट्ठे मूलं ।

एयं जहणापदं अमुयंतेण उदिण्णमोहत्तणतो पिडमं पिडसेवंतस्स पिच्छितं भणियं पसज्जणं मोत्तुं पसज्जणा णाम दिट्टे संका भोइगादी, ग्रधवा — गेण्हण कड्ढणादी ॥५१२७॥

> चउगुरुग छच लहु गुरु, छम्मासियछेदो लहुग गुरुगो य । मूलं त्रणवहुप्पो, मिन्सिमए पसन्त्रणं मोत्तुं ॥५१२८॥

मिल्सिमे वि एवं चेव चारणविधी, णवरं - चडगुरुगाम्रो म्राढले - म्रणवट्टे ठाति ॥५१२८॥

तवछेदो लहु गुरुगो, छम्मासित्रो मूल सेवमाणस्स । त्रणवट्टप्पो पारंचित्रो य उक्कोस विण्णवणे ॥५१२६॥

उक्कोसे वि एवं चेव चारणविधी, णवरं - चउगुरुगाम्रो ( छुल्लहुगातो ) म्राढत्तं पारंचिते ठाति । विष्णवणित पिडसेवणा पत्थणा वा, ॥५१२६॥

इमेण कमेण चारणं करंतेण ग्रालावो कायव्वो -

पायावचपरिग्गह, जहण्ण सन्निहित तह असन्निहिते । अदिटु दिटु सेवति, अ:लावो एस सन्वत्थ ॥५१३०॥<sub>कंठा</sub>

ग्रण्णे चारणियं एवं करेंति – जहण्णे पायावच्चपरिग्गहे ग्रसण्गिहिते सण्गिहिते ग्रदिट्ठ दिट्ठ ति, एयं पायावच्चपयं ग्रचयंतेण मिक्समुक्तोसा वि चारियव्या । पिच्छत्तं चललहुगादि मूलावसाणं ते चेव । एयं कोडुंबियं पि चलगुरुगादि ग्रणवट्टपावसाणं । डंडियं पि छल्लहुगादि पारंचियावसाणं । एत्य पायावच्चं जहणां कोटुंवं मिक्सिमं डंडियं उक्कोसं भाणियव्वं, उभयहा वि चारिज्जंतं ग्रविरुद्धं ॥५१३०॥

चोदगो भणति -

जम्हा पढमे मूलं, वितिए अण्वह ततिय पारंची। तम्हा ठायंतस्सा, मूलं अण्वह पारंची।।५१३१।।

''पढमे'' त्ति - जहण्णे चउलहुगातो ग्राढत्तं मूले ठाति, मिज्यमे चउगुरुगातो ग्राढत्तं ग्रणवट्टे ठाति, उनकोसे छल्लहुयातो ग्राढत्तं पारंचिए ठाति । जइ एवं पिडसेवमाणस्स पायच्छित्तं भवति तम्हा ठायंतस्सेव पारंचियं भवतु । ग्रथवा - ठाणपिच्छत्तं वि मूलाणवट्टपारंचिया भवंतु । कि कारणं ? श्रवश्यमेव प्रसजनां प्रतीत्य मूलानवस्थाप्यपारंचिकान् प्राप्त्यन्ति ॥५१३१॥

ग्रायरिग्रो भणइ -

पिंडसेवणाए एवं, पसज्जणा होति तत्थ एक्केक्के । चरिमपदे चरिमपदं, तं पि य त्राणादिणिप्फणां ॥५१३२॥ "पटिमेवणाए" ति - पटिसेवंतरस प्रतियाराणुमवा मूलाणवट्टपारंत्तिया एवं नंसर्वति । जति पुण ठितो ण चेव पडिसेवित तो कहं एते भवंतु ? ॥११३२॥

#### जिन पुण सच्चो वि ठितो, सेवेज्जा होज्ज चरिमपञ्चितं । तम्हा पसंगरहितं, जं सेवित तं ण सेसाई ॥५१३३॥

जित णियमो होज्ज सब्बो ठायंती पिटनेवेज्जा तो जुज्जह तं तुमं भणित, जैग पुण म मध्यो ठायंती पिटसेवित तेण कारणेण पसंगरहियं जं ठाणं सेवित तत्येव पामिन्छतं भवति ॥५१३३॥

" पराज्जणा नत्य होति एगवे वक" ति एगवे वकातो पायन्द्रित्तठामातो पराज्जणा भवति ।

कहं ?, उच्यते – तं साधूं तत्य टियं दट्टुं ग्रविरयग्री को वि तस्सेय संगं करेज्जा – "शूर्व पडिसेवणाणिमित्तेणं एस एत्य टिग्रो," ताहै दिट्टे संका भोतिगादी भेदा भवंति ।

> ग्रह पसंगं इच्छित तो इमो पसंगो "व्चरिमपदे चरिमपदं" ति ग्रस्य व्यारमा – श्रिहद्वातो दिद्धं, चिर्मं तिह संक्रमादि जा चिर्मं। श्रह्व ण चरिमाऽऽरोवण, ततो वि पुण पावती चरिमं॥५१३४॥

चारणियाण् गज्जमाणीण् श्रविद्वविद्वेहि श्रविद्वयानी जं विद्वपदं तं चरिमपदं भण्णीन, यनी चरिमगदाती भका मोतिगादिपदेहि विभासाण् जाव चरिमं पार्रिवयं च पावति ।

स्यान् मति :- "श्रम इष्टं कर्यं मंका ?, ननु निः शंकितमेव । उत्यते - दूरेण कराहती दिहुं वि श्रविभाविते संका, श्रह्या - श्रासणानी वि ईनि श्रद्धात्मान्न विदित्याणेण मंका भवति ।

ग्रह्या - "चरिमपदे चरिमपदे" मण्यति । धमण्यिहितपदातो मिलाहितपदे चित्रपदे वि । तत्य सण्यिहिया पिष्टमा गित्तमादी करेजा, परितायणमादिवदेहि चरिमं पावेदला । घट्टम व चरिमाचेवद वि तृतीयः प्रकारः - जहण्ये चरिमं सूलं, मिलामे चरिमं घययद्वो, उत्तरोने चरिमं पारंतियं । तयो एवरेवहदातो चरिमपदातो गंतादिवदेहि चरिमं पारंतियं पावट ॥४१३४॥

"<sup>8</sup>तं पि ग्राणादिनिष्फण्ण" नि अस्य व्यास्या -

#### खहवा श्राणादिविराहणाखो एक्कंक्कियाखो चरिमपदं। पावति तेण उ णियमा, पच्छिनधरा श्राविपसंगी ॥५१३५॥

स्राह्मा — माणायवरपमिणाइनविद्यारणार्थं चक्रणः प्रमाणं विश्वत्य पर्द चरिमं, या विश्वत्य द्विता — माण्यमंत्रमेषु । मस्य एकोषणाजी सं चरिमपा विषयक्ष ।

नारं १. प्रत्यते - मन्यानितः दिहे पंताविष् गण्यात् परिनायणदि परिम यापति, गंतने अभे पुण संहयते - स्वराय चड्ना पाहा । एवं परिम पापति । एका प्रशासिक प्रतिहे भवति वक्ता प्रशासिकं से जित सामितियों ता चित्र दायाये । रूपमाणस्य राज्यतिवयों नेत, परिनेत्रमण्डस परिहेत्यण्यति भी - स प्रमेगिन्यर्थः । १९६६ १४।।

e nie kier in nie kier in bei gebort

## णित्य खलु अपिन्छत्ती, एवं ण य दाणि कोइ मुंचेज्जा । कारि-अकारी समता, एवं सित राग-दोसा य ॥५१३६॥

एवं नास्ति कश्चिदप्रायश्चित्ती, न वा कश्चिदसेवमानोऽपि कमंवन्वान्मुच्यते, जो वि पिडसेवित तस्स वि तं, जो वि ण पिडसेवित तस्स वि तं । एवं कारि श्रकारिसमभावता भवति । एवं प्रायश्चित्तसंभवे सित राग दोससंभवो य भवति ।।५१३६॥

"तं पि य ग्राणादिणिफणं" पुनरप्यस्येव पदस्य व्याख्या -

मुरियादी त्राणाए, त्रणवत्य परंपराए थिरकरणं । मिच्छत्तं संकादी, पसज्जणा जाव चरिमपदं ॥५१३७॥

सन्वमेयं पिच्छत्तं ग्राणादिपदेहि णिप्फजति, ग्रवराहपदे पवत्तंतो तित्यकराणामंगं करेति तत्य से चउगुर्गं, ग्राणामंगे मुरियदिद्वंतो कजति ।

तिम्म चेव काले ग्रणवत्यपदे वट्टित तत्य से द्धा । ग्रणवत्यतो य परंपरेणं संजमवोच्छेदो भवति । तिम्म चेव काले देसेण मिच्छत्तमासेवित, परस्स वा मिच्छत्तं जणेति, थिरंवा करेति, तत्य से द्धा । ग्रवराहपदे पुण वट्टंतो विराहणापदं वट्टित चेव तत्य परस्स संकं जणेति जहेयं मोसं तहऽण्णं पि । श्रहव संकाभोइगादी पसळणा चउलहणादी जाव चिरमं पदं पावति ।।११३७।।

एत्थ चोदक ग्राह-

अवराहे लहुगतरो, किं णु हु आणाए गुरुतरो दंडो । आणाए च्चिय चरणं, तन्भंगे किं न भग्गं तु ॥५१३८॥

चोदगो भणित - "श्रवराहपदे चउलहुं पिन्छतं ग्राणाभंगे चउगुरुं दिट्टं। एवं कहं भवित, णणु प्रवराहपदे गुरुतरेण भवियन्वं" ?

श्रायरियो श्राह — "आणाए चिवय" पच्छढ़ं। परमत्यग्री श्राणाए चिवय चरणं ठियं, श्राणा दुवालसंगं गणिपिडगं ति काउं, तव्वतिक्कमे तव्भंगे कि ण भग्गं भवति ?, कि च लोइया वि श्राणाए भंगे गुरुतरं डंडं करेंति (पवत्तेति)।

एत्य दिट्ठंतो मुरियादि । मुरिय ति मोरपोसगवंसो चंदगुत्तो । ग्रादिग्गहणातो ग्रण्णे-रायाणो । ते ग्राणाभंगे गुरुतर डंडं पवर्तेति । एवं ग्रम्ह वि ग्राणा विलया ॥५१३८॥

इमं णिदरिसणं -

भत्तमदाणमडंते, त्राणहवणंव छेत्तु वंसवती । गविसण पत्त दरिसिते, पुरिसवति सवालडहणं च ॥५१३६॥

चंदगुत्तो मोरपोसगो ति जे ग्रभिजाणंति खत्तिया ते तस्स ग्राणं परिभवंति ।

चाणक्कस्स चिता-ग्राणाहीणो केरिसो राया ? कहं ग्राणातिक्सो होज्ज ? त्ति । तस्स य चाणक्कस्स कप्पडियत्ते ग्रडंतस्स एगम्मि गामे भत्तं न लद्धं। तत्य य गामे बहू ग्रंबा वंसा य । तस्स य गामस्स पडिणिविट्ठेणं ग्राणटुवणणिमित्तं लिहियं पेसियं इमेरिसं "ग्राम्रान् छित्वा वंशानां वृत्तिः शीघ्रं कार्यें ति। तेहि य गामेयगेहि दुल्लिह्यं ति काउं वंसे छेतुं ग्रंबाण वनी कता। गवेसाविया चाणक्केण – 'कि कतं?' ति। ग्रागतो, उवालद्धा, एते वंसा रोधगादिमु उवउद्धिन, कीस भे छिण्णा?, दंसियं लेहचीरियं – "ग्रण्णं संदिष्टुं ग्रण्णं चेव करेहि" नि इंडपत्ता। ततो नस्स गामस्स सवालबुट्टे हिं पुरिसेहि श्रघोसिरेहिं वर्ति काउं सो गामो सब्बो दह्वो। ग्रण्णे भणंति – सवालबुट्टा पृरिसा तीए वतीए छोइं दृहा।।४१३६॥

एगमरणं तु लोए, श्राणित वा उत्तरं श्रणंताइं। श्रवराहरक्खणद्वा, तेणाणा उत्तरं वलिया ॥५१४०॥

लोडयग्राणाइषकमे (एगमरणं) । लोगुत्तरे पुण श्राणाडक्कमे यणेगर्गत अस्ममरणाई पर्वति । पण्यं च श्रतिचाररपदणहुः चेय ग्राणा वित्या, ग्राणाग्रणतिक्कमे य ग्रद्दयाराडपक्रमो रिक्पतो चेय भवति ॥११४०॥ "ग्रणवत्य" त्ति ग्रस्य व्याख्या —

> त्रणवत्थाए पसंगो, मिच्छत्ते संकमादिया दोसा । दुविहा विराहणा पुण, निह्यं पुण संजमे इणमो ॥५१४१॥ कंटा त्रणहाउंडो विकहा, वक्षेव विसोत्तियाए सितकरणं । त्रालिंगणादिदोसा, त्रसण्णिहिए ठायमाणस्स ॥५१४२॥

म्रकारणे उंछो मगट्टाउँछो, सो - दावे भावे य । दावे मकारणे प्रवरदं रायपुलं इंडेनि । भावपंठी णाणादीणं हाणी ॥५१४२॥

<sup>(()</sup>विकहाएं विवयाणं -

सुदृह क्या छह पडिमा, विणासिया ण वि य जाणसि तुमं नि । इति विकहाद्धिकर्णं, छालिंगणे भंग भदिनरा ॥५१४३॥ कंडा

धर्मनगणि गालमाणि गामादि हत्यादियाम भंगो दनेला, तत्य गपरिगादे भद्दांनाट दीमा होणला, मगरेंची ते पेत्रसंतरम, कल्लार्च च गारेंतरत मुसत्यप्रतिमधी ।

विमोतिया दरो मने य । यहाँ मार्गापार्थं वार्गं स्थानिया रहें, प्रार्थं मार्ग्रायार्थं क्रिन्या स्टार्थं प्रार्थं मार्ग्रायार्थं म्हार्थं, प्राप्तायार्थं स्थानियाम् विमोतियाम् विस्तायां भवति ।

मनिकरणं नि भुत्रभोगीय, यमुत्रभोगीय कोडपं।

सप प्रोत्त मोहोदएय धालिगेरण, धालिगिया भरते.त्या, धनियतित् मारियति भर्तरयोगा, प्रणातक्ष्यदोगा प, प्रयोगाण गेश्याची करेत्य । एते समाणितिते आयमारस्य दोगा तर्मुक्रोत

रमे य समित्रीतम् -

वीमंगा परिणीयह्या व भागित्यणी व गतिहिया । काणन्छी उपक्षंपण, धालाव णिमंनण पनीने ॥४१४४॥

स्थितिका लिति कार्योति साध् वयोतिका - वीसेमहता परित्रीयहमात् धीराण्यती मा ६

t the river

तत्य वीमंसाए — "कि एस सक्केति खोभेउं ण व" ति पडिमाए ग्रण्पविसित्ता काणऽच्छी करेज्ज, थणुवकंपं (उक्कंपणं) वा करेज्ज, ग्रालावं वा करेज्ज – हे ग्रमुग णाम ! कुसलं ते, निमंतणं वा करेज्ज -- मए समं सामि ! भोगा भुंजसु. एवमादिएहि पलोभेजा । ग्रहवा -- पलोमेति यणकवलोकग्रद्धप्प-दंसिएहि, कडक्खच्छिविकारणिरिक्खितेहि ॥५१४४॥

### काणच्छिमाइएहिं, खोभियद्वाति तम्मि भद्दा तु। णासित इतरो मोहं, 'सुवण्णकारेण दिष्टंतो ॥५१४५॥

जाहे काणिच्छमादिएहि श्रागारेहि खोभितो ताहे गिण्हामि ति उद्वातितो, ताहे सा देवता भद्दा णासेति, इतरो णाम सो खोभियसाधू तीए अहंसणं गताए सम्मोहं गतो पडितो तं दट्ठुमिच्छति । कत्तो गयासि ?, विलवति, पण्णविज्जंतो वि पण्णवणं ण गेण्हति । जहा ऋणंगसेणसुवण्णगारो ।।५१४५।। एसा भद्दविमंसा ।

इदाणि "२पडिणीयद्गताए" ति -

वीमंसा पिंडणीता, विद्रिसणऽखित्तमाङ्णो दोसा । असंपत्ती संपत्ती, लग्गस्स य कडूणादीणि ॥५१४६॥

पडिणीया वि काणिच्छिमातिएहि वीमंसेवं, एत्य वीमंसा णाम केवला, जाहे खुमिम्रो घातिती गिण्हामि त्ति ताहे सा पडिणीया "ग्रसंपत्ति" ति जाव ण चेत्र गेण्हति हत्यादिणा ताव विदरिसणं विकृतरूपं दर्शयति ।

ग्रहवा - विद्रिसणं ग्रलगमेव लोगो लग्गं पासित, खित्तमादि वा करेज, मारेज वा ।

श्रघवा — सा पडिणीया पडिभोगसंपत्ति काउं तत्येव लाएज्ज स्वानादिवत्, पडिणीयदेवताप्ग्रीगग्री चेव लेप्पगसामिणा ग्रण्णेण वा दिट्टे गेण्हणकड्डणादिया दोसा करेज्ज ॥५१४६॥

पंता उ असंपत्ती, तहेव मारेज्ज खित्तमादी वा । संपत्तीइ वि लाएतु, कडूणमादीणि कारेज्ज ॥५१४७॥ गतार्था इदाणि भोगत्यिणी -

> भोगत्थिणी विगते, कोउयम्मि खित्तादि दित्तचित्तं वा । दट्ठूण व सेवंतं, देउलसामी करेज्ज इमं ॥५१४८॥

भोगत्यिणी देवता काणच्छिमादिएहि उवलोभेत्ता खुभिएण सह भोगे भुंजित्ता विगयभोगकोतुका मा अण्णाए सह भोगे मुंजउ ति खित्तादिचित्तं करेज्जा। ग्रह्वा—तीए सह सेवणं करेंतं दट्ठूणं देउलसामी त्रहाभावेण इमं करे**ज्ज ॥५१४**८॥

तं चेव णिडुवेंती, वंधण णिच्छुभण कडगमदो य। आयरिए गच्छंमि य, कुल गण संघे य पत्थारी ॥५१४६॥

तं सेवंतं बट्ठं कुढ़ो णिट्टिवेति ति - मारेजंजा, पमू वा सयं वंधिज्जा, श्रप्पमू वि पमुणा वंधाविज्जा । ग्रथवा - वसधी गाम नगर देस रज्जाग्रो वा णिच्छूमेज्जा । 'कडगो" ति खंधावारो । जहां सो

१ ऋणंगसेणेण, इत्यपि पाठ: । २ गा० ५१४४ ।

परविसयमोडणो एगम्स रणो। श्रभिणिवेसेण श्रयारिणो वि गामणगरादि मध्ये विणासेट, एवं एगेट नगमकडत सच्यो बालबुट्टादी जो जत्य दीसड सो तत्य मारिज्जित । एस कटनमरो ।

अवता - दमो कडगमहो, मह तेण कारिणा, मोत्तुं वा तं कारि (पं), जो पायरिष्रो गन्दी दा कुलं गणो वा तं वायादेति, तत्य वा ठाणे जो मंघी तं वावादेति ॥११४६॥

ग्रयवा इमं कुज्जा -

गेण्हणे गुरुगा छम्मास कडूणे छेदो होति ववहारे । पच्छाकडम्मि मृलं, उडुहण-विरुंगणे णवमं ॥५१५०॥

पिटरोबंते गहिते पूर्व। हत्ये यन्ये वा धेनुं कड्विते कीते रायकुलं फ्र्युं। नेश परिकट्विते फ्रां। यगदारे छेदो । पन्छ।फडो त्ति जितो मूलं । उहु।हे कते विकंगिते या प्रश्वद्वो भवति ॥५१५०॥

> उदावण णिव्चिसए, एगभणेंगे पदोस पारंची । श्रणवद्घणो दोसु य, दोसु य पारंचिश्रो होति ॥५१५१॥

उद्दर्भि णिथ्यसण् वा कते एगमग्रेभेयु वा वदोमे कते मो वित्रवेगो वार्यविवं पावति । उद्दर्भ विकंगण एतेमु दोमु भ्रणयद्दो भवति, णिथ्यमसोद्दपीमु दोमु पदेमु वार्यविव ॥११५६॥

ग्रथवा - पदुट्टो इमं कुन्ना -

एयस्य णन्थि दासो, अपरिक्षित्तनदिक्त्वगम्य अह दासो । इति पंतो णिव्वियए, उद्यण विरुंगणं व करे ॥५१५२॥

एयस्य नि पटिनेयगस्य श दोगो, जो धपरिविध्यतं दिग्यति तस्य एम दोगो, इति एवं विकेष्ठं पंती सायरियं शिध्यमयं करेण्या, उद्येष्ण या, याणा शाम-श्वशृष्यायशं या करेण्या, एमं विध्यवारणं दिस्यतं भारत्याः।

घर्वा सिणहिते हमे दोना -

तन्थेव च पडिवंथो, छदिद्व गमणादि वा छणेंनीए । एने छण्णे च तहिं, दोमाछो होंनि सण्णिहिए ॥५१५३॥

सन्देर परिवाद परिवंधं व्हेडहा, बहिद्वे कि — वेश्यमाविता बहिट्वे कि हमें बीका भवति । सन्दर्भ — मा बालवंडिये विवयवीतमा शायन्त्रि, तील् धर्नेतीत् मी पहिनवण्डी वर्षेश्य ११४१४२॥

> नायो पुण मन्त्रितिकारियाणो स्मास्म होस्ता — कहे पोने चिने, दंनकम्मे य मेनकम्मे य । दिद्विष्यने रुवे, यिनचित्तस्य भंगणया ॥४१५४॥

त्राची व १ वर्षिता पर कम प्रयोशयाँ व मेल करेल सिमंदिका ज्या की विवासिता है। सिन्दिकारक बस्त्वमूलको स्वक्तिस्थी जीवियाको यह स्वक्ते सर्वत हो। १८४४ तासि पुण सिण्णिहियाणं देवयाणं विण्णवणं पडुच्च इमो पगारो भावो होड्जा — सुहविण्णप्पा सुहमोइया य सुहविण्णप्पा य होति दुहमीया । दुहविण्णप्पा य सुहा, दुहविण्णप्पा य दुहमीया ॥५१५५॥

एतीए गाहाए चडभंगो गहितो ॥५१५५॥ तत्य पढमभंगे इमं उदाहरणं -

> सोपारयम्मि णयरे, रण्णा किर मग्गित्रो य णिगमकरो । श्रकरो ति मरणधम्मो, वालतवे धुत्तसंजोगो ॥५१५६॥

सोपारयम्मि णगरे णेगमो त्ति वाणियजणो वसति। ताण य पंच कुडुं वियसयाणि वसंति।

तत्य य राया मंतिणा वुग्गाहितो - ''एते रूवगकरं मग्गिज्जंति ।"

रण्णा मग्गिता। ते य 'ग्रकरे' ति पुत्ताणुपुत्तिग्रो करो भविस्सई, ण देमो।

रण्णा भणिया — ''जित ण देह, तो इमिन्म गिहे ग्रिग्गिपवेसं करेह"। ततो तेहि मरण-धम्मो ववसितो । ''ण य णाम करपवित्तं करेमो", सब्वे ग्रिग्गं पिवट्ठा । ॥५१५६॥

### पंचसयमोगि त्रगणी, त्रपरिग्गह सालभंजि सिंद्रे । तुह मज्म धुत्तपुत्ताइ त्रवण्णे विज्जखीलणता ॥५१५७॥

तेसि पंच महिलसताइं, ताणि वि ग्रिगिं पविद्वाणि । ताग्रो य वालतवेण पंच वि सयाइ श्रपरिग्गहिया जाता । तेहिं य णिगमेहिं तिम्म चैव णगरे सिंदूरं सभाघरं कारियं । तत्थ पंच सालिभंजिता सता । ते तेहिं देवतेहिं य परिग्गहिता ।

ताम्रो य देवताम्रो ण कोइ देवो इच्छइ, ताहे घुत्तेहिं सह संपलग्गाम्रो। ते घुत्ता तस्संवंघे भंडणं काउमाढता, एसा ण् तुहं मज्भं, इतरो वि भणाति – मज्भं ण तुहं। जा य जेण घुत्तेण सह म्रच्छइ सा तस्स सर्व्वं पुव्वभवं साहति।

ततो ते भणंति – हरे ! श्रमुगणामधेया एस तुज्भ माता भगिणि वा इदाणि श्रमुगेण सह संपलग्गा, ता य एगम्मि पीति ण वंघंति, जो जो पिडहाति तेण सह श्रच्छंति । तं च सोउं श्रयसो त्ति काउं विज्ञावातिएणं खीलावियातो ।।५१५७।। गतो पढम भंगो ।

इदाणि तिण्णि वि भंगा एगगाहाए वक्खाणेति -

वितियम्मि रयणदेवय, तइए भंगम्मि सुइयविज्जातो । 'गोरी-गंधारीया, दुहविण्णप्पा य दुहमोया ॥५१५⊂॥

वितियभंगे रयणदेवता उदाहरणं । ग्रप्पड्डियत्तणतो कामाउरत्तणग्रो य सा सुहविण्णवणा, सव्वसुहसंपायत्तणग्रो य सा दुहमोया ।

१ गंघाराई, इत्यवि पाठः ।

नियभंगे सुइयविज्ञास्रो भवंति - नास्रो य णिच्चं सुइयमायारत्तणस्रो गव्यसुद्व्यपटि-सेवणनो महिद्वियत्तणस्रो य दुहविण्णप्पास्रो, तेसि उग्गत्तणतो णिच्च दुरणुचरत्तणस्रो य छेहे य सावायत्तणस्रो सुहमोया ।

च उत्थभंगे गोरि-गंथारीय्रो मातंगविज्ञाय्रो माहणकाले लोगगरहियत्तणतो दुर्ह्यिणाः वणाय्रो, जहिद्वकामसंपायत्तणय्रो य दुह्मोया ॥५१५=॥ एवं च उत्थभंगो वस्लाय्रो ।

इदाणि तिविधपरिग्गहे गुग लाघवं भण्णति -

तिण्ह वि कतरो गुरुयो, पागतिय कुडुंवि डंडिए चेव । साहस असमिक्व भए, इतरे पडिपक्व पशुराया ॥५१५६॥

सीनो पुच्छति - "वायावचन-कृदंविय-इडियपरिगाडाक करव कुरतनो दोवो, करव वा प्राप्तरो ?" एत्य य भयणा भण्णति - पावतियं कुरतरं, कोटंविय-इडियं सहतरं ।

कहं ?, उच्यते - मो मुक्पलणेग माहमकारी धमिनित्यकारी व, धनीमरलयकी य भय न भयति । एव मो पागतियो मारणं पि वयनेज्जा ।

"इयरे" नि गोद्दविय-इंडिया, ने पागतितस्य परिचयनभूतो ।

कह ?, उच्यते – ते संदूर्यकारी य भवति, ध्रममिनिषयकारी य य भवति, प्रश्न भवति, भयं घ तेति भवति । ५१५६॥

इम -

ईसरियत्ता रज्जा, व भंसए मंतुपहरणा रिमग्री। तेण समिक्खियकारी, श्रण्णा वि य मि बहु श्रन्थि ॥५१६०॥

मन्तु कोचो । एते रिमधो कोयपद्यकाः भवंति, रहा य मा मं राज्यको ईमरनायधो य भनंतिति, धतो ते मिनित्त्रमकारी भवंति । घष्य च तेनि घण्याधो विक्तु पहिमाधो घरित, धनो तेमु घराइम ॥११६०॥ ( सनोच्यते ) —

यहवा - "भागारी" वि चन्य व्यास्या -

पन्थारदोसकारी, णियायराधी य बहुजणे फुसड् । पागनिको पुण नस्त व निवस्य व भया ण पटिकुडजा ॥५१६१॥

द्वीत्वकोद्द्विको मुन्दरो, यामित्वो स्ट्रन्दरो । राषा पट्ट, सी स्वान्य क प्रस्य रही सभे प्रत्यक्षेत्र कारेड्ना, वाक प्रश्ना म मह्यते प्रत्यक्षेत्र सी मुन्दरी । यामित्रियावरारी यह बहुन्दरी प्रस्का, मणा भ ल यामित्री 'रिक्स' कि सङ्क्ष्य 'भया' जित्रस्य भया प्रश्वकारी ए करेटि, ग्रेट कार्योग प्राणी के सह्तरो ॥१८३६२॥

[ T T --

व्यति य ह् कम्मद्र्या, ण य गुनी नेमि पेत दास्ट्रि। नेम क्यं पि ण णड्जनि, इनरस्य ध्वा भने दोसी ११५६६॥ ते पागितता खेते खलादिसु कम्मक्खणिया पिंडमाण उदंतं ण वहंति, तेण तत्य कतो वि श्रवराहो ण णज्जिति, ण य तेति संतियासु देवद्रोणोसु रक्खवालो भविति, ण वा दारपालो भविति । इतरत्य ति राय- कुडुंबिएसु घृवो दोसो भवइ ॥५१६२॥

तुल्ले मेहुणमात्रे, णाणत्ताऽऽरोत्रणा य एमेव । जेण णिवे पत्थारो, रागो वि य वत्थुमासज्ज ॥५१६३॥

पागितय-कुडुंविय-डंडिएसु तुल्ले मेहुणभावे अवराहणाणत्तणग्रो चेव पायिन्छत्ते णाणतं । पायावच्य-परिग्गहातो कोडुंवियपरिग्गहे कालग्रुरुगा, डंडियपरिग्गहे तवगुरुगा भणिता । भ्रण्णं च कोडुंविय-डंडिएसु पत्थारदोसतो भ्रधिकतरं पन्छितं ।

> ग्रह्वा - वत्युविसेसग्रो रागविसेसो, रागिधसेसग्री पच्छित्तविसेसो भवइ।।५१६३।। जतो भण्मति --

> > जितभागगया मत्ता, रागादीणं तहा चयो कम्मे । रागादिविधुरता वि हु, पायं वत्थूण विहुरत्ता ॥५१६४॥

जारिसी रागभागमात्रा मंदा मध्या तीवा वा तारिसी मात्रा कर्मवंशी भवति ।

श्रहवा - जावतिया रागविसेसा तावितया कम्मानुभागविसेसा भवति - तुल्या इत्यर्थः ।

तेण भण्णति – जितयं भागं गता रागमात्रा । मात्राशब्दः परिमाणवाचकः । तन्मात्रः कर्मवन्थो भवतीत्यर्थः । "रागाइ विहुरया वि हु"-रागादिविधुरता नाम विपमत्वं । हु शब्दो यस्मादये । यत्समुत्यो रागः प्रतिमादिके तस्य यस्मात् प्रतिमादिवस्तुविधुरता तस्माद्रागादिविधुरत्वं भवति ॥११६४॥।

ग्रयमन्यप्रकारः विधुरत्वप्रदर्शने -

रण्णो य इत्थिया खल्ल, संपत्तीकारणिम्म पारंची । अमन्नी अणवद्वण्पो, मूलं पुण पागयजणिम ॥५१६५॥

रण्णो जा इत्थी तीत् सह मेहुणसंपत्ती, एतेण मेहुणसंपत्तिकारणेण पारंचियं पायच्छितं । ग्रमच्चिए श्रणबहो । पागतिए मूलं । एयं पच्छिते णाणत्तं वत्थुणाणताग्रो चेव भणियं ॥५१६५॥ दिव्यं ग्रयं ।

इदाणि माणुस्सं भण्णइ -

माणुस्सगं पि तिविहं, जहण्णयं मिन्समं च उक्कोसं। पायावच कुढुंबिय, दंडिगपारिग्गहं चेव ॥५१६६॥

जहण्णादिगं तिविधं पुणो एक्केक्कं पायावच्चातिपरिगाहे भाणियव्वं ।

उक्कोस माउ-भज्जा, मज्भं पुण भइणि-ध्यमादीश्रो । खरियादी य जहण्णा, पगयं सचि (जि) तेतरे देहे ॥५१६७॥

माता श्रप्पणो ग्रगम्मा, श्रण्णस्स य तं ण् देति, श्रतो तीए सह जं मेहुणे तिव्वरागज्भवसाणं उप्पज्जति तं जनकोसं।

भज्जं भ्रण्णस्स ण देति म्रतो तम्मि मुच्छितो उनकोसं।

मिहुमकाने भगिमी गम्मा । मेगकाने भगिमी, धूया य मध्यकानं प्रयोगी प्रगम्मा, प्रधास्य वाती देति ति प्रतो ताहि मह जं मेहुमं तं मिकामं ।

सरिगादिसु सव्यजगमामणामु ण तिव्यामिणियेसो, प्रतो तं जहणां। इत् माणुरमदेत्रहुएण श्रीषकारो, ण पटिमासु । तं देहं दुवियं – सचैयगमनेयगं वा ॥५,१६७॥

सामण्णतो देहजुए ठायंतस्य इमं -

'पढमिल्लुगम्मि ठाणे, चउरो मासा हवंतऽणुग्घाता। छम्मासा 'उग्घाया, वितिए तितए भवे छेदो ॥५१६=॥

पदमिल्तुग ति जहणां, पायायच्चपरिगहितो जहणां ठाति द्वः । चितिए नि मिन्समे पायायच्चपरिगहे ठाति फ्रं। ततियं नि उपकोनं पायायच्चपरिगहे उपकोने ठाति देशे ॥११६८॥ ण भणियं गोविय छेदो, स्रतस्त्रज्ञापनार्थंमिदमुच्यते —

पढमस्य ततियठाणे, छम्मासुग्वाइत्रो भवे छेदो । चउमासो छम्मासा, वितिए ततिए छणुग्वानो ॥५१६६॥

पृत्य पद्र-बहुार्ण पायावञ्चत्रस्मिहं, तस्य ततिषं ठाणं उत्रक्षीयपं, तत्व त्री मो रेही मो रहमागिनी उपपातिती णायव्यो । "च उमासो" परहद्भं प्रनयोस्तृतीयस्थानानुवर्तन।दिद्युर्यने ।

वितित् ति गोद्ये उनकीरे कोड्वपरिगते भडतुरुवी ऐसी ।

नतिय ति प्रतियविष्णाहे सुरुषी प्रमानियो हिरो । प्रमादिष्य नीट्ये जरणाए महिल्याए य अं पेन पामायणी, एवं पेन डेटिए वि जहणामजिसमे ॥११६६॥

> पहिमल्लुगम्मि तवारिह, दाहि वि लह होनि एए पन्छिना । वितियम्मि य कालगुरू, तवगुरुमा होनि ननियम्मि ॥४१७०॥

पदिमानुमं ताम पायायनवपरिमाते दोणि सादिल्या नवारिता, ने दो रि सत्या । वितित् नि चोद्दवित् के मुकारिता दोणि साइस्टा में कालगुर मुक्ता ।

तित्ति हवियामियातिय् से स्थाःच्या दीन्ति सार्थन्यः में साम्यत् सम्प्रमः स्थाः स्याः स्थाः स्थाः स्थाः स्थाः स्थाः स्थाः स्थाः स्थाः स्थाः स्था

हवाणि पडिनेबनापन्तिसं -

चतुगुरुमा छन्गुरुमा, छेदी मृलं जहण्यण होनि । छन्गुरुम छेद मृलं, प्रणवहुष्यो य महिभसण् ॥४१७१॥

कृ प्रवर्ष काम जन्म मामुक्तकारं, तक प्राप्तास्य क्रिम्हीताडी नेक्पन्तीय किलावाच कारीस्थातः स्थानः सुरक्ष क्रामचैत्र

दिलीय - मारमं, लगर्संड निग्यंति मेरेणु स्ट्यांगर प्रमुख्यांगः र

मुर्गेद्याच्या प्राह्मण्डू त्याच क्षेत्रणदेशीत ही श्रम हेर्नेशीत काहेत्रुं स्वतः वर्णेत्र त्यात के शत के शत के सुराज्याचे स्वतः के स्वतः

## छेदो मूलं च तहा, त्रणवद्धप्पो य होति पारंची । एवं दिट्टमदिट्टे, सेवंते पसज्जणं मोत्तुं ॥५१७२॥

चोदगाह -

जम्हा पढमे मूलं, वितिए त्रणवह ततिय पारंची । तम्हा ठायंतस्सा, मूलं त्रणवह पारंची ॥५१७३॥ पूर्ववत

ग्राचार्य ग्राह –

पिंडसेवणाए एवं, पसन्जणा होति तत्थ एक्केक्के । चिरमपदे चिरमपदं, तं चिय आणादिणिष्फण्णं ॥५१७४॥ पूर्ववत् ते चेव तत्थ दोसा, मोरियआणाए जे भणित पुन्विं । आलिंगणादि मोत्तुं, माणुस्से सेवमाणस्स ॥५१७५॥

ते चेव पुन्वभणिता अणवत्यादिगा दोसा भवंति । "तत्य" ति माणुस्से ।

चोदगेण चोदितं - "कीस ग्राणाए गुरुतरो डंडो ?" ग्रायरिएण मोरियग्राणाए दिट्ठतं काउं तित्यकराणा ग्रुरुतरी कता । एवं जहा पुट्वं भणियं तहा भाणियव्वं ।

दिव्ये लेप्पर्गे ग्रालिंगणभगदोसा ते मोत्तुं सेसा दोसा माणुसं सेवमाणस्स सव्ये ते चेव भाणियव्या

इदमेव फुडतरमाह -

त्रालिगंते हत्यादिभंजणे जे तु पच्छकम्मादी । ते इह णत्यि इमे पुण, णक्खादिविछेयणे सूया ॥५१७६॥ लेप्पगं मालिगंतस्स जे हत्यादिभंगे पच्छाम्मादिया दोसा भवंति ते एत् देहजुते य भवंति । इमे देहजुए दोसा भवंति — इत्यी कामानुरत्तगम्रो णहेहि ता छिदेग्ज, दंतेहि या छिदेग्ज, नेहि सो सूटजनि सपक्षेण वा परपद्दोग वा जहा एस सेवगी ति ॥४१७६॥

माणुसीसु वि इमे चडरो विकप्पा-

सुह्विण्णप्पा सुह्मोइया य सुह्विण्णप्पा य होति दुह्मीया। दुह्विण्णप्पा य सुहा, दुह्विण्णप्पा य दुह्मीया।। १९७०।।

मंगचडकां कंठं।

च उसु वि भंगेसु जहवकम्मं इमे उदाहरूणा -

खरिया महिड्डिगणिया, श्रंतेष्ठरिया य रायमाया य । उभयं सहविण्णवणे, समीय दोहिं पि य दहाश्रो ॥५१७=॥

खरिया सन्वजणसामण्णं ति सुह्विण्णवणा, परिपेलवसुह्ववासादत्तणतो सुह्मोपा पढमभंगिल्ला।

महिद्विगणिया वि गणियत्तणतो नेव मुह्विण्णप्या जोव्यणरुवविद्भगरुवादिभावजुतत्तपतो य भावयक्षेयकारिणि त्ति दुह्मोया वितियभंगिल्ली ।

ततियभंगे श्रंतेपुरिया । तत्य दुष्पवेतं भयं च, श्रतो दुर्ह्विण्णवणा, ग्रवायबहुनताणयां नुहुमोया ।

न उत्थे भंगे रण्णो माता। सा मुरिक्तिया भगं च मध्यस्य य गुम्छाणे पूर्याणञ्जनि दुर्विण्णवणा, सव्यसुत्संपायकारिणी धवाए य रक्तित जम्हा तेण दुर्गोया। पच्छते प एवे भेग जर्मकम्मं च उरो भंगा गहिया॥४१७=॥

नोदगो पुष्छइ -

निण्ह वि कतरो गुरुखां, पागनिय कुडुंबि डंडिए चेव । साहस असमिकसमए, इतरं पडिपक्स पशु राया ॥५१७६॥

गंठः पूर्वपत् । गर्ने माणुस्तम् ।

इयागि गेरिएसं -

तेरिच्छं पि च निविहं, जहण्ययं मज्मिमं च उनकामं । पायावच्च मुडुंबिय, दंडिचपारिनाहं चेव ॥४१=०॥

अहरणगादिमं निविद्धं, मुक्के १६ पायावश्वादिशितमादियः भागियन ।

यानिग यामिला जहण्या, यारि महिनी महिनामा यनवमार्थ। । गोणि क्लेस्क्कोमं, पगनं मजिनेनरं देहे ॥५१=१॥

द्वार दश्यक्षेत्रसर्वे जनगण्यतिज्ञसूत्रजीगातः ।

ग्रघवा - ग्रइयग्रमिलासु णिरपायत्तणतो सुहपाविणयासु ण तिब्बडण्मवसाध्रो ध्रतो जहणां । खिर-मिहिसिमादियासु सावयासु जो पिरभोगडण्भवसाध्रो स तिब्बतरो ग्रतो मिष्भमं । गोणि-कणेरुसु, कणेरु ति हित्यणी, लोगगरिहयसावयासु जो ग्रज्भवसाध्रो तिब्बतमो ग्रतो उवकोसं । फिरसग्रो वा विसेसो भाणियव्यो । तिरियाण वि पिडमासु णाधिकारो, देहेण ग्रियकारो । तं देहं दुविधं - सचेयणं ग्रचेयणं वा ॥५१८१॥

सामण्णतो देहजुए इमं पिन्छतं ठायमाणस्स -

चत्तारि य उग्वाया, जहण्णिए मिक्सिमे त्र्रणुग्वाया ।
 छम्मासा उग्वाया, उक्कोसे ठायमाणस्स ॥५१८२॥

पायावच्चपरिगाहे जहण्णए ठाति है है । मिन्सिमए है है । उनकोसए फ्र्री एवं चेत्र कोडुंबिए डंडिए य ॥ १९२॥

इमो विसेसो -

पहिमल्लुगम्मि ठाणे, दोहि वि लहुगा तवेण कालेणं। वितियस्मि य कालगुरू, तवगुरुगा होति तङ्यम्मि ॥५१८३॥

पढिमल्लुगं ठाणं पागिततं, वितिय ठाणं कोडुंवियं, तितयं डंडियं, सेसं कंठ । ठाणपच्छितं गर्तं तिरिएसु ।

इदाणि तिरिएसु पडिसेवणापिच्छत्तं -

चउरो लहुगा गुरुगा, छेदो मूलं जहण्णए होति । चउगुरुग छेद मूलं, अणवहुप्पो य मिन्सिमए ॥५१८४॥ छेदो मूलं च तहा, अणवहुप्पो य होइ पारंची । एवं दिइमदिहे, सेवंते पसज्जणं मोत्तुं ॥५१८५॥

पायावच्चपरिगाहे जहण्णए श्रविहे पिडसेवंतस्स द्धा । विहे स्वांतस्स छेदो । कोडंवियपरिगाहे जहण्णए पिडसेवंतस्स श्रविहे चउग्रहं । विहे सेवंतस्स छेदो । विहे स्रवं । विहे सेवंतस्स छेदो । विहे स्रवं । पायावच्चपरिगाहे मिलम्मए श्रविहे एका । विहे छेदो । कोडंविए मिलम्मए य श्रविहे छेदो । विहे स्रवं । विहे स्रवं । विहे स्रवं । विहे स्रवं । विहे श्रणवहो । पायावच्चपरिगाहे उनकोसे श्रविहे छेदो । विहे स्रवं । कोडंविए उनकोसे श्रविहे स्रवं । विहे स्रवं । विहे स्वं । कोडंविए उनकोसे श्रविहे स्रवं । विहे स्रवं । एयं पिछतं पसंगविरिहयं मिण्यं । १९६० १।

चोदगाह् -

जम्हा पहमे मृलं, वितिए यणबहु तह्य पारंची । तम्हा ठायंतस्सा, मृलं यणबहु पारंची ॥५१=६॥ करा

'ग्राचार्याह –

पिंडसेवणाए एवं, पराज्जणा नन्य होइ एक्केक्के । चरिमपदं चरिमपदं, नं पि य व्याणादिणिफाणां ॥५१=७॥ <sup>१८</sup>।

ने चेव तन्थ दोसा, मोरियत्राणाए ज भणित पुर्विः । त्रालवणादी मोर्चु, नेरिच्छे सेवमाणस्य ॥५१==॥

पूर्ववत् पुष्पद्यो गाँठे । माणुसान्धीमु जहा धालवदानिक्समा भवति सहा तिन्त्रिक्षीमु परिष । भवी वे धालवणादि तिन्त्रिक्षोमु मीलु, सेमा धायमंजमित्रगहणादिद्योगा मध्ये सभवति ॥५१८८॥

> जह हास-खेडु-श्राकार-विस्ममा होंनि मणुवहर्त्थासु । श्रालावा व बहुविहा, ने णित्थ निरिक्षहर्त्थीसु ॥५१=६॥ वंडा

विष्णवणे हमो चडभंगो -

सहिवणिषा सहमोइया य, सहिवणिषा य होति दहमीया। दहविणाषा य सहा, दहविणाषा य दहमीया॥४१६०॥

घडभंगरवया गंडा शायन्या ॥५१६०॥

भडभंगे जहमानं इमे उदाहरणा -

श्रमिलादी उभयमुहा, श्ररहण्णगमादिमक्किट दुमाया । गाणादि नितयभंगे, उभयदहा मीहि-वन्धीया ॥५१६१॥

परमभगे मृह्महते निस्पायस्यान् मृहदिणस्याः, लीमनर्यहद राष्ट्र सन्य मृहमोग ।

विनियभी वाणिमाधि विकाले वामानुस्त्यली मुर्श्यरणा, वाणी नेन ४३। मण्डनायो नव दर्मोया । एव दिहेनी सरहाराको ।

विकासी मोवादियाची सववती विकृतक समागम इन्होंक रिम्म कृत सन्तु । परी कुर्त्यकारका, क्षेमगर्रात्ववको सुरमोगा ।

चरिमारी मीतिमादिवायी शीववंदनरीको थे॰ द्राविक्षणाको, वार्था वे र जवा सन्दर्भ साबी भववंद्री में मुचीर दि प्रतमीया ॥१६९६॥

्रीहरारी पूर्णपृत्ति — एक्टेर स्टेश्मीर कालुमीर भागीर जुल्ला, जर्गा तित्रात संगोधी । भागारितकास्त कार्सन्देशकारी हे ग्रायरिम्रो ग्राह -

जित ता सणप्फतीस, मेहुणसर्च तु पावती पुरिसो । जीवितदोच्चा जिह्यं, कि पुण सेसासु जातीसु ॥५१६२॥

सब्वे जे भणहारा ते सणप्फया भण्गंति, इह सीही घेतव्वा । जइ ताव सीहीसु जीवितंतकरीसु पृरिसो मेहुणं पावति. कि पुण सेसासु ग्रमिलादिजातिसु ति ।

एत्य दिहुंतो - एक ना सीही खुडुलिया चेव गहितां, सा वंघणत्था चेव जोव्वणं पत्ता। रितुकाले मेहुणत्यी, सजातिपुरिसं ग्रलभंती ग्रहावत्तीतो एक्केणं पुरिसेणं सागारियठाणे छिक्का, सा य चाडुं का उमाहत्ता, सा य तेण ग्रप्पसागारिए पडिसेविता। तत्थ तेसि दोण्ह वि संसाराणु-भावतो ग्रणुरागो जातो। तेण सा वंघणा मुक्का। सा तं पुरिसं घेतुं पलाता ग्रडींव पविट्ठा। तं पुरिसं गृहाए छोढुं ग्राणेउं पोग्गले देति। सो वि तं पडिसेवित। । ११९६ ।। एयं पुरिसाणं भणियं।

इदाणि संजतीणं भण्णइ -

एसेव गमो णियमा, णिग्गंथीणं पि होति नायन्वो । पुरिसपडिमात्रो तासिं, साणम्मि य जं च ऋणुरागो ॥५१६३॥

संजतीण वि एमेव सन्वं दहन्वं, णवरं - लेप्पगे दिन्वपुरिसपिडमाश्रां। माणुसे मणुयपुरिसा। तेरिच्छे तिरियपुरिसा य दहन्वा।

तेरिच्छे साणदिहुंतो य कायव्वो -

एक्का अगारी अवाउडा काइयं वोसिरंती विरहे साणेण दिट्ठा। सो य साणो पुच्छं विलेतो चार्ड करेंतो उच्चासणाए अल्लोणो। सा अगारी चितेइ - "पेच्छामि एस किं करेति" ति। सा तस्स पुरनो सागारियं अभिमुहं काउं हत्येहि जाणुएहि य अघोमुही ठिता। तेण सा पिडसेविता। तीए अगारीए तत्येव साणे अणुरागो जातो। एवं मिग-छगल-वाणरादी वि अगारि अभिलसंति। जम्हा एवमादि दोसा तम्हा सागारिए ण वसियव्यं।।५१६३॥

इमं वितियपदं -

श्रद्धाणिग्गयादी, तिक्खुत्तो मग्गिऊण श्रसतीए । गीयत्था जयणाए, वसंति तो दव्वसागरिए ॥५१६४॥

श्रद्धाणिगगय त्ति ग्रद्धाणप्रतिपन्नाः तिक्खुत्तो तिन्नि वारा ग्रणां सुद्धं वसिंह मिग्गयं । "ग्रसित त्ति श्रनभंता ताहे दव्वसागारियवसवीए जयणाए वसंति ।

का य जयणा ?, गीयसहाइसु उच्चेण सहेण सज्कायं करेंति, काणलद्धी वा काणं कायति ॥५१६४॥ इमो भावसागारियस्स ग्रववातो —

त्रद्धाणिगगयादी, वासे सावयभए व तेणभए । त्रावरिया तिविहे वी, वसंति जतणाए गीयत्था ॥५१९५॥

१ गाहरा इत्यपि । २ चालंती, इत्यपि पाठः ।

म्रंतो गामादीण मुद्धवसिंह भनभंता बाहि गामस्य निवसंति । इमेहि गारपेहि – गामं वागति, मह्या – वाहि सीहमादिसावयभयं, सरीरीयहिनेमगभयं या, ताहे भंतो चेव भावमागाविष् वयति । तथ्य तिविधा वि पत्रिमामी दिव्या माणुना तिरिया य यस्यमादिण्हि भायरेति, भंतरे या करगनिनिर्मात द्वि । एवं गीयस्या जयणाय वसंता सुज्कति ॥११६॥।

यहुधा दव्यभावसागारियमंभवे इमं भण्णति -

जिह् श्रप्पतरा दोसा, श्राभरणादीण दूरती य मिगा। चिलिमिणि णिमि जागरणं, गीत सज्काय-काणादी ॥५१६६॥

श्रापतरदोने गीयत्या ठायंति, धाभरणाडण्जभत्ताधीय य पगीयत्या दूरतो ठिवज्लेति, यं दिन श्रापणा ठायंति, संतरे या कटमचितिमिति देति. रातो य जागरणं करेति, गीयत्या दिनमादिगीतादिगरेषु य गण्यायं करेति, भाणं या भागंति ॥५१९६॥

> एसा खलु श्रोहेणं, वसही सागारिया समक्खाया। एतो उ विभागेणं, दोण्ह वि वग्गाण बोच्छामि॥५१६७॥

जं पुरिनदृश्यीण मामणाती प्रविभागेण प्रवाशयं एवं घोहो भणाड । भेमं केट ।
इमो कष्पमुत्ते ( प्रथमोहे भक्ते सूत्र २६, २७, २८, २८ ) विभागो भणितो –
णो कष्पइ णिग्गयाणं इत्यिसामारिए उवस्मए वत्यए ।
कष्पइ णिग्गंथाणं पुरिसमामारिए उवस्मए वत्यए ।
णो कष्पति णिग्गंथीणं पुरिसमामारिए उवस्मए वत्यए ।
कष्पद णिग्गंथीणं इत्यिसामारिए उवस्मए वत्यए ।
एसेव मृत्यक्यो इमो भणितो –

समणाणं इत्थीमुं, ण कप्पति कप्पती य पुरिसेमुं। समणीणं पुरिमेमुं, ण कप्पति कप्पती थीमुं।।११६=॥ १३ इत्थीसागारिए उवस्सयम्मि सत्येव इत्थिमा होती। देवी मणुय तिरिक्की, यद्येव पगज्जणा गन्थ ॥११६६॥

त्यान् इत्योत् सामानित् उपन्यक् म वर्षद्व वीवार्षं सा इत्यो भागिपान्तः, यक्षे भागादि - सम्बेक इतिनाम तोइ त्या नेषुत्र योषस्युक्ति सन्तित्या, सा य देवी समूत्रमी विकित्योत् । राजास विकास सं येन योग्यान, ते सेव सामयंत्रमधितातमाक्षेत्रा, सम्बेव यसप्रभागात्यक्राययित्यतः, य स्थित क पुल्लानं सन्ति अवस्ति है।

योदमात--

जित सन्वेव य इन्यी, मोही य पमज्ज्ञणा य मन्तेय । मृत्तं तु किमारडं, पीइम ! मृण कारणं गृत्यं १९४२००॥ वद सन्व वेज स अस्त्रमधे परिष्कृत्ये विदेश हुन इत्याप रिकास्ट रहा । ग्राचार्य ग्राह - हे चोदग ! एत्य कारणं सुणसु -पुट्यभणितं तु जं एत्थ, भण्णती तत्थ कारणं ग्रात्थि । पडिसेहे ग्रणुण्णा, कारणविसेसोवलंभो वा ॥५२०१॥

पुन्तस्रं कंठं। जे पुन्तं ग्रणुजाणंतेण ग्रत्या भणिता ते चेवऽत्ये पिडसेवंतो भणइ, ण दोसो। ग्रह्मा – जे पुन्तं पिडसेवंतो ग्रत्या भणिता, ते चेव ग्रणुष्णं करेंतो दंसेति, ण दोसो। ग्रह्मा – "कारणं" ति हेउं दिरसेंतो भणाति, ण दोसो। ग्रह्मा – विसेसोवलंभं वा दिरसंतो पुन्वभणियं भणाति, ण दोसो। । १२०१।। कि च –

त्रोहे सन्त्रणिसेहो, सरिसाणुण्णा विभागसुत्तेसु । जयणाहेतुं भेदो, तह मज्मत्थादयो वा वि ॥५२०२॥

ग्रीहमुत्ते सामणातो सन्वं चेव णिसिद्धं, विभागसुत्ते पुण सपनखे श्रणुण्णा, जहा पूरिसाण पूरिससागारिए कप्पति, इत्यीणं इत्यीसु कप्पद ।

ग्रहवा - जयणा जहा पुरिसेसु इत्यीसु वा कता तं दरिसंतेण विभागसुते भेदो कतो ।

ग्रहवा - पुरिसेसु इत्यीसु य मज्भत्यादयो विसेसा दंसेहामि त्ति विभागसुत्तसमारंभो ।

ग्रववा - श्रणंतरसुत्ते सागारियं ग्रत्यग्रो भिणयं । इह पुण त चेव मुत्तेण णियमेंति, विसे -सोवलंभो वा इमो पुरिस-नपुंसग-इत्यीसु ॥५२०२॥

तत्य पुरिसेसु इमं-

पुरिसस।गरिए उवस्सयम्मि 'चउरो मासा हवंति उग्वाया । ते वि य पुरिसा दुविहा, सविकारा निन्विकारा य ॥५२०३॥

जइ पुरिससागारिए उवस्सए ठाति तो चललहुम्रं । ते य पुरिसा दुविधा — सिवकारा निव्विकारा य ॥५२०३॥

तत्य सविकारा इमे -

· रूवं आभरणविहिं, वत्था-ऽलंकार-भोयणे गंधे। आत्रोज्ज णद्र णाडग, गीए य मणोरमे सुणिया ॥५२०४॥

तत्य हवं उद्वर्तनस्नानजंघास्वेदकरणणहदंतवालसंठावणादियं, ग्राभरणवत्थाणि वा णाणादेसियाणि विविहाणि परिहेंति, ग्राभरणमल्लादिणा वा ग्रालंकरणेण ग्रालकरेंति, भोयणं वा विभवेण विसिद्धं भुजंति, मण्जादि वा पिवंति, चंदणकृंकुमकोट्ठपुडादीहिं वा गवेहिं ग्रप्पाणं ग्रालिपेंति, वासेंति वा, धूवेंति वा, तयादि वा चडिव्वहमाउज्जं वादेंति, णच्चंति वा, णाडगं णाडेंति, मणोहारि वा मणोरमं गेयं करेंति, रूवादि वा दट्ठुं गंधे य मणोहरे ग्रग्धाएता गीयादिए य सद्दे सुणिता जत्य गंधी तत्थ रसी वि । एवमादिएहिं इदियऽत्थेहिं भुत्तभोगिणो सतिकरणं, ग्रमुत्तभोगिणो कोतुग्रं, पिंडगमणादयो दोसा ॥५२०४॥

१ चडरो सहुगा य दोस म्राणादी, इति वृहत्कल्पे गा० २५५६ ।

एतेसु ठायमाणस्स इमं पच्छित्तं -

एक्केक्किम्मि य ठाणे, चउरो मासा हवंति उग्घाया । श्राणाइणो य दोसा, विराहणा संजमाऽऽताए ॥५२०५॥

एतेसु रूवंग्राभरणादिसु एक्केक्के ठायमाणस्स चउलहुया ॥५२०५॥

एवं ता सविगारे, णिव्वीगारे इमे भवे दोसा । संसद्देण विद्युद्धे, त्र्राहिगरणं सुत्तपरिहाणी ॥५२०६॥

पुटवद्धं कंठं। साधूणं सज्भ यसहेणं श्राविस्सियणिसीहियसहेण वा रातो सुत्तादि बुज्भेज्भा ततो श्रिधकरणं भवति। श्रह श्रिधकरणभया सुत्तत्थपोरिसीश्रो ण करेंति तो सुत्तत्थपरिहाणी भवति।

ग्रह्वा - ''ग्रधिकरणे'' ति - सःधू काइयादि णिष्फिडंता पविसंता वा ग्रावडेज वा पवडेज्ज वा. णिसीहियादिसद्देण वा गिहत्था विद्युद्धा रोसं करेज्जा, ततो ग्रधिकरण उत्तरुत्तरतो भवेज्ज । ग्रधिकरणेण वा पिट्टापिट्टि करेज्ज । ततो ग्रायविराहणा सुत्तादिपरिहाणी य भवति ॥५२०६॥

ग्रधवा - "भग्रधिकरणे" ति पदस्य इमा व्याख्या-

त्राउन्जोवण वणिए, त्र्याणि कुडुंबि कुकम्म कुम्मरिए । तेणे मालागारे, उन्भामग पंथिए जंते ॥५२०७॥

जम्हा एते दोसा तम्हा एएसु पुरिसेसु वि ण ठायव्वं ॥५२०७॥

चोदगो भणति -

्एवं सुत्तं श्रफलं सुत्तिणिवातो उ श्रसित वसहीए । गीयत्था जयणाए, वसंति तो पुरिससागरिए ॥५२०८॥

श्रायरिश्रो भणति – सुत्तणिवाश्रो विसुद्धवसहीए ग्रसइ पुरिसाण जं पुरिससागारियं तं दव्वसागारियं, तत्थ गीयत्था जयणाए वसंति ॥५२०८॥

ते वि य पुरिसा दुविहा, सन्नी य असनिणो य बोधव्वा । मज्मत्थाऽऽभरणिया, कंदप्पा काहिया चेव ॥५२०६॥

ते पुरिसा दुविघा — ग्रसण्णिणो सिण्णिणो य । जे सिण्णिणो ते चडिन्वहा – मज्भत्या ग्राभरणिया तिह्या य । ।।५२०६।।

इमे ग्राभरणपिया -

त्राभरणिए जाणसु, त्रलंकरेंते उ केसमादीणि। सहरहसिय-प्पललिया, सरीरकुइणो उ कंदप्पा॥५२१०॥

पुन्वद्धं कठं । इमे कदिप्या - "सइर" पच्छद्धं । सइरं ति ग्रुविभरिनवार्यमाणाः स्वेच्छ्या हसंति, हासु ग्रंदोलकादिदप्पलिया घेइणो इव ग्रणेगसरीरिकिरियाश्रो करेंतो कंदप्पा भवति ।।५२१०॥

इमे य काहिया -

## अक्वातिगा उ अक्वाणगाणि गीयाणि छल्यिकव्वाणि । कह्यंता उ कहास्रो, तिसम्रत्था काहिया होति ॥५२११॥

तरंगवतीमादिग्रक्खातियाग्रो ग्रक्खाणगा घुत्तक्खाणगा, पदाणि घुवगादियाणि कहिति। जे तेसि वण्णा सेतुमादिया छिलियकव्वा, वसुदेवचिरयचेडगादिकहाग्रो, धम्मत्थकामेसु य ग्रण्णाग्रो वि कहाग्रो कहेंता काहिया भवंति ॥५२११॥

एएसिं तिण्हं पी, जे उ विगाराण वाहिरा पुरिसा । वेरग्गरुई णिहुया, णिसग्गहिरिमं तु मज्मत्था ॥५२१२॥

वेरमां रुच्चित जेसि ते वेरु (र) गारुई, करचरणिदिएसु जे सत्या अच्छंति ते णिहुया, निसम्मो नाम स्वभावः, हिरिमं जे सलज्जा इत्यर्थः । एवंविहा मज्भत्या ।।५२१२।।

पुणो एतेसि इमो भेदो -

एक्केक्का ते तिविहा, थेरा तह मिक्किमा य तरुणा य। एवं सन्नी वारस, वारस अस्सिण्णिणो होंति ॥५२१३॥

मज्भत्या तिविधा - धेरा मज्भिमा तरुणा । एवं ग्राभरणियया वि कंदिप्या वि क हिया वि तिविधा । एवं एते वारसविधा सिष्णणो । एवं ग्रसिष्णो वि वारसविधा कायव्वा ॥५२१३॥

पुरिससागारियस्स ग्रलंभे, कदाति णपुंसगसागारिस्रो उवस्सग्रो लभेजा, तत्थ वि इमो भेदो --

एमेव वारसविहो, पुरिस-णपुंसाण सण्णिणं मेदो । अस्सण्णीण वि एवं, पिंसेवग अपिंसेवीणं ॥५२१४॥

एमेव आवारणे, जहा पुरिसाणं भेदो वारसिवहो तहा सण्णीणं ग्रसण्णीणं च णपुंसगाणं वारसभेदा कायव्या ।

ते सन्ते नि सम्मसतो दुनिमा दट्टब्वा - इत्थिणेवत्थिगा पुरिसणेवत्थिगा य ।

ने पुरिसणेवत्या ते दुविधा - पहिसेवी य अपिहसेवी य।

जे इत्यिणेवत्थिया ते णियमा पडिसेवी ॥५२१४॥

एवं विभागेसु विभत्तेसु इमं पिन्छतं भण्णति -

काहीया तरुणेसुं, चउसु वि चउगुरुग ठायमाणाणं। सेसेसु वि चउलहुगा, समणाणं पुरिसवग्गम्मि॥५२१५॥

सण्गीणं एक्को काहियत्वणो, ग्रसण्गीण वि एक्को, एते दीणि । जे पुरिसणपूंसा पुरिसणेवत्यं-भपडिसेवगा तेसु वि सण्गिमेदे एक्को काहियत्वरणो तेसु चे । श्रसण्गिमेदे वि एक्को, एते वि दो । एते दो दुग्रा घटरो । ऐतेसु वचसु काहियत्वरणेसु ठायमाणाणं पत्तेयं चउगुरुगा, सेसेसु चोयालीसाए भेदेसु ठायमाणाण पत्तेयं चडलहुगं । एयं पाँच्छतं पुरिसवगो भणियं णिक्कारणग्रो ठायमाणाणं ।

# कारणे पुण इयाए विधीए ठायमाणा सुन्मंति – "ग्रसति वसहीए" ति ॥५११४॥ सण्णीसु पढमवग्गे, ग्रसति श्रसणीसु पढमवग्गिम । तेण परं सण्णीसुं, कमेण श्रस्सनिस् चेव ॥५२१६॥

सण्णीणं पढमवग्गे मज्भत्या ते तिविघा, तत्य पढमं थेरेसु ठाति, थेरासित मज्भिमेसु, तेसऽसित तरुणेसु ठाइ।

सण्णीणं पढमवग्गासित ताहे श्रसण्णीणं पढमवग्गे थेर-मिक्सम-तरुणेसु कमेण ठाति ।

नेसि ग्रसतीए सण्णीणं वितियवग्गे थेर-मिंक्सिम-तरुणेसु ठायंति । तेसि ग्रसइ सण्णीसु चेव तड्यवग्गे थेर-मिंक्सिम-तरुणेसु ठायंति ।

ेतिसि ग्रसइ सण्णीसु चेव काहिएसु थेर-मिंश्कमेसु ठायंति ।

ताहे ग्रसित सणीणं ग्रसणीयु वितियवगाग्रो कमेण एवं चेव जान काहिय-मिंक्सिमाणं ग्रसतीए ताहे सन्नीसु काहिय-तरुणेसु ठायंति, ते पण्यविज्जंति जेण कहाग्रो ण कहेंति ।

तेसि ग्रसित ग्रसणीसु वि काहिय-तरुणेसु ठायंति, ते वि पण्णविज्जंति ॥५२१६॥ पुरिसेसु एयं पच्छितं ठायव्वं, जयणा य भणिया ।

इदाणि णपुंसगेसु भण्णति-

जह चेव य पुरिसेख, सोही तह चेव पुरिसवेसेसु । तेरासिएसु सुविहित, पडिसेवगत्र्यपडिसेवीसु ॥५२१७॥

जह चेव पुरिसेसु सोघी भणिता तह चेव णपुंसेसु पुरिसवेसणेवत्थेसु ग्रपिडिसेवगेसु पिडिसेवगेसु वा माणियव्या । ठायव्ये वि जयणाविधी तह चेत्र भाणियव्या ॥५२१७॥

#### जह कारणम्मि पुरिसे, तह कारणे इत्थियासु वि वसंति । श्रद्धाण-वास-सावय-तेणेसु वि कारणे वसंति ॥५२१८॥

जह पुरिसंसागारिंगे कारणेण ठाइ तहेव कारणं श्रवलंबिऊण इत्थिसागारिए वि जयणाए ठायंति वसंतीत्ययं: । श्रद्धाणादिणिग्गया सुद्धवसिंह श्रप्पतरदोसवसिंह वा तिक्खुत्तो मिग्गिलं श्रलभंता इत्थिसागारिए वसंति । इमेहि कारणेहि पिडिश्रद्धं वासं पडइ, वाहि वा सावयभयं, जविवसरीरतेणभयं वा । इत्थिसागा-रिए वि वारस भेदा जहा पुरिसेसु । श्रसिण्णत्थीसु वि वारस, इत्थिवेसणपुंसेसु सण्णीसु वि वारस, तेसु चेव श्रसण्णीसु वि वारस ।।४२१ =।।

इमं पिछत्तं -

## काहीता तरुणीसुं, चउसु वि मूलं ठायमाणाणं । सेसासु वि चउगुरुगा, समणाणं इत्थिवग्गम्मि ।५२१६॥

सण्गिकाहिकतरुणी, ग्रसण्णिकाहिकतरुणी, इत्यियेसणपंससण्णिकाधिकतरुणी, सा चेव ग्रसण्णिका-हिकतरुणी, एयासु चउसु वि जइ ठायति तो मूलं । सेसासु सण्णि-श्रसण्णिसु वा वीसाए इत्यीसु चउगुरु ॥ । एयं समणाणं इत्थिवगो ठायंताणं पन्छितं ॥५२१६॥

#### जह चेव य इत्थीसु, सोही तह चेव इत्थिवेसेसु । तेरासिएसु सुविहिय, ते पुण णियमा उ पिडसेवी ॥५२२०॥

जहा समणाणं इत्थीसु ठायमाणाणं सोघी भणिया तह चेव इत्थिवसेसु णपुसगेसु ठायंताण सोघी भाणियन्त्रा, जेण ते णियमा पडिसेवी । ५२२०॥

इमा तासु ठायव्वे जयणाविघी -

एमेव होइ इत्थी, वारस सण्णी तहेव अस्सण्णी । सण्णीस पढमवग्गे, असति असण्णीस पढमंमि ॥५२२१॥

जहा पुरिसेसु भेदा एवं इत्यीसु वि सण्गीसु वारस भेदा, श्रसण्गीसु वि वारस । एयासु ठायब्वे जयणा "सण्गीसु पढमवगो" ति, मज्भित्यीसु घेरमज्भिमतरुणीसु, श्रमित तेसि श्रसण्गीसु । पढमवगो श्रसित तेसि सण्गीसु वितियवगो । श्रसित तेसि श्रसण्गीसु तितियवगो ।।१२२१।।

> एवं एक्केक्क तिगं, वोच्चत्थगमेण होइ विण्णेयं। मोत्तूण चरिम सण्णीं, एमेव नपुंसएहिं पि ॥५२२२॥

श्राहरणिपयाणं श्रसण्गीण श्रसित सण्गीसु कंदिप्पयासु तितयवगो ठाति । तेर्सि श्रसित श्रसण्णीसु कंदिप्पयासु, तेर्सि श्रसित सण्गीसु काहियासु थेरमिक्समासु ।

तेसि ग्रसित ग्रसणीसु काहियासु थेरमिक्समासु । ततो सणीसु तरुणीसु । ततो ग्रसणीसु तरुणीसु । एवमेव इत्यिणपुंसेसु वि ठायव्वे जयणा माणियव्वा ॥५२२२॥ एस पुरिसाण पुरिसेसु इत्यीसु य सोघी ठायव्वे जयणा भणिता ।

इदाणि इत्थीणं पुरिसेसु य सोबी ठायव्वे जयणा भण्णति –
एसेव गमो णियमा, णिग्गंथीणं पि होइ णायव्वो ।
जइ तेसि इत्थियात्रो, तह तासि पुमा मुणेयव्वा ॥५२२३॥

पुन्वदं कंठं । जहा तेसि पुरिसाणं इत्योग्रो गुरुगाग्रो तहा तेसि इत्यियाणं पुरिसा गुरुगा मुणेयव्वा

इत्थियाणं इमं सपक्खे पच्छित्तं -

काहीतातरुणीसुं, चउसु वि चउगुरुग ठायमाणीणं । सेसासु वि चउलहुगा, समणीणं इत्थिवग्गम्मि ॥५२२४॥

पूर्ववत् कठा । णवरं – इत्वियाग्रो भाणियव्वाग्रो ॥५२२४॥ इमं पुरिसेसु ठायमाणीणं पच्छितं –

काहीगातरुणेसुं, चउसु वि मूलं तु ठायमाणीणं। सेसेसु वि चउगुरुगा, समणीणं पुरिसवग्गम्मि ॥५२२५॥ पूर्ववत् कंठा। णवरं - इत्थियात्री पुरिसेसु वत्तव्या ॥५२२४॥ श्रधवा - इमो श्रण्णो पायिन्छत्तादेसो, सण्णीसु वारससु श्रसण्णीसु य वारससु - थेरातितिविह श्रधवा पंचग पण्णरस मासलहुओ य । छेदो मज्भत्थादिसु, काधिगतरुणेसु चडलहुगा ॥५२२६॥

मज्भत्ये थेरे पंच राइंदिया छेदो ।

मज्भत्थे मजिभमे पण्णरस राइंदिया छेदो।

मज्भन्ये तरुणे मासलहू छेदो । एवं श्राभरणकंदप्पेसु वि, काहिएसु वि थेरमज्भिमेसु एवं चेव, णवरं - काहिगतरुणेसु चउलहुछेदो । श्रसणीण वि वारस-विकप्पे एवं चेव ।।४२२६॥

## सण्णीसु त्रसण्णीसुं, पुरिस-णपुंसेसु एव साहूणं। एयासुं चिय थीसुं, गुरुगो समणीण विवरीस्रो ॥५२२७॥

सिणग्रसण्णीण विकप्पेसु चउवीसा पुरिसणपुंसेसु, एवं चेव इत्थीसु वि, एयासु चेव चउवीसभेदासु इत्थिवेसघारीसु य णपुसगेसु चउवीसविकप्पेसु एस चेव छेदी एवं चेव दायव्वी, णवरं — गुरुग्रो कायव्वी। "समणीण विवरीग्रो" ति समणीण समणीपवले जहा पुरिसाणं पुरिसपवले, तासि पुरिसपवले जहा पुरिसाणं इत्थिपवले ॥१२२७॥

#### जे भिक्खू सउदगं सेज्जं उवागच्छइ, उवागच्छंतं वा सातिज्जति ।।स्०।।२।।

सह उदएण सउदया, उपेत्य गच्छित उपागच्छित, साइज्जणा दुविहा — श्रणुमोयणा कारावणा य, तिसु वि ङ्क 8 8 ।

#### ग्रह सउदगा उ सेज्जा, जत्थ दगं जा य दगसमीवम्मि । एयासि पत्तेयं, दोण्हं पि परूवणं वोच्छं ॥५२२८॥

त्रधेत्ययं निपातः, सागारिय त्रणंतरभेदप्रदर्शने वा निपतित । ''जत्थ दगं'' ति पाणियघरं प्रपादि, जाए वा सेज्जाए उदगं समीवे वण्याति । जा उदगसमीवे सा चिट्ठउ ताव जत्थ उदगं तं ताव परूवेमि ।।५२२८।।

जत्थ णाणाविहा उदया ग्रच्छंति इमे -

### सीतोदे उसिणोदे, फासुमप्फासुगे य चडभंगो । ठायंते लहु लहुगा, कोस ऋगीयत्थसुत्तं तु ॥५२२६॥

सीतोदगं फासुयं, सीनोदगं श्रफासुयं।
उसिणोदगं फासुयं, उसिणोदगं श्रफासुयं।
पढमभगे उसिणोदगं सीतीभूतं चाउलोदगादि वा, वितियभंगे सिच्चित्तोदगं चेव।
तितयभंगे उसिणोदगं उञ्चल्तडंडं, चउत्थभंगे तावोदगादि।
पढमतितयभंगे ठायंतस्स मासलहुं। वितियचउत्थेसु चउलहुं।
एयं कस्स पिच्छत्तं ?
श्रायिश्यो भणइ – एयं श्रगीयस्स पिच्छत्तं।।५२२६।।

फासुगस्स इमं वक्खाणं -

## सीतितरफासु चउहा, दन्वे संसद्वमीसगं खेते । कालतो पोरिसि परतो, वण्णादी परिणतं भावे ॥५२३०॥

जं सीतोदगं फासुयं, ''इयर'' ति जं च उण्होदगं फासुयं, तं चउन्त्रिहं — दन्त्रग्रो खेत्तग्री कालग्रो भावग्रो य ।

दन्वभ्रो जं गोरससंसहे भायणे छूढं, सीतोदगं तं तेण गोरसेण परिणामितं दन्ततो फासुयं । खेत्तम्रो जं कूवतलागाइसु ठियं मधुरं लवणेण मीसिज्जित लवणं वा मधुरेण । कालतो जं इंधणे छूढे पहरमेत्तेण फासुगं भवति । जं वण्णगंवरसफरिसविष्परिणयं भावतो जं (तं) फासुयं वुत्तं ॥५२३०॥ ''जो 'ग्रगीयत्थो भिक्खू ठाति तस्स एयं पिच्छत्तं''। एत्थ चोदगो चोएति –

णित्य अगीयत्यो वा, सुत्ते गीओ व कोइ णिहिट्ठो । जा पुण एगाणुण्णा, सा सेच्छा कारणं किं वा ॥५२३१॥

"गीतो म्रगीतो वा सुत्ते ण भणतो । जं पुण एगस्स गीयत्यपनखस्स भ्रण्णां करेह, ग्रगीयपनखस्स पिंहसेहं करेह, एस (एत्य) तुज्भं चेव स्वेच्छा, ण तित्यगरभणियं।

ग्रघवा - किं वा कारणं, जं गीयस्म ग्रणुण्णा, ग्रगीयस्स पडिसेही ॥१२३१॥ ग्रायरिग्रो भणति -

## एतारिसम्मि वासो, ण कप्पती जित वि सुत्तणिहिङ्घो । अन्वोकडो उ भणितो, आयरिओ उवेहती अत्थं ॥५२३२॥

पुन्वद्धं कंठं। जम्हा य ग्रगीतो कारणं ग्रकारणं वा जयणं ग्रजयणं वा ण याणित तेण ग्रगीते पिन्छतं। ग्रणां च सुते ग्रत्यां ग्रक्वोगडो भिणग्रो त्ति, ग्रविमेसितो, तं ग्रविसिट्टं ग्रत्यं ग्रायित्ग्रो ''उवेहित'' उत्प्रेक्षते विशेषयतीत्यर्थः। जहा एगातो पिंडाग्रो कुलालो ग्रणेगे घडादिरूवे घडेति एवं ग्रायित्ग्रो एगाग्रो सुत्ताग्रो श्रणेगे ग्रत्यविगप्पे दंसेति।

श्रघवा - जहा श्रंबगारे श्रप्पगासिते संता वि घडादिया ण दिसंति एवं सुत्ते श्रत्यविसेसा, ते य श्रायरियपदीवेण जिंद पगासिता मवंति तदा उवलव्मंति ॥५२३२॥

कि च -

जं जह सुत्ते भिणयं, तहेव तं जित वियारणा णित्थ । किं कालियाणुत्रोगो, दिद्दो दिद्धिप्पहाणेहिं ॥५२३३॥

जित सुत्ताभिहिते विचारणा ण कज्जिति तो कालियसुत्तस्स अणुओगपोरिसीकरणं कि दिहुं दिट्टिप्पहाणेहि ?, दिट्टिप्पहाणा जिणा गणहरा वा । अतो अणुओगकरणओ णज्जिति — जहा सुत्ते वहू अत्थपदा, ते य आयरिएण निगदिता ति ॥५२३३॥

किंच-

#### उस्सग्गसुयं किंची, किंची अववाइयं मुणेयव्वं। तदुभयसुत्तं किंची, सुत्तस्स गमा मुणेयव्वा ॥५२३४॥

कि चि उस्सग्गसुत्तं। कि चि श्रववादसुत्तं। कि चि तदुभयसुत्तं। तं दुविहं, तं जहा — उस्सग्गव-वादियं, श्रववादुस्सग्गियं। एते सुत्तगमा — सूत्रप्रकारा इत्यर्थः।

> श्रधवा - सुत्तगमा द्विरिमिहितो गमः, तं जहा - उस्सग्रुस्सग्गियं श्रववादाववादियं चेति । एते वि छ सुत्तप्पगारा श्रायरिएण बोधिता णज्जंति ॥५२३४॥

इमो वा सुत्ते ग्रत्थपडिवंघो भवति -

'णेगेसु एगगहणं, सलोम णिल्लोम त्रकसिणे श्रजिणे । विहिभिण्णस्स य गहणे, त्रववादुस्सग्गियं सुत्तं ॥५२३५॥

इमो ग्रणाणुपृन्त्रीए एतेसि सुत्ताणं ग्रत्थो दंसिन्जिन - 'विधिभिण्णस्स य' पच्छद्धं । भिंकप्पति णिग्गंथीणं पक्के तालपलंबे भिण्णे पिडग्गाहित्तए, से वि य विधिभिण्णे, णो चेव णं ग्रविधिभिण्णे,'' अववादेण गहणे पत्ते जं ग्रविधिभिण्णस्स पिडसेहं करेड, एस प्रववादे उस्सग्गो ॥५२३५॥

ग्रववादाणुण्णायं कहं पुणो पडिसिज्भति ?,

ं ग्रतो भणाति –

## उस्सम्गिठिई सुद्धं, जम्हा दव्वं विवज्जयं लहह। ण य तं होइ विरुद्धं, एमेव इमं पि पासामो ॥५२३६॥

ठाणं ठिती, उस्सग्गस्स ठिई उस्सग्गिठई — उत्सगंस्थानिमत्यर्थः । उस्सग्गठाणेसु जं चेव दव्वं कप्पति तं चेव दव्वं ग्रसंथरणे जम्हा विवज्जयं लमित । "विवज्जतो" विवरीयता — श्रसुद्धमित्यर्थः । तं ग्रसुद्धं ग्रुणकरेति घेप्पतं ण विरुद्धं भवित । "एमेव इमं पि पासामो" ति ग्रववातग्रणुण्णाए श्रविधिभिण्णे दोसदंसणं जतो भवित, तेण पुणो पिडसेहो कज्जइ — ण दोष इत्यर्थः ।।५२३६॥

उस्सम्मे गोयरम्मी, णिसिज्जकप्पाऽववायत्रो तिण्हं। मंसं दल मा ऋडिं, अववाउस्सम्मियं सुत्तं ॥५२३७॥

इमं उस्सग्गसूत्रं - ''णो कप्पति णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा श्रंतरिगहंसि श्रासइत्तए वा जाव काउस्सग्गं वा ठाणं ठातित्तए वा''।

ग्रहवा - ''शोगरगगपविट्ठो उ, ण णिसीएज्भ कत्थति । कहं च ण पबंधिज्जा, चिट्ठिता ण व संजए"।

इमं भववादिकं – "<sup>3</sup>ग्रघ पुण एवं जाणेज्जा – जुण्णे वाहिए तवस्सि दुब्बले किलंते मुच्छेज वा पवडेज्जवा एव ण्हं कप्पति ग्रंतरगिहंसि ग्रासइत्तए वा जाव उस्सग्गठाणं ठातित्तए"।

१ गा० ४२३५। २ दश० अ० ५ उ० २ गा० ७। ३ दश० अ० ६ गा० ६०।

ग्रहवा – ''तिण्हमण्णतरागस्स, णिसेज्ञा जस्स कप्पति । क जराए ग्रभिभूयस्स, वाहिगस्स तवस्सिणो ॥६०॥

इमं ग्रवबादुस्सिगायं — " वहुत्र्यद्वियं पोगगलं ग्रणिमिसं वा बहुकंटयं।" एवं ग्रववादतो गिण्हंतो मणाति – "मंसं दल मा ग्रहियं" ति ॥५२३७॥

> ग्रववा -णो कप्पति वाऽभिण्णं, त्रववाएणं तु कप्पती भिण्णं । कप्पइ पक्कं भिण्णं, विहीय त्रववायउस्सग्गं ॥५२३८॥

''णो कप्पति णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा ग्रामे तालपलंवे ग्रिमण्णे पडिग्गाहित्तए'' (बृह० उ० १ सू० १) एवं दस्सिग्ग्यं। ''कप्पति णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा ग्रामे तालपलंवे भिण्णे पडिग्गाहित्तए'', (बृह० ड० १ सू० २) एवं ग्रववादियं। पच्छद्वं कंठं।

ेपूर्वोक्तं इमं उत्सगाववाइयं - "णो कप्पति णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा रातो वा वियाले वा सेज्ञासंथारए पडिग्गाहित्तए, ॥ णञ्णात्येगेणं पुन्तपिङलेहिएणं सेज्ञासंथारएणं"। (वृह० उ० ३ सू० ४२, ४३)

इमं उत्सणुस्सिणयं। "जे भिक्षू ग्रसणं वा पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा (क्क्क) पढमाए पोरिसोए पडिग्गाहेता पिळ्छमं पोरिसि उवातिणावेति. उवातिणावेत वा सातिक्रति; से य ग्राहच उवातिणाविते सिया जो तं भुं जित भुं जंतं वा सातिक्रति।" (बृह० उ० ४ नू० १६)

इमं अववादाववादियं। जेसु अववादो सुत्तेसु निवद्धो तेसु चेत्र सुत्तेसु प्रत्यतो पुणो प्रणुण्णा पवत्तति, ते प्रववायाववातिय । सुत्ता, जतो सा वितियाणुणा सुत्तत्याणुगता इति ।

इदाणि वितियगाहाए पुन्वद्धस्स इमं वक्खाणं -

श्रणेगेसु मुत्तत्येसु घेत्तव्येसु एगस्स श्रत्यस्स गहणं करेति, जहा जत्य मुत्ते पाणातिवातिवरितगाहणं तत्य सेसा महन्ववया श्रत्यतो दहुन्या । एवं कसायइंदियश्रासवेस् वि माणियव्यं ।

इमे पत्तेयसुता -

णो कप्पति णिग्गंथाणं ग्रलोमाइं चम्माइं धारित्तए वा परिहरित्तए वा । ( ) कप्पइ णिग्गंथाणं सलोमाइं चम्माइं धारित्तए वा परिहित्तए वा । (वृह०उ०३ सू०४) णो कप्पति णिग्गंथीणं सलोमाइं चम्माइं घारित्तए वा परिहरित्तए वा। (वृह०उ०३ सू०३) कप्पति णिग्गंथीणं ग्रलोमाईं चम्माइं घारित्तए वा परिहरित्तए वा। ( )

इमं सामणासुत्तं ।

णो कप्पति णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा कसिणाइं चम्माइं घारित्तए वा परिहित्तए वा। कप्पति णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा श्रकिसणाइं चम्माइं घारित्तए वा परिहित्तए वा। (बृह० उ० ३ सू० ५-६) ॥५२३=॥

किं चान्यत् -

कत्थइ देसम्गहणं, कत्थइ भण्णंति निरवसेसाई । उक्कम-कमजुत्ताई, कारणवसतों निउत्ताई ॥५२३६॥

१ दश ० ग्र० १ चा ० ७३।२ गा० ५२३४।३ गा० ५२३५।

श्रस्य व्याख्या -

## ं देसग्गहणे बीएहि स्रइया मूलमाइणो होंति । कोहाति ऋणिग्गहिया, सिंचंति भवं निरवसेसं ॥५२४०॥

नवित् सूत्रे देशग्रहणं करेति, जहा कप्पस्स पढमसुत्ते पलंबग्गहणातो सेसवणस्सइभेदा मूल-कंद-खंघ-तया-साह-प्पसाह-पत्त-पुष्फ-बीया य गहिया । बीयग्गहणातो वा सेसा दट्टव्या ।

इमं णिरवसेसग्गहणं -

"४कोहो य माणो य स्रणिग्गहीया, माया य लोभो य विवड्डमाणा । चत्तारि एते कसिणा कसाया, सिंचति मूलाइं पुणब्भवस्स ।" (दश॰ ५,४०) ॥५२४०॥

क्वचित् सूत्राणि उत्क्रमेण कृतानि क्वचित् क्रमेण जहा -

#### सत्थपरिण्णा उक्कमो, गोयरपिंडेसणा कमेणं तु । जं पि य उक्कमकरणं, तं पऽहिणवधम्ममायद्वा ॥५२४१॥

सत्थपरिण्णऽज्भयणे - तेउक्कायस्स उवरि वाउक्कायो भवति, सो य न तत्थ भणितो, तसाणुवरि भणितो, दुःश्रद्धेयत्वात् । जं तं उक्कमकरणं तं ग्रहिणवस्स सेहस्स धम्मप्रतिपत्तिकारणा वाउकातिग-जीवत्वप्रतिपत्तिकारणा वा इत्यर्थः ।

''गोयरपिंडेसणा कमेणं" ति तत्थ गोयरातिमे ग्रभिग्गहिवसेसतो जाणियव्वा भवंति, तंजहा — पेला, ग्रद्धपेला, गोमुत्तिया, पयंगवीहिया, श्रंतोसंबुक्का वट्टा, बाहिं संबुक्का वट्टा, गंतुपच्चागया, उक्खितचरगा, उक्खितचरगा,

इमाम्रो सत्त पिंडेसणाम्रो – म्रसंसट्ठा, संसट्ठा, उद्धडा, म्रप्पलेवा, उवगाहिया, पगाहिया, उज्जिसयधम्मिया य ।

दायगो ग्रसंसट्ठेहिं हत्थमत्तेहिं देति त्ति ग्रसंसट्टदायगो ।

संसद्वेहि हत्थमलेहि देति ति संसद्वा।

जत्य उवक्खिंदयं भायणे तातो उद्धरियं छुप्पगादिसु, 'एस उद्धडा ।

जस्स दिज्जमाणस्स दव्वस्स णिप्फाव-चणगादिगस्स लेवो ण भवति, सा ग्रप्पलेवा ।

जं परिवेसगेण परिवेसणाए परस्स कडुच्छुतादिणा उवग्गहियं – श्राणियंति वुत्तं भवति, तेण य तं पडिसिद्धं तं तहुक्खितं चेव साधुस्स देइ। एसा उवग्गहिया।

जं श्रसणादिगं भोत्तुकामेण कंसादिभायणे गहियं भुंजामि त्ति श्रसंसिट्टिते चेव साधू श्रागतो तं चेव देति, एस पग्गहिया ।

जं ग्रसणादिगं गिही उिक्सिउकामी साहू य उवद्वितो तं तस्स देति, ण य तं कोइ ग्रण्णो दुपदादी ग्रभिलसित, एसा उज्भियधम्मिया ॥५२४१॥

बीएहि कंदमादी, वि सङ्या तेहि सन्ववणकायो । भोमातिका वणेण तु, समेदमारोवणा भणिता ॥५२४२॥ कम्हिवि सुत्ते वीयग्गहणं कतं, तेण वीयग्गहणेण मूलकंदादिया सूइता, तेहिं सन्त्रो परित्ताणंतो सभेदो वणस्सइकाग्रो सूतितो, तेण वणस्सितिणा भोमादिया पंच काया सूतिता, एवं सप्रभेदा ग्रारोवणा केसुइ सुत्तेसु भाणियन्वा ॥५२४२॥

किंच -

## जत्थ तु देसग्गहणं, तत्थ उ सेसाणि सूइयवसेणं । मोत्तूण त्रहीकारं, त्रणुत्रोगधरा पभासंति ॥५२४३॥

पुट्वद्धं गतार्थं। कम्हिवि सुत्ते श्रणुग्नोगधरा ग्रधिगतं ग्रत्थं मोत्तूणं सुनाणुपायिष्यसंगागयमत्थं ताव भणंति । एवं विचित्ता सुत्ता, विचित्तो य सुत्तत्थो, ण णञ्जति जाव सूरिणा ण पागडिग्रो ।।५२४३।।

#### उस्सम्मेणं भणिताणि जाणि अववायत्रो य जाणि भवे । कारणजाएण मुणी ! सन्वाणि वि जाणियन्वाणि ॥५२४४॥

उस्सगोण मणिताणि जाणि सुत्ताणि अववादेण य जाणि सुत्ताणि भणिताणि, ''कारणजातेण मुणि'' ति पडिसिद्धस्स भ्रायरणहेऊ कारणं, ''जायं'' ति उप्पणां, ''मुणि'' ति भ्रामंतणे, सन्गणि वि जाणियन्वाणीति ।

कहं ?, उच्यते - श्रववायसुत्तेसुस्सग्गो ग्रत्थतो भणितो ग्रववादकारणे सुत्तणिवंघो, उस्सग्गसुत्तस्स उस्सग्गसुत्ते णिवंघो, ग्रत्थतो कारणजाते त्रणुण्णा श्रतो सञ्वसुत्तेसु उस्सग्गो श्रववादो य दिट्टो ।

श्रती भणति — ''कारणजातेण मुणी ! सन्वाणि वि जाणियन्वाणि ''सूत्राणीत्यर्थः । ते य उस्सग्गऽव-वादा गुरुणा बोधिता णज्जंति । ते य जाणिकण श्रप्पपणो ठाणे समायरति । श्रजाणिए पुण ते कहं समायरंति ?, ॥५२४४॥

ग्रववादट्टाणे पत्ते -

#### उम्सग्गेण णिसिद्धाणि जाणि दन्वाणि संथरे मुणिणो । कारणजाए जाते, सन्वाणि वि ताणि कपंति ॥५२४४॥

जाणि संयरमाणस्स उस्सगोण दन्वाणि णिसिद्धाणि ताणि चेव दन्वाणि ग्रववायकारणजाते, "जाय" सहो प्रकारवाची. वितिग्रो "जाय" सहो उप्पण्णवाची, ग्रन्यतमे कारणप्रकारे उत्पन्ने इत्यर्थः । जाणि उस्सगो पिडिसिद्धाणि उप्पण्णे कारणे सन्वाणि वि ताणि कप्पंति ण दोसो ॥५२४५॥

चोदगाह -

जं पुन्वं पिंसिद्धं, जित तं तस्सेव कप्पती भुज्जो । एवं होयऽणवत्था, ण य तित्थं णेव सच्चं तु ॥५२४६॥

सुत्तत्यस्स त्रणवत्था भवति, चरणकरणस्स वा ग्रणवत्थम्रो य तित्थं ण भवति, पडिसिद्धमणुजाणं-तस्स सन्वं ण भवति ॥५२४६॥

> उम्मत्तवायसिरसं, खु दंसणं न वि य कप्पऽकप्पं तु । श्रह ते एवं सिद्धी, न होज्ज सिद्धी उ कस्सेवं ॥५२४७॥

"पुन्वावरिवरुद्धं सुत्तं पावइ उम्मत्तवचनवत्", "इमं कप्पं, इमं श्रकप्पं" एयं श्रण्णहा पावित जतो श्रकप्पं पि कप्पं भवित । जइ एवं तुज्भं श्रिभिष्पेयत्थिसद्धी भवित तो चरगादियाण वि श्रप्पपणो श्रभिष्पेयत्यसिद्धी भवेजज ।।५२४७।।

श्राचार्यं ग्राह - सुणेहि एत्थ णिच्छियऽत्थं -

ण वि किं चि ऋणुण्णायं, पिंडिसिद्धं वा वि जिणवरिंदेहिं। एसा तेसिं ऋणा, कज्जे सच्चेण होयव्वं ॥५२४८॥

णिवकारणे श्रकप्पणिज्जं ण कि चि श्रणुण्णायं, श्रववायकारणे उप्पण्णे श्रकप्पणिज्जं ण कि चि पिडिसिद्धं, णिच्छयववहारतो एस तित्थकराणा, "कज्जे सच्चेण भवियव्वं" कज्जे ति श्रववादकारणं, तेण जित श्रक्ष्पं पिडिसेवित तहावि सच्चो भवित, सच्चो त्ति संजमो ॥५२४८॥

ग्रहवा -

कज्जं णाणादीयं, उस्सम्मववायत्रो भवे सच्चं। तं तह समायरंतो, तं सफलं होइ सच्वं पि ॥५२४६॥

कज्जं ति णाण-दंसण-चरणा । ते जहा जहा उस्सप्पंति तहा तहा समायरंतस्स संजमो भवति स्यात् ॥ १२४६॥

कथं संजमो भवति -

दोसा जेण निरु'भंति, जेण खिज्जंति पुन्वकम्माई । सो सो मोक्खोवात्रो, रोगावत्थासु समणं व ॥५२५०॥

उस्सगो उस्सगां, प्रववादे प्रववादं करेंतस्स रागादिया दोसा णिरुं भंति, पुन्वोविचयकम्मा य खिज्जंति, एवं जो जो साधुस्स दोसिनरोधकम्मखवणी किरियाजोगो सो सो सन्त्रो मोक्खोवातो।

इमो दिट्ठतो - "रोगावत्थासु समणं व", रोगावत्था रोगप्रकारा, तेसि रोगाणं प्रशमनं अपत्थं पडिसिज्मति, जेण य प्रशमंति तं तस्स दिज्जति ।

श्रधवा - कस्स ति रोगिस्स णिसेहो कज्जति, कस्स वि पुणो तमेव श्रणुण्णवति ।
... एवं कम्मरोगखवणे वि समत्थस्स श्रकप्पपिंडसेहो कजित । श्रसंथरस्स पुण तमेव श्रणुण्णवति ।

हे चोदक ! जं तं तुब्भे भिणयं - सुत्ते भ्रगीतो गीतो वा नित्य कोइ भिणतो तं, एयं सुत्ते गीयादीया पवयणातो विष्णेया ॥५२५०॥

> अग्गीतस्स ण कप्पति, तिविहं जयणं तु सो न जाणाति । अणुण्णवणाइ जयणं, सपक्ख-परप्क्खजयणं च ॥५२५१॥

चोदको भणति - "श्रगीयस्स कि कारणं ण कप्यति ? श्रायरिश्रो भणइ - "तिविधं जयणं" ति जेण सो न याणइ। पुणो चोदगो भणति - "कयरा मा तिविधा जयणा"? श्रायरिश्रो भणइ - श्रणुण्णावणजयणा सपक्खजयणा परपक्खजयणा य। चोदको भणति - "सुते पढिए श्रगीतो कहं जयणं न जाणति ?" ग्रायरिग्रो भणति – हे चोदक ! ग्रायरिसहाया सन्नागमा भवंति जेण पहिज्जित ॥५२५१॥ णिउणो खलु सुत्तत्थो, न हु सको त्रपडिचोहितो नाउं । ते सुणह तत्थ दोसा, जे तेसिं तिहं वसंताणं ॥५२५२॥

णिडणो त्ति सुहुमो सुत्तत्थो, सो य श्रायरिएण पडिबोहितो णज्जति, श्रण्गह ण णज्जति, जे ग्रगीयत्याणं तिह वसंताणं दोसा ते भण्णमाणे सुणसु ॥५२५२॥

> अग्गीया खलु साहू, णवरं दोसा गुणे अजाणंता । रमणिजभिक्ल गामे, ठायंती उदगसालाए ॥५२५३॥

ग्रगीयसाचू साघुिकरियाए जुत्ता णवरं – सदोसणिहोस-त्रसिहग्रणुणावणे दोसगुणे ण याणिति, ग्रजयणाए ग्रणुणावणे दोसा, जयणाणुणावणाए य गुणा । सदोसाए य कारणे ठिया जयणं काउं ण याणिति जे य तत्थ दोसा उप्पञ्जंति ।।५२५३।।

"रमणिज्ञ" पच्छद्ध अस्य व्याख्या -

रमणिज्जभिक्ख गामो, ठायामो इहेव वसहि फोसेह । उदगघराणुण्णवणा, जति रक्खह देमि तो भंते ! ॥५२५४॥

ग्रगीयत्यगच्छो दूइज्जंनो एगत्य गामे वाहि ठितो, भिवका हिडिया पभूता इट्टा य लद्धा, ताहे भणंति—"एस रमणिजो गामो, भिक्ला य ग्रन्थि, ग्रत्येव मासकप्पविहारेणऽच्छिहामो, वसिंह भोसेह धम्मकिह" ति । तेहि उदगसाला दिट्टा, तं ग्रणुण्यवेत्ता उदगघरसामिणा भणिता — "जित उदगं घरं वा रिक्षिस्सह तो में देमि" ति ।।५२५४।।

किं च ते गिहत्था भणंति ~

वसहीरक्खणवग्गा, कम्मं ण करेमो णेव पवसामो । णिचिता होह तुमं, अम्हे रित्तं पि जग्गामो ॥५२५५॥

"जदयघरादिरक्खवावडा अम्हे किसिमादि कम्मं पिण करेमो, ण य आमंतणादिसु गामंतरं पि पवेसामो"। ताहे अगीयत्या भणंति – "णिच्चिंतो होहि तुमं, अम्हे रित पि जिगस्सामो"।।५२५५॥

इमा वि अणुण्णवणे अविघी चेव -

जोतिस निमित्तमादी, छंदं गणियं च अम्ह साहित्था । अक्खरमादि व डिंमे, 'गाहेस्सह अजतणा सुणणे ॥५२५६॥

जित अणुष्णविष्जंते वसिंहसामी भणित - ''जित जोइसं निमित्तं छंदं गणियं वा अम्हं कहेस्सह, ''डिभं'' ति डिभरूवं तं अक्खरे गाहिस्सह, आदिसहातो अष्णं वा कि चि पावसुत्तं वागरणादि।"

एत्य साघू जित पिंडसुणेति — "कहेस्सामो सिक्खावेस्सामो वा" तो प्रणुणावणे ग्रजयणा कया भवति ॥५२५६॥

१ गाहिज्ञह ।

श्रजयणाऽणुण्णवणाएं ठियाणं इमे दोसा -

त्रणुण्णवणं त्रजयणाए, पउत्थसागारिए घरे चेव । तेसि पि य चीयत्तं, सागारियवर्ज्जियं जातं ॥५२५७॥

ग्रस्य पूर्वाघंस्य व्याख्या -

तेसु ठितेसु पउत्थो, अच्छंतो वा वि ण वहती तत्ति । जइ वि य पविसितुकामो, तह वि य ण चएति अतिगंतु ॥५२५=॥

''तेसु'' त्ति – ग्रगीयत्येसु ग्रजयणाणुणावणाए ठियाणं ''उदगादिघरं संजता रक्खंति'' त्ति सागारिगो णिच्चितो पवसइ, घरे वा ग्रच्छंतो उदगादिभायणाणं वावारं ण वहति, ''वैसि पि'' – संजयाणं ''चियत्तं'' – जं ग्रम्हं तेण सागारिणो णागच्छंति ।

श्रह्वा - जे संजता उदगरसकोउपा तेसि चियत्तं, ग्रघवा - सो पविसिउकामो तह वि न सक्केइ तत्थ पविसिजं ॥५२५=॥

केण कारणेण ? ग्रतो भण्णति -

संथारएहि य तहिं, समंततो आतिकिण्ण वितिकिण्णं। सागारियो ण इंती, दोसे य तहिं ण जाणाति ॥५२५६॥

श्रतिकिणां श्राकीणां परिवाडीए, वितिकिणां विप्रकीणां श्रणाणुपुन्वीए, श्रहुवियहु ति वुत्तं भवति, एतेण कारणेण सी सेज्जातरो ण पविसति । तेसु उदगभायणेसु जे सेवणादिदोसा ते ण याणंति ॥५२५६॥ श्रणुण्णवण त्ति गता ।

इदाणि सपक्षे जयणा -

ते तत्थ सिणविद्या, गहिता संथारगा जहिन्छाए । णाणादेसी साहू, कस्सति चिंता समुप्पण्णा ॥५२६०॥

"सिण्णिविहु" ति ठिता 'जिह्नच्छ' ति जहा इच्छंति, णो गणावच्छेइएणं दिण्णा ग्रहारातिणियाए । ।। १२६०।

तत्थ कस्स ति साधुस्स इमा चिता उपपण्णा-

त्रणुभूता उदगरसा, णवरं मोत्त्रणिमेसि उदगाणं। काहामि कोउहल्लं, पासुत्तेसुं समारद्वो ॥५२६१॥

"केरिसो उदगरसो" ति कोतुत्रं, तं कोउग्रांणुकूलं काहामो ति सो सुत्तेसु साधूसु समारद्धो पाउं ॥५२६१॥

इमे उदगे -

धारोदए महासलिलजले संभारिते च दन्त्रेहिं। तण्हाइयस्स व सती, दिया व राख्रो व उप्पन्के ॥५२६२॥

१ गा० ५२५७। २ गा० ५२५१।

धारोदगं जहा सत्त्वारादिसु, महासिललोदगं गंगासिष्ठुमादीहि दव्वेहि वा संभारियं, कप्पूरादिपाणियवासेण वासियं, एवमादिउदगेसु तण्हाइयस्स ग्रभिलासो भवति, पुत्र्वाणुभूतेण वा सती संभरणा भवति, ग्रणणुभूतेण वा कोउएणं सनी भवि ॥५२६२॥

ताहे सतीए उप्पणाए ग्रप्पणो हिययपच्चक्खं भण्णति -

इहरा कहासु सुणिमो, इमं खु तं विमलसीतलं तोयं। विगतस्स वि णित्थि रसो, इति सेवित धारतोयादी ॥५२६३॥

"इहरे" ति – ग्रपच्चक्खं सुतिमेत्तोवलद्धं, "इमं" ति पच्चक्खं, जं पि ग्रम्हे उण्होदगादि विगतजीवं पिवामो तस्स वि सत्योवहयस्स ग्रण्णहाभूतस्स रमो णित्य, इति एवं चितेउं घागोदगादि सेवइ ॥५२६३॥

तम्मि पडिसेविते इमे दोसा -

विगयम्मि कोउहल्ले, छड्डवयविराहणं ति पडिगमणं । वेधाणस ख्रोधाणे, गिलाण-सेहेण वा दिद्वो ॥५२६४॥

तम्म उदगे श्रासेविए विगते उदगरसकोउए छट्टं रातीभोयणविरति वयं भगां, तम्मि भगो सेसवयाण वि भंगो, ताहे ''भगगव्वतो मि'' ति स गिहे पडिगमणं करेज्ज, वेहाणसं वा करेज्ज, विहाराग्री वा श्रोहाणं करेज्ज, गिलाणेण सेहेण वा ग्रभिणवधम्मेण दिट्ठो तं पडिसेवंतो ॥५२६४॥

ताहे गिलाणो इमं कुज्जा -

तण्हातिस्रो गिलाणो, तं दिस्स पिएज्ज जा विराहणया। एमेव सेहमादी, पियंति स्रप्यच्चस्रो वा सि ॥५२६४॥

तं दट्ठुं पिवंतं गिलाणो वि तिसितो पिवेज्ज, ग्रितिसितो वा कोउएण पिवेज्जा। तेण पीएण ग्रपत्थेण जा ग्रणागाढादिविराहणा तिष्णिष्फणणं पिच्छितं तम्स साधुस्स भवति । ग्रह उद्दाति तो चिरमं। एवं सेहेण वि दिट्ठे सेहो वि पिवेज्जा, सेहस्स वा ग्रपच्चग्रो भवेज्ज, जहेयं मोसं तहऽण्णं पि ॥५२६४॥

ग्रहवा -

उड्डाहं च करेज्जा, विष्परिणामो व होज्ज सेहस्स । गेण्हंतेण व तेणं, खंडित भिण्णे व विद्धे वा ॥५२६६॥

सो वा सेहो ग्रण्णमण्णस्स ग्रवखंतो उड्डाहं करेज्जा।

ग्रह्वा – सेहो ग्रयाणंतो भणेज्ज – "एस तेणो ग्राहरेइ" त्ति उड्डाहं करेज्जा, तं वा दट्ठुं सेहो विपरिणमेज्ज, विपरिणतो सम्मतं चरणं लिगं वा छड्डेज्ज । ग्रगिलाणसाधुणा गिलाणेण वा सेहेण वा एतेसि प्रणातरेण उदगं गेण्हंतेण तं उदगभायणं खंडियं भिष्णं वा वेहो से वा कतो ॥५२६६॥

ग्रघवा —

फेडितमुद्दा तेणं, कड़जे सागारियस्स अतिगमणं। केण इमं तेणेहिं, तेणाणं आगमो कत्तो ॥५२६७॥ मुह्यस्स वा मुहा फेडिया, श्रप्पणो य कब्जेण सागारितो "श्रह्मतो" ति पविद्वो तेण दिहुं। दिट्टे भणाति – केण इमं खंडियं? भिणां वा?

साहू भणंति — तेणेहि।

ताहे सागारितो भणइ — ''तेणाणं आगमो कहं जातो ? जो अम्हेहि ण णातो'' ॥ १२६७॥ ताहे सागारिगेण चित्तेण अवधारितं — ''एतेहिं चेव उदगं पीतं भायणं वा खंडियं भिष्णं वा ।'' तत्थ सो भट्टो हवेज्ज पंतो वा।

भहो इमं भणेज्जा -

#### इहरह वि ताव अम्हं, भिक्खं च बलं च गेण्हह ण किंचि। एण्हि खु तारिस्रो मि, गेण्हह छंदेण जेणऽद्वो।।५२६८।।

एयं उदगग्गहणं मोत्तुं ''इहरह वि" ति चरगादिसामण्णं भिवखग्गहणकाले जं ेषुटुंबप्पगतं ततो भिवखं ग्रम्हं घरे ण हिंडह, जं वा देवताणं वलीकयं ततो उन्वरियं पि ण गेण्हह, इण्हिं पुण उदगग्गहणेन ग्रणुग्गहो कतो, संसारातो य तारिता । एत्थ जेण भे श्रण्णेण वि श्रट्ठो तं पि तुब्भे छंदेण श्रप्पणो इच्छाए पज्जित्तयं गेण्हह ।।५२६८।।

🕝 इमं भद्दपंतेसु पन्छितं –

लहुंगा त्रणुग्गहम्मी, त्रपित्तिय धम्मकंचुगे गुरुगा । कडुंग फरुसं भणंते, छम्मासो करभरे छेत्रो ॥५२६९॥

जित भद्गो ''श्रणुगाहं'' ति भणेजज तो चउलहुं । पंतो श्रप्पत्तियं करेज्जा ।

ग्रवित्रग्रो वा इमं भणेज्ज - ''एते घम्मकंचुगपिवट्ठा एगलेस्सा लोगं मुसंति'', एत्थ से चउगुरुं। कटुगवयणं फरुसवयणं वा भणंति छग्गुरुगा। रायकरभरेहि भग्गाणं समणकरो वोढव्वो त्ति भणंते छेदो भवति ॥५२६६॥

मूलं सएन्सएसुं, त्रणवद्घप्पो तिए चउक्केसु । रच्छा महापहेसु य, पावति पारंचियं ठाणं ॥५२७०॥

ेसह्ज्मा समोसियगा, तेहि उदगं तेणियं ति एत्थ मूलं, तिगे चउनके वा पसरिते 'तेणगा वा एते' म्रणवट्टो, महापहेसु सेसरत्थासु य तेणियं ति य सुए पारंचियं ॥५२७०॥

''³कटुगफरुसंं'' पच्छद्धस्स इमं वक्खाणं –

चोरो त्ति कडुं दुव्वोडिऋो त्ति फरुसं हतो सि पव्वावी । समणकरो वोढव्वो, जाते मे करमरहताणं ॥५२७१॥

कंठा। सपक्खजयणा एसा गता।

४परपक्खजयणा इमा -

परपक्खिम य जयणा, दारे पिहितम्मि चउलहू होंति। पिहिणे वि होंति लहुगा, जं ते तसपाणघातो य।। ५२७२।।

१ कुडुंबपागक्यं, इत्यपि पाठः । २ स०्जिभया=प्रातिवेशिमका । ३ गा० ५२६९ । ४ गा० ५२५१ ।

मणुयगोणादी ग्रसंजतो सन्वो परपक्खो भाणियन्त्रो, ग्रावत्तणपे ढियाए जीवववरोवणभया जित दारं न पिहंति तो चउलहुं। श्रह पिहेंति तहावि श्रावत्तणपेढियाजते संचारयलूया उद्देहिगमादीण य तसाणं घातो भवति, एत्य वि चउलहुं तसणिप्फण्णं च ॥५२७२॥

ग्रपिहिते इमे दोसा -

### गोणे य साणमादी, वारणे लहुगा य जं च ऋहिकरणं। खरए य तेणए या, गुरुगा य पदोसतो जं च ॥५२७३॥

दुवारे श्रिपिहिते गोणादी पिवसेज्जा, ते जित वारेति तो चउलहुं। सो य वारितो वच्चंतो श्रिधकरणं जेण हरितादि मलेहिति, तिणिप्फणं श्रंतरायं च से कयं।

ग्रहवा - 'खरए" ति तस्सेव संतिग्रो दासो दासी वा तेणगा वा पविसेज्जा, ते जित वारेति तो चलगुरुगा, ते वारिया समाणा पदुद्वा जं छोभग-परितावणादि काहिति तिण्याप्यणां पात्रति ॥५२७३॥

#### तेसि अवारणे लहुगा, गोसे सागारियस्स सिट्टम्मि । लहुगा य जं च जत्तो, असिट्टे संकापदं जं च ॥५२७४॥

गोण साण-खर-खरिय-तेणगा य जित ण वारेति तो पत्तेयं द्धा । ते य ग्रवारिता उदगं पिएज्जा, हरेज्जा वा, भायणादि वा विणासेद्धा । गोसे ति पच्चूसे जइ सागारियस्स साहेति "ग्रमुगेण ग्रमुगीए वा ग्रमुगेण वा तेणेण राग्रो उदगं पीतं" ति चउलहुगा । किहते सो रहो दुवक्खरियादीण जं परितावणादि काहीति, ''जतो'' ति वंघणघायण विसेसा, तो तिण्णिप्फण्णं सव्वं पावइ । ग्रह ण किहित तो वि चउलहुगा । साघू य णहे संकेज्जा, संकाए चउलहुं । निस्संकिन चउग्रहं । ग्रणुग्गहादि वा भइपंतदोसा हवेज्ज, ''जं च'' पहुद्दो णिच्छुभणादि करेज्ज ।।४२७४।।

गोणादियाण सन्वेसि वारणे इमे दोसा -

#### तिरियनिवारण त्रिभिहणण मारणं जीवघातो नासंते । खरिया छोभ विसाऽगणि, खरए पंतावणादीया ॥५२७५॥

सब्वे वि गोणादी तिरिया णिवारिज्जंता सिंगादिणा झाहणेज्ज, तत्थ परितावणादि जाव मरणं भवे, सो वा णिवारितो जीवघातं करेंतो वच्चेज्जा। खरिया य णिवारिता छोभगं देज - "एस मे समणो पत्थेति", विसगरादि वा देज, वसिंह वा झगणिणा भामेज। खरगो वि पदुट्टी पंतावणादि करेज्ज, भायणाणि वा विणासेज्ज, सेज्जातरं वा पंतावेज ॥५२७५॥

तेणगा इमेहिं कारणेहिं उदगं हरेजा-

### त्रासण्णो य छणूसवो, कन्जं पि य तारिसेण उदएण । तेणाण य त्रागमणं, त्रच्छह तुण्हिक्कगा तेण ॥५२७६॥

म्रासण्गे छणे ऊसवे वा, छणो जत्य विसिट्टं मत्तपाणं उवसाहिज्जित, ऊसवो जत्य तं च उवसाि घिज्जिति, जणो य म्रलंकिय विमूसितो उज्जाणादिसु मित्तादिजणपरिवुडो खज्जादिणा उवललित । तिम्म छणे ऊसवे वा तारिसेण उदगेण म्रवस्सं कज्जं । तम्मि य श्रप्पणो गिहे श्रविज्जमाणे उदगतेणणट्ठाए श्रागता तेणा । ताहे श्रगीता भणंति – "तेणा श्रागता, श्रच्छह भंते ! तुण्हिक्का, ण कप्पति कहेतुं श्रयं तेणो, श्रयं उवचरए" ति । श्रधवा – तेणा श्रागता संजतेहिं दिट्ठा । ते तेणगा भणंति – "तुण्हिक्का श्रच्छह, मा भे उद्दिवस्सामो" ॥५२७६॥

#### उच्छवछणेसु संभारितं दगं ति सितरोगितहा वा । दोहल-कुत्हलेण व, हरंति पिडसेवियादीया ॥५२७७॥

तेसु छणूसवेसु तिसिया पीयणद्वाए उदगं वासवासियं कप्पूरपाडलावासियं वा चउपचमूलसंभारकयं वा रोगियस्सद्वाए ग्रवहरंति, गुव्विणीए वा डोहलद्वाए, कोउगेण वा केरिसो एयस्स साम्रो ? त्ति, पडिसेविता ग्रण्ये वा ग्रवहरंति ॥१२७७॥

#### गहितं च तेहि उदगं, घेत्रूण गता जतो सि गंतव्वं। सागारितो उभणती, सउणो विय रक्खती नेड्ड'।।४२७८॥

तेणगा घेत्तुं उदगं गता जत्थ गंतव्वं । श्रप्पणो य कज्जेण सागारिश्रो पभाए श्रागतो । मुद्दाभेदं दट्ठुं भणाति — ''श्रज्जो ! सउणो वि, ''नेडुं'' ति गिहं, सो वि ताव श्रप्पणो गिहं रक्खति, तुब्भेहिं इमं ण रिक्खयं'' ॥५२७८॥

# दगभाणूणे दट्ठुं, सजलं व हितं दगं च परिसंडितं। केण हियं ? तेणेहिं, असिट्ट भदेतर इमे तू ॥५२७६॥

ग्रह्वा - जलेण भरियं भायणं दगं च परिसिंडियं। तत्थ दट्ठुं सागारिगो पुच्छित - केण हियं। साह् भणंति - तेणेहिति। तत्थ जित तेणगं वण्णरूवेण कहेंति तो बंधणादिया दोसा, "ग्रसिट्टि" त्ति ग्रकहिते भद्दोसा, "इतरे" त्ति पंतदोसा य इमे ॥५२७६॥

लहुगा अणुग्गहम्मी, अप्पत्तियधम्मकंचुगे गुरुगा । कडुग-फरुसं भणंते, छम्मासो करभरे छेओ ।।५२८०।। प्रवंवत मूलं सएज्भएसुं, अणबद्घप्पो तिए चउक्केसु । रच्छ-महापहेसु य, पावति पारंचियं ठाणं ।।५२८१।। प्रवंवत एगमणेगे छेदो, दिय रातो विणास-गरहमादीया । जं पाविहिंति विहणिग्गतादि वसहिं अलभमाणा ।।५२८२।।

पूर्ववत् । एगस्स साघुस्स भ्रणेगाण वा वोच्छेदं करेज्जा । ग्रहवा – तद्व्वस्स भ्रणेगाण वा । जित दिवसतो णिच्छुभेज्जा १ १, रातो वा १ १ । भ्रणं वा वसिंह भ्रलभंता तेणसावयादिएहिं विणासं पाविञ्जंति, लोगेण वा गरहिञ्जंति । एते तेणग ति । ततो य णिच्छूढा विहं पिडवण्णा जं सीउण्हेखुप्विवासपरीसहमादी तेणसावयादीहिं वा वसिंह भ्रलभंता जं पावेति तिण्णिष्फण्णं पावेति ।

ग्रधवा - तस्स दोसेण ग्रण्णे विह-णिग्गतादिया वसिंह ग्रलभंता जं पाविहिति तिण्णिप्फण्णं पावित । एवं ग्रकिहिजनेते तेणे दोसा । ग्रध तेणं कहेज्ज - जं ते तेणगाण काहिति तेणगा वा तस्स साधुस्स वा जं काहिति ॥५२=२॥ एते ग्रगीयत्थस्स दोसा ।

इदाणि गियत्थस्स विघी भण्णइ -गीयत्थस्स वि एवं, णिक्कारण कारणे श्रजतणाए । कारणे कडजोगिस्स उ, कप्पति वि तिचिहाए जयणाए ॥५२=३॥

गीयत्यो वि जो निवकारणे उदगसालाए ठाति, कारणे वा ठितो जयणं ण करेति । कडजोगी गीयत्यो । तिविधा जयणा — प्रणुणवणजयणा सपक्खजयणा परपक्खजयणा य ॥५२=३॥

निक्कारणम्मि दोसा, पिडवंघे कारणम्मि णिदोसा । ते चेव अजयणाए, पुणो वि सो पावती दोसे ॥५२८४॥

जइ निवकारणे उदगपिडवद्वाए वसहीए ठाति तो ते चेव पुरुवमणिता दोसा भवंति । कारणे पुण ते चेव दोसे पावति जे म्रजयणिट्ठताणं ॥५२५४॥

कि पुण तं कारणं ?, इमं -

श्रद्धाणिणगयादी, तिक्खुत्तो मिग्गिऊण श्रसतीए । गीयत्था जयणाए, वसंति तो उदगसालाए ॥५२८५॥

विसुद्धवसहीए श्रसति सेसं कंठं ॥५२८५॥

तत्य य ग्रणुण्णवणाए जित वसिहसामी भगेन्ज - "जिति ग्रम्हं कि चि जोतिसाति कहेस्सह तो मे वसिंह देमो ।"

तत्य साधूहिं वत्तव्वं -

न वि जोतिसं न गणियं, न चऽक्खरे न वि य किं चि रक्खामो । अप्पस्सगा असुणगा, भायणखंभोवमा वसिमो ॥५२८६॥

जोतिसाति ण सिक्खवेमो, ण वा जाणामो ति वत्तव्वं, जहां भायणखंभ-कुड्डादिया तुज्भं सुत्यदुत्येसु वावारं ण वहंति एवं अम्हे विसामो । जित ते किंचि कज्जविवित्तं पेच्छामो तं पेच्छांता वि अपस्सगा इह अच्छामो । जइ वा कोइ भणेज्जा — इमं सेज्जातरस्स कहेज्जह, असुणंतं वा सुणावेह, तत्थ वि अम्हे असुणगा ।।५२८६॥

> णिक्कारणम्मि एवं, कारणदुलमे भणंतिमं वसमा । अम्हे ठियल्लग च्चिय, अहापवत्तं वहह तुब्मे ॥५२८॥

जस्सगोणं एवं ठायंति । ग्रसिवीमादिदुव्भिनखकारणेसु ग्रण्णतो ग्रगच्छता तत्य य सुद्धवसही दुल्लभा ताहे उदगसालाए ठायंता इमं भणंति साधारणवयणं वसभा "ग्रम्हे ता ठियचित्ता, तुम्हे पुण जं ग्रहापवत्तं वावारवहणं दिवसदेवसियं तं वहेह चेव ॥५२८७॥ गया ग्रणुण्णवणजयणा ।

इमा भसपक्खजयणा -

श्रामं ति श्रव्धवगए, भिक्ख-वियारादि णिग्गय मिएसुं । भणति गुरू सागरियं, कत्थुदगं जाणणद्वाए ॥५२८८॥ सागारिगेण श्रव्युवगयं - ''णिरवगारी होउं श्रन्छह ति, श्रहापवत्तं वावारं वहिस्सामी" ति, ताहे तत्य िया, इहरा ण ठायंति । तत्थ ठियाणं इमा विही - जाहे सध्वे मिगा भिक्खादिणिगता भवंति ताहे गुरू उदग्रजाणणद्वा श्रण्णावदेसेण सागारियस्स पुरतो ।।५२८८।।

इमं भणति -

#### चउमूल पंचमूला, तालोदाणं च तावतोयाणं । दिद्वभए सन्निचिया, त्रण्णादेसे कुडुंवीणं ॥५२८६॥

चर्जीह पंचीह वा श्रण्णतमेहि सुरिहमूलेहि पाण्ट्वा संभारकडं तालोदं तोसलीए, ताबोदगं रायगिहे ।।५२८६॥

#### एवं च भणितमेत्तम्मि कारणे सो भणाति त्रायरिए । त्रात्थि ममं सन्निचिया, पेन्छह णाणाविहे उदए ॥५२६०॥

जाहे एवं भणितो गुरुणा ताहे कमपत्ते कहणकारणे सेज्जातरो पच्छद्धेण भणित - "पत्थभोयणे ताबीदर्ग, एत्थ तालोदगं", एवं तेण सब्वे कहिता ॥ १२६०॥

ते य गुरुगा -

उवलक्खिया य उदगा, संथाराणं जहाविही गहणं। जो जस्स उ पात्रोग्गो, सो तस्स तिहं तु दायव्वो ॥५२९१॥

ताहे संयारगाणं ग्रहाराइणियाए विहिगहणे पत्ते वि तं सामायारि मेतुं गुग्वो ग्रप्पत्तियं तत्थ करेंति, जो जस्स जिम्म ठाणे जोगो संयारगो तस्स तिह ठाणं देति ॥५२६१॥

तित्थमो विही -

#### निक्खम-पर्वसवज्जण, दूरे य त्राभाविता उ उदगस्स । उदयंतेण परिणता, चिलिमिणि राइंदिय त्रासुणां ॥५२६२॥

सागारियस्स उदगादिगहणट्टा पिवसमाणस्स णिवलमण-पिवसो वज्जेयव्यो । उदगभायणाण य स्रभाविया स्रगीया स्रतिपरिणामगा मंदधम्मा य दूरतो ठविज्जंति । जे पुण धम्मसिद्धया थिरचित्ता ते उदगभायणाण ठाणे य स्रंतरे कडगो चिलिमिली वा दिज्जित । गीयत्थपरिणामगेहि य दियारातो य स्रसुण्णं कज्जिति ।।५२६२।।

## ते तत्थ सन्निविद्वा, गहिता संथारगा विधीपुन्वं । जागरमाण वसंती, सपक्खजयणाए गीयत्था ॥५२६३॥

जहा तत्य दोसो ण भवति तहा संयारगा घेत्तव्वा, एसेव तत्य विघी। सपक्खं रक्खंता तत्य गीयत्था सदा सजागरा सुवंति ॥५२६३॥

ग्रधवा -

ठाणं वा ठायंती, णिसेन्ज ऋहवा सजागरे सुवति । बहुसो अभिद्वंते, वयणमिणं वायणं देमि ॥५२६४॥ :

11438411

जो वा दढसंघयणो श्रत्यचितगो सो ठाणं ठाति, णिसण्गो वा भायमाणो चिट्टइ।

श्रघवा - गीयत्थो कृतकेन सन्वेसि पुरतो भणित - ''संदिसह भंते ! सन्वराद्ययं उस्सगं करेस्सामि।'' पच्छा सुत्तेसु सुवति, श्रणादिणं श्रणो संदिसावेति । एवं रक्खंति । वसमा वा सजागरा सुवंति, जित तत्य दगाभिनासी दगभायणंतेण श्रागच्छिति तत्य तहा सुरवो वसमा वा संजीहारं करेंति, जहा सो पडिणीयत्त ति ।

श्रव सो पुणो पुणो श्रभिद्दवित ताहे गुरू सामण्णतो वयणं भणाति — "ठट्टेह भंते ! वायणं देमि।" तं वा भणाइ "ग्रज्जो ! वायणं वा ते देमि" ।।५२९४।।

> फिडितं च दगिंहं वा, जतणा वारेंति ण तु फुडं वेति । मा तं सोच्छिति अण्णो, णित्थक्कोऽकज्ज गमणं वा ॥५२६५॥

फुडं रुवखं ण भणित, मा तं भ्रण्णो सोउं भ्रण्णेसि कहेस्सित । पच्छा सव्वेहिं णाते ग्रुरुणा वा फुडं भणितें णित्थवको णिल्लज्जो भवित । पच्छा णिल्लज्जीभूतो ग्रकज्जं पि करेति, णातो मि त्ति लिज्जितो वा पडिगमणादीणि करेज्ज।

"'जयणाए वारेंति" ति ग्रस्य व्याख्या –

दारं न होति एत्तो, निदामत्ताणि पुच्छ अच्छीणि। भण जं च संकितं ते, गेण्हह वेरत्तियं भंते!॥५२६६॥

कंठा। सपक्खजयणा गता।

२इमा परपक्खजयणा -

परपक्खिम्म वि दारं, ठयंति जयणाए दो वि वारंति । तहवि य अठायमाणे, उवेह पुद्वा वं साहंति ॥५२९७॥

परपक्लेसु दारं ठयंति इमाए जयणाए -

पेहपमन्जणसणियं, उबद्योगं काउं दारे बहुँति । तिरिय णर दोण्णि एते, खर-ख़रि त्थि-पुं णिसिद्वितरे ॥५२६८॥

चक्बुणा पेहिउं रयोहरणेण पमज्जंति, ग्रचक्बुविसए वा उवग्रोगं काउं।

ग्रववा - सचनखुविसए वि उवग्रोगकरणं ण विरुज्यति । एवं च सणियं जहा जीवविराघणा ण भवति तहा जयणाए दारं ठयंति ।

म्रहवा - "जयणाए दो वि वारेंति" तिरिया णरा य एते दोण्णि।

ग्रहवा - दोण्ण - दासो दासी य, ग्रहवा - दोण्ण - इत्थी पुरिसो य।

त्रह्वा - दोण्ग "निसिद्धितर" ति जैसि पवेसीऽणुण्णात्तो ते निसिद्धा, णाणुण्णातो पवेसो जैसि ते इतर ति ।

१ गा० ५२६५ । २ गा० ५२५३ ।

ग्रह्वा – ग्रवकंतियतेणा णिसट्ठा इतरे ग्रणिसट्ठा, उवरि वक्खाणिज्जमाणा, जयणाए । तहा य श्रद्घायमाणेसु ''उवेह'' ति तुण्हिक्को श्रच्छिति । सागारिणा वा पुट्ठो – ''केणुदगं णीयं?'' ति ताहे साहेति ''ग्रमुगेण श्रमुगीए वा''।।१२६८।।

> गेण्हंतेसु य दोसु वि, वयणमिणं तत्थ बेंति गीयत्था । बहुगं च णेसि उदगं, किं पगयं होहिती कल्लं ॥५२६६॥

इत्थिपुरिसादिसु दोसु वि गेण्हंतेसु गुरुमादी गीयत्था इमं वयणं (भणंति) पच्छद्धं कंठं ॥५२६६॥ तेणगेसु इमा विही –

नीसट्टेसु उवेहं, सत्थेणं तासिता तु तुसिणीया । बहुसो य भणति महिलं, जह तं वयणं सुणति ऋत्रो ॥५३००॥

तेणा दुविया - णिसद्वतेणा ग्रणिसद्वतेणा य । णिसद्वा ग्रक्कंतिया बला ग्रवहरंति जहा पभवो । तेसु ग्रागतेसु उवेहं करेइ, तुण्हिक्को ग्रच्छइ ।

ग्रहवा - खग्गादिणा सत्थेण तासिता - तुण्हिक्का अच्छह मा भे मारेसं। श्रह महिला उदगं णेति तत्थ इमं वयणं - ''बहुसो य पच्छद्धं''।।५३००।।

.ग्रस्य व्याख्या -

साहूणं वसहीए, रित्तं महिला ण कप्पती एंती । बहुगं च नेसि उदगं, किं पाहुणगा वियाले य ॥५३०१॥ तेणेसु णिसहेसुं पुट्या-ऽवररित्तमिल्लयंतेसु । तेणुद्यरक्खणद्वा, वयणिममं वेंति गीयत्था ॥५३०२॥ "तेणे" ति उदगं जे तेणेति. तेसि रक्खणद्वा गीयत्था उच्चसद्देण इमं भणंति ॥५३०२॥

> जागरह णरा ! णिच्चं, जागरमाणस्स वहृती बुद्धी । जो सुवति ण सो सुहितो, जो जग्गति सो सया सुहितो ॥५३०३॥ कंठा सुवति सुवंतस्स सुयं, संकियखलियं भवे पमत्तस्स । जागरमाणस्स सुयं, थिरपरिचियप्पमत्तस्स ॥५३०४॥

"सुवित" त्ति नश्यतीत्यर्थः । ग्रहवा – निद्राप्रमत्तस्य सुत्तत्या संकिता भवंति खलंति वा, णो दरदरस्स ग्रागच्छंति, संभरणेण ग्रागच्छंति, नागच्छंति वेत्यर्थः । विगहादीहि वा पमत्तस्स सुयं ग्रथिरं भवति ॥५३०४॥

> सुवइ य अजगरभूतो, सुयं पि से णासती अमयभूयं। होहिति गोणब्भूयो, सुयं पि णहे अमयभूये ॥५३०५॥ अयगरस्स किल महंती निद्दा भवति, जेण जहा निन्चितो सुवइ।

कि चान्यत् -

जागरिता धम्मीणं, श्राधम्मीणं च सुत्तगा सेया। वच्छाहिवमगिणीए, श्रकहिंसु जिणो जयंतीए।।५३०६॥ वच्छजणवए कोसंबी णगरी, तस्स ग्रहिवो संताणितो राया, तस्स भगिणी जयंती । तीए भगवं वद्धमाणो पुच्छिग्रो । 'घम्मियाणं कि सुत्तया, सेया ? जागरिया सेया ? भगवया वागरियं - "धम्मियाणं जागरिया सेया, णो सुत्तया। ग्रवम्मियाणं सुत्तया सेया, णो जागरिया ।"

> "ग्रकिंसु" ति ग्रतीते एवं कित्यवान् ॥५३०६॥ कि चान्यत् –

> > णालस्सेण समं सोक्खं, ण विज्जा सह णिइया । ण वेरग्गं ममत्तेणं, णारंभेण दयालुया ॥५३००॥ कंठा तासेतूण अवहिते, अवेइएहि व गोसे साहेंति । जाणंते वि य तेणं, साहंति न वण्ण-रूवेहि ॥५३०=॥

अवकंतियतेणेहिं सत्येणं तासेचं, अणवकंतिएहिं वा अवेइएहिं य, एवं अण्णयरप्पगारेण हरिते, "गोसि" ति पच्चूसे सेज्जातरस्य कहेंति, जित वि ते णामगोएणं जाणंति तहावि तं ण कहेंति, अकहिज्जंते वा जित पच्चेणिरा भवित तो कहेंति ॥५३०॥ "स उदग" ति सेज्जा गता ।

इदाणि उदगसमीवे सा भण्णइ -

इति सउदगा तु एसा, उदगसमीविम्म तिण्णिमे भेदा । एक्केक्क चिट्ठणादी, आहारुच्चार-फाणादी ॥५३०६॥

जा सा उदगसमीवे तस्स तिण्णि भेदा, तेसु तिसु भेदेमु एक्केक्के चिहुणादिया किरियविसेसा करेज्ज ॥५३०६॥

ते य इमे तिंण्णि भेदा -

दगतीरचिद्वणादी, ज्वग त्रातावणा य वोधन्वा । खहुगी खहुगा सहुगा, तत्थ वि त्राणादिणी दोसा ॥५३१०॥

ेचिहुणादिया दस वि पदा एवकं पदं । जूवगं ति वितियं । आयावणं ति तितयं । चिहुणादि दस वि उदगसमीवं करेंतस्स पत्तेयं मासलहुं । जूवगे वसिंह गेण्हति ह्नू । आतवेति ह्नू । जूवगं वा संकमेण गच्छति ह्नु । तिसु वि ठाणेसु पत्तेयं श्राणादिया दोसा भवंति ॥५३१०॥

दगतीरं दगासण्णं दगवभासं ति वा एगट्ठं । तस्स पमाणे इमे ग्राएसा -

णयणं पूरे दिहे, तिंड सिंचण बीड्मेव पुट्टे य । आगच्छंते आरण्ण, गाम पसु मणुय इत्थीओ ॥५३११॥

चोदगो भणइ - "म्रहं दगतीरं भणामि, उदगागरातो जत्य णिज्जति उदगं तं उदगतीरं" ?

१ भग० का० १२ उ० २। २ गा० ७ देखो ५३२५।

भ्रायरिभ्रो भणित – दूरं पि णज्जिति उदर्ग, तम्हा ण होइ तं उदगतीरं। तो जित्तयं णदीपूरेण ध्रक्कमइ तं उदगतीरं। ग्रथवा – जिंह ठिएहिं जलं दीसइ, ग्रथवा – णदीए तडी उदगतीरं। ग्रथवा – जिंह ठितो जलिंद्वएण सिचिज्जिइ सिंगगादिणा तं जलतीरं।

ग्रधवा - जावतियं वीति (चि) ग्रो फुसंति, ग्रववा - जावतियं जलेण पुटुं तं दगतीरं"। ग्रायरिग्रो भणइ - 'ण होइ एयं दक्तीरं।"

दगतीरलक्खणं इमं भणति – श्रारण्णा गामेयगा वा दगद्विणो श्रागच्छमाणा पसु मणुस्सा इत्थिगायो वा साधुं दगतीरद्वियं दट्ठु थवकंति – णियत्तंति वा जत्तो तं उदगतीरं ॥५३११॥

पुणरवि ग्रायरिग्रो भणति -

सिंचण-वीयी-पुंहा, दगतीरं होइ ण पुण तम्मत्तं। श्रोयिरउत्तरितुमणा, जहि दिस्स तसंति तं तीरं ॥५३१२

णयणादियाणं सत्तण्ह आदेसाणं चरिमा तिण्णि सिचण, वीति, पृष्टो य, एते णियमा दगतीरं । सेसा अयणिन्जा । इमं श्रन्तिभिचारि दगतीरं – श्रारण्णा गामेयगा वा तिरिया वा मणुस्सा वा दगिहणी श्रीयरिउमणा पाउं वा उत्तरिउमणा जलचरा वा जिह्न ठियं साधुं दट्डूणं चिट्ठंति, त्रसंति वा तं दगतीरं भवति ।।५३१२।।

्दगतीरे चिट्ठणादिसु इमे दोसा -

अहिकरणमंतराए, छेदण उस्सास अणहियासे य । आणा सिंचण जल-थल-खहचरपाणाण वित्तासो ॥५३१३॥

दगतीरे चिट्ठंतस्स ग्रधिकरणं भविति, बहूण य ग्रंतरायं करेति । "छेदणं" ति – साधुस्स चलणा जो उद्दिय-रग्नो सो जले णिवडित । "उस्सासे" ति – उस्सासिव पुक्कपोग्गला जले निवडित । जलं वा खोभेंति । दगतीरे ठिनो वा तिसितो धितिदुब्बलो ग्रणिधयासो जलं पिवेज्जा । तित्थकराणाभंगो य । दगतीरे ठियं वा ग्रणुकंप-पिडणीययाए कोति सिचेज्जा । दगतीरिटुग्नो य जल-थल-खहचराणं वित्तासं करेति ॥५३१३॥

''ग्रधिकरणं'' ति ग्रस्य व्याख्या ~

दट्ठूण वा णियत्तण, श्रभिहणणं वा वि श्रण्णत्हेणं। गामा-ऽऽरण्णपस्णं, जा जिह श्रारोवणा भणिया।।५३१४

"'दट्ठूणं वा नियत्तण" ति ग्रस्य व्याख्या -

पिडपहणियत्तमाणिम्म श्रंतरागं (यं) च तिमरणे चिरमं। सिग्धगति तन्निमित्तं, श्रभिघातो काय-श्राताए।।५३१५

गामेयगा ग्ररण्णवासिणो वा, गामेयगा ताव ठप्पा। ग्रारण्णा तिसिया तित्याहिमुहा एंता दगतीरे तं साधुं दट्ठूण पडिपहेण गच्छंतेसु श्रधिकरणं, छक्काए य वहेंति, उदगं च ग्रपाउं जित ते पडिपहेणं गच्छंति तो ग्रंतरायं भवति, चसद्दातो परितावणादी दोसा, एगम्मि परिताविते छेदो, दोसु मूलं, तिसु श्रणवट्टो । १

ग्रह एक्कं तिसाए मरइ तो मूलं, दोसु ग्रणवट्टो, तिसु पारंचियं।

"र्श्विमहणणं वा वि" ग्रस्य व्याख्या – "सिग्वगित" पच्छढं, "तिणामितं" ति – तं साबुं दट्ठुं शीता सिग्वगती ग्रणां ग्रणोणां वा ग्रभिघायंति, छक्काए वा घाएंति, साहुस्स वा दित्ता वाघातं, करेज्जा, तिसिया वा ग्रणिधयासत्तणतो साहुं णोल्लेउं ग्रगिहणेउं गच्छेज्जा ॥५३१५॥

" अग्रण्णतूहेणं" ति ग्रस्य व्याख्या -

#### त्र्यतं अत्रातो सो च्चेव य मग्गो त्रपरिभुत्त हरितादी । त्र्योवड कूडे मगरा, जिंद घोट्टे तसा य दृहतो वि ॥५३१६॥

तत्य ठितं साधुं दट्ठुं 'ग्रतड'' ति ग्रतित्यं ग्रणोतारं तेण ग्रोयरेज्जा । तत्य छिण्गटंके प्रपाते ग्रायविराहणा से हवेऽज ।

ग्रह्वा — सो चेव ग्रहिणवो मग्गो पयट्टेज्ज, तत्थ ग्रपरिभुत्ते ग्रणाणुपुव्वीए छनकाया विराहिज्जेज्ज । "४श्रोवड" ति — खड्डातीते पडेज्ज, ग्रतित्थे वा कूडेण घेप्पेज्ज, ग्रतित्ये वा जलमोइण्गो मगरातिणा सावयेण खज्जेज्ज । साधुनिमित्तं "तित्येण ग्रतित्येण वा ग्रोयरित्ता ग्रतसे ग्राउनकाए जित सो घोट्टे करेड तितया चउलहुगा, ग्रचित्ते ग्राउनकाए जइ वेंदिये ग्रसित तो छल्लहुगं, तेइंदिए छग्गुरुगं, चडिरिदए छेदो, पंचेंदिए एक्किम्म मूलं, दोसु ग्रणवहो, तिसु पारंचियं । 'दुहतो वि" ति — जत्य ग्राउक्काग्रो सचित्तो सतसो य तत्थ दो वि पिच्छित्ता भवंति, चडिरिदएसु चउसु पारंचियं, तेइंदिएसु पंचसु पारंचियं, वेंदिएसु छसु पारंचियं ।।५३१६।। एते ताव ग्रारण्णगाणं दोसा भिणता ।

इदाणि ६गामेयगाणं दोसा भण्णंति -

गामेय कुच्छियमकुच्छिते य एक्केक्क दुट्टऽदुट्टा य । दुट्टा जह त्र्यारण्या, दुर्गुछित°ऽदुर्गुछिता णेया ॥५३१७॥

ते गाभेयगा तिरिया दुविघा — दुर्गुछिता ग्रदुर्गुछिता य । दुर्गुछिता गद्दभाती, ग्रदुर्गुछिता गवादी । दुर्गुछिता दुट्टा श्रदुट्टा य। ग्रदुर्गुछिया वि एवं। जे दुर्गुछिता ग्रदुर्गुछिता वा दुट्टा ते दोवि जहा ग्रारण्णा भणिता तहा भाणियन्वा ।।५३१७।।

> जे अदुगुं छिता अदुद्रा तेसु नित्थ दोसा जहासंभवं भाणियव्वा, जे ते दुगुं छिया अदुद्रा तेसु इमे दोसा -

> > भुत्तेयरदोस कुच्छिते, पहिणीए छोम गेण्हणादीया । श्रारण्णमणुय-थीसु वि, ते चेव णियत्तणादीया ॥५३१८॥

तिरियंची महासिंद्ता दुर्गुछिताले, लेण गिहिका भुत्ता तस्स तं दट्ठुं सितकरणं, "इतरे" ति -जेण ण भुता तस्स तं दट्ठुं को उग्नं ग्रवति, कुच्छियासु वा ग्रासण्णिठियासु पिंडणीतो को इ छोभं देज्ज - "मए

१ चतुर्पु परितापितेषु पारांचिकं, इति वृ० वृ० गा० २३८६ । २ गा० ४३१४ । ३ गा० ५३१४ । ४ उवग, इति पूनासत्कताडपत्रप्रतौ । ५ ग्रन्नतित्थेण, इत्यपि पाठः । ६ गा० ५३१४ । ७ ऽकुंछिता इत्यपि पाठः । एस समणगो महासिंद्यं पिंडसेवंतो दिट्ठो", तत्थ वि गेण्हणादिया दोसा । एवं गामारण्णतिरिएसु दोसा भणिता । जा य जत्थ काए श्रारोवणा भणिता सा सन्वा उवउंजितूण भाणियन्वा ॥ एते तिरियाणं दोसा भणिता ।

्डदाणि मणुस्साणं "ग्रारण्णमणुय" पच्छद्धः ।

मणुया दुविधा - ग्रारण्णगा गामेयगा य । तत्थ ग्रारण्णयाणं पुरिसाण य इत्थियाण य ते चेव णियत्तणादिया दोसा जे तिरियाणं भणिया ॥५३१=॥

इमे य ग्रण्णे दोसा -

#### पावं अवाउडातो, सबरादीतो तहेव णित्थक्का । अगरियपुरिस कुत्हल, आतुभयपुलिंद आसुवधो ॥५३१६॥

पुन्वद्धं कंठं । णित्यक्का णिल्लजा । तातो साधुं दट्ठूणं श्रारियपुरिसो त्ति काउं पुलिदियादिश्रणा-रिया कोउएणं साघुसमीवं एज्जंताग्रो दट्ठुं श्रायपरठभयसमुत्या दोसा भवेज्ज । मेहुणपुलिदो वा तं इत्थियं साघुसगासमागतं दट्ठुं ईसायंतो रुट्टो ''श्रासु'' सिग्धं मारेज्ज ॥५३१९॥

#### थी-पुरिसत्रणायारे, खोभो सागारियं ति वा पहणे। गामित्थी-पुरिसेसु वि, ते विय दोसा इमे चऽण्णे ॥५३२०॥

ग्रधवा - सो पुलिंदपुरिसो पुलिंदयाए सह ग्रणायारं ग्रायरेज, तत्थ भुत्ताभुत्ताण सितकरणकोउएिंह चित्तलोहो हवेज । खुभिए य चित्ते पिंडगमणादिया दोसा ।

ग्रह्मा - सो पुलिंदतो ग्रणायारमायरिउकामी सागारियं ति काउं साधुं पहणेजा मारेज वा। एते ग्रारण्णयाण दोसा। गामेयकपुरिसइत्थीण वि एते चेव दोसा, इमे य ग्रण्णे दोसा।।५३२०॥

चंकमणं णिल्लेवण, चिद्वित्ता चेव तम्मि त्ह्मि । ब्रच्छंते संकापद, मज्जण दट्ठुं सतीकरणं ॥५३२१॥

"भ्चंकमणे" ति ग्रस्य व्याख्या -

#### अण्णत्थ व चंकमती, भज्जण अण्णत्थ वा वि वोसिरती। कोनाली चंकमणे, परकूलातो वि तत्थेति।।५३२२।।

कोइ श्रण्णत्य चंकमंतो साधुं दगतीरे दट्ठुं तत्येति एत्य साघुसमीवे चेव चंकमणं करेस्सामि, कि चि पुच्छिस्सामि वा बोल्लालाव-संकहाए श्रच्छिस्सामि, साधुं वा दगतीरे चंकमंतं दट्ठुं गिही श्रण्णयाणाश्रो तत्येइ श्रहं पि एत्थेव चंकमिस्सं, सो य श्रयगोलसमो विभासा ।

ग्रह्वा — तत्थ <sup>3</sup>दगतीरे चंकमणं करेस्सामीति ग्रागतो तत्य साघुं दट्ठूणं चितेति — "जामि इतो ठाणातो ग्रण्णत्य चंकमणं करेस्सामी" ति गच्छति, गच्छते ग्रधिकरणं। "<sup>४</sup>णिल्लेवणं" ति ग्रस्य व्याख्या — ""। <sup>६</sup>मज्जण ग्रण्णत्य वा वि वोसिरति"। सण्णं वोसिरितुं ग्रण्णत्य णिल्लेवेडकामो साघुं दट्ठुं साहुसमीवे एउं निल्लेवेइ। एवं मज्जणंपि, मज्जणं ति ण्हाणं।

ग्रह्वा - तत्थ निल्लेविछं कामो साहुं दट्ठुं भ्रण्णत्थ गंतुं णिल्लेवेति एवं मज्जण सण्णवोसिरणं पि ।

१ गा० ५३२१ | २ श्रायमण'''द्दयपि पाठः । ३ '''समीवे, द्दयपि पाठः । ४ गा० ५३२१ । ५ श्रायमण'''द्दयपि पाठः । ६ गा० ५३२२ ।

"भिचिट्ठिता चेव तम्मि तूहम्मि" ग्रस्य व्याख्या – "कोनाली" पच्छद्धं । गंतुकामो सागारिगो साधुं दगतीरे दट्ठुं तम्मि चेव "तूहम्मि" ति तित्थे चिट्ठति ।

श्रहवा - परकूलातो वि साघुसमीवं एति । "कोनालि" ति गोट्ठी । गोट्ठीए सःधुणा सह वोत्लालाव-संकहेण चंकमणं करेंतो श्रन्छिस्सं, तत्य साघुसंलावणिमित्तं श्रन्छंतो छक्काए वधित ॥५३२२॥

"रम्बद्धंते संकापद" ति ग्रस्य व्याख्या -

### दग-मेहुणसंकाए, लहुगा गुरुगा य मूल णीसंके । दगतूर कुंचवीरग, पवंस केसादलंकारे ॥५३२३॥

दगतीरे साधुं श्रच्छंतं दट्ठुं कोइ संकेज्जा – कि उदगट्टा श्रच्छति । श्रह कि संगारिदण्णतो ? तत्थ दगसंकाए चउलहुं, णिस्संके चउगुरुं । मेहुणसंकाए चउगुरुं, णिस्संकिते मूलं ।

"अमज्जण दट्ठुं सतीकरणं" ति अस्य व्याख्या — "दगतूरं" पच्छद्वं। कोति सविगारं मज्जित, दगतूरं करेंतो एरिसं जलं अप्फालेति जेण भुरवसहो भवति। एवं पडह-पणव-मेरिमादिया सहा करेंति।

श्रधवा - कुंचवीरगेण जलं थ्राहिडित । कुंचवीरगो सगडपक्खसारिच्छं जलजाणं कज्जित । सुगंध-दव्वेहि य श्राघंसमाणं केसवत्यमल्लग्रासरणालंकारेण य श्रामरेंते दट्ठुं भुत्तभोगिसितकरणं, इयराण कोजयं भवइ । पडिगमणादी दोसा ॥१३२३॥ एते पुरिसेसु दोसा ।

इमे इत्थीसु-

#### मन्जण-ण्हाणद्वाणेसु अच्छती इत्थिणं ति गहणादी । एमेव कुच्छितेतर-इत्थीसविसेस मिहुणेसु ॥५३२४॥

इत्योग्रो दुविहा — ग्रदुर्गुछिता दुर्गुछिता य। तत्य ग्रदुर्गुछिता वंभणी खित्या वेसि सुद्दी य। दुर्गुछिता संभोइयदुग्रक्खिरियाग्रो, ग्रह्मा णडवर्र्डादियाग्रो ग्रसंभोइयदृत्रक्खिराया्रो । एताग्रो वि दुविधाग्रो — सपरिग्गहा ग्रपरिग्गहाग्रो य। एत्य सपरिग्गहित्थियाणं वसंताइसु ग्रण्णत्य ऊसवे विभवेण जा जलक्रीडा संमज्जणं, मलडाहोवसमकरणमेत्तं ण्हाणं, जलवहणपहेसु वा ग्रण्गेसु वा णिल्लेवणहाणेसु इत्थीणं श्रञ्छंतस्स ग्रायपरोभय-ससुत्या दोसा।

श्रधवा - तिंस णाययो पासित्ता जत्यऽम्ह इत्थीग्रो मज्जणादी करेंति तत्य सो समणो परिभवं - कामेमाणो श्रच्छिति, दुट्टो ति काउ गेण्हणादयो दोसा । जाग्रो पुण श्रपिरगहाश्रो कुच्छिया इयर ति अकुच्छिया वा इत्थीग्रो तासु वि एवं चेव श्रायपरोभयसमुत्था दोसा । "मिहुणं" ति जे सइत्थिया पुरिसा तेसु मिहुणक्रीडासु क्रीडंतेसु सविसेसतरा दोसा भवंति ।। १३२४॥

, जम्हा दगसमीवे एवमादिया दोसा तम्हा <sup>४</sup>चिट्ठणादिया पदा इमे तत्थ णो कुज्जा -

चिद्रण णिसिय तुयहे, निंदा पयला तहेव सङ्काए। काणाऽऽहारवियारे, काउस्सम्मे य मासलहं ॥५३२५॥

उद्घंडितो चिट्ठइ, णिसीयणं उवविद्वो चिट्ठइ, तुयट्टो णिव्वण्णो ग्रच्छति ॥५३२५॥

१ गा० ५३२१। २ गा० ५३२१। ३ गा० ५३२१। ४ गा० ५३१०।

पयलणिद्दाणं इमं वक्लाणं -

#### सुहपिंडवोहो णिद्दा, दुहपिंडवोहो य णिद्द-णिद्दा य । पयला होति ठियस्सा, पयलापयला उ चंकमतो ॥५३२६॥

वायणादि पंविवहो सज्भाग्रो । ''भाणि" ति धम्मसुक्के भायति, ग्राहारं वा ग्राहारेति, ''वियारे'' ति-उच्चारपासवणं करेति, ग्राभिभवस्स काउस्सगं वा करेति । एतेसु ताव दससु पदेसु ग्रविसिट्टं ग्रसामायारि-णिप्फणं मासलहुं ।। १३२६।।

इदाणि विभागग्रो पच्छितं वण्णेउकामोग्रणाणुपुव्वीचारणियपदसंगहं चारणियविकप्पेसु च जं पच्छितं तं भणामि –

> संपाइमे असंपाइमे य अदिद्वे तहेव दिद्वे य । पणगं लहु गुरु लहुगा गुरुग अहालंद पोरिसी अधिका ॥५३२७॥

तं दगतीरं दुविहं संपातिममसंपातिमं वा ।

एतेसि इमा विभासा -

जलजात्रो त्रसंपातिम, संपाइम सेसगा उ पंचेंदी। त्रहवा विहंगवज्जा, होंति त्रसंपाइमा सेसा ॥५३२८॥

श्रण्णठाणातो श्रागंतुं जे जले जलचरा वा थलचरा वा पंचेंदिया संपतंति ते संपाइमा, जे पुण जलचरा वा तत्रस्था एव ते श्रसंपातिमा ।

श्रहवा - खहचरा श्रागत्य जले संपतंति संपाइमा । सेसा विहंगवज्जा थलचरा सब्वे श्रसंपाइमा । एतेहिं संपाइमऽसंपातिमेहिं जुत्तं दुविधं दगतीरं । एयम्मि दुविधे दगतीरे तेहिं संपातिमेहिं दिट्टो भ्रच्छिति भ्रदिट्टो वा । जं तं भ्रच्छिति कालं तस्सिमे विभागा - श्रधालंदं पोरिसि ।

ग्रिधगं च पोरिसि लंदमिति कालस्तस्य व्याख्या - तरुणित्थीए उदउल्लो करो जावतिएण कालेण सुक्कित जहण्णो लंदकालो । उक्कोसेण पुट्यकोडी । सेसो मज्मो ।

श्रहवा - जहणो सो चेव, उक्कोसो "श्रहालंद" ति जहालंदं, जहा जस्स जुत्तं; जहा - पिडमा-पिडवणाणं श्रहालंदियाण य पंचराइंदिया, पिरिहारिवसुद्धियाणं जिणकिष्पयाणं णिक्कारणश्रो य गच्छवासीण वा उडुबद्धे मासं, वासासु चलमासं, श्रज्जाणं उडुबद्धे दुमासं, मिज्मिमाणं पुन्वकोडी, । एत्य जहण्णेण श्रहालंद-कालेणं श्रिवकारो ॥१३२८॥

इदाणि संपाति-ग्रसंपाति-ग्रधालंदियादिसु ग्रदिहु-दिहुेसु य पिच्छतं भणंति -

असंपाति अहालंदे, अदिहे पंच दिह मासो छ । पोरिसि अदिह दिहे, लहु गुरु अहि गुरुग लहुगा य ॥५३२६॥

, श्रसंपातिमे श्रहालंदं श्रदिहे ग्रच्छति पंच राइंदिया । दिट्ठे श्रच्छइ मासलहुं । श्रसंपाइमेसु पोरिसि ग्रदिहे श्रच्छइ मासलहू । दिट्ठे मासग्ररू । श्रिधियं पोरिसि श्रिविट्ठे श्रच्छिति मासग्रुरं । दिट्ठे चउलहुगं । संपाइमेसु श्रहालंदं श्रिविट्ठे मासलहुं । दिट्ठे मासगुरुं । पोरिसि श्रविट्ठे मासग्रुरुं । दिट्ठे चउलहुगं । श्रिधियं पोरिसि श्रविट्ठे चउलहुं । दिट्ठे चउग्रुरुं ।।५३२९।।

> संपातिमे वि एवं, मासादी णवरि ठाति चउगुरुए। भिक्खु वसहाभिसेगे, त्रायरिए विसेसिता त्रहवा।।५३३०।।

पुब्बद्धं गतार्थं । एवं ग्रोहियं गयं ।

ग्रधवा - एवं चेव भिन्खुस्स वसभस्स ग्रभिसेगस्स ग्रायरियस्स य विसेसियं दिज्जित । भिन्खुस्स उभयलहुं, वसभस्स कालगुरुं, ग्रभिसेगस्स तवगुरुं ग्रायरियस्स, उभयगुरुं । एस वितिग्रो ग्रादेसो ।।५३३०।।

त्रहवा भिक्खुस्सेवं, वसमे लहुगाति ठाति छल्लहुगे। त्र्यभिसेगे गुरुगादी, छग्गुरु लहुगादि छेदंतं ॥५३३१॥

भिन्नखुस्स एयं जं वुत्तं । वसभस्स ग्रसंपाइम-संपाइमं-प्रघालंदपोरिसि-प्रधिय-ग्रदिट्टिद्वेसु पुन्त्र चारणियविहीते मासलहुगाग्रो ग्राढलं छल्लहुए ठायति ।

जनक्सायस्स ग्रसंपाइमेसु मासगुरुगाम्रो श्राढत्तं छल्लहुए ठायति, संपातिमेसु च जलहुगातो स्राढत्तं छग्गुरुए ठायति ।

श्रायरियस्स चजलहुगाग्रो ग्राढतं छेदे ठायति । एस ततिग्रो पगारो ।।५३३१।।

श्रहवा पंचण्हं संजतीण समणाण चेव पंचण्हं । पणगादी श्रारद्धा, णेयन्वा जाव चरिमं तु ॥५३३२॥

पंच संजतीक्रो इमा - खुड्डी, थेरी, भिनखुणी, ग्रभिसेगि, पवत्तिणी चेव । समणाण वि एते चेव पंच भेदा । ''पणगादि जाव चरिमं'' ति ॥५३३२॥

इमे पिच्छत्तठाणा -

पण दस पण्णर वीसा, पणवीसा मास चउर छच्चेव । लहुगुरुगा सन्वेते, लंदादि ऋसंप-संपदिसुं ॥५३३३॥

पणगादि जाव छम्मासो, सन्वे एते लहुगुरुभेदभिण्णा सोलस भवंति । छेदो मूलं ग्रणवट्टो पारंचियं च एते चउरो, सन्वे वीसं ठाणा । ग्रहालंदादिया तिण्णि पदा, ग्रसंपाइमा दो पदा, ग्रदिट्टिद्दिट्टा य दो पदा, चिट्ठणादिया य दसपदा ॥५३३३॥

इदाणि चारणिया कज्जति -

पणगादि असंपादिमं, संपातिमदिद्वमेव दिद्वे य । चउगुरुगे ठाति खुड्डी, सेसाणं बुड्डि एक्केक्कं ॥५३३४॥

खुड्डी चिट्टति ग्रसंपाहमे ग्रहालंदं कालं ग्रदिट्ठे पंचराइंदिया लहुया। दिट्ठे पंच राइंदिया ग्रह्या। खुड्डी चिट्टति ग्रसंपातिमे पोरिसि ग्रदिट्ठे पंच राइंदिया ग्रह्या। दिट्ठे दस राइंदिया लहुया।

खुड़ी चिद्रइ स्रसंपाइमे स्रिधियं पोरिसि स्रिदिट्ठे दसराइंदिया लहुया । दिट्ठे दस राइंदिया गुरुया । एयं श्रसंपातिमे भिणयं । संपाइमे पुण पंचराइंदिएहिं गुरुएहिं स्राढलं पण्णरसराइंदिएहिं लहुए ठाति । एयं चिट्ठंतीए भणियं णिसीयंतीए पंचराइंदिएहिं गुरुएहिं श्राढलं पण्णरसिंह गुरूहिं ठाति । लुस्रट्टंतीए श्रसपातिम-संपातिमेहिं दससु राइंदिएसु लहुएसु श्राढलं वीसाए राइंदिएहिं लहुएहिं ठाति । णिह्म्यंतीए वीसाए गुरुहिं ठाति । भग्यलायंतीए पणुवीसाए लहुएहिं ठाति । सज्कायं करेंतीए पणुवीसाए राइंदिएहिं गुरुएहिं ठाति । साथं करेंतीए पणुवीसाए राइंदिएहिं गुरुएहिं ठाति । स्राह्मारं श्राह्मारंतीए मासगुरुए ठाति । स्राह्मारं श्राह्मारंतीए मासगुरुए ठाति । वियारं करेंतीए चउलहुए ठाति । काउस्सम्मं करेंतीए चउलहुए ठाति । एयं खुड्डीए भणियं । थेरमादियाण हेट्ठा एवकं पदं हुसेज्जा उविंर एवकं वढ्ढेज्जा ।।१३३४।। छुल्लाहुगे ठाति थेरी, भिक्खुणि छुग्गुरुग छेदो गणिणीए ।

छल्लहुगे ठाति थेरी, भिक्खुणि छग्गुरुग छेदो गणिणीए । मूलं पवित्तिणी पुण, जहभिक्खुणि खुडुए एवं ॥५३३५॥

थेरीए गुरुपणगाती आढतं छल्लहुगे ठाति ।

भिक्खुणीए दसण्हं राइंदियाण लहुयाण श्राढतं छग्गुरुए ठाति ।

श्रिभसेयाए दसण्हं इंदियाण गुरुश्राण श्राढतं छेदे ठाति ।

पवित्तिणीए पण्णरस लहुगा श्राढतं मूले ठायित । एवं संजतीण भणियं ।

इदाणि संजयाणं भण्णति – तत्थ श्रितदेसो कीरति ।

जहा भिक्खुणी भणिता तहा खुड्डो भाणियव्वो ।

जहा गणिणी भणिया तहा भिक्खू भाणियव्वो ।

उवज्भायस्स गुरूएहि पण्णरसिंह श्राढतं श्रणवट्ठे ठाति ।

श्रायरिक्यो वीसाए लहुएहि राइंदिएहि श्राढतं पारंचिए ठाति ॥५३३५॥-

गणिणिसरिसो उ थेरो, पवत्तिणीसरिसञ्चो भवे भिक्खू । श्रद्धोक्कंती एवं, सपदं सपदं गणि-गुरूणं ॥५३३६॥ गतार्था । गणिस्स सपदं प्रणवहुं, गुरुस्स सपदं पारंचियं ।५३३६॥

एमेव चिट्ठणादिसु, सन्वेसु पदेसु जाव उस्सम्मो । पच्छित्ते त्राएसा, एक्केक्कपदम्मि चत्तारि ॥५३३७॥

१ प्रचलाहारनिहारस्वाघ्याय-घ्यानकायोत्सर्गाः, इति क्रमेण प्रायश्चित्तान्युक्तानि, बृ० क० २४०६ गाथा-वृत्ती ।

चिट्ठणादिपदे ग्रसंपातिमसंपातिमे य भ्रदिहु-दिहुेसु चउरो पिच्छिता भवंति । एवं णिसीयणादिसु वि एक्केक्के चउरो पिच्छता भवंति ।

श्रहवा - चिट्ठणादिसु एक्केक्के चउरो श्रादेसा इमे – एक्कं श्रोहियं, वितियं तं चेव कालविसेसितं, तितियं छेदंतं पच्छितं, चउत्यं भहल्लं पच्छितं ॥५३३७॥ सम्मत्तं दगतीरं ति दारं ।

ग्रघुना <sup>२</sup>जूवकस्यावसरः प्राप्तः । तत्थ गाहा -

संकम जूवे अचले, चले य लहुगो य होति लहुगा य । तम्मि वि सो चेव गमो, नवरि गिलाणे इमं होति ॥५३३८॥

जूवयं णाम विट्ठं (वीउं) पाणियपरिनिखंतं । तत्य पुण देउलिया घरं वा होज्ज, तत्य वसित गेण्हित चउलहुगा, एयं वसिहगहणिण्फणां । तं जूवगं संकमेण जलेण वा गम्मइ ।

संकमो दुविहो - चलो श्रचलो य । श्रचलेण जाति मासलहू ।

चलो दुविहो - सपच्चवाग्रो ग्रपच वाग्रो य । णिप्यच्चवाएणं जइ जाति तो चउलहुं सपच्चवाएण जाति चउगुरू । जलेण वि सपच्चवाएण गच्छिति चउगुरुं । णिप्पच्चवाए चउलहुं । "तिम्म वि सच्चेव" पच्छद्धं - तिम्म वि जूवते सच्चेव वत्तव्यया जा उदगतीरए भणिता । "उग्रधिकरणं ग्रंतराए" ति एत्तग्रो ग्राहत्तं जाव "४एवकेक्कपदिम्म चत्तारि" ति, णवरि - इमे दोसा ग्रव्भिहिता गिलाणं पडुच्च ॥ ३३६॥

> दर्ठूण व सतिकरणं, श्रोभासण विरहिते व श्रातियणं । परितावण चडगुरुगा, श्रकप्प पडिसेव मूलदुगं ॥५३३६॥

गिलाणस्य उदगं दट्ठुं ''सितकरणं'' ति एरिसी मती उप्पज्जिति पियामि ति । ताहे ग्रीभासइ । जइ दिज्जिति तो संजमिवराहणा । ग्रंह ण दिज्जिति तो गिलाणो परिचत्तो, विरिह्यं साहूि श्रणोहि य ताहे ग्रादिएज्ज । जित सिलगेणं ग्रादियित तो चउलहुं । ग्रहाऽकप्पं पिडसेवित ''दुग'' पि गिहिलिगेणं ग्रणातित्थिय- लिगेण वा तो मूर्ल ।

ग्रहवा – ग्रादिए ग्राउक्कायणिप्फण्गं चउलहुश्रं। तसेसु य तसणिप्फण्णं भणियव्वं। पंचिदिएसु तिसु चरिमं, तेण वा श्रपत्थेणं परितावणादिणिष्फण्णं।

> श्रह श्रोभार्सेतस्स ण देंति श्रसंजमो त्ति काउं, तत्य ग्रणागाढादिणिष्कणां। श्रह उदातितो चरिमं, जणो य भणइ—''ग्रहो! णिरणुकंपा मगांतस्स वि ण देंति''। श्रहवा – श्रकृष्णं पडिसेवंतो श्रोहावेज – एगो मूलं, दोसु श्रणवट्टं, तिसु चरिमं।। (३३६।)

त्राउक्काए लहुगा, पूतरगादीतसेसु जा चरिमं । जे गेलण्णे दोसा, धितिदुव्यल-सेहे ते चेव ॥५३४०॥

एत्य कायणिष्फणां मिन्छतं भाणियव्वं ।

छक्काय चउसु लहुगा, परित्त लहुगा य गुरुगसाहरणे । संघद्वण परितावण, लहुगुरुगऽतिवायतो मूर्ल ॥५३४१॥

<sup>ं</sup> १ चारणिका प्रायश्चित्तं । २ गा० ५३१० । ३ गा० ५३१३ । ४ गा ५३३७ ।

कंठा । जे गिलाणदोसा भणिता ते धितिदुब्बले वि दोसा, सेहे वि तच्चेव दोसा ।।५३४१॥ जूवगेत्ति गयं।

इदाणि भ्रायावणा -

#### त्रातावण तह चेव उ, णविर इमं तत्थ होति नाणत्तं । मज्जण-सिंचण-परिणाम-वित्ति तह देवता पंता ॥५३४२॥

जिंद दगसमीवे श्रायावेति तत्य तह चेव श्रधिकरणादि दोसा । जे उदगतीरे भणिया जे जूवगे भणिया संभवंति ते सब्वे श्रविसेसेण भाणियव्या । दगसमीवे श्रायावेतस्स चउलहुं। श्रायावणाए इमे श्रव्महिया 'मज्जण-सिचण-परिणाम-वित्तिदेवतापंत" ति ।।५३४२।। मज्जण-सिचणपरिणामा एते तिण्णि पदा जुगवं एकगाहाए ववलाणेति ।

#### मज्जंति व सिंचंति व, पिंडणीयऽणुकंपया व णं कोई। तण्हुण्हपरिणतस्स व, परिणामो ण्हाण-पियणेसु ॥५३४३॥

तं व्दगतीरातावगं मञ्जंति ण्हवंति पिंडणीयत्तणतो, घम्मितो पयावणेणं सिचंति तं सिगच्छडाहि ग्रंजलीहि वा, तं पि ग्रणुकंपया पिंडणीयतया वा कश्चित् ग्रहमद्रः प्रत्यनीको वा एवं करेति ।

श्रहवा – तस्स दगतीरातावगस्स "तण्हपरिणतोमि" ति तिसिश्रो उण्हपरिणतो घम्मितो, एयावत्थ-मूयस्स घम्मियस्स ण्हाणपरिणामो उप्पज्जति, तिसियस्स पियणपरिणामो ति ॥५३४३॥ दारा तिन्नि गता । ""वित्ति" श्रस्य व्याख्या –

> त्राउद्भुजने मरुगान त्रदाने खरि-तिरिविखछोभादी । पच्चक्ख देवपूर्यन, खरियाचरनं च खित्तादी ॥५३४४॥ पुम्बद्धसं इमा विभासा –

तस्स साहुस्स दगतीरे श्रायावेंतस्स ग्राउट्टो सो गामजणो ग्रणुकंपतो य पारणगिदणे भत्तादियं सिवसेसं देति,—"इमो पच्चक्लदेवो ति कि ग्रम्हं ग्रन्नेसि मरुगादीणं दिन्नेणं होहिति, एयस्स दिण्णं महफलं" ति । ताहे मरुगादि ग्रदिज्जंते पदोसं गता । "क्लिरि" ति दुवक्लिरिता, "तिरिक्ली" महासिद्यादि, एयासु "छोभगो" ति ग्रयसं देति,—"एस संजतो दुवक्लिरियं पिरभुंजित, तिरिक्लियं वा"।

ग्रह्वा — दुवनखरियं दाणसंगहियं काउं महाजणमञ्भे बोल्लावेंति, महासिद्यं वा तत्थ संजतसमीवे नेउं संजयवेसेण गिण्हेंति, संजयं च ग्रप्पसागारियं ठवेंति, श्रन्ने य वोलं करेंति — "एस संजतो एरिसो" ति । तत्थ जे पिंडणीया तेसि संका भवति द्धा । निरसंकिए मूलं । ग्रधवा — जे पिंडणीया ते संकंति कीस एसो तित्थठाणे ग्रायवेति, कि तेणद्रेणं, कि ताव मेहणद्रेणं । "वित्ति" गतं ।

इदाणि "तह देवता पंता" ग्रस्य व्याख्या - "व्यच्चनखदेव" पच्छद्धं । जत्य श्रायावेति तस्स समीवे देवता जत्य जणो पुटवं पूयापरी श्रामीत्, साहुं श्रायावेतं दट्ठुं इमो पच्चनखदेवो त्ति साहुस्स

१ गा० ५३१०। २ ऽऽ ता प कं, इत्यपि पाठः। ३ गा० ५३४२। ४ गा० ५३४८। ५ गा० ५३४८। ६ गा० ५३४८।

पूरं काठमारद्धो न देवताए, सा देवया जहा मरुगा पदुट्टा तहा दुवक्खरिग-तिरिविखसु करेजा, श्रहवा – सा देवता साहुरूवं ग्रावरेता ग्रन्न च तस्स पडिरूवं करेता दुवक्खरिगं तिरिक्खीं वा परिभृंजंतं लोगस्स दंसेति । ग्रह्मा – खित्तवित्तादिगं करेज । ग्रन्नाग्रो वा श्रक्षपपडिसेवणा श्रकिरियाग्रो दरिसेज्ज । जम्हा तत्य एतिया दोसा तम्हा तत्य दगतीरे न ठाएज्जा ।।५३४५।।

वीयपए ठाएज्ज वि दगतीरे -

पढमे गिलाणकारण, वितिए वसही य असित ठाएउजा । रातिणियकज्जकारण, तितए वितियपयजयणाए ॥५३४६॥

"पढमं" ति दगतीरं, तत्थ गिलाणकारणेग ठाएच्जा । "वितिय" ति जुवगं तत्थ ठायजा वसिविनिमित्तं । "तितयं" ति – श्रायावणा, "राइणिउ" ति कुलगणसंघकज्जं तेण राइणो कज्जं हवेज्ञ, एते- तिन्निवि वितियपदा ॥५३४६॥

कहं पुण गिलाणट्टा दगतीराए ठाएका ? -

विज्ज-द्वियद्वाए, णिज्जंतो गिलाणो श्रसति वसतीए । जोग्गाए वा श्रसती, चिट्ठे दगतीरणोतारे ॥५३४७॥

वेळस्स सगासं निज्जंतो, श्रोसहट्टा वा ["ग्रसित"] ग्रन्नत्य निज्जंतो, ग्रन्नत्य नित्य वसघी दगतीरे य ग्रत्यि ताहे तत्य ठाएज्ज, गिलाणजोगा वा वसही ग्रन्नत्य नित्य । ग्रह्वा – वीसमणट्टा दगतीरए मुहुत्तमेतं श्रोयारिज्जइ तत्य वि मणुयतिरियाण ग्रोयरणमग्गे नोतारिज्जित ॥५३४७॥

तत्थ ठियाणं इमा जयणा -

उदगंतेण चिलिमिणी, पिडचरए मोत्तु सेस त्रण्णत्थ । पिडचर पिडसंलीणा, करेन्ज सन्त्राणि वि पदाणि ॥५३४८॥

उदगंतेण चिलिमिणी कडगो वा दिज्जइ, जे गिलाणपिडयरगा ते परं तत्य ग्रन्छंति सेसा ग्रज्ञत्य ग्रन्छंति । पिडयरगा वि पिडसंलीणा ग्रन्छंति जहा ग्रसंगितिसंपातिनाणं सत्ताणं संत्रासो न भवति । एवं ठिया सव्वाणि वि चिट्टणादियदाणि करेज्ज ॥५३४८॥ पढमे त्ति गृतं ।

इदाणि 'वितिय ति -

त्रद्धाणणिग्गयादी, संकम ऋप्पावहुं ऋसुण्णं तु । गेलण्ण-सेहभावे संसट्ड्सिणं व (सु) निव्ववियं ॥५३४८॥

श्रद्धाणिनगयादी दोसा साहुणो श्रन्नाए वसिहए सित जूबगे ठायंति। तत्य जित संकमेण गमणं, तेसु संकमेसु अप्पावहुग्रं, जो एगंगिश्रो अचलो अपिरसाडी णिप्पच्चवातो य तेण गंतव्वं, अप्णेसु वि जो बहुगुणो तेण गंतव्वं। दिया राश्रो य वसही असुण्गा कायव्वा। तत्य य ठियाण जित गिलाणस्स सेहस्स वा पाणियं पियामो ति असुमो भावो उप्पच्जित ताहे ते पण्णविज्जंति, तहावि अद्विते भावे ताहे संसद्वपाणगं उसिणोदवं वा "सुणिव्ववितं" ति सुसीयलं कार्ज दिज्जित, अर्णा वा फासुगं।।१३४६।। जूवगज्यणा गता।

१ गा० ५३४६।

इदाणि 'रातिणियकज्जंति -

उल्लोयण णिग्गम्णे, ससहातो द्गसमीव त्यातावे । उभयद्दो जोगन्नढे, कज्ने चाउद्द पुच्छणया ॥५३५०॥

चेतियाण वा तद्व्वविणासे वा संजितकारणे वा अण्णिम्म वा किम्ह य कब्जे रायाहीणे, सो य राया तं कब्जं ण करेति, सयं बुग्गाहितो वा, तस्साउदृणाणिमित्तं दगतीरे आतावेज । तं च दगतीरं रण्णो श्रोलोयणिठयं णिग्गमणपहे वा । तत्य य आतावेतो ससहाग्रो आतावेति उभयदढो धितिसंघयणेहि । तिरियाणं जो अवतरणपहो मणुयाण य ण्हाणादिमोगट्ठाणं तं च वब्जे इं आतावेह । कब्जे तं महातवजुतं दट्ठुं अल्लिएब्ज, राया आउट्टो य पुच्छेज्ञा — 'किं कब्जं आयावेसि ? अहं ते कब्जं करेमि, भोगे वा पयच्छामि, वरेहि वा वरं जेण ते अट्टो" । ताहे भणाति साहू — "ण मे कब्जं वरेहि, इयं संघक्ष्यं करेहि" ।।५३५०।।

इमेरिसो सो य सहाग्रो -

भावित करण सहायो, उत्तर-सिंचणपहे य मोत्तूणं। मज्जणगाइणिवारण, ण हिंडति पुष्फ वारेति ॥५३५१॥

धम्मं प्रति भावितो, ईसत्ये घणुवेदादिए कयकरणे संजमकरणे वा कयकरणे, ससमयपरसमयगिहयऽ त्यत्तणग्रो उत्तरसमत्यो, ग्रप्पणो वि एरिसो चेव । सो य सहाग्रो जित कोइ ग्रणुकूलपिडणीयत्तणेणं सिचिति वा मज्ञित वा पुष्फाणि वा ग्रालएित तो तं वारेति । तिम्म गामे णगरे वा सो श्रायावगो भिवखं ण हिंडइ, मा मह्मादि पदुट्ठा विसगरादि देज्ज ।।५३५१।।

> जे भिक्ख् सागणियसेज्जं त्र्यणुप्पविसइ, त्र्यणुप्पविसंतं वा सातिज्ञति ॥स०॥३॥ सह त्रगणिणा सागणिया ।

सागणिया तू सेजा, होति सजोती य सप्पदीवा य । एतेसि दोण्हं पी, पत्तेय-परुवणं वोच्छं ॥५३५२॥

सागणिसेज्जा दुविद्या - जोती दीवो वा । पुणो एक्केक्का. दुविद्या - श्रसव्वराती सन्वराती य । श्रसव्वरातीए दीवे मासलहुं । सेसेसु तिसु विकप्पेसु चउलहुगा पत्तेयं ॥५३५२॥

> दुविहा य होति जोई, श्रसन्वराई य सन्वरादी य । ठायंतगाण लहुगा, कीस श्रगीयत्थ सुत्तं तु ॥५३५३॥

"जोइ" ति उद्दियंतं । सेसं कंठं ।

चोदगाह-

³णित्थ त्रमीयत्थो वा, सुत्ते गीत्रो य कोति णिहिट्टो । जा पुण एगाणुण्णा, सा सेच्छा कारणं किं वा ॥५३५४॥

१ गा० २५०। २ देखो गा० ५३३१ से ५३५३।

#### ग्रायरियाह -

एयारिसम्मि वासो, ण कप्पती जति वि सुत्तणिहिङ्घो । अन्त्रोकडो उ भणितो, आयरिस्रो उवेहती अत्थं ॥५३५५॥ जं जह सुत्ते भिणयं, तहेव तं जित वियारणा णित्थ । किं कालियाणुत्रोगों, दिझे दिष्टि पहाणेहिं ॥५३५६॥ उस्सम्बासुतं किंची, किंची अववाइयं मुणेयव्वं । तदुमयसुत्तं किंची, सुत्तस्स गमा मुणेयव्या ॥५३५७॥ णेगेस् एगगहणं, सलोम-णिल्लोम् अकसिणे अजिणे। विहिमिण्णस्स य गहणे, अववाउस्सिग्गियं सुत्तं ॥५३५८॥ उस्सम्मठिई सुद्धं, जम्हा दव्वं विवन्जयं लहड् । न य तं होइ विरुद्धं, एमेव इमं पि पासामी ॥५३५६॥ उस्सग्गे गोयरम्मी, णिसिन्जऽकप्पाववायत्रो तिण्हं । मंसं दत्त मा ऋद्विं, ऋववाउस्सग्गियं सुत्तं ॥५३६०॥ णो कप्पति वाऽभिण्णं, अववाएणं तु कप्पती भिण्णं। कप्पइ पक्कं भिण्णं, विहीय अववायस्सम्मं ॥५३६१॥ कत्थति देसग्गहणं, कतंथइ मण्णंति निरवसेसाई । उक्कमकमजुत्ताई, कारणवसतो णिउत्ताई ॥५३६२॥ देसग्गहणे वीए, हि सऱ्या मूलमाइणो होंति । कोहाति अणिग्गहिया, सिंचंति भवं निरवसेसं ॥५३६३॥ सत्थपरिण्णा उक्कमे, गोयरपिंडेसणा कमेणं तु । जं पि य उक्कमकरणं, तं पिऽभिनवधम्ममातद्वा ॥५३६४॥ वीएहि कंदमादी, विस्रइया तेहि सन्ववणकायो। भोमातिका वर्णेण तु, सभेदमारोवणा भणिता ॥५३६५॥ जत्थ उ देसग्गहणं, तत्थ उ सेसाणि सहुयवसेणं । मोत्तूण ऋहीकारं, अणुत्रोगधरा पमासेंति ॥५३६६॥ उस्सग्गेणं भणिताणि जाणि अववादस्रो य जाणि भवे। कारणजाएण मुणी !, सन्त्राणि वि जाणियन्त्राणि ॥५३६७॥ उस्सग्गेण णिसिद्धाणि जाणि दव्वाणि संथरे मुणिणो । कारणजाए जाते, सव्वाणि वि ताणि कप्पंति ॥५३६८॥

चोदगाह -

जं पुन्वं पहिसिद्धं, जित तं तस्सेव कप्पती भुज्जो। एवं होयऽणवत्था, ण य तित्थं णेव सच्चं तु ॥५३६६॥ उम्मत्तवायसरिसं, खु दंसणं न वि य कप्पऽकप्पं तु। त्रह ते एवं सिद्धी, न होज्ज सिद्धी उ कस्सेवं ॥५३७०॥

ग्रायरिग्रो -

ण वि किं चि अणुण्णायं, पिंडिसिद्धं वा वि जिणवरिंदेहिं।
एसा तेसिं आणा, कज्जे सच्चेण होयव्वं।।५३७१।।
कज्जं णाणादीयं, उस्सग्गववायओ भवे सच्चं।
तं तह समायरंतो, तं सफलं होइ सव्वं पि।।५३७२।।
दोसा जेण णिरुंभंति, जेण खिज्जंति पुव्वकम्माइं।
सो सो मोक्खोवाओ, रोगावत्थासु समणं व।।५३७३।।
अग्गीतस्स ण कप्पति, तिविहं जयणं तु सो ण जाणाति।
अणुण्णवणाइजयणं, सपक्ख-परपक्खजयणं च।।५३७४।।
णिउणो खलु सुत्तत्थो, न हु सक्को अपिंडिवोहितो नाउं।
ते सुणह तत्थ दोसा, जे तेसिं तिहं वसंताणं।।५३७५।।
अग्गीया खलु साहू, णवरं दोसा गुणे अजाणंता।
रमणिज्ज भिक्ख गामे, ठायंती जोइसालाए।।५३७६।।

एत्ततो (५३५४) म्राढतं जाव 'ग्रग्गीया' गाह (५३७६) । एयाग्रो सन्वाग्रो गाहाग्रो जहा उदगसालाए भणिता तहा भाणियन्वा । सजोइवसधीए ठियाणं इमे दोसा –

> पिंडमाए भामियाए, उड्डाही तणाणि वा तिहं होन्जा । साणादि वालणा लाली, मूसए खंभतणाई पिलप्पेन्जा ॥५३७७॥

तेण नोतिणा पडिमा मामिज्जेज्जा, तत्य उहुाहो एतेहि पडिणीयताए णारायणादिपडिमा मामिता, तत्य गेण्हणादी दोसा।

संथारगादिकया वा तणा पलिवेज । साणेण वा उम्मुए चालिए पलीवणं होज । जत्य पदीवो तत्य मूसगो ''लाल'' त्ति वट्टी तं कट्टति, तत्य खंभो पलिप्पइ णिवेसणाणि वा पलिप्पंति ॥१३७७॥ वितिय० गाहा (५१४८) ग्रद्धाणिनग्गया० ''गाहा (५१६४) ॥१३७८॥ ॥१३७६॥ कंटचा पूर्ववत् । सजोतिवसहीए दन्वतो ठायंतस्स इमे दोसा पच्छितं च -

उवकरणेऽपिं से प्रमुक्तिणावास पोरिसि मणे य । णिक्समणे य पर्वसी, त्रावडणे चेव पडणे य ॥५३८०॥

चउण्हं दाराणं इमं वक्खाणं -

पेह पमन्जण वासए, अंग्गी ताणि अकुन्वतो जा परिहाणी। पोरिसिमंगे अमंगे, सजोती होति मणे तु रति अरति वा ॥५३८१॥

जित वनगरणं ण पिंडलेहेइ, ''मा छेदणेहि अगिणसंघद्दो भिवस्सइ'' ति तो मासलहुं उविधिणिष्फणां वा । ते य अपिंडलेहंतस्स संजमपिरहाणो भवित । ग्रह पिंडलेहेति तो छेदणेहि अगिणकायसंघट्टो भवित, तत्य चउलहुं । मुत्तपोरिसि ण करेति मासलहुं, ग्रत्थपोरिसि ण करेति मासगुरुं, सुत्तं णासेइ चउलहुं, श्रत्यं णासेति चउगुरुं । मणेण य जइ जोइसालाए रती भवित ''सजोतीए सुहं ग्रन्छिजइ' तो चउगुरुं, ग्रह ग्ररती उप्पज्ञइ, जोतीए दोसं भण्णइ तो चउलहुं ।।५३८१।।

भग्रावासए त्ति ग्रस्य व्याख्या -

जित उस्सग्गे ण कुणित, तितमासा सव्यत्रकरणे लहुगा । वंदण-थुती त्रकरणे, मासो संडासगादिसु य ॥५३८२॥

''जोति'' त्ति काउं जित्या का उस्सग्गा ण करेति तित्तया मासलहुं । सन्वं ग्रावस्सयं ण करेति चउलहुगा । ग्रह सजोइयाए ग्रावस्सयं करेति तहावि जित्या उस्सग्गा करेति श्रगणिविराहण त्ति काउं तित्तया चउलहुया । सन्विम्म चउलहुगं चेव । श्रगणि त्ति काउं वंदणयं न देंति, श्रुतीतो ण देंति, संडासयं ण पमञ्जंति उवसंता, तिसु वि पत्तेयं मासलहुं । ग्रह करेति तह वि मासलहुं । छेदणगेहि य ग्रगणिविराहणाए चउलहुं ॥५३=२॥

२णिक्खमणे य पच्छद्धं ग्रस्य व्याख्या -

त्रावस्सिया णिसीहिय, पमन्ज त्रासन्ज त्रकरणे इमं तु । पणगं पणगं लहु लहु, त्रावडणे लहुग जं चऽणां ।।५३८३।।

णिक्खमंता ग्रावासियं ण करेंति तो पणगं, पविसंता णिसीहियं ण करेंति तो पणगं चेव। ग्रघवा-पविसंता णिता वा ण पमञ्जंति, वसींह वा णपमञ्जंति तो मासलहुं, ग्रह पमञ्जंति तो मासलहुं, पमञ्जंतस्य य छेरणेंहि ग्रगणिविराहणे चउलहुं। ग्रासञ्जं ण करेति मासलहुं। अग्रावडण ति उम्मुग्रादिसु पखलणा तत्य चउलहुं। "जं चऽनं" ति ग्रणागाढपरितावणाणिप्फणां।।५३८३।।

> ग्रववा - "४जं चऽऽण्णं" ति -सेहस्स विसीयणता, श्रोसक्फऽहिसक्फ श्रण्णहिं नयणं । विज्जविऊण तुयद्वण, श्रहवा वि भवे पलीवणता ॥५३८४॥

१ गा० ५३८० । २ गा० ५३८० । ३ गा० ५३८० । ४ गा० ५३८३ ।

सेहो कोइ सीयतो विसीएज तेण वा ज़जालिते जइ यण्णो तप्पइ तो चछलहुं। जित्या वारा हत्या परावत्तें इ तावेड् वा यण्णं वा गायं तित्या चडलहुगा। ''ग्रोसक्केइ'' ति उस्सारेड् उम्मुयं ''ग्रहिसक्केड'' ति ग्रगणि तेण उत्तुग्रति, सुयंतो जगांतो वा तं ग्रगणि ग्रण्णत्य णेति, सुयंतो वा जित विक्कावित-एएसु सन्वेसु पत्तेयं चडलहुग्रा, पयावमाणस्म पमादेण पिलप्पेजा ॥५३ ८४॥

तत्थिमं पच्छितं -

गाउय दुगुणादुगुणं, वत्तीसं जोयणाइ चरिमपदं । चत्तारि छच्च लहु गुरु, छेदो मूलं तह दुगं च ॥५२८५॥

जइ गाउयं ढज्मति तो १९। ग्रह्मजीयणं डज्मति १९। जोयणं १९। दोहि जोयणेहि १९। चर्चित् जोयणेहि छेदो । ग्रह्महि मूलं । सोलसिह ग्रणवट्टो । वत्तीसाए चरिमं ॥५३५५॥

> गोणे य साणमादी, वारणे लहुगा य जं च श्रहिकरणं। लहुगा श्रवारणम्मि, खंभतणाई पलीवेज्जा ॥५३८६॥

े ग्रह गोणसाणे वारेति मा पलीवणं वरेहि त्ति तो चउलहुगा । वारिया य हरितादी विराहेत्ता वच्चेति, ग्रधिकरणं तत्थ वि चउलहुं, कायणिष्फणं वा । ग्रह ण वारेति तत्थ खंभं तणादि वा पलीवेज्जा।।५३८६।।

तत्थ वि -

गाउय दुगुणादुगुणं, वत्तीसं जोयणाइ चिरमपदं । चत्तारि छच्च लहू गुरु, छेदो मूलं तह दुगं च ॥५३८७॥ पूर्ववत् जम्हा एते दोसा तम्हा णो जोतिसालाए ठाएजा, कारणे ठायंति – ग्राद्धाणणिग्गतादी, तिकखुत्तो मग्गिऊण ग्रसतीए । गीयत्था जयणाए, वसंति तो जोतिसालाए ॥५३८८॥

पुट्यभणितो श्रववातो गाममज्भे जा जोतिसाला देवकुलं वा । इमी कुंभकारसालाए श्रववादो, जेण कुंभकारस्स पंचसालाश्रो भणिया,

इमाग्री -

पणिया य भंडसाला, कम्मे पयणे य वग्वरणसाला । इंथणसाला गुरुगा, सेसासु वि होति चडलहुगा ॥५३८६॥

एतेसि इमा विभासा -

कोलालियावणा खलु, पणिसाला भंडसाल जहिं भंडं। कुंभारसाल कम्मे, पयणे वासास आवातो ॥५३६०॥ तोसलिए वग्घरणा, अग्गीकुंडं तिहं जलति णिच्चं। तत्य सर्यवरहेउं, चेडा चेडी य छुटमंति ॥५३६१॥ पणियसाला जत्य भायणाणि विक्केति, वाणिय कुंमकारो वा एसा पणियसाला । भंडसाला जिंह भायगाणि संगोवियाणि ग्रच्छंति । कम्मसाला जत्य कम्मं करेति कुंभकारो । पयणसाला जिंह पच्चंति भायणाणि । इंधणसाला जत्य तण-करिसभारा ग्रच्छंति ।

वग्धारणसाला तोसलिविसए गाममज्भे साला कीरइ। तत्य अगणिकुंडं णिच्चमेव अच्छिति सयंवरणिमित्तं। तत्य य वहवे चेडा एक्का य सयंवरा चेडी पविसिव्यति, जो से चेडीए भावति तं वरेति। एयामु सच्वासु इमं पच्छितं द्वा।।।५३६१।।

णवरं -

इंघणसाला गुरुगा, त्रालित्ते तत्थ णासिउं दुक्खं। दुविहविराहणा सुसिरे, सेसा त्रगणी उ सागरियं।।५३६२।।

पुब्बद्धं कंठं । ग्रण्णं च इंघणसालाए भुसिरं, तत्य दुविचा विरावणा — ग्रायविराहणाए चउगुरुगा, संजमविराधणाए तत्य संघट्टादिकं जं ग्रावज्जति तं पावति । सेसासु पणियसालादिसु सागारियं पयणसालाए पुणः ग्रगणिदोसो ।।५३६२।।

एयासु ग्रववादेण ठायंतस्स इमो कमो -

पदमं तु भंडसाला, तिहं सागारि णित्थ उभयकाले वि । कम्माऽऽपणि णिसि णत्थी, सेसकमेणियणं जाव ॥५३६३॥

ग्रण्गाए वसहीए ग्रसित पढमं भंडसालाए ठाति, तस्य उभयकाले वि सागारियं नित्य । उभय-कालो – दिया रातो य । ततो पच्छा कम्मसालाए । ततो पच्छा पणियसालाए ।

ग्रहवा - कम्मरणियसालाण कमो णित्य, तुल्लदोसत्तणतो, । सेसेसु पयण-वग्वरण-इंघणाइसु ग्रसित कमण ठाएज्ञा ।।५३६३॥

> ते तत्थ सन्निविद्वा, गहिता संथारगा विही पुन्वं। जागरमाणवसंती, सपक्खजयणाए गीयत्था ॥५३६४॥ कंठ्या

तत्य वसंताण इमा जयणा -

पासे तणाण सोहण, स्रोसक्कऽहिसक्क अन्नहिं नयणं। संवरणा लिपणया, छुक्कार णिवारणोकडूी।।५३९५

पुरातना गाया। ग्रगणिकायस्य पासे तणाणि विसोहिज्जति. ग्रक्कंतियतेणेसु वा ग्रोसिक्कवित, पत्नीवणभएण वा ग्रक्कंतियतेणेसु वा उस्सिक्क्वित, गिलाणट्टा सावयभएण वा ग्रद्धाणे वा विवित्तासीयं च तेण ग्रद्धसक्तावेज्जा वि, ग्रण्णीहं वा सोउमणो नेज्जा, वाहि वा ठवेज्जा, कते वा कज्जे छारेण संवरिज्जति, ग्रक्कमइ ति बुत्तं भवति मल्लगेण वा, ग्रहाउग्रं पालेत्ता विज्माहित्ति । खंभो छगणादिणा वा लिप्पति । पीलवणभया साणो गोणो तंणो वा तत्य छुत्ति हिंड त्ति वा भन्नइ, तह वि ग्रटंता वारिज्जंति, सहसा वा पिलते तत्यतो उनकड्विज्ञति ऐव्यं । तणाणिवा, कडगो वा उदग-घूलीहिं वा विज्मविज्जति, पालं वा कञ्जति ।।१३६१।।

सजोतिवसहीए उवकरण-पिंडलेहणादिदारेसु इमं जयणं करेंति -

कड्यो व चिलिमिली वा, यसती सभए व वाहि जं यंतं। ठागासति सभयम्मि व, विज्कायऽगणिम्मि पेहंति॥५३९६॥

जोतीए श्रंतरे कडग्रो कज्जित, चिलिमिली वा । श्रसित कडगचिलिमिलीए वा जित य उविहितेणण-भयं श्रित्य ताहे श्रंतोवही वाहि पिडलिहिज्जिति, श्रह्वा – वाहि पि तेणगभयं ठागो वा णित्य ताहे विज्माए श्रगणिम्मि पेहिति ॥५३९६॥

> णिता ण पमन्जंति, मूगा वा संतु वंदणगहीणं। पोरिसि वाहि मणेण व, सेहाण व देंति ऋणुसिंह ॥५३६७॥

णिता पविसंता वा ण पमज्जंति, श्रावासगं वाइयजोग-विरिहयं मूत्रं करेंति, वारसावत्तवंदणं ण दिति, पोरिसि सुत्तत्थाणं वाहि करिति । श्रह वाहि ठागो णित्थ ताहे ''मणे'' ति मणसा श्रणुपेहिति। जत्थ सेहो श्रण्णो वा उद्दिते रागं गच्छति तत्थ श्रणुसिंह देंति गीयत्था ।।५३६७॥

्र त्रावास वाहि त्रसती, ठित वंदण विगड जतण थुतिहीण । सुत्तत्थ वाहियंतो, चिलिमिणि काऊण व सरंति ॥५३६८॥

गतार्था । वाहि श्रसित ठागस्म जो जिंह ठिग्रो सो तिह चेव ठिग्रो पिंडकमित वंदणहीणं । विगडणा श्रालोयणा, तं जयणाते करेति । थूईतो मणसा कढंति । सुत्तत्थं विह गयत्थं जोतिग्रंतरेवि चिलिमिलि काउं ग्रंतो चेव सुत्तत्थे सरंति ।।५३६८।।

इमा ग्रणुसद्वी सेहादीणं -

नाणुज्जोया साहू, द्व्युज्जोयम्मि मा हु सज्जित्था । जस्स वि न एति निद्दा, स पाउया णिमीलियं गिम्हे ॥५३६६॥

सज्जित ति रज्जित । जस्स वि सजोतिए णिद्दा ण एइ सोवि पाउग्रो सुवित । ग्रह गिम्हे घम्मो सो ग्रन्छीणि णिमिल्लेति जाव सुवित ।।५३६६।।

> मूगा विसंति णिति व, उम्मुगमादी कताइ अछिवंता । सेहा य जोइ दूरे, जग्गंती जा धरति जोती ॥५४००॥

मूगा विशंति प्रविशंति । सूत्रित्त णिसीहियं ण करेति. णितो श्राविस्तियं ण करेति, श्रावट्टणादिभया श्रगणिसंघट्टणभया उम्मुग्रादि ण च्छिवेति, सेहे श्रगीता श्रपरिणता णिद्धम्मां य जोतीए दूरे ठविज्जंति, जे य गीता वसभा ते जगंति जाव सो जोति घरति ॥५४००॥

ग्रहवा -

विहिणिग्गतादि त्रातिनिद्दपेल्लितो गीत्रो सिक्कउ सुवित । सावयभय उस्सक्कण, तेणभए होति भयणा उ ॥५४०१॥ त्राद्धाणविवित्ता वा, परकड त्रासती सर्यं तु जालंति । स्रलादी व तवेउ, कयकज्जे छारत्राक्कमणं ॥५४०२॥ विहिणिगातो श्रान्तः त्रतीवनिद्दातितो वा ताहे ग्रोसिक्क सुवित, गीयत्यो सीहसावयादिमए वा ग्रोसक्कित, तेणभए य भयगा, ग्रक्कंतिएसु विष्मावेति, इयरेमु ण विष्मावेति ।

ग्रद्धाणे विवित्ता मुसिता सीतेण वा ग्रभिभूता ताहे जो परकडो ग्रगणी तत्य विसीतंति, परकडस्स ग्रमित सर्य जालेंति, सूलादिसु कर्ज्जं कार्ड छारेण ग्रक्कमंति णिव्चवेंति वा ॥५४०२॥

सावयभए त्राणिति व, सोउमणा वा वि वाहि णोणिति । वाहि पलीवणभया, छारे तस्सासति णिच्यावे ।।५४०३॥

ग्रणातो वि ग्राणेति, वसहीतो वाहि णेति । सेसं कठं ।।५४०३।। जोति ति गर्त । इदाणि विवो –

दुविहो य होति दीवो, असन्वराती य सन्वराती य । ठायंते लहु लहुगा, करीस अगीतत्यसुत्तं तु ॥५४०४॥ व्यक्ततो ब्राह्तं सन्व माणियव्वं ।

" $^3$ णित्य ग्रगीतत्यो वा" गाहा (५३५४) "एयारिसिम्मि" गाहा (५३५५) "जं जह गाहा (५३५६) "टस्सग्नुयं" गाहा (५३५७) जाव ते "तत्य सिन्निद्वा" गाहा (५३६४) ।

पडिमासामण त्रोरुभणं, लिंपणा दीवगस्स त्रोरुभणं । उच्चत्तण परियत्तण, छुक्कारण वारणोकडूी ॥५४०५॥

जत्य पिंडमाभागणभयं होजा तत्य तम्रो ग्रोगासाम्रो पिंडमा फेडिज्जति, जित सक्कित फेडेतुं । ग्रह ण सक्केति तो दीवतो फेडिज्जिति, खंभकडणकुड्डःणि य लिप्पंति । ग्रहवा – संकलदीवगो ण सक्किति उत्तारेउं ताहे वत्ती उवत्तिज्जिति, णिपीलिज्जिति वा, साणगोणादि वा छुक्कारिज्जिति, पिवसंता वा साणगोणादी वारिज्जिति, वही वा ग्रोकड्डिज्जिति, तेणगेषु वा उस्सिविक्जिति, सप्पादिभए वा ।।१४०१।।

संकलदीवे वत्ती, उच्चत्ते पीलए य मा डज्मे । रुतेण व तं तेल्लं, वेत्तूण दिया विगिचंति ॥५४०६॥ कंठा पासे तणाण सोहण, अहिसक्कोसक्क अण्णिहं णयणं । आगादकारणिम्म, ओसक्कऽहिसक्कणं कुज्जा ॥५४०७॥

दीवगस्स जे पासे तणा, दीवगं वा ग्रहिसक्केति । "ग्रोसक्कित" ति उस्सक्केति वा ग्रण्णीह वा णेति । जं तं उस्सक्कण ग्रोसक्कणं करेंति त ग्रागाढे करेंति, णो ग्रणागाढे ॥५४०७॥

मज्मे व देउलादी, वाहिं व ठियाण होति ऋतिगमणं। जे तत्थ सेहदोसा, ते इह ऋागादजतणाए ॥५४००॥

ग्रयवा – ते साधू वियाले ग्रागता देउले ठातेज्ज, मज्मेवा गामदेउलं ति्द्वसतो सागारियाउलं पएवि ग्रागता तत्य दिवसवो ण ठायंति, वार्हि ग्रच्छंति, विसरिएमु सागारिएसु संभाए पविसंति,

१ गा० ५३५२ । २ भाष्ये गृहीत्वात् । ३ ग्रत्र सर्वासु यत्र यत्रोदगसालादि तत्र जोइसालादि उपयुज्य वक्तव्यं भाष्यवचनात् ।

वाहि वासे तेणमावयादिभयं जाणिकणं तत्य संजीतियाएं सालाए सदीवण् वा जे सेहादिदोसा पुन्तुत्ता ते इह

तत्थ जित किह वि पिलवेडजा तो इमा जयणा -

#### त्रण्णाते तुसिणीया, णाते दट्ट्रण करण सविउलं । वाहिं च देउलादी, संसदा त्रागय खरंटो ॥५४०६॥

जित केणइ ण णाता 'एत्थ संजया ठिय' ति तो तुिंसणीया णासंति। ग्रव णाया लोगेण तो पिलतं दर्ठुं महता सद्देण सिंवउलं वोलं करेंति ताव जाव जत्थ वहुजणो मिलियो, ताहे वहुजणस्स पुरश्रो भणिति- ''केणित पावेण पलीवणं कतं, तुन्मेहिं चेव पलीवितं 'समणा दुन्केतु' ति, 'ग्रम्हं च सन्वं उवकरणं एत्य दहु', एवं ते खरंटिया ण किचि उल्लवेंति ''ग्र (तु) म्हेहिं पलीवितं' ति। जत्य वि वाहि गामस्स देउलं तत्य वि एवं चेव, ग्रववा – देउलातो वाहि णिग्गंतु ससद् कज्जित ॥४४०६॥

जे भिक्ख् सचित्तं उच्छुं भुंजइ, भुंजंतं वा सातिज्जइ ॥ स्०॥ ४॥ जे भिक्ख् सचित्तं उच्छुं विडसइ, विडसंतं वा सातिज्जइ ॥ स्०॥ ४॥ जे भिक्ख् सचित्तपइहियं उच्छुं भुंजइ, भुंजंतं वा सातिज्जइ ॥ स्०॥ ६॥ जे भिक्ख् सचित्तपइहियं उच्छुं विडसइ, विडसंतं वा सातिज्जइ ॥ स्०॥ ७॥ "मंजित जं भुक्खतो, लीला पुण विडसण ति णायव्या। जीवजुतं सच्चित्तं, प्रक्चितं सचेयण-पतिद्वं।" एतेसं चेव चउण्हं सुत्ताणं इमो ग्रतिदेसो –

सिच्चित्तंवफलेहिं, पण्णरसे जो गमो समक्खातो । सो चेव णिरवसेसो, सोलसमे होति इक्खुम्मि ॥५४१०॥ <sup>कंठा</sup>

ग्राणादिया दोसा चउलहुं पिन्छतं । इमे उच्छुविभागसुत्ता –

- जे भिक्ख् सचित्तं श्रंतरुच्छुयं वा उच्छुखंडियं वा उच्छुचोयगं वा उच्छुमेरगं वा उच्छुसालगं वा उच्छुडालगं वा भुंजइ, भुंजंतं वा सातिङजति ॥स्०॥८॥
- जे भिक्ख सचित्तं श्रंतरुच्छुयं वा उच्छुखंडियं वा उच्छुचोयगं वा उच्छुमेरगं वा उच्छुसालगं वा उच्छुडालगं वा विडसइ,विडसंतं वा सातिज्जति ॥५०॥६॥
- जे भिक्ख् सचित्तपइहियं श्रंतरुच्छुयं वा उच्छुखंडियं वा उच्छुचोयगं वा उच्छुमेरगं वा उच्छुसालगं वा उच्छुडालगं वा भुंजइ, भुंजंतं वा सातिज्जति ॥य०॥१०॥
- जे भिक्ख् सचित्तपइड्डियं त्रतंरुच्छुयं वा उच्छुखंडियं वा उच्छुचोयगं वा उच्छुमेरगं वा उच्छुसालगं वा उच्छुडालगं वा विडसइ, विडसंतं वा सातिज्जइ।।स्०।।११॥

#### पन्नसहितं तु खंडं, तन्त्रन्जिय श्रंतरुन्छुयं होइ। डगलं चक्कलिछेदो, मोयं पुण छल्लिपरिहीणं॥५४११॥

पैरु उभयो पव्नदेससिहतखंडं पव्वं, उभयो पेरुरहियं ग्रंतरुच्छुयं, चनकलिछेदछिणां डगलं भणाति, मोयं ग्रव्भंतरो गीरो ॥५४११॥

चोयं तु होति हीरो, सगलं पुण तस्स वाहिरा छल्ली । काणं घुण मुक्कं वा, इतरजुतं तप्पइट्टं तु ॥५४१२॥

वंसहीरसिहतो चोयं भणाति, सगलं बाहिरी छल्ली भणाति, घुणकाणियं ग्रंगारइयं वा बुत्तयं, सियालादीहि वा खइयं, जबरि मुक्कं, इयरं ति सिचतं तिम्म सिचत्तविभागे पतिट्टियं सिचतपितिट्टितं भणाति ।।५४१२।।

> जे भिक्खू त्रारण्णगाणं 'वण्णंघाणं त्रडविजत्तासंपइ दिताणं त्रासणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पिडग्गाहेइ, पिडग्गाहेंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥१२॥

> जे भिक्खू त्रारण्णगाणं वर्णांधाणं त्रडविजत्तात्रो पिडनियत्ताणं त्रसणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पिडग्गाहेड, पिडग्गाहेंतं वा साइज्जिति ।।स्व०॥१३॥

श्ररणां गच्छंनीति श्रारण्गगा, वर्ण घावंतीति वण्णंघा, श्रारण्यं वणार्थाय घावंतीत्ययंः । तेसि जत्तापद्वियाणं जो ग्रसणादी गेण्हति जत्तापडिनियत्ताणं श्रसणादिसेसं खउरादि वा जो गेण्हति तस्स ग्राभादी दोसा, चउलहुं च पच्छितं ।

> तणकहहारगादी, श्रारण्ण वर्णंधगा उ विण्णेया । श्रहविं पविसंताणं, णियत्तमाणाण तत्तो य ॥५४१३॥

ग्रादिसद्दातो पुष्फफलमूलकंदादीणं, तेसि वण्णंघाणं ग्रडवि पविसंताणं जं संबलं पकतं, तत्तो णियत्ताणं जं किचि ³चुण्णादि। सेसं कंठं ॥५४१३॥

तण-कट्ट-पुष्फ-फल-मूल-कंद-पत्तादिहारगा चेव ।
पत्थयणं वच्चंता, करेंति पविसंति तस्सेसं ॥५४१४॥
तणादिहारगा म्रडवि पविसंता भ्रष्यणे पत्थयणं करेंति, सेसं उन्वरियं सिद्धं ।
अडवी पविसंताणं, श्रहवा तत्तो य पिंडिनियत्ताणं ।
जे भिक्ख असणादी, पिंडच्छते आणमादीणि ॥५४१५॥ कंठा

१ वणंवयाण । २ संपद्वियाणं इति जिनविजयसंपादित मूल पुस्तके । ३ गा० ५४१८ ।

इमे दोसा -

#### पच्छाकम्ममतिते, णियद्दमाणे वि वंधवा तेसि । अच्छिज्जा णु तदा सा, तद्दव्वे अण्णदव्वे य ॥५४१६॥

श्रडविपविसंतेणं जं संबलं कयं तं साधूण दातुं पच्छा श्रप्पणो श्रणं करेति । सिण्णयट्टाण वि ण घेत्तव्वं, तेसि वंधवा तद्वे श्रण्णदव्वे वा कतासा श्रच्छेजा । तद्वं चेव जं घरातो णीतं, श्रण्णदव्वं जं श्रडविए कंदच्चण्णादि उप्पज्जति ॥५४१६॥

पत्थयणं दाउं इमं करेति -

कम्मं कीतं पामिच्चियं च अच्छेज्ज अगहण दिगिछा। कंदादीण व घातं, करेंति पंचिदियाणं च ॥५४१७॥

श्रपणो ''कम्मं'' ति श्रणं करेंति, श्रप्पो वा किणाति, 'पामिच्चं'' ति उच्छिणं गेण्हिति, श्रणोसि वा श्रच्छिंदति, श्रह ण गेण्हित पत्थयणं तो दिगिचिति, छुहाए जं श्रणागाढादि परिताविज्जिति, श्रहवा – भुविखतो कंदादि गेण्हिति, श्रत्थ परित्ताणंतिणिणप्फण्णं।

ग्रधवा - भुक्खित्तो जं लावगतित्तिरादि घातिस्सति, परितावणादिणिष्फण्णं तिसु चरिमं।।५४१७।

श्ररण्णातो णिगगच्छमाणो जो गेण्हति तस्स इमे दोसा -

चुण्णखंडरादि दाउं, कप्पद्वग देह कोव जह गोवो। चडुण श्रणो व वए, खंडरादि वऽसंखंडे भोयी।।५४१८।।

चुण्णो बदरादियाण, खोरखिदरमादियाण खडरो, भत्तसेसं वा साघूण दाउं कव्पट्टिएहि पुत्तणतुभित्त-जगादिएहि प्रण्णेहि य तदासाए श्रच्छमाणेहि जातिज्जमाणा—"देह णे कंदे मूले चुण्णखडरभत्तसेसं वा", ते भणंति — "दिण्णा श्रम्हेहि साघूणं", एवं भणंते ते परुण्णा रुण्णं करेंताणि ताणि दद्ठूणं पदोसं गच्छेज्ज, जहा गोवो पिड-णिज्जु त्तीए। एतेसु वा चहुं तेसु श्रद्धवीसु श्रण्णं वा श्राणेति खडरादि "भोइ" ति भारिया तीए सह श्रसंखडं भवति, श्रंतरायदोसा य। जम्हा एवमादि दोसा तम्हा वणं पविसंताणं णिताण वा ण घेत्तव्वं ॥५४१८॥

भवे कारणं -

त्रसिवे त्रोमोयरिए, रायदुट्ठे भए व गेलणो । त्रद्धाण रोहए वा, जयणागहणं तु गीयत्थे ॥५४१६॥

जयण ति पणगपरिहाणीए जाहे चउलहुं पत्तो ताहे सावसेसं गेण्हंति ॥५४१६॥

जे भिक्ख् वसुराइयं त्रवसुराइयं वयइ, वयंतं वा साहिज्जित ॥स्व०॥१३॥

वसूणि रयणाणि, तेसु रातो वसुराती, ग्रधवा - राती दीष्तिमाभ्राजते वा शोभत इत्यर्थः, तं विवरीयं जो भणित तस्स चउलहुं।

इमा णिज्जुत्ती -

वसुमं ति व वसिमं ति व, वसित व वुसिमं व पज्जया चरणे। तेसु रतो वुसिराती, अवुसिम्मि रतो अवुसिराती ॥५४२०॥ वसु त्ति रयणा, ते दुविधा-दन्ते भावे य । दन्ते मणिरयणादिया, भावे णाणादिया । इह भाववसूहिं श्रिधिकारो । ताणि जम्स ग्रत्थि सो वसुमं ति भणाति ।

ग्रववा - इंदियाणि जस्स वसे वट्टंति सो वसिमं भण्गति ।

ग्रधवा - णाणदंसणचिरत्तेसु जो वसित णिच्वकालं सो वस (बुसिमं) ति रातिणिग्रो भण्मति ।

ग्रहवा – व्युत्सजित पापं ग्रन्यपदार्थान्यानं, चारित्रं वा वुनिमं ति वुच्चति । वसित वा चारित्ते वसुराती भणिति ।

ग्रहवा — "पञ्जया चरणे" ति एते चारितिष्ठियस्स पञ्जता एगद्विता इत्यर्थः । एम वुसिरादी भण्णति, पडिपवले प्रवृत्तिराती ॥५४२०॥

ग्रहवा -

बुसि संविग्गो भणितो, त्रबुसि ग्रसंविग्ग ते तु वोच्चत्थं । जे भिक्खु वएन्जा ही, सो पावति त्राणमादीणि ॥५४२१॥

कंठा । वोच्रत्यं ति वुसिरातियं ग्रवुसिरातितं भगति द्धा ॥५४२१॥

एत्य पढमं वुसिरातियं अवुसिरातियं भण्णति इमेहि कारणेहि -

रोसेण पडिणिवेसेण वा वि अकयन्तु मिच्छभावेणं। संतगुणे छाएत्ता, भासंति अगुण असंते उ ॥५४२२॥

कोइ कस्सित कारणे ग्रकारणे वा रुट्टो, पिडिनिवेसणं एसो पूर्तिःजइ ग्रहं ण पूइज्जािम, एवमादिविभास। । ग्रक्यण्णुयाए एनेण तस्म उवयारो कग्रो ताहे मा एयत्स पिंडिवयारो कायव्वो होहिइ त्ति, मिच्छाभावेणं मिच्छतेणं उद्दिण्णेणं । सेसं कंठं ।।५४२२।।

ग्रसंविग्गा संविग्गजणं इमेण ग्रालंवणेण हीलंति -

धीरपुरिसपरिहाणी, नाऊणं मंदधम्मिया केई। हीलंति विहरमाणं, संविग्गलणं ऋवुद्धीतो ॥५४२३॥

के पुण घीरपुरिसा ?, इमे -

केवल-मणोहि-चोद्स-द्स-णवपुन्वीहि विरहिए एण्हिं। सुद्धमसुद्धं चरणं, को जाणति कस्स भावं च ॥५४२४॥

एते संपद्दं णित्य, जित संपद्द एते होंतो तो जाणंता ग्रसीदंताणं चरणं सुद्धं इयरेसि ग्रसुद्धं, केविलमादिणो णाउं पिंडचोयंता पिच्छितं च जहारुहं देंता चितंति ग्रब्भतरगो वि एरिसो चेव भावो, ण य एगतेण वाहिरकरणजुत्तो ग्रभ्यंतरकरणयुक्तो भवति ।

कहं ? उच्यते -जेण विवजतो दीसति, जहा उदायिमारयस्स पसण्णचंदस्स य। वाहिर ग्रविसुद्धो वि भरहो विसुद्धो चेव।।५४२४।।

> वाहिरकरणेण समं, अव्भित्तरयं करेंति अमुणेता । णेगंता तं च भवे, विवन्जन्त्रो दिस्सते जेणं ॥५४२५॥

#### जित वा णिरतीचारा, हवेज्ज तव्विज्जिया य सुज्मेज्जा । ण य होंति णिरतिचारा, संघयणिवतीण दोव्वल्ला ॥५४२६॥

संपयकालं जित णिरितचारा हवेज, ग्रहवा – तव्विजया णाम ग्रोहिणाणादीहि विजिते जइ चिरत्तसुद्धी हवेज तो जुत्तं वत्तुं – इमे विसुद्धचरणा, इमे श्रविसुद्धचरणा। संवयणधितीण दुव्वलत्तणतो भ्य – पच्छित्तं करेंति ।।५४२६॥

> संघयण-धितिदुव्वलत्तणतो चेव इमं च श्रोसण्णा भणित – को वा तहा समत्थो, जह तेहि कयं तु धीरपुरिसेहिं। जहसत्ती पुण कीरति, [जहा] व्षाणा हवइ एवं ॥५४२०॥

धीरपुरिसा तित्यकरादी जहासत्तिए कीरति एवं भण्णमाणे दढा पद्दणा भवति, श्रनलियं च भविन जो एवं भणित । जो पुण श्रण्णहा वदित श्रण्णहा य करेति, तस्स सच्चपद्दण्णा ण भवित ॥५४२॥।

ग्रायरिग्रो भणति -

सन्वेसि एगचरणं, सरणं मोयावगं दुहसयाणं। मा रागदोसवसगा, ऋप्यणो सरणं पलीवेह ॥५४२८॥

सन्वेसि भवसिद्धियाणं चरणं च सरीरमाणसाणं दुक्खाण विमोक्खणकरं, तं तुब्भे सयं सीयमाणाः श्रप्पणो चिरत्तेण रागाणुगता उज्जयचरणाणं चरणदोसमावण्णा मा भणह — ''चरणं णित्य, मा जत्येय वसह तं चेय सरणं पलीवेह णासहेत्यर्थः'' ।।५४२८।।

किंच-

संतगुणणासणा खलु, परपरिवायो य होति य्रलियं च। धम्मे य त्रवहुमाणो, साहुपदोसे य संसारो ॥५४२६॥

चरणं णित्य त्ति एवं भणंतिहि <sup>3</sup>साघूहिं संतग्रुणणासो कतो भवति, पवयणस्स परिभवो कतो भवति, श्रालयवयणं च भवति, चरणधम्मे पलोविष्जंते चरणधम्मे य श्रवहुमाणो कतो भवति, साधूण य पदोसो कतो भवति, साधुपदोसे य णियमा संसारो बुह्वितो भवति ।।५४२६।।

किंच-

खय उवसम मीसं पि य, जिणकाले वि तिविहं भवे चरणं। मिस्सातो च्चिय पावति, खयउवसमं च णऽण्णत्तो ॥५४३०॥

तित्यकरकाले वि तिविहं,चारितं – खितयं उवसमियं खग्रीवसमियं च । तिम्म वि तित्यकरकाले मिस्सातो चेव चरित्तातो खितयं उवसमियं वा चरित्तं पावित, नान्यस्मात् । बहुतरा य चरित्तविसेसा खग्रीवसमभावे भवंति ॥५४३०॥

किं च तीर्थकाले वि -

श्रह्यारो वि हु चरणे, ठितस्स मिस्से ण दोसु इतरेसु । वत्थातुरदिहंता, पच्छित्तेणं स तु विसुज्सो ॥५४३१॥

१ ण य । (ताड़) । २ दढा, इति चूर्णो । ३ साधूणं, इत्यपि पाठः ।

"इयरेसु" ति खतिए उनसमिए य । जहा नत्यं खारादीहि सुज्कति, श्रातुरस्स ना रोगो निरेयणग्रोसहपग्रोगेहि सोहिज्जति, तथा साधुस्स मिस्सचरणादिग्रइयारो पिन्छतेणं सुज्कति ॥५४३१॥

जं च भिणयं - "ग्रतिसयरिहएहिं सुद्धासुद्धचरणं ण णज्जिति भावो"।

तत्य भण्णति -

दुविहं चेव पमाणं, पच्चक्खं चेव तह परोक्खं च । श्रोधाति तिहा पढमं, श्रणुमाणोवम्मसुत्तितरं ॥५४३२॥

श्रीहि मणपण्जव केवलं च एयं तिविद्यं पच्चक्खं । घूमादिग्नज्ञानमनुमानं । यथा गौस्तथा गवय ग्रीपम्यं । सुत्तमिति श्रागमः । इयरंति एयं तिविद्यं परोक्खं ॥५४३२॥

> सुद्धमसुद्धं चरणं, जहा उ जाणंति ख्रोहिणाणादी । ज्ञागारेहि मणं पि व, जाणंति तहेतरा भावं ॥५४३३॥

पुट्यद्वं कंठं । जहा परस्स भमुहणेत्त (भमुहाणण) वाहिरागारेहि ग्रंतरगतो मणो णज्जित तहा ''इयर'' त्ति परोक्खणाणी ग्रालोयणाविहाणं सोउं पुट्यावरवाहियाहि गिराहि ग्राचरणेहि य जाणंति चित्तं सुद्वासुद्वं भावं च सुद्वेतरं ॥५४३३॥

चोदगाह - "जइ ग्रागारेण भावो णज्जित तो उदातिमारिदणं कि ण णातो ?"

ग्राचार्याह -

कामं जिणपचक्खो, गूढाचाराण दुम्मणो भावो । तहऽवि य परोक्खसुद्धी, जुत्तस्स व पण्णवीसाए ॥५४३४॥

कामिति श्रनुमितार्थे । जइ वि जे उदायिमारगादि गूढायारा तेसि छउमत्येणं दुवलं उवलव्भिति भावो, सो जिणाणं पुण पच्चक्लो, तहावि परोक्खणाणी स्नागमाणुसारेण चरित्तसुद्धि करेंति चेव ।

कहं ?, उच्यते - "जुत्तस्स व" ति जहा युत्तोवउत्तो "मीसजायज्कोयरो एगो" ति पण्णरस उग्गमदोसा, दस एसणादोसा, एते पण्णृतीसं जहासुयाणुसारेण सोहंतो चरणं सोहेति, तहा सुत्ताणुसारेण पच्छितं देंतो करेंतो य चरित्तं सोघेति ॥४४३४॥

**अणुज्ञतचरणो इमेहि कज्जेहि होज्ञ** –

होज्ज हु वसणप्पत्तो, सरीरदोव्यल्लताए असमत्थो । चरण-करणे असुद्धे, सुद्धं मर्ग्गं परूवेज्जा ॥५४३५॥

वसणं ग्रावती मज्जगीतादितं वा, ैतिम्म ण उज्जमित, ग्रहवा – सरीरदुव्वलत्तणतो ग्रसमत्थो सज्भायपितिहिलादिकिरियं काउं श्रकप्पियादिपितिहेलं च । ग्रघवा – सरीरदोव्वला ग्रसमत्था ग्रदृढधम्मा एवमादिकारणेहि चरणकरणं से ग्रविसुद्धं, तहावि श्रप्पाणं गरिहंतो सुद्धं साहुमग्गं परूवेंतो ग्राराघगो भवति ।।५४३५॥

१ तेण, इत्यवि पाठ: ।

इमो चेव ग्रत्थो भण्णति -

त्रोसण्णो वि विहारे, कम्मं सिढिलेति सुलभवोही य । चरणकरणं विसुद्धं, उववृहेंतो परूवेंतो ॥५४३६॥

कंठ्या । जो पुण श्रोसण्णो होउं श्रोसण्णमग्गं उवबूहइ, सुद्धं नरणकरणमग्गं गूहित इमेहिकारणेहि । इमं च से दुह्नभवोहिश्रत्तं फलं —

परियायपूयहेतुं, श्रोसण्णाणं च श्राणुवत्तीए । चरणकरणं णिगृहति, तं दुल्लभवोहियं जाणे ॥५४३७॥ कंट्या।

ग्रहवा -

गुणसयसहस्सकलियं, गुणुत्तरतरं च श्रभिलसंताणं। चरणकरणाभिलासी, गुणुत्तरतरं तु सो लहति ॥५४३८॥

गुणाणं सतं गुणसतं, गुणसयाणं सहस्सा गुणसयसहस्सा, छंदीभंगभया सकारस्स हुस्सता कता, ते य श्रहारससीलंगसहस्सा, तेहिं कलियं जुत्तं संखियं वा । कि तं ?, चारित्तं जो तं पसंसति । कि च गुणक्चासी उत्तरं च गुणोत्तरं, श्रधवा — श्रन्येऽपि गुणाः सन्ति क्षमादयस्तेषां उत्तरं तं च गुणोत्तरं सरागचारित्तं, गुणुत्तरतरं पुण श्रहक्खायं चारित्तं भण्णिति, तं च जे श्रभिलसंति, ते उज्जयचरणा इत्यथः । ते य उवदूहते जो श्रोसण्णो श्रप्पणा य उज्जयचरणो होहति चरणकरणाभिलापी भण्णित स एवंवादी गुण्तरतरं लभित श्रहक्खाय-चारित्रमित्यर्थः । श्रहवा — गुणुत्तरं भवत्थकेवलिसुहं, गुणुत्तरतरं पुण मोक्खसुहं भण्णित, तं लभित ॥५४३८॥

जो पुणोसण्णो —

जिणवयणभासितेणं, गुणुत्तरतरं तु सो वियाणिता । चरणकरणाभिषाती, गुणुत्तरतरं तु सो हणति ॥५४३६॥

गुणुत्तरतरं चारित्रं साधू वा ग्रप्पणा य चरणकरणोवधाते वट्टति । ग्रहवा — चरणकरणस्स जत्ताण वा निदापरोवधायं करेइ, स एवंबादी गुणुत्तरं वा चारित्रं मोक्खसुहं वा हणति ण लब्भइ ति, जेण सो दीहसंसारित्तणं णिव्यत्तेति ।।५४३६।।

जो ग्रीसण्णं ग्रोसण्णमग्गं वा उववूह्ति -

सो होती पिंडणीतो, पंचण्हं अप्पणो अहितिओ य । सुहसीलवियत्ताणं, नाणे चरणे य मोक्खे य ॥५४४०॥

पंच पासत्यादि सुहसीला विहारिलगा स्रोधाविउकामा स्रवियत्ता स्रगीयत्या णाणचरणमो स्वरस य एतेसि सब्वेसि पडिणीतो भवति ।।५४४०।।

इमेहि पुण कारणेहि ग्रोसण्णं ग्रोसण्णमग्गं वा उववूहेका -

वितियपद्मणप्पज्मे, वएज्जं त्रविकोविए वि त्रप्पज्मे । जाणंते वा वि पुणो, भयसा तन्वाति गच्छद्वा ॥५४४१॥ राया सिय श्रोसणाणुवत्तियो भया भणेज्जा। तन्वादि त्ति किश्चंद् वादी द्रूयात् – "तपिश्वनं श्रतपिश्वनं श्रुवतः पापं भवतीति नः प्रतिज्ञा", तत्प्रतिघातकरणे बुसिरातियं श्रवुसिरातियं भणेज्ज, दुन्भिक्खादिसु वा श्रोसण्णभाविएसु खेतेसु श्रच्छंतो श्रोसण्णाणुवत्तियो गच्छपरिपालणहा भणेज्ज ॥५४४१॥

जे भिक्ख् अग्रुसिराइयं वुसिराइयं वयइ, वयंतं वा सातिज्जति ।। स्०।। १४।।

एमेव वितियक्षत्ते, अन्नुसीरातिं वएज्ज न्नुसिरातिं ।

कह पुण वएज्ज सोऊण अन्नुसिरातिं तु न्नुसिरातिं ।। ५४४२।। कंठ।

एगचरिं मन्नंता, सयं च तेसु य पदेसु वहंता ।

सगदोसळायणहा, केइ पसंसंति णिद्धम्मे ।। ५४४३।।

कोइ पासत्यादीणं एगचारियं भण्णति — ''एस सुंदरो, एयस्स एगागिणो ण केणइ सह रागदोसा उप्पर्जाति", सो वि ग्रप्पणा गच्छपंजरभग्गो तिम्म चेव ठाणे वट्टति, सो य ग्रप्पणिज्जदोसे छाएउकामो तं पासत्यादि एगचारि णिद्धम्मं पससित ।।१४४३।।

इमं च भणति -

दुक्करयं खु जहुत्तं, जहुत्तवादुद्वियावि सीदंति । एस नितिश्रो हु मग्गो, जहसत्तीए चरणमुद्धी ॥५४४४॥<sup>इंडा</sup>

एवं भणंते इमे दोसा -

अन्मक्खाणं णिस्संकया य अस्संजमंमि य थिरतं । अप्पा सो अवि चत्तो, अवण्णवातो य तित्थस्स ॥५४४५॥

श्रसंतभावुटमावणं ग्रव्भवखाणं, ग्रव्हुसिरातियं व्रुसिरातियं भणित, सो य सीतंतो पसंसिडजमाणे णिस्संको भवित, मंदधम्माण वि श्रसंजमे थिरीकरणं करेति, श्रण्णं च उम्मग्गपसंसणाते श्रप्णो य उम्मग्गपिट्ठितो चत्तो, तित्थस्स य श्रन्यपदार्थेन श्रवणंवादः कृतो भवित ॥१४४१॥

किंच -

जो जत्थ होइ भग्गो, श्रोवासं सो परस्स श्रविदंतो । गंतुं तत्थऽचएंतो, इमं पहाणं ति घोसेति ॥५४४६॥ श्रद्धाणगिंदद्वेतेण श्रोसण्णो जवसंघारेयन्त्रो, सेसं कठ ॥५४४६॥

किंच-

पुन्वगयकालियसुए, संतासंतिहिं केइ खोमेति। श्रोसण्णचरणकरणा, इमं पहाणं ति घोसेति॥५४४७॥

पुन्नगयकालियसुयिनबंघपच्चयतो सीदिति, तत्य कालियसुते इमेरिसो ग्रालावगो – "वहुमोहो वि य णं पुन्वं विहरेत्ता पच्छा संबुडे कालं करेज्जा, कि ग्राराहए विराहए? गोयमा ! ग्राराहए, णो विराहए"। (\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*) एवं पुन्वगए वि जे के वि मालावगा ते उच्चरिता। परं खोभंति, म्रप्पणा खोभंति – सोदंतीत्यर्थः। ते य म्रोसण्णचरणकरणा "इमं" ति म्रप्पणो चरियं पहाणं घोसेंति ॥ १४४७॥

इमेसि पुरतो -

श्रवहुस्सुए श्रगीयत्थे, तरुणे मंदधम्मिए। परियारपूयहेऊ, सम्मोहेउं निरुंभंति ॥५४४८॥

जेणं ग्रायारपगप्पो ण भातितो एस भवहुस्सुतो, जेण भ्रावस्सगादियाणं ग्रत्थो ण सुतो सो भ्रगीयत्थो, सोलसविरसाण ग्राढवेत् जाव न चत्तालीसविरसो एस तरुणो, ग्रसंविग्गो मंदधम्मो, एते पुरिसे विपरिणामेति, ग्रप्पणो परिवारहेउ, एतेहि य परिवारितो लोयस्स पूर्याण्डजो होहं, कालियिदिद्विवाए भिणतेहि, ग्रहवा — श्रभणिएहि वा सम्मोहेउं ग्रप्पणो पासे णिरुंभित — धरतीत्यथं: । ग्रधवा — जो एवं पण्णवेति सो चेव ग्रवहुस्सुग्रो ग्रगीयत्थो वा तरुणो मंदधम्मो वा । सेसं कंठं ।।५४४६।।

जत्तो चुतो विहारा, तं चेव पसंसए सुलभवोही। श्रोसण्णविहारं पुण, पसंसए दीहसंसारी ॥५४४६॥

जत्तो चुतो विहारा, संविग्गविहारातो चुत्रो तं पसंसित जो सो सुलभवोधी । जो पुण श्रीसण्ण-विहारं पसंसित सो दीहसंसारी भवति ॥५४४६॥

> वितियपदमणप्पज्मे, वएज्ज श्रविकोविए व श्रप्पज्मे । जाणंते वा वि पुणो, भयसा तन्त्रादिगच्छद्वा ॥५४५०॥ पूर्ववत्

जे भिक्ख् बुसिरातियगणातो ऋबुसिराइयं गणं संकमइ, संकमंतंवा साइज्जइ ॥१४॥

बुसिरातियागणातो, जे भिक्ख् संकमे अबुसिराति । बुसिरातिया बुसिं वा, सो पावति आणमादीणि ॥५४५१॥

वुसिरातियातो वुसिराइयं च उभंगो कायव्वो । च उत्यभंगो ग्रवत्यु । तितयभंगे ग्रणुण्णा । पढम-भितिएसु संकमो पिडसिद्धो । पढमे संकमंतस्स मासलहुं । वितिए च उलहुं ।

चोदगाह - "जुत्तं वितिए पडिसेहो, पढमभंगे कि पडिसेहो" ?

श्राचार्याह - तत्य णिक्कारणे पिंडसेहो, कारणे पुणो पढमभंगे उवसंपदं करेति ॥ ४४४१॥

सा य उवसंपया कालं पडुच्च तिविहा इमा -

छम्मासे उवसंपद, जहण्ण वारससमा उ मिन्सिमिया। त्र्यावकहा उक्कोसे, पिडच्छसीसे तु जाजीवं।।५४५२।।

जवसंपदा तिविहा - जहण्या मिल्समा जनकोसा। जहण्या छम्मासे, मिल्समा चारसवरिसे, जनकोसा जावज्जीवं। एवं पिंडच्छगस्स सीसस्स एगिवहो चेव जावज्जीवं ग्रायरिग्रो ण मोत्तव्त्रो ॥१४४१२॥

छम्मासे श्रपूरेंतो, गुरुगा वारससमा चउलहुगा । तेण परं मासियं तू , भणित्तं पुण श्रारतो कज्जे ॥५४५३॥ जेण पढिच्छोणं छम्मासिया उवसंपया कया सो जति छम्मासे श्रपूरिता जाति तस्स चउगुरुगा । जेण वारसवरिसा कया ते श्रपूरित्ता जाइ चउलहूं । जेण जावज्जीवं उवसंपदा कता सो जाइ तस्स मासलहुं । छण्हं मासाणं परेण णिवकारणे गच्छंतस्स मासलहुं ।

जेण वारससमा उत्रसंपदा कया तस्स वि छम्मासे श्रपूरेंतस्स चउग्रुरुगा चेव । वारससमातो परेण णिक्कारणे मासलहुं ।

जेण जावज्जीवोवसंपया कया तस्स छम्मासे श्रपूरेंतस्स चरुगुरुगा चेव, तस्सेव वारससमाग्रो चरुलहुगा ॥ ४४५३॥ एस सोही गच्छतो णितस्स भणितो ।

गच्छे पुण वसंतस्स इमे गुणा -

भीतावासो रतीधम्मे, श्रणायतणवन्जणं । णिगाहो य कसायाणं, एयं घीराण सासणं ॥५४५४॥

"भीतावासो" त्ति ग्रस्य व्याख्या -

त्र्यायिरयादीणं भया, पिन्छत्तभया ण सेवति त्र्यकन्जं । वेयावन्चऽन्भयणेसु सन्जते तदुवयोगेणं ॥५८५५॥ कंटा

पुन्वद्धं कंठं। २रतीधम्मे अस्य व्याख्या -

"वेयावच्च" पच्छद्धं । ग्रायरियादीणं वेयावच्चं करेति । ग्रज्मयणं ति सज्मायं करेति । तदुवग्रोगो सुत्तत्थोवग्रोगो, तेण सुत्तत्थोवग्रोगेण वेयावच्चजमयणेसु रज्जित – र्रात करेइ ति वृत्तं भवइ ।

ग्रहवा - तदुवग्रोगो ग्रप्पणो ग्रायरियादीहि य भणमाणो वेयावच्चज्यत्यणादिसु रज्जति।।१४५५॥ "अग्रणायतणवज्जण" ति ग्रस्य व्याख्या -

एगो इत्थीगम्मो, तेणादिभया य <sup>४</sup>त्रान्लियपगारे । कोहादी व उदिण्णे, परिणिच्वावेति से त्राण्णे ॥५४५६॥ <sup>कंठा</sup>

"'कसायणिग्गहो" ग्रस्य व्याख्या – कोहादी पच्छढं। गच्छवासे वसंतस्स ग्रणो य ग्रायरियादी पिरणिव्वार्वेति सकसाए। गच्छवासे वसंतेण एयं वीरसासणे धीर-सासणे वा जं भणियं तं ग्राराहियं भवति।।५४५६।।

इमे य ग्रण्णे गच्छवासे वसंतस्स गुणा -

णाणस्स होइ भागी, थिरयरतो दंसणे चरित्ते य । घण्णा त्र्यावकहाए, गुरुकुलवासं न मुंचंति ॥५४५७॥

जम्हा गच्छवासे वसंतस्स एवमादी गुणा तम्हा णिक्कारणे संविग्गेण संविग्गेसु वि संकमी ण कायव्वी ॥१४४७॥

कारणे पुण करेज्ज ते य इमे कारणा -

णाणह दंसणहा, चरितहा एवमाइसंकमणं। संमोगहा व पुणो, आयरियहा व णातच्यं ॥५४५८॥

५ गा० ५४१४। २ गा० ५४१४। ३ गा० ५४५४। ४ श्रल्लियागारे, इत्यपि पाटः। ५ गा० ५४५४।

णाणट्ट ति ग्रस्य व्याख्या -

#### सुत्तस्स व अत्थस्स व, उभयस्स व कारणा तु संकमणं। वीसन्जियस्स गमणं, भीत्रो य णियत्तई कोई ॥५५५६॥

पुन्वद्धं कंठं । तेण श्रप्पणो श्रायरियाणं जं सुत्तं श्रित्यं तं गहियं, श्रित्यं य से सत्ती श्रणां पि घेत्ं, ताहे जत्य श्रित्यं श्रिष्टिंगसुत्तं संविग्गेसु तत्य संकमइ विसण्जितो श्रायरिएणं, श्रविसण्जिएण ण गंतव्वं । श्रह् गच्छिति तो चउलहुगा । विसण्जितो य इमे पदे श्रायरेज्जा-जइ तेसि श्रायरियाणं कक्खडचिर्यं सोउं कोति भीश्रो णियत्तेज्ज तो पणगं ॥१४४६॥

चितेंतो वह्गादी, गामे वा संखडी अपिडसेहो। सीसपिडच्छिग परिसा, पिसुगादायरियपेसिविओ। १५४६०॥ पणगं च मिण्णमासो, मासो लहुगो य सेसए इमं तु। संखिड सेह गुरुगा, पेसिविओमि ति मासगुरुं। १५४६१॥ पिडसेहगस्स लहुगा, परिसिन्ले छ त्तु चिरमओ सुद्धो। तेसि पि होति लहुगा, जं वाऽऽभव्यं तु ण लमंति। १५४६२॥

एतेसि तिण्ह वि गाहाणं प्रत्यो सह पिन्छत्तेण भण्गति -

चितेति-कि वच्चामि ण वच्चामि तत्य श्रण्णत्य वा चितेति भिण्णमासी (पणगं) । वच्चंतो वा वहयादिसु 'पिडवज्जति, दिधिखीरहा उव्वत्तित वा मासलहुं । श्रादिसद्दातो सण्णीसु वा दाणसङ्देसु भद्देसु वा दीहं वा गोयरं करेज्ज, श्रप्यत्तं वा देसकालं पिडच्छेज्ज, खद्धादाणियगामे वा पिडवज्जित सव्वेसेतेसु पत्तेयं मासलहुं ।

संखडीए वा पडिवज्जित चउगुरुगा, पडिसेवगस्स वा पासे ग्रंतरा चिट्ठेज्ज तत्थ य तेसि पविसंताणं चउलहुगा, सेहेण सह चउगुरुगा, गहिग्रोवकरणउवधिणिष्फणां।

पिंडसेहगस्स पिंडसेहत्तणं करेंतस्स चउलहुं, सेहट्ठा करेंतस्स चउग्रुरुगा ।

"सीसपडिच्छए" ति सो पडिसेहगो सीसपडिच्छए वावारेति तम्मि ग्रागते णिउणं रमुत्तं पुच्छेज्ज, परिसिल्लस्स वा पासे ग्रंतरा पविसेज्जा तेसि तत्थ चउलहुगा, सह सेहेण चउग्रुरुगा, उवकरणे उविहिणिप्फणां। परिसिल्लत्तणं करॅतस्स ग्रप्पणो छल्लहुगा। पिसुया मंकुणाण वा भया णियत्तति, ग्रण्गतो वा गच्छिति मासलहुं।

ग्रह्वा — तत्य संपत्तो भणाइ ''मायरिएणाहं तुज्भ समीवं ग्रमुगसुत्तत्यणिमित्तं पेसविग्रो'', एवं भणंतस्स चउगुरुं। ''चरिमो'' ति जो भणित — ''म्रहं ग्रायरियविसज्जितो तुज्भ समीवमागतो'' सो सुद्धो। ''तेसि पि होति लहुगो'' ति ग्रणां ग्रभिघारेजं ग्रणां वदंतस्स चउलहुं, पडिच्छंतस्स वि चउलहुं, जंच सचित्ताचित्तं कि चि तं तेण लमंति, जत्य पटुवितो जो <sup>3</sup>पुन्तवारिजं तस्स तं ग्राभव्वं ॥५४६२॥

एयं चेव ग्रत्यं सिद्धसेणखमासमणो वक्खाणेति ।

१ ""वज्भति इत्यपि पाठः । २ सुतत्यं करेज्ज । ३ पुन्वमभिधारिग्री ।

"भीग्रो णियत्तइ" ति ग्रस्य न्यास्या -संसाहगस्स सोतुं, पिंडपंथियमाइयस्स वा भीत्रो ! त्राचरणा तत्थ खरा, सर्यं च नाउं पिंडनियत्तो ॥५४६३॥

संसाहग अणुवच्चगो । सेसं कंठ्यं ।

"र्वितेतो" ति ग्रस्य व्याख्या -

पुट्यं चितेयव्यं, णिग्गतो चितेति कि णु हु करेमि । वच्चामि णियत्तामि व, तिहं च ऋण्णत्थ वा गच्छे ॥५४६४॥ जाव ण णिगाच्छंति श्रायरियं वा ण पुच्छंति ताव सुचितियं कायव्यं, सेसं कंठं ॥५४६४॥ "वइयगामसंखडिमादिसु" इमा व्याख्या –

> उच्चत्तणमप्पत्ते, लहुगो खद्धे भ्रत्तम्मि होंति चउलहुगा । निसद्व सुवण्ण लहुगो, संखडि गुरुगा य जं चऽण्णं ॥५४६५॥

पंथातो वह्यमादिग्रो उन्वत्तति। भ्रप्पत्तं वा वेलं पडिक्खिति। ''जं चऽण्णं'' ति संखडीए हत्येण हत्ये संघट्टियपुट्वे, पाएणं वा पाए भ्रक्कंतपुट्वे, सीसेण वा सीसे ग्राउडियपुट्वे संजमिवराहणा वा भाषणभंगो वा भवति । सेसं गतार्थं कंट्यं ॥५४६५॥

इदाणि "४पडिसेह सीसपडिच्छग" ग्रस्य व्याख्या -

अमुगत्थऽमुत्रो वन्चित, मेहावी तस्स कहुणहाए। अण्णगामे पंथे, उवस्सए वा वि वावारे ॥५४६६॥ अभिलावसुद्धपुन्छा, रोलेणं मा हु ते विणासेज्जा। इति कहुं ते लहुगा, जित सेहद्वाए तो गुरुगा ॥५४६७॥ अक्खर-वंजणसुद्धं, मं पुन्छह तिम्म आगए संते। घोसेहि य परिसुद्धं, पुन्छह णिउणे य सुत्तत्थे ॥५४६०॥

को ति आयरिय्रो विसुद्धसुत्तत्यो फुडवियडवंजणाभिलावी अपिडसेघितो वि पिडसेहगो चेव भावतो लब्भित, तेण य सुयं जहा अमुगत्य अमुगो साहू मेधावी, अमुगसुत्तिणिमित्तं गच्छित, तेणिव चितियं मा मं अतिक्कमेउं, तस्स कड्डणद्वाए ''उड्डावणकं करेति, उविरिएण अण्णगामेण गच्छेतस्स पंथे वा अप्पणो वा उवस्सए सीसे पिडच्छए य वावारेति, जिण्णिमित्तं सो वच्चित तिम्म आगते – "तं तुव्मे पिरयट्टेह, अहिलावसुद्धं अत्यं च गुणेज्जह, अत्यं च से पुच्छिज्जह, ते एवं णिक्काएति, पुणो पुणो मा ते रोलेणं विणासेजह ति, अर्णा पि सुयं अक्करवंजणघोससुद्धं पढेज्जह, तिम्म आगते अण्णं पि णिजणे सुत्तत्थे पुच्छिज्जह" एवं कड्डिए चडलहुं, सेहट्ठा कड्डिए चडगुरुं ।।५४६६।। पिवसंतस्स वि एवं चेव ।

१ गा० ५४५६ । २ गा० ५४६० । ३ गा० ५४६० । ४ गा० ५४६० । ५ आकर्षणं ।

इदाणि १परिसिल्लस्स व्याख्या -

पाउतमपाउता घट्ट मङ्घ लोय खुर विविह्वेसधरा । परिसिल्लस्स तु परिसा, थिलए व ण किंचि वारेति ॥५४६६॥ तत्थ पवेसे लहुगा, सिचते चउगुरुं च नायव्वं । उविहिणिप्फणां पि य, श्रचित्त देंते य गिण्हंते ॥५४७०॥

परिसिल्लो सन्त्रस्स संविग्गासंविग्गस्स परिसणिमित्तं संगहं करेति । घट्ठा फेणादिणा जंघाग्रो, तेल्लेण केसे सरीरं वा मट्ठेति, थलि त्ति देवद्रोणी । सेसं कंठं ॥५४७०॥

इदाणि "विसुत गुरुहिं पेसितो मि" त्ति एतेसिं व्याख्या -

हिंकुण-पिसुगादि तहिं, सीउं नातुं व सन्नियत्तंते। त्रामुग सुतत्थनिमित्ते, तुज्मंति गुरूहि पेसवितो ॥५४७१॥ कंठचा

चोदगाह - "गुरूहिं पेसिग्रो मि ति मणंतस्स को दोसो" ?

ग्राचार्याह -

ञ्चाणाए जिणवराणं, न हु विलयतरा उ ञ्चायरियञ्चाणा । जिणञ्चाणाए परिभवो, एवं गन्वो ञ्चविणञ्चो य ॥५४७२॥

. जिणिदेहि चेव मणियं णिद्दोसो विधिमागतो पिडिच्छियन्त्रो त्ति, णो ग्रायरियाणुवत्तीए पिडिच्छियन्त्रो, जिणाणा य पराभविता भवति, पेसंतस्स उवस्ंगज्जंतस्स पिडिच्छितस्स वि तिण्हि वि गन्त्रो भवति, तित्यकराणं सुयस्स य ग्रविणग्रो कग्रो भवति ॥१४४७२॥

जो जं ग्रभिधारेउं पिट्ठतो तत्थ जो ग्रन्चासंगेण गतो सो सुद्धो – ग्रणां ग्रभिधारेतुं, पिडसेह पिरसिन्ल ग्रणां वा । पविसेते कुलातिगुरू, सिचतादिं च से हातुं ॥५४७३॥

जो पुण म्रण्णं मिघारे अपिडिसेहगस्स पिडिसेहगस्स परिसिल्लस्स भण्णस्स वा पासे पिवसित पच्छा कुलगणसंघथेरेहि णातो तो जं देण सिचताचित्तादि ठवणीयं तं से हर्रति ॥१४७३॥

> ते दोवुवालिभत्ता, श्रिभधारिज्जंति देंति तं थेरा । घट्टण वियारणं ति य, पुच्छा विष्फालणेगद्वा ॥५४७४॥

कीस तुमं श्रणां श्रभिघारेता एत्य ठितो जेण य पिंडिच्छतो ? सो वि भणाति – "³ कि ते एस पिंडिच्छितो ?" तं सिचत्तादिगं थेरा जो पुन्वग्रभिघारितो तस्स विसज्जंति । सेसं कंठं ॥१४७४॥

> घट्टेडं सचित्तं, एसा त्रारोवणा य त्रविहीए। वितियपद्मसंविग्गे, जयणाए कयम्मि तो सुद्धो ॥५४७५॥

गा० ५४६२। २ गा० ५४६०। ३ कीस, इत्यपि पाठः ।

"घट्टण" ति पुच्छा, जइ निक्कारणे तत्य ठितो तो सचित्तादी हरेजज, पच्छितं च से अविधिपदे दिज्जित, णिक्कारणे ति वृत्तं भवति ।

पडिसेहगस्स ग्रववाग्रो भण्णति - "वितियपद" पच्छदं। जं सो ग्रभिवारेति सो ग्रसंविगे ताहे जयणाए पडिसेहं करेंति।

का जयणा ?, पढमं सब्वेहि भणावेति, मा तत्य वश्चाहि, पच्छा ग्रप्पणो वि भणावेज्ज, पुब्बुत्तेण वा सीसपिडच्छगवावारणपयोगेण घरेज्जा, ण दोसो । एवं करेंतो कारणे शुज्भिति, णवरं – जं तत्य सिवत्तावित्तं सच्वं पुट्याभिद्यारियस्स पयट्टेयर्व्य ।।५४७५।।

इदमेवत्यं भण्णति -

त्रिभिधारेंते पासत्थमादिणो तं च जइ सुतं त्रित्थि । जे त्र पिंसेहदोसा, ते कुव्वंता हि णिदोसो ॥५४७६॥

जं सो सुतं ग्रमिलसति, जइ सुतं ग्रत्यि तो पिडसेहत्तणं करेंतस्स वि जे दोसा भणिया ते ण भवंति ॥५४७६॥

> जं पुण सिचतादी, तं तेसिं देंति ण वि सयं गेण्हे । वितियं वित्तृण पेसे, जावतियं वा असंथरणे ॥५४७७॥

पुट्यद्धं कंठं। जं वत्यादिगं श्रवित्तं तं कारणे श्रप्पणा विसूर्रेतो श्रिसवादिकारणेहि श्रणां श्रवभंतो ण प्रेसेति जावृतियं उवउज्जिति, जेण श्रसंथरणं वा तावितयं गेण्हति, सेसं विसज्जेति, श्रह्वा – सन्वं पि ण विसज्जेति ॥१४४७॥

कारणे इमो सचित्तस्स ग्रववातो -

णाऊण य वोच्छेयं, पुच्वगए कालियाणुत्र्योगे य । सयमेव दिसावंधं, करेज्ज तेसि ण पेसेज्जा ।।५४७८॥

जो तेण सेहो श्राणितो सो परममेहाबी, श्रप्पणो गच्छे णित्य को वि श्रायरियपदजोग्गो, जंच से पुम्बगतं कालियसुयं च तस्स गाहगो णित्य, ताहे तेसि वोच्छेदं जाणिकणं तं सेहं श्रप्पणो सीसं णिवंघइ, ण पुम्बाभिघारियस्स पट्टवेइ ॥५४७८॥

इदाणि परिसिल्ले ग्रववादो भण्णति -

त्रसहात्रो परिसिन्लत्तणं पि कुन्जा उ मंद्धम्मेसु । पप्प व काल-ऽद्धाणे, सिचतादी वि गिण्हेन्जा ॥५४७६॥

श्रसहायो श्रायरियो पलिसिल्लत्तणं पि करेइ, तं संविग्गं श्रसंविग्गं वा सहायं गेण्हति । सिस्सा वा मंदघम्मा गुरुस्स वावारं ण वहंति, ताहे श्रण्णं सहायं गेण्हति । सङ्गा वा मंदघम्मा गुरुणो जोग्गं ण देंति ताहे लद्धिसंपण्णं परिगेण्हति । दुविभवखादिकाले वा श्रद्धाणं वा पविसंतो – एवमादिकारणेहि परितिल्लत्तणं करेंतो सुद्धो। सचित्ताचित्तं पुण पेसेति ण पेसेति वा, पुव्वभणियकारणेहि ॥४४७६॥

जो सो ग्रभिधारेंतो वच्चित तस्स ग्रववादो भण्णति -

त्रसिवादिकारणेहिं, कालगतं वा वि सो व्व इतरो तु । पिंडसेहे परिसिल्ले, ऋणां व विसिज्ज वितियपदे ।।५४८०।।

जत्य गंतुकामो तत्य ग्रसिवं ग्रंतरा वा, ग्रह्वा — जो ग्रिमधारितो ग्रायरिग्रो सो कालगतो, ''इयरो'' त्ति जो सो पहावितो साधू पडिसेहगपरिसिल्ले ग्रण्णस्स वा ग्रायरियस्स पासं पविसेज्ज, वितियपदेण ण दोसो ।।४४८०।। एयं ग्रविसेसित्तं भणियं।

इमं भ्याभव्वाणाभव्वं विसेसियं भण्णति -

वच्चंतो वि य दुविहो, वत्तमवत्तस्स मग्गणा होति । वत्तम्मि खेत्तवज्जं, अञ्वत्तेणं पि तं जाव ॥५४८१॥

पुन्वद्धस्स इमा विभासा -सुत्र श्रव्वत्तो श्रगीश्रो,

सुत्र श्रन्वत्तो श्रगीश्रो, वएण जो सोलसण्ह श्रारेणं। तन्त्रिवरीतो वत्तो, वत्तमवत्ते च चउमंगो॥४४८२॥

सुएण वि ग्रन्वत्तो वएण वि ग्रन्वत्तो चउभंगो कायन्त्रो। सुएण ग्रगीयो ग्रन्वत्तो। वएण जो सोलसण्हं वासाणं ग्रारतो । तन्त्रिवरीतो वत्तो जाणियन्त्रो। सो पुण वन्त्रंतो ससहाग्रो वच्चित श्रसहाग्रो वा ॥४४८२॥

> वत्तस्स वि दायन्वो, पहुप्पमाणे सहास्रो किम्र इतरे । खेत्तविवन्नं स्रन्वंतिएसु नं लन्भति पुरिन्ले ॥५४८३॥

श्रायरिएण पहुष्पमाणेसु साहुसु वत्तस्स वि सहाग्री दायव्त्रो ग्रवस्सं, किमंग पुण ग्रवत्ते ।

"वत्तिम्म खेत्तवज्जिम्म" ग्रस्य व्याख्या – "खेत्तिववज्जं" पच्छद्धं । वतो ग्रव्यत्तो वा ग्रव्वंतिया से सहाया तेणेव सह गंतुकामो परखेतं मोत्तुं जं सो य लब्मिति तं सव्वं पुरिमस्स ग्रभिघारेंतस्स ग्राभवति, परखेते जं पुण लद्धं तं खेत्तियस्स ग्राभवति ॥१४८३॥

> जित णेतु एतुमाणा, जं ते मिगिल्ल वत्तपुरिमस्स । नियमऽन्यत्तसहात्रो, णेउ णियत्तति जं सो य ॥५४८४॥

श्रह ते सहाया तं णेउं पराणेता पडियागंतुकामा जं ते सहाया लब्भंति तं मिणल्लस्स श्रप्पणिञ श्रायरियस्स श्राभवति । सो पुण वच्चंतो श्रप्पणा जित वत्तो तो जं सो लब्भित तं पुरिमस्स श्रभिधारिज्जंतस्स देति । "अग्रव्वत्तेणं पि जाव" त्ति श्रस्य व्याख्या — श्रव्वत्तो पुण नियमा ससहायो भवति, तस्स सहाया जे ते य णेतुं णियत्ति उकामो जं सो ते य लभंति तं सन्वं पुव्विल्लायरियस्स श्राभवति ॥५४८४॥

वितियं श्रपहुष्पंते, ण देज्ज वत्तस्स सो सहाय्रो तु । वहयाइ श्रपिडविज्भंतगस्स उवही विसुद्धो उ ॥५४८५॥ वितिय त्ति भ्रववादतो, भ्रायरिम्रो भ्रपहुप्पंतेमु सहायं न देज्जा, सो य भ्रप्पणा सुय-वएमु वत्तो, तस्स वइगादिमु भ्रप्पडिवज्जंतस्स उवहीए वाघातो ण भवति, भ्रह वइयादिसु पडिवज्जइ तो तिणाप्फणां, उवकरणोवघायट्ठाणेसु व वट्टतस्स उवही उवहम्मित ॥५४८५॥

## एगे तू वच्चंते, उग्गहवज्जं तु लभति सच्चित्तं । वच्चंतो उ गिलाणो, श्रंतरा उविहमग्गणा होति ॥ ५४८६॥

जो वत्तो एगागी गच्छित सो जित श्रणास्स धायरियस्त जो उग्गहो तं वज्जेउं श्रणोग्गहखेते किंचि लगित तं सन्वं श्रमिधारिज्जंते देति । श्रहवा – एगागी वच्चंतो दो तिण्णि वा ग्रायरिए ग्रमिवारेज्ज, तस्स य श्रंतरा गेलण्णं होज्ज, जे ग्रभिधारिता तेहि श्रायरिएहिं सुयं जहा श्रम्हे धारेंतो साधू यंतो गिलाणो जाश्रो ॥५४८६॥

#### त्रायरिय दोण्णि त्रागत, एक्के एक्के व णागए गुरुगा । न य लभती सचित्तं, कालगए दिप्परिणए य ॥५४८७॥

जे ते ग्रभिघारिता ते जित सम्वे ग्रागता तो तेणं जं ग्रंतराले लढ़ं तं तेसि सब्वेसि साघारणं ।

ग्रह तत्य एगी श्रागती श्रवसेसा णागता । जे नागया तेसि चजगुरुं, तं सचित्ताचित्तं ण लब्मंति । जो गतो गवेसगो तस्स तं सब्वं श्राभव्वति । कालगते वि एवं चेव ।

श्रह गिलाणो वि विष्परिणग्रो जस्स सो ण लभिति, जं पुण श्रभिषारिज्जंते लद्धं पच्छा विपरिणतो जं श्रविपरिणते भावे लद्धं तं लभिति, विष्परिणए भावे जं लद्धं तं ण लभित । १५४८७।। एसा सुग्रभिघारणे श्राभवंतमग्गणा भणिया ।

इमा ग्रण्णा वाताहडमग्गणा भण्णति -

#### पंथसहायमसङ्को, धम्मं सोऊण पन्नयामि त्ति । खेत्ते य वाहि परिणत, सहियं पुण मग्गणा इणमो ॥५४८८॥

एक्को कारणितो विहंरित, तस्स पंथे ग्रंसढो वाताहडो सहाग्रो मिलितो, सो य तस्स साहुस्स पासे धर्म सुणेता ग्रंसुणेता वा पव्वयामि ति परिणामो जातो – "दिक्खेह मं" ति । सो परिणामो जित साधुपरिगाहियखेतस्स ग्रंतो जातो तो सो सेहो खेत्तियस्स ग्रामवित, ग्रह वाहि खेत्तस्स ग्रंपरिग्गहे खेते परिणामो होज्ज तो तस्सेव साहुस्स ग्रामक्यो ॥५४८८॥

#### खित्तम्मि खेत्तियस्सा, खेत्तवहिं परिणते पुरिल्लस्स । अंतरपरिणयविष्परिणए य कायव्व मम्मणता ॥५४८६॥

पुब्बद्धं गतार्थं। णवरं - "पुरिल्लस्स" ति साघोः पूर्वाचार्यस्येत्यर्थः । एवं स्रंतरा पब्बज्जापरिणामो पुण विपरिणामो, एवं जत्य स्रविहितो परिणामो जास्रो सो पमाणं - खेते खित्तियस्स, स्रखेते तस्सेव । जो पुण सम्मिह्द्दी तस्स जइ दंसणपञ्जातो णित्य तो इच्छा, दंसणपञ्जायस्रच्छिणो जेण सम्मत्तं गाहितो तस्स भवति । ॥५४८६॥

एस विह्रो तु विसन्जिते, त्र्यविसन्जि लहुगमासऽणापुच्छा । तेसि पि होति लहुगा, जं वाऽऽभव्यं च ण लभंति ॥५४६०॥ ंश्रविसन्जितो जइ सीसी गच्छद द्धु, पडिच्छगो जइ जाइ तो चउलहुगा ।

श्रह विसन्जितो दोन्चं वारं श्रणापुन्छाए गन्छइ, सीसो पिडन्छग्रो वा तो मासलहुं, तेसि पि पिडन्छंताणं चउलहुगा, जं च सिचत्तादिगं तं ते पिडन्छंतगा ण लभंति ॥५४६०॥

श्रायरिग्रो पुण इमेहिं कारणेहिं ण विसज्जेति -

परिवार-प्यहेउं, त्र्यविसन्जंते ममत्तदोसा वा । त्रणुलोमेण गमेन्जा, दुक्खं खु विसन्जिउं गुरुणो ॥५४९१॥

श्रप्पणो परिवारणिमित्तं, बहूर्हि वा परिवारितो पूर्यणिज्जो भविस्सं, मम सीसो श्रण्णस्स पासं गच्छिति ति णेहममत्तेण वा ण विसज्जेति । पच्छद्धं कंठं । जम्हा ग्रविसिज्जिते सोही ण भवित, ण य सो गुरू पिडच्छइ तम्हा पुच्छियव्वं ।।५४६८।।

सा य ग्रापुच्छा दुविहा — ग्रविधी विधी य । ग्रविधिग्रापुच्छणे तं चेव पच्छितं जं ग्रपुच्छिए । विधिपुच्छाए पुण सुद्धो ।

सा इमा विधी -

नाणिम तिण्णि पक्खा, आयरिय-उवज्भाय-सेसगाणं तु । एक्केक्के पंच दिवसो, अहवा पक्खेण एक्केक्कं ॥५४६२॥

णाणिमित्तेण जंती तिण्णि पक्खे आयुच्छं करेति, तत्य आयिरयं आपुच्छिति पंच दिणा, जित ण विसञ्जेति तो उवञ्कायं पंचिदणे, जित सो वि ण विसञ्जेति तो गच्छं पंचिदणे. पुणो आयिरय उवञ्कायगच्छं च पंचपंचिदणे, पुणो एते चेव पंचपंचिदणे, एवं एक्केक्के पक्खो भवति, एवं तिण्णि पक्खा । ग्रह्वा — अणुवछं आयिरयपक्खं, पच्छा उवञ्कायं, पच्छा गच्छपक्ख, एवं वा तिण्णि पक्खा । एवं जित ण विसञ्जितो तो अविसञ्जितो चेव गच्छिति ॥४४६२॥

एतविहिमागतं तू, पिंडच्छ अपिंडच्छणंमि भवे लहुगा । अहवा इमेहिं आगत, एगादि पिंडच्छए गुरुगा ॥५४६३॥ कंटं

श्रह एगादिकारणेहि श्रागयं पडिच्छति तो च उगुरुगा ॥ ४४६३॥

एगे अपरिणए या, अप्पाहारे य थेरए । गिलाणे वहुरोगे य, मंदधम्मे य पाहुडे ॥५४६४॥

एगागि ग्रायरियं छहु ता ग्रागतो । ग्रपरिणता वा सेहा, ग्राहारवत्थपादादियाण ग्रकप्पिया तेसि सिह्यं ग्रायरियं छहु ता ग्रागतो । ग्रप्पाहारो ग्रायरितो तं चेव पुच्छिता सुत्तत्ये वायणं देति, तं मोत्तुमागतो । थेरं गिलाणं ग्रायरियं छहु ता ग्रागतो । वहुरोगी णाम जो चिरकालं बहूहि वा रोगेहि ग्रमिभूतो तं छहु ता ग्रागतो । ग्रह्वा – सीसो ग्रुरू वा मंदधम्मा, तस्स गुणे ण सामायारी पिंडपूरेति तं "छहु ता" ग्रागतो । "पाहुरे" त्रि ग्रायरिएण सह कलहेता ग्रागतो । १४४३४।।

एतारिसं विउसज्ज, विष्पवासी ण कष्पती। सीस-पडिच्छा-ऽऽयरिए, पायच्छितं विहिज्जति ॥५४६५॥ वंट सिस्सस्स पिंडच्छगस्स ग्रायरियस्स य तिण्ह वि पिच्छतं भण्णित – एगे गिलाणपाहुड, तिण्ह वि गुरुगा तु सीसमादीणं । सेसे सीसे गुरुगा, लहुगपिंडच्छे य गुरुप्तरिसं ॥५४६६।

एगे गिलाणे पाहुडे य तिसु वि दारेसु तिण्ह वि सीसपिडिच्छगायरियाणं पत्तेयं गुरुगा भवंति, सेसा जे प्रपरिणयादी दारा तेसु सीसस्स चउगुरुगा, तेसु चेव पिडिच्छयस्स चउलहुगा, गुरुसरिसं ति जइ सीसं पिडिच्छइ तो चउगुरुगा, घह पिडिच्छगं तो चउलहुगा ।।५४९६।।

<sup>१</sup>णाणट्ठा तिण्णि पक्खे आपुच्छियव्वं तस्स इमो अववातो -

वितियपद्मसंविग्गे, संविग्गे वा वि कारणाऽऽगाढे । नाऊण तस्स भावं, कप्पति गमणं चऽणापुच्छा ।।५४६७।।

मायरियादीसु भ्रसंविग्गीभूतेसु णापुच्छिज्जा वि । श्रहवा – संविग्गेसु ग्रायरियादिसु अप्पणो से किंचि इरियमादियं चरित्तविणासकारणं ग्रागाढं उप्पणां ताहे ग्रणापुच्छिए वि गच्छित । "मा एस गच्छित (त्ति) गुरुमादियाण वा भावे णाते ग्रणाते ग्रणापुच्छाए वि गच्छिति ॥५४६७॥

ग्रविसज्जिएण ण गंतव्वं ति एयस्स ग्रववादो -

श्रज्भयणं वोच्छिन्जति, तस्स य गहणिम्म श्रित्थ सामत्थं । ण य वितरंति चिरेण वि, णातुं श्रविसन्जितो गच्छे ॥५४६८॥ <sup>कंठ्या</sup>

एवं ग्रविसिन्जिग्रो गच्छिति, ण दोसो । ग्रविधिमागतो ग्रायरिएण ण पिडिच्छियव्यो ति । एयस्स ग्रववादो --

णाउण य वोच्छेयं, पुन्वगए कालियाणुत्रोगे य । सुत्तत्थजाणतो खलु, त्रविहीय वि त्रागतं वाए ॥५४६६॥

ग्रणापुच्छविसज्जियं वइयादिपडिवज्मतंगं वा ग्रविधिमागयं वोच्छेदादिकारणे ग्रवलंविऊण पडिच्छति चोदेति वा ण दोसो ।।१४६६॥

"जो तेण ग्रागंतुगेण सेहो ग्राणितो तस्स ग्रभिघारियस्स ग्रणाभव्वो, सो तेण ण गेण्हि-यव्वो" त्ति एयस्स ग्रववादो इमो –

> णाऊण य वोच्छेयं, पुट्यगए कालियाणुत्रोगे य । सुत्तत्थजाणगस्स तु, कारणजाते दिसावंधो ॥५५००॥

चोदक ग्राह - 'ग्रणिबद्धो कि ण वाइज्जित''?

ग्राचार्य ग्राह - ग्रणिवद्धो गच्छइ स गुर्लीह वातिच्जइ, कालसभावदोसेण वा ममतीकतं वाएति, मतो दिसावंघो श्रणुण्णातो ।

जो य सो णिवज्मह सो इमें ससहायअवत्तेण, व दलयंतु नानुवंधित

१ गा० ५४६२ । 🐪

श्रव्वत्तेण ससहायेण वत्तेण वा श्रसहाएण परखेते उविद्वतो सन्वितो सो खेत्तियाण श्राभव्वो तहावि तं दलयंति परममेहाविणं गुरुपदजोगं च, श्रप्पणो य सो गच्छे श्रायित्यजोगो णित्य ति ताहे तस्स श्रप्पणो दिसावधं करेति । "उभयं" ति संजता संजतीश्रो य। श्रह्वा – तस्स सगच्छिल्लगाण य परोप्परं ममीकारकरणं भवति, श्रम्हं सज्संतिउ ति, "तं व" ति जो पिडच्छगो श्रागतो तं वा णिवंघइ । जो सो सेहो पिडच्छगो श्रागतो तं वा णिवंघइ ।। ११ ४० १।।

> जो सो सेहो पडिच्छगो वा णिवद्धो सो तत्थ णिम्मातो – त्र्यायरिए कालगते, परियद्दति सो गणं सयं चेव । चोदेति व ऋपढंते, इमा तु तहि मग्गणा होति ॥५५०२॥

श्रायरिए कालगए सो तं गच्छं ण मुयइ, एत्थ गच्छस्स णिबद्धायरियस्स ववहारो भण्णति, सो तं सयमेव गणं परियट्टेइ, सो य गच्छो ण पंढति, श्रपढतो य तेण चोदेयन्त्रो, जित चोदिया वि ण पढिति तो इमो श्राभवंतमगणा ।।५५०२।।

साहारणं तु पढमे, बितिए खेत्तम्मि ततिए सुहदुक्खं। त्रणहिज्जंते सेसे, हवंति एक्कारस विभागा।।५५०३।।

कालगयस्स जाव पढमवरिसं ताव गच्छस्स जो सो ठितो ग्रायरिश्रो एतेसि दोण्ह वि साधारणं सचित्तादि सामान्यमित्यर्थः ।

> वितिए वरिसे - जं खेतीवसंपण्णती लभित तं ते अपढंता लभिति। तितए वरिसे - जं सुहदुक्खीवसंपण्णती लभित तं ते लभिति।

चल्रत्ये वरिसे - कालगतायरियसीसा अणहिज्जंता ण कि चि लभंति, सन्वं पडिच्छगायरियस्स भवति ॥५५०३॥

सीसो पुच्छइ - "कि खेत्तोवसंपण्णमो सुत्रदुनिखम्रो वा लभइ ?" ति ।

उच्यते -

णातीवग्गं दुविहं, मित्ता य वयंसगा य खेत्तम्मि । पुरपच्छसंथुता वा, सुहदुक्ख चउत्थए सन्वं ॥५५०४॥

दुविधं णातीवगं — पुन्वसंयुता पच्छासंयुता य । सहजायगादि मित्ता, पुन्तुप्पणा वयंसगा, एते सब्वे खेत्तोवसंपण्णतो लभति, सुहदुक्खीतो पुण पुरपच्छसंयुता एव केवला भवंति । जे पुण श्रहिज्जंति तेसि रेएक्कारस विभागा । तस्स य कालगयायरियस्स चडिन्वधो गणो — पिडच्छया सिस्सा सिस्सिणोग्नो पिडिच्छिणीग्नो य । एतेसि जं तेण श्रायरिएण जीवंतेण उद्दिष्टुं तं पुन्तुद्दिहुं भणाति, जं पुण तेण पिडच्छगायरिएण उद्दिहुं तं पच्छुद्दिहुं भणाति ।।४५०४।।

खेत्तोवसंपयाए, वावीसं संथुया य मित्ता य । सुहदुक्खमित्तवज्जा, चडत्थए णालवद्धा य ॥५५०५॥

# पुन्त्रुहिद्वं तस्स उ, पच्छुहिद्वं पवाततंतस्स । संवच्छरम्मि पहमे, पडिच्छए जं तु सच्चित्तं ॥५५०६॥

जं जीवंतेण ग्रायरिएण पिडच्छगस्स उिं हुं तं चेव पढंतस्स पढमवरिमे जं सिचताचित्तं लब्भिति तं सब्वं "तस्स" ति जेण उिं हुं तस्स ग्राभव्वं। एस एवको विभागो। ग्रह इमेण उिं हुं पिडच्छगस्स पढमवरिसे तो जं सिचताचित्तं लब्भिति तं सब्वं वा देतस्स । एस वितिग्रो विभागो।।१५०६।।

वितियवरिसे -

पुट्यं पच्छुदिद्वे, पडिच्छए जं तु होइ सच्चित्तं । संवच्छरम्मि वितिए, तं सन्वं पवाययंतस्स ॥५५०७॥

पिंडच्छगो बितियवरिसे पुन्बुद्दिष्टुं वा पच्छुद्दिहुं वा पढउ जं तस्स सचित्ताचित्तं सन्वं वाएंतस्स । एम तिन्नो विभागो ॥५५०७॥

इदागि सीसस्स भण्णति -

पुर्वं पच्छुदिद्वं, सीसम्भी जं तु होइ सच्चित्तं । संवच्छरम्मि पढमे, तं सन्वं गुरुस्स त्राभवति ॥५५०८॥

सीसस्स पढमवरिसे कालगतायरिएण च उद्दिहुं इमेण वा पडिच्छगारिएण उद्दिहुं पढंतस्स जं सचित्ताचित्तं तं सव्वं कालगतस्स ग्रुक्स श्राभवति । एस चउत्यो विभागो ।।५५०८।।

सीसस्स वितिए वरिसे -

पुन्बुदिद्वंतस्स उ, पञ्छुदिद्वं पवाययंतस्स । संवच्छरम्मि वितिए, सीसम्भी जं तु सच्चित्तं ॥५५०६॥

जहा पिंडच्छगस्स पढमविरसे दो आदेस। तहा सीसस्स वितियविरसे दो आदेसा भाणियव्या। एत्य पंच-छट्ट विभागा सीसस्स वितीयविरसे ।।५५०६॥

> पुर्वं पच्छुद्दिं, सीसम्मी जं तु होति सच्चित्तं। संवच्छरम्मि तइए, तं सन्वं पवाययंतस्स ॥५५१०॥ (क्.)

जहा पिंडच्छास्स वितियवरिसे तहा सीसस्स तितयवरिसे। एस सत्तमो विमागो ॥५५१•॥ इदाणि सिस्सिणी पढम-वितियसंवच्छरेसु भाणियव्वा पिंडच्छगत्ल्ला –

पुन्त्रहिंदस्सा, पन्छिदिंदं पनाययंतस्स । संबन्छरिम्म पढमे, सिस्सिणिए जं तु सिन्चित्तं ॥५५११॥ पुन्तं पन्छिदिदं, सीसिणिए जं तु होति सिन्चित्तं । संबन्छरिम्म वितिए, तं सन्वं पनाययंतस्स ॥५५१२॥

तत्य तिण्गि विभागा पुत्रिक्लोसु जुता दस विभागा ।

इदाणि पडिच्छगा -

# पृव्वं पच्छुदिद्वं, पिडच्छए जं तु होति सच्चित्तं । संवच्छरम्मि पढमे, तं सव्वं पवाययंतस्स ॥५५१३॥

पिंडिन्छगाए पढमे चेव संवच्छरे श्रायरिएण वा उद्दिं इमेण वा उद्दिं पढउ जं से सिचत्तादि तं सन्वं वाएंतो गेण्हित, एते एक्कारस विभागा ॥५५१३॥ एसो विभागे श्रोहो, इमो विभागेण पुण श्रण्णो श्रादेसो भण्णइ, श्रहवा — एसो विधि जो सो सेहो श्रप्णो णिवद्धो तस्स भणितो ।

जो पुण सो पाडिच्छगो णिवद्धो तस्सिमो विधी -सो तिविहो होज - कुलिच्चो, गणिच्चो, संघिचो वा होज ।

संवच्छराणि तिण्णि उ, सीसम्मि पिडच्छए उ तिह्वसं । एवं कुले गणे या, संवच्छर संघे छम्मासा ॥५५१४॥

जइ सो एगकुलिच्चो तो तिण्णि वरिसे सचित्तादि सिस्साण ण गेण्हति, पडिच्छगाण पुण जिह्वसं चेव ग्रायरिग्रो कालगग्रो तिह्वसं चेव गेण्हति, एवं कुलिच्चए भणियं।

ग्रह सो एगगणिन्नो तो संवत्सरं सिस्साण सिन्तादि ण गेण्हित । जो य कुलगणिन्नो [ण] भवित सो णियमा संघिचो । सो संघिचो छम्मासे सिस्साण सिन्तादि ण गेण्हित, ते पिडन्छगायरिएण तत्य गन्छे तिण्णि वरिसा ग्रवस्सं ग्रन्छियन्नं, परेण इन्छा ।।५५१४॥

# तत्थेव य निम्माए, ऋणिग्गते णिग्गते इमा मेरा । सकुले तिण्णि तिगाईं, गणे दुगं वच्छरं संघे ॥५५१५॥

तत्येव पडिच्छगायरियस्स समीवे तम्मि भ्रणिगण जित कोति तम्मि गच्छे णिम्मातो तो सुंदरं।

ग्रह ण णिम्माग्रो सो य तिण्ह वरिसाण परता णिगातो, ग्रहवा - एस श्रम्ह सचित्तादि हरित ति ते वा णिगाता तेसि इमा मेरा -

सकुले समवायं काउं कुले थेरेसु वा उवट्ठायंति ताहे तेसि कुलं वायणायरियं देति, वारएण वा वाएति कुलं, तिण्णि तिया णववरिसे वाएति ण य सिचत्तादि गेण्हति, जइ णिम्मातो विहरइ ततो सुंदरं।

श्रह एक्को वि ण णिम्मातो ततो परं सिचतादि गेण्हित, ताहे सगणे उवडुाति गणो वायणायियं देति, सो वि दोण्णि विरसे वातेति, ण य सिचतादि गेण्हितः; जित गिम्मातो एक्को वि तो विहरंतु, श्रणि म्माते संघे उवडुायंति, संघो वायणायियं देति, सो य विरसं वाएित, ण य सिचतादि गेण्हितः, णिम्माए विहरंतु । एते वारस विरसा ।।५५१५।।

ग्रह एतेसि एक्को वि णिम्मातो, कहं पुण एवतिएण कालेण णिम्माति ? उच्यते -

> त्रोमादिकारणेहि च, दुम्मेहत्तेण वा ण णिम्मात्रो । काऊण कुलसमायं, कुल थेरे वा उवद्वंति ॥५५१६॥

श्रोमसिवदुव्भिक्समाइएहिं श्रष्ठंतो न निम्मातो दुम्मेहत्तणेण वा, ताहे पुणो कुलादिमु कुलादियेरेनु या उबट्ठायंति तेणेव कमेण, एते वि वारस वरिसे । दो बारस चउन्त्रीसं । जति एक्को वि णिम्मातो विहरंतु, म्रह न निम्मातो तो पुणो कुलादिसु तेणेव कमेण उवट्ठायंति, एते वि वारस विरसे, सब्वे छत्तीसं जाता । एवं जित छत्तीसाए विरसेहिं णिम्मातो तो सुंदरं, म्रह न निम्मातो ताहे म्रण्णं परममेहाविणं पत्तं उवादाय पव्वावेत्ता उवसंपज्जिति ।।५५१६।।

सा य उवसंपदा एतारिसे ठाणे -

पन्यज्जएगपिक्खय, उवसंपद पंचहा सए ठाणे। छत्तीसाऽतिक्कंते, उवसंपद पत्तुवादाय ॥५५१७॥

पच्छद्वं गतार्थं ।

पुन्वद्धस्स इमा विभासा, ''पन्वज्ज एगपक्की'' इमे -. गुरुसज्भित्वए सज्भंतिए य गुरुगुरु गुरुस्स वा नत्त् । त्रहवा कुलिच्चत्रो ऊ पन्वज्जा एगपक्खी उ ॥५५१८॥

पितृन्यः, भ्राता, पितामहः, प्रौत्रकः - भ्रातृन्य इत्यर्थः । ग्रहवा - एगकुलिच्चए तेसि एक्का सन्दा सामाचारी, सुतेण एगपन्खितो जस्स एगवायिणयं सुत्तं ।।

> पन्यन्जाए सुएण य, चउमंगुवसंपया कमेणं तुः। पुन्याहियविस्सरिए, पढमासति तइयमंगो उ ॥५५१६॥

पुन्वद्धमणियक्कमेण उवसंपदा पहमतितयभंगेसु त्ति, जम्हा तेसु पुन्वाहितं विस्सरियं पुणो उज्जुयारे श्रोसक्कइ।

चोदकाह - "साहम्मियवच्छल्लयाए सन्वस्सेव कायव्वं, कि कुलातिविभागेण उबहुवणं कतं" ? उच्यते -

सन्त्रस्स वि कातन्त्रं, निच्छयत्रो कि कुलं व त्रकुलं वा । कालसभावममत्ते, गारवलज्जाए काहिति ॥५५२०॥ कंटा

"' उवसंपद् पंचविघ" त्ति ग्रस्य व्याख्या -

सुतसुहदुक्खे खेत्ते, मग्गे विणए य होति बोधन्वे । उवसंपया उ एसा, पंचिवहा देसिता सुत्ते ॥५५२१॥

उवसंपदासु इमो ग्राभवंतववहारो -

सुत्तम्मि णालवद्धा, णातीवद्धा व दुविहमित्तादी। खेत्ते सुहदुक्खे पुण, 'पुच्वसंथुय मग्गदिद्वादी ॥५५२२॥

सुत्तोवसंपदा दुविधा - पढंते श्रमिघारेंते य । दुविघाए वि सुत्तोवसंपदाए छ णालवढा इमे -माता पिता ञ्राता मगिणी पुत्तो घूता ।

१ गा० ४५१७ । २ पुरे इत्यपि पाठः ।

एतेसि परावि सोलस इमे -

माडम्माता पिता भाता मिगणी, एवं पिछणो वि चडरो, माउपुत्तो घूया य, एवं मिगणी पुत्त-धूयाण वि दो दो, एते सोलस, छ सोलस य वावीसं, एते णालबद्धा, सुत्तोवसंपण्णो लभित । खेत्तोवसंपण्णो वावीसं पुन्तपच्छमंथुया य मित्ता य लभित । सुहदुवली पुण वावीस पुन्तपच्छमंथुया य लभित । मग्गोवसं-पण्णतो एते सन्त्रे लभित दिहा मट्टा य लमित । विणग्रोवसंपदाते सन्त्रं लमित, णवरं — विणयाणिरहस्स ण वंदणाविणयं परंजति ।

"भागे ठाण" ति – पब्चज्जाए मुतेण य जो एगपबादी पढमं तत्य य ठवसंपज्जति, पच्छा कुलेण मुएण य जो एगपबादी, पच्छा सुएण य जो एगपबादी, पच्छा सुएण गणेण य जो एगपबादी, तस्स वि पच्छा वितियभंगेसु, पच्छा चउत्थभंगे, एवं उवसंपदाते ठायंति।

श्रह्वा - ''भस्हाणे'' त्ति - मुत्तित्यस्स जम्स सुयं श्रित्य तं सहाणं एवं मुहदुविखयस्स जत्थ वेयावच्चकरा ग्रित्य, खेत्तोवसंपदित्यस्स जस्स वत्थभत्तादियं श्रित्य, मग्गोवसंपदित्यस्स जत्य मग्गं ग्रित्य, विणयोवसंपदित्यस्स जत्य विणयकरणं जुज्जति । एते महाणा एतेसु उवसंपदा ॥५५२२॥ गाणहोवसंपदा गता ।

इदाणि व्दंसणट्टा भण्णति ।

कहं वा दंसणट्ठा गम्मति ?, उच्यते -

कालियपुट्यगते वा, णिम्माच्यो जदि य च्यत्थि से सत्ती। दंसणदीवगहेर्डं, गच्छइ च्यहवा इमेहिं तू ॥५५२३॥

कालियसुते पुव्वगयसुते वा जं वा जिम्म काले पतरित सुत्तं तिम्म सुत्तत्थतदुमएसु णिम्मातो ताहे जइ से दंसणदीवगेसु गहणघारणसत्ती ग्रत्थि ताहे ग्रप्पणो परस्स य दिरसणं दीवगत्ति दीप्तं करोति हेतुः कारणं तानि दर्शनविद्योधनानीत्यर्थः । ग्रहवा - इमेहिं कारणेहिं गच्छिति ॥५५२३॥

> मिक्खुगा जिह देसे, वोडिय-थिल निण्हएहि संसम्गी। तेसि पण्णवणं असहमाणे वीसिन्जिते गमणं ॥५५२४॥

जत्य गामे णगरे देसे वा भिनखुग-बोडिय-निण्हगाण वा थली तत्य ते श्रायरिया ठिता, तेहिं सिंह श्रायरियसंसग्गी — श्रीतिरित्यर्थः । ते य भिनखुमादी श्रप्पणो सिद्धंतं पण्णवेति, सो य श्रायरिश्रो तेसि दिवसण्णण तृण्हिनको श्रच्छति ।।५५२३।।

> लोगे वि य परिवात्रो, भिक्युयमादी य गाढ चमहेंति । विप्परिणमंति सेहा, श्रोभामिज्जंति सड्डा य ॥५५२५॥

एते भिवस्त्रमादी जाणगा, इमें पुण श्रोदणमुंदा, ते य भिवस्तुमादी श्रम्हं पवस्तं गाढं चमहेति, सेह सद्घा य विपरिणमंति, भणंति य – एते सेयभिवस्त्र घम्मवादिणो, जइ सामन्यं श्रदिय णं तो श्रम्हं उत्तरं देंतु, एवं सपवस्त्रेमु सद्घा श्रोहाविज्जंति, ११४५२४।।

> ग्रह् तेहि भिक्खुगमाइहि थलीए वट्टगो णिवद्धो -रसगिद्धो य थलीए, परतित्थियतज्ज्ञणं ग्रसहमाणा । गमणं वहुस्सुयत्तं, ग्रागमणं वादिपरिसाश्चो ॥५५२६॥

सी य श्रायरियो रसिगद्धो गोउलिष्डहतो, सित वि सामत्ये भण्णमाणो वि ण कि चि उत्तरं देति. एवमादि तेसि परितित्ययाणं पण्णवणतज्जणं श्रसहमाणो सिस्सो श्रायरिए विधीए पुच्छिति, जाहे विसिज्जतो ताहे विहिणा गग्नो, सो य सुणेता बहुस्सुग्नो जाग्नो, श्रागमणं, श्रागतेण य पुट्वं ग्रायरिया दट्टव्वा, श्रणावसहीए सो ठाइ, जे तत्य पंडिया वादिपरिसं च गेण्हित, ते परिजियायत्ते करेति, ते रण्णो महाजणम्स वा पुरतो णिक्तरे करेति ॥५५२६॥

वादपरायणक्रविया, जित पिडसेहेंति साहु लई च । अह चिरणुगतो अम्हं, मा से पवत्तं पिरहवेह । ५५५२७॥

वादकरणे जिता कुविया जइ ते तं ग्रायरियस्स निवंघं पिडसेहेंति तो सुंदरं, ग्रहवा - तत्य कोइ तुट्ठो भणिज्ज - ''एयस्स को दोसो ? एस ग्रम्हं चिरणुगतो, पुव्ववत्तं वट्टयं मा परिहवेह'' ॥११२७॥

त्रोहे वत्त त्रवत्ते, त्राभव्वे जो गमी तु णाणद्वा । सो चेव दंसणद्वा, पच्चागते हो इमी वऽण्णो ॥५५२८॥

श्रीहिवभागे नाणहा संजयस्स वत्तस्स श्रवत्तस्स य जो सिचत्तादियाण श्राभव्वाऽणाभव्वगमो भणिश्रो सो चेव श्रसेसो दंसणहा गच्छंतस्स भवति, पच्चागते कते वादे जितेसु भिक्खुगादिसु श्रायरिए भणति-णीह एतत्तो तुब्भे ॥५५२=॥

जइ एवं भण्णमाणो णीति तो इमा विधी -

कात्ण य पणामं, छेदसुतस्स ददाहि पिडपुच्छं। त्राणात्थ वसहि जग्गण, तेसिं च निवेयणं काउं॥५५२६॥

ग्रायरियस्स पादे पणिमत्ता भणित - 'छेदसुयस्स ददाहि पडिपुच्छं" ति,ग्रस्य व्याख्या -

सदं च हेउसत्थं, चऽहिन्जिश्रो छेदसुत्त णहं मे । एत्थ य मा श्रसुयत्था, सुणेन्ज तो श्रण्णहि वसिमो ॥५५३०॥

सद्दे त्ति व्याकरणं, हेतुसत्यं अक्खपादादि, एवमादि अहिजतो छेदमुत्तं णिसीहादि णट्टं सुतस्रो अत्यस्रो तदुभस्रो वा, तस्स मे पडिपुच्छं देह ।

"भग्रण्णत्य वसिंह" ति ग्रस्य व्याख्या – 'एत्य य" पच्छद्धे । "एत्य बहुवसहीए ग्रसुयत्या सेहा ग्रगीता ग्रपरिणामगा य, मा ते सुणेज्जा तो ग्रण्णवसहीए ठामो, एवं ववएसेण णीणेति, ॥५५३०॥

ग्रहवा - वसहीश्रो खेतग्रो वा णो इच्छइ णिगांतं।

"२जग्गण तेसि णिवेदण" त्ति ग्रस्य व्याख्या -

खेत्तारिक्खनिवेयण, इतरे पुट्यं तु गाहिता समणा। जग्गवित्रो सो य चिरं, जह णिज्जंतो ण चेतेति ॥५५३१॥

आरिवलगो ति दंडवासिगो, तस्स णिवेदिज्जित — "ग्रम्हं मंदो पभू श्रित्थि, तं श्रम्हे रयणीए वेज्जपूलं नेहामो ति तुब्से मा कि चि भणेज्जह", इतरे य ग्रगीता समणा ते गमिया — "ग्रम्हे ग्रायरियं एवं

१ गा० ४४२६। २ गा० ४५२६।

णेहामो तुम्हे मा बोलं करेजह।" "जगण" ति सो य ग्रायरिग्रो राग्रो किंचि ग्रक्ताइगादि कहाविज्जति सुचिरं जेण णिसट्टसुत्तो णिज्जंतो ण किंचि वेदति, ताहे संथारगे छोहूणं णेति, ग्रह चेतेति विलवति वा ताहे "खित्तचित्तो" ति लोगस्स कहेयव्वं ॥१५३१॥

णिण्हयसंसग्गीए, वहुसो भण्णंतुवेह सो भणति । तुह किं ति वत्ति वन्न्चसु, गता-ऽऽगते णीणितो विहिणा ॥५५३२॥

ग्रह वोडियाणं णिण्हयाणं वा संसम्गी तेण ण गच्छति, वहुसो वि भणंतो उवेहति – तुण्हिवको ग्रच्छित । ग्रहवा भणेका – ''जित हं णिण्हवगसंसम्गीए ग्रच्छामि तो तुब्भं कि दुवखित ?, वच्चह तुब्भे जतो भे गतन्वं, ग्रहं ण गच्छामि'', एत्य वि सिस्सेण सिक्खणगतागतेण णिण्हगादि जेउं ग्रायरिग्रो विहिणा णीणियन्त्रो ॥५४३२॥

> एसा विही विसन्जिते, अविसन्जिए लहुग गुरुगमासो य। लहुगुरुग पडिच्छंते, आगतमविही इमो तु विही ॥५५३३॥

पिंडच्छगस्स चडलहुम्रं, सीसस्स चउगुरुगा, दोच्चं म्रापुच्छगे मासो, श्रगापुच्छे ग्रागयं जइ पिंडच्छगं पिंडच्छइ तो चडलहुं, श्रह सीसं तो चउगुरुगा, एवं ग्रविहिमागयस्स पिच्छत्तं ।

इमा विही भण्णति ॥ ४ ४ ५ ३।।

दंसणपक्खे आयरिश्रोवन्साएं चेव सेसगाणं च । एक्केक्के पंचदिणे, श्रहवा पक्खेण सन्वे वि ॥५५३४॥

दंसणपभावगाण सत्थाण सिक्खगस्स गच्छंतस्स पक्लं ग्रापुच्छणकालो, तत्थ ग्रायरियं पंचितणे, सेसा पंचितणा। ''ग्रह्मा - ''पम्लेण सन्दे'' ति वितियादेसो, दिणे दिणे सन्दे पुच्छित जाव पक्लो पुण्णो।।४५३४॥

एतविहिमागतं तू, पिंडच्छ अपिंडच्छणे भवे लहुगा ।
अहवा इमेहि आगत, एगादिपिंडच्छए गुरुगा ॥५५३५॥
एगे अपिरणए या, अप्पाहारे य थेरए ।
गिलाणे वहुरोगे य, मंदधम्मे य पाहुडे ॥५५३६॥
एतारिसे विद्योसेज्ज, विष्पवासो न कप्पती ।
सीसे आयरिए या, पायच्छित्तं विहिज्जती ॥५५३७॥
वितियपदमसंविग्गे, संविग्गे चेव कारणागाढे ।
णाऊण तस्स भावं, होति तु गमणं अणापुच्छा ॥५५३०॥ गतार्थाः

दंसणट्ठा गयं।

इदाणि 'चरित्तहा -चरितह देस दुविहा, एसणदोसा य इत्थिदोसा य ।

गच्छिम्म विसीयंते, त्रातसप्तत्थेहि दोसेहि ॥५५३६॥

चरित्तहुगमणं दुविहं – देसदोसेहि श्रायसमुत्यदोसेहि य । देस-दोसा दुविधा – एसणदोसा, इत्थिदोसा य । श्रायसमुत्या दुविहा – गुरुदोसा, गच्छदोसा य ।

तत्य गच्छे जति ग्रायसमुत्येहिं चनकवालसमारिवितहकरणेहिं सीएच तत्य पन्छं ग्रापुच्छंतो श्रच्छति, परतो गच्छइ ॥५५३६॥

> इमे संजमोवधायदोसा, एतेसु उवदेसो - न गंतव्वं -जहियं एसणदोसा, पुरकम्मादी ण तत्थ गंतव्वं । उद्यपउरो व देसो, जहि तं चरियादिसंकिण्णो ॥५५४०॥

उदयप्रचुरः सिंधुविषयवत्, परिव्राजिका कापालिका तच्चण्णगी भगवी च एवमादिचरगादीहि जो श्राइण्णो विसग्रो तं पि ण गंतव्वं ॥५५४०॥

ग्रह संजमिवसए ग्रसिवादी कारणा होज्ञ ताहे ग्रसंजमखेत्तं पिवट्टा – असिवादीहि गया पुण, तक्कज्जसमाणिया ततो णिति । आयरिए अणिते पुण, आपुच्छितु अप्पणा णेति ॥५५४१॥

श्रादिसद्दातो दुव्भिक्खपरचक्कादिया। ''तक्कज्जसमाणिय'' त्ति तम्मि संजमखेते जया ते ग्रसिवादिया फिट्टा ताहे तो श्रसंजमिखताश्रो णिग्गंतव्वं। जइ श्रायरिश्रो केणइ पडिवंघेण सीयंतो वा णणिग्गच्छिति तो जो एगो दो बहू वा श्रसीदंता ते श्रायरियं विघीए पुच्छिता श्रप्पणा णिग्गच्छिति ।।५५४१॥

णिगगच्छणे इमा विधी -

दो मासे एसणाए, इतिथं वज्जेज्ज श्रद्ध दिवसाणि । श्रातसमुत्थे दोसे, श्रागाढे एगदिवसं तु ॥५५४२॥

जत्य एसणादोसा तत्य जयणाए श्रणेसणिज्जं गिण्हंतो वि दो मासे, श्रायरियं श्रापुच्छंते वि उदिक्खति सहसा ण परिच्चयति,

ग्रह <sup>१</sup>इत्यिसयिक्भगादि उवसगोति, श्रप्पणो य दढं चित्तं, तो श्रहुदिवसे श्रापुच्छति । तप्परतो श्रणितेसु श्रप्पणा णिगाच्छति ।

ग्रह - इत्यीए श्रप्पणा श्रज्भोनवण्णो तो एरिसे श्रायसमुत्ये श्रागाढे दोसे एगदिवसं पुच्छिता ग्राणितेसु वितियदिवसे श्रप्पणा णीणेति ॥५५४२॥

> सेज्जायरमादि सएजिभया व अउत्थदोस उभए वा । आपुच्छति सण्णिहितं, सण्णातिगतो व तत्तो उ ॥५५४३॥

ग्रह ग्रप्पणा सेज्जातरीए सएजिमगाए वा ग्रतीव श्रज्भोववण्णो । "उभयए" वित्त परोप्परग्रो तो जित सो ग्रायरितो सिण्णिहितो ग्रापुच्छिति, श्रसिण्णिहिते पिडस्सयगग्रो सण्णादिभूमिगग्रो वा ग्रहा – सिण्णिहितं साघुं पुच्छिता ततो चेव गच्छिति ॥५५४३॥

१ गा० इत्थी सेहमिगादि इत्यपि पाठः ।

एयविहिमागयं तु, पिडच्छ अपिडच्छणे भवे लहुगा ।
अहवा इमेहि आगत, एगादिपिडच्छणे गुरुगा ॥५५४४॥ प्रवंबत
एगे अपिरणते या, अप्पाहारे य थेरए ।
गिलाणे वहुरोगे य, मंदधम्मे य पाहुडे ॥५५४५॥ प्रवंबत
एतारिसं विश्रोसज्ज, विष्पवासो ण कष्पति ।
सीसे आयरिए या, पायच्छित्तं विहिज्जती ॥५५४६॥ प्रवंबत

भवे कारणं ण पुच्छिज्जा वि -

वितियपदमसंविग्गे, संविग्गे चेव कारणागाढे। नाऊण तस्स भावं, अप्पणो भावं चऽणापुच्छा ॥५५४७॥

श्रायरियादी श्रसंविग्गा होज्ज, संविग्गा वा कारणं श्रागाढं श्रहिडक्कादि श्रवलंबित्ता ण पुच्छेज्ज, तस्स वा भावं जाणेति, सुचिरेण वि ण विसज्जेति, श्रप्पणो वा भावं जाणित – "श्रम्हं श्रच्छंतो श्रवस्सं सि (सी) दामि", एवमादिकारणेहि श्रणापुच्छिता वच्चेज्जा चरित्तट्टा १५४७॥

ग्रह गुरु इत्थिदोसेहिं सीएज्जा -

सेज्जायरकपद्धी, चरित्तठवणाए श्रिभगया खरिया। सारूविश्रो गिहत्थो, सो वि उवाएण हरियन्वे ॥५५४८॥

सेज्जायरस्स भूणिगा जोव्वणकप्पे ठिया, कप्पट्टियं पहुच्च श्रायरिएण चरित्तं ठिवयं - तं पिडिसेवतीत्यर्थः। श्रह्वा - दुवनसरिगा श्रभिगता सम्मिद्दृत्ती तं वा पिडसेविति, श्रह्वा - श्रभिगते ति - श्रासक्ता, सो पुण श्रायरिश्रो चरित्तविज्जितो वेसघारी वा वाहिकरणजुत्तो होज्जा। लिंगी वा सारूविगो वा सिद्धपुत्तो वा गिहत्यो वा होज्ज।

लिंगधारी लिंगी ।

वाहिरव्भंतकरणविज्ञितो सारूवी ।

मुंडो सुनिकलवासधारी कच्छं ण बंधित श्रवंभचारी ग्रभज्जगो भिवलं हिटइ ।

जो पुण मुंडी सिंसहो सुनकंबरधरो सभज्जगो सो सिद्धपुत्तो, एयण्णयरिकिप्पे ठितो ।

"उवाएण हारयव्यो" पुत्र्वं ग्रुहं ग्रणुकूलं भणाति — इमाम्रो खेलाग्रो वच्चामो, जदा णेच्छिति ताहे जत्य सी पिडवद्धी सा पणाविज्जित "एसी बहुणं श्राहारो, एवं विसज्जेहि, तुमं किच मा महामीहकम्मं पगरेहि"। जित सा ठिया तो सुंदरं, भह ण ठाति तो सा विज्जमंतिणिमित्तेहि ग्राउट्टिज्जित वसीकज्जिति या, ग्रस्ति विज्जादियाण श्रद्धं दाउं मोएंति, गुरू य एगते य भणामाणो सव्वहा प्रणिच्छंतो पुष्यकमेणं राम्रो हिरयव्यो ॥५४४=॥

सव्वहा ग्रायरिए ग्रणिते ग्रप्पणा ततो णेंति ग्रणेगा एगो वा । जा एगस्स विधी सा ग्रणेगाण वि दट्टव्वा -

एगे तू वच्चंते, उग्गहवज्जं तु लभति सिचतं । चित्तद्वं जो तु णेति सिचतं णऽप्पिणे जाव ॥५५४६॥

जो साहू वत्तो एगाणितो वच्चित सो परोवग्गहवञ्जं सिचतादि जं लभित तं ग्रप्पणो ैसमिगिल्लस्स वा गुरुस्स, चिरत्तस्स वा रस्वपौरुपलक्षणचिरत्तद्वा पुण जो सहाग्रो णेति तत्य सिचतादि णेतस्स जं सिचतादि तं जाव ण समप्पेति ताव पूर्वाचार्यस्य ग्रव्यत्तसहाए वि ण लभित पुरिल्लो, जदा पुण उवसंपण्णो समप्पितो वा तदा लमित, तक्कालाग्रो वा चिरत्तपरिचालणा ।।१५४४।।

> एमेव गणावच्छे, तिविहो उ गमो उ होति णाणादी । त्रायरिय-उवज्साए, एसेव य णवरि ते वत्ता ॥५५५०॥

जहा साधुस्स भणियं तहा गणावच्छेइयस्स तिविधो गमो णाणदंसणचरित्तद्वा गच्छंतस्स, एवं श्रायरिउवज्भायाण वि । णवरं – ते णियमा वत्ता भवंति ।।५१५०।।

> एसेव गमो नियमा, निग्गंथीणं पि होइ नायव्वो । णाणहं जो तु णेती, सचित्तं नऽप्पणिज्जा वा ॥५५५१॥

णवरं - ताम्रो णियमा ससहायाम्रो जो पुण तातो णेति सचित्तादी तस्स, समप्पियासु वाण्तस्स ॥५५६१॥

को पुण तातो णेति ?, ं

पंचण्हं एगतरे, उग्गहवज्जं तु लमति सचित्तं । त्रापुच्छ श्रद्ध पक्ले, इत्थीवग्गेण संविग्गे ॥५५५२॥

संजतीतो णाणहा णेंति ग्रायरिय उवज्कायो वा पवित्ती गणी वा घेरो वा, एएसि पंचण्हं ग्रण्णतरो णितो उग्गहवज्जं सिवतादि लमित । इत्यी पुण णाणहा वज्जंती श्रहपक्खे श्रापुच्छिति श्रायरियं उवज्कायं वसमं गच्छं वा । एवं संजतिवग्गे वि चउरो इत्यीग्रो सत्येण णेयव्वाग्रो, संविग्गो गीयत्थो परिणयवयो णेति । चरित्तह्रा गयं ।।१५५९।।

> तिण्हद्वा संकमणं, एयं संभोइएसु जं भणितं । तेसऽसति त्रण्णसंमोइए वि वच्चेज्ज तिण्हद्वा ॥५५५३॥

णाणातितिगस्सद्वा एयं संकमणं संभोइएसु भणियं, संभोइयाण ग्रसती ग्रणासंभोइएसु वि णाणातितिगस्सद्वा संकमति ।।५५५३।।

> श्रहवा - संभोगट्टा संकमित -संभोगा श्रवि हु तिहिं, कारणेहिं तत्थ चरणे इमो भेदो । संकमचडक्कभंगो, पढमे गच्छम्मि सीदंते ॥५५५४॥

१ सेससिस्सस्स, इत्यिप पाठः । २ " लक्षणस्स श्रद्धा चरित्त हा, इत्यिप पाठः ।

संभोगो वि तिण्हट्टा इच्छिज्जइ, तं तहा णाणस्स दंसणस्स चिरत्तस्स। णाणदंसणट्टा जस्स उवसंपण्गो तिम्म सीयते ततो णिगमो भाणियव्दो, जहा ग्रप्पणो गच्छाग्रो। चिरत्तट्टा पुण जस्स उवसंपण्णो तस्स चरणं प्रति सीदंतेसु इमो चउव्दिहो विगप्पो।

कहं पुण संकमित ?, चउभंगे। इमो चउभंगो — गच्छो सीदित, णो श्रायिरिश्रो। णो गच्छो, ग्रायिरिश्रो। गच्छो वि, श्रायिरिश्रो वि। णो गच्छो, णो श्रायिरिश्रो। पढमे गच्छो सीदित ॥ १५५४।।

सो पुण इमेहिं सीदति -

पिं चित्रत्यद्वण, णिक्खवणाऽऽयाण विणय सन्साते । व्यालोय-ठवण-भत्तद्व-भास-पडलग-सेन्जातरादीसु ॥५५५५॥

पिडलेहणा काले ण पिडलेहेंति, ण] पिडलेहित वा विवच्चासेण, [वा] ऊणात्तिरित्तमादिदोसेहिं वा पिडलेहित । गुरुपरिष्णिगिलाणसेहाण वा न पिडलेहित । निकारणे वा दिया तुयट्टित । णिक्सवणे प्रादाणे वा ण पिडलेहित, ण पमञ्जित, सत्तभंगा । विणयं प्रहारिहं ण पयुंजित । सञ्भाए मुत्तत्थपोरिसीग्रो प्रण करेंति, प्रकाले ग्रसञ्भाए वा करेंति । पिक्सवादिसु ग्रालोयणं ण पर्नजित, भत्तादि वा ण ग्रालोएंति, दोसेहिं वा ग्रालोएंति, संखिडिए वा भत्तं ग्रालोएंति-णिरवसंतीत्ययंः । ठवणकुलाणि वा ण ठवंति, ठिवएसु ग्रणापुच्छाए विसंति भत्तद्दं । मंडलीए ण भूंजिति, वीसुं भुजिति, दोसेहिं वा भ्रंजिति, ग्रुरुणो वा ग्रणालोगेण भुंजिति । ग्रगारभासादिहिं भासंति, सावञ्जं भासंति । पडलेहिं ग्राणियं ग्रभिहडं भुंजित । सेञ्जायरिपंडं वा भुजित । ग्रादिगाहणेणं उग्गमउप्पादणेसणादोसेहिं य गेण्हिति ।।४५५४।।

एवमादिएहिं गच्छं सीदंतं -

चोदावेति गुरूण व, सीदंतं गणं सयं व चोदेति । आयरियं सीदंतं, सयं गणेणं व चोदावे ॥५५५६॥

गच्छो सीयंतो गुरुणा चोइज्जति. भ्रप्पणा वा चोएति, जे वा तिह ण सीदित ते वा चोएति। बीयभंगे भ्रायरियं सीदंतं संतं वा चोएति, गणो वा तं श्रायरियं चोएति तितयभंगे ॥५५५६॥

दोष्णि वि विसीयमाणे, सयं च जे वा तहिं ण सीदंति । ठाणं ठाणासञ्जत, त्रणुलोमादीहि चोदावे ॥५५५७॥

दोणि वि जत्थ गच्छो ग्रायरिग्रो य सीदंति तत्य य सयं चोएति । जे वा तहि ण सीयंति तेहि चोयावेति । "ठाणं ठाणासज्जं" ति श्रायरिय-जवज्माय-पवत्ति-घेर-गणावच्छ-भिनसु-गुहा य श्रहवा गर-मज्म-मज्य-कूराञ्करा वा जस्स जारिसी श्ररहा चोदणा जो वा जहा चोदणं गेण्हति सो तहा चोदेयव्यो ॥५५५॥

> भणमाण भाणवेंतो, त्र्याणमाणस्स पक्ख उक्कोसो । लज्जाए पंच तिण्णि व, तुह किं ति व परिणते विवेगो ॥५५५=॥

गच्छं सीदंतं, ग्रायरियं वा उभयं वा सीदंतं सयं चोदेंतो ग्रण्णेहि वा चोयावेंतो ग्रच्छति । जत्य ण जाणित जहा एते भण्णमाणा वि णो उज्जिमिउकामा तत्य उक्कोसेण पवखं ग्रच्छित गुरुं पुण सीदंतं लज्जाए गारवेण वा जाणंतो वि पंच तिण्णि वा दिवसे ग्रभणंतोवि सुद्धो ।

ग्रह चोदिज्जंतो गच्छो गुरू वा उभयं वा भणेज्जा — "तुम्हं कि दुक्वति ? जइ ग्रम्हे सीदामो, ग्रम्हे चेव दोग्गति जाईहामो", एवंभावपरिणए विवेगो गच्छस्स गुरुस्स उभयस्स व कज्जति । ग्रन्नं गणं गच्छइ । सी पुण एगी ग्रणेगा वा श्रसंविग्गगणातो संविग्गग्णं संकमेति । एवं चउभंगो ॥५५५८॥

> गीयत्थविहारातो, संविग्गा दोण्णि एडज ऋण्णतरे । ऋालोइयम्मि सुद्धा, तिविहुवधीमग्गणा णवरिं ॥५५५६॥

गीयत्थगहणातो उजयिवहारी गहितो, ततो उज्जयिवहारातो सिवग्गा, दोण्णि एज्ज ॥५५५६॥

"ग्रण्णतरे" त्ति ग्रस्य व्याख्या -

गीयमगीतागीते, अप्पडिवंधे ण होति उवघातो । अग्गीयस्स वि एवं, जेण सुया श्रोहणिज्जुत्ती ॥५५६०॥

जइ एगो सो गीम्रो ग्रगीम्रो वा, मह दुगादी होज्ज ते गीता ग्रगीता वा मिस्सा वा, जित एगो गीतो वह्यादिसु ग्रप्पडिवज्मंतो वचित तो उविधिउवघातो ण भवति, जो वि ग्रगीतो जहण्णेण जेण सुता ग्रोहणिज्जुत्ती तस्स वि श्रप्पडिउज्मंतस्स उवही ण उवहम्मति ॥५५६०॥

> गीयाण व मीसाण व, दोण्ह वयंताण वड्गमादीसु । पिडवर्ज्यताणं पि हु, उविह ण हम्मे ण वा-ऽऽरुवणा ॥५५६१॥

दोण्हं गीताणं विमिस्साणं वा दोण्हं जड वि वितयादिसु पिडविज्मिति सेससामायारि करेंति तेसि उवही ण उवहम्मिति, ण वा पिच्छितं भवित । भिणयविवज्जते उविधिववधातो चितणिज्जो । एवं संविग्गविहा-रातो एगो ग्रणेगा वा विहीए प्रागता, जप्पभिति गणातो फिडिया ततो ग्राढवेत्तु श्रालोयणा दायव्या, ततो सुद्धा ।। १५६१।।

"'तिविघ उवहीमगगणा णवरि" ति ग्रस्य व्याख्या -

त्रागंतु त्रहाकडयं, वत्थव्य त्रहाकडस्स त्रसती य । मेलंति मज्भिमेहिं, मा गारवकारणमगीए ॥५५६२॥

"तिविहो" ति ग्रहाकडो अप्पपरिकम्मो बहुपरिकम्मो य । एवं वत्थव्वाण वि तिविधो, ग्रहाकडं ग्रहाकडें मिलिज्जति, इतरे वि दो एवं । वत्थव्वाण ग्रहाकडा णित्य ताहे ग्रागंतुगा ग्रधाकडा वत्थव्वग-मिल्फिमेहि मेलिज्जति, मा सो ग्रागंतु ग्रगीयत्थो गारवं करेस्सति "ममेव उवची उक्कोसतरो" ति ।।४५६२॥

गीयत्थे ण मेलिज्जति, जो पुण गीत्रो वि गारवं कुणइ। तस्सुवही मेलिज्जइ, श्रहिगरण अपचेत्रो इहरा ॥५५६३॥ गीयत्यो जइ श्रगारवी वत्यव्वश्रहाकडग्रसतीते तहावि श्रहाकडपिन्भोगेणेव भुंजति, ग्रह सेघाणं श्रण्णाण वा पुरश्रो भणति ।

"ममोवही उनकोसो, तुटम उनही श्रमुद्धो" एवं भणंतो नारिज्जित । जइ ठितो तो सुंदरं, श्रह ण ठाति, ताहे श्रण्णोवहिसमो कज्जिति ।

"इहरे" ति श्रमेलिज्जतो श्रगीयसेहाण श्रप्यचयो कि श्रम्हेहितो एस उज्जमंततरो जेण उविध उक्कोसपरिभोगेण भुंजति । "ममोवही उक्कोसो" ति इतरे श्रसहमाणा श्रधिकरणं करेज्जा, तम्हा मेलिज्जति ।।४४६३।।

एवं खलु संविग्गे, संविग्गे संक्रमं करेमाणे। संविग्गमसंविग्गे, -ऽसंविग्गे या वि संविग्गे।।५५६४॥

पुन्वद्धे पढमभंगो गतो, पच्छद्धे वितिय ततियभंगा ।

तत्थ वितियभंगसंकमे इमे दोसा -

सीहगुहं वग्धगुहं, उदहिं व पलित्तगं व जो पविसे । असिवं स्रोमोयरियं, धुवं से स्रप्पा परिचत्तो ॥५५६५॥

जो संविग्गो ग्रसंविग्गेसु संकमित तस्स ज्ञु, ग्राणादिया य दोसा, सेसं कंठ ॥ ४५६४॥

चरण-करणपरिहीणे, पासत्थे जो उ पविसए समणो । जयमाणए य जहितुं, जो ठाणे परिचए तिण्णि ॥५५६६॥

श्रीसण्णादी सीहगुहादिसंठाणा, सीहगुहादिपवेसे एगमवि य मरणं पावति । जो पुण पागत्यादी श्रतीति सो श्रणेगाइं जाइन्व-मरियव्वाइं पावति ।।५५६६।।

> एमेव ग्रहाछंदे, कुसील ग्रोसण्णमेव संसत्ते । जं तिण्णि परिचयती, णाणं तह दंसण चरित्तं ॥५५६७॥

कंठ्या । गतो वितियभंगो ।

पंचण्हं एगतरे, संविग्गे संकयं करेमाणे। श्रालोइए विवेगो, दोसु श्रसंविग्गे सच्छंदो ॥५५६=॥

पंचिवहो श्रसंविग्गो - पासत्यो श्रीसण्गो कुसीलो संमत्तो श्रहाछंदो । एतेनि श्रण्गायरो मविग्गेगु संकमेडजा, सो संविग्गमज्भगतो संतो श्रालोयणं देति, श्रविसुद्धोवधिस्स विवेगं करेति, श्रण्गो मे विमुद्धोवधी दिज्जित । ''दोमु'' ति श्रसंविग्गो श्रसंविग्गेमु संकमं करेति, एस चउत्यभंगो । एस ''सच्छंदो'' इच्छा से ''प्रविधि'' ति काउं श्रदत्थू चेव ॥११६=॥

पंचेगतरे गीए, श्रारुभिय वदे जतंत एमाणे। जं उवहिं उप्पाए, संभोइय सेसमुज्भंति ॥५५६॥

पंचण्हं पासत्वादियाण एगतरो एंतो जड गीयत्यो श्रायरियं श्रीभधारेडं तर्हि चेव महस्वपडच्नारणं काउं श्रागंतव्यं । विधीए श्रपटिवरुक्तंतो शागच्छमाणी पंघे जं उवकरणं उत्पाएंतो एति त सन्धं नंभीतितं । 'सेसो" ति जो पासत्थोवधी ग्रविसुद्धो तं परिटुवेंति, जो पुण श्रगीयत्थो तस्स वते श्रायरितो देति, उवधी से पुराणो ग्रहिणयुप्पातितो वा से सब्वो परिठविज्जति, श्रालोइए जं ग्रावण्णो तं से पिच्छतं देज्जति ।।४५६।।

पासत्थादिसु इमं ग्रालोयणाविघाणं -

पासत्थादीमुंडिते, त्रालोयण होति दिक्खपभिति तु । संविग्ग पुराणे पुण, जिप्पभिति चेव त्रोसण्णो ॥५५७०॥

श्रन्चंतपासत्यो जो तस्स पव्वज्जादी श्रालोयणा । जो पुण पच्छा पासत्यो जाती सो जतो पासत्यो जातो ततो कालतो श्राढवेत् श्रालोयणं देति । एयं श्रहाछंदवज्जाण । श्रहाछंदो जाहे पिडवकमित ताहे तस्स दंद्व । श्रवसेर्स तहेव ।।४५७०।। एवं संभोगट्ठा गयं ।

इमो ग्रायरियद्वा णियमो भण्णति -

त्रायरित्रो वि हु तिहि कारणेहि णाण्ह दंसणचरित्ते । णाणे महकप्पसुतं, दंसणजुत्ता इमं चरणे ॥५५७१॥

श्रायरियादि णाणनिमित्तं उवसंपज्जित । ग्रहवा - "णाणे महाकप्पसुयं" ति -

नाणे महकप्पसुयं, सीसत्ता केइ उवगते देइ । तस्सऽद्व उद्दिसिन्जा, सेच्छा खल्लु सा ण जिणत्र्याणा ॥५५७२॥

केसि चि श्रायरियाणं कुले गणे वा महाकप्पसुयं श्रित्य । तेहि गणसंठिती कया — ''जो झम्हं श्रावकिह्यसीसत्ताए उवट्ठाइ तस्स महाकप्पसुयं दायव्वं, णो श्रण्णस्स'' । श्रण्णतो गणे विज्जमाणे श्रविज्जमाणे वा भहाकप्पसुतं उिद्दे श्रायरिए तिम्म गिहए सो पुरिल्लाणं चेव, ण वाएंतस्स, जेण तेसि सा सेच्छा । ण जिणगणहरेहि भणियं — ''श्रावकिह्यसीसत्ताए उवगयस्सेव सुयं देयमिति'' ।।५५७२।।

दंसणट्टा -

विन्ना-मंत-णिमित्ते, हेतूसत्थद्व दंसणद्वाए । चरितद्वा पुन्वगमो, ऋहव इमे होंति आएसा ॥५५७३॥

हेतुसत्य-गोनिदणिज्जुत्तादियट्टा उनसंपज्जति ।

चरित्तट्टा इमो ग्रादेसो -

त्रायरिय-उवज्साए, त्रोसण्णोहाविते व कालगते । त्रीसण्ण छन्विहे खल्ल, वत्तमवत्तस्स मग्गणता ॥५५७४॥

श्रायरिश्रो श्रोसण्णो जातो, श्रोधातितो वा गिहत्यो जातो, कालगती वा । जित श्रोसण्णो तो छण्हं श्रण्णतरो - पासत्यो, श्रोसण्णो, कुसीलो, संसत्तो, णीतितो, श्रहाच्छंदो य । जो य तस्स सीसो श्रायरियपदे जोग्गो सो वत्तो श्रवत्तो वा ॥५५७४॥

१""सुतद्वा श्रदिद्वे, इत्यपि पाठः ।

## वत्ते खलु गीयत्थे, अन्यत्तवएण अहवऽगीयत्थे । वत्तिच्छ सार पेसण, अहवा सण्णे सयं गमणं ॥४४७४॥

वत्तो वएण, सुएण वत्तो गीयत्यो । एस पढमभंगो । वत्तो वएण, सुएण ग्रवत्तो । एस ग्रत्थतो वितियभंगो । श्रव्यत्तो वएण, सुएण वत्तो । एस ग्रत्थतो तितयभंगो । श्रव्यत्तो वएण ग्रहवा श्रगीयत्य ति । एस चउत्थो भंगो ।

पढमभंगिल्लो जो वत्तो तस्स इच्छा गणं सारेति वा ण वा । ग्रह्वा – तस्स इच्छा श्रणं ग्रायिरयं उद्दिसइ वा ण वा, जाव ण उद्दिमित ताव गणं सारवेति । ग्रह्वा – तं ग्रायिरयं दूरत्यं "सारेति" ति – चोदेति साघुसंघाडगपेसणेण । ग्रह ग्रासण्णे सो य ग्रायिरतो तो सयमेव गतुं चोदेति ॥५५७५॥

चोदणे इमं कालपरिमाणं -

# एगाह पणग पक्खे, चउमासे वरिस जत्थ वा मिलती । चोयति चोयावेति य, अणिच्छे वद्दावए सयं तू ॥५५७६॥

श्रप्पणा चोदेति, सगच्छ-गरगिच्छिच्चेहि वा चोतावेति, सब्वहा श्रणिच्छे समत्यो सयमेव गणं वट्टावेति ॥५५७६॥

ग्रहवा -

#### त्रणं च उदिसावे, पंतावणहा ण संगहहाए । जति णाम गारवेण वि, मुएन्जऽणिच्छे सयं ठाति ॥५५७७॥

ण गच्छस्स संगहोवग्गहणिमित्तं श्रायिरयं उिह्सिति, श्रातावणहा उिह्सिति । तत्थ गतो भणित — ''ग्रहं श्रण्गं वा श्रायिरयं उिह्सिविमि, जइ तुव्भे एत्ततो ठाणातो ण उवरमह''।

सो चितेति "मए जीवंते प्रण्णं ग्रायरियं पिडवज्जिति, मुयामि पासत्यत्तणं", जइउवरतो तो सुंदरं । सन्वहा तम्मि प्रणिच्छे जइ समत्थो तो ग्रप्पणा गच्छाघियो ठाति ॥५५७७॥ गतो पढमभंगो ।

इमो वितियभंगो -

सुतवत्तो वयवत्तो, भणति गणं ते ण सारिउं सत्तो । सगणं सारेहे तं, अण्णं व वयामो श्रायरियं ॥५५७=॥

ग्रसमत्यो प्रप्पणो गच्छं बट्टावेडं सो तं घायरियं ताव भगति – "ग्रहं ग्रसमत्यो गच्छं बट्टावेडं तुम्हे चेव इमे सीसा, श्रहं च श्रणोसि सिस्सो होहामि", श्रहवा – "एते य श्रहं च श्रणं प्रायरियं वयामो उद्दिसामो" इत्यर्थः ॥४५७=॥

> च्यायरिय उवज्माए, च्यणिछंते च्रप्पणा य च्यसमत्यो । तियसंवच्छरमद्धं, कुलगणसंघे दिसावंघो ॥५५७६॥

एवं पि भणिग्रो ग्रायरिग्रो उवज्काग्रो वा जाहे ण इच्छित संजमे ठाउं, गणाहिवत्ते वा ग्रप्पणो य ग्रसमत्यो य, ताहे कुलिच्चं ग्रायरिग्रं उिह्सित तिष्णि वासे। ताहे तिह् ठितो तं परिसारिति चोदेति य। तिण्हं वरिसाणं परग्रो जं सिचत्ताचित्तं सो कुलिच्चायरिग्रो हरित ताहे गणिच्चं उिह्सावेति वरिसं, ततो संविच्चं छम्मासे उिह्तावेति ॥५५७६॥

कुलातो गणं, गणातो वा संघं संकर्मतो श्रायरियं इमं भणाति -

सिचित्तादि हरति णे, कुलं पि णेच्छामो जं कुलं तुज्मं । वच्चामो ऋण्णगणं, संघं च तुमं जित ण ठासि ॥५५८०॥

एवं भणंते जित ग्रन्भृद्वितो तो सुंदरं ॥५५८०॥

एवं पि अठायंते, तावेतुं अद्धपंचमे वरिसे । सयमेव धरेति गणं, अणुलोमेणं व णं सारे ॥५५८१॥

ग्रद्धपंचमवरिसोवरि वएण वत्तीभूतो समत्यो सयमेव गणं वारेति, ठिग्रो वि तं ग्रायरियं ग्रणुलोमेहि सारेति ॥११८-१॥

> ग्रहवा - वितियभंगिल्लो कुलगणसंघेसु नो उवसंपन्जति । कहं ?, उच्यते -

> > ग्रहव जिंद श्रित्थ थेरा, सत्ता परिउद्दिख्ण तं गच्छं । दुहश्रो वत्तसरिसञ्जो, तस्स उ गमञ्जो ग्रुणेयच्यो ॥५५८२॥

सुयवत्तो ग्रप्पणा नुत्तत्यपोरिसीतो देति, गीयत्या थेरा गच्छंति परियट्टंति, एस पढमभंगतुल्लो चेव भवति । "गमो" ति पढममंगप्रकार एव, एसो वि ग्रायरियं सारेति तावेति य ॥५५८२॥ गतो वितियभंगो ।

इमो ततियभंगो -

वत्तवत्रो उ त्रगीत्रो, जित थेरा तत्य केति गीयत्था । तेसंतिए पढंतो, चोदे तेसऽसति त्रण्णत्थ ॥५५८३॥

वत्तवयत्तणेण गर्ण रक्खेति चोदयति, ग्रसति श्रेराणं गीयत्याणं ग्रण्णमायरियं पव्यस्जसुएणं एगपन्छियं सह गणेण उवसंपञ्जति ।

ग्रहवा – तितयमंगिल्लो जड ग्रगीयत्यत्तणग्रो गणं परियट्टिंच ग्रसमत्यो थेरा य से गीयत्या तेसंतिए पढंति, ग्रणो य थेरा गच्छपरियट्ट्णे कुसला ते गणं परियट्टेंति, एरिसो वि णो ग्रणास्स उवसंपज्जति, ग्रसति थेराण डवसंपज्जति ॥५५=३॥ गतो तित्यभंगो ।

इमो चडत्यभंगो -

जो पुण उभयावत्तो, बट्टावग त्रसित तो उ उद्दिसित । सव्वे वि उद्दिसंता, मोत्तृणिममे तु उद्दिसती ॥५५८४॥ जित थेरा पाढेंतया ग्रित्थ गणं च वट्टावेंतया तो एसो वि ण उद्दिसति, ग्रणां च वट्टावगथेराणं पुण श्रमति उद्दिसति ॥११८-४॥

> सन्वे वि श्रायरियं उद्दिसंता इमेरिसे श्रायरियं मोत्तुं उद्दिसंति – संविग्गमगीतत्थं, श्रसंविग्गं खलु तहेव गीयत्थं। श्रसंविग्गमगीयत्थं, उद्दिसमाणस्स चउगुरुगा ॥५५८५॥

तिविधं पि उद्दिसंतस्स चउग्रुरुगा, ग्रह्वा - काल-तव-उभएहि गुरुगा कायव्वा ॥१४८४॥ एतेसु उद्दिट्ठेसु य ग्रणाउट्टंतस्स इमं कालगतं पच्छितं -

> सत्तरत्तं तवो होति, ततो छेतो पहावती । छेदेण छिण्णपरिभाए, ततो मूलं तस्रो दुगं ॥४४८६॥

सत्तिविसे चउगुरुगं। श्रण्णे सत्तिविसे छल्लहुं। श्रण्णे सत्तिविणे छग्गुरुं। श्रण्णे सत्तिविणे छेदो। मूलं एक्कं दिणं, श्रणवट्टं एक्कदिणं। एक्कतीसइमे दिणे पारंचियं।

श्रह्वा - वितितो इमो श्रादेसो-एक्कवीसं दिवसे तवी पूर्ववत्। तवीवरि सत्तदिवसे चउगुरु छेदो। श्रणो सत्तदिवसे छल्लहुछेदो। श्रणो सत्तदिवसे छगुरुछेदो, ततो मूलऽणवट्टपारंचिया पणयालीसइमे दिवसे।

ग्रह्वा - छेदे तिततो ग्रादेसो - पणगादि सत्त सत्त दिणेहि णेयव्यो, एत्य छत्तीसुत्तरसत्तदिवसे पारंचियं च पावति । जम्हा एते दोसा तम्हा संविग्गो गीयत्थो उद्दिसियव्यो ॥५५=६॥

> छद्वाणविरहियं वा, संविग्गं वा वि वयति गीयत्थं। चउरो वि त्रणुग्वाया, तत्थ वि त्राणादिणो दोसा ॥५५८७॥

एयं पि संविग्गगीयत्थं छट्ठाणविरहयं । जित मामकं काहियं पासिणयं संपसारियं उद्दिसावेति तो चजगुरुगा भ्राणादिया दोसा ।।११५-७।।

> छद्वाणा जा णितित्रो तिन्वरिहयकाहिगादिया चउरो । ते वि य उद्दिसमाणो, छद्वाणगताण जे दोसा ॥५५८८॥

गतार्था । एत्य वि सत्तरत्तादितवच्छेदविसेसा य सब्वे भाणियन्वा ।

एतस्स इमो श्रववातो - गीयत्यस्स संविग्गस्स श्रसति गीयत्यं ग्रसंविग्गं पव्यवज्ञमुतेण एगपनिखयं उद्दिसति, एवं कुलगणसंघिच्चयं पि, एवंपि ता ग्रीसण्गो गतो ॥५४८८॥

> श्रोहावित-कालगते, जाविच्छा ता तह उदिसावेंति । श्रव्यत्ते तिविहे वी, नियमा पुण संगहद्वाए ॥५५=६॥

जो ब्रोहावितो सो सारूवितो लिंगत्यो गिहत्यो या, मो विज्ञ्णेणं गवेमियव्यो, श्रष्यसागारियं न विणावियव्यो, जाहे णेन्छिति अप्पणा य अण्यं आयरियं इन्छिति ताहे उद्दिगावेति । "प्रव्वत्तो तिविहो" पढमभंगवण्या ततो भंगा, श्रह्वा – तिविहो भ्रव्यत्तो तिविहे वि कुने गण गंपे य उद्दिसावेति । एतेति दोण्ह वि प्याराणं उद्दिसावेतो णियमा संगहणिमित्तं उद्दिसावेति । कालगए वि एस चेव विही, णवरं – चोदण-नावणा णिर्य ॥५५=६॥

# वत्तम्मि जो गमो खलु, गणवच्छे सो गमो उ द्यायरिए । णिक्खिवणे तम्मि चत्ता, जमुहिसे तम्मि ते पच्छा ॥५५६०॥

जो वतस्य निवष्टुस्य गर्मो सो गर्मा गणवण्छेइए आयरियार्ग । इसे णाणत्ते – जइ णागर्वस्या-गिमिसं गच्छति अञ्चणेयसे आयरियो संदिग्गोतस्य पासे निक्तिविर्दं गच्छं अपवितितो ततिनो वा गच्छति ।

ग्रह से ग्रण्यों ग्राविष्ग्री ग्रमंत्रिगों तो ते साघू जित तस्त पासि विस्त्रिति वे नच्छित तो तेण ते चत्ता मर्वति, तम्हा प विश्वित्यक्या पैयक्या । तेण ते जिय तेण प्रारेण ते य घेतुं जस्य गतो तत्य पहमं ग्रायायं विश्वित्रति, पच्छा मणीते – "जहां में ग्रहं, तहां में इमें वि" । "तिम्म ते पच्छा" तस्त सिस्ता मर्वति ॥४९६०॥

णिक्तिवणा अप्पाणो परं य संतमु तस्स ते देति । संवाडगं असंते, सो वि ण वावारऽणापुच्छा ॥५५६१॥

त्रदा ग्रमा परी य तिक्तितो तदा तस्त वि ग्रायरियस्त कि वा वाया ?, विन से संति ति ग्रम्यो य सहाया पहुर्णीत ताहे तेम तस्त वेद दायब्दा, ग्रस्तिमु संवाद्यां एगं देति, ग्रवमेमा ग्रम्यमा गेण्हति । मह सम्बहा ग्रसहातो सन्ते वि गेरहति, तेम वि मे कायब्दं, तस्स ग्रुस्म ग्रमापुच्छाए मो ते ए वादारेति ॥१४६१॥

ग्रायन्त्रिं निहिन्नुर्यं ग्रोसप्नं वा जत्य पंच्छति तस्यिमं मणति **−** 

ब्रोहात्रित-उम्सण्णे, मण्णित ब्रणाहब्रो तिणा वयं तुब्से । कमसीसमसागरिए, दुण्याडियर्गं जतो तिण्हं ॥४५६२॥

पुट्यहं कंटं। ग्रामयासा पुट्यग्रहस्स कमा पादा सिरेण तेसु विवहति ग्रमाणारिए ।

सीसी मणदि - "तस्त प्रसंत्रयस्त कहं चलजेनु जिवहिन्तह्"।

ग्रायरिग्रो मणति – "दुर्जाडयस्यं वर्ता तिन्हें" दुक्वं उत्रकारिस्स पञ्चुवकारी किन्डिति, वं बहा – गाता निष्ठमो, सामिस्त, धम्मायरियस्त्र । ग्रती तस्स शदेनु वि पडिज्जति, म दोसी ॥५५६२॥ कि च –

> जो जेण जिम्म ठाणिम, ठावियो दंसणे व चरणे वा । सो तं तयो चुर्यं तिम्म चेव कार्त मवे निरिणो ॥५५६३॥

सी मीनो देग ब्रावरिएम पामाहिसु ठिवको, इदानि मी ब्रावरिको तती पामादिमावाको चुतो, दे चुक्रे सी मीनो तेमु देव पाणाहिसु ठवेंती जिरणो मदित ॥११६२॥

- ते मिक्खु बुग्गहत्रक्कंनाणं ग्रसणं दा पाणं दा खाइमं दा साइमं दा देह, देतं दा साइन्जइ ॥२०॥१६॥
- जे मिक्न्च् युग्गहदक्कंनाणं अमणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पडिच्छह, पडिच्छंनं वा सातिच्जइ ॥२०॥१७॥
- ते मिक्त् बुग्गहवक्कंनाणं वत्यं वा पहिन्गहं वा कंत्रलं वा पायपुंछणं वा देह, देतं वा साहज्जह ॥द्याश्या।

जे भिक्खू वुग्गहवक्कंताणं वत्थं वा पिडिगाहं वा कंवलं वा पायपुंछणं वा पिडच्छइ, पिडच्छंतं वा साइज्जइ ।।स्०।।१६।।

जे भिक्ख् वुग्गहवक्कंताणं वसिंह देइ, देंतं वा साइज्जइ ॥स्व०॥२०॥

जे भिक्खू वुग्गहवक्कंताणं वसिंह पिडच्छिइ, पिडच्छंतं वा सातिज्जिति ॥स्०॥२१॥

जे भिक्ख् वुग्गहवक्कंताणं वसिंह ऋणुपिक्सइ, ऋणुपिवसंतं वा साइज्जइ ॥स्व०॥२२॥

जे भिक्खू वुग्गहवक्कंताणं सज्कायं देइ, देंतं वा साइज्जइ ॥ य०॥ २३॥ जे भिक्खू वुग्गहवक्कंताणं सज्कायं पिडच्छइ, पिडच्छंतं वा साइज्जइ ॥ स्॥ २४॥ सन्वे सूत्ता भाणियन्वा –

वुग्गहवक्कंताणं, जे भिक्खू असणमादि देज्जाहि । चउलहुग अद्वहा पुण, णियमा हि इमं अवक्कमणं ॥५५६४॥

वुग्गहो कलहो, तं काउं अवक्कमित । एकग्गहणा तज्जातीयग्गहणमिति वचनात् प्रदुहि ठाणेहि गणाम्रो अवक्कमणे पण्णते –

> श्रव्युज्जत श्रोहाणे, एक्केक्क-दुभेद होज्जऽवक्कमणं। णाणादिकारणं वा, वुग्गहो वा इहं पगतं॥५४९५॥

ग्रन्भुज्जयं दुविधं - प्रन्भुज्जतमरणेण ग्रन्भुज्जयिवहारेण वा । ग्रोहाणं दुविधं - विहारोधावणेण लिंगोघावणेण वा, णाणट्ठा ग्रादिग्गहणातो दंसणचरित्तट्ठा य, बुग्गहेण वा । एते उच्चारितसरिस ति काउं दह् बुग्गहेण पगतं, बुग्गहेण बुवकंता । बुग्गहो ति कलहो ति वा भंडणं ति वा विवादो ति वा एगट्ठं ।।४४६४॥

के पुण ते बुग्गहवक्कंता ?, इमे सत्त -

वहुरयपदेस अन्वत्त समुच्छा दुग तिग अवदिया चेव। सत्तेते णिण्हगा खलु, बुग्गहो होत वक्कंता ॥४४६६॥ जेट्ठा सुदंसण जमालिऽणोज्ज सावत्थि-तिंदुगुज्जाणे। पंचसया य सहस्सं, ढंकेण जमालि मोत्तूणं॥४४६७॥ रायगिहे गुणसिलए, वसु चोहसपुन्त्रि तीसगुत्ताओ। आमलकप्पा णगरी, मित्तसिरी क्र पिउडाई॥४४६=॥ सेयविपोलासाढे, जोगे तिह्वसहिययखले य। सोधम्म-णलिणिगुम्मे, रायगिहे मुरियवलभहे॥४४६६॥ ڄو

मिहिलाए लच्छित्ररे, महगिरि कोडिण्ण त्रासमित्ते य। नंडणियणुष्पवाए, रायगिहे खंडरक्खा य ॥५६००॥ निहःखेडजणवउन्लुग, महगिरि घणगुत्त अन्जगंगे य । किरिया दो रायगिहे, महातवो तीरमणिणाए ॥४६०१॥ पुरिमंतरंजि भृयगिह, वलसिरि सिरिगुत्त रोहगुत्ते य । परिवायपोड्साले घोसणपडिसेहणा वादे ॥५६०२॥ विच्छु य सप्पे मृसग, मिगी वराही य काग पोयाई। एयाहिं विज्ञाहिं, सो य परिव्यायगो क्रसलो ॥५६०३॥ मोरी नउली विराली, बन्दी सिही य उल्लिग श्रोवाइ। एयात्रो विज्जात्रों, गिण्ह परिव्वाय महणीत्रो ॥५६०४॥ सिरिगुत्तेणं छत्तुगो सम्मास विकड्विऊण वाए जिस्रो। ग्राहरण कुत्तिग्रावण, चोयालसएण पुच्छाणं ॥५६०५॥ वाए पराजियो सो, निन्त्रिसयो कारियो नरिंदेण। वोसानियं च नयरं, जयइ जिणो बद्धमाणो त्ति ॥४६०६॥ द्सउर्-नगरुच्छुघरे, अञ्जरिक्खय प्समित्ततियगं च। गोड्डा माहिल नवमड्डमेसु, पुच्छाय विसस्स ॥५६०७॥ पुद्दो जहा अवद्दो, कंचुइणं कंचुओ समनेइ। एवं पुडुमबद्धं, जीवं कम्मं समन्नेइ ॥५६०८॥ रहवीरपुरं नगरं, दीवगमुज्जाणमज्जकण्हे य । सिवभृइस्सुविहिम्मि, पुच्छा थेराण कहणा य ॥५६०६॥ उहाए पण्णत्तं, वोडिय-सिवभृइ उत्तराहि इमं । मिच्छादंसणमिणमो, रहवीरपुरे समुव्यण्णं ॥५६१०॥ चौद्स वासाणि तया, जिणेण उप्पाडियस्स नाणस्स । तो बहुर्याण दिईा, सावत्थीए सम्रुप्यना ॥५६११॥ सोलस वासाणि तया, जिणेण उप्पाडियस्स नाणस्स । जिवपएसियदिंही, तो उसभपूरे सम्रुष्पण्णा ॥५६१२॥ चोहा दो वाससया, तह्या सिद्धिं गयस्य वीरस्स । तो अञ्चत्तय दिही, सेयविद्याए समुप्पणा ॥५६१३॥

वीसा दो वाससया, तइया सिद्धि गयस्स वीरस्स। साम्रच्छेइयदिङ्ठी, मिहिलपुरीए सम्रपना ॥५६१४॥ श्रद्वावीसा दो वाससया, तङ्या सिद्धि गयस्स वीरस्स । दो किरियाणं दिद्वी, उल्लुगतीरे समुप्पण्णा ॥५६१५॥ पंचसया चोयाला, तइया सिद्धि गयस्स वीरस्स । पुरिमंतरजियाए, तेरासियदिष्टि उप्पन्ना ॥५६१६॥ छन्वाससयाई नवुत्तराई, तइत्रा सिद्धि गयस्स वीरस्स । तो वोडियाण दिद्वी, रहवीरपुरे समुप्पण्णा ॥५६१७॥ चोदस सोलस वासा, चोदावीसुत्तरा य दोनि सया। श्रद्वावीसा य दुवे, पंचेव सया य चोत्राला ।।५६१८।। पंचसया चुलसीया, तइया सिद्धि गयस्स वीरस्स । तो अवद्भियादिङ्ठी, दसउरणयरे सम्रुप्पना ॥५६१६॥ वोडियसिवभृह्य्यो, वोडियलिंगस्स होइ उप्पत्ती । कोडिन कोई वीरा, परंपरा फासम्रपना ॥५६२०॥ पंचसया चुलसीयो, छच्चेव सया नवुत्तरा हुंति । नाणुप्पत्तीए दुवे, उप्पन्ना निव्दुए सेसा ॥५६२१॥ सावत्थी उसभपुर, सेअम्विया मिहिल उल्लुगातीरं। पुरिमंतरंजि दसपुर रहवीरपुरं च नयराई ॥५६२२॥ सत्तेया दिद्वीत्रो, जाइ-जरा-मरण-गव्भ-वसहीणं। मूलं संसारस्स उ, हवंति निग्गंथरूवेणं ॥५६२३॥ मोत्तण एत्थ एक्कं, सेसाणं जावजीविया दिही। एक्केक्कस्स य एत्तो, दो दो दोसा मुणेयव्या ॥ १५६२४॥ वहरयादी जाव वोडिया -

एएसि तु परूवण, पुन्तिं जा वित्तया उ विहिसुत्ते ।
स स्चेव णिरवसेसा, इहमुद्देसिमा नायन्वा ॥५६२५॥
एतेमि परूवणा कायन्वा "विधिमुत्ते" ति जहा मायस्मा सामाइय-णिज्जुत्तीण ॥५६२५॥
एतेसि असणादी, वत्थादी वसिह-वायणादीणि ॥
देउन पडिच्छेज्ज व, सो पावति आणमादीणि ॥५६२६॥

१—''४६०३"—''५६२४" परिमिताः सर्वाः गचु गाघाः पूर्वासत्तंमूलभाष्यप्रती मात्र प्रयमपदौल्पेय-रूदेणैव संकेतिता प्रासन्, सतोऽस्माभिरायस्यक-सामायिकनिर्यृतिनतः पूर्णीकृताः ।

तेर्षि ग्रमगादि देते पण्डितं मञ्चपदेमु चटलहूं, ग्रत्ये चरगुरु, ग्राणादिया य दोमा, ग्रगवरवपसंगा श्रण्णो वि दाहिति, सङ्गाग वि मिच्छतं जगेति ॥५६२६॥

> दोणगहिणे संवासम्रो य वार्यण पडिच्छणादी य । सरिसं पभासमाणा, जुत्तिमुवण्णेण ववहरंति ॥५६२७॥

"'दाषे" ति ग्रस्य व्याख्या -

गच्चेण ते उद्दिण्गा, अण्णे वा देंते दृट्टू मासंति । नृणं एते पहाणा, विसादि संसन्गिए गच्छे ॥५६२८॥

ग्रम्हं एते ग्रस्नादि देंति गव्यं करेन्ज, तेम गव्येण उदिष्णेम पलावा भवेन्छ । ग्रष्मो वा दिन्छंतं वर्ठुं मनेन्ज – "पूर्व एते चेव पहामा" । तेसि वा कि चि ग्रहामावेम गेलण्यं होन्ज, ते नेपेन्ज – "एतेहिं कि वि विसादि दिष्णे", एत्य गेम्हम-कहुमादिया दोसा । एवं दाणसंमर्गाए ग्रगीयसेहादिया चोदिता तेसु चेव वएन्जा ॥१६२=॥

"भहपे ति ग्रस्य व्याख्या -

तेसि पडिच्छणे त्राणा, उग्गममिनमुद्ध त्राभित्रोगं वा । पडिणीयया व देन्जा, बहुत्रागमियस्स विसमादी । ५६२६॥

तेषि हत्थातो मत्तादि पडिच्छंतस्य तित्यकरागतिकस्यो, रुगामादि असुद्धं परिसृंजित, वसीकर्णं वा देक्त 'अस्हं एते पडिवक्तो" ति पडिगोयत्तथे । अह्वा – एस वहु आगमिर ति विसादि देल्त ।

एगरसहिसंबासेय सेहा मिद्धन्मा सीदंति, तेपि वा चरिसं गेव्हंति ।

नुय-वःयग-पिङ्छागदिनु वि मंत्रीगमादिदोसा ।

दुत्तिमृदण्यिद्वित वा सरिसं चरणकरणं कहेंतो सेहार्दा हरेंति । जम्हा एवमादि दोसा तम्हा गो कि वि तेसि देवा, पिडच्छेत्र वा, प वा संवसेवा । एवं संकरेंतेण पुष्वमिष्या दोसा परिहरिया भवंति । ॥१६२६॥

मबे कारणं -

असिवे ओमोयरिए रायदुट्टे भए व गेलण्णे । अद्याण रोहए वा, अयाणमाणे वि वितियपदं ॥५६३०॥

श्रसिदादिकारमेहि नेसि दिन्दति पहिच्छति वा ॥१६३०॥

इमं गेलप्णे -

गेलण्णं में कीरति, न कीरती एवं तुच्म भणियम्मि । एस गिलाणी एत्यं, गवेसणा णिण्ह्यों सी य ॥५६३१॥

१ ना० ४६२७। २ ना० ४६२७। ३ ना० ४६२७।

एगत्य गामे साघू गच्छंता भिणता - "तुन्भं गिलाणस्स कि वेयावच्चं कीरइ, न कीरइ वा"। साघू भणति - "कि वा ते"।

गिही भणइ - "एस गिलाणो तुन्भसंतिग्री।"

एत्य गामे साहुणा पविसिजं गविट्ठो जाव णिण्हतो सो ।।५६३१।।

## जणपुरतो फासुएणं, श्रप्फासुयमग्गणे असमणो उ। पण्णवणपडिक्कामण, श्रविसेसित णिण्हए वा वि ॥५६३२॥

जणसमनखं उग्गमुप्पादणेसणासुद्धंच्छेण करेंति, जाहे सुद्धं ण लभित सो य श्रसुद्धं मग्गति ताहे लोगस्स पुरग्नो उस्सग्गं पण्णवेंति भणिति य – "एस श्रसमणी"।

तं पि भणित - ''जित तुमं णिण्हगिदद्वीग्रो पिडिक्कमिस पासत्थादित्तणग्रो वा तो ते सब्बहा करेमो।'' तहा य पण्णवेति जहा सो तद्वाणाग्रो पिडिक्कमित । ग्रहवा – जत्य साघूणं णिण्हगाण य विसेसो ण णज्ञ हिंचि ।।५६३२।।

## दुक्खं खु निरणुकंपा, लोए श्रदेंते य होति उड्डाहो । सारूविम्म य दिस्सति, दिज्जिति तेणेवमादीसु ॥५६३३॥

जइ वि सो घोसण्गो निण्हम्रो वा तहावि ध्रकज्जंते णिरणुकंपया भवति, सा य दुक्लं कज्जइ, लोगो य तत्थ उड्डाहं करेति — "जइ वि पव्यज्ञाए एरिसं घ्रणाहत्तणं ण परोष्परं कतोवकारियाम्रो घलं पव्यज्ञाए," सारूप्पं सरिसं लिगं दीसित, एवनादि कारणेहि करेंतो सुद्धो ॥४६३३॥

> जे भिक्खू विहं त्रणेगाहगमणिज्जं सति लाढे विहाराए संथरमाणेसु जणवएसु विहारपिडयाए त्रभिसंधारेइ, त्रभिसंधारेतं वा साइज्जइ ॥ ॥ ॥ २ ॥ ॥

"जे" त्ति - णिद्से, भिनस् पुन्वविष्णतो । विहं णाम ग्रद्धाणं, श्रणेगेहि श्रहेहि जं गम्मति तं भणे-गाहगमणिष्जं, श्रहो णाम दिवसो । श्रहवा - भणेगेहि श्रहेहि गमणिष्ज श्रणेगाहगमणिष्जं ।

ग्रकारणेण गमणं पडिसिद्धं।

कि कारणं गमणं पिडसेहेति ?, जम्हा एत्य गम्ममाणे घणेगा संजमाताए दोसा पराज्जंति । जिम्म विसए गुणा तविणयमसं जमराज्ञायमादिया तं विसय, "लाढे" ति — साहू, जम्हा जग्गमुष्पादणेसणामुद्धेण द्याहारोयिषणा संजमभारवहणहुयाए घष्पणो सरीरगं लाढेतीति लाढो, विहारायेति । दप्पेण देसदंतणाए विहरित । "संयरमाणेसु जणवएसु" ति ब्राहारोयिह्यसिह्मादिएहिं मुलभेहिं जणवए, तं जणवयं विहाय पत्यज्जए तस्स पव्यज्जतो सुद्धं सुद्धेण वि गच्छमाणस्य चजलहुं । एस सुत्तत्यो ।

इमो णिज्जुत्ति-वित्यरो -

विह्मद्भाणं भणितं, णेगा य त्रहा त्रणेगदिवसा तु । सति पुण विज्जंतम्मी, लाढे पुण सादुणो त्रक्ला ॥५६३४॥

गयत्या । विहं णाम प्रद्धा ।

अद्भाणं पि य दुविहं, पंथो मग्गो य होइ नायच्यो । पंथम्मि णत्थि किंची, मग्ग सगामो तु गुरु आणा ॥५६३५॥ : .

तं दुविद्यं - पंथो मग्गो य । पुणो पंथो दुविहो - छिण्णो ग्रिछिणो य । छिणो णित्य किचि, सुणां सन्वं । ग्रिच्छिणो पल्लिवइता वा ग्रित्य । गामाणुगामि मग्गो । पंथे चलुपुरुगा, मग्गे चललहुं, ग्राणादिया य दोसा ।।५६३५।।

> तं पुण गमेन्ज दिवा, रत्ति वा पंथ गमणमग्गे वा। रत्ति त्रादेसद्गं, दोसु वि गुरुगा य त्राणादी ॥५६३६॥

तं पंथं मग्गं वा दिवसग्रो वा राग्रो गच्छति । राइसद्दे श्रादेसदुगं – संफाराती, संफावगमो वा राती । कहं ?, उच्यते – संफा जेण रायति सोभति दिप्पति तेण संफराती । संफावगमो वियालो । ग्रहवा – संफावगमो राती ।

कहं ?, उच्यते - जम्हा संभावगमे चोर-पारद्दारिया रमंति तेण संभावगमो राती । संभाए जम्हा एते विरमंति तेण संभा विकालो । पंयं मग्गं वा जद्द रातीए विगाले वा गच्छद तो चउगुरुगा।।।५६३६।।

तत्य मग्गे ताव इमे दोसा -

मिन्छत्ते उड्डाहो, विराहणं होति संजमाताए । इरियाति संजमम्मी, छक्काय अचक्खुविसयम्मी ॥५६३७॥

"मिच्छत्ते उड्डाहो" दोण्हं विभासा -

कि मण्णे णिसिगमणं, जाती ण सोहेंति वा कहं इरियं। जतिवेसेण व तेणां, अडंति गहणादि उड्डाहो ॥५६३८॥

इहलोयचत्तकज्जाणं परलोयकज्जुजताणं कि रातो गमणं ? कि मणो दुट्टचित्ता एते होज्जा ? कहं वा ंडरियं सोहंति, इरिजवजता वा जंति ?, जहा एयं श्रसच्चं तहा श्रणं पि मिच्छतं जणेज्जा, जद्दवेसेण वा तेण ित्त कार्ज रातो श्रडंता गहिया कंड्रणववहारादिसु पदेसु उह्वाहो ॥६५२८॥

भ वराहण संजमाताए" एसा विभासा -

संजमविराहणाए, महन्वया तत्थ पढमे छक्काया । वितिए अतेण तेणे, तहए अदिन्नं तु फंदादी ॥५६३६॥

संजमितरार्थणा दुविघा - मूलगुणे उत्तरगुणे य। मूलगुणे पंचमहन्वया, पढमे य महन्वए छक्काय-विराहणं करेति, वितिए महन्वए ग्रतेणं तेणमिति भासेच्ना, तितए महन्वए कंदादि ग्रदिणा गेण्हेच ॥५६:६॥

ग्रहवा -

दियदिने वि सचित्ते, जिणतेणां किम्रुत सन्वरीविसए। जेसि च ते सरीरा, अविदिण्णा तेहि जीवेहिं ॥५६४०॥

सचित्तं जिणेहि णाणुण्णायं तेण दिवसती वि तेण्णं, रात्री राती वा ग्रदिष्णं, ग्रह्वा - जेसि ते कंदादिया सरीरा जीवाणं तेहि वा ग्रदिष्णं ति तेष्णं ॥५६४०॥

१ गा० ५६३७ ।

# पंचमे त्रणेसणादी, छड्डे कप्पो व पहम वितिया वा । भग्गवत्रो त्ति मिं जात्रो, त्रपरिणत्रो मेहुणं पि वए ॥५६४१॥

पंचमे ति वते श्रणेसणिज्जं गेण्हंतस्स परिगाहो भवति, छट्ठे ति रातीभोयणे श्रद्धाणं कप्पं भुजंतस्स रातीभोयणभंगो भवति । पढमो ति-खुहापरीसहो वितिश्रो पिवासापरीसहो तेहि श्रातुरो राति भुंजेज्ज वा पिएज्ज वा, एंगव्रतभंगे सन्ववयभंगो ति काउं मेधुणं पि सेवेज्जा । श्रह्वा — श्रपरिणतो श्रवुद्धधम्मतणश्रो दिया रातो सत्ये वश्चमाणे काइयानिमित्तं उसवको, श्रगारी ति काइ उसवका, श्रप्पसागारिए तं पडिसेवेज्ज ।। १६४१।।

'इरिया इति ग्रस्य व्याख्या – रीयादसीथि रत्ति, भासाए उच्चसद्दाहरणं । ण य त्र्यादाणुस्सग्गे, सोहए काया य ठाणादि ॥५६४२॥

राग्रो इरियासिमइं न सोहेइ। भासासिमइए वि ग्रसिमग्रो पंयाइविष्पणट्टे उद्यसहेण वाहरेका। एसणासिमिति ण संभवति, रातो दिवसतो वा श्रद्धाणं पढमवितियपरीसहाउरो एसणं पेलेज्जा। श्रादाणिक्छेय-सिमतीए ठाणणिसीदणाणि वा करेंतो रातो ण मोहेति। काइयादि उरिट्टवणं वि करेंतो खंडिल्लं पि ण सोहेति।। १६४२।। एसा सक्वा संजमविराहणा।

इमा ग्रायविराहणा -

वाले तेणे तह सावए य विसमे य खाणु कंटे य । अकम्हा भय आतसप्रत्थं रिंत मग्गे भवे दोसा ॥५६४३॥

सप्पादी वाला तेसु हिसज्जति, उवकरणसरीरतेणा ते उवकरणं संजतं वा हरेज्जा, सीहादिसावएण खज्जित, विसमे पिंडयस्स प्रण्णतरमा य विराहणा हवेज्जा, खाणुकंटए वा वि सप्पी ह्वेज्जा, मकंस्माद भयं म्रहेतुकं भवति, राम्रो मग्गे वि एते दोसा, किमुत पंथे ॥५६४३॥

इमं वितियपदं -

कप्पति तु गिलाणहा, रिंच मग्गो तहेव संभाए। पंथो य पुट्यदिहो, त्रारिक्खिश्रो पुट्यमणिता य ॥५६४४॥

द्रारिवल्यो ति दंडवासिगो, पुव्यामेवं मणाति घम्हे गिलाणादिकारणेण रातो गमिस्तामो, ग। किचि छलं काहिसि । घणुणाते गच्छंति, सेसं कंठं ॥५२४४॥ मग्ग त्ति गतं ।

इदाणि व्यंथो भण्णति -

दुविहो य होइ पंथो, छिण्णद्वाणंतरं श्रिष्ठिणं च । छिण्णे ण होइ किंची, श्रिष्ठिण्णे पन्लीहि वइगाहि ॥५६४५॥

इमो विधी -

छिण्णेण श्रहिण्णेण च, रत्ति गुरुगा तु दिवसती लहुगा । उद्दर् पत्रज्जण, सुद्धपदे सेवती जं च ॥४६४६॥

र गा० १६३० ।२ गा० १६३१ ।

उद्द्रे जद्द श्रद्धाणं पव्यजति तत्य सुद्धंसुद्धेण वि गच्छमाणस्स एयं पच्छितं, जं च श्रकप्पादि कि

इमा ग्रायविराहणा -

वात खलु वात कंटग, त्रावडणं विसम-खाणु-कंटेसु । वाले सावय तेणे, एमाइ होति त्रायाए ॥५६४७॥

खलुगा जाणुगादिसंघाणा वातेण घेष्पंति, चम्मकंटगो वातकंटगो ग्रहवा भृद्विसी हहुागृद्धिसी वा कायकंटगो वा । सेसं कंठ्यं ॥५६४७॥ एसा ग्रायविराहणा ।

इमा सजमविराहणा -

छक्कायाण विराहण, उवगरणं वालवुड्ढसेहा य । . पढमण व वितिएण च, सावय तेणे य मेच्छे य ।।५६४८।।

ग्रयंडिलेसु पुढिवमादिछण्हं कायाणं संघट्टणादिविराहणं करेंति, वालबुद्रुसेहा पढमवितियपरीसहेिंह परिताविज्जति, साधू उज्जिन्छं सावग्रो सावएण वा खज्जेज्जा । तेणगेिंह मेच्छेिंह वा उवकरणं खुडुगादि वा हीरेज्जा ॥५६४=॥

२ उवकरण त्ति एयस्स इमं वक्खाणं -

उत्रगरण-गेण्हणे भार-वेदणे तेणगम्म अधिकरणं । रीयादि अणुवस्रोगो, गोम्मिय भरवाह उड्डाहो ॥५६४९॥

नंदिपिढिगाह-ग्रद्धाणकप दुलिंगमादिपंयोवकरणं च जद्द गिण्हंति तो भारेण वेयणा भवति, <sup>2</sup>विह्रडप्फडा य तेणगगम्मा भवति, तेणेहि वा उवकरणे गहिए ग्रधिकरणं, भारक्कंता य द्दारियोवउत्ता ण भवंति, बहूवकरणा वा गोमिएहिं घेप्पंति, गोमिया य चितेंति उल्लावेंति य — "ग्रहो ! बहुलोभा भारवहा य" एवं उह्वाहो भवे । ग्रह्वा — एतद्दोसभया उवकरणं उज्मंति तो जं तेण उवकरणेण विणा विराहणं पावेंति तमावज्जंति ॥५६४६॥

इमं पंथोवकरणं -

चम्मकरग सत्थादी, दुर्लिगकप्पे य चिलिमिलिऽग्गहणे। तस विपरिणमुङ्जाहो, कंदादिवहो य कुच्छा य ॥५६५०॥

जह चम्मकरगो ण घेव्यति सत्यकोसगं वा, "दुल्लिंगं" वा गिहत्यिलिगोवकरणं भ्रण्यपासंहिय-लिगोवकरणं वा, "कप्प" ति-भ्रद्धाणकप्पं, चिलिमिणि त्ति, एतेर्सि भ्रग्गहणे इमे दोसा जहासंखं पच्छद्धं भिणया । चम्मकरग भ्रग्गहणे तसविराहणा, पिप्पलगुलिया गोरस-पोत्तगादि भ्रग्गहणे सेहमादियाण विप्यरिणामो भवति, पिप्पलगादिसत्येण पुण पलंवे विकरणे काउं भ्राणिज्जंति, दुल्लिंगेण विणा रातो गेण्हंताण पिसियादि वा रहु।हो भवति । भ्रद्धाणकप्पेण विणा कंदादियाण छण्ह वा कायाण विराहणा भवति, चिलिमिलियं विणा मंडलीए भुंजंताणं जणो दुगंछिति ।।५६५०।।

> पंथजोग्गोवकरण ग्रम्गहणे ग्रजयकरणे य इमे दोसा – ग्रपरिणामगमरणं, ग्रातिपरिणामा य होति णित्यक्का । णिग्गत गहणे चोदित, भणंति तह्या कहं कप्पे।।५६५१॥

१ कट्यधोभागवर्ती संघिवायुः । २ गा० ५६४८ । ३ व्याकुला, इत्यर्थः ।

''ग्रकिप्पयं'' ति णाउं ग्रपरिणामगो ण गेण्हति, ग्रगेण्हणे मरति । ग्रद्धाणे ग्रकिप्यमहणं दट्ठुं मितिपरिणामा ' णित्यवका'' णिल्लब्जा भवंति, ग्रद्धाणातो णिग्गया श्रकप्पं गेण्हता चोदिता — ''मा गेण्हह ति, ण वट्टति'' ते पडिभणंति — ''तितया ग्रद्धाणे कहं कप्पे'' ।। १११।।

काउडीए विणा इमे दोसा -

तेणभयोदककज्जे, रत्तिं सिग्घगति दूरगमणे य । वहणावहणे दोसा, वालादी सल्लविद्धे य ॥५६५२॥

तेण भया रातो सिग्घं गंतच्यं, उदगणिमित्तं जहा मरुविसए रातो सिग्घं दूरं च गंतच्यं। तत्य कावोडीए वाल बुद्धा ग्रसह सल्लिब्दा उवकरणं च वोढ्यं, श्रह ण वहंति तो एते परिनत्ता भयंति। उवकरणं पि छड्डे यव्यं। ग्रह्या — "तेण" ति-तेणभए डंडचिलिमिली घेष्पति। श्रकष्णिण्जकण्जे परितित्ययउथकरणं। उदगकण्जे चम्मकरगो, उदगकण्जे चेय गुलिगगहणं, उदगगहणहुया दितग्गहणं। रातो सिग्घगितगमणे तिलयग्गहणं। दूरं गंतुं सत्यो ठाइस्सित तत्य वालादिसल्लिब्द्ववहणहुा कावोडी। सल्लुद्धरणादिणिमित्तं सत्यकोसो घेषाइ। एवमादिउयकरणं यहतो भारमादिया दोसा, ग्रवहंतस्स ग्रायसंजमिवराघणादिया दोसा, तम्हा णिक्कारणे श्रद्धाण णो पवण्जेण्य ॥१६४२॥

कारणे पवज्जित तत्थ इमो कमो -

वितियपदं गम्ममाणे, मग्गे श्रसतीए पंथजयणाए । पडिपुच्छिऊण गमणं, श्रिडणणपल्लीहि वितयाहि ॥५६५३॥

पढमं मग्गेण गंतव्यं । श्रसति मग्गस्स जणवयं पुन्छित्रण श्रिष्ठिणापंथेग पिल्वितिगादीहि गंतव्यं, ततो छिण्गेण ।।१६५३॥

इमेहिं कारणेहिं पंथेण गम्मति -

श्रसिवे श्रोमोयरिए, रायदुद्वे भए व श्रागाढे । गेलण्ण उत्तिमद्वे, णाणे तह दंसण चरित्ते ॥५६५४॥

म्रणतरे वा म्रागाढे, जहा - सुघम्मसामिगणहरस्स मासकप्पे म्रसंपुण्णे रायगिहे णगरे तणकटुघारगो दमगो पव्वइतो। तं भिक्खं हिंडतं लोगो भणति-"तणकटुहारगो" ति। तस्य म्रसहणं, सुघम्मस्स म्रभयाऽऽपुच्छणं।

ग्रभयस्य पुच्छा, कहणं 'सेहस्स सागारियं" ति, तिकोडिपरिच्चागो विभामा -

एएहि कारणेहि, आगादेहिं तु गम्ममाणेहिं।

उवगरण पुन्त्रपिहलेहिएण सत्थेण गंतव्यं ॥५६५५॥

पंथजोग्गोवकरणपडिलेहा गहणं, ग्रह पुट्यं सत्यं पडिलेहेउं मुद्धे ण तेण मह गमणं ॥५६४५॥

श्रसिवे श्रगम्ममाणे, गुरुगा दुविहा विराहणा नियमा। तम्हा खलु गंतव्यं, विहिणा जो विणिश्रो हेट्टा ॥५६५६॥

दुविहा विराहणा - श्राय-संजमेतु । श्रह्वा - श्रप्पणो परम्य य । हेट्टा श्रोहणिजनुत्तीए जो गमो भणितो, तेसा वि घोमोदरियादमी जहेव श्रोहणिजनुत्तीए तहा भाषिवत्या ॥४६४६॥

### उवगरण पुन्वभणितं, अप्पडिलेहेंते चउगुरू आणा । ओमाण पंथ सत्थिय, अतियत्ति अप्पपत्थयणे ॥५६५७॥

चवकरणं चम्मकरगादी, जं वा ववलमाणं तं श्रगेण्हमाणस्स सत्यं वाऽपिहलेहंतस्स चउगुरुगा। श्रपिहलेहीए दोसा भवंति - श्रोमाण पेल्लिश्रो व होज्जा, सत्यवाहो श्रतियत्ती पासत्यो वा पंतो होज्ज, सत्यो वा श्रप्पपत्ययणी श्रप्पसवलो होज्ज, श्रणी वा पंथिया तत्य पंता होज्ज। तम्हा एयद्दोसपित्हणत्यं पिडलेहियन्त्रो सत्यो ।।१६५७।।

सो केरिसो सत्थपडिलेहगो -

रागदोसविम्रक्को, सत्थं पिंडलंहे सो उ पंचिवहो । मंडी बहिलग भरवह, श्रोदिरय कप्पडिय सत्यो ५६५८॥

सो सत्थी पंचिवहो - भंडि ति गंडी, बहिलगा उट्टबिनहादी, भारवहा पोर्टालया वाहगा, चदिया णाम जिंह गता तिंह चेव रूबगादी छोढुं समुद्दिसंति पच्छा गम्मित, ग्रहवा - गहियसंबना उदिरया, कप्पडिया भिवलायरा ।।५६५६।।

रागदोसिए इमे दोसा -

गंतन्वदेसरागी, श्रसत्य सत्थं करेति जे दोसा । इयरो सत्थमसत्थं, करेति श्रच्छंति जे दोसा ॥५५५६॥

जस्स गंतव्वे रागो सो जित सत्यपिटलेहगो सी ग्रसत्यं पि सत्यं करेडजा, तेण कुसत्येण गच्छंताण जे दोमा तमावज्जित । "इयरे" ति जो गंतव्वो दोसी सो सुरुक्तमाणमत्यं पि ग्रसत्यं करेति, तत्य ग्रसिवादिसु श्रच्छंताण जे दोसा ते पावित ॥५६५६॥

उप्परिवाडी गुरुगा, तिसु कंजिमादि संभवो होन्जा । परिवहणं दोसु भवे, वालादी सन्ल-गेलण्णे ॥५६६०॥

ं भंडीसु विज्जमाणासु जइ चिहलगेसु गच्छित तो चउगुरुगा, एवं सेसेसु वि । ग्रादिल्लेसु तिसु कंजियमादिपाणगसंभवो होज्ज, दोसु भंडिवहिलगेसु परिवहणं होज्ज ।

केसि परिवहणं ?, उच्यते – वालादीणं, श्रादिसद्गहणेणं वृद्धाणं दुव्वलाणं खयंकियाण य सल्ल-विद्धाण गिलाणाण य ॥५६६०॥ सत्यं पडिलेहंति तम्हा सत्यो पडिलेहियव्यो ।

सत्ये इमं पडिलेहियव्वं -

सत्थं च सत्थवाहं, सत्थविहाणं च त्रादियत्तं च । दन्त्रं खेत्तं कालं, भावोमाणं च पडिलेहे ॥५६६१॥

पुन्त्रद्धस्स इमा वनखा -

सत्थे ति पंचमेदा, सत्थाहा ऋदु त्रातियत्तीया । सत्थस्स विहाणं पुण, गणिमाति चडव्विहेक्केक्कं ॥५६६२॥ सत्यस्स पंच भेदा - भंडीमादि। सत्थवाही ग्रद्विवहो। ग्राइयितया वि ग्रद्विवहा उपि भणिहिति। सत्यविहाणं पृण गणिमादि चउित्वयं, गणिमं पूगफलादि, घरिमं जं तुलाए दिज्जित खंडसवकरादि, भेज्जं घृततंदुलादि, पारिच्छं रयणमोत्तियादि। "एवकेवके" ति विह्लगेसु वि एयं चउित्वहं। भारवहेसु वि एवं चउित्वहं। उदिरयकप्पडिएमु तं भंडं चउित्वहं भाणियव्वं।।४६६२॥

द्व्वादि चउनकं च पडिलेहेज्ज, तत्य दव्वे -

त्रणुरंगादी जाणे, गुंठादी वाहणे त्रणुण्णवणे । धम्मो त्ति व मत्ती य व, वालादि त्रणिच्छे पडिकुई ॥५६६३॥

त्रणुरंगा णाम घंसिक्रो । जाणा सगडिगातो वा वाहणा। गुंठावी – गुंठो घोडगो, म्रादिसद्दातो मस्सो उट्टो हरथी वा । ते म्रणुण्णविज्जंति – जह भ्रम्हं कोइ बालो भ्रादिसद्दान्नो बुड्ढो दुब्बलो गिलाणो वा गंतुं ण सक्केज्जा सो तुब्भेहि चडावेयव्यो, जइ श्रणुजाणंति धम्मेण तो तेहिं समं सुद्धं गमणं। मह मुल्लेण विणा णेच्छिति तो तं पि श्रवभुवगच्छिज्जिति । मह मुल्लेण वि णेच्छिति तो तेहिं समं पिडकुट्टं गमणं, ण तेहिं समं गम्मित ।। १६६३।।

किं च इमेरिसभंडभरितों इच्छिज्जित सत्यो – दंतिक्क-गोर-तेल्ले, गुल-सप्पिएमातिभंडभरितासु । श्रंतरवाघातम्मि उ, देंतेतिधरा उ किं देउ ॥५६६४॥

मोदग-साग-वट्टिमादी दंतखज्जयं बहुविहं दंतिवयं।

ग्रह्वा -- तंदुना दंतिक्का, सन्वं वा दंतखज्वयं दंतिक्कं । गोर ति गोधूमा । तहा तेल्लगुनगिष्-णाणाविघाण य धण्णाण भंडीग्रो जइ भरियातो तो सो दन्ततो सुद्धो ।

कि कारणं ?, श्रंतरा वाघाए उप्पणो तं श्रप्पणा खंति श्रम्हाणं वि देति । "इहरह्" ति जड कुंकुम-कत्थूरिय – तगर पत्तचीय-हिंगु-संखलीयमादी श्रखण्जदन्त्रभरिए श्रंतरा वाघाते संबले णिट्टिए कि दिनु, तम्हा एरिसमरिएण ण गंतन्वं ।।४६६४॥

श्रंतरा वाघातो इमो -

वासेण णदीपूरेण वा वि तेणभय हत्थि रोहे वा। खोभो जत्थ व गम्मति, असिवं एमादि वाघातो ॥५६६५॥

पंतरा गाढं वासमारदं, चलमानवाहिणी वा महानदी पूरेण घागता, घणतो वा चोरमपं, दुदुहित्यणा वा पंचो एदो, जत्य वा सत्यो गंतुकामो तत्य रोहगो, रलमोमो वा तत्य, प्रमियं वा तत्य, एवमादिकज्जेनु पंतरा सिणावेसं काउं सत्यो प्रस्कृति ॥४६६५॥ एवं दक्वतो पिछनेहा ।

इमा 'खेल-काल-भावेसु -

खेत्तं जं वालादी, अपरिस्संता वतंति श्रद्धाणं । काले जो पुट्यण्हे, भावे सपक्ख-परपक्खणादिण्णा ॥५६६६॥ जित्यं खेलं वालवुङ्गादिगच्छो ग्रपरिश्रांतो गच्छित तित्तयं जित सत्यो जाित तो खेतग्रो सुद्धो । कालो जो उदयवेलाए पित्यत्ते पुट्चण्हे ठाित सो कालतो मुद्धो । भावे जो सपक्ख-गरपक्खिमवखायरेहि ग्राणाङ्ग्गो सो भावग्रो मुद्धो।।५६६६।।

एक्केक्को सो दुविहो, सुद्धो ख्रोमाणपेल्लितो चैव । मिच्छत्तपरिगाहितो, गमणाऽऽदियणे य ठाणे य ॥५६६७॥

"एक्डेक्को" ति मंडिबहिलगादिसत्यो दुविहो — मुद्धो ग्रमुद्धो य। सुद्धो ग्रणीमाणो, ग्रीमाणपेल्लिग्रो ग्रमुद्धो । सत्यवाहो ग्रातियत्ती वा जे वा तत्य ग्रवप्पहाणा एते मिच्छिहिद्दी । एतेहि सो सत्यो परिग्गहितो होज्ज ॥५६६७॥

ग्रोमाणपेल्लिग्रो इमेहि होन्ज -

समणा समिण सपक्खों, परपक्खों लिंगिणों गिहत्था य । आता संजमदोसा, असती य सपक्खवन्जेणं ॥४६६८॥

पुन्वद्धं कंठं । बहूमु सपक्ख-परपक्त्वभिक्तायरेमु प्रष्फव्यंताणं ग्रायविराहणा, कंदादिगाहणे वा संजमविराहणा । प्रणीमाणस्स ग्रसतीते सपक्तोमाणं विज्ञिता परपक्तोमाणेणं गंतव्यं, तत्य जणो भिक्लग्गहणे विसेसं जाणति ॥५६६=॥

"भामणे" ति ग्रस्य व्याख्या -

गमणे जो जुत्तगती, बङ्गापल्लीहि वा त्राछिणोणं। थंडिक्लं तत्थ भवे, भिक्खग्गहणे य वसही य ॥५६६८॥

जुत्तगती गाम मिदुगती - न भीघ्रं गञ्छतीत्यर्थः । ग्रिह्यिगपहेग वइयपल्लीमादीहि वा गञ्छिति, तत्य थंडिल्लं भवति, वदयपल्लीहि य भिवल लमइ, वसही य लब्मित ॥१६६६॥

''श्त्रादियणे'' त्ति ग्रस्य व्याख्या -

ञ्चातियणे मोत्तृणं, ण चलित ञ्चदरण्हे तेण गंतन्त्रं । तेण परं भयणा उ, ठाणे थंडिल्लठायीसु ॥५६७०॥

म्रातियणे ति जो भुंजणवेताए ठाति, भोतूण य ग्रवरण्हे जो ण चलित तेण गंतव्वं। तेणं परं भयणे ति भयणा णाम जइ ग्रवरण्हे भोतुं चलए तत्य जइ सब्वे समत्या गंतुं तो सुद्धो, ग्रह ण सक्केंति तो ग्रसुद्धो, ण तेण गंतव्वं। ठाणे ति जो सत्यो सिण्णवेसयिङ्लेसु ठाति सो सुद्धो, ग्रयंङ्ले ठाति ग्रसुद्धो ॥५६७०॥

जं बुत्तं <sup>3</sup>सत्यहा ग्रहु ग्रायियत्ती य ग्रस्य व्याख्या -

पुराणसावग सम्मिद्दि ग्रहाभद् दाणसङ्हे य । त्रणभिग्गहिते मिच्छे, त्रभिग्गहिते त्रण्णतित्यी य ॥५६७१॥

् पुराणो, गहिताणुञ्चतो सावगो, श्रविरयसम्मिद्दृी, श्रहामद्गो, दाणसङ्घो, श्रणिमगहियमिच्छो श्रमिगहियमिच्छिद्दिही, श्रणातित्थिश्रो य, एते सत्याहिवा श्रद्ध । श्रातियत्तिया वि एते चेव श्रद्ध ॥५६७१॥

१ गा० ४६६७। २ गा० ४६६७। ३ गा० ५६६२।

ग्रद्धाणं पडुच भंगदंसणत्थं भण्णति -

सत्थपणए य सुद्धे, य पेल्लिते कालऽकालगम-भोजी। कालमकालहाई, सत्थाहऽहाऽऽदियत्ती वा ॥५६७२॥

सत्थपणगं ति पंच सत्या, एयं गुणकारपयं, ते य सत्या सुद्धा ।

कहं ?, उच्यते - सपक्छ परपक्छतोमाणप्रपेल्लिय ति, कालग्रकाले गमणं, कालग्रकाले भोयणं, कालग्रकालियो। ग्रह ति यंडिलग्रयंडिलठाई। एते चढरो सपडिपक्वा सोलसभंगकरणप्या। ग्रह सत्यवाहा भित्यत्ति ते दो वि ग्रुणकारप्या - एत्य काले गच्छइ, काले भुंजइ, काले निवेसइ, यंडिले ठाइ-एए सुद्धप्या, पडि क्खे ग्रसुद्धा। सत्यवाहादिया पढमा चढरो नियमा भद्दा, पच्छिमा चढरो भयणिजा भवंति, प्रइयत्ती वि ॥५६७२॥ एसा भद्दाहुकया गाहा, एईए ग्रत्यग्रो सोलस भंगा उत्तरभंगा, उत्तरभंगविगप्पा य सव्वे सूतिया।

जतो भण्णति -

एतेसिं च पयाणं, भयणाए सयाइ एगपण्णं तु । वीसं च गमा णेया, एत्तो य सयग्गसो जतणा ॥५६७३॥

सत्यपणगपदं, चउरो य सोलसभंगपदा, श्रष्टु सत्यवाहा, श्रादियत्ति श्रष्टु पदा य, एतेसि पदाणं संजोगे भयण ति भंगा, एतेसि एक्कावण्णसया भवंति वीसं च भंगा । एत्य सत्येसु सुद्धासुद्धेसु सत्यवाहाइयत्तेमु य भद्पंतेसु श्रष्यबहुचिताए सयगेहि जयणा भवति ।।५६७३।।

एसेवत्थो फुडो कज्जति -

कालुद्वाई कालनिवेसी, ठाणद्वाई कालभोई य । उग्गयऽणत्थमियथंडिल मञ्कण्ह धरंत खरे वा ॥५६७४॥

कालुट्टाती समाए म्राइच्चे दिवसती जो गच्छिति, कालनियेसी जे म्रणस्यमिए म्रादिच्चे घरकति, ठाणट्टाती यंडिल्ले घरकइ, कालभीती जो मञ्भण्हे भुजद, म्रणस्यमिए वा ॥५६७४॥

> एतेसि तु पयाणं, भयणा सोलसविहा तु कायच्या। सत्थपणएण गुणिता, त्रसीति भंगा उ नायच्या ॥५६७५॥

एतेसि चडण्ह पयाणं ६मेग विहिणा मोलस भंगा कायव्या - कालुडु।ती कालनिवेगी ठाण्डु।ती कालभोती (१), एवं सपष्टिपगरीसु सोलम भगा नायव्या । एते मोलम भंगा मरवपणएण गुणिता धर्माति भंगा भवंति ॥४६७४॥

> सत्याहऽहुगगुणिता, श्रमीति चत्ताल छस्यया होति। ते ब्याह्यत्तिगुणिता, सन एक्कावण वीसऽहिया ॥५६७६॥

चमीति बहुँदि सत्यादिवेदि गुनिया छस्पना ननःत्या भवंति । ते छहुदि चित्रयन्ति गुनियाः एक्शावणां सता चीसा (४१२०) भवंति । एत्य भणायरे नत्ये भविद्यालेय वा मुद्धे भणांत् भागित्याल चानोप्ति मस्यवित्रेह्मा ॥४६७६॥ इदाणि ग्रणुण्णवणा भण्णति -

# दोण्ह वि चियत्ते गमणं, एगस्सऽचियत्ते होति भयणा उ । अप्यत्ताण णिमित्तं, पत्ते सत्यिम्म परिसाओ ॥५६७७॥

जत्य एगो सत्यवाहो तत्य तं ग्रणुणार्वेति. जे य ग्रहप्याणा पुरिमा ते वि ग्रणुणार्वेति, जत्य दो सत्याधिवा तत्य दोऽवि ग्रणुणार्वेति, ढोण्ह वि चियत्ते गमणं । ग्रह एगस्स ग्रचियत्तं तो मयणा, जित पेल्लगम्स चियत्तं तो गम्मिति. ग्रह पेल्लगस्स ग्रवियत्तं तो ण गम्मिति । पंथिता वा जाव ण मिलंति सत्ये ताव सठणादि- णिमित्तं गेण्हित, सत्ये पुण पत्ता सत्यस्स चेव सठणेण गच्छिति । ग्रण्णं च सत्यपत्ता तिण्णि परिसा करेंति — पुरत्तो मिगपरिसा, मङके सीहपरिसा, पिट्टतो वसमपरिसा ॥१६७॥

दोण्ह वि त्ति ग्रस्य व्याख्या -

ढो़ण्ह वि समागता सत्यियो व जस्स व वसेण गम्मति ऊ । त्रणणुण्णवणे गुरुगा, एमेव य एगतरपंते ॥४६७८॥

"दोण्ह" वि सत्यो सत्यवाहो य, एते दो वि समागए ममनं ग्रणुन्नवेंति । ग्रहवा – सत्यवाहं जस्स य वसेण गम्मइ एते दो वि समागते समनं ग्रणुन्नवेंति । ग्रहवा – सत्याहिवं चेव एक्कं ग्रणुप्णवे । एवं जइ णो ग्रणुन्नवेंति तो चटगुरुगा, जित दोष्णि ग्रहिवा ते दो वि पेल्लगा तत्य एक्कं ग्रणुप्णवेंति, एत्य वि चट-गुरुगा । एनतरे वा पते पेल्लगे जइ गच्छेति तत्य एमेव चटगुरुगे ।।५६७=।।

# जो वा वि पेल्लिय्रो तं, भणंति तुह वाहुछायसंगहिया। वच्चामऽणुग्गहो त्ति य, गमणं इहरा गुरू त्राणा ॥५६७२॥

सत्याहिवं सत्यं वा जो वा तिम्म सत्ये पेल्लगे तं भण्णति – जित ग्रणु जाणह ग्रम्हं तो तुब्भेहिं समं तुह् बाहुच्छायद्विता समं वच्चामो ।

बड़ सो भगेव - 'ग्रणुगहो" ततो गम्मति । ग्रह तुण्हिक्को ग्रच्छित भगइ वा - 'मा गच्छह.'' बड़ गच्छंति तो चटगुर्द्रमं, ग्राणादिया य दोसा ग्रष्ट् ७६॥

जित सत्यस्स ग्रचियत्ते सत्याहिवस्स वा ग्रन्नस्स वा पेल्लगस्स ग्रचियत्ते गम्मिति तो इमे दोसा—

> पिडसेहण णिच्छुभणं, उवकरणं वालमाति वा हारे । त्रवियत्ति गोम्मएहि व, उड्डन्मंते (उद्दुन्जंते) ण वारंति ॥५६८०॥

ग्रडविमन्मे गयाणं भत्तपाणं पिंडनेहेज, सत्यातो वा णिच्छुमेज्ज, उवकरणं वा वालं वा मण्णेण हरावेज, ग्रतियत्तिएहिं "गोमिय" त्ति-गो (या) णडल्लया तेहिं उद्दुज्जेते न वारेंति ॥५६८॥

ते पंता भइगा वा --

भद्गवयणे गमणं, भिक्खे भत्तद्वणाए वसहीए। थंडिल्लासति मत्तग, वसभा य पदेस वोसिरणं ॥५६८१॥ त्रणुण्णविए भद्गवयणे गम्मति, इमं भद्गवयणं - जं तुन्भेहिं संदिसह तं मे सन्वं पिंडपावेस्सं सिद्धत्थपुष्फाविव सिरिट्टना मे पीडं ण करेह । एवं भणंते गंतन्वं ॥५६=१॥

> पुन्वभणितो व जयणा, भिक्खे भत्तद्व वसिह थंडिल्ले । सच्चेव य होति इहं, णाणत्तं णवरि कप्पम्मि ॥५६८२॥

पुच्वं भणिता संवट्टमुत्ते थंडिल्लस्स ग्रसित मत्तगेसु वोसिरित्तु व्हिति जाव थंडिलं, एवं वसभा जयंति । थंडिलमत्तगासित धम्माधम्मागासप्यदेसेसु वोसिरिति । इह कप्पे गाणत्तं ॥५६८२॥

तस्सिमो विही -

त्रमगहणे कप्पस्स उ, गुरुगा दुविहा विराहणा नियमा। पुरिसऽद्धाणं सत्थं, णाऊण ण वा वि गिण्हेज्जा ॥५६=३॥

जित छिण्णे श्रन्छिणो वा पंथे श्रद्धाणकप्पं ण गेण्हंति तो चरुगुरुगा, भत्तादिग्रलंभे खुहियस्स श्रायविराहणा, खुहत्तो वा कंदादी गेण्हेज्ज संजमविराहणा। श्रह्वा—सन्वे जइ संघयण-धिति-विलया पुरिसा श्रद्धाणं वा जित एगदेवसियं दो देवसियं वा, सत्यं ति — जित सत्ये श्रित्य भिवखं पभूयं धुवलंमो भद्गो सत्यगो कालभोईय कालद्वाती य एवमादिणा णातुं छिण्गद्धाणे वि ण गेण्हेज्ज ॥५६=३॥

सो पुण ग्रद्धाणकप्पो केरिसो घेत्तव्वो -

सक्कर-घय-गुलमीसा, खज्जूर अगंथिमा य तम्मीसा। सत्तुत्र पिण्णात्रो वा, घय-गुलमिस्से खरेणं वा ॥५६८४॥

सवकराए घएण य, सवकराभावे गुलेण वा घएण वा, एतेहि मिस्सिया अगंथिमा घेणंति । त्रगंथिमा णाम कयलया ।

त्रणणे भणंति – मरहटुविसए फलाण कयलकप्पमाणात्रो पेंडीक्रो एक्किम डाले बहुविकक्षो भवंति. ताणि फलाणि खंडाखंडीण कयाणि घेष्पंति, तेसि श्रमति खज्जूरा घयगुनिमसा घिष्पति, एतेमि असतीए सत्त्रश घयगुलिमस्सा घेष्पंति, श्रसति घयस्स खर्सण्हुगुलिमस्सो पिण्णाक्रो घेतच्चो ॥५६=४॥

एतेसि इमो गुणो -

थोवा वि हणंति खुहं, ण य तण्ह करेंति एते खड्जंता । सुक्खोदणोवऽलंभे, समितिम दंतिक्क चुण्णं वा ॥५६=५॥

पुष्तद्वं कंठं । एरिसम्बद्धाणकपस्त भ्रलंभे "सुनिवादणो" - सुनिवकूरो, "सिनितिमं" सुनिवनंधना, "वंतिककं" - भ्रणेगागारं राजम । ग्रह्वा - वंतिवकं भुणो तंदुनलोट्टो वंतिककारुगेम तंदुनपुणो, भुण्यमाह-णातो स्वज्ञपन्ती, एस वंतिवकपुणो राजगन्ती या भ्रयपुनेण मिस्मिजति, मा संग्रजिति । मति सुद्धं स्थिति तो भ्रद्धाणकप्यं ण भुजति, जनिएण या कमं सुद्धं तित्तमं भ्रद्धाणकप्यं भृजिति, भ्रमुबद्धाविमान या दिन्तिति भ्रद्धाणकप्यं ।।१६६४।।

इमं च गिण्हंति -

तिविहाऽऽमयभेसज्जे, वणभेसज्जे य सप्पि-महु-पट्टे । सुद्धाऽसति तिपरिरए, जा कम्मं णाउमद्वाणं॥५६=६॥ वात-पित्त-सिभवसद्दातो सिण्यवातियाण वा रोगातंकाणं भेसवा ग्रोसहा व्रण-ग्रोसहाणि य गेण्हेंति, वणभंगट्टा य घतमहु, व्रणवंयट्टा य खीरपट्टं गेण्हेंति । सन्वं पेयं सुद्धं मिणयन्वं, ग्रसित सुद्धस्स तिपरिरयजयणाए पणगपरिहाणीए जाव ग्रहाकम्मं वि गेण्हेंति, पमाणतो ग्रद्धाणकप्यं थोवं वहुं वा ग्रद्धाणं णाउं गेण्हेंति, गच्छप्रमाणं वा नाउं ।।५६६६।।

### सभए सरभेदादी, लिंगविवेगं च कातु गीतत्था । खरकम्मिया व होउं, करेंति गुत्ति उभयवग्गे ॥५६८७॥

जत्य समयं तत्य वसमा सरभेयवणाभेयकारिगुलियाहि म्रष्यणो म्रण्णारिसं सरवणाभेदं काउं, म्रहवा – रयोहरणादि दर्व्वालगं मोत्तृं गिहिलिगं काउं जहा ण णज्जंति एते संजय ति खरकम्मिया व सन्नद्धपरियरा जहासंभवगहियाडवा होउं साहुसाहुणोउभयवग्गे गुत्तिरक्खं करेंति ॥५६८७॥

किंच-

ने पुन्नं उनगरणा, गहिता ऋद्वाण पनिसमाणेहिं । नं नं नोग्गं नत्थ उ, ऋद्वाणे तस्स परिभोगो ॥५६८८॥

पुन्तर्द्धं कंठं। जं जोग्गं – जत्य उदगगलणकाले चम्मकरगो, वहणकाले कावोडी उड्डा, भिक्खाय-रियकाले सिक्कगा, विकरणकाले पिप्पलगो, एवमादि ॥५६८८॥

> सुक्खोदणो समितिमा, कंजुसिणोदेहि उण्हविय भुंजे। मृत्जुत्तरे विभासा, जतितूर्णं णिग्गते विवेगो ॥५६८९॥

जो सुक्लोदणी गहितो, जे य समितिमादी खरा, एते उण्होदणीणं कंजिएण वा उण्हे गाहेत्ता सूईकरेत्ता भोतन्त्रा। "मूलुत्तरे विभास" ति ग्रहाणकप्पो मूलगुणोवघातो, ग्रहाकम्मं उत्तरगुणोवघाग्रो।

कि ग्रह्वाणकप्पं भुंजड ? ग्रह ग्रहाकम्मं लग्भमाणं भुंजड ?,ग्रत्रोच्यते-"एत्य दो ग्रादेसा, जम्हा कप्पो मूलगुणघाती, ग्रहाकम्मं उत्तरगुणघाती, तम्हा कम्मं लहुतरं भोत्तव्वं। जम्हा ग्राहाकम्मे छण्हुवघातो, कप्पो पुग फानुग्रो। एत्य वरं कप्पो, ण कम्मं" ॥१६=६॥

चोदगाह - "जो कप्यो ग्राहाकम्मिग्रो तत्य कहं दुदोसदुट्टो" ?, ग्राचार्य ग्राह -

> कामं कम्मं पि सो कप्पो, णिसि च परिवासितो। तहावि खल्ल सो सेयो, ण य कम्मं दिणे दिणे ॥५६१०॥

सर्वया वरं ग्रद्धाणकप्प एव, न चाहाकम्मं, दिने दिने वहुसत्त्वोपघातित्वात् ॥५६६०॥

त्राहाकम्मं सई वातो, सयं पुच्वहते सिया । जे ते तु कम्ममिच्छंति, निग्वीणा ते ण मे मता ॥५६९॥

श्रद्धाणकप्पे जं श्राहाकम्मं तत्र पूर्वहते सक्तदेव जीवीवघातः ( जे पुण ) श्रद्धाणकप्नं मूलगुणा ण मंत्रति । "उत्तरगुगो ति" जे पुण श्राधाकम्मं भृत्रति दिने दिने ते श्रत्यंतिनर्षृणा सत्त्वेषु, न ते मम सम्मता मंगमायतनं प्रति । "जितिकणं णिग्गए विवेगो" ति एवं श्रद्धाणे जितता जाहे श्रद्धाणातो णिग्गता ताहे श्रभुत्तं भुनुद्धरियं वा श्रद्धाणकप्पं विवेगो ति पिरहुवेंति ॥५६६१॥ भृत्ययणे ति गर्यं।

इदाणि "भिक्खित्" दारस्स कोति विसेसो भण्णति -

# कालुद्वादीमादिसु, भंगेसु जतंति वितियभंगादी। लिंगविवेगोऽक्कंते, चुडलीय्रो मग्गय्रो स्रभए॥५६६२॥

कालुद्वाती कालनिवेसी, ठाणठाती कालभोती।

एत्य पढमभंगो सुद्धो । एत्य भंगजयणा णित्य ।

वितियभंगादिसु जयंति-तत्थ वितियभंगे श्रकालभोती, तत्थ सलिगिववेगं काउं राश्रो परिलगेण गिण्हंति ।

तिय-चउत्यभंगेमु म्र ठाणद्वाती तत्य जयंति, जं गीणादीहि भ्रवकंतद्वाणं म्रासि तिह ठायंति । च उत्थभंगे लिगित्रवेगेण भत्तादि गेण्हंति, गोणादिग्रवकंते य ठायंति ।

पंचमादिभंगेसु चउसु "चुडली" संयारभूमादिसु विलादि जोइउं ठायंति ।

णवमादिसोलसंतेसु श्रद्धभंगेमु श्रकालट्ठातीसु रातो गमणगगतो "श्रभए" ति जित वच्चंताणं 'भगतो' ति वच्छतो श्रभयं तो वच्छतो ठिता जयंति । एसा भंगजयणा ॥५६६२॥

पुन्वं भणिता जतणा, भिक्खे भत्तद्व वसहि थंडिल्ले । सच्चेव य होति इहं, जयणा ततियम्मि भंगिम्म ॥५६९३॥

संवट्सुत्तमादिसु बहुसो भणिया जयणा ।

श्रह्वा – णवगणिवेसे जहा भिवलगाहणं तहा कायव्वं भत्तद्वाणं, घ्रकालठातिस्स निव्भए पुरतो गंतुं समृद्दिसंति, जेग समुद्दिहे सत्यो श्रव्भीते, वसिह्मज्भे सत्यस्स गिण्हति, ध्रवंत्रिले मत्तएम् जवंति, मत्तगामित पदेसेसु वि । श्रह्वा – ततियभंगे ध्रवंत्रिलाइम्मि सन्वेव जगणा जा संपट्टमुत्ते सवित्वरा भणिया ॥५६६३॥

> सावय त्रण्णहकडे, त्रहा सयमेव जोति जतणाए । गोउलविउच्वणाए, त्रासासपरंपरा सुद्धो ॥५६६४॥

सावय तिष्ठद्वाणे जित सावयभयं होज्ज तो ध्रणीहि सिवन्लएहि जा भाषणहा क्या भगी तमल्लियंति, तस्स य ध्रसति ध्रणात्यक्षदं ध्रमणि धेलूण फामुयदारएहि जालंति, शहे ति जा मिवन्तिगिति संजयहाए कहा तं मेवंति, परकरुधसित ति सयमेव ध्रमणि ध्रहण्तरेण जर्गति और बरणाए वि — मने कार्ने जोडसासभणियज्ञयणात् विज्भवेतीत्वयैः ॥१६६८॥

"भोडल" पश्चार्य, ग्रस्य व्याख्या -सावय-तेण-पर्छे, सत्ये फिडिता ततो जति हवेज्जा । श्रंतिमवङ्या वेंदिय, नियट्टणय गोडलं कहणा ॥५६६५॥ श्रंतरा महाडवीए सिंचादिसावयतेणेहिं वा सत्यो परहो, सन्त्रो दिसोदिसि णहो, साधू वि एककतो णहा, सत्याग्रो फिडिया ण कि वि मित्यल्लयं पर्सिति, पंथं च श्रजाणमाणा भीमाडिव पवञ्जेज्ञा । तत्य वसमा गिणपुरोगा मेसा सन्त्रत्यामेण गच्छरक्त्रणं करेंति जयणाए ताहे दिसाभागमपुणेंता सवालबुद्दृगच्छस्म रक्ष्वणहा वणदेवताए उस्सग्यं करेंति, सा श्रागंपिया दिसिभागं पंथं वा कहेज्ज, मम्मिद्दिदेवता वा श्रण्णोवदेसतो वह्याग्रो विउन्त्रति, ते साधू तं बह्यं पासिना श्रासिया, ने साधू ताए देवताए गोजलपरंपरएण ताव नीया जाव जणवयं पत्ता ताहे सा देवता श्रतिमवह्याए जाव उत्रगरणवेंटियं विस्सरावेड, तीए श्रष्टा साहुणो गियता गोठलं न पेच्छंति, वेंटियं वेन्तुं पिडगया। गुरुणो कहेंति — नित्य सा वह्यित्त, नायं जहा देवयाए कय ति, एत्य सुद्धा चेव । नित्य पच्छितं ॥१६६४॥

भंडी-बहिलग-भरवाहिएसु एसा व विणया जतणा । स्रोदरिय विवित्तेसुं, जयणा इमा तत्थ नायव्या ॥५६६६॥ विचित्ता कथहिया, ग्रहवा-विवित्ता-बुमिता, सेसं कंठं ।

> त्रोदरिए पत्थयणा, ऽसति पत्थयणं तेसि कंद्रमृलफला । ग्रागहणिम य रज्ज्, वलंति गहणं तु जयणाए ॥५६६७॥

भंडिवहिलगभरवहाणं श्रसित श्रागाढे रायदुट्टादिकच्जे उदरिगादिमु वि सह गम्मेज । तत्य श्रोदरिगेहिं सह गम्ममाणे श्रद्धाणकप्पादि श्रोदरिगादीण वि पत्ययणामित जाहे ते श्रोदरिया पत्ययण-खीणा, ताहे तेमि पत्ययणं कंदमूलफलादि, साहुणं ते च्चेय होच्ज ॥५६६७॥

''ग्रग्गहणिम्म" पच्छद्वं, ग्रस्य व्याख्या -

कंदादि अभुंजंते, अपरिणते सित्थयाण कहयंति । पुच्छा वेहासे पुण, दुक्खिहरा खाइतुं पुरतो ॥५६६८॥

तत्य जे अपरिणया ने णेच्छंति कंदादि मृंजिर्छ, ताहे वसमा तेसि सत्यइल्लाणं कहेंति । ते वसमा सत्यिल्लए भणंति – एते तहा बीहावेह, जहा खायंति ।

ताहे ते सित्यल्लया रञ्जूयो वलंति, प्रपरिणता पुच्छंति । प्रपरिणयाण वा पुरतो साहू पुच्छंति -कि एयाहि रज्जूहि ?,

ताहे ते सित्यल्लया भणंति - ग्रम्हे एक्कणावाच्छा। ग्रम्ह कंदादि ण खाइतं, ग्रम्हे एताहि वेहाणसे उल्लंबेहामी, इहरा तेर्षि पुरग्रो हुक्खं खायामी ॥५६६=॥

> इहरा वि मरित एसो, श्रम्हे खायामी सी वि तु भएणं। कंदादि कज्जगहणे, इमा उ जतणा तिह होति ॥५६९६॥

सो कंदादि ग्रखायंतो इह ग्रडवीए ग्रवस्स चेव मरड तम्हा तं मारेत्ता ग्रम्हे सुहं चेव खायामो । सो य ग्रपरिणग्रो एयं सोचा भया खायति, एवमादिकज्जे कंदादिगाहणे इमा जयणा ॥५६९६॥

| फासुगजोणि''''गाहा    | ।।४७००॥ |
|----------------------|---------|
| वद्घद्विए वि एवंगाहा | ।।४७०१॥ |
| एमेव होइगाहा         | ।।५७०२॥ |
| साहारण''''गाहा       | ।।५७०३॥ |
| तुवरे''''गाहा        | ।।४७०८॥ |
| पासंदण ः ः गाहा      | ।।४७०४॥ |

#### 'एवं छ गाहात्रो भाणियन्त्रो।

एयात्रो जहा पलंबसूत्रे, पूर्ववत् । श्रसिये ति गतं ।

इदाणि ग्रोमे ति -

ख्योमे एसण सोही, पजहति परितावितो दिगिछाए। ख्रलभंते वि य मरणं, ख्रसमाही तित्थवोच्छेदो ॥५७०६॥

श्रोमे श्रद्धाणं पविज्यिय्वं श्रोमे श्रन्छंती दिगिछाए परिताविश्रो एसणंपजहित । श्रहवा — श्रसभंती भत्तपाणं मरित, श्रसमाही वा भवित, श्रसमाहिमरणेण वा णाराधइ, श्रण्गोण्णमरंतेसु य तित्यवीच्छेग्रो भवित, एते श्रगमणे दोसा ॥१७००॥

गमणे इमा पंथजयणा -

श्रोमोयरियागमणे, मग्गे श्रसती य पंथजयणाए । परिपुच्छिऊण गमणं चतुन्विहं रायदुईं तु ॥५७०७॥

जया घोमे गम्मति तदा पुट्यं मगोण गंतव्यं, घ्रसति मग्गस्स पंधेण, तत्थ वि पुथ्यं घन्त्रिश्णो, पन्छ। द्विणोण । गमणे विही सन्तेय जो घ्रसिये । ग्रोमे त्ति गतं ।

इदाणि "रायदुद्रे", तं च उन्त्रिहं वक्खमाणं ॥५७०७॥

१ पूनासरामूलभाष्यपुस्तकादम्, टाइपम्रक्तितपुस्तकादम् च "प्रामुग जोणि गाहा" तः ग्रारभ्य "एवं छ गाहाग्रो भाणियव्याग्रो" रत्यन्तः पाठः उपरिनिद्धिष्येण भाष्ये ममुपनभ्यते । किन्तु पूर्णिकारेण "एयाग्रो जहा प्रलंबसूत्रे पूर्ववत्" दति मूचना विहिता, तद्युमारेण प्रनम्बमूत्रापिकारे तु गामात्रयमेन, न तु गामा पदकम् । ताः सनु तिस्रो गामास्त्येताः—

> पानुग जोणि परित्तं, एगद्वि प्रवद्ध भिष्णऽभिन्ते य । वद्धद्विए वि एवं, एमेव य होति बहुवीए ॥३४६७॥ एमेव होति उवरि, बद्धद्विय तह होति बहुवीए । साहारणस्य भावा, प्रायीए बहुगुणं जं च ॥३४६=॥ तुवरे फते य पत्ते, स्वयानिमान्तुष्प-मह्णादीमु । पासंदर्भे प्रवाते, स्वायवत्ते वहे प्रवहे ॥३४७०॥

गाचाडामोगनेन रहुदं प्रतिभाति - यत "बद्धहिए वि एवं" ४००१, साहारण ४७०३, पासंदय ४७०४, पञ्चभिता गाघाः "पामुगकोति" ४७००, "एमेग्रहोद" ४७०२, "तृत्रे" ४७०४, पञ्चभितानां गामानामुखरांदास्या एव । सो पुण राया कहं पहुद्वो ?, अत उच्यते -त्रोरोहघरिसणाए, अन्भरहियसेहदिक्खणाए य । अहिमर अणिट्टदरिसण, चुग्गाहण वा अणायारे ॥५७००॥

भोरोहयो भंतेपुरं, तं लिगत्यम।दिणा केणइ श्रावरिसियं।

ग्रह्वा - तत्स रण्णो ग्रन्भरिहयो जि ग्रासण्णो कोइ सेहो दिक्खितो । ग्रह्वा - साधुवेमेण ग्रहिमरा पविद्वा ।

ग्रहवा – स्वनावेण कोइ साघू ग्रणिट्टो, ग्र!णट्टं वा साधुदंसणं मण्णति, मंनिमादीण वा बुग्गा-हितो, वाए वा जितो, संजग्रो वा ग्रगारीए समं ग्रणायारं पडिसेवंतो दिहो ॥५७०८॥

एवमादिकारणेहि पदृद्धो इमं कुज्ञा -

णिव्यस्त्रोत्ति य पढमो, वितिश्रो मा देह भत्त-पाणं से । ततिश्रो उवकरणहरो, जीविय-चरित्तस्स वा भेदो ॥५७००॥

जेग रणा णिव्यसया ग्राणता तत्य जित ण गच्छित तो चरगुरुगं, ग्रणां च ग्राणाइकस्म कद्यमाणे राया गाढयरं रुस्मति । एते परममेदे दोसा ॥५७०६॥

> गुरुगा त्राणालोवे, विलयतरं कुप्पे पदमए दोसा । गेण्हंत-देंतदोसा, वितिए चरिमे दुविधमेतो ॥५७१०॥

जेण रण्णा रुट्टेणं गाम-णगरादिमुं भत्तपाणं दारितं तत्य देताण गेण्हंताण वि दोसा, एते वितिने दोसा । ततिए उवकरणहरो तत्य वि एते चेव । चरिमो ति चस्तयो तत्य दुविधभेददोसी जीवियभेदं वा करेज्ज, चरणभेयं वा । जम्हा ग्रच्छंताण एवमादी दोसा तम्हा गंतुच्वं ।।५७१०।।

णिव्विसयाण ताण तिविहं गमणं इमं -

सर्च्छंद्रेण य गमणं, भिक्खे भत्तहणा य वसहीए । दारे य ठित्रो रुंभति, एगत्य ठित्रो व त्राणावे ॥५७११॥

"सच्छंदेण य गमणं भिक्खे" ग्रस्य व्याख्या -

सच्छंद्रेण सर्यं वा, गमणं सत्थेण वा वि पुट्युत्तं । तत्थुग्गमातिसुद्धं, त्र्यसंथरं वा पणगहाणी ॥५७१२॥

सच्छंदगमणं ग्रप्पणो इच्छाए, सयं ति विणा सत्येण वा गच्छति, तं च गमणं पुन्तुत्तं इहेव श्रसिवदृारं श्रोहणिच्जुत्तीए वा । तत्य सच्छंदगमणे उग्गमादिसुद्धं भन्तपाणं गेण्हंनो श्रच्छतु, सुद्धासित वा श्रमंथरं पगगपरिहाणीए जयंता गेण्हंति ।

"दारे व ठिउ" त्तिगृग्यस्स विभासा - णिव्विसयमाणतेमु मा एत्येव जणवदे णिलक्का अच्छिहिति, ताहै पुरिसे साहन्जे देति ।

१ गा० ५७११ ।

ते पुरिसा भिवस्त्रगहणकाले भणंति — "तुम्हे पविसह गामं णगरं वा भिवसं हिटिता ततो चेव भोत्तं मागच्छह, इह चेय दारहिता उद्दिक्सामी।" ते तत्य ठिया जो जो साधू एति त तं च णिर्मभित जाय सब्धे मिलिया।

ग्रह्वा – ते रायपुरिसा एगत्य समाए देखले वा ठिता भगंति – तुब्भे भिगलं हिटिला इहं माणेह, ग्रम्ह समीवे भुजह ति ॥५७१२॥

# तिण्हेगतरे गमणं, एसणमादीसु होइ जइतव्यं । भत्तद्व ण थंडिल्ले, असति सोही व जा जत्थ ॥५७१३॥

"तिण्हेगयर" ति – सच्छंदगमणं एक्को, दारे रुंभित वितिष्रो, इह ष्राणेह ति तित्रो, एयण्णयरप्पगारेण गच्छमाणा एसणा। श्रादिसद्दातो उग्गमुष्पायणा य। तेमु विसुद्धं भत्तपाणं गेण्हंति, भत्तट्टं दोमु विहिणा करेंति। रायपुरिससमीयद्वितेमु भयणा। यंडिल्लसामायारीं ण हार्वेति, रायपुरिससमीयद्वितेहिं वा कुरुगुयं करेंति। सच्छंदं वसमाणा वसहिसामायारि न परिहावंति।

श्रह रायप्ररिसा भणेज - "ग्रम्हं समीवे वसियव्वं।" तत्य वि जहा विरोह्तो ण हार्वेति । भत्तादिसुद्धस्स भ्रमति पणगपरिहाणीए विसीधि भ्रविसोधीए जयतस्स जा जत्य श्रप्यतरदोसकोटी तं गेण्हंति ॥५७१३॥

ं जे भणिया भद्दाहुकयाए गाहाए सच्छंदगमणाङ्या तिण्णि पगारा, ते चेव सिद्धसेणग्वमा-समणेहि फुडतरा करेंतेहि इमे भणिता —

> सच्छंदेण उ एक्कं, वितियं त्रण्णत्थ भोत्तिहं मिलह । ततित्रो घेतुं भिक्खं, इह भुंजह तीसु वी जतणा ॥५७१४॥

तिमु वि पगारेमु गच्छता तिमु वि उग्गमुष्पायगेसणामु जतंति, समत्ति ण हार्वेति । दोषं गतार्थम् ॥५७१४॥

श्रह्या - कोइ कम्मघणकवयडो स्वनित्तनिकृतिवंचनानुमानपरमविज्ञम्भादिद कुर्यात् -

सवितिज्जए व मुंचित, श्राणावेत्तुं च चोल्लए देंनि । श्रमहुग्गमाइसुद्धं, श्रणुसिट्ट श्रणिच्छ जं श्रंतं ॥५७१५॥

साधूम भिनतं हिंदंताण रामपुरिसवितिण्यते जड उत्तमंता ध्रमेगीमण्यं वि गिण्हायेनि नश्य ते पणावेषात्रा – ग्रम्हं उमामातिसुद्धं पेष्पति । श्रह्या – एगस्य मिणंभित्रं चील्पण् धामावेकम देनि "एवं भुजह्" ति ।

ताहें सी रामपुरिसो भणाति - "म्रम्हे उगमाट मुद्धं भुजेमी, य कर्षाद एवं ।" एवं भविमी जद उस्मेक्तवद ताहे भिष्यं हिडंति, प्रशिन्दे प्रमुपट्टी, पम्मक्त्वानदी सी धम्मं कहेति, विमिनेय या प्राडटिन्ती, मंत्रभेष्य या वसीक्ष्मति, प्रमृति प्रसिन्देश य त्रं मोल्यमेषु प्राणीयं सन्य त्रं पंतर्पतं तं भृति ॥१३९४॥

घहवा -

पुत्र्यं व उवक्याडियं, खीरादी वा अणिन्छं जं देनि । कमदृग भुत्ते सन्ना, कुरुकृयदृत्रिहेण वि द्वेणं ॥५७१६॥ सो रायपुरिसो भण्णति – ''जं पुत्रवरद्वं तं ग्रम्ह चोल्नगेनु ग्राणिज्जल, दिवसीरादि वा ग्राणाविज्जल ।''

श्रहवा - चोल्लगेमु जं पुष्टबर्द्धं दहिस्तीरादि व मृंजित, जइ पुष्टबरद्धं दहिस्तीरादि वा नेच्छित श्राणावेत्तुं ताहे सुद्धमसुद्धं वा जं सो देति तं भुंजित ।

इमा भत्तट्रुजयणा — कमटोसुं संतरं भूंजित, निहिनायगेसुवा। नणं च वोसिरिता फानुयमट्टियार बहुदवेण य कुनकुयं करेंति, दुवियेग वि दवेगं ग्रवितेण य सिवतेण वि, पुथ्वं मीनेग पच्छा ववहारसित्तेण।

"भग्रसित सोवी य जा जत्य" ति एयं पदं ग्रण्णहा भण्णति – जति जयणा संभवे ग्रजयणं ण करित, विसुद्धाहारे वा लब्मेंते ग्रसुद्धं भत्तष्टुं, यंडिल्लविहि वा ण करेंति, तो जा जत्य सोही तमावज्जित। णिव्यिसय त्ति गर्यं।

<sup>२</sup>इदाणि वितिग्रो "मा देह भत्तपाण" ति ग्रत्रोच्यते -

वितिए वि होति जयणा, भत्ते पाणे अलव्समाणे वि । दोसीण तक्क पिंडी, एसणमादीसु जङ्यव्वं ॥५७१७॥

पुष्वद्वं कंठे । जाव जगो ग संवरित ताव सागृवेलाए दोसीगं तक्कं वा गेण्हंति. भिक्सवेलाए वा वायसिंपडीग्रो गेण्हंति, ततो एसगाए जे अप्पतरा दोसा ततो च्पायगाए ततो चग्गमेग अप्पतरदोसेसु जयंति ॥५७१७॥

ग्रहवा - इमा जयणा -

पुराणादि पण्णवेउं, णिसिं पि गीयत्थे होइ गहणं तु । अग्गीते दिवा गहणं, सुण्णवरे श्रोमरादीसु ॥५७१=॥

पुराणो सावगो वा गहिषाणुक्ततो खेषण्गो पणाविङ्गति । सो पणाविद्यो देवकुले बलिलक्खेण ठावेइ, तं दिवा घेष्पड, तारिसस्स ग्रसइ गीयत्येसु रातो वि घेष्पति । ग्रगीएसु दिवा गहणं, देवकुले सुणावरे वसंतवरे वा ग्रन्चगलक्खेग ग्रोमराईसु ठवियं ॥५७१=॥

> उम्मर कोट्टिंगेस य, देवज्ञले वा णिवेदणं रण्णो । कयकरणे करणं वा, असती णंदी दुविघदक्वे ॥५७१६॥

"कोहिने" ति — जत्य गोभतं दिण्जति तत्य गोभनलक्षेण ठिनयं गेण्हति, जान उनसामिज्जति राया तान एवं जयगजुत्ता अच्छिति। जित सन्वहा उनसामिज्जितो णोनसमित ताहे जो संजतो कथकरणो ईसत्ये सो तं वंषेचं सासेति, निज्जानलेण ना सासेति, निटिन्निणिड्डसंपण्णो ना सासेति। जाहे कयकरणादियाण असित ताहे "नंदि" ति णंदी हरिसो, एसो तुट्ठी, जेण दुन्धियद्वेण भवति तं गेण्हेति। दुनिवद्वे फासुगमफासुगं ना, परितमणंतं ना, असिण्णिहं सिण्णिहं ना, एसिण्डनं अणेसिण्डनं ना। एनमादिभत्तपाणं पिडिसेन ति ॥५७१६॥ मा देह भत्तपाणिति गर्य।

इदाणि <sup>3</sup>उनकरणहरे त्ति – ततिए वि होति जयणा, त्रत्थे पादे ञ्रलच्मभाणिम्म । उच्छुद्र विष्पइण्णे, एसणमादीसु जतियव्यं ॥५७२०॥

१ गा० ५७०६। २ गा० ५७१३। ३ गा० ५७०६।

रण्या पडिसिद्धं मा एतेसि कोइ देजन। एवं वत्यपादेमु अलब्भमाणेमु इमा जयणा - जं देवजुलादिमु कप्पडिएसु उच्छुद्धं तं गिण्हंति, विष्पडणां जं उक्तुक्षंडियादिसु ठितं एसणादिसु वा जतंति पूर्ववत् ॥५७२०॥

# हितसेसगाण असती, तण अगणी सिक्कगा य वागा य। पेहुण-चम्मग्गहणे, भत्तं च पलास पाणिसु वा ॥५७२१॥

रण्या स्ट्रेण साध्यण उवकरणं हरितं, सेसं ति घ्रण्यं गित्य, ताहे सीताभिभूता तणाणि गेण्हेज्जा, ध्रमणि गेण्हेज्ज, ध्रमणि वा सेवेज । पत्तगवंघाभावे सिवकमिह्यादे काउं हि (डे) ज्ज, सम्रादि प (व) पकतया पाउरणा गेण्हेज्ज, पेहुणं ति मोरंगमया पिच्छया रयहरणट्टाणे करेज्ज, पत्यरण पाउरणं वा जह वोडियाण, चम्मयं वा पत्यरणपाउरणं गेण्हेज, पलासपितमादिसु भत्तं गेण्हेज्ज, ग्रहवा – भत्तं कुंडगादिसु गेण्हेज्जा पलासपत्तेसु वा भुंजेज्ज । पाणीसु वा गहणं भुंजणं वा ॥५७२१॥

### श्रसती य लिंगकरणं, पण्णवणद्वा सयं व गहणद्वा । श्रागादकारणम्मि, जहेव हंसादिणं गहणं ॥५७२२॥

श्रसति रण्गोवसमस्स, जवकरणस्स वा श्रसति, ताहे पर्रालगं करेंति। जं रण्गो श्रगुमतं तेग निर्मण िता ससमय-परसमयविद् वसभा रायाणं पण्णवेंति — जवसामेंतीत्यर्थः। तेन वा पर्रालगेन िता जवकरणं स्वयमेय गृण्हिति, एयं चेव श्रागाढं। श्रण्णिम वा श्रागाढे जहेव हंसमादितेल्लाण गहणं दिट्टं तहा एहं पि श्रागाढे कारणे वत्य-पत्तादियाण गहणं कायव्यं। श्रोसोवण-तालुग्वाटमादिएहि श्रन्थेन वाहि संप्रयोगेनेत्यर्थः। ।१५७२२॥ जवकरणहुडे त्ति गर्यं।

इदाणि भेदे ति -

### दुविह्म्मि भेरवम्मि, विज्जणिमित्ते य चुण्ण देवीए। सेट्टिम्मि श्रमच्चम्मि य, एसणमादीसु जङ्यव्वं ॥५७२३॥

भेरवं भवानकं, तं दुविहं जीवियाची चारिताची वा ववरीवेति तं रायाणं पदुट्टं विज्ञादीहिं विगीकरेजना, णिमित्तेण वा ब्राउट्टिजनित, चुण्णेहि या ब्रामंसमादीहि वसीकरजित । "देवी य" ति जा य तस्म महादेवी इद्दा सा वा विज्ञादीहिं ब्राउट्टिजनित, ब्रह्मा – यंनगो यंनिया वा ये जो वा रण्णो ब्रयुक्तमणिजनो, जद नेहिं भणांती ठिनो सुंदरं।

धार ण ठाति ताहे मेड्डिं भणाति, धमस्य या, जह ने उपयोज्ञा । अह्वा — जाय उपयमह नाय सेट्टि-प्रमस्याणं ध्रवणाहे धस्यति, जो या रण्यो ध्रवुषकमणिण्डो तस्य या घरे धरयित, एमजादिमु उपित पूर्वेयत् । पासंजणं (पामंदगणं) या उयद्वावेण्डा, जह णाम ते उपयामेण्डा धण्यिण्डाहि धगुमानपादिहि ।।१४७२३॥

### श्रागाढे श्रण्णाल्गं, कालक्त्वेवी वहि निगमणं वा । कनकरणे करणं वा, पच्छायण थावरादीमु ॥५७२४॥

धानुसमानि एरिने धामादकारणे धामानिम करेति, तेम पर्यविम नापेप बालकोनं करेति, धामनमामा विस्पत्तरं या मन्द्रित, लाहे मधाहा उपसामित्रं म नीरह नाहे ''ममकरमे कर्मा व'' ति महरगर जोही में मानेपन, धार सं वि प्रतिव नाहे ''प्रमाद्यमावराक्षीम्'' ति जाप प्रमादिव्हेति नाव स्वाप्पारीम्

र पार १७०६ ।

श्रप्पाणं पच्छादेति, पउमसरादिसु वा लिक्किया श्रच्छति, श्रहवा – दिया एतेसु निजुक्किया श्रच्छंति, राश्रो वच्चंति । एवं रायदुट्टे व्यंति ॥५७२४॥

इदाणि भयादिदारा -

वोहिग-मेच्छादिभए, एमेव य गम्ममाण जयणाए। दोण्हऽहा य गिलाणे, णाणादहा व गम्मंते।।५७२५॥

"भयं" ति बोहियभयं, बोहिगा मालवादिमेच्छा, ते पव्वयमालेसु ठिया माणुसाणि हरंति । तेसि भया गम्ममाणे एवं चेव गमणं, जयणा य जहा श्रसिवादिसु । भयमेवागाढं । ग्रहवा — किंचि उप्पत्तियमागाढं, जहा मातापितिसण्णायगेणं संदिहुं — ''इमं कुलं पव्वज्जमव्भुवगच्छिन जित तुमं श्रागच्छिसि' ग्रहवा—''णागच्छिसि तो विप्परिणमंति श्रण्णीम्म वा सासणे पव्वयंति'' एरिसे वा गंतव्वं । गेलण्णवेज्जस्स वा श्रोसहाण य । उत्तिमट्टे य पडियरगो विसोहिकामो वा ।

णाणदंसणेसु मुत्तणिमित्तं । ग्रहवा – ग्रत्थस्स । ग्रहवा – उभयस्स । चरित्तट्टा पुव्वभणिय । एवमादिकारणेसु पुत्र्वं मग्गेण, पच्छा ग्रच्छिणापंयेण, ततो छिण्णपयेण ॥५७२५॥

एत्य एक्केक्के ग्रसिवादिकारणे -

एगापण्णं व सतावीसं च ठाण णिग्गमा णेया । एतो एक्केक्किम्मं, सयग्गसो होइ जयणा उ ॥५७२६॥ प्र<sup>वंवत</sup>

ने भिक्ख् विरुद्धराइं दसुयायणाइं अणारियाइं मिलक्खूइं पच्चंतियाइं सित लाढे विहाराए संथरमाणेमु जणवएसु विहारपिडयाए अभिसंधारेइ, अभिसंधारेतं वा सातिज्जति ॥२६॥

इमो सुत्तत्थो -

सग-जवणादिविरूवा, छन्वीसद्धंतवासि पच्चंता । कम्माणज्जमणारिय, दसणेहि दसंति तेण दस्र ॥५७२७॥

सग-जवणादिग्रण्णणंत्रेसभासादिट्टिता विविधस्त्रा विरूवा मगहादियाणं ग्रद्धस्त्रीसाए ग्रारिय-जणवयाणं, तेसि ग्रण्णतरं ठियां जे श्रणारिया ते पच्चेतिया, श्रारुट्ठा दंतेहि दंसीत तेण दसू, तेसि न्य्रायतणा विश्वग्रो पल्लिमादी वा । हिसादिग्रकज्जकम्मकारिणो ग्रणायरिया ॥५७२७॥

> मिन्लक्ख्ऽव्यत्तभासी, संथरणिज्जा उ जणवया सगुणा । त्र्याहारोवहिसेज्जा, संथारुज्जारसज्साए ॥५७२८॥

मिलक्ष्व जे ग्रव्यत्तं ग्रफुडं भासंति ते मिलक्ष्व । जदा रहा तदा दुक्खं सण्णविज्जंति दुस्सण्णपा । दुंब्द्यं चरणकरणजातमाताउत्तिए धम्मे पण्णविज्जंति दुप्पण्णविण्जा, रातो सव्यादरेण भुंजंति ग्रकालपरिभोगिणो, रातो चेव पिंडवुज्मंति ग्रकालपिंडवोही, सद्धम्मे दुक्ख युज्मंति ति दुप्पिंडवोहीणि । सति विज्ञमाणे ''लाढे''

१ गा० ५६३० । २ ग्रायरिय निव्वासग्रो पल्लिगादी वा इत्यपि पाठः ।

त्ति साधुणो श्रवसा, सगुणा जणवया संयर्णाजा भवंति । ते पुण गुणा ग्राहारो उवही सेजा संवारगो, ग्रणो य बहुविहो । उवधी सततं श्रविरुद्धो लव्मित, उचारपासवणभूमीश्रो य संति, सन्भायो मुन्भति । ''विहाराए'' ति दणेणं णो श्रसिवादिकारणे, तस्म चउलहुं ग्राणादिया य दोसा ॥५७२६॥

इमो णिज्जुत्तिवित्थारो -

त्रारियमणारिएसुं, चडक्कभयणा तु संकमे होति । पढमततिए त्रणुण्णा, वितियचडत्थाऽणणुण्णाया ॥५७२६॥

म्रारिताती जणवयाम्री मारियं जणवयं संकमइ, एवं चडभंगी कायव्यी, सेगं कंठ ॥५७२६॥

त्रारिय-त्रारियसंकम त्रद्धकीसं हवंति सेसा तु । त्रारियमणारियसंकम, वोधिगमादी मुणेतच्या ॥५७३०॥

ग्रद्धछ्वीसाए जणवयाणं श्रण्णतराश्री श्रण्णतरं चेव श्रारियं संकमित तस्स परवमंगो, श्रारियातो श्रण्णयरवोहिगविसयं संकमंत्रस्स वितिश्रो ॥५७३०॥

> त्रणारियारियसंकम, श्रंधादमिला य होति णायच्या । त्रणारियत्रणारियसंकम, सग-जवणादी मुणेतच्या ॥५७३१॥

श्रंघदमिलादिविसयात्रो श्रारियविसयं संकर्मतस्स तङ्ग्रो, श्रणारियातो मगविसयात्रो श्रणारियं नेव जवणविसयं संकर्मतस्स चडरवो । एस खित्तं पट्ट्य चडर्मगो भणितो ॥५७३१॥

इमं लिगं पहुच भण्णति -

भिक्खुसरक्खे तावस, चरगे कावाल गारलिंगं च । एते यणारिया खलु, यज्जं य्यायारभंडणं ॥५७३२॥

भिन्यूमादी श्रणारिया लिंगा, "ग्रज्जं" ति श्रारियं, तं पुण श्रायारभंदय रयोहरण-मुह्योत्तियाः चोलपट्टकप्या य पठिणाहो समत्तो य ।

ध्रायारभंडम एत्य वि चडमंगी गायक्यो ।

श्रारियलिंगांशी धारियलिंगं एस पढमभंगी । एत्य धेरकपाती जिलकपातिमु मंत्रमं करेति । वितिश्रो कारणिश्रो, सतिल् भिनपुगादि जयसंती, चडस्ये भिनपुनादी सरमपादीम् ।

श्रहवा च उभंगो - प्रावरियो प्रारियनियं संक्मति भावता कायस्या ।

श्रह्नवा च्यानंगी - धारिएवं निगेनं घारियविगयं गंकमति, भावता कायन्य । जो धारिएव वि निगेनं धगारियविगयं गंकमति, एत्य गुत्तिवातो । गेर्गं विकायमहा भनियं ॥४०३२॥

को पुण धारियो, को वा ग्रणारियो ?

यतो भण्यति -

मगहा कोसंबीया, शृणाविसखी कृणालविसखी य । एसा विहारभृमी, पना या चारियं खेनं॥५७३३॥ पुट्येण मगहविसम्रो, दिवलणेण कोसंबी, भवरेण यूगाविसम्रो, उत्तरेण कुणालाविसम्रो । एतेसि मङ्कं भारियं, परतो मणारियं ॥५७३३॥

ग्रारियविसयं विहरंताणं के गुणा, ग्रतो भण्णति -

समणगुणविदुऽत्य जणो, सुलभो उवही सतंत अविरुद्धो । ग्रायरियविसयम्मि गुणा, णाण-चरण-गच्छवुड्ढी य ॥५७३४॥

समणाणं गुणा समणगुणा । के गुणा ?, मूलगुण-उत्तरगुणा । पंचमहव्यया मूलगुणा, उग्ममुष्पादेमणा ग्रह्मारससीलंगसहस्साणि य उत्तरगुणा । "विद-जाने" श्रमणगुणविदुः ।

करचासी ?, उच्यते - जनसुलमो उनधी ग्रोहिग्रो उनग्गहिग्रो य।

ग्रस्मिन् तंत्रे - ग्रविरुद्धी एसणिजी लब्मिति, एवमादि गुणा ग्रारिएसु । कि च णाणदंमण-चरित्ताण विद्धी, नास्ति व्याघातः, गच्छतुद्दी य तत्य पत्र्वज्जंति सिक्तापदाणि य गिण्हंति ॥५७३४॥

इमं च ग्रारिए जणे भवति -

जम्मण-णिक्खमणेसु य, तित्थकराणं करेंति महिमात्री ।

मयणवित-याणमंतर- जोतिस-येमाणिया देवा ॥५७३५॥
तं दर्दुं मन्त्रा विद्रुष्कंति युक्तयंति य, चिरपन्त्रइया वि यिरतरा भवति ॥५७३५॥
तित्यकरा इमं धर्मोपदेशादिकं ग्रारिए जणे करेंति —

उपण्णे णाणवरे, तिम्म अणंते पहीणकम्माणो ।

तो उवदिसंति घम्मं, जगजीवहियाय तित्यगरा ॥५७३६॥

इमो समोसरणातिसम्रो -

लोगच्छेरयभृयं, उप्पयणं निवयणं च देवाणं । संसयवागरणाणि य, पुच्छंति तहिं जिणवरिंदे ॥५७३७॥

सण्गी बहु जुगर्व संसए पुच्छंति, तेमि चेव जिणो जुगर्व चेव वागरणं करेति, तेहि ग्रारियनणवए जिणवरिदे पुच्छंति ॥५७३७॥ .

> एत्य किर सन्नि सावग, जाणंति स्रिमग्गहे सुविहिताणं। एएहिं कारणेहिं, वहि गमणे होतऽणुग्वाता ॥५७३८॥

एत्य किर ग्रारियजणवए, "किर" ति परोवस्ववयणं, ग्रविरयसम्मिहिट्टी सण्णी गहियाणुक्ततो सावगी एते जाणंति "ग्रिभिग्गहे" ति ग्राहारोवधिसेज्जागहणविहाणं, तं जाणंता तहा देति। ग्रह्मा – ग्रिभिगहो दक्त्रसेतकालभावेहि तं जाणंता तहेव पिडपूरेति। जम्हा एते ग्रुणा ग्रारियजणवए तम्हा "बिह" ति ग्रणारियविसयं गच्छंताण चरगुरुगा ॥५७३८॥

चोदगाह -

मुत्तस्स विसंवादो, सुत्तनिवातो इहं त संकप्ये। चत्तारि छच्च लहुगुरु, इह सोलसमुद्दे सगे च उलहुगाऽविकारो - तुमं च प्रणारियविसयसंकमे च उगुरुं देनि, प्रतो मुत्तविमंवातो ।

श्रायरिश्रो भणइ – नुमं गुत्तणिवातं ण याणित । इह् मुत्तणिवातो मणसंगप्पे चडलहूं, पदभेदे चडगुरुं, पंथमोइणोसु छल्लहूं, घणारियविसयपत्तेमु छगुरुं, संजमायविराहणाए सहुणं । तस्य संजमविराहणाए "छनकाय चडमु लहु" गाहा भावणिज्जा । घायविराहणाए चडगुरुगं परितायणाई वा ॥५७३६॥

श्राणादिणो य दोसा, विराहणा खंदएण दिइंतो ! एवं ततियविरोहो, पडुच्चकालं तु पण्णवणा ॥५७४०॥

ग्रायविराहणाए खंदगो दिहुंतो -

दोच्चेण त्रागतो खंदएण वाए पराजित्रो कुविता । खंदगदिक्खा पुच्छा णिवारणाऽऽराध तन्वज्जा ॥५७४१॥

चंपा णाम णगरी, तत्य खंदगो राया। तस्म भगिणी पुरंदरजसा उत्तरापथे 'कु'भा-कारकडे णगरे डंडगिस्स रण्णो दिण्णा।

तस्स पुरोहियो मरुगो पालगो, सो य त्रिकिरियदिट्टी । श्रण्णया सो दूत्रो ग्रागतो चपं । खंदगस्स पुरतो जिणसाहुग्रवण्णं करेति । खंदगेण वादे जिग्रो, कुवित्रो, गग्रो स-णगरं । खंदगस्स वहं चितेंतो ग्रच्छइ ।

खंदगो वि पुत्तं रज्जे ठवित्ता मुणिसुव्वयसामिग्रंतिए पंचसयपरिवारो पव्वतिनो ग्रधीय-सुयस्स गच्छो ग्रणुण्णाग्रो ।

श्रण्णया भगिणीं दिच्छामि ति जिणं पुच्छिति । सोवस्तग्गं ने गिहियं ।
पुणो पुच्छिति – "श्राराहगो ण व ?" ति ।
किह्यं जिणेणं – तुमं मोत्तुं श्राराहगा सेसा । गतो णिवारिज्जंतोऽवि ॥१०४१॥
मुतो पालगेण श्रागच्छमाणो –

उज्जाणाऽऽउह णृमेण, णिवकहणं कोव जंतयं पुरुवं । वंध चिरिक्क णिदाणे, कंवलदाणे रजोहरणं ॥५७४२॥'

पानगेण ग्रग्गुजाणं पंचसया ग्रायुहाण ठविया । साहतो ग्रागया नन्य दिना । पुरंदरद्वमा दिह्या, संदगो कंबलस्यणेन परिलाभितो । तत्य णिनिज्जाग्रो कयाग्रो ।

> पालगेष राया बुगाहितो । एस परिसहपराजियो श्रामश्री तुम मारेडे राजं प्रतिदृहेति । महं पज्जति ?, श्रायुपा दंतिया ।

मुवियो राया, पालगो भणितो - मारेहि लि । तेण इवसुद्रंतं पत्यं ।

संदर्गण मणियं - 'मं पुष्यं मारेहि ।' जंतसमीय राभे संभित्र द्वियो. सहः पीलि र महिर्मिरिक्काहि संदगी भरितो । सुरुगो पायरियं धिनवंतो, सो वि पासहसी । स्टब्सेय जिल्ला कत ॥५७४२॥

### त्र्यगिकुमारुववातो, चिंता देवीए चिण्ह रयहरणं । ग्विज्जण सपरिसदिक्खा, जिण साहर वात डाहो य ॥५७४३॥

ग्रिगिकुमारेसु उववण्णो ।

पुरंदरजसाए देवीए चिंता उक्वण्णा वट्टित ''साबुणो पाणगपढमालियाणिमित्तं णागच्छेति कि होज्ञ'' ? एत्यंतरे खंदगेण ''सण्ण'' ति —सकुलिकारूवं काउं रयहरणं रुहिरालित्तं पुरंदरजसा-पुरतो पाडियं, दिट्टं, सहसा ग्रक्कंदं करेंती उद्विया, भणिग्रो राया – पाव ! विणट्टो सि विणट्टो सि ।

सा तेण खंदगेण सपरिवारा मुणिसुव्वयस्स समीवं णीया दिक्खिया। खंदगेण संव्वट्ट-गवायं विज्ञवित्ता रायाणं सवलवाहणं पुरं च स कोहाविद्वो वारसजोयणं खेत्तं णिड्डहति। अज्ञ वि इंडगारण्णं ति भण्णति ॥५७४३॥

जम्हा एवमादी दोसा तम्हा ग्रारियानो ग्रणारियं ण गंतव्वं ।

चोदगाह - "'एवं तितयिवरोहो ति - एवं वक्खाणिज्जंते जं गाहासुत्ते तितयभंगो ग्रणुण्गाग्रो, तं विरुक्तित ।

जइ ग्रणारिएसु नमो णित्य घम्मो वा, तो भिक्खुस्स ग्रणारियाग्रो ग्रारिएसु ग्रागमो कहं ?,

श्रायरिश्रो भणइ - <sup>२</sup>नुते पणीयणकालं पहुच पढमभंगो। ततियभंगो पुग ग्रणागग्रो मासियनुत्तत्येण संपद्गरायकुलं पहुच्च पणाविज्जति ।

एत्य संपड्स्स उप्पत्ती -

#### कोसंवाऽऽहारकए, अन्जसुहत्थीण दमगपन्वन्जा । अन्वत्तेणं सामाइएण रण्णो घरे जातो ॥५७४४॥

कोसंवीए णगरीए ग्रज्जमहागिरी ग्रज्जसुहत्यी य दोवि समोसद्वा । तया य ³ग्रवीयकाले साबूजणो य हिंडमाणो फर्व्वति ।

तत्थ एगेण दमएण ते दिट्ठा । ताहे सो भत्तं जायति ।

तेहि भणियं – ग्रम्हं ग्रायरिया जाणंति ।

ताहें सो ग्रागग्रो ग्रायरियसगासं। ग्रायरिया उवउत्ता, तेहि णातं -''एस पवयणउवग्गहें विट्टिहिति'' ति । ताहे भणिग्रो – जित पव्वयसि तो दिव्व भत्तं ।

सो भणइ - पत्र्यामि ति । ताहे ग्राहारकते सो दमगो पव्वावितो । सामाइयं से कयं, ते ग्रितिसमुद्दिष्टो । सो य तेण कालगग्रो । सो य तस्स ग्रव्वत्तसामाइयस्स भावेण कुणालकुमारस्स ग्रंवस्स रण्णो पुत्तो जातो ।

को कुणालो ? कहं वा ग्रंबो ? त्ति -

पाडलिपुत्ते ग्रसोगिसरी राया,तस्स पुत्तो कुणालो।तस्स कुमारस्स भुत्ती उज्जेणी दिण्णा। सो य ग्रहवरिसो, रण्णा लेहो विसिज्जितो—शीघ्रमवीयतां कुमारः। ग्रसंवित्तयलेहे रण्णो उद्वितस्स माइसव्त्तीए कतं "ग्रंघीयतां कुमारः"। सयमेव तत्तसलागाए ग्रच्छी ग्रंजिया। सुतं रण्णा। गामो

१ गा० ५७४० । २....रयगा....इत्यपि पाठः । ३ ग्रंचियकालो इति बृहत्कल्प भाष्य चूर्गी गा० ३२७५ ।

से दिण्णो । गंधव्वकलासिक्खणं । पुत्तस्स रज्जत्थी ग्रागग्रो पाडलिपुत्तं । ग्रसोगितरिणो जवणियंत-रितो गंधव्वं करेति, ग्राउट्टो राया, मग्गसु जं ते ग्रभिच्छितं ।।५७४४।।

तेण भणियं -

चंद्गुत्तपपुत्तो य, विंदुसारस्स णतुत्रो । असोगसिरिणो पुत्तो, अंधो जायति कागिणि ॥५७४५॥

उवउत्तो राया, णातो कि ते ग्रंवस्स कागिणीए ? कागिणी=रज्जं।

तेण भणियं - पुत्तस्स मे कन्जं। संपति पुत्तो वि ति । ग्राणेहि तं पेच्छामो, ग्राणिग्रो, संबिष्टिग्रो, दिण्णं रन्जं। सन्वे पच्चंता विसया तेण उयविया विक्कंतो रन्जं भुंजइ ॥५७४५॥

श्रण्णया --

श्रज्जसहत्थाऽऽगमणं, दट्ठुं सरणं च पुच्छणा कहणं। पावयणम्मि य भत्ती, तो जाया संपतीरण्णो॥५७४६॥

उज्जेणीए समोसरणे ग्रण्जाणे रहपुरतो रायंगणे बहुसिस्सपरिवारो ग्रालोयणिठतेण रण्णा ग्रज्ञसुहत्थी ग्रालोइग्रो, तं दट्ठूण जाती संभरिया, ग्रागतो गुरुसमीवं।

धम्मं सोउं पुच्छति - ब्रहं भे किंह चि दिहुपुच्चो ?, पुच्छिति य - इमस्म धम्मरस किं फलं ?, गुरुणाऽभिहितं सग्गो मोवखो वा ।

पुणो पुच्छइ – इमस्स सामाइयस्स कि फलं ?,

गुरू भणइ-ग्रव्वत्तस्य सामाइयस्य रज्जं फलं। सो संभंतो भणाति सच्चं।

ताहे सुहत्यी उवउज्जिङण भणित - ''दिद्विल्लग्रो त्ति ।'' मव्वं से परिकहियं । ताहे सो पवयणभत्तो परमसावगो जातो ॥५७४६॥

> जनमज्भ मुरियवंसो, दारं चिण-विवणि दाणसंभागो । तसपाणपडिक्कमञ्जो, पभावश्रो समणसंघस्स ॥५७४७॥

चंदगुत्तातो बिंदुसारो महंततरो, ततो श्रसोगसिरी महंततरो, वत्तो संपत्ती सव्यमहंती, ततो हाणी, एवं मुरियवंसो जवागारो. मण्के संपद - श्रासी।

"दारे" ति ग्रस्य व्यास्या -

उद्रियमश्रो चउसुवि, दारंसु महाणसे न कारंति । णिताऽऽणिने भोयण, पुच्छा संसे श्रभुत्ते य ॥५७४=॥

पुरवभवे श्रोदरिश्रो ति पिटोलगो याति, त संभिन्ता णगरम्य चडमु वि दारेमु मना-गारमहाणसे गारवेति, णिनो पविसंतो या जो इन्द्रह मी मध्यो मुंजिति, ज मैसं इध्यरित से महाणितियाण भाभवित । ताहे राया ते महाणसिए पुच्छित - जं सेसं तेण तुब्मे कि करेह?, ते भणंति - घरे उव उज्जित ॥५७४६॥

ताहे राया भणित - जं सेसं - ग्रमुत्तं तं तुब्मे -

साहूण देह एयं, ऋह में दाहेमि तत्तियं मोल्लं। णेच्छंति घरे घेत्तुं, समणा मम रायपिंडो ति ॥५७४६॥

एवं महाणसिता भणिता देंति साधूणं ।

"'वणि-विवणि-दाणि" ति ग्रस्य व्याख्या -

एमेव तेल्ल-गोलिय,-पूबीय-मोरंड दृसिए चेव । नं देह तस्स मोल्लं, दलामि पुच्छा य महगिरिणो ॥५७५०॥

वणित्ति - जे णिच्चट्टिता ववहरंति, ''विवणी'' ति-जे विणा ग्रावणेण उव्मिट्टिता वाणिज्जं करेंति । ग्रहवा - विवणि ति ग्रवाणियगा ।

रण्णा भणिया - तेल्लविक्तिण्णा साधूणं तेल्लं देज्ञह, ग्रहं भे मोल्लं दाहामि । एवं "गो (कु) लिय त्ति" महियविक्तया, पूवलिकादि पूविगा, तिलमोदगा मोरंडविक्तया, वट्याणि य दोसिया । पच्छढं कंठं ।

·"२संभोगो" ति एवं पभूते किमिच्छए लट्ममाणे महागिरी ग्रन्जसुहत्यीं पुच्छित - ग्रन्जो ! जाणसु, मा ग्रणेसणा होज्जा ॥५७५०॥

ताहे -

अन्जमुहत्यि ममत्ते, अणुरायाधम्मतो नणो देति । संमोग वीसुकरणं, तक्खण आउंटण-णियत्ती ॥५७५१॥

ग्रन्जसुहत्यी जाणंतो वि ग्रणेसणं ग्रप्पणो सीसममत्तेण भणइ – ग्रणुराया धम्माग्रो जणो देति त्ति – रायाणमणुवत्तए जणो, जहा राया भद्दग्रो तहा जणो वि, राजानुर्वाततो धर्मश्च भविष्यतीत्यतो जनो ददाति"। एवं भणंतो महागिरिणा ग्रन्जसुहत्यीण सह संभोगो वीसुं कग्रो, विसंभोगकरणमित्यर्थः।

ताहे ग्रन्जसुहृत्थी चितेइ - 'मए ग्रणेसणा मुत्त'' त्ति, तक्खणमेव ग्राउट्टो संमुत्तो, ग्रकप्पसेवणाग्रो य णियत्ती ॥५७५१॥

> सो रायाऽवंतिवती, समणाणं सावत्रो सुविहियाणं। पञ्चंतियरायाणो, सञ्चे सदाविता तेणं॥५७५२॥ कंठा

अवंतीजणवए उन्जेणीणगरी -

कहितो तेसि घम्मो, वित्थरतो गाहिता च सम्मत्तं । अप्याहियाय वहुसो, समणाणं सावगा होइ ॥५७५३॥ कॅंग

१ गा॰ ५७४७। २ गा॰ ५७४७।

# त्रणुयाणे त्रणुयाती, पुण्कारुहणाइ उक्खिरणगाइं। प्रं च चेतियाणं, ते वि सर्ज्जेस कारेंति ॥५७५४॥

त्रण्जाणं रहजत्ता, तेसु सो राया ग्रण्जाणित, भडचडगसिहतो रहेण सह हिडित, रहेसु पुष्फारुहणं करेति, रहग्गतो य विविधफले खज्जगे य कवडुगवत्यमादी य उक्छिरणे करेति, ग्रन्नेसि च चेइयघरिट्टयाणं चेइया पूर्यं करेंति, ते वि रायाणो एवं चेव सरज्जेसुकारावेंति ॥१७४७॥

इमं च ते पच्चंतियरायाणो भणंति -

जित मं जाणह सामि, समणाणं पणमधा सुविहियाणं। दन्वेण मे ण कज्जं, एयं खु पियं कुणह मज्मं॥५७५५॥

गच्छह् सरञ्जेमु, एवं करेह ति ॥५७५५॥

वीसिज्जता य तेणं, गमणं घोसावणं सरज्जेस । साहूण सहिवहारा, जाया पच्चंतिया देसा ॥५७५६॥

तेण संपद्दणा रण्णा विसज्जिता, सरज्जाणि गंतुं ग्रमाघातं घोसंति, चेद्दयघरे य करंति, रहजाणे य । ग्रंधदमिलकुडक्कमरहद्रुता एते पच्चंतिया, संपतिकालातो ग्रारटभ सुह्विहारा जाता ।

संपतिणा साधू भणिया - गच्छह एते पच्चंतियविसए, विवोहेंता हिडह ।

नतो साधूहि भणियं - एते ण किंचि साधूण कप्पाकप्पं एसणं वा जाणीन, कहं विहरामो ? ॥५७५६॥

ताहे तेण संपतिणा -

समणभडभावितेसुं, तेसुं रज्जेस एसणादीहिं। साह सुह पविहरिता, तेणं चिय भद्गा ते उ ॥५७५७॥

समणवेत्रधारी भड़ा विसन्जिया यहू, ने जहा साधूण कप्पाकप्पं तहा नं दरिसंनेहि एसणमुद्धं च भिक्त्यमहणं करेंतेहि जाहे मो जणो भावितो ताहे साधू पविद्वा, तेनि मुह्दिहारं जान, ते य भट्ट्या नप्पभिई जाया ॥५७५७॥

> उदिष्णजीहाउल्सिद्धसंणी, स पन्थियी णिज्जितसनुसेणी। समैतनी साहुसुहप्पयारे, अकासि श्रंधे दमिले य घोरे॥४७५=॥

उदिण्णा मजायवता, के ते १, जोहा, तेहि याउनी-बह्बस्ते इत्वर्थः। तेष उदिष्याउलनेण निक्षा सेणा जस्स मी उदिण्यजोहाउनमिद्धसेषी । उदिण्यजोहाउनमिद्धसेष्यन्यती चेव विपक्षभूता मत्तुसेणा ते निज्ञिया सेष म परिस्वो यिज्ञियमत्तुमेषी मी षंशद्विद्यार्थम् छवामि मृत्विह्यमिस्यवैः ॥५७५८॥

ज भिषम् दुर्गुछियकुन्तेषु स्वसणं वा पाणं वा खाइमं वा माइमं वा परिन्नाहेड, परिन्नाहेनं वा सानिज्जनि ॥स्०॥२०॥ जे भिक्क्न दुर्गुछियक्कलेस वत्थं वा पहिग्गहं वा कंवलं वा पायपुंछणं वा पहिग्गाहेइ, पहिग्गाहेंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥२८॥

जे भिक्ष दुर्गुछियक्कलेस वसिंह पिडिग्गाहें पिडिग्गाहें वा सातिजिति।। यः।। २६।। जे भिक्ष दुर्गुछियक्कलेस सङ्कायं उद्दिसह, उद्दिसंतं वा सातिज्जिति।। यः।। २०।। जे भिक्ष दुर्गुछियक्कलेस सङ्कायं वाएइ, वाएंतं वा सातिज्जिति ।। यः।। २१।। जे भिक्ष दुर्गुछियक्कलेस सङ्कायं पिडिच्छइ, पिडिच्छंतं वा सातिज्जिति ।। यः।। २२।। जे भिक्ष दुर्गुछियक्कलेस सङ्कायं पिडिच्छइ, पिडिच्छंतं वा सातिज्जिति ।। यः।। २२।। चडलहुं, तेसि इमो भेदो सहवं च –

दुविहा दुर्गुंछिया खलु, इत्तरिया होति आवकहिया य । एएसि णाणत्तं, बोच्छामि आहाणुपुट्वीए ॥५७५६॥ 'इत्तिरिय" ति –

> स्यगमतगकुलाई, इत्तरिया जे य होति निज्ज्हा । जे जत्य जुंगिता खलु, ते होति य आवकहिया तु ॥५७६०।

इत्तरियत्ति सुत्तणिज्जूढा – ने ठप्या कथा । सलागपिडय त्ति घावकहिगा, ने जत्विवसए जात्यादि-जुंगिता जहा दक्खिणावहे लोहकारकल्लाला,लाडेसु णडवर्षः उत्तम्मकारादि । एते घ्रावकहिया ॥५७६०॥

इमे य दोसा -

तेसु असणवत्थादी, वसही वा अहव वायणादीणि । जे भित्रस् गेण्हेन्जा, विसेन्ज कुन्जा व आणादी ॥५७६१॥

श्रसणवत्यादियाणं गहणं, वसहीए वा विसेट्न पविसति, वायणादिसज्कायं कुज्जा, तस्स श्राणादिया दोसा ॥५७६१॥

> श्रयसो पवयणहाणी, विष्परिणामी तहेव कुच्छा य । तेसि वि होति संका, सच्चे एयारिसा मण्णे ॥५७६२॥

सर्वसाववो नीचित्यादि श्रयसः, श्रभोज्जसंपक्कं न कश्चित् प्रव्रजतीति एवं परिहाणी, श्रभोज्जेसु महादिग्गहणं दृष्ट्वा धर्मामिमुखा पूर्वप्रतिपन्नगा वा विपरिणमंते, श्वपाकादिसमाना इति जुगुप्सा, जेसु वि गेण्हइ तेसि वि संका – सन्त्रे एयलिंगमारिणो एते "एतारिस" ति श्रम्हे सरिसा ॥५७६२॥

इमो ग्रववादो -

असिवे श्रोमोयरिए, रायदुट्टे भए व गेलण्णे । अद्धाण रोहए वा, श्रयाणमाणे वि वितियपदं ॥५७६३॥ एतेर्हि श्रीवादिएहि कारणेहि जया वेप्पति तदा पणगपरिहाणीए ॥५७६३॥ जाहे चउलहुं पत्तो ताहे इमाए जयणाए गेण्हित – त्रण्णत्थ ठवावेउं, लिंगविवेगं च काउ पविसेडजा। काऊण व उवयोगं, श्रदिद्वे मत्ताति संवरितो ॥५७६४॥

सो दुर्गृद्धितो ग्रसणवत्यादी श्रप्पसागारियं श्रप्णत्य सुणाघरादिसु ठवादिज्जिति, तमिम गते पच्छा गेण्हित । श्रह्मा — रश्रोहरणादिउवकरणं श्रण्णत्य ठवेतुं सरवलादिपरिलगं काउं जहा श्रयमादिदोसा ण भवंति तहा पविसिउं गेण्हित । श्रह्मा — मज्भण्हादी विश्रणकाले दिगावलोयणं काउं श्रण्णेण श्रदिस्मतो मत्तयं पत्तं या वासकप्पमादिणा सुद्दु श्रावरेता पविसित गेण्ह्इ य, वत्यादियं पि जहा श्रविनुद्धं तहा गेण्हिति, वसिंह श्रण्णत्य सलभंतो बाहि सावयतेणभएसु वसिंह गेण्हेज्ज, जहा ण णज्जिति तहा वसित । सज्भागं ण करेति । नायदुदुा-दिसु श्रभिगमो श्रप्यसागारिए सज्भायभाणधम्मकहादी वि करेज्ज ॥५७६४॥

- जे भिक्ख् श्रसणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पुढवीए णिक्खिवड, णिक्खिवंतं वा सातिज्जति ॥३३॥
- जे भिक्ख् श्रसणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा संथारए णिक्खिवइ, णिक्खिवंतं वा सातिज्जिति ॥३४॥
- जे भिक्ख् श्रसणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा वेहासे णिक्खिवइ णिक्खिवंतं वा सातिज्जिति ॥३५॥

पुढवि-तण-वत्थमातिसु, संथारे तह य होइ वेहासे । जे भिक्ख् णिक्खिवती, सो पावति खाणमादीणि ॥५७६५॥

पुरुविगात्णाती उद्याद्वभीदा दहुत्या, ददभादिनणसंघारए या, यत्ये, पत्तसंघारए या, क्वंबलादिफलहर्मणारए या, वेहारी या घोरगेण उन्लंबेड, एवमादिपगाराण घण्णगरेण जो जिनियवद तस्य चउलहे, तस्स घाणादिया य योसा, संजमायविराहणा य ॥५७६५॥

तत्व संजमे -

तक्कंतपरोप्परञ्चो, पलोद्दक्षिणो य भेंद्र कायवहो । छहि-मुसलाल-विच्छुय, संचयदोसा पर्मगो वा ॥५७६६॥

मुणी भत्तपाने पाउरिदियामी घरकोदमातो सकोति, मं पि मञ्जास, एवं सक्तेतपरासी देणवं वातादिवनेण या पनोहेति एक्कायविराहणा, मायपरिणाणी य बेहायहितं मूसगाविदिणो भाषा-भेरी एक्कायवटी ना मायपरिहाली य । एसा संजमविराहणा ।

इमा ग्रावितरातृणा -

पहिन्य मूनवन्य या त्रन्यिमाणस्य लाला परेण, शीममंत्री ता तिमं मुंगेल. विष्णुराह वा परेल. विमं या मुनेज, के या मिणिहिसंबए दौमा साथ दि लिनिसपी ते नेत्र दौषा, प्रमंतनी मिणिहि वि हुनेप्रता ११६७६६। कि च जो भत्तपाणं णिक्तिवड -

सो समणपृतिहियाणं, कप्पाद्यो द्यतिचितो ति णायन्त्रो । इसरातम्मि य पुण्णे, सो उवही उवहतो होति ॥५७६७॥

सुमगक्ष्यो तिम्म ग्रवगग्री ग्रपगतः समणकप्यातो वा ग्रविष्यो, एवं णिक्खेवंतस्स दसराते गते जिम्म पादे जं मचादि णिविखवइ तं उवहतं होइ, जो य उवही णिक्खिता ग्रव्छइ दसराइं ग्रपिडलेहिडं सोविं उवहतो मवित ॥५७६७॥

श्रोबद्धपीदफलयं, तु संजयं ठविय मत्तपाणं तु । मुविह्यिकप्यावचितं, सेयत्थि विवन्जए साहू । ५७६=॥

संयारगादियाणं वंधे जो पक्तस्म ण मुंत्रति सी बढ़ो गिक्तितमत्तपाणा य जो सी सुविहियकप्पाती ग्रदगतो, जो सेयत्वी साथू तेण वज्जेयञ्चो, ण तेण सह संमोगो कायन्त्रो ॥५७६=॥

इमो यववायो -

वितियपयं गेलण्णे, रोहग ऋद्वाण उत्तिमट्टे वा । एतेहि कारणहिं, जयणाए णिक्खिवे भिक्ख् ॥५७५६॥

ग़िलायकञ्जवावटी मिस्तिवति, रोहगे वा संकुडवसहीए वेहासे करेति, ग्रहाणे वा सागारिए मृजमाणी उत्तिमहुपवण्यस्य वा करणिज्यं करेती मिस्तिवति ॥५७६६॥

एवमादिकारणेहि णिक्खिवंतो इमाए जयणाए णिक्खिवति -

दूरगमणे णिसि वा, वेहासे इहरहा तु संघार । भूमीए ठवेड्ज व णं, वणबंध अभिक्ख उवश्रोगो ॥५७७०॥

ृहरं गंतुकामी णिसि वा जं परिवाधिण्यति तं वेहासे दौरगेण गिक्सिवति. "इहरह" ति आसण्णे गंतुकामी प्राप्तण्णे वा किचि लोगमादिकाटकामी तत्य संवारे भूमीए वा ठवेति, वकारी विगण्पे, णकारो पादपूरण । तं पि ठवेंती वर्ग चीरेण वंबड, पिपीलिगमपा छगणादीहि वा लिपड, प्रमिक्तणं च टवयोगं करेति ॥५७३०॥

जे मिक्ख् अण्णितित्यीहिं वा गारत्यीहिं वा सिद्धं मुंजइ, मुंजंतं वा सातिन्जिति॥३६॥ के सिक्ख् अण्णितित्यीहिं वा गारत्यीहिं वा सिद्धं आवेदिय परिवेदिय मुंजइ, भुंजंतं वा सातिन्जिति ॥स्०॥३७॥

ग्रण्णदियया तन्त्रिन्यादि वंभणा, स्रतिया गारत्या, तेहिं सिंह एगमायमे सीयणं एगट्ट-तिदिसि-ट्टितेमु श्रावेदिनं, सन्त्रदिमिट्टितेसु परिवेदिनं, ग्रह्वा – ग्राङ् मर्यादया वेष्टितः । दिसिविदिसासु विच्छिण-ट्टितेसु परिवेष्टितः । ग्रह्वा – एगपंतीए समंता ठिएसु ग्रावेट्टितः, हुगातिसु पंतीसु समंता परिट्टियासु परिवेद्यितः ।

> गिहि-श्रण्णतित्थिएहि व, सिंद्धं परित्रेहीए व तम्मज्मे ः व भिक्न असणादी, मुंजेज्जा आणमादीणि ॥५७७१॥

श्रणगडित्यगृहिं समं भुंजित श्रणगडित्ययाण या मज्मे ठितो परिवेडितो भूंजित, श्राणादिया दोमा, श्रोहश्रो चडलहुं पच्छित्तं ॥५७७१॥

विभागतो इमं -

पुट्यं पच्छा संशुय, श्रसोयवाई य सोयवादी य । लहुगा चड जमलपदे, चरिमपदे दोहि वी गुरुगा ॥५७७२॥

पुट्यसंथ्रया ग्रसोय-सोयवाति य, पच्छानंग्रया ग्रसोय-सोय ति । एतेमु घटमु पटेमु सहुगा चडाो ति. जमलपदं वि कालतयेहि विसेयिण्जं ति जाव चित्मपदं । पच्छासंथुतो सोयवादी तत्य चडलहुगं तं कानतयेहि दोहि वि गुरुगं भवति । १५७७२।।

> थीसुं ते चिय गुरुगा, छन्लहुगा होंति श्रण्णतित्थीसु । परउत्थिण छम्गुरुगा, पुच्चावरसमणि सत्तऽहु ॥५७७३॥

एयासु चेव इत्योमु पुरवन्छप्रसोयसोयासु चडग्रुग्गा कालतवेहि विशेगिता। एतेमु चेव प्रणातित्थियपुरिसेसु चडनु छहलहुगा कालतवित्तिहा। एयानु चेर परितित्वणीम् छ्रणुग्गा। पुर्व्यसंप्रुयानु समणीसु छेदो, प्रवर त्ति पच्छसंबुयानु समणीमु ब्रहुमं ति मूल ॥५७७३॥

श्रयमपर: कल्प: -

ग्रह्वा वि णालवद्धे, श्रणुव्यश्रोवासए व चउलहुगा । एयासुं चिय थीसुं, णालसम्मे य चउगुरुगा ॥५७७४॥

णानबद्धेण पुरिसेण ध्रणानबद्धेण यः गहिलाणुटानी वा सावगेण, एतेमु दोतु वि चडनहूमा । एयाम् विय दोसु इत्वीस् णालबद्धे य ध्रविरयसम्महिट्टिम्मि एतेमु वि चडगुम्मा ॥५०७४॥

> खण्णालदंसणित्थिसु, छन्लदु पुरिसे य दिइद्याभद्वे । दिहित्थि पुम खदिहे, मेदृणि भोनी य छग्गुरुगा ॥५७७५॥

दरमीमु भगानवदामु भवित्यसम्मदिशीमु विद्वाभट्टेमु पुरिमेमु एतेमु दीमु वि स्वयह्ना, प्रत्यीम् दिहाभहामु पुरिमेमु भ भविहाभट्टेमु भेमहूनि वि माउनपिजासमयाना, भोदय वि पुर्वभवता, एतेमु प्रवम् वि स्त्युरमा ॥५७७५॥

> श्रिद्धाभद्वासुं श्रीसुं संभोगसंजनी छेदां । श्रमणुण्णसंजतीए मृलं श्रीफाससंबंधी ॥५७७६॥

रस्मीमु चिन्द्रिमहासु संभोदय-संदर्भमु य एयाम् दोम् वि रोत्तो, चमगुण वि धमभोदय-सद्यास् मूर्ल, दन्तीति सह स्रेहेनस्य फामे संदेगी, धायपरीभगदीयाः, दिहुँ संद्रालियाः यः दोस्य, एकि स्ट्रिसिन्दिरी समुद्रोगो नो चल्लाहं धरितपर्यं या ११६७७६॥

> पुर्वं पन्हाकम्मे, एगतरदृगुंह उद्गृहाही । क्राणाक्षामयगरणं सदम्गरणं य व्यनियत्तं ॥५०७॥

१ मेहाँत मामानी तथा भूषा की सहनी तथा गुल्मी (पानी की बाँग्य) ।

पुरेकम्मं-संज्ञतेण सह भोयव्वं हत्यपादादिसुई करेइ, संज्ञतो भुंजिस्सइ ति ग्रिषकतरं रंघावेति । पच्छाकम्मं "कोवि एसो" ति सनेलण्हाणं करेज्ज, पच्छित्तं वा पिटवण्जेज्ज, संज्ञतेण वा भुते ग्रपहुष्पंते ग्रणां पि रंघिण्जा, संज्ञतो गिही वा एगतरो जुगुंछं करेज्ज, विलिगभावेण वा उहुं करेज्जा, ग्रणोण दिट्टे उड्डाहो भवति, कासादिरोगो वा संकमेज्ज, ग्रिषकतरखद्धेण वा ग्रिचयत्तं भवेज्ज ॥५७७७॥

एवं तु भुंजमाणं, तेहिं सिद्धं तु विणिता दोसा । परिवारितमन्भगते, भुन्जंते लहुग दोस इमे ॥५७७=॥

परिवारितो जित मुजइ तो चडलहुं ॥५७७८॥

इमे य दोसा -

परिवारियमञ्मगते, भुंजंते सन्व होंति चउलहुगा । गिहिमत्तचडुगादिसु, कुरुकुयदोसा य उड्डाहो ॥५७७६॥

मज्मे िंदतो जणस्य परिवारिग्रो जइ मुंजइ, ग्रहवा —समंता परिवारिग्रो दोण्हं तिण्हं वा जइ मज्माग्रो मुंजइ, सव्वप्नगारेहि चउनहुं, गिहिभायगे य ण मुंजियव्वं तत्य मुंजंतो ग्रायाराग्रो मस्सइ।

"क्सेमु कंसपाएसु" - सिलोगो ।

मत्तगचडुगादिसु य भूंजंतस्स उह्वाहो भवति, कंजियदवेण य उह्वाहो, इयरेण ग्राउक्कायविराहणा, बहुदवेण य कुरुकुयकरणेण उप्पलावणादि दोसा, जम्हा एवमादिदोसा तम्हा एतेहि सिद्ध परिवेदिएण वा ण मूंजियव्वं ॥५७७६॥

> वितियपद सेहसाहारणे य गेलण्ण रायदुट्टे य । आहार तेण अद्धाण रोहए भयलंभे तत्थेव ॥५७८०॥

पुत्रसंयुतो पच्छासंयुतो वा पुत्र्वं एगमायगो ग्रासी, से तस्स फेहेण ग्रागतो जित ग भुंजित तो विपरिगमित, ग्रतो सेहेग समं भुंजित, परिवेढितोवि तेसागएसु मा एतेसि संका भविस्सिति – "िक एस ग्रप्पसागारियं समुद्दिसित ति ग्रम्हे वाहि करेति" वाहिमावं गच्छे ग्रतो परिवेढितो मुंजित । साहारणं वा लद्धं तं ग चेव मृंजियव्वं, ग्रह कक्खडं ग्रोमं ताहे घेतुं वीसुं मुंजित, ग्रह दाया न देइ, ते वा न देंति, ताहे तेहि चेव सिंद परिवृडो वा मुंजित ।

गिलाणो वा वेज्जस्स पुरतो समुद्दिसेज्जा, जयणाए कुरुकुयं करेज्जा । रायदुट्टे रायपुरिसेहि गिज्जतो तेहि परिवेदितो मुंजेज्जा । आहारतेणगेसु तेसि पुरस्रो भुंजेज्ज । अद्धाणतेणसावयमया सत्यस्स मज्के चेव भुंजिन ।

रोहगे सन्वेसि एक्का वसही होन्ना, बोहिगादिभए जगेण सह कंदराइसु ग्रन्छित, तत्व तेसि पुरतो समुद्दिनेन्य ।

श्रोमे कहिंचि सत्तागारे तत्येव भुंजंताण लब्मित, भायणेसु ण लब्भित तत्येव भुंजेड्जा । सागारिए एक्की परिवेसणं करे चहुगाइसु संतरं संभुंजित, णाउं दुविहृदवेण कुरुकुयं करेइ सब्वेसु जहासंमवं । एसा जयणा ॥५७८०॥

१ दशवै० म्र० ६ गा० ५१।

# जे भिक्ख् श्रायरिय-उवज्भायाणं सेज्जासंथारगं पाएणं संबद्देत्ता हत्येणं श्रणणुण्णवेत्ता धारयमाणो गच्छति, गच्छंनं वा सातिज्जइ॥छ०॥३=॥

ग्राचार्यं एव उपाध्याय ग्रायरिय-उवज्भाग्नी भण्णति, केनिनि ग्रायरिश्रो केसिनि ग्रायरिश-उवज्भातो । ग्रह्वा – जहा श्रायरियस्स तहा उवज्भायम्स वि न नंषट्टेज्ज्ञति । पातो सरवाऽकरिति नि ग्रविणतो । हत्येण ग्रणणुण्णवति – न हर्गतेन स्पृष्टा नमस्कारयति मिथ्यादुष्कृतं च न भाषते, तस्त चउनहं ।

सेज्जासंथारगगहणातो इमे वि गहिया-

आहार उविह देहं, गुरुणो संघट्टियाण पादेहि । जे भिक्खु ण खामति, सो पावित आणमादीणि ॥५७=१॥

द्याहारे ति - जत्य मत्तमे भत्तं धारितं, उपहि ति - कपादी, सेमं कंठं ॥१३=१॥ कहं पुण संघट्टेति ?, भण्णति --

पविसंते णिक्खमंते, य चंकमंते व वावरंते वा । चेद्रणिवण्णाऽऽउंटण, पसारयंते व संघट्टे ॥५७=२॥

पंगे वा चंकमंती विस्तामगादिवायारं करेंती, सेसं कंठं ॥५७=२॥

चोदगाह — "जुतं भाहारजविधदेहस्स य भ्रषट्टगं । संधारगभूमी कि ग संबिट्ट ब्रित ? मो या उत्य-करणातिसंघिट्टिएसु दोसो ?,

ग्रानार्वं ग्राह -

कमरेणु अवहुमाणो, अविणय परितावणा य हत्थादी । संथारग्गहणम्या, उच्छुवणस्सेव वति रक्खा ॥५७=३॥

गमेनु ति-परेनु जा रेणू सा मंगार्गभूमीए परिमदति, उवकरणे या समानि, प्रवहुमाणी परिणयो य संपिट्टए कथी, भणां च उत्तरूषी रिष्तियव्ये यति न्याति – ण भन्नणं देनि, तस्य रवगणे उत्तरुषां रिष्तानं चेव, एवं संयार्गस्य धसंपट्टने गुरुस्त देहातिया दूरानी चेव परितरिता। मंत्रमाणिगात्म य, धायरियं च भयमण्तिण मंत्रमी विराहियो।

> कहं ? जेंग तिम चेव यायदंनगपरिचायि प्रधीमायि -"'जे यावि मंदे सि गुरु ०" वृत्तं।

धायविराहणा - जात् देवयात् धाविर्या परिगतिया मा विराहेश्य, प्रण्यो या बोह पायिरय-पवित्यती मापु ज्हेश्या, माव धर्मसङ्क्षी योगा ॥५७०३॥

> चितियपद्मणप्यज्मे, ण खमे अविकोबित व अप्पज्मे । जित्तादोसण्णं चा, जामे आउहिया वा वि ॥५७=४॥

धरायण्यो वेशे या धलार्यको य गामेरि, धायम्यं या वित्रादिवित् मार्यको दिल्लार्यया इतेब संबद्देवला, घोमरते पार्तमं एए धोमरत्यिति विरम्पति "ति त्रव्यमण्यः, एव धार्यहृत्यात् वि संबह्देवला विषया समावेद सम्भवसा

faugo no falo di

जे भिक्ख् पमाणाइरित्तं वा गणणाइरित्तं वा उवहिं घरेड़, धरेंतं वा सातिज्जति ॥स०॥३६॥ गणणाए पमाणेण य, हीणतिरित्तं व जो घरेज्जाहि । ओहोवग्गह उवही, सो पावति आणमादीणि ॥५७⊏५॥

चवधी दुविहो - ग्रोहोबही जवग्गहितो य । एक्केक्को तिबिहो - जहण्गो मिष्किमो जक्कोसो य । तत्य एक्केक्के गणणापमाणं पमाणपमाणं च, तं हीणं ग्रिषकं वा जों घरेति । तत्य ग्रोहग्रो - सुत्तमणियं चजलहूं । विभागतो - ग्रणग्रत्येण जविषिण्फण्णं भारभयपरितावणादी दोसा, जम्हा एते दोसा तम्हा ण हीणा-तिरित्तं धरेयव्यं ।।५७६५।।

> जिण-थेराणं गणणातिपमाणेण जाणणत्यं भण्णति — द्व्यप्पमाणगणणाइरेग परिकम्म विभृसणा य मुच्छा य ।

उवहिस्स य प्यमाणं, जिणथेर अधक्कमं वोच्छं ।।५७⊏६॥

जिणधेराणं इमं पायणिज्जोगपमाणं -

पत्तं पत्तावंधो पायद्ववणं च पायकेसरिया ।

पडलाइ रयत्ताणं, च गुच्छत्रो पायनिङ्जोगो ॥५७८७॥ <sup>कंठ्या</sup>

इमं जिणकप्पियाणं सरीरोवहिप्पमाणं -

तिणोव य पच्छागा, रयहरणं चेत्र होइ मुहपोत्ती ।

एसो दुवालस विहो, उनही जिणकप्पियाणं तु ॥५७८८॥ कंट्या
इमं जहणमज्मिमकोसाण कप्पाण य प्पमाणं—

चत्तारि उ उक्कोसा, मिक्समगा जहण्णगा वि चत्तारि । कप्पाणं तु पमाणं, संडासो दो य रयणीश्रो ॥५७८६॥

संडासो त्ति कुढंढो, रयणि त्ति दो हत्या, एयं दीहत्तणेण, वित्यरेण दिवड्ढं रयणि । स्रहवा — जिणकप्पियाणं कप्पपरिमाणं दीहत्तणेण संडासो वित्यारेण दोष्णि रयणीस्रो, एस स्रादेसो वक्समाणो ॥५७८६॥ इमं पत्तगवंवस्स पमाणप्पमाणं —

> पत्तार्वंधपमाणं, भाणपमाणेण होइ कायव्वं । जह गंठिम्मि कयम्मी, कोणा चउरंगुला होंति ॥५७६०॥

जं च समचडरंसं तस्स जा बाहिरतो परिही तेण भायणप्पमाणेण पत्तगवंद्यो कायव्यो, जं पुण विसमं तस्स जा परिही महंततरी तेणप्पमाणेण पत्तगवंद्यो कायव्यो, ग्रहवा – गंठीए क्याए जहा पत्तगवंद्य-कण्णा चडरंगुला भवंति – गंठीए अतिरित्ता भवंतीत्यर्थः ॥५७६०॥

इमं रयताणस्स पमाणप्पमाणं -

रयताणपमाणं भाणपमाणेण होइ निष्फणां । पायाहिणं करंतं, मज्से चडरंगुलं कमइ ॥५७६१॥ मिष्मि ति – मुहंताघो पुहाघो जहा दो वि ग्रंना न उरंगुलं कर्मति एवं रयतागणमार्ग ॥५७६१॥ ग्रहवा – जिणकप्पियस्स कप्पप्पमाणं इमं –

त्रवरो वि य त्राएसो, संडासो सोत्थिए निवण्णे य । जं खंडियं दढं तं, छम्मासं दुव्वलं इयरं ॥५७६२॥

श्रादेसी ति - प्रकारः । संडासी ति कष्पाण दीहष्यमाणं, एय जाणुगंडासगाती घाटनं गुते पिटन्छादेंती जाव बंधं एयं दीहत्तणं । सीत्यिए ति - दी वि बीधव्यकणी दीहि वि हत्वेहि धेनुं दी वि बाहुसीसे पायति ।

यन्हं ? उच्यते - दाहिगेगं वामं बाहुसीसं, एवं दोण्ड वि गलादीम हृदयपदेने गोरिययागारी भवति । एयं कणाण बोधव्यं ॥५७६२॥

एत्य स्नाएसेण इमं कारणं -

संडासिछड्डेण हिमाइ एति, गुत्ता श्रगुत्ता वि य तस्स संड्ञा । हत्थेहि तो गेण्हिय दो वि कण्णे, काऊण खंधे सुवई व काई ॥५७६३॥

जिणकिष्याण गुत्ता भगुना या सेन्जा होन्जा, ताए सेन्जाए उपगुरुपिनिष्टुरम मंद्रामित्हें मु भही हिमयाती वा भागन्धेन्ज, तस्स रमरागद्वाते, तेम कारणेण एस पाउरणिक्ते, कष्पाम एयं पमाणं भनियं – 'दी वि कण्में' ति दी वि वस्थरम कण्मे धेनुं भिवण्मो भिसण्मो वा सुवित भायनि या । सो पुण उपगुहृतो नेव भन्छद प्रायो जम्मति य ।

नेही भणंति – उपबुद्धपो चेय णिहाइपो मुदद ईनिमेलं तित्यवामे ।

सो पुण केरिसं वर्ध गेण्हति ? जं "भैतंदियं" ति छिण्णं जं एक्सती पासाउ, तं च जं स्तमानं भरति जहणोणं तं दर्व गेण्हति, अपद्वयरं" ति जं छम्मानं प परति तं पुष्वयं प गेण्हित ॥४७६३॥ एसं गच्छिणिग्नयाणं प्रमाणं गत ।

इदाणि गच्छवासीण प्रमाणं प्रमाण-प्रमाणं न भण्णति -

कष्पा त्रातपमाणा, श्रद्धाइन्जा उ विन्थडा इन्थे । एवं मन्भिम माणं, उक्कोसं होति नत्तारि ॥५७६४॥

चनरोतेन पनारि हत्या दीहनाँचे एवं पमार्च मनुमारणं पेरान भवति, पृहते वि ध मनुपा समाधिया कम्बंति ॥५७६४॥

मञ्जिसुद्दीनएसु दोनु वि पमाणेसु इमं कारणं -

संकृतिन तरुण धानप्यमाण मुबणे ण गीनसंकारो । दृहनो पेन्लण घरे, धणुत्रिय पाणादिरक्या य ॥५७६५॥

मन्यसिक्त दल्योती, सी भन्तियासी स्वति, जैन पानते तस्म ए सीत्रारों भारति तेन नम्य कृता ग्रायानस्थाति की नृत गेरी सी सीणदली ए स्वकृति स्वृत्तियासी स्वित देश नम्य धनियासागर कप्पा कप्पंति । "पेल्लणं" ति अनकमणं "दुहम्रो" ति – सिरपादांतेसु दोसु स्र पासेसु एवं तस्स सीतं ण भवति । सेहस्स वि अणुच्चिए सुवणविहिम्मि एवं चेव कप्पाण पमाणं कव्वति । अवि य पाणदया कया भवति, न मंहूकप्लुत्या कीडाती पविसंतीति ॥५७६५॥

इमं पडलाण गणणप्पमाणं -

तिविधम्मि कालछेदे, तिविधा पडलाय्रो हाँति पादस्स । गिम्ह-सिसिर-वासासुं, उक्कोसा मिन्सम जहण्णा ॥५७६६॥

ने दढा ते उनकोसा, दढदुव्वला मिक्समा, दुव्वला जहण्गा, सेसं कंठं।

गिम्हासु तिण्णि पडला, चउरो हेमंति पंच वासासु । उन्कोसगा उएए, एत्तो पुण मिन्कमे वोच्छं ॥५७६७॥

गिम्हासु चउ पडला, पंच य हेमंति छच वासासु । एए खलु मिन्समा य, एत्तो उ जहन्त्रत्रो वुच्छं ॥५७६८॥

गिम्हासु पंच पडला, छप्पुण हेमंति सत्त वासासु । तिविहंमि कालछेए, पायावरणा भवे पडला ॥५७६९॥

तिन्नि वि गाहाम्रो कंठाम्रो कायव्वाम्रो ।

इमं रयोहरणं -

घणं मूले थिरं मज्मे, अग्गे मद्दवजुत्तयं । एगंगियं अभुसिरं, पोरायामं तिपासियं ॥५८००॥

हत्थगाहपदेसे मूल भण्णित, तत्थ घणं वेढिज्जिति, मज्मांति रयहरणपट्टगो सो य दढो, गव्भगो वा मज्मांसो दढो, ग्रगा दसाग्रो ताग्रो मद्वाग्रो कायव्वाग्रो, एगंगियं दुगादिखंडं न भवति, ग्रज्मुसिरं ति रोमबहुलं न भवति, वेढियं ग्रगुट्टपव्वमेत्तं तिभागे तज्जायदोरेण बद्धं तिपासियं ॥५८००॥

भण्णति -

त्रप्योल्लं मिउपम्हं, पडिपुणां हत्थपूरिमं । तिपरियल्लमणिस्सिद्धं, रयहरणं धारए एगं ॥५८०१॥

अप्योत्लं-ग्रज्मुसिरमित्यर्थः, मृदुदशं, पडिपुणां प्रमाणतः वत्तीसंगुलं सह णिसेज्जाए, हत्थपूरिम-णिसेज्जाए तिपरियलं वेढिज्जति, "अणिसहं" ति चग्गहा ग्रफिट्टं घरिज्जति ॥५८०१॥

> उण्णियं उद्दियं वावि, कंवलं पायपुच्छणं । रयणिप्यमाणमित्तं, कुज्जा पोरपरिग्गहं ॥५८०२॥

टिष्णिय-कंवलं चट्टियकंवलं वा पायपुंछणं भवति । रयणि त्ति हत्यो, तप्पमाणो पट्टगो ॥५८०२॥

संथारुत्तरपट्टो, श्रह्णाइज्जा य श्रायया हत्या । दोण्हंपि य वित्थारो, हत्यो चउरंगुलं चेव ॥५८०३॥

उण्णिषो मंथारपट्टगो, सोमिब्रो तप्सम णो उत्तरपट्टगो, नेमं गंट्ये ॥५=०६॥ इमो चोलपट्टगो −

दुगुणो चउग्गुणो वा, हन्थां चउरंस चालपट्टां य । थरजुवाणाणहा, सण्हे धृलंमि य विभासा ॥५=०४॥

दढो जो सो दीहत्तगेग दो हत्या वित्यारेण हत्यो सो दुषुणो कतो सगवडरंगो भवति, जो दढ-दुख्यलो सो दीहत्तगेण चउरो हत्या, सो वि चउगुणो कथो हत्यमेत्तो चडरंसो भवति, एगगुउं ति गणणपाणे, उण्णिया एगा णिसिज्जा पमाणपामाणेन हस्तप्रमाणा तप्पमाणा चेय तस्य भंगो पच्छादणा लोगिया जिमेज्जा गुपुद्रकथा।

> चडरंगुलं वितत्थी, एयं मुहणंतगम्स उ पमाणं । वीखोवि य खाएसा, मुहप्पमाणेण निष्कन्नं ॥५=०५॥

वितियप्यमाणं विकणाकोणम्'ह्यं णामिगमुहं पुष्यादेति जहा किकाडियाए गंठी अविन ॥४००४॥

गोच्छयपादद्ववणं, पिडलिहणिया य होइ णायच्या । तिण्हं पि उ प्पमाणं, वितित्थ च उरंगुलं चेव ॥५००६॥ कंड्या जो वि दुवत्थ तिवत्थां, एगेण श्रचेलतो व संथरती । ण हु ते खिसंति परं, सच्चेण वि निण्णि घेत्तच्या ॥५००॥

जिनकाषियाण गहणं, घेरकावियाण परिभोगं प्रति, जो एगेर्गं संघरति सो एगं पेव्हति परिस्टिति या । जो दोहि संघरति सो दो गेव्हति परिभुत्रति या, एगं नितसो विं।

जिश्याणियो या भवेलो जो संघरति सो भवेलो भेर मन्द्रित, एस प्रिम्महिससो भरियो । एतेण प्रभिमहित्सेसहित्र ग्रापिकतस्यस्यो य होलिययो ।

> कि कारणं ? अस्त जिलाल एमा चाला, मध्येत्र वि निर्णि कथा पेत्रच्या । चेदविष्याणं जड चयाउएल मंगरति ततावि विशि कथा जिल्ला पेतृष्या ॥५००॥ कण्याण हमी गणी -

> > खणा खर्मवरंतो, निवारिको होति तिहि उ द्वेदि । गिण्हति गुरू विदिणो पगानपहिलेहणे गन ॥४=०=॥

भीतारिकः धर्मबद्धस्य सं धर्मप्रसं गरपप्रिभीतेत विश्वास्त्रं भवति । वे प्रत्ये गृहकः ग्राप्यागृह दिवते मेदानि, प्रमास्परित्तेत्व वि धर्मास्परित्ये, वृष्णांसेव सम्ब गेवति ॥४०००॥

इसे पुरुषानी, मनगरिये च प्रसामें -

निष्णि कमिणे कारणे, पंच य द्रद्य्यला य गेष्टेज्ना । सत्त य परिज्ञुप्पाई, एयं उदकोनयं गहणं ॥४=०६॥ कसिंग ति वण्गातो बुत्तप्यमाणा घणमसिणा, बेहि सविया श्रंतरितो न दीसइ तारिसा, जहण्णेण तिष्मि गेण्हति । पंच दहदुब्बले, परिबुण्णे सत्ता गेण्हइ ॥५८०६॥

भिक्नं गणणाजुत्तं, पमाण-इंगाल-घूमपरिसुद्धं । उविह घारए भिक्खु, जो गणितंतं न चितेइ ॥५८१०॥

निष्णं ति ग्रदसं सगलं न भवति, गणगणमाणेण पमाणप्यमाणेण य जुनं गेण्हइ । इंगालो ति रागो, धूमो ति दोसो, तेहि परिसुद्धं – न तेहि परिभृजतीत्वर्यः ॥१८१०॥ जो सामण्णभिक्खू तस्सेयं वत्यप्पमाणं भणिय ।

. नो पुण गर्णाचतनो गणावच्छेदगादि तस्सिमं पमाणं -गणचितगस्स एत्तो, उक्कोसो मज्भिमो जहण्गो य ।

गणाचतगस्स एता, उक्कासा माज्यस्मा जहण्या य । सच्चो वि होइ उवहीं, उवग्गहकरो महा (ज) णस्स ॥५८११॥

गणवित्तगो गणावच्छेइगो तस्स जहण्यमिष्ममुक्कोसो सब्बो वि घ्रोहितो उदग्गहितो वा, महाजणो गच्छो ॥५८११॥

त्रालंबणे विसुद्धे, दुगुणो तिगुणो चउगुणो वा वि । सन्दो वि होइ उवही, उवग्गहकरो महाणस्स ॥५८१२॥

श्रालंबित जं तं श्रालंबर्ग, 'त' दुविषं - दन्ते रज्जुमादी, भावे णागादी । इह पुण भावे दुल्लभ-बत्यादिदेने तत्य जो गर्णीवतगो सो दुगुर्ग पडोयारं तिग्रुगं वा चरगुर्ग वा, ग्रह्म्वा - जो ग्रतिरित्तो ग्रोहितो उवग्गहितो सन्त्रो गर्णीवतगस्स परिग्गहो भवति, महाजगो ति गच्छो तस्स ग्रावितकाले स्वग्गहकरो भविस्सद ॥५६१२॥ गणणण्यमाणेत्ति गर्य ।

इदाणि ग्रइरेगहीणे ति -

पेहा-ऽपेहकता दोसा, भारो ऋहिकरणमेव ऋतिरिचे । एते हर्वति दोसा, कज्जविवत्ती य हीणम्मि ॥५८१३॥

ग्रतिरेगं पहिलेहंतस्य सुतादिपलिमंथो, ग्रपेहंतस्य टबिहणिप्फर्णं, ग्रपरिभोगे ग्रनुपभोगत्वात् ग्रविकरणं भवति, हीणे पुण कञ्जविवत्ति विणासो भवति ॥५=१३॥ हीणाइरित्ते त्ति गर्यं ।

इदाणि 'परिकम्मणे त्ति -

परिकम्मणे चडभंगो, कारण विही वितिश्रो कारणे श्रविही । णिक्कारणम्मि य विही, चडत्यो निक्कारणे श्रविही ॥५८१४॥ कारण श्रणुण्ण विहिणा, सुद्रो सेसेसु मासिया तिण्णि । तव-कालेहि विसिद्धा, श्रंते गुरुगा य दोहिं पि ॥५८१५॥

मुद्धो कारणे विहीए एस पढमर्गगो, एत्य प्रणुष्ये ति परिकम्मे ति सुद्धो ति ण पच्छितं । सेसेसु तिमु भंगेमु पत्तेयं मासलहुं । विवियभंगे कालगुरुं । विवियभंगे तवगुरुं । ग्रंतिल्लो चडत्थभंगो तत्य तवकालेहि

१ गा० ५७६६।

दोहि वि गुरुं । परिकम्मणंति वा मिष्यणंति वा एगट्टं । एगमरा छंडो उत्वट्टीः प्रगारनिस्वणि य एगा प्रणिही, भसकंटगदुनरिगा य विही ॥५८१५॥

इदाणि "विभूग" ति -

उदाहड़ा जे हरियाहडीए, परेहि धोनादिपदा उ वन्धे । भूसाणिमित्तं खलु ने करेंने, उन्चानिता बन्ध सविन्यरा उ ॥५=१६॥

"त्रवाहर" सि भणिया "दिहरिया हरिया" मुत्ते। परेहि ति तेणगेहि जे गोतानी पदा गता ते लित श्रणणा विभूमाविष्याए करेति ते जहा घोषति या, रयति या, पट्टेति या, मट्टं या करेति, विविश्तक्योहि वा रयति तस्म चत्रलहुं। स्वित्यरगाहणातो योतादिपदे करेंतस्म जा श्रायविराहणा तानु जे पिल्लं सं च भवति ॥४८१६॥

विभूसं करेंतस्य इमो ग्रभिणाग्रो -

मलेण घरथं बहुणा उ वर्यं, उज्काइयो हं चिमिणा भवामि । हं तस्य घोवम्मि करंमि नत्ति, वरं ण जोगो मलिणाण जोगो ॥५=१७॥

मिननं तस्त्रं तेन वाडते विषयो हत्वे, यस्माहिरयोडते हत्ये सस्मानस्य यस्त्रस्य पीतस्ये ''त्रिनि'' त्ति – जेंग ते घीट्यति, गोमुत्तातिया ते उदाहरामि, ''यरं घ चीगो'' ति – यरं मे घपर्यगस्य वापित प्रतिद्वत्रं, ण य मिनमेहि वत्येहि तह गंजीगो ॥५,६१३॥ कारणे पुणी घीवंतो सुद्धो ।

चोदगो भणाति - णग् घोवंतस्य । "ध्विभूना इत्योगसग्गी" सित्रोगो ।

धायरियो भणइ -

कामं विभृता खलु लाभदोसो, नहावि नं पारृणना ण दांसी । मा हीलणिङ्जो हमिणा भविष्सं, पृष्टिविद्वमादी ह्य संजनी वि ॥४=१=॥

कामं चौदमानियायस्य क्रमुमक्ष्ये, स्त्यु क्षत्रभारते, त्या एमा विभूषा – एम तीम कृष्यकें, तहारी । ते तह्य "मृतिभूमिनं कारमे काउटा पाउटमे य दीमी अपति ।

रामाइद्रष्ट्रिमं जो हिंद्वी विद्याग परग्रद्यों मी निनेति — "मा हमस्य प्रवृत्त्रास्य द्वारीश्यतिन बद्धस्य हमेदि मिन्द्रामधेदि हीस्ट्रिंग्ली भविष्यामि नि । एम सावस्यों देश व स्टिस्ट विद्रांत परित्रण इस घटस्यं प्रसी "विषयों स्पेट प्राविधिनित्" वि, एवं सप्टमी वि तिर्देश प्रशानि का विषय संदर्गण्याण्या ॥१८६१=॥

> ण नम्म बन्धादिनु कोह संगों, रज्जें नणं चेत्र जहाय नेणं। जो सो उवज्साहय बन्धमंगी, ने गार्थ मी ण चएह मीन्॥४=१२॥

को सो द्रोप्ति पापनिनी ए लाम नामादिन् कींद्र समी कि पर मणा दे पा गगा र गण गणा है। जन्म नामी गरिन है, पुरुषे — जन्में हैं जबको सहसूच हार्गमय गढ़ । नेम मण नाम देह हैं उन्हरीन गणा है।

<sup>्</sup>र सार्व श्वाद । स्यूनावर्थे सुच बश्च । ३ दैंगी राग १ क्रांगाव प्राप्त । स्वाग्येत्सी स्थापात १७३ १ स्युक्ति क्रांग्रीव प्राप्त । ६ विकारित क्रांग्रीय प्राप्त ।

इदाणि 'मुच्छ त्ति -

महद्रुणे त्रप्पत्रणे व वत्थे, मुच्छिज्जती जो त्र्रविवित्तभावो । सइं पि नो मुंजइ मा हु मिज्मे, वारेति वण्णं कसिणा दुगा दो ॥५८२०॥

बहुमुल्लं ग्रप्पमोल्लं वा ग्रविवित्तभावो ति ग्रविसुद्धभावो, ग्रविवित्तो – लोहिल्लमित्यर्थः । तं पहाणवत्यं ग सयं मुंजति, जो ग्रण्गं वारेड परिभुंजंतं तस्स पच्छितं, "कसिणा दुगा दो" ति, कसिण ति संपृष्णा, दुगा दो चरुरो – चरुगुरुमित्यर्थः ॥५८२०॥

वत्ये इमाणि मुच्छाकारणाणि -

देसिल्लगं पम्हजयं मणुण्णं, चिरायणं दाइ सिणेहतो वा । लब्भं च त्रण्णं पि इमप्पभावा, मुच्छिज्जती एव भिसं कुसत्तो ॥५८२१॥

देसिल्लगं जहा पोंड्रवर्धनकं, पम्हजुगं जहा पूरवृद्धपावारगो, सण्हं यूलं सदेस-परदेसं वा, मणस्स जं रुच्चइ तं मणुणं, चिरायणं ग्रायरियपरंपरागयं, दाइति विकारार्थे जेण वा तं दिण्णं तस्स सिणेहतो ण परिभृंजति, इमेण वा श्रच्छंतेण एयण्पमावाग्रो ग्रण्णं पि लब्भामो एवं पुच्छाए ण परिभृंजति, एवं ति एवं 'भिसं" ग्रत्ययं कुत्सितं सत्त्वं यस्य भवति स कुसत्वो ग्रल्पसत्व इत्ययंः, एवं भिसं कुसत्वो लोभं करोतीत्यर्यः ॥५६२१॥ वत्ये त्ति गतं ।

इदाणि पायं भणामि ; तस्त इमाणि दाराणि -

दच्चप्पमाणअतिरंग हींणदोसा तहेव अवैवादे।

" सम्खणमसम्दर्ण तिविह उवहि वोच्चत्य त्राणादी ॥५८२२॥

को पोरिसीए काले, आकर चाउल जहण्ण जयणाए ।

पमाणाइरंगघरणे, चडरो मासा हवंति उग्वाया ।

श्राणादिणो य दोसा, विराहणा संजमा-ऽऽयाए ॥५**८२**४॥

द्रव्यपात्रं, तस्य दुविवं प्रमाणं – गणणप्यमाणं पमाणप्यमाणं च । दुविहस्स वि पमाणस्स श्रतिरेगधरणे चरलहूगा । सेसं कंठचं ।

> गणणाते पमाणेण व, गणणाते समत्तत्र्यो पडिग्गहत्र्यो । पत्तिमंथ भरुडुंडुग, श्रतिप्पमाणे इमे दोसा ॥५८२५॥

दुविहं पमाणं, तत्य गणणपमाणेण दो पादा - पिंडगाहो मत्तगो य । ग्रह एत्तो तिगादिम्रतिरित्तं घरेति तो परिकम्मण-रंगण-पिंडलेहणादिनु सुत्तत्यालिमंयो ग्रद्धाणे वहतो भारो उद्दंडकदच जनहास्यो भवति - 'ग्रहो ! भारवाहिता दमे' ॥५६२५॥

१ गा० १७६६।

ैदुष्पमाणाद्यस्ति वि इमे दोसा -

भारेण वेयणाते, श्रभिहणमादी ण पेहए दोसा । रीयादि संजमम्मि य, छक्काया भाणभेदम्मि ॥५=२६॥

भारो भवति, भारवकंतस्स य वेयणा भवति, वेयणाए व घरिनो गोणहित्यमाट् ए परमति, ने श्रमिहणेज्जा, वहसालववाणुमाह वा न पेहड, हरिउयन्तो वा न भवड, धणूपन्तो वा छाजाए विराहेज्य, धणुवन्तो वा भायणभेयं करेज्जा । ॥४=२६॥

ष्ट्रमे <sup>२</sup>ग्रहरेगदोसा । "ग्रहरेगं" ति पमाणप्यमाणातो -

भाणऽप्पमाणगहणे, भुंजण गेलण्णऽभुंज उज्भिमिता । एसणपेल्लण भेदो, हाणि ऋडंते दुविध दोसा ॥५=२७॥

भाजनं मप्रमाणं — भाणज्यमाणंति तं, भित्युद्वं गेण्डति । तम्म भरिष् जह सन्तं भुंजिति तो हा(तो)देण्य या मारेण्य वा गेलप्तं या गुज्या श्रह ण भुंजिति तो उज्भिनिता महिनारणादी दौना। भागणं भरेमि ति अनव्भमाणं एसणं पेलिता भरेति, भरिष् भित्यभरेण पण्युष्पिदिता भवति, भागग्य विद्या धणायो कण्यपरिहाणी, भागगृहा अवंतरस भागगभूमीजंतसस दुविह ति — शागगंत्रमविराह्या दौना भवंति ॥४=२ ॥।

'हीणदोगति ग्रस्य व्याख्या -

हीणप्पमाणयरणे, चडरो मासा हवंति उग्धाना । घ्याणादिया य दोसा, विराहणा संजमा-ऽऽयाए ॥५=२=॥

र्ज पहिमाहगमस्सम्प्रमाणं भगियं सतो जित हीनं घरेति। सतो पत्रिमहमे सउतहं, मनमे मामत£ ॥५=२=॥

कि चान्यत् -

ऊणेण ण प्रिस्तं, श्राकंठा नेण गेण्हनी उभयं। मा लेवकडं नि ननों, तत्थुवयोगं न भृमीए ॥५=२२॥

इनोहं ति प्रमानियो एवेण भरिएत वि च पूर्वेस्पेति च संयस्मिति साहे बन्धाविक भरेति, समर्थ ति भूरं कुमनं प्रस्तान भर्ते पानं या । तिम्म धितभरिए मा प्राथेमो नेवादिस्यति वि – वदवसीहरू भूमीए नवधोगं न गरेति ॥५०२६॥

धन्तरसम् य इमे दोना -

खाण् चंद्रग विसमे, श्राभिहणमादी ण पेहनी दीमा । नीया पगलित नेणग. भाषणभेदे य छत्रकाया ॥५=३०॥

धानुवन्ती वाल्य द्वापिकारि, व तीत वा विकारित, विविध या प्रति, यपारितः या गरितः इत्तरितः वृत्ता भाषित्रात्राः । भीषाती मात्रमित्रात्या व त्या १११ ०३ ८१

है ब्रोक प्रवाहत होते हैं है है जिस द्वाहत है है ब्रोल प्रवाहत है

ग्रहवा इमे दोसा-

'हीणप्यमाणधरणे, चडरा मासा हवंति उग्वाया । श्राणादिया य दोसा, विराहणा संजमायाए ॥५८३१॥ <sup>कंट्या</sup>

गुरुमाइयाण ग्रदाणे इमं पच्छितं -

गुरु पाहृणए दुव्यल, वाले बुड्हे गिलाण सेहे य । लाभा-ऽऽलाभऽद्वाणे, अणुरुंपा लाभवोच्छेदो ॥५८३२॥ गुरुगा य गुरु-गिलाणे, पाहुण-खमए य चडलहू होंति । सेहम्मि य मासगुरू, दुव्यल जुव (य) ले य मासलहुं ॥५८३३॥ कंट्या

गुरुमादियाण इमा विभासा -

ग्रप्य-परपरिच्चात्रो, गुरुमादीण तु त्र्रदेत-देतस्स । त्र्रपरिच्छिते य दोसा, वोच्छेदो णिज्जराऽलामो ॥५८३४॥

डहरमायणमिरयं गुरुमादियाण जित देति तो ग्रप्पा चत्तो, ग्रह ण देति तो गुरुमातिया परिचत्ता । दुव्वलो समावतो रोगतो वा न तरित हिंडिडं तस्स दायव्वं ।

"व्लाभाऽऽलोभ" त्ति ग्रस्य व्याख्या — "ग्रपरिच्छिते य दोसा", जस्स हीणप्पमाणं भायणं सो खेत्तपिंडलेहगो पयिद्वतो, स तेण खुडुलगेण भाणेण किह लाभं परिक्खड, तग्हे जे ग्रपरिक्खिते खेते दोसा, ते मंदपरिक्खिए वि गच्छस्स य ग्रागयस्स ग्रलभंते जं ग्रसंयरणं जा य परिहाणो सा सच्वा खुडुलभाणगगिहिणो भवति, ग्रह्याणे वा पवण्गाण संखडी होज्जा तत्य पज्जित्तियलाभे लब्भमाणे किंह गेण्हुड ? तं भायणं धेवेणं चेव भरियं।

ग्रहवा - ''<sup>३</sup>ग्रणुकंपलाभवोच्छेतो" ति - छिष्गद्वाणे वा कोइ ग्रणुकंपाए वा जं जं ग्रहिज्जति तं भायणं भरेति, तत्य गच्छसाधारणकरं भायणं उड्डोयव्वं, हीणभायणे पुण ग्रहिज्जते लाभर्स वोच्छेदो णिज्जराए य ग्रलामो भवति ।

ग्रहवा – सट्टाणेऽवि घयादिदव्वे लब्भमाणे खुडुलभायणेण लाभवोच्छेदं करेज्ज निब्जराए वा ग्रलाभं पावेच्ज ॥५८३४॥

इमे य उहरमायणे दोसा -

लेवकडे वोसहे, सुक्के लग्गेज्ज कोडिए सिहरे। एते हर्वति दोसा, डहरे भाणे य उड्डाहो ॥५८३५॥

तेण प्रतीव पाहुडियं ताहे तेण वोसहं, तेण अतिपलोट्टमाणेण लेवाडिज्जित । ग्रहवा – मा थेवं भतं देहीति, ताहे सुक्कस्स चप्पाचप्पं भरेड, तं च सुक्कं भत्तं लगेज्ज ग्रजिष्णं हवेज्ज । कोडियं ति चप्पियं चंपिज्जतं वा भजेज्ज, सुक्कमत्तस्स वा सिहरं करेंतो भरेज्ज, तं जणो दद्दुं भणित – ग्रहो ! ग्रसंतुद्वा । पच्छढं कंठं ॥५६३५॥

१ गायेयमित्रका प्रतिमाति । २ गा० ५६३२ । ३ गा० ५६३२ ।

# धुवणाऽधुवणे दोसा, वोसहंत य काय घ्रातुमिणे। सुक्षे लम्माऽजीरम कोडित सिंह भेद उग्नहो ॥५=३६॥

योगहुंतेण णं मैदाहिलं तं जित धोवित तो उद्मादियादी दोता, प्रद्रण धोवित नो रातीभोवयर्थगो। स्रह्या – योसट्टे पगलंते पृढवादी छत्रकायविराषणा ।

श्रह्या - योग्रष्ट्रते उतिगेग द्वष्टे श्रायविराहणा, पन्द्रद्वः गतार्ष । पश्चित्रदेते तरिमहर्भावमे य बहि फोड ति उष्टाहो, जग्हा एवमादी दोया तम्हा जुत्तव्यमाणं पार्द धेनव्यं ॥५८३६॥

केरिसं पुण तं जुत्तपमाणं ?, यत उच्यते -

तिण्णि विह्नथी चडरंगुलं च भाण मिन्समणमाणं। एतो हीण जहण्णं, श्रितरंगतरं तु उक्कोसं ॥५=३७॥ उक्कोसितसामासे, दृगाउत्रद्धाणमागत्रो साह । चडरंगुलऊणं भावणं तु पज्जित्तयं हेट्टा ॥५=३=॥ एयं चेव पमाणं, सिवसेसतरं श्रणुग्गहपवन्तं । कंतारं दृष्टिभक्षे, रोहगमादीसु भितयत्र्वं ॥५=३६॥

एयाची जहा परमुहेगमे तर्देव ॥४=३६॥

"'प्रववाय" ति ग्रस्य व्याग्या -

भ प्रणाणे गार्वं लुद्धे, असंपत्ती य जाणए। लहुयो लहुया गुरुगा, चडत्थ मुद्धे उ जाणया ॥५=४०॥

परात् वययायं भगीतामि, जह इमेहि भरेति सी इमं पश्चिमं पराद्वमित्वं कार्यत्य - सन्वार्तेश मामलहुं, गार्थेश चडलहुं, लुद्धस चडहुरमा । पर्यार्गी जारमे दो वि मुद्धा ॥५०४०॥

नत्य प्रप्यापस्य ययनापं -

हीणा-ऽनिरंगदाने, खयाणमाणा उ घरति हीण-ऽहियं। पगतीए थोवभोई, सति लाभे वा करेतीमं॥४=४१॥

प्रश्नां बंदे । इसे मान्यस्य वनगारों - प्राणीप् प्रशानं, प्राणी स्थारको स्व कोषभेट । सम्या - सम्भो वि कोमं करेवि, वर्ष में भौतानि वि जनगरी फरिस्सट संस्ट्रिस

> ह्म्यरिक्चंता दा, धायरियो दा वि एस टहरेलं ! धनिगारदेण खोमं, धनिष्यमानं हमेहि सु ॥४=४२॥

हुंसारी को विश्वासित अक्षेत्र माधीय शिवार विवेद, ब्राह्म समी का नाम्येग मा प्रकारण । वैदिकी साम्रावनीस ग्रतिप्पमाणं इमेण गारवेण धरेइ ~

# त्राणिगृहियवलविरिद्यो, वेयावच्चं करंड अह समणो । वाहुवलं च अती से, पसंसकामी महल्लेणं ॥५८४३॥

महल्लभायणेण वयावच्च करेड - एवं मे साघू पसंसिस्यंति, ग्रहवा - साहुजणो वा भणिस्सड - "एयस्स विसिट्टं वाहुबलं जेण महल्लेण भायणेण मिक्खं हिंडड्" ॥५८४३॥

'लुद्धस्स व्याख्या -

## त्रांतं न होइ देयं, थोवासी एस देह से सुद्धं । उक्कोसस्स व लभे, कहि घेच्छ महल्ल लोभेणं ॥५८४४॥

खुडलगमायणे गहिए घरंगणे वि ठितं दट्ठुं घरसामी भणति — "एयस्स ग्रंतपंतभत्तं ण देयं"। ग्रहवा भणेज्ज — "एस थोवासी, जेण एस खुडुलएणं गेण्हति"।

श्रहवा भणेज्ज - "एयस्स सुद्धं देह"। "सुद्धं" ति उक्कोसं, 'श्वाल्योदनपढमदोञ्चंगादी सुद्धो चेत्र। महल्लं इमेण कारणेण गेण्हति - ''उक्कोसं लब्भमाणं पभूतं सामण्णं वा समुद्दाणियं लब्भमाणं कत्य गेण्हिस्सामि" ति एवं लुद्धत्तणेण महल्लं गेण्हति ॥५८४४॥

"<sup>३</sup>ग्रसंपत्ति" दारं चउत्यं, तस्स इमं वक्खाणं —

## जुत्तपमाणस्सऽसती, हिण-ऽतिरित्तं चउत्थो धारेति । लक्खणजुतहीण-ऽहियं, नंदी गच्छद्वता चरिमो ॥५८४५॥

पुन्तद्वं कंठं। "\*जाणरो" ति ग्रस्य व्यास्या – लक्सणपच्छढं, जं लक्सणजुत्तं तं जाणगो हीणं वा ग्रह्यं वा धरेति, णाणादिगच्छवृद्धिनिमित्तं ।

श्रहवा – गच्छस्स उवग्गहकरं णंदीमायणं, "चरिमो" ति जाणगो सो वरेति न दोसो ॥५८४५॥ श्रववाए ति गर्य ।

इदाणि ""लक्खणमलक्खणे" ति दारं -

## बद्धं समचडरंसं, होति थिरं थावरं च वण्णं च । हुंडं वायाइद्धं, भिन्नं च ऋषारणिङ्जाई ॥५८४६॥

वृताकृति उच्छिनकृतिपरिधितुल्यं चतुरंसं दृढं स्थिरं स्थावरं ग्रप्रतिहारिकं एतेहि गुणेहि जुतं धणां । ग्रहवा – ग्रणोहि वि वणादिगुणेहि जं जुतं तं वणां, एयं लक्खणजुत्तं ।

इमं ग्रलक्खणं – निसमसंठियं हुंडं ग्रणिप्फणां तुप्पडयं नाताइद्ध जं च मिणां, एते ग्रलक्खणा

संठियम्मि भन्ने लामो, पतिष्ठा सुपतिष्ठिते । निच्चणे कित्तिमारोग्गं, वण्णड्ढे णाणसंपया ॥४८४७॥

१ गा० ५६४० हा० ३। २ व्यञ्जनादि। ३ गा० ५६४० हा० ४। ४ गा० ५६२० हा० ५। ५ गा० ५६२० हा० ५।

हुंडे चरित्तमेदो, सवलंमि य चिनविन्ममं जाणे। दुष्पुने खीलसंठाणे, गणे य चरणे य नो ठाणं ॥५=४=॥ पडमुष्पले श्रकुसले, सन्वणे वणमाइसे। श्रंतो वहिं व दहूंे, मरणं तत्थ निहिसे॥५=४६॥

मुगंठाणमंठिए भणादि नाभो भवति, जं पुल्तगर्वधेण मुगद्दिय तेण वरते गरी धार्यान्यादिष्ट ना मुणितिद्विनो भवति । जस पानस्य यमो नित्य तेण पानेण विद्याणे भवति, कियो जसो य भवति, वैद्याणेणं च से भवति । प्यानस्थाभेण प्रण्येण जं प्रद्वं ति द्युनं तेण पाणं भवति । जे हुंदं तेण चरिन्दिराहणा भवति, मृजुनरचरिनाद्वयारा भवति । सवलं विच्विचिनं तेण चिन्तिदिश्यमो पिन्तदिविनो भवति । पुल्पं मृते न सुपदिद्विं दुःभृतं कोष्यरागारं गीनसंठियं, एरिसे गणे चरणे वा ण विरो भवति। स्रह्मा — हिर्दं शे वेश सम्बद्धि ।

श्रंतो वर्हि व दह्हे, पुष्फगं भिष्णे व चउगुरु होंनि । इयरिभण्णे लहुगा, हुंडादिसु सत्तम् लहुश्रो ॥५=५०॥

हुंडे सबले सब्बण, दुःणुत बातिद्ववणा हीणे य । कीलगरांठाणे वि य, हुंडाई होंति सत्तेते ॥५=५१॥

जं सेतो बहि या दुग्रुं मह्य मरणे गैतणांचा स गेण्यं चडगुरुं।पृष्यमञ्जे गासिन्यां एव वेद । इयरं मि – जं धणाकृतिमादिमु भिणां महय चडनहुं।हुंडें यानाइये दुप्तृते गीतमंडणी धाणात्हें मदले मध्यी एतेमु मामलहुं ॥५८५१॥ लक्ष्यणमलक्ष्यण स्ति गत् ।

रवागि "वित्विह उवहि" नि -

तिविहं च होति पादं, श्रहाकडं श्रप्प-मपश्किम्मं च । पुन्वमहाकडगहणे, तस्सऽसति कमण दोश्मितरं ॥५=५२॥

निविद्योगार - मार्थ्य मार्थ्य मार्थ्यामार्थ मा पूर्णि एक्टेबर्ग निविद्य - घरामार्थ धाराशिकाम बहुपश्चिमम् मा गरणकाने मुर्थे घरामार वेक्ट्रियर्थ, तस्म धमनि बहुपश्चिमम्, तस्म धमनि रहुपश्चिम् प्रदर्भा।

इयानि "अवीगन्य" शि -

निविदे पर्वितम्मि, वीच्नत्थे गहण लहुन खाणादी । छेदण-भेदण करणे, जा जहि खारीवणा भणिया ॥४=४३॥

नी एम शत्काराइमी शतानमी भतिभी, गुराधी से छीबान विर्मीय मेर्ना ।

क्षात्रक्ष्यम्य जोग् राकायः भेषे कापाप्रिकाम्म बहुप्रिकाम् यह गालीतः न्यम् भग्नत् । कन्तः पः क सम्बन्धिकोते स्वते वि रोप्रमानीयाः सं यानेत्रस्यः अस्य रोज्यानीयमानीयमानीयम्य सामित्रस्याः सर्वावरूपानः सः प्रकृतिसी भन्तियः, स्थ्येत दशः कारीसीयाः सरामीत्रसाम् भागियात्यः १६६०४०।

कु की हा बार् में एक एकी है के राज्य अक्षीत है कि है के मान बनाई रहार है अ

वितियद्दारगाहा ग्रादिद्दारे 'कोत्ति ग्रस्य व्याख्या -

को गेण्हति गीयत्थो, असतीए पादकप्पिओ जो उ। उस्सन्ग-ऽत्रवातेहिं, कहिल्जती पादगहणं से ॥५८५४॥

को पादं गेण्हित ? जो गीयत्यो सो गेण्हित । गीयत्यस्य ग्रसित जेण पादेसणा सुत्तत्यो गहिग्रो सो पायकिणतो गेण्हित । तस्स वि ग्रसित जो मेहावी तस्स पादेसणा टस्सग्गववाएिंह कहिज्जित, सो वा गेण्हित ११५९५४।।

इदाणि "योरिसि" ति -

हुंढादि एगवंघे, सुत्तत्थे करेंतो मग्गणं कुज्जा । दुग-तिगवंघे सुत्तं, तिण्डुवरिं दो वि वज्जेज्जा ॥५८५५॥

जं हुंडं ग्रादिसहातो दुष्पृतं खीलसंटियं सबलं एगर्वघं च, एतागि परिभुंजंतो सुत्तत्यं करेंतो ग्रहाकडादि मगोज्ज । जद पुण दुगर्ववगं तिगर्ववणं वा पादं से, तो सुत्तपोर्गिस काउं ग्रत्यपोरिसि वज्लेता मगाति ।

ग्रह पार्व से तिगर्ववगाग्रो उवरि चटमु ठाणेसु वढ़ं, एरिसे पादे दो वि सुत्तत्वपोरिसीश्रो वञ्जेता ग्रादिन्द्रदग्रग्रो चेव ग्राढवेत्ता मग्गति ॥५५५५॥ पोरिसि त्ति गर्य।

इदाणि "काले" त्ति दारं।

ग्रहाकडादियाणं कं केत्तियं मग्गियव्वं ?

चत्तारि श्रहाकडए, दो मासा हुंति श्रप्पपरिकम्मे । तेण परिमग्गिऊणं, श्रसती गहणं सपरिकम्मे ॥५८५६॥

चतारि मासा म्रहाकडं मिगयव्यं, चर्डीह मासेहि पुण्णेहि तस्स मलामे ग्रणोदो मासा भ्रष्यपरिकम्मं मग्गति, तेग परिमग्गिटण ति म्रहाकडकालाम्रो परतः म्रप्यपरिकम्मं एत्तियं कालं मगाति, एते छम्मासे बितियस्स वि म्रलमे ताहे सपरिकम्मं मिगयव्यं ॥१८५६॥

केच्चिरं कालं ?, ग्रत उच्यते -

पणवार्लासं दिवसे, मन्गिता जा ण सन्भते ततियं । तेण परेण ण गेण्हति, मा पक्खेणं रङजेङ्जा ॥५८५७॥

पणयालीसं दिवसे वहुपरिस्मं गेण्हति, तनो परं न गेण्हति, लेण पण्णरसेहि दिवसेहि वरिसाकालो मिवस्पति । मा तेण पक्तकालेण परिकम्मर्ग रंगणं रोहवणं च न परिवारिज्जित ॥५८५७॥ काले त्ति गर्त ।

इदाणि "व्याकरे" ति । ग्रहाकडं कींह मिनयव्वं ?, ग्रत उच्यते -

कृत्तीय-सिद्ध-णिण्हग,-पवञ्जेवासादिस् श्रहाकड्यं । कृत्तियवञ्जं वितियं, श्रागरमादीसु वा दो वि ॥५८५८॥

१ गा० ४=२१ हा० ६। २ गा० ४=२१ हा० १०। ३ गा० ४=२१ हा० ११।

कुत्तियावणे मगाति, मिद्र ति मिद्रपुत्तो जो पश्यितहरूमो। कते जनकरूपे वाषाद्यो उपाक्यो नार्ट तं पित्रगहगादि साधूणं देणजा, मिण्हयस्य या, एवं च समग्रह्म वा पाम सन्दर्भ ।

समणोवासक्रो वा पटिमं करेडं घरं पच्चामक्रो पटिमार्ट्य मापूर्व देवत, क्षताबद एतेषु स्वानेष् प्राप्यते ।

श्रप्यविक्तममं कतरेषु प्राप्यते ?, प्रतीत्यते "कृतियवक्तं वितिवं" - गुनिवादपं वक्तेतं किद्युनाः दिमु प्रप्यविक्तममं तक्कि । श्रह्वा - "मागरमादीमु या दो वि" वि घरपरिवरमं ॥१८४=॥

कानि च तानि ग्रागरमादीनि स्थान।नि ? ग्रतस्तेषां प्रदर्शनार्थ उत्तरने -

त्रागर णदी कुढंगे, बाहे तेणे य भिक्ख जंत विही। कत कारितं व कीनं, जिन कप्पति तु घिप्पति खड्जो ! ॥४=५६॥

श्रागराइनाण इमं वननाणं -

त्रागर पल्लीमादी, णिच्चुद्ग-णदी कुडंग श्रीसरणं । बाहे नेणे भिक्खे, जंते परिभोगऽसंसत्तं ॥५=६०॥

भागरी भिल्लपल्ली भिल्लकोहूँ या, "नदि" ति जेनु गामनगरंतरेनु नशिको साउक्ति संविष्ण हीत विवास कि निवस्ति से विष्ण होता कि निवस्ति से विवास कि निवस्ति से विष्ण होता कि निवस्ति से विवास कि निवस्ति से विवास कि निवस्ति से विवास कि निवस्ति से विवास कि निवस्ति कि निवस्ति

भागरादिनु भोभट्टं पुनिद्धवं न 'यस्तेयं, करमट्टा या कवं" नि ।

म पुच्छितो भणाति - "भाग गारिपन्छक्" प्रस्य स्थानना -

तुरुभद्वाण् कतमिणं, व्यन्तम्मद्वाण् व्यह्य सद्वाण् । जो घेन्छति च नदद्वा, एमेव च कीय-पामिन्चे ॥५=६१॥

मुक्सहूम् वर्षे या. गुक्सहुम् या कान्ति, धाणनम या माह्म्य भिनवतानम या घड्डाम् वय । सहस्य - महाल नि धापणी घड्डाम्, राह्मा - को श्रीव मेरलीर नग्यहान् वय जार्थासम्बद्धाः । धाराकामे भाग्ये एवं विध्यवद्यामित्सादिस् वि भाग्यितां । धारी वि स्थानहीसः वदार्थभय संदेवन्तः, स्मान्द्रीया य । जं गुरु स रेगाइ, धारुव व पत्रवेदन्य १९४६ न्या स्थान् नि स्थ ।

राजि "भारते" वि -

नाउस उन्होंदम तुबर एत एमणे नहेंब नवके य ! जं होनि भाषिनं कणनी तु भर्यव्य नं मेसं १५८६६॥ प्रायनोक प्रयो रणुग्येज्यके भड़का महरूका

遺 跨山 黑山美华 化苯甲酚 萬四十年 開放 普克泽

'सेसंति ग्रस्य व्याख्या -सीतोद्दगमाविनं त्राविगते तु सीतोद्दएण गेण्हंति । मज्ज-वस-तेल्ल-सप्पी,-महुमातीभावियं भद्दं ॥५८६३॥

परिणए पुण सीतोदगे गेण्हति,मज्जादिएसु जित नियवारेडं सक्कित तो घेष्पद, इयरहा न घेष्पद। एस भवणा ।

ग्रहवा — वियडभावितं जस्य दुर्गृष्टियं तस्य न घेष्यइ. ब्रहुर्गृष्टिए घेष्यति॥५८६३॥ स्रोभासणा य पुच्छा, दिहे रिक्के मुहे वहंते य । संसद्वे णिक्स्वित्तं, सुक्खे य पगास दट्टूणं ॥५८६४॥

ग्रोनासण ति जहा वत्यस्स ''कस्सेयं, कि वासी, कि वा मवस्सित, कत्य वा ग्रासी ?''-एवं पुच्छा। सुद्धे गहणं।

> पुणो सीसो पुच्छइ - "विट्टादिपदे"। ग्रायरिग्रो ग्राह - ग्रविट्टातो दिई खेमतरं।

कहं ?, उच्यते – ग्रिटिट्टे देये कि काए संघट्टेंतो गेण्हित गवा ? ग्रहवा - कायाणं उविर ठिवयत्त्रयं होण्या, ग्रहवा – वीजाती छूटा होण्य, दिट्टे पुण सद्यं दीसड, एएण कारणेण दिट्टं वरं, णी ग्रिटिट्टं।

"कि रिवकं, श्रणिक्कं नं घेप्पतु ?" जं दिहसीरादीहि श्रणरिक्कं तं घेप्पट । इयरं श्राटक्कायादीहि श्रणरिक्कं तत्य कायवही होण्ज, रिक्के वि कृंयुमाती मवंति ।

' कि कयमुहं घेणड ग्रक्यमुहं ?" कय मुहं घेपड ।

''वहंतमं, अवहंतमं ं''

वं तक्कमादि फामुएगं वहंतयं तं घेप्पति, णाति वं ग्राटक्कायादीहि ।

"कि संसहं, ग्रसंसहं गेण्हरू" ? जं फामुख्येणं संसहं तं घेप्पट ।

''टिविबत्तं, गिरिवत्तं'' ? एत्य टिक्वतं कप्पति ।

''सुक्कं, उल्लं' ? फासुएण उल्लं पसत्यं ।

''यगासमृहं, श्रपगासमृहंं ' ? पगासमृहं कप्पति ।

ग्रहवा - "पगासिट्टर्य प्रप्यगासिट्टर्य" ? पगासिट्टर्य कप्पति । "दर्षृत्रं" ति जदा सुद्धं तदा चुक्खुणा पडिलेहेति, बिंद न पडिलेहेड ताहे तसबीयादी होज्ज ॥४=६४॥

जइ तसवीयादी होज्ज, ताहे इमं पुणो जयणं करेइ -

त्रोमंथ पाणमादी, पुच्छा म्लगुण-उत्तरगुणेसुं । तिङ्वाणे तिक्खुत्तो, सुद्धो संसणिद्धमादीसु ॥५८६५॥

"ग्रोमत्य" ति पयस्त विभाता -

दाहिणकरेण कण्णे, घेतुत्ताणे य वाममणिवंधे । बहेति तिण्णि वारा, तिण्णि तले तिण्णि भूमीए ॥४८६६॥ कर्णा नरम मुहं। कर्णो घेन् हत्यं उद्यागयं काउं, तं पायं कण्णातियं वामबाहमित्रवंधायदेम मंघट्टेति ति तिण्णि चारा आहणति। जत्य जद्र बीयं तमा या दिट्टा तो च कष्णित, घट दिट्टा ताहं हत्यक्षे ननी पारा आहणति। तस्य वि तस-बीग् दिट्टे ण चष्पति, चिट्टिम् पुत्री घोमंपयं भूमीण् विभिन्न वाम पष्फोडिति ॥५८६॥

> 'पाणमादी, एयस्त विभागा तिट्टाणे तिन्तुत्तो गोडिए नगाणे -तस वीयम्मि वि दिट्टे, ण गेण्डती गेण्डती उ व्यदिट्टें। गहणम्मि उ परिसुद्धें, कप्यति दिट्टेहि वि बहुहिं ॥५=६७॥

गहणकाले परिमुद्धे जद पण्या समयीयं वा पामित, समित्सित वा पामित, महावि सं मृद्धे भेप, न परिहुर्वेति ।

श्रस्ते पुण भणिति – तट नत्राम् श्रीम् सीम् सुत्रमा साम् न परिह्येट । यह महुनरे पासद सञ्जाम् तो महमकाने मुद्धीय सप्रदिग्गहमानाने पन्द्रियेति । अतत्राम्यु सहसु वि दिवेसु प पनिह्रयेट, ते धनःत्राम् महिसं जसमाम् पार्टेति ॥४=६७॥

'व्युच्छा मूलगुणउत्तरगुणेनु" ति शीमो पुच्छति – तस्य के मूल्यूटा, के वा उपम्युटा है बुटकरणं मूलग्रुमा, मोयकरणं उत्तरग्रुमा ।

एस्य मूलगुण उत्तरगुणेहि चडभंगो कायन्त्रो । पदमभंगे पडणुरं तपकायगुरं, बितियभगे पडणुरं नेन तपपुरः । नियभंगे पडलहं पडणुरं । पडत्यो मुद्रो । "चाडल" ति गयं ।

इयाणि ""जहुण्यजयण" नि यारं -

पिन्छत्त पण जहण्ये ते णेड तन्त्रृड्डिए उ जयणाए । जहण्या उ सरिसवादी, तेहि तु जयणेतर कलादी ॥५=६=॥

चित्रत्वे प्रथम अहणां धर्मतामति समपुष्ट्रिययणाम् मिल्यति, गारता – मस्मिवानी कीमा अहलाः, महि सन्मानकस्वद्वित्रयमाम् मेल्द्रति । इयरे वि यादमः बनायी, गल नि गणता ॥५६६०॥

इयापि एरेक्टरो विविद्यानि १८४५मार्थ काउ -

छन्भागकण् हन्ये, सुहमसु पदमपत्व पंनदिणा । दस विनिने सनिदिणा, खंगुलिमृनंसु पण्यस्य ॥४=६८॥

शामि स्थाप बीरण, पडमारण स्थे भागो, विरिष्यस्य विदियम हो, सर्गानपूर्व वर्षस्य, सालोक्स स्थानी, संबोधे स्मृक्ष्यो, केली स्ट्री १ स्मृत्यसमान्योगीम् स्मृत्यवैत्तम् प्रवास्थिया, विशिव्यक्तीने स्वरह्तिया, समुण्युविकेश प्रणासम्बद्धाः

> बीतं सु खाउनेहा, यंसुप्टयन्तं होति पणुर्वाम । पमितिमा होति मासी, नाउम्मामी भवे नउसु ॥४=५०॥

E min rolly to min rolly a confidence and grant and g

ग्रायुरेहमेत्तेसु वीसं राइंदिया, ग्रगुट्टबुंघमेत्तेसु पणुत्रीसं, पसतीए मासलहुं, चटसु पसतीसु चउलहुं

एसेव गमो णियमा, धूलेसु वि वितियपन्वमारद्धो । ग्रंजलि चउक्क लहुगा, ते चिय गुरुगा त्रणंतेसु ॥५८७१॥

मासमादिसु धूलेसु वितियपव्यमेत्तेसु पणगं, श्रंगुलिमूले दस, श्रायुरेहाए, पण्णरस, श्रंगुट्टमूले वीसा, पसतीए भिष्णमासो, श्रंजलीए मासलहुं, चउसु श्रंजलीसु चउलहुं । एते चेव पच्छिता सुहुमथूरेसु श्रणंतेसु गुरुगा कायव्या ॥५८७१॥

> णिक्कारणम्मि एते, पच्छित्ता विण्णिया उ वितिएसु । णायव्वऽणुपुच्वीए, एसेव य कारणे जयणा ॥५८७२॥

जा एसा पच्छितवुड्डी भणिया णिवकारणे, कारणे पुण गेण्हंतस्स सेव जयणा पणगादिगा भवति । जड पुण ग्रहाकडे पढमपव्वप्यमाणा वीया ग्रप्पपरिकम्मं च सुद्धं लब्मति ।

एत्य ग्रप्पवहुचिताए कतरं घेत्तव्वं ? भणाति – ग्रहाकडं घेत्तव्वं, णो ग्रप्पपरिकम्मं । एवं वितियपन्त्रा-दिसु वि वत्तव्वं ।।५८७२।। ∙

जाव -

वोसट्टं पि हु कप्पति, वीयादीणं त्रहाकडं पायं । ण य ऋप्प सपरिकम्मा, तहेव ऋप्पं सपरिकम्मा ॥५८७३॥

वोसट्टं ति भरियं, ग्रहाकडं ग्रागंतुगाण भरियं पि कप्पति, ण य ग्रप्पपरिकम्मं वहुपरिकम्मं वा । एवं ग्रप्पपरिकम्मं पि ग्रागंतुगाण भरियं कप्पति ण य वहुपरिकम्मं सुद्धं ॥५८७ ॥

इमं जयणाए णिच्छतो छडेति -

थूले वा सुहुमे वा, त्र्यवहंते वा त्र्यसंथरंतिम्म । त्र्यागंतुग संकामिय, त्र्रप्यवहु त्र्यसंथरंतिम्म ॥५८७४॥

थूलाण वा चणगादियाणं वीयाण सुहुमाण वा सिरसवादियाण भरियं होज्जा तस्स य जित पुट्यभायणं, णवरं-तं ण वहित। "ग्रसंयरं" ति ग्रपञ्जत्तियं वा भायणं, भायणस्स वा ग्रभावो, ताहे तिम्म ग्रसंयरे श्रप्पबहुग्रं तुलेत्ता बहुगुणकरे ति काउं ग्रहाकडं, ग्रागंतुगाण वीयाण भरियं ति ग्रागंतुगे संकामेत्ता जयणाए श्रप्णत्य, ग्रहाकडं चेव गेण्हिति ण दोसो ।।५८७४।। जयण त्ति गता ।

इदाणि "चोदगो" त्ति -

थृल-सुहुमेसु वोत्तुं, पञ्छित्तं तेसु चेव भरितेसु । जं कप्पति त्ति भणियं, ण जुज्जते पुट्यमवरेणं ॥५८७५॥ कंट्या

ग्राचार्य ग्राह - '·<sup>२</sup>ग्रसति ग्रसिव" त्ति -

चोद्ग ! दुविघा असती, संताऽसंता य संत असिवादी। इयरो उ भामियादी, कप्पति दोसुं पि जा भरिते ॥५८७६॥

१ गा० ५८२० हा० १४। २ गा० ५८२० हा० १५।

मंनामंती नत्य गामे प्रगरं विमण् या भाषणे प्रतिय नत्यंतरा या धानिनं, मणामे या ऐसू कृष्त्र प्रतिय तेनु या प्रतियं, घोषोपरियादीणि या नत्यंतरा या एमा मनामनी ।

ग्रहवा - संतामंती घरिय गायम, णवरं - तं म बरनि ।

स्रह्या - संनामनी धर्मधरिम ति भिष्य भाष्यं, एहरं य संबर्ति । नेय द्यरं ति धनदामठी मा इमा - "भामियं" नि, पलीवए दहुं पातं, नेयेहि या हदं, राषदुद्देग या हदं, भागं या, मरदार धभाषी पातस्म, एवमादिकारयेहि कराति धीमु वि धमनीमु भहाकरं पादं धानंतुमवीयाय भरियं पेस्, य स्थू भरापरिकर्मा । जं पुग मए भिष्य परिद्वतं तं दुनिहाए धमतीए धमावे यो गेयति नम्स नं भवति । धराकरे जद्द विधीए दोना तहायि नं बहुगुप्रकरं, भ्रष्यपिकरमंगि पुत्र मुद्धं वि बहुदोसकरं ॥४६७६॥

कहं ? उच्यते -

जो तु गुणो दोसकरो, ण सो गुणो दोस एव मो होनी। श्रमुणो वि य होति गुणो, जो सुंदर णिच्छश्रो होति॥४=७०॥

एवं इहं पि घरायरिकामे मुद्धेवि धीमा, महाकते बीयरम महिए हुट्टे वि पुरी थेव ।

माहं ?, उच्यते – प्रहासके जित वि गाणि प्रामनुगरीकाणि हमणाए प्रकास मंत्रामेलस्य प्रकी संपद्दगादोसो, तहावि हा म मुत्तरवयितमंथी, हा म देदणादिपातोवपायदोगा । प्रको म इसी सवरे – गुणे, सम्बद्धादेव पेतुं हिडियम्य । एवं तं सदोसं पि बहुपुर्व । प्रश्वपदिस्को पुत्र एवं भेग दिश्लीय प्राण्यिक, भतो तं मगुर्व पि नदोसे ॥५८०७॥ प्रस्ति प्रसिय जि गर्व ।

इदाणि "'पमाण-उबग्रोग-छेदणं" नि तिष्णि वि परे जुगर्व भण्यति -

पादं सामण्णेण वा उवकरणं जइ यहानाएं पमाणतुसं या ण नव्यति, तो तं पमाणहुतः कावव्यं, उवजनेण छेनुं एणमेव ।

जनो भटानि -

ध्यसित निर्मे पुण जुनजोग खोहोवधी उवनाहिने । छेदण-भेदणकरणे, सुद्रो नं निज्जरा विजना ॥४=७=॥

समिति कि कहानाहरून "तिथे" जि निविधारः "हुत्ये जोगी" सहाग्राह नवी दाग गरित्रिक्षण मुण वि स्वत्यारणे । कि स्वस्थिति १ प्रस्ति – जिल्हें बाग्या परकी सापर्शित्रकार वेग्यति । कृत सीहित्र विद्यार्थी । कृत क्रमणे साप्यति । कृत सीहित्र विद्यार्थी । कृत क्रमणे साप्यति । कृत क्रमणे साप्यति । कृति । कृति । क्रमणे सीहित्र विद्यार्थी । कृति साप्यति । क्रमणे सीहित्र विद्यार्थी । क्ष्रिक्षणे विद्यार्थी । क्ष्रिक्षणे । स्वति । क्ष्रिक्षणे | क्ष्रि

चौद्रमातः = "तत् क्षावर्षावस्थासम्बद्धम् वैश्वमाने गृ शेवत्तिवर्णते ग्रहणायम् वर्णत्रमा कर्णतः । " सामग्राणीतः =

नीहम ! एताए शिय, अमती य छहाकडम्म ही हतरे । कर्णने हेंद्रेण पूर्व, उपलोगं मा दूर्व दीमा ॥४०७६॥

हें खेरेड्स रे अर स्कार दुरेन्ड्र अपन्यानामधारी कोई सह मध्य बारामधारी करते हैं। र की दिनकेन द्वार कर्तकार है के बार्योग्यान्यस पुरस्ति सुरस्ति स्थान ग्रप्पपरिकम्मं वहुपरिकम्मं च कप्पते घेतुं, तेसु पुण छेदणादि करेंतो सुट्ठुव उत्तो करेति, मा दुवे दोसा भविस्संति, ग्रायसंजमविराहणादोसा इत्यर्थः । १५८७६।।

ग्रस्यैवार्थस्य ग्रपरः कल्पः -

अहवा वि कस्रो णेणं, उवस्रोगो ण वि य लव्मती पढमं । हीणऽधियं वा लव्भइ, पमाणस्रो तेण दो इयरे ।।५८८०।।

उवद्रोगो त्ति मनगणजोगे पढमं ति ग्रहाकडमं, ग्रहवा – लग्भई ग्रहाकडं तं पमाणतो हीणं ग्रहियं वा लग्नद, तेण कारणेण "दो इतरे" ति, "इतर" ति – ग्रप्पपरिकम्मं सुद्धं पमाणजुत्तं गेण्हति, तस्सासित हीणपमाणाइरेगलंभे वा वहुगरिकम्मं सुद्धं जुत्तप्पमाणं घेष्पति ॥५८८०॥

इमं च ग्रप्पपरिकम्मं पहुच भण्णइ -

जह सपरिकम्पलंभे, मग्गंते अहाकडं भने निपुला । णिज्जरमेनमलंभे, नितियस्सितरे भने निपुला ॥५८८१॥

जहा सपरिकम्मे ति ग्रप्पपरिकम्मे सुद्धे जुत्तप्पमाणे लब्भभाणे वि ग्रहाकडं मगांतस्स णिज्जरा विपुला भवति, तहा पढमस्स ति ग्रहाकडस्स ग्रलंभे इयरं ति – ग्रप्पपरिकम्मं मगांतस्स विपुला णिज्जरा भवति ।

ग्रह्वा – एतीए गाहाए चउत्यं पादं पढंति 'वीयस्सितरे भवे विउल' ति । वितियं ग्रप्पपरिकम्मं, तस्स ग्रलाभे इयरं ति बहुपरिकम्मं, तं मगंतस्स णिज्जरा विउला भवति, पढमवितियाण ग्रलंभे संतासंतासतीए वा ॥५८०१॥

ग्रहवा - जत्थ ते लब्भंति तत्थिमे कारणा -

श्रसिवे श्रोमोयरिए, रायदुद्धे भए व गेलणो । सेहे चरित्त सावय-भए व ततियं पि गेण्हेज्जा ॥५८८२॥

जत्य ग्रहाकडं पादं ग्रप्पिरकम्मं वा लब्मित तत्य ग्रसिवं, ग्रंतरे वा परिरयगमणं च णित्य, एवं ग्रोमरायदृद्वं वोहिगादीण वा भयं गिलाणपिडवंघेण वा तत्य न गम्मइ, सेहस्स वा तत्य सागारियं चारित्तभेदो त्ति, तत्यंतरा वा चरिताग्रो उत्रसग्गंति, सीहादिसावयभयं तत्य ग्रंतरा वा, एवमादिकारणेहि ग्रगच्छंतो तितयं। तितयं ति — बहुपरिकम्मं सत्याणे चेव गेण्हित ॥५८६२॥

गयमत्यं सीहावलोयणेण भणति -

श्रागंतुगाणि ताणि य, सपरिक्कम्मे य सुत्तपरिहाणी। एएण कारणेणं, श्रहाकडे होति गहणं तु ॥५८८३॥

चरिमं परिकर्मेतस्स सुत्तत्वपरिहाणी । शेपं गतार्थम् ॥५८८३॥ पमाण उवग्रोगछेयणं ति गतं । इदाणि "भुहे" त्ति दारं –

वितिय-तितिएस नियमा सहकरणं होज्ज तस्सिमं माणं। तं पि य तिविहं पादं, करंडयं दीह वहं च ५८८४॥

१ गा० ४८२० हा० १६।

विशिषं ग्रप्पपरिकरमं, (तितिषं बहुपरिकरमं) एतेनु विषमा मुह्य हो, नं च मुहं विधितं -करंडाकृति, बीत ति श्रीमंत्रमं, यह ति समय उरंगं ॥१८=४॥

तेनि मुहत्य इमं गाणं -

# श्रकरंडगम्मि भाणे, हन्थो 'उडहं जहा ण घडेति । एयं जहण्णयमुहं, बन्धुं पप्पा नतो विसालं ॥५==५॥

श्रकरंद्र श्रीलब्द्री समन्वजरसं या, एतिमु मुह्प्यमाणं हत्भी पविसंती ित्पिद्वंतीचा जात उद्घेषात य ण पट्टेति – ण रष्ट्रभतीस्थयः । एयं मन्द्रजारण्यमुह्प्यमाणं । भती परं वस्यु नि सहते मह्त्वतरं विमःसे विमालनरं मुहं गज्यति, जं पुण करंद्रवाकृति तस्स विसालमेय मुहं कृज्यति । प्रशास सं पुर पूर्व भवति ।।१८८४। एस परिस्महो भणिती ।

> इदाणि अमत्तमो भण्णति – श्रमाह चौदकः - न शिक्षकरेहि मत्तमो प्रमुण्यतो ।

कहं ?, यरमादुननं -

द्व्ये एगं पादं, वृत्तं तरुणां य एगपादो उ । श्रप्पोवही पसत्यां, चौदेति न मत्तत्रो नम्हा ॥४==६॥

जनस्यद्योगीयस्यित् महितं — "भूगे यस्ये तृते पात् नियसीवनस्थानकथाता" । तथा भीततं - "अंजे भितत् त्रस्ये चलयं जुवाये से तृतं पादं परेडक् " तथा नीतर् - "प्यत्योदती कन्नहतिब्रज्जणा य, विहारनरिया इसिएं परास्था" ।

चोदमो भणति - त्राहा एवं बहुमूनं, प्रश्नेम् वि मृतवहेनु भणिवं, त्राहा दा गणते वेताचे ११९६=६॥

धायनियात -

जिणकर्षे सुनेनं, सपटिनाहकम्म नम्म नं एगं। णियमा थेराणं पृण, विनिज्ज्ञक्षां मत्तरो भणियां ॥४==०॥

नगरावपाधारिया है। स्थापः चीरिया, एरे संपतिमात्रमः संपाप्तत्वस्य म किल्कि व्यस्य स्था । भेक्षा पुण विश्वमाः पविष्यतस्य विशिक्षे भवति, संवित्यवस्ति भेषः प्राप्तान्ते, प्राप्तिकित्यत्वस्य प्राप्ति पुण्तो क्रावित्ये कित्र ज्यो विश्ववित्यत्य, यस्य विद्वास्ययस्य सम्बद्धाः ने समेशान्ते परिवर्ति ।

रोत व दोवा -

शामात्वे चोरतमा, पंगाण तीणाडितियमीती एउटवाए। परिमोग गत्य वितियपद लक्तवपादी मृतं ताल ॥४===॥

के त्रहें, देश कुराराध्ये साथ प्रत्येक के पान प्रचयके के के एक्ट सुन रहा के या बाद प्रत्ये । पान दें एक हे सुन देशदें के देशत पूर में साथ प्रत्ये साथ प्र

ग्रन्गहणे त्ति ग्रस्य व्याख्या -मत्तगऽगेण्हणे गुरुगा, मिच्छत्तं त्रप्प-परपरिचात्रो । संसत्तग्गहणम्मि य, संजमदोसा मुणेयव्या ॥५८८॥

मत्तर्गं ग्रगेण्हंने चढगुरुगा पिन्छत्तं, शवसङ्गादि मिन्छतं गच्छे ।

कहं ?, उच्यते – तेण चेत्र पिंडग्गहेण जिल्लेवंतं दट्ठुं दुिह्डियम्मे ति, जित पिंडग्गहे ग्रायिरयातीणं गेण्हित ग्रप्पा चत्तो, ग्रह ग्रप्पणो गेण्हित तो ग्रायिरयादी पदा चत्ता ।

मत्तगत्रभावे संनत्तभत्तपाणं किंह गेण्हउ ?, ग्रहापिंडलेहियं पिंडिग्गहे चेव गेण्हित, तो संज्ञम-विराहणा स्वित्यरा भाणियन्त्रा । 'खन्काय च० गाहा ॥५८८॥

"<sup>२</sup>वारत्त" ति ग्रस्य व्याख्या -

वारत्तरा पत्र्यज्जा, पुत्तो तप्पडिम देवथलि साहू । पडिचरणेगपडिग्गह, श्रायमणुच्चालणा छेदो ॥५८६०॥

वारत्तपुरं नगरं तत्व य ग्रभग्गसेणो राया, तस्स ग्रमचो वारत्तगो णाम । सो घरसारं पुत्तस्स णिसिउं पत्रवहतो । तस्स पुत्तेण पिउभत्तीए देवकुलं करित्तु रयहरणमुहपोत्तियपिडग्गहवारी पिउपिडमा तत्व ठाविया । तत्व थलीए सत्तागारो पवित्ततो । तत्व एगो साबू एगपिडग्गहवारी तत्व थलीए पिडग्गहए भिक्खं घेतुं, तं भोत्तुं, तत्वेव पिडग्गहे पुणो•पाणगं घेतुं सण्णं वोसिरिउं, तेणेव पिडग्गहेण णिल्लेवेति ।

तेसि सत्ताकारणिउत्ताणं चिता – कहं णिल्लेवेइ त्ति, पंडियरतो दिट्टो, तेहि णिच्छूढो । तेहि य ताणि भायणाणि ग्रगणिकाइयाणि ग्रण्णाणि छिड्डियाणि, तस्स ग्रण्णेसि च साधूणं वोच्छेग्रो तत्य जातो, उड्डाहो य ॥५८६०॥

इमं अमत्तगस्स पमाणं -

जो मागहञ्रो पत्थो, सविसेसतरं तु मत्तगपमाणं। दोसु वि द्व्यग्गहणं, वासावासेसु ऋहिगारो ॥४८६१॥

मगहाविसण् पत्यो त्ति कुलवो । दोसु वि ति उडुवद्धे वासासु य । कारणे ग्रसणं पाणगदव्यं वा गेम्हति ।

. श्रण्णे पुण भणंति, — दोसु वि ति — पडिग्गहे भत्तं, मत्तगे पाणगं । इहं पुण मत्तगेण वासावासासु श्रविकारो । वासासु पढमं चेव जत्य घम्मलाभोत्ति तत्य पाणगस्य जोगो कायच्यो ।

कि कारणं ?, क्याति वग्वारियवासं पढेळ, जेण घराग्रो घरं न सक्केति संवरितं, ताहे विणा दक्षेण लेवाडो भवित, तम्हा पटमिक्तातो चेव पाणगं मिणयव्यं । ग्रहवा — वासासु संसर्जति ति तेण सोहिळाइ ति ग्रतो तेण ग्रिकारो ॥५८६१॥

ग्रववा इमं पमाणं -

सुक्खोन्ल श्रोदणस्सा, दुगाउतद्वाणमागश्रो साहू । भुंजति एगडाणे, एतं खल्ज मत्तगपमाणं ॥५८६२॥

१ पीठिकायाम् गा० ४६ । २ गा० ५८८८ । ३ गा० ५८८८ ।

ष्णीम उल्लिखी मुक्तोपणी, अह्या — मुक्ती चेट घोषणी प्रणामायणगितिक विमारीत श्री प्रमत्तिको मुद्द, एवं मनगरम प्रमाणं ११६८६२।।

श्रयवा इमं पमाणं -

भतम्स व पाणस्स व, एगतरागम्स जो भवे भरिछो । पञ्जचो साहुस्सा, एतं किर मचगपमाणं ॥५=६३॥ करण मत्तगो छुत्तपमाणे पेत्रक्यो, शीणणमाणे प्रतिस्थिता बहु दोवा ॥५६६३॥ एत्य देशेणे चि दारं -

तस्यमे दोसा -

हहरम्स एते दोसा, श्रोभावण खिराणा गर्नते य। छण्डं विराहणा भाणभेयो जं वा गिलाणम्य ॥५=६४॥

धोभावणा, षणायस्य भरेमाणं बद्धु भयाति – इमे दरिता युक्तभगा पण्डत सि । प्रत्या – यणायस्यि भरेमाणं बद्धु भयाति - इमे षमंतुदु सि, सीमंति वैष्यतियोभविषये सि वा भणाति, छतिभारिक मन्तं य पुरश्चित्यस्यविद्यारणा नेवाधिण्डति, तस्य पुण्यापुष्ये दोगा।

ग्रह्मा – नेवारणभग तत्त्रुवमोगेण गाणुगार्वा च गेहनि, अतो भागणीत्महण । वस्पत्मित्म स कृत्विस्स भागणीत्महणा । गिलाणमादिगाण वा प्रधान्त्रनो भवति वेण नेसि विरागणा संस्वर्थता

यहवा हमें उहरे योगा -

पडणं ध्वयंगुतम्मि, पुरवी-तमपाण-तरगणादीणं । ध्याणिज्जैतं गामंतरातो गलुणे य छक्काया ॥५=६५॥

क्षणार कि भन्ति ने सहसम्बद्ध प्रवहुत्यं विभाव पृष्टीकाया वसा भरपूर ह्या पदेश्य, प्रद्या - मध्येनरको प्रविभविष् पर्यातस्यते परिमलमाने एत्याया विमारिशली र १४,०३५॥ हीशे शि मण १

इवणि 'प्रिमे ति दार -

ष्यहियम्य इमे दोया, एगवरम्योग्गहम्मि भरियम्मि । सहसा मन्त्राभरणे, भारो वि विशिवणियमादी ४=६६॥

प्रमाणाधिक इमे प्रांता — ग्रहण्यम्य वि भागस्य पाण्यम्य वा प्रिकारे प्रति प्रश्नि ग्रान्ते । गर्ने कृतिक, ग्रन्ता सम्मि ग्रान्ते भाग्यक्षित्रकोण स्थानुगादिए योगे ए पेतेष, ग्राण धरीमृति भग्निम् विक्षित्रण्या सोमा, ग्रन्त विविद्यति सी अनिवर्द्धण मैयणार्थक्या प्रोत्ता भवत्वत्वस्थ ग्रापिमे निर्मार्थ ।

न्द्रत्य स्थे दीया सरहा विस्कृति प्रभेषे प्रयाणयामे पेत्यन्ति । से प्रदानसम् भ गर्नम् विस्कृति । भारत्वियादेशाद्वर परिकार्णी ।

रात विद्वारणे राज्यात योग्स्टिश से इसे उपरि १० -

त्रति भीषणम्(बहर्ता, दिवनेषं त्रतिया चडम्माना । दिवनं दिवनं गम्म उ. वितिएणाऽऽगेषणा भणिता ११४ = ३०१

है लाक प्रचल र है ने सारव दृश्कीर काल है है लाग हर र व है है लाग है । र व ह

एगिरविसेन जित्तए वारे मत्तिग मनवाणं आगेति तितिया चडलहुगा भवंति, दिवसे दिवसे ति वीष्सायां, वितियादिदिवसेमु पिच्छितबुड्ही दिरसेति – जित्तयवारा आगेति ततो मे वितिएग आरोवमा कज्जति, चडलहुस्स प्रवितियं चडगुरुगं तं वितियवारे दिम्जिति, एवं उवरि पि णेयव्वं, घट्टेमें दिवसे पार्रवियं पादति ॥१८६७॥ सोही गया ।

इदाणि 'ग्रववादे ति -

त्रण्णाणे गार्वे लुद्धे, त्रसंपत्ती य जाणए । लहुत्रो लहुत्रो गुरुगा, चउत्थो मुद्धो य जाणयो ॥५≈६=॥

एरिसा वहा पहिगाहे मिया तहेव मनगे वि माणियव्या ॥५=६=॥ इदाणि व्यरिभोगो ति दारं।

मत्तनो णो अप्पणद्वा परिभुंजङ, आयरियादीणहा परिभुंजङ -

त्रायरिय वाल बुहा, समग गिलाणा य सेह त्राएसा। दुल्लम संसत्त त्रमंथरिम त्रद्वाणकप्यम्मि॥५८६॥

श्रायरियस्त य गिलागस्त य मत्तगे पाउनां घेष्यद्द, नेह्वालावियाग ग्रागिहिंदताण मत्तगे मन्ते वेष्यद्द पाउनां वा । श्रह्नवा — बालाविया पिडागह्य ग सक्केंति वट्टावेडं, ताहे मत्तगेण हिंदेति । गन्छट्टा वा हुल्लमदन्त्रं बतावियं पहुष्पणं मत्तगे गेण्हेज्जा । तत्य वा संसञ्जति भत्तगागं तत्य मत्तगे गेण्हिज्जति सत्तपागं, तत्य मत्तए घेतुं सोहेति, पञ्छा पिडागहे छुद्भद्द । श्रीमादि श्रसंयरणे वा, श्रसंयरणे पिडागहे मित्ति श्रद्धामिय य तदमेते मत्तगे गेण्हेज्जा । श्रद्धाणं कृष्यो श्रद्धाणकृष्यो श्रद्धाणं विधिन्त्यर्थः। कृष्यमहणं कारणे विधीए श्रद्धामं पिडवणोति दस्ति, तत्य श्रमंयरणे पिडागहे घरिए मत्तगे गेण्हति ॥५=६६॥ पिरभोगि ति गर्ता ।

> "व्यहणपदिवितियपदलक्खणादि मुहं जाव" त्ति - एवेमि पदार्ग ग्रत्थो चहा पडिग्गहे । तहावि ग्रक्तरत्यो भण्णति - गहणे ।

मत्तगं को गेप्हति ? वितियपदं ग्रसिवादिकारणेहि सत्याणे चेव ग्रप्पवहृपरिकम्मा गेण्हति । <sup>प्</sup>लक्खणादि दारा जहा पडिग्गहे तहा मत्तगे वि वत्तव्वा, मुहकरणं च, ग्रप्पपरिकम्मं सपरिकम्मं च लेवेयव्वं ।

तत्य लेवन्गहणे इमा विही -

· ; -

हरिए बीए चले जुत्ते, बत्ये साणे जलड्विते । पुटबीऽसंपातिमा सामा, महावाते महिताऽमिते ॥५६००॥

श्रोहणिव्युत्तिमादीसु अनेगमो गतत्या । एस स्वही अब्बोकडो मणिग्री ।

विभागतो पुत्र उवही दुविहो –ग्रोहियो उवगाहितो य । जिर्णाणं परिहारविसुद्धियाणं ग्रहासंदियाणं पडिमापडिवण्यगार्गं, एतेसि ग्रोहितो चेव उवही ।

> विजकप्पिया दुविहा - पाणियद्दिगाही, पदिगाहवारी य । पाणिपद्दिगाही दुविहा-पाटरणविद्यया, सहिया य ।

१ गा० १८८८ । २ 🔞 १८८८ । ३ गा० १८२१, १८२१ गायोहानि द्वाराणि ।

पाचरणविज्ञयाणं दुविहो - स्यहरणं मुह्पोलिया य । पाचरणपित्याणं विविहं, चडव्यिहं, पंचविहं । परिमारपारी वि पाचरणपिजयो पाचरणपितो या । पाचरणविज्ञयस्य नयविहो ।

पाउरम्महियस्य दमविहो एक्फारमिक्को दारमिक्को म ।

परिहारविमुद्धिगाथी नियमा परिमन्द्रपाणी पाउणाँ । पितिसंपगनप्रिमाणाजिमेसको भयनिकां । महालंदियाम विमेसी गलोर परिवदा मणरिवदा या हो।ल ।

इमं धेरकणियाणं -

चाइसमं पणुवीसा, खाहावधुवग्गहो यङ्गगविहो। संयार्पट्टमादी, उभयो पक्षे वि नायव्वो ॥५६०१॥

धरकिष्याचं भोहोत्रही चोहमविही । संज्ञतीय भोहोबही प्राचीमविही ।

लमववन्ति नि माधुनाधुनीयं उपमहिन्ते । उपने मंबारमादृष्टि गरैपनिते भगति ।।५६० १।।

- ज भिक्य व्यणंतरहियाए पृहवीए जीवपट्डिए सग्रंड सपाणे सवीए सहिए स्थित स्थाप्त सहिए सहिए स्थाप्त स्थाप्त सहिए सहिए स्थाप्त स्थाप्
- जै भिक्य सनिषद्वाए पृथ्वीए जीवपर्हिए नसंटे सपाणे सवीए सहिए, सन्दोरने सउदए नडिन्स-पणग-द्य-महित्यनकहार्ननाणगीन दृष्वद्वे. दुक्षित्विचे, सनिक्षे, चनाचने उचारपासद्ये परिद्वेद, परिद्वेनं या नार्ज्वर् ॥ए०॥४१॥
- ते भिक्य मनरक्याए पृत्यीए त्रीयपर्हिए मसंट गपाने मर्बाए मर्तारए मखीको मडदए मर्डानग-पन्न-द्रग-पहिष्य-पत्यत्यानंनाणनीम द्रव्यत्रे , द्विष्यिने, प्यनिक्षं, चनावने उन्तारपायको परिह्येर, परिद्वेतं या मानिक्जित ।एक।एक्।।
- ते भित्रम् महियोकातम् पृथ्वीम् तीवार्वाहम् मर्थातं मर्थात् प्रतिकृति । प्रतिकृति

- ने भिक्क चित्तमंताए पुढवीए नीवपइडिए सम्रंडे सपाणे सवीए सहिरए सम्रोस्से सउदए सउत्तिंग-पणग-दग-मिड्डिय-मक्कडासंताणगंसि दुव्वद्धे, दुन्निखित्ते, श्रानिकंपे, चलाचले उच्चारपासवणं परिद्ववेद, परिद्ववेंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥४४॥
- जे भिक्खु सिलाए जीवपइद्विए सर्ग्रंडे सपाणे सवीए सहिरए सम्रोस्से सउदए सउत्तिग-पणग-दग-मट्टिय-मक्कडासंताणगंसि दुव्वद्धे, दुन्निखित्ते, म्रानिकंपे, चलाचले उचारपासवणं परिद्ववेइ, परिद्ववंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥४५॥
- जे भिक्ख लेलूए जीवपइड्डिए सग्रंडे सपाणे सवीए सहिरए सत्रोस्से सउदए सउत्तिंग-पणग-दग-मट्टिय-मक्कडासंताणगंसि दुव्बद्धे, दुन्निखित्ते, त्रानिकंषे, चलाचले उचारपासवणं परिद्ववेड, परिट्ववेंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥४६॥
- ते भिक्ख् कोलावासंसि वा दारुए जीवपइहिए सम्रंडे सपाणे सवीए सहिरए सम्रोस्से सउदए सउत्तिग-पणग-दग-मट्टिय-मक्डासंताणगंसि दुव्यद्धे, दुन्निखित्ते, श्रानिकंपे, चलाचले उचारपासवणं परिट्ठवेइ, परिट्ठवेंतं वा साइज्जइ ॥स्०॥४७॥
- जे भिक्ख् थूर्णंसि वा गिहेलुरंसि वा उसुयालंसि वा भामवलंसि वा दुव्बद्धे, दुन्निखित्ते, अनिकंपे, चलाचले उच्चारपासवणं परिद्ववेइ, परिद्ववेंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥४८॥
- जे भिक्ख़ कुलियंसि वा भित्तिसि वा सिलंसि वा लेलुंसि वा अंतिलिक्खजायंसि वा दुव्यद्धे, दुन्निखित्ते, अनिकंपे, चलाचले उच्चारपासवणं परिद्ववेइ, परिद्ववेतं वा साइन्जइ ॥स्०॥४६॥
- जे भिक्ख् खंधंसि वा फलहंसि वा मंचंसि वा मंडवंसि वा मालंसि वा पासायंसि वा दुव्यद्धे. दुन्निखित्ते, अनिकंपे, चलाच्ले उच्चारपासवणं परिट्ठवेइ, परिट्ठवंतं वा सातिज्जति । तं सेवमाणं आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारहाणं उग्वातियं।।स्०।।५०।। पुहशीमादी कुलिमादिएसु थृणादिखंधमादीसु । तेसुचारादीणि, परिट्ठवे आणमादीणि ।।५६०२।।

मादिगहानां गगरिद्धमरत्नादी हे गृत्यक्ष भणिता तेम् उपस्थानको परि,वेयस अवगण्य स्व विराहणा भवति, मारादिया ग दोगा । यञ्चह पन्तिमं । एतेन् पृद्धादी पदा रूपा वेरममे उद्देशने वर्णस्था वहा भागियन्या । पायरं - वस्य ठाणानि भणिया, दह उत्तारणामकः भागियम्बं ॥४६०२॥

टमो प्रवचाना -

विनियपद्मणप्पज्में, श्रीमण्णाह्न्णगेहगद्वाणे । दुव्यलगहणि गिलाणे, बीमिरणं होनि जयणाप् ॥५२०३॥

श्राप्तामी रिम्मिनादि, भीरणा नि विरायत्ये भवरिसीम 'स्माहणी'', असे वि साम वीसिरीन, रोहरी या सं भगुणामं, दुस्त्रली वा साधू, महीगदुस्त्रली वा, सहिल मनुससम्बंधिया, दिसारी या अस्म भी, एने बोसिरीन । असराम् बोसिरिन, जहाः भायसंत्रमविराह्णा ए भारतिस्में सार्ट्स्ट्स

> 'यहरी मीह भीग यातनी जेड्डा सरीयमा। कणिट्डा देउली क्षणी मनमी य निद्रज्यो। एतेमि महिसमी जो उत्संदेशी नेव निस्ता।

॥ इति णियीह-विसेमन्ण्णीत् बोलमधी उद्मयी समनी ॥

| - |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  | • | • |

# सप्तदश उद्देशकः

उक्तः पोडममः। इसनी मध्यस्ममोहे द्याः । यस्मिमो मंबेधो -श्रातपरे बाबची, खंधादीएसु बोसिरेंतस्य । मा सचिय कोतुहला, बंधनाऽऽरंभो सनर्गे ॥५६०४॥

संपादिएमु उपनारयामवर्ण करेनरम क्याविकारण पर्वतस्य १९४८, उनस्य वर्षतेण सुन्धारि विद्यारिक्षेति, मा मण्चेत्र प्रायवद्विकारण कोउपमादीति व्यवसादिवंपंतस्य क्रिक्सित् । कनी स्थार समस्य प्रारंभी १११६०४॥

जे भिक्य को उद्दल्लपिडयाए श्रन्नयरं तसपाणजायं नणवासएण वा मृजवासएण वा कहुपायएण वा चम्मपासएण वा वेचवायएण वा रज्जुवासएण वा सुत्तपायएण वा वंघइ, बंधंनं वा सानिज्जिति ॥ए०॥१॥

ज भिक्य कोडहल्लपडियाए खन्नयरं नमपाणजायं नणपामएण वा मुंजपामएण वा कहुपासएण वा चम्मपामएण वा वंत्तपासएण वा रज्जुपामएण वा मुत्तपामएण वा वंधन्लगं मुयह, मुगंनं वा गानिज्जनि ॥६०॥२॥

नस्याणनण्यगादी, कांन्द्रल्पिट्याण् जो उ वंभेडला । नणपास्यमादीहि, सो पावित घाणमादीणि ॥५६०५॥ नवदारको क्रम्मादि भेदर, षण्यको पद्यह अ ।

> नःजग-याणर-वर्षिण,-चगोर-हंम-गुगमार्का पवर्ता । गामार्का चडणद, दिद्रमदिद्वा च परिगणा ॥४८०६॥

स्थानस्थानमध्ये द्वेत् कि विविधानमध्ये स्तिन्धवाँ स्थानमध्ये कि स्थिति के स्थानमध्ये । विभिन्निके का स्थान विशे भक्ते हो, स्थाने वह कि विविधानमध्ये स्थानस्थ, सुमार्थि वह स्थानमध्ये विष्ट्रपुर्व का स्थित् व स्थान है स्थानिक मुक्किस्पान् स्थानिक का कार्युविधाने, स्थानिक संभीत स्थानिक वर्षक के करेक

STATES TO THE BEST SET STATES OF

हिन्सिति निरंपको, प्रयादि 'प्रत्याने रूपमा । गमनप्रसिद्धारम, मृत्री प हे पासी हासा ॥४१००० वितियपद्मणपदमे, वंत्रे अविकोविते य अप्पदमे । जार्णने वा वि पूर्णो, कल्जेस बहुप्पगारेसु ॥५६०८॥ वितियपद्मणप्पज्से, मुंचे अविकोविते व अपज्से । जार्णने वा वि पुणी, कज्जेसु बहुप्यगारेसु ॥५६०६॥

उस्मग्गो ग्रववातो य जहा बारसमे उद्देसगे तहा भागियव्यो ।

- जे भिक्ख कोउहल्लपडियाए तणमालियं वा मुंजमालियं वा भेंडमालियं वा मयणमालियं वा पिछमालियं वा दंतमालियं वा सिंगमालियं वा संखमालियं वा हडुमालियं वा कहुमालियं वा पत्तमालियं वा पुष्फमालियं वा फलमालियं वा वीयमालियं वा हरियमालियं वा करेंड, करेंतं वा सातिज्जति ॥यू०॥३॥
- ने भिक्ख कोउहल्लपिडयाए तणमालियं वा मुंजमालियं वा भेंडमालियं वा, मयणमालियं वा पिछमालियं वा दंतमालियं वा सिंगमालियं वा, संखमालियं वा हडुमालियं वा कहुमालियं वा पत्तमालियं वा, पुष्फमालियं वा फलमालियं वा वीयमालियं वा हरियमालियं वा, घरेंड, घरेंतं वा सातिज्जति ॥म्र०॥४॥
- ने भिक्ख कोउहल्लपिडयाए तणमालियं वा मंजमालियं वा भेंडमालियं वा, मयणमालियं वा पिछमालियं वा दंतमालियं वा सिंगमालियं वा संखमालियं वा हडुमालियं वा कडुमालियं वा पत्तमालियं वा, पुष्फमालियं वा फलमालियं वा वीयमालियं वा हरियमालियं वा पिणदृइ, पिणद्वंतं वा सातिज्जति ॥मू०॥५॥

तणमादिमालियात्रो जित्तयमेत्रा उ त्राहियासते । तात्रो कुतृहलेणं, घारंतं त्राणमादीणि ॥५६१०॥

वितियपद्मणप्यन्मे, करेन्ज अविकोविते व अप्यन्मे । जाणंते वा वि पुणो, कन्जेसु वहुष्पगारंसु ॥५६११॥

त भिक्ख कोउहंन्लपडियाए अयलोहाणि वा तंत्रलोहाणि वा तउयलोहाणि वा, सीसलोहाणि वा रुपलोहाणि वा सुवण्णलोहाणि वा, करेति, करेंतं वा सातिज्जति । मूं ।। ६॥

श्रयमादी 'श्रागरा खनु, जनियमेना उ शाहिया मुने। नाई कृतृहलेणं, 'मार्लेने श्राणमादीणि ॥५६१२॥ चितियपदमणपाडमें, करंडन श्रोधिकोदिने व श्रपाडमें। जाणंने वा वि पुणों, कडनेषु वहुष्पगरिषु ॥५६१३॥

- तं भिक्ष् कोउहल्लपिडयाएश्रयलाहाणिया नंबलोहाणिया नउपलोहाणिया सीसलोहाणिया रुप्पलोहाणिया सुबण्णलीहाणिया श्रंह, श्रेंनं या सानिज्जह ॥सूठ॥७॥
- ते भिक्य कोउहन्त्विष्ठियाए श्रयत्तेहाणि वा नंबनोहाणि वा नडयनेहाणि वा सीसनोहाणि वा रूपलाहाणि वा गुक्कानेहाणि वा विणद्रह, विणद्रने वा सानिज्जह ॥स्०॥=॥
- जे भिक्क कोउहल्लपिट याण्हाराणि वा छाउहाराणि वा एगाविल वा मृनाविल वा कणगाविल वा रचणाविल वा कणगाणि वा तुरियाणि वा केउराणि वा कुंडलाणि वा पहाणि वा मउडाणि वा पलंबमुनाणि वा मुदलानुनाणि वा कर्नि, करंति वा मानिज्जिति ॥१४०॥६॥
- ते भिक्य कें। उहन्तपिटियाए हाराणि वा श्रद्धहाराणि वा एगावित दा मृनावित या कणगावित वा रयणावित वा कटगाणि वा नृष्टियाणि वा फेडराणि वा कुंटलाणि वा पहाणि वा मउटाणि वा पर्लवनु नाणि वा मृत्याप् नाणि वा धरेट, धरें वा गानिकाति ॥ ए०॥ १०॥
- ति भिवन् की उहन्तपित्राण् हाराणि या श्रष्टहाराणि या एगावित या मृत्यावित या कणगावित या रचणावित या कहगाणि या गृहिकाणि या के उन्होंन या कृष्टताणि या पहुदाणि या गृहत्राणि या पत्ति या गृहण्यागुत्या विद्या विवाहर् पिणद ने या मानिस्कृति ॥ए०॥१ १॥

कटमाई। सामन्या, जनियमेना उ सांत्यान्ते । नाई मृत्देनेयं, 'मानंते प्यापनाईभित (प्रस्तेष्ठः) वितिययदमणपाउने, माने प्रतिक्तियिते य व्यपक्ते । सामंते या दि प्रते, कार्यम् दशामार्थम् (प्रस्ते प्र

क्षेत्रक कृष्णिक के द्वार करात कृष्णिक कृष्ण । विकास कृष्णिक कृष्ण ।

- जे भिक्ख् कोउहल्लपिडयाए छाईणाणि वा छाईणपावराणि वा कंवलाणि वा कंवलपावराणि वा कोयरपावराणि वा कालिमयाणि वा नीलिमयाणि वा सामाणि वा मिहासामाणि वा उद्दाणि वा उद्दाणि वा उद्दाणि वा व्यवाणि वा विवय्वाणि वा परवंगाणि वा सिहणाणि वा सिहणकल्लाणि वा खोमाणि वा दुगूलाणि वा पणलाणि वा खावरंताणि वा चीणाणि वा खंसुयाणि वा कणगकंताणि वा कणगखंसियाणि वा कणगचित्ताणि वा कणगविचित्ताणि वा खामरणविचित्ताणि वा करेइ, करंतं वा सातिज्जइ।।स्०।।१२॥
- ज भिक्ख् कोउहल्लपिडयाए आईणिण वा आईणिपावराणि वा कंवलाणि वा कंवलपावराणि वा कोयराणि वा कोयरपावराणि वा कालिमियाणि वा नीलिमियाणि वा सामाणि वा मिहासामाणि वा उद्दाणि वा उद्दलेस्साणि वा वग्घाणि वा विवग्घाणि वा परवंगाणि वा सिहणाणि वा सिहणकल्लाणि वा खोमाणि वा दुगूलाणि वा पणलाणि वा आवरंताणिवा चीणाणिवा अंसुयाणि वा कणगकंताणि वा कणगखंसियाणि वा कणगचित्ताणि वा कणगविचित्ताणि वा आभरणविचित्ताणि वा घरेइ, धरंतं वा सातिज्जिति ।। सु०।। १३।।
  - जे भिक्ख् कोउहल्लपिडयाए याईणाणि वा ख्राईणपावराणि वा कंबलाणि वा कंबलपावराणि वा कोयराणि वा कोयरपावराणि वा कालियाणि वा नीलियाणि वा सामाणि वा मिहासामाणि वा उद्दाणि वा उद्दे लेस्साणि वा वम्बाणि वा विवम्बाणि वा पर्वगाणि वा सिहणाणि वा सिहणाणि वा सिहणाणि वा सिहणकल्लाणि वा खोमाणि वा दुगूलाणि वा पणलाणि वा व्यावरंताणिवा चीणाणि वा ख्रंसुयाणि वा कणगकंताणिवा कणगखंसियाणि वा कणगचित्ताणि वा कणगवित्तिताणि वा व्याभरणविवित्ताणि वा परिभुंजइ, परिभुंजंतं वा सातिज्जिति।।।।।१४।।

श्रिजणादी वत्था खलु, जित्तयमेत्ता उ श्राहियासुत्ते । ताई कुत्हलेणं, परिहंते श्राणमादीणि ॥५६१६॥ वितियपदमणप्पल्मे, परिहे श्रिवकोविते व श्रप्पल्मे । जाणंते वा वि पुणो, कल्जेसु बहुप्पगारेसु ॥५६१७॥

जेभिक्ष् इत्यादि । करेति घरेति पिणद्वेति, एयं लोह सुत्ते ग्रामरण सुत्तं, ग्रइणादि जाव वत्यसुत्तं ।

म्त्रीत मुत्तार्थं भागगाराय य ष्यंयो कहा सत्त्रसुद्देनमें तरा सातियायो, प्रययं - ल्ला माहण्यास्य मेहुप्रविद्यान् वरिति, इर पुत्र को उपपश्चिम् करेति । इह भडलद् पन्तित्वं । मेर्स स्थ्यस्य कार्यदिहः कविश्वय सुम्त्रं, मायरं - प्रययदि वर्ण्यम् यहूष्यगरिम् ति करा प्रोमे नणामानियाप्ये दारमण्डादियार स्थ्यतिका वर्णति विवक्तयहा या काष्ठ भरेति, वार्ये परत्विमहिते या विशिद्धति । एवं मेगा वि स्थलिश्यं सावेदास्य साहर् । अस

### जा णिमांथी णिमांथस्य --

पारं श्रम्णडित्थएण वा गारित्थएण वा श्रामज्जावेज्ज वा पमज्जावेज्ज वा श्रामज्जावेनं वा पमज्जावेनं वा सानिज्जिन ॥व्या१५॥

#### जा णिगांथी णिगांथम्य -

पादं श्रणाउन्थिएण वा गारन्थिएण वा मंबाहाबेज्ज वा पलिमहाबेज्ज वा संबाहाबेनं वा पलिमहाबेनं वा गानिज्जनि ॥ए०॥१६॥

#### जा णिगांथी णिगांथम्य -

पादं श्रण्णउन्थिएण वा गार्थिएण वा नेन्लेण वा घएण वा बसाए वा णवणीएण वा मस्यावेडन वा भिलिगावेडन वा,मस्यावेंने वा भिलिगावेंने वा गानिडनिगाछ्य।१७॥

#### जा णिगांथी णिगांथम्य -

पादं सम्माउन्थिएम या गार्क्थिएम या संद्रिण या कक्केण या उन्लोलावंडन या उपहापेडन या उन्लोलावंतं या उपहावंतं या गातिहत्ति ॥ए०॥१=॥

#### जा णियांथी णियांथम्य -

पादे सम्मडियण्ण या गारियण्ण गा भीक्षात्मित्यदेण या उमिनादम्बियदेण या उन्होनादेश या पर्यायावेशन या उन्होनावेनेया पर्यायावेगेया गानिकस्ति। यह स्राप्तिस

#### सा विक्षेत्रं विक्षंत्रम्य --

पादे अन्यद्वनिष्यं या गार्गनिष्यं था इतारित या रणरित्व या दुवारित या रणदेने या गानित्वति ॥४४४६०० जा णिग्गंथी णिग्गंथस्स -

कायं त्रणणडित्थएण वा गारित्थएण वा त्रामज्जावेज्ज वा पमज्जावेज्ज वा त्रामज्जावेतं वा पमज्जावेतं वा सातिज्जित ॥य०॥२१॥

जा णिग्गंथी णिग्गंथस्स -

कार्यं श्रण्णउत्थिएण वा गारित्थिएण वा संवाहावेज्ज वा पलिमदावेज्ज वा संवाहावेतं वा पलिमदावेतं वा सातिज्जति ॥स्०॥२२॥

जा णिग्गंथी णिग्गंथस्स -

कार्यं त्रण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा तेल्लेण वा घएण वा वसाए वा णवणीएण वा मक्खावेज्ज वा भिलिंगावेज्जवामक्खार्वेतं वा भिलिंगावेंतं वा सातिज्जति॥स्०॥२३॥

जा णिग्गंथी णिग्गंथस्स -

कार्यं ऋण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा लोद्धेण वा कक्त्रेण वा उल्लोलावेज्ज वा उव्वद्दावेज्ज वा उल्लोलावेंतं वा उव्वद्दावेंतं वा सातिज्जति ॥सू०॥२४॥

जा णिग्गंथी णिग्गंथस्य --

कायं त्रण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा सीत्रोदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलावेन्ज वा पधोयावेन्ज वा उच्छोलावेंतं वा पधोयावेंतं वा सातिन्जति।।स्०॥२४॥

जा णिग्गंथी णिग्गंथस्स -

कार्य अण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा फ्रमावेज्ज वा रयावेज्ज वा फ्रमावेंतं वा रयावेंतं वा सातिज्जति ॥सू०॥२६॥ क्ष

जा णिग्गंथी णिग्गंथस्स -

कार्यसि वर्णं अण्णउत्थिएण वा गारितथएण वा आमन्जावेन्ज वा पमन्जावेन्ज वा आमन्जावेंतं वा पमन्जावेंतं वा सातिन्जति ॥स्०॥२७॥

ना णिग्गंथी णिग्गंथस्स –

कायंसि वणं अण्णउतिथएण वा गारतिथएण वा

यंशहायंड्ड दा पलिमहायंड्ड या संबाहार्वेतं वा पलिमहार्वेतं वा सानिज्ज्ञति ॥५०॥२=॥

जा णिगांथी णिगांथम्य -

कार्यंति दणं अण्ण उत्थिएण वा मार्तियएण वा नेन्त्रेण वा घएम वा वसाए वा णवणीएण वा मक्त्वावेडन वा भिनिगावेडन वा मक्खावेंने वा भिलिगावेंने वा सानिज्ज्ञिन ॥धू०॥२६॥

जा णिगांथी णिगांथम्स -

कायंति वर्ण व्यष्णउतिथएण वा भारतिथएण वा लोद्रेण या कनकेण या उन्लोलांबेडन या उन्यद्वावेडन या उन्लोलायेनं वा उच्यङ्गायेनं वा सानिज्ज्ञनि ॥५०॥३०॥

जा णिगंथी णिगंथस्य -

कार्यंति वर्णे खणाउन्थिएण वा गार्निथएण वा नीश्रीद्रमविष्टेण वा उमिणोद्रमिष्यटेण वा उच्छीलावेडल वा पर्यायावेडन वा, उन्होत्तावेनं वा पर्यागावेनं वा मानिडनित ॥ए०॥३४॥

जा णिमांथी णिमांथम्य -

कायंगि वर्ण श्रकाडिन्धण्ण वा गार्गन्थण्ण वा गुमावेडन वा रयावेडन वा, फूमावेंने वा रयावेंने वा यानिडनित ॥ए०॥३२॥

जा णिमांथी णिमांथम्य -

कायंगि संदं वा पिलसं या व्यस्यं वा व्यसियं या भगंदलं ना धानहरियाण वा गार्गन्याण वा धान्त्रवंशं विवर्धेशं सन्यवाण्यं शक्तिंगवेडन या विक्तिंगवेडन वा

व्यन्तिहावेंने वा विन्तिंदावेंनं वा मानिकर्तन ॥१०॥६६॥

स जिलंबी जिलंबर -

कार्यम गंदं वा पिनमं दा धरह्यं वा धरियं वा भगंदनं वा भवाइ निगण्य या सार्याच्या या परमार्थनं विकास मानवाएं प्रश्विताना विविधारिक पूर्व या मीडियं या नीरमधेरत या विमेहिएंसर या नीदगरीते या विमोद्यतिने या मानित्र ने अपन्य ३५%

m kanid kalam -

कार्योग रहि या जिल्लों या नार्यं या नार्यं या नार्यं था।

अन्तयरेणं तिक्खेणं सन्यजाएणं अच्छिदायेत्ता विच्छिदायेत्ता प्यं दा सोणियं दा नीहरायेत्ता विसोहायेत्ता मीओद्गवियडेण या उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोलायेज्ज वा पयोयायेज्ज वा उच्छोलायेनं वा पयोयायेनं वा सातिज्जति ॥५०॥३४॥

जा णिगांथी णिगांथस्स -

कार्यस गंडं वा पिलगं वा अरङ्यं वा असियं वा भगंडलं वा अण्णउत्थिएण वा गार्त्थिएण वा अन्नयरंणं तिवलेणं सत्थजाएणं अच्छिद्दावेत्ता विच्छिदावेत्ता पृयं वा सोणियं वा नीहरावेत्ता विसोहावेत्ता सीओड्गवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोलावेत्ता पद्योयावेत्ता अन्नयरंणं आलंबणजाएणं आलिपावेज्ज वा विलिपावेज्ज वा आलिपावेतं वा विलिपावेतं वा सातिज्जित ।। स्०।।३६।।

वा णिगांथी णिगायस्स -

कायंसि गंडं वा पिलगं वा अर्इयं वा असियं वा भगंदलं वा, अण्णउत्यिएण वा गारित्यएण वा अन्नयरंणं तिक्खेणं सत्यजाएणं अच्छिदावेत्ता विच्छिदावेत्ता प्यं वा सोणियं वा नीहरावेत्ता विसोहावेत्ता सीओदगवियहेण वा उसिणोदगवियहेण वा उच्छोलावेत्ता पथोयावेत्ता अन्नयरंणं आलेवणजाएणं आलिपावेत्ता विलियावेत्ता तेल्लेण वा घएण वा वसाए वा णवणीएण वा अव्भंगावेज्ज वा मक्खावेज्ज वा अव्भंगावेंतं वा सक्खावेंतं वा सातिज्जिति ।। स्०।। २७।।

जा णिग्गंथी णिग्गंथस्स -

कार्यसि गंडं वा पिलगं वा अरह्यं वा असियं वा मगंदलं वा,
अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा अन्नयरंणं तिक्खेणं सत्थलाएणं
अच्छिद्रावेत्ता विच्छिद्रावेत्ता पूर्यवा सोणियं वा नीहरावेत्ता विसोहावेत्ता सीओद्रगवियडेण वा उसिणोद्रगवियडेण वा उच्छोलावेत्ता प्रवोयावेत्ता अन्नयरंणं आलंबणजाएणं आलिपावेत्ता विलिपावेत्ता तेल्लेण वा वएण वा वसाए वा णवणीएण वा अन्धंगावेत्ता मक्खावेत्ता अन्नयरंणं ध्वणजाएणं घृवावेल्ज वा प्रवृवावेल्ज वा ध्वावेतं वा प्रवृवावेतं वा सातिल्जित ॥स्०॥३८॥ जा णिग्गंथी णिग्गंथम्य -

पालुकिमियं दा कृष्टिकिमियं दा खण्यउन्थिएण दा गार्गन्थएण दा श्रंगुलीए निवेसादिय निवेसादिय नीहरावेट्ट नीहरावेंनं वा सानिज्जनि ॥छ्०॥३६॥

जा णिष्मंथी णिगांयम्य -

दीहाळी नहिमहाळी श्रण्ण उन्धिएण वा गारिक्षणण वा कृष्पावेजन वा संठ्यावेजन वा कृष्पावेंने वा संठ्यावेंने वा सानिजनि ॥सूर्वाप्टरा

जा णिगांथी णिगांथसम -

दीहाई जंपरीमाई खण्णउन्थिएण वा गार्निथएण वा कप्यावेडन वा नंठवावेडन वा कप्यावेंने वा नंठवावेंने वा मानिडनि ॥ प्रकाप्रस्॥

जा णिगांथी णिगांयम -

दीहाइ क्यान्यरोमाट् यणगडन्थिएण या गारन्थिएण या कप्यानेजन वा संद्वानेजन वा कप्यानेने वा संद्वानेने वा सानिजननि ॥ग०॥४२॥

जा जिलांशी जिलांशमा -

दीहार्ट मंत्रुरोमार्ट प्रश्यक्तियण्य या गार्थन्यण्य या कृष्यायेज्य या संद्यायेज्य या कृष्यायेनं या संद्यायेनं या सानिज्यति ॥ह०॥४३॥

जा जिलांगी जिलांगमा -

दीलाहं बन्धिरोगाहं याजाइन्यिएय या गार्गन्यस्य या कृपावेदन या मंद्रववेदन या कृपावेदन या मंद्रववेदन या मानिक्टनि (व्यव्यक्षण

या निर्माण निर्मादमा --

द्वार वस्तुनेसार कान्यर्गित्य या सार्गान्य या कान्योग्य वा संद्यारिक या कान्योगे वा संद्योगे या सार्गिकमी १००००० जा णिगांथी णिगांथस्स -

ढंते अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा आर्घसावेज्ज वा पर्घसावेज्ज वा, आर्घसावेंतं वा पर्घसावेंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥४६॥

जा णिगांथी णिगांथस्स -

द्ते अण्गउत्थिएण वा गारित्थएण वा उच्छोलावेज्ज वा पद्मोयावेज्ज वा, उच्छोलावेतं वा पद्मोयावेतं वा सातिज्जति ॥स०॥४७॥

जा णिगांथी णिगांधस्स -

दंते अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा फ्रमावेज्ज वा रयावेज्ज वा, फ्रमावेंतं वा रयावेंतं वा सातिज्जति ॥मू०॥४८॥

जा णिग्गंथी णिग्गंथस्स -

उद्वे श्रण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा श्रामञ्जावेज्ज वा पमञ्जावेज्ज वा श्रामञ्जावेतं वा पमञ्जावेतं वा सातिज्जति ॥सू०॥४६॥

ना णिग्गंथी णिग्गंथस्स -

उद्वे अण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा संवाहावेज्ज वा पलिमहावेज्ज वा संवाहावेतं वा पलिमहावेतं वा सातिज्जति ॥म्०॥५०॥

जा णिगांथी णिगांथस्स 🗕

उद्वे अण्णडित्थएण वा गारित्थएण वा तेल्लेण वा वएण वा वसाए वा णवणीएण वा मक्खावेड्ज वा मिलिंगावेड्ज वा मक्खावेंतं वा भिलिंगावेंतं वा सातिड्जित ॥स्०॥५१॥-

ना णिग्गंथी णिगांथस्स —

उद्वे श्रण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा लोद्धेण वा कक्केण वा उल्लोलावेज्ज वा उच्बङ्घावेज्ज वा उल्लोलावेतं वा उच्बङ्घावेतं वा सातिज्जति ॥स्०॥५२॥

जा णिग्गंथी णिग्गंथस्स –

उद्दे अण्णउत्यिएण वा गार्तियएण वा अप्पणो सीओद्गवियरेण वा उसिणोद्गवियरेण वा उच्छोलावेज्ज वा पघोयावेज्ज वा उच्छोलावेंनं वा पघोयावेंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥५३॥ जा णिग्नंथी णिग्गंयस्य -

उद्वे अष्णउत्थिएण वा गारन्थिएण वा कुमावेज्ज वा र्यावेज्ज वा, कुमावेंनं वा रयावेंनं वा मानिज्जनि ॥य०॥४८॥

जा णिग्गंथी णिम्नंथम्स -

दीहाई उत्तरोहाई खण्णउन्थिएण वा गार्निथएण दा कष्णवेज्ञ वा संठ्यावेज्ज वा कष्णवेतं वा संठ्यावेतं वा सानिज्जित ॥ब्राध्या

जा णिरगंथी णिग्गंयम्य -

दीहाई अन्छिपनाई अभ्यउत्यिएण या गाम्त्यएण या कष्पावेज्व या संठ्यावेज्व या कष्पावेतं या संट्यावेतं या सानिज्ञति ॥युट्याप्रद्या

जा णिकांधी णिकांधमा -

खन्त्ररीणि खणाडन्यिएण या गारन्यिएण या धामज्जावेजन या पगज्जावेजन था धामज्जावेंने या पमज्जावेंने या गानिज्जनि ॥५०॥५०॥

जा णिगंभी णिगंभमा -

पन्दीणि प्रष्णद्रन्यिएण दा मार्गन्यएण दा संदाहादेडत या पलिमहादेडत दा संदाहादेते या पलिमहादेते दा मानिस्हति (एम०) ४=॥

ता विनोधी विनोधना --

प्यन्तर्भति व्यन्तर्राभ्यम् या गार्यान्यम्य या नेननेया या पम्पा या यमाम् या प्यनीम्य या स्वयापेयतः या निर्मितायेत्वया, मरनावैतेया निर्मित्यवैतेया समित्रत्येयः १४० १४० १

मा विवादी विवादिक --

वारतिति वस्त्रप्रतिवाद्य या वारतिश्वाद वा सीर्वेष या वार्वेण या क्रम्येन्सर्वेत्रत या वारक्षिकत वा क्रम्येन्सर्वित या क्रम्योगी या सालिकारी वार्वित वा जा णिग्गंथी णिग्गंथस्स -

द्यन्छीणि चण्णउत्थिएण वा गार्त्थिएण वा सीचोद्गवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोलावेज्ज वा पद्योगावेज्ज वा उच्छोलावेंतं वा पद्योगावेंतं वा सातिज्जति।।स्०।।६१।।

जा णिमांथी णिमांथस्स -

ब्रच्छीणि ब्रण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा फूमावेज्ज वा रचावेज्ज वा फूमावेतं वा रचावेतं वा सातिज्जति ॥य्०॥६२॥

जा णिग्गंथी णिग्गंथस्स -

दीहाई भ्रमगरोमाई अण्ण उत्थिएण वा गारिव्थएण वा कप्पावेज्ज वा संठवावेज्ज वा कप्पावेतं वा संठवावेतं वा सातिज्जति ॥स्०॥६३॥

जा णिगांथी णिगांथस्स -

दीहाई पासरोमाई ऋण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा कप्पावेडज वा संठवावेडज वा कप्पावेंतं वा संठवावेंतं वा सातिडजित ॥स्०॥६४॥

ना णिगांथी णिगांथस्स –

श्रिन्छिमलं वा कण्णमलं वा दंतमलं वा नहमलं वा श्रिणाउत्थिएण वा गारित्थिएण वा नीहरावेज्ज वा विसोहावेज्ज वा नीहरावेंतं वा विसोहावेंतं वा सातिज्जिति ॥सू०॥६५॥

ना णिग्गंथी णिग्गंथस्स -

कायात्रो सेयं वा जल्लं वा पंकं वा मलं वा श्रण्णडित्थएण वा गारित्थएण वा नीहरावेज्ज वा विसोहावेज्ज वा नीहरावेंतं वा विसोहावेंतं वा सातिज्जिति ॥सू०॥६६॥

जा णिग्गंथी णिग्गंथस्स -

गामाणुगामं दृइज्जमाणे ऋण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा सीसदुवारियं कारावेइ, कारावेतं वा सातिज्जति ॥स्०॥६७॥ यासभ्यतं सहाय पुता पुता प्रसालेतं ।

# जा समिण संजयाणं, गिहिणां थहवा वि खणानिन्धाणं। पाद्ष्यमञ्जणमादी, कारेज्जा खाणमादीण ॥४८१=॥

पादिमदासी मामपादिमुका देश, कापमुता स्व, या मृता सा ग्रह्मा सा, पापुक्तिमाल, व्यक्तिकार नेमानी-मेगुमुक्त वार्ति विक्ति, व्यमुक्ता विक्ति, एक्केस्ट्र क्षांसमा कृत्यं व, महिल्लामध्यक्तिकृत हरोल (स) भगुत्युत्तं, मेपगुल, फिल्समसाविद्या, मीगपुत्राविद्यान्तं वारकृतं (एट्ट) वस्त्रावेष कृतः विकेश्यादेशक स्व भाविषया । मस्य मय मामा, इत पृत्र विभागति मगुणमा सक्ताविद्यान्त ग्रह्मान्यक् वस्त्रांत्र किस्सा भावत्र रहा।

इम यांपनमपुने भण्यति -

समणाण संजनीति, अन्यंजनएति नत् निहन्धेति । गुरुमा गुरुमा लहुमा, नन्ध वि अमणादिणा दोया ॥४६५०॥

संजनीको जीव समापन वामाप्त्राण्यको वर्षीत को अपूर्णा, यहजनीया कि कि वैक्स अति करीत तक वि अपूर्णा, निरुप्यवस्थित जीवरीति को अपूर्णा, यहण्ये हैं से प्रवर्ण करें हैं से

> मिन्छने उड़ाहो, बिराहणा फानभावमंबंधो । पटिममणादी दोमा, भुनागुने य णायव्या ॥५६२०॥

द्विषयाति क्रिक्ष पानिस्ता जोद्र सिन्द्रस्य स्वत्येत्रस्य पूर्ते वार्यास्य कि त्याः १ सार्व्याः स्वान्ति प्रा द्विषयाचे सोशेष्ट्रयो प्रवेशपत्रको तर् प्राचीत स्वावत्यको श्वेष्ट्रसः, तर्वे प्रविद्याः स्वान्ति एव दि वे ते व द्वारत्यः - प्राव्यो को भूत्रभोगी को सूर्ववयादि सम्बद्धित्य । स्वान्यः - विद्वित्रस्य स्वाने अस्य भावतः (वार्योः, स्विमी तर्वा स्वाभीद्वार क्रांति । सम्बद्धीद्वस्य द्वित्यकोगा जोत्यादि दिस्तान्य स्वान्ति ।

> दीहं च पीसनेज्ञा, पृत्या कि एक्तिन वहिएसे। भग भीट्याए महिनी, सा या चलपे वहे एवं ॥४६०६॥

को बा सदस्ये सम्बन्धित स्थापमार्थान होत् गोस्थापण्या । स्थापमार्थिक अधिकोत्त होता है औरस्थाप ।

कार्य क्रमण्डीत । हैंक सर्विदेश जारायुक्त रचति है इत्यों कार्यमून कार की इक्षा कार्यद्री त्यूर हैता है। इति बा कार्या त्याकाव की हीतू मीध्या प्रकार कार्यक्षण कारण कार्यक के दाव कुलन कार्यनीती त्यारा १८३३ र हैता।

> म्तं चेत्र म द्रोसा, जम्मेलियारि पण्डममे च । जातपरमोतुर्वीस्य, पाइम तह सुचर्यस्टाची ॥७३३२॥

ते हुत राष्ट्राप में तेर रहते हिंद हार्र है दर सरवेश में दिन रहे सर्वेश में दिन रहे सर्वेश है। रहे हैं है के पार्टी स

# संपातिसादिघातो, विवन्जञ्जो चेव लोगपरिवाञ्जो । गिहिएहि पच्छकम्मं, तम्हा समणेहि कायव्वं ॥५६२३॥

पमज्जमाणी संपातिमे ग्रिभघाएज्जा ग्रजयत्तणेण । "विवज्जतो" ति साधुणा विभूसापरिविज्जिएण होयव्वं, भणियं च "विभूसा इत्यिसंग्गो" सिलोगो, एयस्स विवरीयकरणं विवज्जतो भवति । लोग-परिवादो ति, जारिसं सेवेसग्गहणं एरिसेण ग्रानिवृत्तेन भवितव्यं । एवमादि इत्थीसु दोसा । गिहत्यरुरिसेमु वि इत्यिफासादिया मोन् एते चेत्र दोना वच्छाकम्मं च ॥५६२३॥

इमे य दोसा -

त्रयते पष्कोडंते, पाणा उप्पीलणं च संपादी । त्रतिपेन्लणम्मि त्राता, फोडण खय त्रिक्षंगादी ॥५६२४॥

संजग्नो ग्रजयगाए पप्फोर्डतो पाणे ग्रिमहणेज्ज, बहुणा वा दवेण घोवंतो पाणे रुप्पिलावेज्ज, सिल्लरवंधे वा संगतिमा पहेज्ज। एस संजमिवरायणा।

त्रायिवरावणा इमा – तेण गिहिणा त्रतीव पेल्लिग्रो पादो ताहे संघी विकरेज्ज, फोडणं ति णित्यरभल्लेण णहादिणा वा खयं करेज्ज, ग्रीट्र वा भंजेज्ज ॥४६२४॥

> एते चेव य दोसा, अस्संजितियाहि पच्छकम्मं च । गिहिएहि पच्छकम्मं, कुच्छा तम्हा तु समणेहिं ॥५६२५॥

गतार्था । कि चि विसेमो – पुट्यद्वेण गिहत्यी भणिता, पच्छद्वेण गिहत्या । दो वि पाए पप्फोर्डेती कुच्छं करेज्ज, कुच्छंतो य पच्छाकम्मसंभवो । जम्हा एते दोमा तम्हा समणाण समगेहि कायव्यं, समणीण समगीहि कायव्यं, जो गिहत्या ग्रण्णतित्थिया वा छंदेयव्या ॥५६२५॥

> वितियपद्मणप्यन्मे, श्रद्धाणुच्चाते श्रप्पणा उ करे । मन्जणमादी तु पदे, जयणाएं समायरे भिक्ख् ॥५६२६॥

ग्रणप्यन्मो कारवेला, ग्रणप्यन्मस्य वा कारविलति, ग्रहाणे पडिवण्गो वा ग्रतीव उच्चाग्री पमलगादियदे ग्रप्यणे चेव जयगाए करेज्ज, ग्रप्यणो ग्रसत्तो संगतेहि कारवेज्जा ॥५६२६॥

> असती य संजयाणं, पच्छाकडमादिएहि कारेज्जा। गिहि-अण्णतित्थिएहिं, गिहत्थि-परतित्थितिविहाहिं ॥५६२७॥

श्रसित संजयाणं पच्छाकडेहि कारवेति। तथ्रो साभिग्गहेहि, ततो णिरभिग्गहेहि। ततो श्रहामद्एहि। ततो णियल्लएहि मिच्छिदिट्टीहि। ततो श्रीभग्गहियमिच्छादिट्टीहि। ततो श्रणातित्यएहि मिच्छिदिट्टीहि। ततो प्रमिग्गहियमिच्छादिट्टीहि। ततो श्रणातित्यएहि मिच्छिदिट्टिमादिएहि। पुग्वं ग्रसोयवादीहि, पच्छा सोयवादीहि। ततो पच्छा "गिहत्यिपरितित्यितिविहाहि" ति। ततो गिहत्यीहि णालवद्याहि श्रणालवद्याहि, तिविधाहि थेरमिन्समतरुणीहि, एवं परितित्यणीहि वि संजतीहि वि एवं चेव। ॥१६२७॥

एसो चेव ग्रत्यों वित्यरतो भण्णित, ततो पच्छा "गिहत्यिपरतित्यितिविहाहि" ति, गिहत्यी दुविहा — णालवद्धा ग्रणालवद्धा य ।

१ दशकै० य० द गा० ५७।

यनो इमाहि विक्रोंकि प्रान्त्यस्थात -

माना भगिर्णा भूया, छिडित्रवर्णायन्त्रयाण छयनीए । छाणियन्त्रियशिर्ह, महम-नरण-छण्णितन्यीरि ॥४३२=॥

माना भवित्र पूरा ग्रांत्या राष्ट्री या । ग्रंति ग्रांतीवे रापति वेतः ग्रांती विकासित् न्रेत्व ग्रांति भाष्ट्रायाग्राति विकासीति विविधाति समित ग्रेर-ग्रांभिष्ट्रातीत ग्रांत स्वर्धति वेत श्रांति व्यक्ति विकासित विविधाति विविधाति । विविधाति ।।। इन्यान

> निविद्याण वि एयानि, ध्यन्तीए संजनिमानियगिषाहि । ध्यक्तियभिर्णाणप्रमती, नप्पच्छाऽविसेसनिविद्याहि ॥४६२२॥

च्याप्त्रवद्वारं चैरन्यं स्मयन्त्ररहोत् स्थानि स्थाने हे सामा स्थिति पुरा च व्यत्निया नुस्याति सहे। नर्वति, युने चुन्छ स्थानेनानी प्राण्यवद्याने निविधानी चैरन्यन्त्रिय उत्तरिक रोति व रेणा पात्र १९३१ छ।

एयम्मि वेन पत्ने प्रशासन्तिन स इसा गरत -

माना भागणा भूया, खडिजय णनीय यंगनिविहा छ । एतामि खमनीए, निविहा वि करेंनि जयणाए ॥५८३०॥

स्वावि शामनीत् वि संवभौगणियतेषः " धर्मात नेमा गैरनाइ वि समान्यस्ताः सन्योती विविधानी सेम्मीनसम्बन्धीयो जनात जात नामस्वस्ताति ए भागी १९५१ वर्गने १ सर्गने मा स्वति १००

त निनांध निमांधीए --

पारं क्षण्यान्यण्य या गारित्यण्य या व्यानज्ञातेज्ञ या पमज्ञातेज्ञ या व्यानज्ञातेनं या पमज्ञातेनं या सानिज्ञानि ॥ए०॥६०॥

वं निनांधे निनांधीए -

षादे क्षण्येशन्यम्य दा सार्गन्यम्य या भंबाहावेशन या पनिमहावेशन या भंबाहावेले या पनिमहावेले या सानिशन्ति । या २ ६००

हे निर्माण निर्माणि -

पारे प्रान्द्रियम्य या गार्गाध्यम्य या भैन्तेया या प्रम्य या रमाम् च प्रान्तिय या स्ट्रार्थः हे या भिक्षिमादेशक प्रान्त्रमादेवे या सिन्सियोर्थे च साहित्राकी प्रस्त १८७

d farth famille ..

षार्थ कार्यप्रश्निकार का स्टब्सिक्ट्रण का संबंधित का कार्यकार का प्रस्केतनकोश्तर का प्रवद्गायिक का जनसंस्माधित का प्रवद्गारिक का का स्टिप्टिंग का स्ट जे निगांथे निगांथीए -

पादे अण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा सीत्रोडगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलावेज्ज वा पद्योगविज्ज दा उच्छोलावेतं दा पद्योगवितं वा सातिज्जति॥स्०॥७२॥

न निगांथे णिगांथीए -

पादे अण्णउत्थिएण वा गारित्यएण वा फूमावेन्ज वा रयावेन्ज दा फुमावेंने वा रयावेंने वा सातिन्जति ॥स्०॥७३॥

\* \*

जे निग्गंथे निग्गंथीए -

कार्यं ऋणाउत्थिएण वा गारित्थएण वा त्र्यामञ्जावेञ्ज वा पमञ्जावेञ्ज वा त्र्यामञ्जावेतं वा पमञ्जावेतं वा सातिञ्जति ॥सू०॥७४॥

जे निगांथे निगांथीए -

कार्यं त्रण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा संवाहावेज्ज वा पलिमहावेज्ज वा संवाहावेतं वा पलिमहावेतं वा सातिज्जति ।।स्०।।७५।।

ज निग्गंथे निग्गंथीए -

कार्यं अण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा तेल्लेण वा घएण वा वसाए वा णवणीएण वा मक्खावेज्ज वा मिलिंगावेज्जवामक्खावेंतं वा मिलिंगावेंतं वा सातिज्जति॥ छ०॥ ७६॥

जे निरगंथे निरगंथीए -

कार्य अण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा लोड्रेण वा कक्केण वा उल्लोलावेज्ज वा उच्चड्डावेज्ज वा उल्लोलावेतं वा उच्चड्डावेतं वा सातिज्जति ॥स्०॥७७॥

जे निगांथे निगांथीए --

कार्यं अण्णडित्थएण वा गारित्थएण वा सीओद्गवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोलावेड्ज वा पधोयावेड्जवा उच्छोलार्वेतं वा पधोयार्वेतं वा सातिड्जित ॥स्०॥७८॥

#### ं जे निगांथे निगांथीए -

कार्यं श्रण्णडन्यिएण वा शारन्यिएण वा प्रमायेज्ञ वा रयावेज्ञ वा प्रमायेंनं वा रयावेंनं वा मानिज्ञनि । स्वा ७०॥

# जं निग्गंथं निगांथीए -

कार्यसि दणं अप्यटिन्थण्ण वा गार्गन्थण्ण दा आगज्जावेज्ज वा पगज्जावेज्ज या प्रामज्जावेनं दा पगज्जावेनं दा नानिज्जनि ॥ए०॥=०॥

#### जे निग्गंथ निग्गंथीए -

कार्यमि वर्षे श्रणाउ नियम्ण वा गारित्यम्ण वा संबाहावेडज वा पलिनदावेडज वा संबाहावेने वा पलिनदावेने वा गानिडजिन ॥११०॥=१॥

#### जे निगांधे निःगंधीए -

कार्यम दर्ण सम्माउन्थिएम वा सार्गन्यएम वा नेन्नेण वा प्रम्य वा यसाए वा पदणीएम वा सक्तावेडल वा भिनिमावेडल वा सक्यावेंने वा भिनिमावेंने वा सानिडलि ॥४८॥=१॥

#### तं नियांधे नियांधीए --

कार्यांस को सम्बद्धिकाम वा गार्गाकाम वा नोदंग वा कार्यांण या उननोत्तापेडत का उत्पद्धिका वा उननोत्तापेनं वा उत्पद्धापेनं वा गानिकानि (१४०॥=३॥

#### ते निर्मार्थ निर्मारीए -

कार्यम् वर्षे घणात्रस्थित् व गार्यस्थित् यः गीलोदम्बिरोद्या या त्रीयदेदम्बिरोद्या व द्रश्लेलादेव यः प्रतिपत्रित्या, स्टिलोदेवं व प्रतिपदिवं या गार्थस्थितः । प्रस्थितः

# हे निर्माध निर्माशीए --

पार्थित वर्षे कामप्रतिकृत्य वह सार्थितवर वह मुनावेश्व वह सम्परिता वह, मुनावेले वह स्पार्थित वह सार्थितवर्षित व्याववर्ष

#### जे निग्गंथे निग्गंथीए -

कार्यसि गंडं वा पिलगं वा ऋरइयं वा ऋसियं वा भगंदलं वा ऋणाउत्थिएण वा गारित्थिएण वा ऋन्नयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं ऋच्छिंदावेज्ज वा विच्छिंदावेज्ज वा ऋच्छिदावेंतं वा विच्छिंदावेंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥८६॥

जे निमांथे निमांथीए -

कार्यस गंडं वा पिलगं वा अरह्यं वा असियं वा भगंदलं वा अण्गउत्थिएण वा गारित्थिएण वा अन्नयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं अच्छिदावित्ता विच्छिदावित्ता पूर्यं वा सोणियं वा नीहरावेज्ज वा विसोहावेज्ज वा नीहरावेंतं वा विसोहावेंतं वा सातिज्जति ॥स०॥=७॥

जे निगांथे निगांथीए -

कार्यसि गंडं वा पिलगं वा अरइयं वा असियं वा भगंदलं वा, अण्णउत्थिएण वा गारित्थिएण वा अन्नयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं अच्छिदावेत्ता विच्छिदावेत्ता प्यं वा सोणियं वा नीहरावेत्ता विसोहावेत्ता सीस्रोदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलावेज्ज वा प्रवीयावेज्ज वा उच्छोलावेंतं वा प्रवीयावेंतं वा सातिज्जिति ॥स्०॥==॥

जे निग्गंथे निगांथीए -

कार्यसि गंडं वा पिलगं वा अरइयं वा असियं वा भगंडलं वा अण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा अन्नयरेणं तिवसेणं सत्थजाएणं अध्छिदावेत्ता विच्छिदावेत्ता पूरं वा सोणियं वा नीहरावेत्ता विसोहावेत्ता सीओदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलावेत्ता पथोयावेत्ता अन्नयरेणं आलेवणजाएणं आलिपावेज्ज वा विलिपावेज्ज वा आलिपावेतं वा विलिपावेतं वा सातिज्जति ॥सू०॥८६॥

जे निगाये निगायीए –

कार्यसि गंडं वा पिलगं वा अरह्यं वा असियं वा भगंदलं वा, अण्णडित्थएण वा गारित्थएण वा अन्नयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं अच्छिदावेत्ता विच्छिदावेत्ता पूर्वं वा सोणियं वा नीहरावेत्ता विसोहावेत्ता सीओद्गवियर्रेण वा उसिणांद्गवियर्रेण वा उन्होत्तावेत्ता पधोयावेता धन्नयर्गं धालेवणजाएणं धालिपावेत्ता विलिपावेत्ता तेल्लेण वा धएण वा वसाए वा णवणीएण वा ध्रव्भंगावेडज्ञ[वा[मक्खावेडज वा ध्रव्भंगावेंतं वा मक्खावेंतं वा सातिडजति ॥स्०॥६०॥

#### जे निरगंथे निरगंथीए -

कायंति गंडं दा पिलगं वा घ्ररह्मं वा घ्रिसियं वा भगंदलं वा, प्रणाउत्थिएण वा गारित्थएण वा घ्रन्नयरंणं निक्खेणं सत्थजाएणं प्रान्छद्रावंत्ता विन्छिद्रावंत्ता प्र्यं वा सोणियं वा नीहरावंत्ता विसोहावेत्ता सीघ्याद्रमधियडेण वा उसिणाद्रमियडेण वा उच्छोलावेत्ता पधोयावेत्ता प्रन्नयरंणं घ्रालेदणजाएणं घ्रालिपावंत्ता विलिपावंत्ता तेल्लेण वा घएण वा दसाए वा णवणीएण वा घ्रव्मंगावंत्ता मक्खावेत्ता प्रन्नयरंणं घृवणजाएणं घृवावंज्ज वा पच्वावंज्ज वा घृदावंतं वा पच्वावंतं वा सातिज्जिति ॥स्०॥६१॥

# जे निःगंथे निग्गंथीए -

पालुकिमियं वा कुच्छिकिमियं वा व्यण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा श्रंगुलीए निवसाविय निवसाविय नीहरावेड् नीहरावेंतं वा सातिज्जति ॥ग्र०॥६२॥

#### जे निग्गंथे निग्गंथीए -

दीहाश्रो नहसिंहाश्रो श्रण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा कप्पावेज्ज वा संठवावेज्ज वा कप्पावेंनं वा संठवावेंनं वा सातिज्जित ॥स्०॥६३॥

#### जे निग्गंथे निग्गंथीए -

दीहाई जंघरोमाई घ्रण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा कप्पावेज्ज वा संठ्यावेज्ज वा कप्पावेतं वा संठ्यावेतं वा सातिज्जति ॥स्.०॥६४॥

केप्पावत वा सठवावत वा सातिज्जात ॥स्र०॥ जे निग्गंथे निग्गंथीए —

> दीहाइं कक्खरोमाइं प्राणणउत्थिएण वा गारित्थएण वा कप्पानेज्ज वा संठवानेज्ज वा कप्पानेतं वा संठवानेतं वा सातिज्जति ॥स्०॥६५॥

ने निगांथे निगांधीए -

दीहाइ' संसुरोमाइ' अण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा कप्पावेडज वा संठवावेडज वा कप्पावेतं वा संठवावेतं वा सातिडजित ॥स०॥६६॥

जे निगाये निगायीए -

दीहाई वित्यरोमाई अण्णउत्थिएण वा गारिथएण वा कपावेडज वा संठवावेडज वा कपावेतं वा संठवावेतं वा सातिडजित ।।सू०।।६७।।

जे निगंधे निगंधीए –

दीहाई चक्खुरोमाई अण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा कप्पावेज्ज वा संठवावेज्ज वा कप्पावेतं वा संठवावेतं वा सातिज्जति ॥ स्०॥ ६ =॥

वे निगांथ निगांथीए -

दंते ऋणाउत्थिएण वा गारित्थएण वा ऋार्यसावेज्ज वा पर्यसावेज्ज वा, ऋार्यसावेतं वा पर्यसावेतं वा सातिज्जिति ॥सू०॥६६॥ जे निग्गंथे निग्गंथीए —

> दंते अण्गडन्थिएण वा गारित्थएण वा उच्छोलावेज्ज वा पयोगावेज्जवा, उच्छोलावेतं वा पयोगावेतं वा सातिज्जति॥स्०॥१००॥

जे निगांधे निर्माधीए –

दंते ऋण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा फूमावेल्ज वा रयावेल्ज वा, फूमावेतं\_वा रयावेतं वा सातिल्जिति ॥द्य०॥१०१॥

ने निगांय निगांयीए -

उट्टें अण्णउत्थिएण वा गारित्यएण वा आमञ्जावेञ्ज वा पमञ्जावेञ्ज वा

श्रामञ्जावेतं वा पमञ्जावेतं वा सातिन्जति ॥सू०॥१०२॥ जे निगांये निगांयीए —

> उद्वे अण्णउन्थिएण वा गारित्थएण वा संवाहावेट्ज वा पत्तिमहावेट्ज वा संवाहावेंतं वा पत्तिमहावेंतं वा सातिट्जिति ॥स्०॥१०३॥

## जे निगांथे णिगांथीए -

उद्घे श्रणाउत्थिएण वा गारित्थएण वा तेल्लेण वा घएण वा वसाए वा णवणीएण वा मक्खावेज्ज वा भिलिंगावेज्ज वा मक्खावेंतं वा भिलिंगावेंतं वा सातिज्जति ॥सू०॥१०४॥

# जे निग्गंथे निग्गंथीए -

उद्दे श्रण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा लोद्धेण वा कक्केण वा उन्लोलावेडन वा उच्वट्टावेडन वा उन्लोलावेंनं वा उच्चट्टावेंनं वा सातिडनति ॥ग्र०॥१०५॥

#### जे निग्गंथे निग्गंथीए -

उद्वे घ्रण्णउत्थिएण वा गार्त्यिएण वा घ्रप्पणो सीय्रोदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलावेज्ज वा पधोयावेज्ज वा उच्छोलावेंतं वा पधोयावेंतं वा सातिज्जति ॥सू०॥१०६॥

#### जे निगांथे निगांथीए -

उद्घे श्रणाउत्थिएण वा गारित्थएण वा फुमावेज्ज वा रयावेज्ज वा, फुमावेंतं वा रयावेंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥१०७॥

#### जे निग्गंथे निग्गंथीस्स -

दीहाई उत्तरोद्वाई खण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा कप्पावेज्ज वा संठवावेज्ज वा कप्पावेतं वा संठवावेतं वा सातिज्जति ॥सू०॥१०=॥

#### जे निग्गंथे निग्गंथीए -

दीहाई श्रच्छिपत्ताई श्रण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा कप्पावेज्ज वा संठवावेज्ज वा कप्पावेंतं वा संठवावेंतं वा सातिज्जिति ॥स्०॥१०६॥ क्ष

## जे निग्गंथे निग्गंथीए -

श्रन्छीणि श्रणणउत्थिएण वा गारितथएण वा श्रामज्जावेज्ज वा पमज्जावेज्ज वा श्रामज्जावेतं वा पमज्जावेतं वा सातिज्जिति ॥स्०॥११०॥ जे निरगंथे णिग्गंथीए — ग्रन्छीणि ग्रण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा संवाहावेज्ज वा पलिमद्दावेज्ज वा

ने निग्गंथे निग्गंथीए -

श्रन्छीणि श्रण्ण उत्थिएण वा गारिथएण वा तेल्लेण वा घएण वा वसाए वा णवणीएण वा मक्खावेज्ज वा भिलिंगावेज्ज वा, मक्खावेंतं वा भिलिंगावेंतं वा सातिज्जति।।सः।११२॥ %

जें निग्गंथे निग्गंयीए -

श्रन्छीणि श्रण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा लोद्धेण वा कक्केण वा उल्लोलावेज्ज वा उन्वद्दावेज्ज वा उल्लोलावेंतं वा उन्वद्दावेंतं वा सातिज्जति ॥स०॥११३॥

संवाहावेंतं वा पल्लिमहावेंतं वा सातिज्जिति ।।स्०।।१११॥

जे निग्गंथे निग्गंथीए -

श्रन्छीणि श्रण्णउत्थिएण वा गार्रिथएण वा सीश्रोद्गवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोलावेज्ज वा पधोयावेज्ज वा उच्छोलावेंतं वा पधोयावेंतं वा सातिज्जित।।स्।।११४।।

जे निग्गंथे निग्गंथीए -

श्रच्छीणि श्रण्णडित्थएण वा गारित्थएण वा फूमावेज्ज वा रयावेज्ज वा फूमावेतं वा रयावेतं वा सातिज्जिति ।।स्०।।११५॥ क्ष

जे निग्गंथे निग्गंथीए -

दीहाई भ्रमगरोमाई श्रण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा कप्पावेज्ज वा संठवावेज्ज वा कप्पावेतं वा संठवावेतं वा सातिज्जति ॥स्र०॥११६॥

जे निग्गंथे निग्गंथीए — दीहाई पासरोमाई ग्रण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा कप्पावेज्ज वा संठवावेज्ज वा कप्पावेतं वा संठवावेतं वा सातिज्जति ॥स्०॥११७॥

#### जे निग्गंथे निग्गंथीए -

ध्यन्छिमलं वा कण्णमलं वा दंतमलं वा नहमलं वा ध्यण्णडित्थण्ण वा गारित्थण्ण वा नीहरावेज्ज वा विसोहावेज्ज वा नीहरावेंतं वा विसोहावेंतं वा सातिज्जिति ॥स्०॥११=॥

#### जे निगांथे निगांथीए -

कायाक्रो सेयं वा जल्लं वा पंकं वा मलं वा ष्प्रण्णडित्थण्ण वा गारित्थण्ण वा नीहरावेज्ज वा विसोहावेज्ज वा नीहरावेंतं वा विसोहावेंतं वा सातिज्जिति ॥य०॥११६॥

#### जे निग्गंथे निग्गंथीए -

गामाणुगामं दृइज्जमाणे व्यण्णउत्थिएण वा गार्त्थएण वा सीसदुवारियं कारावेदं, कारावेदं वा सातिज्जति ॥स्०॥१२०॥ गता एकत्रतानीमं तित्रवोदेनगणगण जाव सीसद्वादेति सुतं। प्रस्वो पूर्ववत् ।

एसेव गमी णियमा, णिग्गंथीणं पि होइ णायन्त्रो । कारावण संजतेहिं, पुन्ते श्रवरम्मि य पद्मिम ॥५६३१॥

मंजतो गारित्यमादिएहि संजतीणं पादामञ्जूणाती कारवेति, उत्तरोहुमुतं ण संभवति, श्रलक्षणाए या संभवति ॥१६२६॥

> जे निग्गंथे निग्गंथस्स सरिसगस्स ग्रंते श्रोवासे संते श्रोवासे न देइ, न देंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥१२१॥

णिगायगंथी श्रंती वसहीए प्रतसंजमगुणादीहि तुल्लो सरिसी संतिमिति विज्जमाणं श्रीवासी ति - श्रवगासी - स्थानमित्ययं: । श्रदेतस्य चढलहू ।

इमी मरिसो -

ठितकप्पम्मि द्सविहे, ठवणाकप्पे य दुविहमण्णतरे। उत्तरगुणकप्पम्मि य, जो सरिसकप्पो स सरिसो उ ॥५६३२॥

दसविहो ठियकप्पो इमो -

थ्याचेलक्कुदेसिय, सेन्जायर रायपिंड किङ्कम्मे । वय जेट्ट पडिक्कमणे, मासं पन्जोसवणकप्पे ॥५६३३॥

इमस्स वि 'श्रवेलको धम्मो, इमस्स वि उद्देसियं ण मन्पइ । एवं सेज्जायरिषडो रायिषडो य । कितिकम्मं दुविधं - श्रब्भुट्ठाणं वंदणं च । तं दुविहं पि इमीवि जहारुहं करेति, इमी वि जहारुहं । श्रधवा - कितिकम्मं सन्वाहि संजतीहिं श्रज्जदिविखयस्स वि संजतस्स कायन्वं दो वि तुल्लमिच्छंति ।

१ म्राचेलवको, इत्यपि पाठः ।

इमस्त वि पंच महत्वयाणि। जो पढमं पंचमहत्वयान्द्रों सो जिट्टी सामाइए वा ठिविग्री। इमस्स वि इमस्स वि ग्रह्यारी होड मा वा, उभवसंभ्रं इमस्स वि इमस्स वि पिडक्कमित । उदुवद्धे मासं मासं एगस्य ग्रच्छंति इमस्स वि इमस्स वि। चतारि मासा वासासु पज्जोसवणकप्पे ण िहरंति इमस्स वि इमस्स वि। एसो दसविहो ठियकप्पो ॥५६३३॥

ठत्रणाकप्पो दुविहो – ग्रकप्पठवणाकप्पो सेहठवणाकप्पो य – त्र्याहार उविह सेजजा, ग्रकप्पिएणं तु जो ण गिण्हावे । ण य दिक्खेति ऋणहा, ऋडयालीसं पि पडिकुट्टे ॥५६३४॥

त्राहार-उविह-सेर्ज ग्रकप्पियं ण गिण्हति । एस ग्रकप्पठवणा । सेहठवणाकप्यो - ग्रह्वारस पुरिसेसुं, वीसं इत्यीसु, दस णपुंसेसु, एते ग्रहयालीसं ण दिक्खेड णिक्कारणे ॥५६३४॥

सो वि इमो <sup>१</sup>उत्तरगुणकप्पो -

उग्गमित्रसुद्धिमादिसु, सीलंगेसुं तु समणवम्मेसु । उत्तरगुणसरिसकप्पो, विसरिसधम्मो विसरिसो उ ॥५६३५॥ पिंडस्स जा विसोही ॥ गाहा ॥

तत्य उन्मम्बुद्धं नेण्हति, ग्रादिसद्द्यो उप्पायणएसणातो, सिमतीग्रो पंच, भावणा वारस, तवो दुविहो, पिंडमा वारस, ग्रिसिनाहा द्वादिया, एते सीलंग्गहणेण गृहिया। ग्रह्वा — सीलंग्गहणात्रो श्रष्ट्वारससीलंगसहस्सा। एयिम्म ठितकप्पे उत्तरगुणकप्पे वा जो सिरसकप्पो सो सिरसो भवति, जो पुण एतेसि ठाणाणं ग्रण्यारे वि ठाणे सीदित सो विसरिसवम्मो भवति।

ग्रह्ना - ठिवकप्पे दसविहे, ठनणाकप्पे य दुविहे, णियमा सिरसी । उत्तरगुणे पुण केसु विसिरसी चैन, जहां तनपिडमाभिग्गहेसु ॥५९३५॥

ग्रहवा सरिसो इमो -

अण्णो वि य आएसो, संविग्गो अहव एस संभोगी। दोसु वि य अर्घागारो, कारणे इतरे वि सरिसाओ ॥५६३६॥

जो संविग्गो सो सब्बो चेव सरिसो, ग्रहवा - जो संमोइग्रो सो सरिसो। ग्रहवा - कारणं पप्प इयरे ति - पासत्यग्रसंमोतिता ते वि सरिसा भवंति ॥५६३६॥

> नो तस्स सरिसगस्स तु, संतो वा से ण देति त्रोवासं । णिक्कारणम्मि लहुया, कारणे गुरुगा य त्राणादी ॥५६३७॥

संतमोवासं निक्कारियमागयस्य जड ण देति तो वडलहुं । संतमोवासं कारिणयमागयस्य जड् न देइ तो वडगुरुं, स्राणादिया य दोसा ॥५६३७॥

इमे कारणा जेहि ग्रागग्रो -

ì

उद्गागणितेणोमे, अद्धाण गिलाण सावयपउद्वे । एतेर्हि कारणियो, णिक्कारणियो य विवरीय्रो ॥५६३८॥

१ गा० ५६२७।

धण्यनामें सम्मासे गा धण्यवस्थीत साधू दिना, तेनि मा वसती उद्योग प्रताबिता धमणिणा वा वहार ने पाम मा, तेय-मानमपुट्टीत मा उवहानिक्जमाणा मरणमाममा, ध्रद्धाणपिवक्णा मा, वेक्जोमहक्किनु ना विस्ताद्धमामयम स्पापित्ति पर्योगपीति जो धामतो मी कारणियो । ध्रतो विवशिधो दल्यतो धामतो दिवसारियो ॥१९६३ दा।

वनहि धभावे वहि वर्गतस्य इमे बीता -

क्यरदंसमसीससीता, सावय-वाल-सतक्करगा वा । दोस वह वसती बहिनो जे, ते सविसेस उविति खदेंने ॥५६३६॥

गृनिद्यवरा गृजरा पारदारिकादि सेहि उगद्विज्जति, दंगमगगादीहि वा मञ्जति, उग्सादि या जन्में गीतं या पष्टति, मीहादिमायएग मप्पादियांनेग या राज्जद, तक्करे ति पीरा सेहि वा मुस्संति हरिः जीति । एयमादि वहि यमंते बहुदोगा । जे तस्म मापुर्ग वहि वसतो दोसा से सब्वे उचेति ति — भवति परेंदरग । जे तेम पण्डिपं सं मध्ये परेंतरम भवतीरवर्षः ॥१६३६॥

कि चान्यत् -

एगद्वा संभोगो, जा कारुवकारिता परोप्परयो । य्यविवित्ताऽवच्छन्ला, हवंति एवं तु छेदो य ॥५६४०॥

प्रविवित्तभाषा प्रदेतरस प्रवन्द्रलता य भवति, संभोगयोन्द्रिशी, साहाम्मयवन्द्रन्तवोन्द्रिती वा, ग्रह्मा — पवयणवुन्दित्ती वा, तम्हा साहुणा साहुम्म दडमोहिएए होयव्वं ॥५६४०॥

> जित एक्कभाणिजिमित्ता, निहिणो वि हु दीहसोहिया होति । जिणवयणवाहिभ्या, धम्मं पुण्णं श्रयाणंता ॥४६४१॥ कंडवा किं पुण जगजीवसुहावहेण संभुंजिऊण समणेणं। सक्का हु एक्कमेक्के, नियगं पि व रिक्सतो देहो ॥५६४२॥

श्रावत्तीत् जहा श्रणं रनसंति तहा श्रणो वि धावतीए रविस्वयन्त्रो ॥५६४२॥ एवं सेते श्रवेते या वसधीत् वासो दातव्यो । श्रसंथरणे खेते वि श्रप्तगच्छरस श्रवगासो दातव्यो । जतो भण्णति —

द्यत्थि हु वसभग्गामा, कुदेस-णगरोवमा सुहविहारा । वहुगच्छुवग्गहकरा, सीमाछेदेण वसियन्वा ॥५६४३॥

श्रित्य ति-विज्जाए वसभग्गामो णाम जत्य उडुबद्धे श्रायरिश्रो श्रप्पवितिश्रो गणावन्छेश्रो श्रप्प-त्रतिश्रो एस पंन, एतेण पमाणेणं जत्य तिण्णि गन्छा परिवसंति एयं वसभक्षेत्तं ।

वासासु ग्रायरिश्रो भ्रप्पतिततो, गणावन्छेतितो भ्रप्पचन्तरेथो एते सत्त, गतेणं पमाणेणं जत्य तिण्णि गन्छा परिवसीत एयं वसभयेतं । एते एवकवीसं, एयं वसभयेतं । कुन्छित्रो देसो कुदेसो उविमज्जित जो गामो कुटेस-णगरोवमो, सो य सुहिविहारो सुलभभत्तपाणं वसघी वत्थं णिरवद्वं च मृप्रभृतिबहूत्वं पुट्यभणियं सत्यप्पमाणेण उवग्गहे वट्टति, ते य बहुगच्छा जित समं ठिया तो साधारणं खेतं ।

तत्थ सीमच्छेदेण वसियव्वं, इमी सीमच्छेदी तुम्ह्ंसचित्तं, ग्रम्ह ग्रचित्तं ।

ग्रहवा —तुम्ह वाहि, ग्रम्ह ग्रंतो । तुम्ह इत्वी, ग्रम्ह पुरिसा ।

ग्रहवा - तुम्ह सग्गामो ग्रम्ह वाताहडा कलेहि वा वाडगसाहाहि वा उटभामगेहि ।

ग्रहवा — जं लब्मित तं सन्त्रं सामण्गं ।

ग्रहवा – जो जं लाही तस्स तं । एवं सीमच्छंदेण वसियव्वं, णो ग्रधिकरणं कायव्वं । परखेते वि खेत्तियवसेण सीमच्छेदो कायव्वो । खित्तएण वि ग्रमायाविणा मवियव्वं ॥५८४३॥

भवे कारणं ण देजा वि -

वितियपदं पारंचिय, श्रसिव गिलाणे य उत्तमद्वे य । श्रन्वोच्छित्तोवासे, श्रसति णिक्कारणे जतणा ॥५६४४॥

पारंचिय ग्रसिवस्स इमा विभासा -

पारंचित्रो ण दिंज्ज व, दिंज्जित व ण तस्सुवस्सए ठात्रो । दुविहे त्रसिवे वाहिं, ठितपिडयरणं च ते वा वी ॥५६४५॥

पारंचिम्रो म्रण्गेसि म्रप्पणो ठाणं ण देज्जा, पारंचियस्स वा ठाम्रो न दिज्जिति, म्रसिवगिह्यस्स ण दिज्जिति, म्रसिवगिह्मि वा वसहीए ठाणं ण देज्ज, म्रसिवगिह्यस्स म्रण्णवसिहिठियस्स वेयावच्चं कायव्वं, म्रण्णवसिहिठितो वा म्रसिवगिह्याण वेयावच्चं करेइ । दुविहं पुण म्रसिवं । चठभंगे पिच्छिमा जा दो भंगा साहु म्रमहा ॥५९४॥

इयाणि 'गिलाण उत्तिमट्टाण विभासा -

अतरंतिमगावण्णहि, मिगपरिसा वा तरंतो अण्णत्थ । एमेव उतिमहे, समाहि पाणादि उभयम्मि ॥५६४६॥

र्जीसं ग्रतरंतो ग्रत्यि सो य ग्रागंतुगो मिगो ग्रगीयत्यो होज्ज ग्रपरिणामो वा ताहे सो ग्रण्णवसहीए ठिविज्जित, ग्रह्मा – गिलाणो ग्रागग्रो वत्यव्याण य मिगपरिसा ताहे सो गिलाणो ग्रणात्य ठिविज्जित, एवं उत्तिमट्टपिडवण्णे वि समाहिणिमित्तं पाणगादि दायव्यं । तत्य "उभयंमि" ति जित ग्रागंतुगो मिगो तो ग्रण्ण-वसहोए ठिविज्जित । श्रह वत्यव्यगपरिसा मिगा तो उत्तिमट्टपिडवण्णे ग्रण्णवसहोए ठिवज्जित । ११९४६।।

<sup>२</sup>ग्रव्वोच्छित्तिविभासा इमा –

छेदसुतिणसीहादी, अत्थो य गतो य छेदसुत्तादी। मंतिनिमित्तोसिहपाहुडे, य गाहेंति अण्णत्थ ॥५९४७॥

णिसीहमादियस्स छेदसुत्तस्स जो ग्रत्यो ग्रागतो सुतं वा मोक्कलाणि वा पिन्छत्तविहाणाणि मंताणि वा जोणिपाहुडँ वा गाहंतो ग्रण्यत्य वा गाहेति ग्रण्यत्य वा ते मिगा ठविज्जति, जत्य वसहीए वा दिज्जति तस्य मिगाण ग्रोवासो ण दिज्जति ।

एवं ता णिवकारणे पारंचियादियाण ग्रोवासो ण दिज्जते ॥५६४७॥

इमो अववादे अववादो - पुणो इमं कारणमिविक्सिकण असिवादिके पारंचियादीण वि स्रोवासो दिज्जित -

१ गा० ५६४२। २ गा० ५६४२।

जा निरमंथी निरमंथीए सरिसियाए श्रंते श्रोवासे संते श्रोवासेन दंड न देंनं वा सातिज्जित ॥स्०॥१२२॥
एसेव गर्मा णियमा, णिरमंथीणं पि होड नायव्वा ॥
पुच्वे श्रवरं य पदे, एगं पारंचियं मोत्तुं ॥४६४=॥ फंट्या
णवरं - षवयाद्यदे संज्याण गरंचियं गरिय ॥

जे भिक्खू मालोहडं श्रसणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा देज्जमाणं पडिग्गाहेंड् पडिग्गाहेंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥१२३॥

मालोहडं पि तिविहं, उड्डमहो उभयश्रो य णायच्वं । एक्केक्कं पि य दुविहं जहण्णमुक्कोसयं चेव ॥५६४६॥

उर्दुमानोहरं विभूमादिनु, प्रहोमानोहरं भूमिपरादिन्, उभयमानोहरं मंनादिनु, समश्रेणिस्थितः, ग्रह्मा – फुटिमादिनु भूमिट्टिनो षमोमिरो जं कर्द्वति । प्रम्मतनेहि ठाउं जं उत्तारेड तं जहणां । पीढमादिसु जं घारोडुं उत्तारेड तं सब्वं उनकोसं ।।५६४६॥

> भिक्तः जहण्णयम्मी, गेरुत उक्कोसयम्मि नायन्वो । ग्रहिद्सण मालपडणे, एवमादी तहिं दोसा ॥५९५०॥

मिनकताम्रो उपारिजकाम। साहुणा पिटिसिद्धा तच्चित्रयहा गिण्हद म्रहिणा टवका मया । मालाम्रो उपारिजकामा साहुणा पटिसिद्धा परिव्यायगहा उत्तारेंती पिटया, जंतसीलेण पोट्टं फाडियं मया ॥५६५०॥ इमे उपकोसे उदाहरणा —

> ् ध्रासंद पीढ मंचग, जंतोदुक्खलवडंत उभयवहो । वोच्छेय-पदोसादी, उद्घाहमणा णिवातो य ॥५६५१॥ सेसं पिडणिज्जुत्ति-त्रणुसारेण भाणियव्वं । इमा सोही –

सुत्तिणवातो उक्कोसयम्मि तं खंधमादिसु हवेज्जा । एतेसामण्णतरं, तं सेवंतिम्म आणादी ॥५६५२॥ उक्कोसे चउलहुं, जहणे मासलहुं, सेरां फंठं । इमं वितियपदं –

श्रसिवे श्रोमोयरिए, रायदुद्वे भए व गेलण्णे। श्रद्धाणरोहए वा, जयणागहणं तु गीयत्थे।।५६५३।। श्रणेगसो गतत्था। णवरं-गीयत्थो पणगपरिहाणीए जयणाए गेण्हइ।।५६५३।। जे भिक्खू कोट्टियाउत्तं श्रसणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा उक्कुन्जिय निक्कुन्जिय देन्जमाणं पहिग्गाहेइ पहिग्गाहेंतं वा सातिन्जति ।।स्र०।।१२४।। पुरिसप्पमाणा हीणांविया वा दिवसल्समती कोट्ठिया भवति, कलिजो णाम वंसमयो कडवल्लो सहुनी वि भणानि । ग्रण्णो भणंति – उट्टियाउवरि हुत्तिकरणं उक्कुिजयं, उड्डाए तिरियहुत्तकरणं प्रवकुिजयं, उहिरय ति – पेढियमादिमु ग्राक्भिउं ग्रोग्रारेति । ग्रयवा – कार्य उच्चं करेज्जा उक्किजयढंडायतं तद्धद् गृण्हाति, कार्य उड्डं कृत्वा गृण्हाति – उण्णमिय इत्यर्थः ।

कोड्डियमादीएसुं, उभन्रो मालोहडं तु णायव्वं । ते चेव तत्य दोसा, तं चेव य होति वितियपयं ॥५६५४॥

एवं उभयमालोहडं दंसियं ङ्कः। ते चेव दोसा वितियपयं च ।

जे भिक्खू मिक्क्योलित्तं ग्रसणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा उन्भिदिय निन्भिदिय देज्जमाणं पिडग्गाहेइ पिडग्गाहेतं वा सातिज्जति ॥स०॥१२५॥

थयफाणियादिभायणे छूढं तं पिहितं सरावणादिणा मिट्टयाए उल्लितं तं उब्भिंदियं देतस्स जो गेण्हइ तस्स चउलहुं।

> पिहितुव्भिण्णकवाडे, फासुग अप्फासुगे य वोधव्वे । अप्फासु पुढविमादी, फासुगछगणादिदद्रए ॥५६५५॥

रुविमणां दुविवं - पिहमिणां वा कवाडुमिणां च ।

विहुभिणां दुविवं-फासूयं ग्रफासूयं च। जं तं फासूयं तं ग्रचितं वा मीसं वा। ग्रफासुयं पुढिवमादि-छसु काएनु जहासंभवं भाणियव्वं। जं फासुग्रं छगणेण ग्रह्वा — वत्येण चम्मेण वा दह्रियं। दह्रिपिहि-डिन्मणो मासलहुं, सेसिपिहृभिणोसु चडलहुं, ग्रणंतेमु चडगुरुं, परित्तमीसेसु मासलहुं, ग्रणंतमीसेसु मासगुरुं, साहृणिमित्तं डिन्मणो कयविक्कतेसु श्रिषकरणं कवाडिपिहितुब्मिणो कुंचियवेथे तालए वा श्रावत्तणपेढियाए वा तसमादिविरावणा। सेसं जहा पिडणिजजुत्तीए। १५६५४॥

> एतेसामण्गतरं, पिहितुन्भिण्णं तु गेण्हती जो तु । सो आणा अणवत्थं, मिच्छत्त-विराहणं पावे ॥५६५६॥ कंट्या असिवे ओमोयरिए, रायदुट्टे भए व गेलण्णे । अद्याण रोहए वा, जयणा गहणं तु गीयत्थो ॥५६५७॥ पूर्ववत

- जे भिक्खू असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पुढविपतिष्टियं पिंडिगाहेति पिंडिगाहेंतं वा सातिज्जिति ॥मू०॥१२६॥
- र्ज भिक्खू श्रसणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा श्राउपतिद्वियं पिडग्गाहेति पिडग्गाहेंतं वा सातिज्जति ।।सू०।।१२७।।
- जे भिक्खू श्रसणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा तेउपतिद्वियं पडिग्गाहेति पडिग्गाहेंतं वा सातिज्जति ॥मू०॥१२⊏॥

जे भिक्खू श्रसणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा वणस्सतिकायपतिहियं पिंडग्गाहंति पिंडग्गाहेंतं वा सातिज्जिति ॥स्०॥१२६॥

> सिच्चित्तमीसएसुं, काएसु य होति दुविहिनिक्खत्तं । श्रणंतर-परंपरे वि य, विभासियव्वं जहा सुत्ते ॥४६४=॥

पुढवादी फाया ते दुविधा – सन्तिता मीमा वा । सनितेमु प्रणंतरणिविसत्तं परंपरणिविसत्तं वा । भीमेमु वि घणंतरणिविसत्तं परंगरणिविसत्तं वा । पिटणिज्जुत्तिगाहासुत्ते जहा तहा सवित्यरं भाणियव्वं । स्रागार्वितियसुयवसंचे वा जहा सत्तमे पिंडेसणासुत्ते तहा भाणियव्वं ॥५६५८॥

> मुत्तिणवातो सन्चित्तऽणंतरे तं तु गेण्हती जो उ। सो त्राणा त्रणवत्यं, मिन्छत्त-विराधणं पावे ॥४६५६॥

परित्तमनित्तेनु प्रणंतरणियित्तं नडलहूं, एत्थ सुतं णिययति । सन्तिपरंपरे मासलहूं, मीसग्रणंतरे मासलहुं, परंपरे पणगं, प्रणंते एते नेव गुरुगा पन्छिता ॥५६५६॥

चोदगाह -

तत्थ भवे णणु एवं, उक्खिप्पंतम्मि तेसि त्रासासो । संजतिणिमित्ते घट्टण, थेरुवमाए ण तं जुत्तं ॥५६६०॥

पुढवादिकायाण जबरि ठियं जं तम्मि जिन्तप्पंते णणु तेसि प्रासासी भवति ?

ग्राचार्याह् - तम्म उविषय्पंते जा संघट्टणा सा संगयणिमित्तं, ताण य प्रप्यमंघयणाण संघट्टणाए महंती वेदणा भवति ॥५६६०॥

एत्य थेरुवमा -

जरजज्जरो उ थेरो, तरुणेणं जमलपाणिमुद्धहतो । जारिसवेदण देहे, एगिंदियम्हिते तह उ ॥५६६१॥

जहा जराजुण्णदेहो थेरो वलवता तरुणेण जमलपाणिणा मुद्धे ग्राहते जारिसं वेयणं व्यति, तनो ग्रधिकतरं ते संघट्टिता वेयणं ग्रणुहवंति, तम्हा ण जुत्तं जं तुमं भणिस ॥५६६१॥

इमं वितियपदं -

श्रसिवे श्रोमोयरिए, रायदुट्टे भए व गेलणो । श्रद्धाण रोहए वा, जयणा गहणं तु गीयत्थे ॥५६६२॥

पूर्ववत् । गीयत्थो इमाए जयणाए गहणं करेति — पुन्वं मीसे परंपरिद्वतो गेण्हति, ततो गीसे भ्रणंतरो, ततो सिवते परंपरे, ततो सिवते ग्रणंतरे, एवं भ्रणंतकाए वि, एस परित्ताणंतेसु कमो दरिसिश्रो ।।१६६२॥

गहणे पुण इमा जयणा -

पुट्यं मीसपरंपर, मीसे तत्तो अणंतरे गहणं। सच्चित्त परंपरऽणंतरे य एमेव य अणंते ॥५६६३॥ पुद्धं परित्ते मीसे परंपरिहृतो गेण्हित, ततो भीसग्रणंतपरंपरं, ततो सिचतपरित्तपरंपरं, ततो श्रणंतमीसग्रणंतरं, ततो ग्रणंतसिचतपरंपरं, ततो परित्तसिचत्तग्रणंतरं, ततो ग्रणंतसिचत्रग्रणंतरं ग्राहारे भिण्यं ॥४६६३॥

ब्राहारे जो उ गमो, णियमा सो चेव होइ उवहिम्मि । णायव्यो तु मतिमता, पुच्चे ब्रवरम्मि य पद्म्मि ॥५६६४॥ कंट्या

ने भिक्खू अञ्चुसिणं असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा सुप्पेण वा विद्वुणेण वा तालियंटेण वा पत्तेण वा पत्तमंगेण वा साहाए वा साहामंगेण वा पेहुणेण वा पेहुणहत्थेण वा चेलेण वा चेलकण्णेण वा हत्थेण वा सुहेण वा फुमित्ता वीइत्ता आहट्ड देन्जमाणं पडिग्गाहेड् पडिग्गाहेंतं वा सातिन्जिति ॥स्व।।१३०॥

ने भिक्ख् श्रसणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा उसिणुसिणं पिडन्गाहेड् पिडन्गाहेंतं वा सातिङजति ॥यू०॥१३१॥

> ने भिक्खू असणादी, उसिणं णिव्यवियसंजयहाए। विद्वयणमाईएहिं, पिडच्छए आणमादीणि ॥५६६५॥

"णिव्याविय" ति उल्लवेकग, सेसं कंट्यं । उसिणे घेप्पंते इमे दोसा—

> दायग-गाहगडाही, परिसडणे काय-लेव-णासी य । डन्मति करोति पादम्स छड्डणे हाणि उड्डाहो ॥५६६६॥

परिसर्डते वा भूमीते छक्कायवहो, अच्छुसिणेण वा भाणस्स लेवो डज्क्रति, उसिणे दिज्जमाणे वा करे ढज्क्रमाणो पायं तं छट्टेज्ज, तिम्म भग्गे असित भायणस्स अध्यणो हाणी, वहु असणादि परिट्टिवियं दट्ठुं "वहि फोड" ति उड्डाहो । जणो वा पुच्छति – "कहं ढड्ढो" ? ति । संजयस्स भिक्खं देज्जमाणो जणे फुसंते उद्दाहो ति ॥५६६६॥

इमो ग्रववादो -

असिवे श्रोमोयरिए, रायदुट्टे भए व गेलण्णे। अद्धाण रोहए वा, काले वा श्रतिच्छमाणम्मि ॥५६६७॥ पूर्ववत

काले प्रतिच्छमाणे ति जाव तं परिक्कमेण सीतीमवति ताव ग्राइखो उवत्यमं गच्छति । यतो मूरादीहि तुरियं सीयलिण्जति, ण, दोसो ॥५६६७॥

उसिणे पुण कारणे घेप्पंते इमा जयणा -

गिण्हति णिसीतितुं वा, सल्काए महीय वा ठवेऊणं। पत्तावंघगते वा, घोलणगहिते व जतणाए।।४६६८। जयविसता पदसिषयं जहा ण डज्कित तहा गेण्हित । श्रह्या - मंचगे मंचिकाए वा मक्के भूमीए या पादं ठपेता गेण्हित । पत्तगबंधगतो या गेण्हित । श्रच्जुसिणं च पादिद्वतं घोलेद, मा लेवो डिज्किहिति । एयाए जयभाए मारणे गेण्हतो धदोसो ॥१६६=॥

> जे भिक्खू उम्सेइमं वा संसेइमं वा चाउलोदगं वा वालोदगं वा तिलोदगं वा तुसोदगं वा जवोदगं वा त्रायामं वा सोवीरं वा खंवकंजियं वा सद्धवियडं वा खहुणा धोयं ख्रणंविलं ख्रपरिणयं ख्रवककंतजीवं ख्रविद्धत्थं पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥१३२॥

> > उस्सेतिममादीया, पाणा युत्ता उ जित्तया सुत्ते । तेसि त्रण्णतरायं, गेण्हंते त्र्याणमादीणि ॥५६६६॥

उमणं मीतोद्रमे पुत्रभित तं उरमेद्रमपाणयं। जं पुण उसिणं चेव उविर सीतोद्रमेण चेव सिनियं तं संमेद्रमं। ग्रह्वा-संग्रेतिमं, तिला उण्ट्रपाणिएण सिण्णा जित सीतोद्रमा धोवंति तो संसेतिमं भण्णित। चाउलाण घोषणं चाउलोद्रमं। ग्रधुणा घोतं ग्रनिरमालघोतं। रसतो ग्रणंबीभूयं। जं जीवेण विष्पमुगकं तं वक्ततं, ण वगकंतं प्रवगकंतं, सचेतनं मिश्रं वा द्रस्ययं:। जमवण्णसंजातं तं परिणयं, न परिणयं ग्रपरिणयं – स्वभाववर्णस्यिम्त्ययं:। जं वण्णगंधरसफामेहिं सब्वेहिं घ्यस्तं तं विष्यस्तं, मणेगधा वा घ्यस्तं विष्यस्तं, ण विद्यत्यं प्रविद्यत्यं, सर्वया स्वभावस्यमित्वर्थः। ग्रह्वा – एए एगद्विया। ग्रपरिणयं गेण्हंतस्स च उलहु, श्राणाद्या य दोसा ॥५६६६॥

उस्सेड्मस्स इमं वक्खाणं -

सीतोदगम्मि छुन्भति, दीवगमादी उसेइमं पिट्टं। संसेइमं पुण तिला, सिण्णा छुन्भंति जत्थुदए॥४६७०॥

मरहदुविसए उस्सेदया दीवगा सीम्रोदगे । छुन्मंति । उस्सेदमे उदाहरणं, जहा-पिट्टं । ग्रहवा --पिट्ठस्स उस्सेज्जमाणस्स हेट्टजं पाणियं तं उस्सेदमं । पच्छद्वं गतार्थम् ॥५६७०॥

> पदमुस्सेतिममुद्यं, श्रकप्पकप्पं च होति केसिंचि । तं तु ण जुज्जति जम्हा, उसिणं मीसं ति जा दंडो ॥५९७१॥

ते दीवगादी उस्सेतिमा, एकम्मि पाणिए दोसु तिसु वा णिच्चलिज्जंति तत्य वितियततिज्जा य सच्येति चेव श्रक्तपा, पढमं पाणियं तं पि श्रकप्पं चेव । केसि चि श्रायरियाणं कप्पं, तं ण घडति ।

मम्हा ? जम्हा उसिणोदगमवि प्रणुव्यत्ते ढंडे भीसं भवति, तं पुण किंह उस्सेतिमेसु छूढेसु प्रचित्तं भविष्यतीत्यर्थः ? ॥५६७ ।॥

इमो चाउलोदे विही -

पढमं वितियं तितयं, चाउलउदगं तु होति सम्मिस्सं। तेण परं तु चउत्थे, सुत्तणिवातो इहं भणितो ॥५६७२॥

पढम-वितिय-तितय-चाउलोदगा एते णियमा मिस्सा भवंति, तेण परं च उत्थादि सचिता। एत्य स्ताणिवातो चउलहुगमित्यर्थः । श्रादिल्लेसु तिसु वि मासलहुं । भ्रणणे पुण - ततिए वा चाउलसोघणे सुत्तणिवायमिच्छति, जेण तत्थ बहुं ग्रारिणयं, थोवं परिणयमिति ॥५६७२॥

जं उस्सेतिमादि मिस्सं तस्सिमो गहणविही -

# कालेणं पुण कप्पति, श्रंबरसं वण्णगंधपरिणामं । वण्णातिविगतलिंगं, णज्जति बुक्कंतजीवं ति ॥५६७३॥

् तं उस्सेतिमं चिरकालं ग्रन्छंतं जया रसतो ग्रंबरसं, वणातो विवणां, गंधग्रो ग्रणागंघं, फासतो चिक्खिल्लं, एवं तं उदगं वण्णादिविगतिलगं दट्ठुं णज्जति जहा विगयजीवं ति तहा घेप्पति ।

चोदगाह - ''नेसि फुडं गमणादिकं जीर्नीलगं ते णञ्जंति, जहा विगयजीवा ति । पुदवादी पुण भव्यत्तजीविलगे कहं णाता, जहा विगतजीवं ?'' ति ॥५६७३॥

ग्राचार्याह -

# कामं खलु चेतणां, सन्वेसेगिंदियाण अन्वत्तं । परिणामो पुण तेसिं, वण्णादि इंघणासन्ज ॥५९७४॥

पुन्वद्धं कंठं । पच्छद्धे इमो ग्रत्थो-बहुमज्भत्थो चिंघणेण जहासंखं ग्रप्पमज्भ चिरकालोवलिखता जहा वण्णादी तहा तेसि ग्रन्वभिचारी ग्रजीवत्ते परिणामो लिखन्जित ।।५९७४।।

# एमेव चाउलोदे, पढमे विति-ततिय तिणि आएसा । तेण परं चिरघोतं, जिह सुत्तं मीसयं सेसं ॥५६७५॥

चाउलोदमे वि जे पढमिवितिसा चाउलोदमा ते ग्रहुणा घोता मीसा । ''तेण परं चिर घोयं जिंह सुत्तं'' ति तेण परं चडत्यादि चाउलोदमं तं चिरघोयं पि सिचत्तं, जिंह सुत्तं णिवयित तस्याग्रहणमेव । जं पुण ''मीसयं सेसं'' ति तिम्म इमे तिण्णि प्रणागिमगा ग्रादेसा —

तत्थेगो भणति – चाउला घोवित्ता जत्य तं चाउलोदगं छुन्मति तत्य जातो कण्णे फुसिताग्रो लग्गाग्रो ताग्रो ण जाव सुक्कंति ताव तं मीसं, ''तेण परं'' ति – तासु सुक्कासु तं ग्रचित्तं भवतीत्यर्थः । १।

श्रवरो भणति - चाउला जांव सिज्मिति ताव त मीसं, तेण परं श्रवित्तं पूर्वेवत् । २।

श्रवरो भणति - तम्मि चाउलोदगे जे बुब्बुग्रा ते जाव श्रच्छिति ताव मीसं, तेण परं श्रचित्तं पूर्ववत् । ३।

ग्राचार्याह — "तेण परं चिरधोयं' ति एते ग्रवखरा पुणो चारिज्जंति, जेण फुसिताग्रो सि(सी)यकाले चिरं पि ग्रच्छंति । गिम्हकाले लहुं सुसंति, चाउला वि लहुं चिरेण वा सिज्मंति, बुट्युग्रा वि चिरं नीवाए ग्रच्छंति, पवाए लहुं विणस्संति, "तेणं" ति तेण कारणेण एते ग्रणादेसा । "परं" ति एतेसि ग्राएसाणं इमं वरं प्रधानं ग्रागमितं ग्रादेसंतरं — " 'जं जाणेज्ज चिराधोतं" सिलोगो । बहुप्पसण्णं च मतीए दंसणेण य ग्रचित्तं जाणेता गेण्हति । जत्य " देवालधोवणं" ति ग्रालावगो-चमरिवाला घोटवंति तवकादीहि, पच्छा ते चमरा सुद्धोदगेण घोवंति । तत्यऽवि पढमवितियतिया मीसा, जं च पिच्छमं तं सिचत्तं, तत्य सुत्तिवातो । ग्रहवा बालधोवणं सुरा गालिज्जित जाए कंवलीए सा पच्छा उदएण घोवइ, तत्य वि पढमाति घोवणा मीसा,

१ दशर्वे० प्र० १ स० १ गा० ७६। २ गा० सूत्र १३२।

पन्तिमा सनिता, तम्मि मृत्तिगियातो। श्रह्वा - नानधीनणं रलयोरेकत्वात् वारागागदुगो, सो तक्कवियडादि-भावितो घोट्यड. तत्य वि पढमाडी भीसा, पन्छिमा सनित्ता, तम्मि सुत्तणियातो। सब्बेसु मीसं कालेण परिणयं गेडकं ॥५६७५॥

इमं वितियपदं -

श्रसिवे श्रोमोयरिए, रायदुष्टे भए व गेलण्णे । श्रद्धाण रोहए वा, जयणा गहणं तु गीयत्थे ॥५६७६॥ प्रवंबत

जे भिक्खू श्रप्पणो श्रायित्यत्ताए लक्खणाई वागरंइ वागरंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥१३३॥

जहां में फरपादेगु लेहा णिव्यणिता, चंदचपकंतुसादी दीशंति सुसंठाणे, सुपमाणता य देहस्स, तहा में श्रवस्तं धार्यारिएण भवियव्यं,-जो एवं वागरेद तस्स चडलहुं घाणादिया य ।

ते लक्खणा इमे -

माणुम्माणपमाणं, लेहसत्तवपुर्श्वगमंगाई । जे भिक्ख् वागरेति, श्रायरियत्तादि श्राणादी ॥५६७७॥

माणस्स उम्माणस्स य इमा विभासा -

छड्डेति तो य दोणं, छूढो दोणीए जो तु पुण्णाए। सो माणजुतो पुरिसो, श्रोमाणे श्रद्धभारगुरू॥५६७≈॥

माणं नाम पुरिमणमाणातो ईमिम्रतिरित्ता उद्दिया कीरइ सा पाणियस्स समणिवद्धा भरिज्जति, पच्छा तत्य पुरिसो पोवेन्वणिति, जित द्रोणो पाणियस्स छहु ति तो माणजुत्तो पुरिसो, ग्रहवा – पुरिसं छोदूण पच्छा पाणियस्स भरिज्जित तिम्म पुरिसे ग्रोसित्ते जहसा कुंडी द्रोणं पाणियस्स पिडच्छिइ तो माणजुत्तो। उम्माणे त्ति जित तुलाए ग्रारोविम्रो ग्रद्धमारं तुलित तो उम्माणजुत्तो भवति ॥५६७८॥

> श्रद्धसतमंगुलुच्चो, सम्रहाई वा सम्रह्मितो णवश्रो। सो होति पमाणजुतो, संपुण्णंगो व जो होति ॥५६७६॥ कंठ्या

'लेह ति ग्रस्य व्याख्या -

मिणवंधात्रो पवत्ता, त्रांगुद्धे जस्स परिगता लेहा । सा कुणति धणसमिद्धं, लोगपहाणं च त्रायरियं ॥५६८०॥ कंठ्या

सत्तवपुत्रंगमगाणं इमा विभासा न

सत्तं श्रदीणता खलु, वशुतेस्रो जस्स ऊ भवइ देहे । श्रंगा वा सुपह्डा, लक्खण सिरिवच्छमा इतरे ॥५६८१॥

सत्वं प्रधानं महंतीए वि प्रावदीए जो ग्रदीणो भवति सो सत्वमंती। वपू णाम तेयो, सो जस्स ग्रत्थि देहो सो वपुमंतो । ग्रहुग्रंगा ताणि जस्स सुपतिहु सुमंठाणाणि, रिश्नगाति ति उवंगाणि ताणि वि जस्स

१ गा० ५६७७ । २ गा० ५६७७ ।

मुषइट्टुमुसंठियाणि, ग्रण्गाणि य सिरिवच्छमादीणि लक्खणाणि, "इयरे" ति वंजगा ते य मस्रतिलगादी । ग्रहवा – सह लायं लक्खगं, पच्छा जायं वंजगं, ॥५६८१॥

ग्रहवा भणेन्ज -

त्रमुगायरियसरिच्छाईं लक्खणाईं ण पासह महं ति । एरिसलक्खणजुत्तो, य होति अचिरेण आयरिस्रो ॥५६८२॥

ग्रमुगस्स ग्रायरियस्स नारिसा हत्वपादादिसु लक्खणा, जारिसं पि वा देहं, ममं पि तारिसं चेव । पच्छढं कंठं ॥५१ =२॥

इमे दोसा -

गारवकारणखेत्ताइणो य सञ्चमितयं च होज्जा हि । विदर्शयं एंति जदो, केति णिमित्ता ण सञ्चे उ ॥५६८३॥

ग्रहं ग्रायरिग्रो मिवस्तामि ति गारवकारणे खित्त।दिचित्तो मवेज्जा, सायवाहणो डव । ग्रहवा – छउमत्योवलिखया लक्खणा सचा वा ह्वेज्जा ग्रलिता व होज्ज । पच्छढं कंठं । ग्रहवा – इमो श्रायरिग्रो होहिइ ति कोड् पडिगीग्रो जीविताग्रो ववरोविज्ज ॥५६=३॥

एयस्स इमो ग्रववातो -

वितियपद्मणप्यत्मे, वागरे अविकोविते य अप्पत्मे । केन्जे अण्णपमावण, वियाणणद्वा य नाणमिव ॥५६८॥। पहिणीयपुच्छणे को, गुरु में किं सो हं ति पेच्छ में अंगं । गिहि-अण्णतित्थिपुद्वे, य नुंगिते नो अणोतप्ये ॥५६८५॥

वित्तादिगो प्रणयन्सो सेही यनार्गतो प्रप्यणो लक्तणो पगासेन्छ। ग्रप्यन्सो वा 'क्न्ने'' ति कोई पहिशीतो पुच्छेज्ज्ञा – कतमो मे गुरू ?

वाहे दो ग्रारोहपरिगाहचुत्तो सो मगति – कि तेग ? ग्रहं सो ।

पडिजीग्रो भगति – कहं जायं ?

साहू मगति - पिच्छ मे श्रंगं तक्तगडुर्त ।

"रम्मणण्यमावणं" ति म्रस्य व्याख्या — गिहिम्रणाितियएण वा पुन्छियं — को मे गुरु ? ति । म्रायरिम्रो वित तरीरवृंगितो ताहे जो म्रणो साहू म्रणुत्तरदेहो म्रलव्यणिट्यो, म्रागमेसु य कयाग् गमो, एवं सो मण्गो पमाविव्यति, म्रप्यमा वा पमावेति ॥५६=५॥

<sup>व</sup>वियाणणट्टाए त्ति ग्रस्य व्यास्या -

अड़िनतगणहरे वा, कालगते गुरुम्मि भणतऽहं जोग्गो । देहस्स संपदं मे, आरोहादी पलोएह ॥५६=६॥

१ गा० ४६=४ डा० १। २ गा० ४६=४ डा० २। ३ गा० ४६=४ डा० ३।

घट्टविते गणपरे धागरिया कालगया । तत्य जे वत्तभा घणां घलपलणजुतं ठिवउंकामा, ताहे सो लगगणजुनो घणोटि भणावेति —

ग्रप्पणो वा भणित – ग्रायरियपयजोगो देहमंपदं मे पेच्छह् । ग्रह ग्रायरियो वि ग्रलक्लणजुत्तं ठयेडकामो, तस्य वि एवं चेव ग्रप्पाणं पगासित - समासमगो जारियो सुने भणिग्रो तारिसं ठवेह, सरीरसंपदाते पारोहादिजुनो ठवेयच्यो । एवं ैजाणंती वि भणेज्ञा ॥५६=६॥

> जे भिक्खू गाएजज वा हसेजज वा वाएजज वा णच्चेजज वा श्रिभणवेजज वा हयहेसियं हत्थिगुलगुलाइयं उक्कुद्वसीहनायं वा करेड़ करेंतं वा सातिजजित ॥ गृ०॥ १३४॥

गरकरणं सन्मंत्रारो या गेयं, गुहं विष्फालिय मियकारकहक्कहं हसेणं, संखमादि प्राग्रीज्जं या वाएळ, पाद-जंपा-ऊर्क-कडि-उदर-वाहु-प्रगुन्ति-वदण-णयण-भमृहादिष्रिकारकरणं नृत्यं, पुक्कारकरणं, उक्किट्टसंघयणसित्त-संपन्नो रहो तुट्टो वा भूमी श्रष्पालेत्ता सीहरसेव णायं करेति, हयस्स सरिसं णायं करेड हयहेसियं। वाणरस्स मिर्म किलिकिनितं करेति, श्रणं वा गयगिरजिग्नादिजीयस्तं करेंतस्स चललहुं श्राणादिया य दोसा।

> जे भिक्ख् गाएङजा, णच्चे वाएङज श्रभिणवेङजा वा । उक्किट्टह्सियं वा, कुङजा वग्गेङज वीणादी ॥५६=७॥

म्रहिणम्रो परस्य सिवायावणा, नृत्यविकार एव विल्यतं डिडिकवत्, जावितया मुहं विष्फालेताः गीयउनकुटिमादिया करेंति ॥५१ ८७॥

तेसु इमे दोसा -

पुन्वामयप्पकोवो, श्रभिणवसृलं व श्रण्णगहणं वा । श्रम्संपुडणं च भवे, गायणडिककद्विमादीसु ॥५६८८॥

श्रामयो ति रोगों सो उवसंतो प्रमुप्ति, ग्रहिणयं वा मूलं उप्पजड, "ग्रन्नगहण" ति गलगस्स उभग्नो भ्वाण्यवृंधेमु सरणीतो मतातो तासु वातमेंभगहितासु य ग्रणायतं मुहजंतं हवेज्ज, ग्रहवा — भ्रण्णगहणं गंघित्वउ ति माउं रायादिणा घेप्पेजा, मुहं वा श्ररसंपुटं वातसिभदोसेण श्रन्धेजा ॥५६ प्रा

एते चेव य दोसा, श्रस्संपुडणं ग्रह्तु सेसेसु । श्रणतरईदियस्स व, विराहणा कायग्रुडाहो ॥५६८॥

सेमा जे गच्चणादिता पदा तेमु वि एने चेय दोसा । मुह्स्सिव भ्रसंपुडणं एवकं मोत्तं भ्रणातरं वा ह्रयपादादि सोतादि वा उप्फिटेंतो लुसेज्जा, एवमादिया भ्रायविराहणा । गायणादिसु वा पाणजातिमुह्प्पवेसे संजमिवराहणा । गच्चणादिसु उप्फिटंतो पाणविराहणं करेज श्रभिहणेज्ज वा । एवं कायविराहणा । एयासु श्रायसंजमिवराहणामु सहाणपिच्छत्तं, गेय-गच्चणादिमु सिवगारो भ्रणिहुतो वा म जितो त्ति जणो भणेजा, उड्डाहं वा करेज्जा ॥५६८६॥

वितियपद्मणप्पज्मे, पसत्थाजोगे य श्रतिसयप्पमत्ते । श्रद्धाण वसण श्रभियोग वोहिए तेणमादिसु वा ॥५६६०॥

खितादिग्रणपण्भी सेही वा प्रजाणंती गीतादि करेज ॥५६६०॥

"'पसत्यजोए" त्ति ग्रस्य व्याख्या -

एस पसत्थो जोगो, सद्द्यिखिबद्धे वाए गाए वा । अण्णो वि य त्राएसो, धम्मकहं पवत्तयंतो उ ॥५६६१॥

कारणिट्टया सह्पडिवद्धाए वसहीए तत्य गेयं करेंति, ग्राग्नोज्जं वा वाएंति, मा ग्रप्यणो ग्रण्गेसि मोहब्भवेण विसोत्ति हवेज्ज ।

ग्रहवा – समोसरणादिसु पुच्छनवायणं करेंतो गंघव्वेण कज्जंति ॥५६६१॥ "<sup>२</sup>ग्रतिसय पत्ते" त्ति ग्रस्य व्याख्या –

> केवलवज्जेसु तु अतिसएसु हरिसेण सीहणायादी । उकिकट्ट मेलण विहे, पुच्वच्चसणं च गीतादि ॥५६६२॥

वीतरागत्वात् न करोति, तेन केवलातिसच्यत्ति वज्जेत्ता सेसेसु श्रवधिलंभादिएस् श्रतिसएसु उप्पण्णेमु हरिसिनं सीहणायं करेज्ज । अण्यत्य वा व्यिडिगियत्तेग स वेइयासु श्रारूढो सीहनायं करिज्जा । ध्यद्धाणपिडवण्गा महल्लसत्येण परोप्परं फिडित्ता मिलणट्टा उिक्कट्टसहं संकरिज्जा । "वसण" ति कस्स ति मुद्धं गिहिकाले गीतादिगं भ्रासि, तं स पव्यतितोवि वसणाग्रो करेजा, रायादिग्रमिश्रोगेण वा ॥५६६२॥

ग्रहवा -

'त्रमित्रोगे कविलन्जो, उन्जेणीए उ रोधसीसो तु । वोहियतेणे महुरा, खमएणं सीहणादादी ॥५९६३॥

सगारम्भित्रोगम्रो जहा कविलेग कयं तहा करिज्ज । ग्रहवा - जहां रोहसीसेण उज्जेणीए रायपुरोहियनुयामिग्रोगतो कयं । बोहिगतेणेसु जहा महराए खमएण सीहणा दो कग्रो तहा करेज ॥५६६३॥

जे भिक्खू भेरि-सद्दाणि वा पडह-सद्दाणि वा मुर्य-सद्दाणि वा मुद्दंग-सद्दाणि वा नंदि-सद्दाणि वा भल्लिर-सद्दाणि वा वल्लिर-सद्दाणि वा उम्हग-सद्दाणि वा सद्य-सद्दाणि वा पएस-सद्दाणि वा गोज्जइ-सद्दाणि वा अन्नयराणि वा तहप्पगाराणि वितयाणि सद्दाणि कण्णसोयपिडयाए अभिसंघारेइ अभिसंघारेतं वा सातिज्जिति।स्व।१३५।

जे भिक्ख् वीणा-सद्गणि वा विवंचि-सद्गणि वा तुण-सद्गणि वा वन्वीसग-सद्गणि वा वीणाइय-सद्गणि वा तुंववीणा-सद्गणि वा भोडय-सद्गणि वा दंकुण-सद्गणि वा अन्नयराणि वा तहप्पगाराणि वा तयाणि सद्गणि कण्णसोयपिडयाए अभिसंघारेड् अभिसंघारेतं वा सातिङजित ॥य०॥१३६॥

१ गा॰ ५६६०। २ गा॰ ५६६०। ३ पहिणियत्त्रणेण सावयाइसु स्राम्हो इत्यपि पाठः। ४ गा॰ ५६६०। ५ कुक्कुडिय, इत्यपि पाठः। ६ गा॰ ५६६०।

- जे भिक्ख् ताल-सद्दाणि वा कंसताल-सद्दाणि वा लित्तिय-सद्दाणि वा गोहिय-सद्दाणि वा मकरिय-सद्दाणि वा कच्छभि-सद्दाणि वा महड्-सद्दाणि वा सणालिया-सद्दाणि वा विलया-सद्दाणि वा ऋत्यराणि वा तहप्पगाराणि वा कुसिराणि कण्णसोयपिडयाए श्रभिसंधारेड, श्रभिसंधारेतं वा सातिज्जिति ।। स्व०।। १३७।।
- जे भिक्ख् संख-सद्दाणि वा वंस-सद्दाणि वा वेणु-सद्दाणि वा खरम्रहि-सद्दाणि वा परिलिस-सद्दाणि वा वेवा-सद्दाणि वा ख्रत्नयराणि वा तहप्पगाराणि वा भुतिसराणि कण्णसोयपिडयाए श्रिभसंधारेड, श्रिभसंधारेंतं वा सातिङ्जिति ।।यू०।।१३८।।

दांतं भ्रांगं, वृत्तः दांवः, दीर्घाकृति स्वल्पा न संविगा। खरमुखी काहला, तस्स मुहत्याणे खरमुहाकारं न हुमयं मुहं कज्जति। पिरिपिरित्ता तनतोणसलागातो सु (भु) सिराम्रो जमलाम्रो संपा (वा) तिज्जंति । मुहसूले एगमुहा मा संखागारेण वाडजमाणी जुगवं तिण्णि सद्दे पिरिपिरिती करेति।

ग्रणो भणंति - गुंजापणवो मंठाण भवति । भंभा मायंगाण भवति । भेरिग्रागारसंकुडमुही दुदुंभी । पहत्त्रमाणो मुरजो । सेसा पसिद्धा ।

ततवितते घणभुसिरं, तिव्ववरीते य बहुविहे सहे । सहपिडयाइ पदमिव, श्रिभिधारं श्राणमादीणि ॥५९६४॥

प्रानिवणीयमादि ततं, बीणातिसरिसं बहुतंतीहि विततं। ग्रह्वा-तंतीहि ततं, मुह्मउदादि विततं। पणं उज्जउनलकुरा, भुसिरं वंसादिया। तिव्यवरीया गंसिग-कंसानग-भन-तानजन-वादित्रा, जीवरुतादयरच बहवो तिव्यवरीया ॥५६६४॥

> वितियपदमणप्पज्मे, ग्राभिधारऽविकोविते व श्रप्पज्मे । जाणंते वा वि पुणो, कज्जेसु वहुप्पगारेसु ॥५९६५॥

कज्जेसु बहुप्पगारेसु ति जहा जे ग्रसिवोवसमणप्युत्ता संखसद्दातिया तेसि सवणद्वाते ग्रभिसंधारेज्जा
गमणाए वारवतीए, जहा भेरिसद्दस्स ॥५६६५॥

- जे भिक्ख वप्पाणिवा फिलहाणिवा उप्फलाणि वा पल्ललाणि वा उज्भराणिवा निज्मराणि वा वावीणि वा पोक्खराणि वा दीहियाणि वा सराणि वा सर्पंतियाणि वा सरसरपंतियाणि वा कण्णसोयपिडयाए अभिसंधारेह, श्रिभसंधारेंतं वा सातिज्जिति ॥ स्वा११३६॥
- जे भिक्खू कच्छाणि वा गहणाणि वा नूमाणिवा वणाणि वा वणविदुग्गाणि वा पन्वयाणि वा पन्वयविदुग्गाणि वा कण्णसोयपिडयाए अभिसंघारेइ, अभिसंघारेंतं वा सातिज्जिति ॥स्व॥१४०॥

२६

- जे भिक्लू गामाणि वा नगराणि वा खेडाणि वा कव्वडाणि वा महंवाणि वा दोणमुहाणि वा पट्टणाणि वा त्रागराणि वा संवाहाणि वा सिन्नवेसाणि वा कण्णसोयपडियाए अभिसंघारेड, अभिसंघारें वा सातिज्जति ॥ ॥ १४१॥
  - ते भिक्ख् गाम-महाणि वा नगर-महाणि वा खेड-महाणि वा कव्यड-महाणि वा सडंव-महाणिवा दोणमह-महाणि वा पट्टण-महाणि वा ऋगगार-महाणिवा संवाह-महाणि वा सिनवेस-महाणि वा कण्णसोयपिडवाए अभिसंवारेइ, अभिसंघारेतं वा सातिज्जति ॥स्०॥१४२॥
  - के भिक्ष गाम-बहाणि वा नगर-बहाणि वा खेड-बहाणि वा कव्बड-बहाणि वा महंब-बहाणि वा दोणप्रुह-बहाणिवा पट्टण-बहाणिदा आगार-बहाणिवा संवाह-बहाणि वा सिन्वेस-बहाणि वा कण्णसोयपिडयाए अभिसंघारेइ, अभिसंघारेंतं वा सातिङजति ॥ स्०॥१४३॥
  - जे भिक्ख् गाम-पहाणि वा नगर-पहाणि वा खेड-पहाणि वा कन्वड-पहाणि वा महंव-पहाणि वा दोणमुह-पहाणि वा पहुण-पहाणि वा ख्रागार-पहाणि वा संवाह-पहाणि वा सिनवेस-पहाणि वा कण्णसोयपिडयाए अभिसंघारेड, अभिसंघारेंतं वा सातिज्जिति ॥स्०॥१४४॥
  - जे भिक्ख आस-करणाणि वा हत्थि-करणाणि वा उद्द-करणाणि वा गोण-करणाणि वा महिस-करणाणि वा स्यर-करणाणि वा कण्णसोय-पिडयाए अभिसंघारेइ, अभिसंघारेंतं वा सातिज्जिति ॥स्०॥१४४॥
  - जे भिक्ख् श्रास-जुद्राणि वा हित्थ-जुद्धाणि वा उट्ट-जुद्धाणि वा गोण-जुद्धाणि वा महिस-जुद्धाणि वा कण्णसोयपडियाए श्रभिसंधारेड, श्रभिसंधारेतं वा सातिज्जति ॥स्व०॥१४६॥
  - जे भिक्ख उज्जृहियद्वाणाणि दा हय-ज्हियद्वाणाणि वा गय-ज्हियद्वाणाणि वा कण्णसोयपिडयाए अभिसंघारेड, अभिसंघारेतं वा सातिज्जति ।स्।१४७।
  - जे भिक्ख् अभिसेय-हाणाणि वा अक्लाइय-हाणाणि वा माणुम्माण-हाणाणि वा महया हय-नद्द-गीय-वाइय-तंती-तल-ताल-तुिडय-पहुप्पवाइय-हाणाणि वा कण्णसोयपिडयाए अभिसंघारेड, अभिसंघारेतं वा सातिङजति ॥য়०॥१४८॥

- जे भिक्ष डिंक्राणि वा डमराणि वा खाराणि वा वेराणि वा महाजुद्धाणि वा महासंगामाणि वा कलहाणि वा बोलाणि वा कण्णसोयपिडवाए अभिसंधारेइ, श्रभिसंधारेंतं वा सातिज्जिति ॥स्व०॥१४६॥
- ने भिक्ख् विरुव्हिवेसु महुरसवेसु इत्थीणि वा पुरिसाणि वा थेराणि वा मिक्समाणि वा डहराणि वा अलंकियाणि वा सुअलंकियाणि वा गायंताणि वा वायंताणि वा नच्चंताणि वा हसंताणि वा रमंताणि वा मोहंताणि वा विउलं असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा परिभायंताणि वा परिभुंजंताणि वा कण्णसोयपिडयाए अभिसंधारेह, अभिसंधारेंतं वा सातिज्जित ॥१५०॥
- जे भिक्ख् इहलोइएसु वा रूबेसु, परलोइएसु वा रूबेसु,दिद्वेसु वा रूबेसु,ग्रादिद्वेसु वा रूबेसु, सुएसु वा रूबेसु, श्रासुएसु वा रूबेसु, विनाएसु वा रूबेसु, श्रामिन्नाएसु वा रूबेसु, श्रामिन्नाएसु वा रूबेसु सज्जई राज्जई गिज्भई श्रामिववज्जई सज्जंतं राज्जंतं गिज्भंतं श्राम्भोववज्जतं वा सातिज्जति ॥स्र०॥१५१॥

। तं सेवमाणे त्रावज्जड् चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्धाड्यं ॥
एते चोइससुत्ता जहा वारसमे चहेसगे भणिता तहा इहं पि सत्तरसमे चहेसगे भाणियव्वा।

वप्पादी जा विह लोइयादि सदादि जो तु अभिधारे। तं चेव तत्थ दोसा, तं चेव य होति वितियपदं ॥५९६६॥

विसेसो तत्थ चवखुदंसणप्रतिज्ञया, इहं पुण कण्णसवणपिडयाए गच्छित, वण्पादिएसु ठाणेसु जे सद्दा ते प्रमिधारेचं गच्छित ॥५६६६॥

॥ इति विसेस-णिसीहचुण्णीए सत्तरसमो उदेसत्रो सम्मत्तो ॥

| • |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |

# अष्टादश उद्देशकः

भिष्यो सत्तरसमो । इदाणि त्रद्वारसमो इमो भण्णित । तस्सिमो संबंधो — सद्दे पुण धारेउं, गच्छिति तं पुण जलेण य थलेणं । जलपगतं श्रद्वारे तं च श्रणद्वा णिवारेति ॥५९६७॥

संखादिसहे श्रभिघारॅतो गच्छंतो जलेण वा गच्छित थलेन वा गच्छित । इह जलगमणेण भिषगारो, ग्रथवा - जलेण गमणं घणाटुए ण गंतव्वं । एयं श्रद्वारसमे णिवारेति । एस संवंघो ॥५९६७॥

श्रणेण संवंघेणागयस्स इमं पढमसुत्तं -

जे भिक्खू अणद्वाए णावं दुरुहइ दुरुहंतं वा सातिज्जति ।।स्०।।१।। णो बहाए, ग्रणहाए । दुरुहइ ति विलग्गइ ति बारमति ति एगहं । श्राणादिया दोसा चउलहुं ।

वारसमे उद्देसे, नावासंतारिमम्मि जे दोसा । ते चेव त्रणहाए, श्रहारसमे निरवसेसा ॥५९६८॥

ग्रणट्टे दंसेति —

श्रंतो मणे किरिसिया, णावारूढेहिं वच्चई कहं वा । श्रहवा णाणातिजढं, दुरूहणं होतऽणद्वाए ॥५६६६॥

केरिसि श्रव्मंतर त्ति चम्खुदंसणपिडयाए श्रारुभिति, गमणकुतूहलेण वा दुरुहिति, श्रह्वा - नाणािब-जढं दुरुहंतस्स सेसं सन्वं श्रणहा ॥५६६६॥

श्रववादेण श्रागाढे कारणे दुरुहेड्जा।

थलपहेण संघट्टादिजलेण वा जइ इमे दोसा हवेज -

वितियपद तेण सावय, भिक्खे वा कारणे व त्रागाहै। कुज्जुविहमगरवुज्कण, णावोदग तं पि जयणाए ॥६०००॥

एस बारसमुद्देसगे जहा, तहा भाणियन्या । सुत्तं दिहं, कारणेण विलिगियन्वं ।

केरिसं पुण णावं विलग्गति ? केरिसं वा ण विलग्गति ? श्रतो सुत्तं भण्णति –

जे भिक्खू नावं किणइ किणावेइ, कीयं श्राहट्ड देज्जमाणं दुरुहड् दुरुहंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥२॥

- जे भिक्ख नावं पामिच्चेड पामिच्चावेड, पामिच्चं आहट्ड देज्जमाणं दुरुहड़ दुरुहंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥३॥
- जे भिक्खू नावं परियद्देइ परियद्दावेइ, परियद्दं आहट् इ देन्जमाणं दुरुहेइ दुरुहेतं वा सातिन्जति ॥स्०॥४॥
- ने भिक्ख् नावं अच्छेन्जं अनिसिद्धं अभिहडं आहट्ड देन्जमाणं दुरुहेड् दुरुहेतं वा सातिन्जति ॥स०॥४॥

ने प्रप्पणा कीणइ, प्रण्णेण वा कीणावेड, किण्तं प्रणुमोदति वा डू.।

पामिच्चेति पामिच्चावेति पामिच्चंतं श्रणुमोदेति ख्रु।पामिच्चं णाम उच्छिणां। जे णावं परियट्टेति ३, ख्रु। इहरियणावाए महल्लं णावं परिणावेति —परिवर्तयतीत्वर्यः। महल्लाए वा इहरं परावर्तयति।

अण्यस्त वा वला अच्छेत् साहूण णेति द्धा। अणिसट्टा पडिहारिया गहिता अप्पणी कए कज्जे तं साधूण समस्पेति साधूण वा णेति द्धा।

एतेहि सुत्तपदेहि सब्वे उगम-उप्तादण-एसणादोसा य सूचिता। तेण णावणिज्जुत्ति भण्णइ —

> नावा उग्गमउप्पायणेसणा संजोयणा पमाणे य । इंगालधूमकारण, श्रद्धविहा णावणिज्जुत्ती ॥६००१॥

उगगमदोसेसु जे चउलहू ते जहा संभवं, णावं पहुच वा ।

उच्चत्तमत्तिए वा, दुविहा किणणा उ होति णावाए। हीणाहियणावाए, भंडगुरुए य पामिच्चे ॥६००२॥

सामुद्रहाए रचताए नावं किणाति सर्वया म्रात्मीकरोतीत्यर्थः । भत्तीए ति — भाडएणं गेण्हति । म्रप्पणा से णावा हीणप्पमाणा म्रहियप्पमाणा वा । म्रह्या — भंडगुरु ति — जं तत्य भंडभारो विज्जिति तं गुरुं साहू य णो समिहितिति, ता एवमादिकरजेहि णावं पामिच्वेति । म्रह्या — सा णावा स्वयमेव गुरुत्वान्न शीम्रगामिनीत्यर्थः ॥६००२॥

दोण्ह वि उविद्वयाए, जत्ताए हीण श्रहिय सिग्धद्वा। णावापरिणामं पुण, परियद्वियमाहु श्रायरिया।।६००३॥

दो विणया जत्ताए णावाहि उविद्वता, तत्य य एगस्स हीणा, एगस्स ग्रहिया, तो परोप्परं णावा-परिणामं करेति — नावा नावं परावर्त्तंयतीत्यर्थः । ग्रहवा — मंदगामिनी शीध्रगामिन्या परावर्त्तंयति । एवं साध्वर्यमपि ॥६००३॥ एमेव सेसएसु वि, उप्पायण-एसणाए दोसेसुं । जं जं जुज्जति सुत्ते, विभासियव्वं दुचत्ताए ॥६००४॥

कीयगरादीणायामुत्तेमु जं जं जुज्जिति तं तं पिडणिज्जुत्तिए भाणियव्यं-दुचता वायालीसा, सोलस जग्गमदोता, मोलस जप्पायणदोसा, दस एसणदोगा, एते मिलिया वाताला जग्गमजप्पायणेसणा तिण्णि दारा गता।

'संजोगादियाण च उण्हं इमा विभासा।

संजोए रणमादी, जले य णावाए होति माणं तु। सुहगमणित्तिगालं, छड्डीखोभादिसुं धृमो ॥६००५॥

साघुमद्वाए रणमादि कि चि कट्ठं संजीएति, श्रासणामज्मदूरगमणा जलप्तमाणं साघुप्पमाणाम्रो य हीणं जुत्तमधियप्पमाणेण वा होज्ज । सुहगमणि ति रागेणं इंगालसिरतं चरणं करेति, णावागमणे छट्ठी हवइ. दुट्टा वाह्या वा नावाभएणं सगीरसंखोहो भवति । कंपो, मुच्छा, सिरत्ती य । एवमादी दोसा चरणं धूर्मिधणेण समं करेति ॥६००४॥

> कारणे विलिग्गियव्वं, श्रकारणे चउलहू मुणेयव्वं । किं पुण कारण होज्जा, श्रिसवादि थलासती दुरुहे ॥६००६॥ णाणाइकारणेण य दुरुहियव्वं, निक्कारणे चउलहुं, ग्रिसवाइकारणे वा गच्छंनस्स ॥६००६॥ तं नावातारिमं चउव्विहं—

नावासंतारपहो, चउन्विहो विणतो उ जो पुन्वि । णिन्जुत्तीए सुविहिय, सो चेव इहं पि णायन्वो ॥६००७॥

निज्जुत्तीपेढं इमस्सेव जहा पेढया ग्राउवकायाधिगारेण भाणिया तहा भाणियव्वा ।।६००७।।

तिरिश्रो याणुज्जाणे, सम्रद्दगामी य चेव नावाए । चउलहुगा श्रंतगुरू, जोयणमद्भद्ध जा सपर्द ॥६००८॥

तत्र इव १६००८॥

वीयपय तेण सावय, भिक्खे वा कारणे व त्रागाढे । कज्जुवहिमगर बुज्मण, नावोदग तं पि जयणाए ॥६००६॥ बारसमे पूर्ववत् ॥६००६॥

जे भिक्खू थलात्रो नावं जले त्रोकसावेइ त्रोकसावेंतं वा सातिज्जति॥सू०॥६॥ यलस्थं जले करेति ।

जे भिक्खू जलात्रो नावं थले उक्कसावेइ उक्कसावेंतं वा सातिज्जित ।।स।।७॥ जलस्यं यले करेति ।

१ गा० ६००१।

जे भिक्खू पुण्णं णावं उस्सिंचइ उस्सिंचंतं वा सातिज्जिति ॥स्०॥८॥ जे भिक्खू सण्णं णावं उप्पिलावेइ उप्पिलावेतं वा सातिज्जिति ॥स्०॥६॥ "सण्ण" ति – कह्मे खुता, उप्पिलावेइ ति – ततो उक्खणित ।

गाहेड् जलाश्रो थलं, जो व थलाश्रो जलं समीगाहे। सण्णं व उप्पिलावे, दोसा ते तं च वितियपदं ॥६०१०॥

दोसा जे बारसमे भणिता ते भवंति, वितियपदं च जं तत्येत भणियं तं चेत्र भाणियव्वं ॥६०१०॥

जे भिक्खू उनिद्ध्यं णानं उत्तिगं वा उदगं वा त्रासिचमाणि वा उनस्विर वा कज्जलानेमाणि पेहाए हत्थेण वा पाएण वा त्रासिपत्तेण वा कुसपत्तेण वा मिट्टियाए वा चेलेण वा पिटिपिहेड् पिटिपिहंतं वा साइञ्जिति ॥सू०॥१०॥

जे भिक्ख् पिंडणिवियं कट्टु णावाए दुरुहइ दुरुहंतं वा सातिज्जित ॥६०॥११॥ जे भिक्ख् उड्डगामिणि वा नावं ग्रहो गामिणि वा नावं दुरुहइ दुरुहंतं वा सातिज्जित ॥६०॥१२॥

जे भिक्ख् जोयणवेलागामिणि वा श्रद्धजोयणवेलागामिणि वा नावं दुरुहड् दुरुहंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥१३॥

जलनावा वलाए हीरित, दीहरञ्जुए तडंसि रुक्खे वा कीलगे वा बद्धं वा मृत्तित्ता वाहेज्ज, छुन्ममाणि वा ववेन्ज, चित्तगेण वा मित्तं मरज्जमाणीं वा जो चविसचिति, सवलपाणियस्स वा मरेति रित्तं वा, विमित्ती गच्छन ति पाणियस्स मरेति, । तस्स चचलहुं ।

उन्बद्धपवाहेती, बंधइ बुल्भइ य भिरय उस्सिंचे।
रित्तं वा पूरंति, ते दोसा तं च वितियपदं ॥६०११॥ कंट्या
ज भिक्ख् नावं आकसइ आकसावेइ आकसावेतं वा सातिन्जिति ॥५०॥१४॥
जे भिक्ख् नावं खेवेइ खेवावेइ खेवावंतं वा सातिन्जिति ॥५०॥१४॥
जे भिक्ख् णावं रन्जुणा वा कहुण वा कहुइ, कहुंतं वा सातिन्जिति ॥५०॥१६॥
जे भिक्ख् णावं रन्जुणा वा कहुण वा कहुइ, कहुंतं वा सातिन्जिति ॥५०॥१६॥
जे भिक्ख् णावं अलित्तएण वा पण्फिडएण वा वंसेण वा पलेण वा वाहेइ,
वाहेंतं वा सातिन्जिति ॥५०॥१७॥

जे मिक्ख नावात्रो उद्गं भायणेण वा पहिरगहणेण वा मत्तेण वा नावाउस्सिंचणेण वा उस्सिंचइ उस्सिंचंतं वा सातिङजति ॥स्०॥१८॥ णावाए उत्तिगं जाव पिहितं मातिङजति । एतेमि सुत्ताणं पदा सुत्तसिद्धा चेव तहावि केइपदे सुत्तफासिया फुसित – नात्राए खिवण वाहण, उस्सिंचण पिहण साहणं वा वि । जे भिक्ख कुज्जा ही, सो पावति आणमादीणि ॥६०१२॥

श्रण्णणायद्वितो जलद्वितो तर्राद्वितो या णायं पराहुत्तं खिवति, णायण्णतरणयणप्पगारेण, णयणं बाहणं भण्णति । उत्तिगादिणायाए चिट्टमुदगं श्रण्णयरेण कव्यादिणा उस्मिंचणएण उस्सिंचइ । उत्तिंगादिणा उदगं पविसमाणं हत्थादिणा पिहेति । एवमप्पणा करेति, श्रण्णस्स या कहेति, श्राणादि चउलहुं च ॥६०१२॥

एतेसु ग्रण्णेसु य सुत्तपदेसु इमं वितियपदं --

वितियपद तेण सावय, भिक्खे वा कारणे व श्रागाहे। कज्जोविहमगरवुज्मण, णावोदग तं पि जयणाए।।६०१३॥ पूर्ववत् श्राकडूणमाकसणं, उक्कसणं पेल्लणं जश्रो उदगं। उडूमहतिरियकडूण, रज्जू कट्टम्मि वा घेत्तुं।।६०१४॥

भ्रष्णणो तेण श्राकड्डणमागमणं उदगं तेण प्रेरणं उनकसणं, "उड्ढ" ति णदीए समुद्दे वा वेला पाणियस्म प्रतिकूलं उड्ढं, ''भ्रह'' ति तस्सेव उदगस्त श्रोतोऽनुकूलं श्रहो भण्णति, नो प्रतिकूलं नो भ्रनुकूलं वितिरिच्छं तिरियं भण्णति, एयं उट्ढं भ्रह तिरियं वा रज्जुए कट्टम्मि वा घेतुं कट्टुं ति ॥६०१४॥

> तणुयमलित्तं आसत्थपत्तसरिसो पिहो हवति रुंदो । वंसेण थाहि गम्मति, चलएण वलिज्जती णाचा ॥६०१५॥

तगुतरं दीहं श्रलित्तागिती भैग्नलित्तं, श्रासत्यो पिष्पलो तस्स पत्तस्स सरिसो रुंदो पिहो भवति, वंसो वेणू तस्स श्रवट्ठंभेण पादेहि पेरिता णावा गच्छति, जेग वामं दिवलणं वा वालिज्जिति सो चलगो रण्यं पि भण्यति ॥६०१५॥

> मूले रुंद श्रकण्णा, श्रंते तणुगा हवंति णायव्या । द्व्यी तणुगी लहुगी, दोणी चाहिज्जती तीए ॥६०१६॥

पुन्तर कंठं। लहुगी जा दोणी सा तीए दन्त्रीए वाहिज्ञति, णात्रा उस्सिचणगं च दुगं (उसं चलगं) दन्त्रगादि वा भवति, उत्तिगं णाम छिद्रं तं हत्थमादीहि पिहेति ॥६०१६॥

सरतिसिगा वा विष्पिय, होति उ उसुमत्तिया य तम्मिस्सा । मोयतिमाइ दुमाणं, वातो छल्ली कुविंदो उ ॥६०१७॥

ग्रहवा — सरस्स छल्ली ईसिगि ति तस्सेव उवरि तस्स छल्ली सो य मुंजो दब्भो वा, एते वि विष्पित ति कुष्टिया पुणो मिट्टियाए सह कुट्टिज्जंति एस उसुमिट्टिया, कुसुमिट्टिया वा, मोदती गुलवंजणी, भादिसद्दाश्रो वड-पिष्पल-भासत्ययमादियाण वक्को मिट्टियाए सह कुट्टिज्जंति सो कुट्टिवंदो भण्णति, ग्रहवा — चेलेण सह मिट्टिया कुट्टिया चेलमिट्टिया भणिति ।

एवमाईएहि तं उत्तिगं पिहेति जो, तस्स चउलहुं श्राणादिया य दोसा ॥६०१७॥

१ नीकादंड ।

ने भिक्ख नार्वं उत्तिगेण उद्गं श्रासवमाणं उवस्वरिं कन्जलमाणं पलोय हत्थेण वा पाएण वा श्रासत्थपत्तेण वा कुसपत्तेण वा मिट्टियाए वा चेलकणोण वा पिटिपेहेंड पिटिपेहेंतं वा सातिन्जति ॥ स्०॥१६॥

उत्तिगेण णावाए उदगं ग्रासवित पेहे ति प्रेक्ष्य उवरुवर्रि कज्जलमाणि ति भरिज्जमाणं पेक्षिता परस्स दाएंति ग्राणादिया चडलहुं च ।

> उत्तिगो पुण छिड्ड', तेणासव उवरिएण कन्जलणं । वितियपदेण दुरुहो, णावाए भंडभृतो वा ॥६०१८॥

पुत्रद्धं गतार्थं । ग्रसिवादिगाणादिकारणैिंह दुस्हो णावं जहा भंडं निक्वावारं तहा णिक्वावारभूतेण भवियव्वं । सम्बसुत्तेतु जाणि [वा] पडिसिद्धाणि ताणि कारणारूढो सम्बाणि सर्यं करेज्ज वा कारवेज्ज वा, ते तत्य साधुगो णिक्वावारं दट्ठुं कोइ पडिणीग्रो जले पवित्ववेच्छ ॥६०१=॥

ग्रहवा -

नावादोसे सन्वे, तारेयन्वा गुणेहि वा त्र्यवित्रो । पवयणपभावत्रो वा, एगे पुण वेंति णिग्गंथी ॥६०१६॥

एवं वच्चंतस्त णावाए संमवो हवेज जहा तेसि मार्कदियदाराणं णावाए दोसी ति, मिण्णा सा णावा ।

> इयदुद्धराति गाढे, ग्रावहवत्तो सवालबुड्डो उ । सहसा णिव्युडमाणो, उद्धरियव्वो समत्येणं ॥ एस जिणाणं ग्राणा, एमुवदेसो उ गणवराणं च । एस पड्णा तस्स वि, जं उद्धरते द्विहगच्छं ॥

जो ग्रतिसेसविसेससंपण्णो तेण सन्त्रो नित्यारेयन्त्रो, ग्रतिसेसग्रभावे सारीरवलसमत्वेण वा त सन्त्रे णित्यारेयन्त्रा । ग्रह सन्त्रे ण सक्त्रेति ताहे एक्तेक्त्रं हार्वतेण, जो पवयणप्रभावगो सो पुन्तं तारेयन्त्रो ।

त्रण्णे पुण भणंति जहा – णिगांची पुत्रं तारेवव्या ॥६०१६॥

इमा पुरिसेसु केवलेसु जयणा -

त्रायरिए त्रिमसेगे, भिक्ख खुडुे तहेव थेरे य । गहणं तेसिं इणमो, संजोगकमं तु वोच्छामि ॥६०२०॥

जह समत्यो एते चेव सब्बे वि तारें तो सब्बे तारेति । ग्रह ण सक्केति ताह येरबजा चटरो । ग्रह ण तरित ताहे येरखुद्दुगवजा तिष्णि । ग्रह ण तरित ताहे ग्रायरिय ग्रमिसेगा दोष्णि । ग्रह ण तरित ताहे ग्रायरियं ॥६०२०॥ दो ग्रायरिया होज, दो वि नित्यारेतु । ग्रह न तरइ ताहे इमं भण्णति -

# तरुणे निष्फण्ण परिवारे, सलद्धिए जे य होति अन्भासे। अभिसेगम्मी चडरो, सेसाणं पंच चेव गमा ॥६०२१॥

धायरिष्रो एगो तरुणो, एगो थेरो । जो तरुणो सो नित्यारेयन्यो ।

दोवि तरुग थेरा वा एक्को सुत्तत्थे निष्फण्गो, एक्को ध्रनिष्फण्गो । जो निष्फण्गो सो नित्या-रिज्ञति ।

दोवि णिप्फन्ना ग्रणिफन्ना वा । एनको सपरिवारो, एनको ग्रपरिवारो । जो सपरिवारो सो नित्था-रिज्जति ।

दोवि सपरिवारा तो उद्धोमलद्वीतो जो भत्तवत्थिसस्सादिएहि सिहतो सो णित्थारिजिति । दोवि सलद्विया वा तत्थ जो ग्रदभासतरो सो णित्थारिजिति, मा दूरत्थं । समीवं जं तं जाव जाहिति ताव सो हडो । इयरो वि जाव पब्वेहिति ताव हडो । दोण्ड वि चुकको तम्हा जो ग्रासण्णो सो तारेयक्वो ।

त्रभिसेगे पुण च उरो गमा भवंति - तरुणो सपरिवारो सलद्धी श्रासण्गो य, जम्हा सो णियमा निष्फण्गो तम्हा तस्स निष्फण्गानिष्फण्गं इति न कर्तव्यं ।

> सेसाणि भिवलूथेरखुडुाणं जहा म्रायरियस्स तरुणादिया पंच गमा तहा कायन्त्रा । ग्रण्णे पंच गमा एवं करेंति – तरुणे णिष्फण्ण परिवारे सलद्धिए म्रन्भासे ।

ग्रह्या पंच गमा - तरुणे निष्फण्ण परिवारे सलद्धीए घटमासे थलवासी । जो थलविसयवासी तं वित्थारेति; सी श्रतारुणो । जलविसयवासी पुण तारुणो भवति, ण सहसा जलस्स वीहेति ॥६०२१॥

इदाणि णिग्गंथीण पत्तेयं भणाति -

पवित्तिणि त्रभिसंगपत्त थेरि तह भिक्खुणी य खुड्डी य । त्र्यभिसेगाए चउरो, जलयलवासीसु संजोगा ॥६०२२॥

जहा साहूण भणियं तहा साहुणीण वि भाणियव्वं ॥६०२२॥ एस पत्तेयाणं विधी ।

इमा मीसाणं -

सच्चत्थ वि त्रायरित्रो, त्रायरियात्रो पवत्तिणी होति । तो त्रमिसेगप्पत्तो, सेसेस् इत्थिया पढमं ॥६०२३॥

दोसु वि वगोसु जुगवं ग्रावहपत्तेसु इमा जयणा — जित समत्यो सन्वाणि वि तारेजं तो सन्वे तारेति । ग्रह ग्रसमत्यो ताहे एगदुगातिपरिहाणीए, जाहे दोण्ह वि ग्रसमत्थो ताहे सन्वे ग्रन्छंतु ग्रायरियं पढमं णित्यारेइ, ततो पवित्तिणीं, ततो ग्रभिसेगं, सेसेसु इत्थिया पढमं, ति भिवखुणि पढमं ततो भिवखुं, खुड्डिं ततो खुड्डं, थेरि ततो थेरं। एत्यऽप्पवहूचिता कायन्वा — सुणिपुणो होऊणं लंघेऊणुत्तविहि वहुगुणवेट्टं (वड्ढं) करेजा।

भणियं च -

''वहुवित्थरमुस्सग्गं, बहुतरमववायवित्थरं णाउं। जह जह संजमवुड्डी, तह जयसू णिज्जरा जह य''॥ ग्रायरियवज्जाणं को परिवारो ? मण्णति - मायां विया पुत्तो माया भिगणी गुण्हा धूया, श्रणी य संबंधिणो मित्ता तदुवसमणिवलंता य ।

- जे भिक्खु नावात्रो नावागयस्य श्रमणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पडिग्गाहेति, पडिग्गाहेनं वा सातिज्जति ॥५०॥२०॥
- जे मिक्खू नावाच्यो जलगयस्स च्यसणं वा पाणं वा खाइमं वा साहमं वा पडिग्गाहेह, पडिग्गाहेतं वा सातिङ्जति ॥स्०॥२१॥
- ते भिक्ख् नावाद्यो पंकगयस्य द्यसणं वा पाणं वा खाइमं वा साहमं वा पढिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंनं वा सातिज्जति ॥स्०॥२२॥
- जे भिक्ख नावात्री थलगयस्स त्रसणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पहिग्गाहेह, पहिग्गाहेतं वा सातिज्जति ॥ख्०॥२३॥

णावागयस्सेव दायगस्स ह्रयाती पिटम्गाहेति तस्य चडलहुं । भ्रण्मेसु तिसु भगेमु भिक्यू णावागनो चेव, दायगो जल-पंक-यलगतो । एतेसु चडरो भंगा । भ्रण्मेसु चडभंगेमु भिक्यू जलगतो, दायगो णावा-जल पंक-यलगतो । भ्रण्मेसु चडमु भिक्यू पंकगभ्रो, दायगो णावा-जल-पंक-यलग्रो । भ्रण्मेसु चडमु भिक्यू यलगतो, दायगो णावा-जल-पंक-यलग्रो ।

एते सब्बे सोलसनु वि पत्तेयं चउलहुं। णावागते दायगे पहिसेहो, नेणं सो सचित्तग्राटकाय-परंपरपतिट्ठो जलपंकयला सचिता मीसा वा, तो पहिसेहो।

तत्य कमं दरिसेड् -

नावजले पंकथले, संजोगा एत्थ होति णायच्या । तत्थ गएणं एक्को गमणागमणेण वितिश्रो उ ॥६०२४॥

एतेमु णाव-जल-यंक-यलपदेनु ठितो निक्यू दायगस्म सट्टाण-परट्टाणसंजोगेण ठियस्स हत्याग्रो गेण्हंतस्स दुगसंजोगाभिलावं ग्रमुंचंतेण सोलस भंगा कायञ्चा पूर्ववत् ।

''तत्य गएणं एकको'' ति णावास्त्रो णावागयस्स हत्याती गेण्हति एस पर्टममंगो, णावागती जलगयस्स हत्यदायगस्स ग्रच्छमाणस्स जलिट्टयस्स हत्यातो गेण्हति, एवं पंकयलेमु वि गमणागमणेण ततिय-चटत्य मंगा, एवं मेसमंगा वि वारस उवरज माणियन्या।।६०२४।।

> ्र एत्तो एगतरेणं, संजोगेणं तु जो उ पहिंगाहे । सो त्राणा त्रणवत्यं, मिच्छत्त विराघणं पावे ॥६०२५॥

कंड्या । सोलसमो भंगो यलगत्रो, यलगतस्य ममुद्दस्य ग्रंतरदीवं संमवति, सा पुढवी सचित्ता मीसा वा समणिद्धा वा तेण पृष्टिसिज्मिति ॥६०२५॥ इमं वितियपदं -

त्र्रासिवे श्रोमोयरिए, रायदुट्ठे भए व गेलणो । श्रद्धाण रोहए वा, जयणा गहणं तु गीयत्थे ॥६०२६॥ जयणा पणगपरिहाणी, मीसपरंपरिहतादि वा जयणा भाणिश्या ।

- जे भिक्ख वत्थं किणइ किणावेइ कीयं त्राहट्ट देजजमाणं पिडग्गाहेइ, पिडग्गाहेंतं वा सातिज्जसि ।।स्०॥२४॥
- जे भिक्खू वत्थं पामिच्चेति, पामिचावेति पामिचमाहट्ड दिज्जमाणं पिडग्गाहेति, पिडग्गाहेतं वा सातिज्जिति ॥स्०॥२५॥
- ज भिक्खू वत्थं परियद्देइ, परियद्दावेइ, परियद्दियमाहट्ड दिज्जमाणं पडिग्गाहेति, पडिग्गाहेतं वा सातिज्जति ॥स्०॥२६॥
- जे भिक्ख् वत्थं अच्छेज्जं अनिसिद्धं अभिहडमाहट्द देज्जमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा सातिज्जति ।।स्०।।२०।।
- जे भिक्खू अतिरेग-वत्थं गणि उद्दिसय गणि समुद्दिसय तं गणि अणापुच्छिय अणामंतिय अण्णमण्णस्स वियरइ, वियरंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥२=॥
- जे भिक्खू ग्रहरेगं वत्थं खुडुगस्स वा खुड्डियाए वा थेरगस्स वा थेरियाए वा ग्रहत्थिच्छिणस्स ग्रपायिच्छिणस्स ग्रनासिच्छिणस्स त्रकणिच्छिणस्स ग्रणोट्टिच्छिणस्स सत्तस्स देइ, देतं वा सातिज्जति ॥स्०॥२६॥
- जे भिक्खू ग्रहरेगं वत्थं, खुडुगस्स वा खुड्डियाए वा थेरगस्स वा थेरियाए वा हत्थच्छिण्णस्स पायच्छिण्णस्स नासच्छिण्णस्स कण्णच्छिण्णस्स ग्रोट्टच्छिण्णस्स ग्रसक्कस्स न देइ, न देंतं वा सातिज्जति ॥स्र॥३०॥
- जे भिक्लू वत्थं त्रणलं त्रथिरं त्रधुवं त्रधारणिज्जं धरेइ, धरेंतं वा सातिज्जति ॥ स्०॥३१॥
- जे भिक्खू वत्थं श्रलं धिरं धुवं धारणिज्जं न धरेइ, न धरेंतं वा सातिज्जिति ॥स्०॥३२॥
- जे भिक्खू वण्णमंतं वत्थं विवण्णं करेइ, करेंतं वा सातिज्जिति ॥२०॥३३॥ जे भिक्खू विवण्णं वत्थं वण्णमंतं करेइ, करेंतं वा सातिज्जिति ॥२०॥३४॥

٠.

- जे भिक्खू ''नो नवए मे वत्थे लद्धे'' त्ति कट्ड तेल्लेण वा घएण वा णवणीएण वा वसाए वा मक्खेन्ज वा भिलिंगेन्ज वा मक्खेंतं वा भिलिंगेंतं वा सातिन्जति ॥द्य०॥३५॥
- जे भिक्ख़ ''नो नवए मे वत्थे लद्धे'' त्ति कट्ड लोद्धेण वा कक्केण वा चुण्णेण वा वण्णेण वा उल्लोलेज्ज वा 'उच्वलेज्ज वा उल्लोलेंतं वा 'उच्चलेंतं वा सातिज्जति ॥सू०॥३६॥
- ते भिक्खू ''नो नवए में वत्थे लद्धे '' त्ति कट्ड सीय्रोदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोल्लेड्ज वा पंघोएन्ज वा, उच्छोल्लेतं वा पंघोएंतं वा सातिन्जति ॥स्०॥३७॥
- जे भिक्खू ''नो नवए मे वत्थे लद्धे " ति कट्ड वहुदेवसिएण तेल्लेण वा घएण वा णवणीएण वा वसाए वा मक्खेज्ज वा भिलिंगेज्ज वा मक्खतं वा भिलिंगेंतं वा सातिज्जति ।।स०!।३८॥
- जे भिश्रख् ''नो नवए मे वत्थे लद्धे'' त्ति कट्ड बहुदेवसिएण लोद्धेण वा कमकेण वा चुण्णेण वा वण्णेण वा उल्लोलेज्ज वा उन्वलेज्ज वा उल्लोलेंतं वा उन्वलंतं वा सातिज्जति ॥सू०॥३६॥
- जे भिक्ख़ ''नो नवए मे वत्थे लद्धे '' ति कट्ड वहुदेवसिएण सीत्रोदगविय-डेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज वा पघोएन्ज वा उच्छोलेंतं वा पघोएंतं वा सातिन्जति ॥स्०॥४०॥
- जे भिक्खू ''दुव्भिगंधे मे बत्थे लद्धे '' त्ति कंट्ड तेल्लंण वा घएण वा नवणीएण वा वसाए वा मक्खेज्ज वा भिलिंगेज्ज वा मक्खेंतं वा भिलिंगेतं वा सातिज्जति ॥द्य०॥४१॥
- जे भिक्ख् ''दुव्भिगंधे मे वत्थे लद्धे'' त्ति कट्इ लोद्धेण वा कक्केण वा चुण्णेण वा वण्णेण वा उन्लोलज्ज वा उन्वलेज्ज वा उन्लोलंतं वा उन्वलंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥४२॥
- जे मिक्ख ''दुब्भिगंधे मे वत्थे लद्धे'' त्ति कट्टु सीत्रोदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज्ज वा पघोएज्ज वा उच्छोलेंतं वा पघोएंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥४३॥

१ पद्योवेख इत्यपि पाठः । २ पद्योवेज्जंतं इत्यपि पाठः ।

- जे भिक्खू ''दुव्भिगंघे मे वत्थे लद्धे '' त्ति कट्टु वहुदेवसिएण तेन्लेण वा घएण वा नवणीएण वा वसाए वा मक्खेज्ज वा भिलिंगेज्ज वा मक्खेंतं वा भिलिंगेंतं वा सातिज्जति ॥स्व०॥४४॥
- जे भिक्खू 'दुन्भिगंघे मे वत्थं लद्धे '' ति कट्टु वहुदेवसिएण लोद्धेण वा क्केंग वा चुण्णेण वा वण्णेण वा उल्लोलेंज वा उन्वलेंज वा उल्लोलेंतं वा उन्वलेंतं वा सातिज्जति ॥स्व।।४५॥
- जे भिक्खू ''दुव्भिगंघे मे वत्थं लद्धे '' त्ति कट्टु वहुदेवसिएण सीत्रोदग-वियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज्ज वा पघोएज्ज वा उच्छोलेंतं वा पघोएंतं वा सातिज्जिति ॥स्र०॥४६॥
- जे भिक्खू ''नो नवए मे सुन्भिगंधे वत्थे लद्धे '' त्ति कट्टु तेन्लेण वा घएण वा नवणीएण वा वसाए वा मक्खेज्ज वा भिलिंगेज्ज वा मक्खेंतं वा भिलिंगेतं वा सातिज्जिति ॥स्व॥४७॥
- जे भिक्खू ''नो नवए मे सुव्भिगंधे वत्थे लद्धे '' ति कट्टु लोद्धेण वा कक्केण वा चुण्णेण वा वण्णेण वा उन्लोलेज्ज वा उन्वलेज्ज वा उन्लोलेंतं वा उन्वलेंतं वा सातिज्जति ॥स्व।।४८॥
- जे भिक्खू ''नो नवए मे सुविभगंधे वत्थे लद्धे '' त्ति कट्टु सीत्रोदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज्ज वा पधोएज्ज वा उच्छोलेंतं वा पधोएंतं वा सातिज्जति ॥स्व०॥४६॥
- जे भिक्खू ''नो नवए में सुव्भिगंधे वत्थे लद्धे'' त्ति कट्टु बहुदेवसिएण तेल्लेण वा घएण वा नवणीएण वा वसाए वा मक्खेज्ज वा भिल्गिज्ज वा मक्खेंतं वा भिल्गिंतं वा सातिज्जति ॥सू०॥५०॥
- जे भिक्खू ''नो नवए मे सुविभगंधे वत्थे लद्धे '' ति कट्टु बहुदेवसिएण लोद्धेण वा कक्केण वा चुण्णेण वा वण्णेण वा उल्लोलेज्ज वा उन्वलेज्ज वा उल्लोलेंतं वा उन्वलेंतं वा सातिज्जति ॥स्र०॥५१॥
- जे भिक्खू ''नो नवए मे सुन्भिगंघे वत्थे लद्धे'' त्ति कट्टु बहुदेवसिएण सीत्रोदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज्ज वा पघोएज्ज वा उच्छोलेंतं वा पघोएंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥५२॥

- जे भिक्ख अणंतरहियाए पुढ़बीए दुब्बद्धे दुन्निखित्ते अनिकंपे चलाचले वत्थं आयावेडज वा पयावेडज वा, आयावेतं वा पयावेतं वा सातिडजति ॥५०॥५३॥
- ते भिक्ख् संसणिद्वाए पुरवीए दुव्यद्धे दुन्निखित्ते अनिकंपे चलाचले वत्थं आयावेड्ज वा पयावेड्ज वा, आयावेंनं वा पयावेंतं वा सातिड्जित ॥स्०॥५४॥
- जे भिक्ख ससरक्खाए पुढ़नीए दुर्घ्यंघे दुन्निखित्ते अनिकंपे चलाचलें वत्यं आयावेडज वा पयावेडज वा, आयावेतं वा पयावेतं वा सातिडजति ॥मू०॥५५॥
- ते भिक्खू मिट्टियाकडाए पुढवीए दुव्वंघे दुनिखित्ते अनिकंपे चलाचले वत्यं आयावेज्ज वा पयावेज्ज वा, आयावेतं वा पयावेतं वा सातिज्जति ॥स०॥५६॥
- त्रे भिक्खू चित्तमंताए पुर्वाए दृष्यंत्रे दृत्निखित्ते अनिकंपे चलाचले वत्यं आयायेज वा पयायेज या, आयायेंनं वा पयायेतं या सातिज्जति ॥स्०॥५७॥
- ने भिक्खू चित्तमंताए सिलाए दुव्वंघे दुनिखित्ते अनिकंपे चलाचले वत्यं आयावेज वा पयावेज वा, आयावेंतं वा पयावेंतं वा सातिज्जति ॥मू०॥५८॥
- ते भिष्ठषु चित्तमंताए लेल्ए दुर्ग्यंघ दुनिखित्ते अनिकंपे चलाचले वत्यं आयावेज्ज वा पयावेज्ज वा, आयावेतं वा पयावेतं वा सातिज्जति ॥सृ०॥४६॥
- ने भिक्ख़ कोलावासंसि वा दारुए जीवपद्दिए सम्रंडे सपाणे सवीए सहिरए सम्रोम्से सउद्ए सउत्तिग-पणग-द्रग-मिट्टिय-मक्कडासंताणगंसि दुव्वंघे दुनिखित्ते ग्रानिकंपे चलाचले वत्यं ग्रायावेज वा पयावेज वा त्रायावेंतं वा पयावेंतं वा सातिज्जति ॥सू०॥६०॥
- जे भिक्ख थूणिस वा गिहेलुयंसि वा उसुयालंसि वा मामवलंसि वा दुव्यंधे दुनिस्ति अनिकंपे चलाचले बत्य' आयावेल्ज वा पयावेल्ज वा आयावेतं वा पयावेतं वा सातिल्जिति ॥सू०॥६१॥

- जे भिवखू कुलियंसि वा भित्तिंसि वा सिलंसि वा लेलुंसि वा श्रंतिलक्ख-जायंसि वा दुव्वद्धे दुन्निखित्ते श्रनिकंपे चलाचले वत्थं श्रायावेज्ज वा पयावेज्ज वा श्रायावेंतं वा पयावेंतं वा सातिज्जति ॥सू०॥६२॥
- जे भिक्खू खंधंसि वा फलहंसि वा मंचंसि वा मंडवंसि वा मालंसि वा पासायंसि वा दुव्वंधे दुनिखित्ते अनिकंपे चलाचले वत्थं आयावेज्ज वा पयावेज्ज वा आयावेंतं वा पयावेंतं वा सातिज्जति ॥सू०॥६३॥
- जे भिक्खू वत्थातो पुढविकायं नीहरइ, नीहरावेइ, नीहरियं त्राहट्टुँ देजजमाणं पडिग्गाहेड, पडिग्गाहेतं वा सातिज्जति ॥स०॥६४॥
- जे भिक्खू वत्थात्रो त्राउक्कायं नीहरइ, नीहरावेइ, नीहरियं त्राहट्टु देज्जमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा सातिज्जति ॥स०॥६४॥
- जं भिक्खू वत्थातो तेउकायं नीहरइ, नीहरावेइ, नीहरियं श्राहट्दु देज्जमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा सातिज्जति ॥स०॥६६॥
- जे भिक्खू वत्थातो कंदाणि वा मूलाणि वा पत्ताणि वा पुष्फाणि वा फलाणि वा नीहरइ, नीहरावेइ, नीहरियं त्राहट्टु देजजमाणं पिडग्गाहेइ, पिडग्गाहेतं वा सातिज्जित ।।सू०।।६७।।
- जे भिक्खू वत्थातो स्रोसहि-बीयाणि नीहरइ, नीहरावेइ, नीहरियं स्राहट्टु देज्जमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा सातिज्जति ॥स०॥६८॥
- जे भिक्खू वत्थातो तसपाणजाइं नीहरइ, नीहरावेइ, नीहरियं त्राहट्इ देज्जमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा सातिज्जति ॥स्व०॥६९॥
- जे भिवखू वत्यं कोरेइ, कोरावेइ, कोरियं त्राहट्इ देज्जमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा सातिज्जति ॥सू०॥७०॥
- जे भिवखू णायगं वा अणायगं वा उवासगं वा अणुवासगं वा गामंतरंसि वा गामपहंतरंसि वा वत्थं स्रोभासिय स्रोभासिय जायइ जायंतं वा सातिज्जति ।।सू०।।७१॥
- जे भिक्खू णायगं वा ख्रणायगं वा उवासगं वा ख्रणुवासगं वा परिसामज्माश्रो उद्ववेत्ता वत्थं स्रोभासिय स्रोभासिय जायइ जायंतं वा सातिज्जति ॥सू०॥७२॥
- ज भिक्खू वत्थनीसाए उडुवंद्धं वसइ, वसंतं वा सातिज्जिति ॥सू०॥७३॥

ने मिक्खू वत्थनीसाए वासावासं वसइ, वसंतं वा सातिज्जित ॥सू०॥७४॥
॥ तं सेवमाणे त्रावज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्वाइयं ॥
चोइसमे उद्देसे, पातम्मि उ जो गमो समक्खात्रो ।
सो चेव निरवसेसो, वत्थम्मि वि होति त्र्यहारे ॥६०२७॥

मुत्ताणि भेपणुवीसं उच्चारेयव्व।णि जाव समत्तो उद्देसगो । एतेसि ग्रत्यो चोद्दसमे, जहा चोद्दसमे पादं भणितं तहा ग्रहारसमे वत्यं भाणियव्वं ।

॥ इति विसेस-णिसीहचुण्णीए ऋंद्वारसमो उद्देसऋो समत्तो ॥

१ चतुर्दशमोद्देशकानुसारेण तु पञ्चचत्वारिशत्सूत्राणि भवन्ति ।

# एकोनविंशतितम उद्देशकः

- STEWARY

भणियो यहारसमो । इदाणि एक्कोणवीसइमो भण्णति । तस्सिमो संबंघो – चत्थत्था वसमाणों, जयणाजुत्तो वि होति तु पमत्तो । यत्रो वि जो पमाय्रो, पिडसिद्धो एस एकृणे ॥६०२८॥

जो उदुबद्धे वासावासे वा वत्यहा वसित, सो जित जयणाजुत्तो तहावि सो पमत्तो लब्भित । एवं प्रहारसमस्स ग्रंतमुत्ते पमातो दिद्दो । इहावि एगूणवीसईमस्स ग्रादिमुत्ते पमाग्रो चेव पिडिसिज्मिति । एस प्रहारसमाग्रो एगूणवीसडमस्स संबंघो ॥६०२८॥

> ग्रहवा चिरं वसंतो, संथवणेहेहि किणति तं वत्थं । ग्रक्कीतं पि ण कप्पति, वियडं किम्रु कीयसंवंधो ॥६०२६॥

चिरं ति वारिसितो चढरो मासे, सेसं कंठं। इमं पढमसुत्तं -

जे भिक्ख वियर्ड किणइ, किणावेइ, कीयं त्राहट्ड देज्जमाणं पिडग्गाहेइ पिडग्गाहेंतं वा सातिज्जति ॥सू०॥१॥

> कीय किणाविय त्रणुमोदितं च वियडं जमाहियं सुत्ते । एक्केक्कं तं दुविहं, दन्वे भावे य णायन्वं ॥६०३०॥

श्रप्पणा किणति, श्रण्णेण वा किणावेड, साहुग्रहा वा कीयं परिभोगग्रो श्रणुजाणित, श्रण्णं वा भणुमोएइ, श्राणादिया दोसा चउलहुं च।सो कीग्रो दुविधो — श्रप्पणा परेण च। एक्केक्को पुणो दुविहो — दन्त्रे भावे य। शेपं पूर्ववत्। परभावकीए मासलहुं। जं श्रप्पणा किणति, एस उप्पायणा। जं परेण किणावेड, एस उग्ममो ॥६०३०॥

> एएसामण्णतरं, वियडं कीतं तु जो पडिग्गाहे । सो त्राणा त्रणवत्यं, मिच्छत्तविराधणं पावे ॥६०३१॥

कंठा । वियडग्गहणे परिमोगो वा ग्रकप्पगहणं ग्रकप्पपिडसेवा य संजमिवराहणा य । जतो भण्णति —

इहरह वि ता न कप्पइ, किम्रु वियहं कीतमादि अविसुद्धं। असमितिऽगुत्ति गेही, उड्डाह महन्वया आता ॥६०३२॥

इहरहा ग्रकीतं। कि पुण कीयं ?, चग्गमदोसजुत्तं सुट्ठुनरं ण कप्यइ। वियडते पंचसु वि समितीसु ग्रसमिनो भवति, गुत्तीसु वि ग्रगुत्तो, तम्मि लद्धसायस्य ग्रयरिच्चागो गेही, जणेण णाते उड्ढाहो, पराधीणो वा महत्वग् मंनेज ॥६०३२॥

कहं ? उच्यते -

वियडत्तो छक्काए, विराहए भासती तु सावन्तं। अगडागणिउदएमु अ, पडणं वा तेसु वा घेप्पे ॥६०३३॥

पराहीणत्तणम्रो छक्काए विराहेज्ज, मोसं वा मासेज्ज, म्रदत्तं वा गेण्हेज्ज, मेहुगं वा सेवेज्ज, हिरण्गादिपरिगाहं वा करेज्ज । म्रायविराहणा इमा — म्रगडे ति कूवे पडेज्ज, पलिते वा डिज्क्जिन, उदगेग वा पेरेज्ज, तेगे वा कसाएण वा णिक्कासित तो वा तेहि घेष्पद ॥६०३२॥

ग्रहवा - कारणे पत्ते गेण्हेजा -

वितियपदं गेलण्णे, विज्जुवदेसे तहेव सिक्खाए । एतेहिं कारणेहिं, जयणाए कप्पती वेत्तुं ॥६०३४॥

वेज्जोवएसेण गिलाणहा घेष्पेज्ज, कस्सति कोति वाही तेणेव उवसमित त्ति ण दोसो । गिलाणहा वा वेज्जो भ्राणितो, तस्सहा वा घिष्पेज्ज, पकष्पं वा सिक्खंतो गहणं करेज्ज ॥६०३४॥

कहं ? उच्यते -

संभोइयमण्णसंभोइयाण असतीते लिंगमादीणं । पक्षणं अहिज्जमाणों, सुद्धासित कीयमादीणि ॥६०३४॥

पकष्यो विक्तियको सुत्ततो ग्रत्यतो वि सगुरुस्स पासे, ग्रसति सगुरुस्स ताहे सगणे, सगणस्य वि श्रसति ताहे संमोतिताण सगासे सिक्त्वति । श्रसति संमोतिताण ताहे ग्रण्णसंमोतियाण सगासे, तेसि पि ग्रसतीए लिंगत्यादियाण पासे पकष्यं ग्रविज्जति । तस्स य लिंगस्स तं वियहवसणं हवेज्जा, सो ग्रप्पणा चेव रुप्पाएर । श्रह् सो रुप्पाएरं मृत्तत्ये ण तरित दारं ताहे स साथू रुप्पाएइ सुद्धं, जित सुद्धं ण लब्मइ ताहे कीयमादि गेण्हेज्जा ।१६०३५।।

- ंज भिक्ख वियदं पामिच्चेइ पामिचावेइ पामिच्चं त्राहट्ड देजमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा सातिज्ञति ।।सृ०।।२।।
  - ज भिक्ख वियदं परियद्देति परियद्दावेइ परियद्दियं त्राहट्ड देजमाणं पहिन्गाहेति, पहिन्गाहेतं वा सातिजति ॥सु०॥२॥
  - ते भिक्ख वियदं अच्छेन्तं अणिसिद्धं अभिहदं आहट्ड देखमाणं पिडिगाहेड, पिडिगाहेतं वा सातिन्जिति ॥सृ०॥४॥

एनेसि सम्बं पूर्ववत् जहा पिडणिच्जुत्तीए, एतेसु पच्छितं चटलहू, जं च दुगुछियपडिग्गहणे पच्छितं भवति, ङ्का

## एमेव तिविहकरणं, पामिन्चे तह य परियद्धे । ग्रन्छिन्जे ग्रणिसिट्टे, तिविहं करणं णवरि णित्थ ॥६०३६॥

तिविहं गरणं गृतं मारितं श्रनुमोदितं च, श्रच्छेज्जऽणिसिट्ठेसु तिविहं करणं भवति, सेसं सब्वं वितियपदं च पूर्ववत् ॥६०३६॥

> जे भिक्ख् गिलाणस्सऽद्वाए परं तिण्हं दियडदत्तीणं पिडग्गाहेइ, पिडग्गाहेतं वा सातिज्जति ॥सू०॥४॥

दत्तीए पमाणं पसती, तिण्हं पसतीणं परेण चउत्था पसती गिलाणकज्जे वि ण घेत्तव्वो, जो गेण्हिति तस्म चउलहुं।

> जे भिक्ख् गिलाणस्सा, परेणतिण्हं तु वियडदत्तीणं। गिण्हेज्ज त्रादिएज्ज व, सो पावति त्राणमादीणि ॥६०३७॥

तिण्हं दत्तीणं परतो गहणे वि चउलहुं। "ग्रादिएज्ज" त्ति पिवंतस्स वि चउलहुं ॥६०३७॥ तिण्हं दत्तीणं परतो गहणे श्रादियणे वा इमे दोसा -

> श्रप्यच्छो य गरहा, मददोसा गेहिवडूणं खिसा । तिण्ह परं गेण्हंते, परेण तिण्हाइयंते य ॥६०३८॥

श्रयच्चश्रो ति जहा एस पव्यद्दश्रो होउं वियष्टं गिण्हित श्रादियति वा तहा एस श्रणां पि करेति मेहुणादियं। "गरह" ति एस णूणं णियकुलजातितो ति । मददोसा-पीते पलवित वग्गद्द वा। पुणो पुणो गहणे वा वियष्टे गेही वङ्दित । खिसा-धिरत्यु ते एरिसपव्यज्ञाएं ति ।।६०३८।।

> दिई कारणगहणं, तस्स पमाणं तु तिण्णि दत्तीत्रो । पातुं व त्रसागरिए, सेहादि त्रसंलवंतो य ॥६०३६॥

तिण्णि दत्तीयो तिण्णि पसतीयो सकारणियो तायो पाउं ध्रसागरिगे श्रच्छति, 'णिहुतो ति णग्गायते पलवति णच्चइ वा । श्रमावियसेह श्रपरिणामगेहि सद्धि उल्लावणं न करेति गिहीहि वा ।।६०३६।।

> वियडत्तस्स उ वाहिं, णिग्गंतु ण देंति श्रह वला णीति । जयणाए पत्तवासे, गायणे व लवंते श्रासमवि ॥६०४०॥

जद जुत्तमेत्तपीएण ग्रतिरित्तेण वा मत्तो वियडत्तगो जित मत्तो पराघीणग्रो वाहि णिगाच्छेज्ज तो ण देंति से णिगांतुं, वला णितो ''जयण'' ति जहा ण पीडिज्जित तहा ''पत्तवासे'' ति-वज्भइ । श्रह पत्तवासितो मोवक्लो वा गाएज्जा पलवेजंज वा तो ''श्रासमिव'' ति श्रासं मुहं तं पि सिविज्जित ।।६०४०।।

श्रववादतो तिण्हं दत्तीणं श्रतिरित्तमवि गिण्हेज -

चितियपदं गेलण्णे, विज्जुवदेसे तहेव सिक्खाते। गहणं श्रतिरित्तस्सा, वेज्जुवदेसे य श्राइयणं ॥६०४१॥

१ जन्मत्तः ।

गेलण्णहा वेज्जुवदेसेण सिनखाए वा एतेहिं कारणेहिं गहणं श्रतिरित्तस्स श्रातियणं पि, श्रतिरित्तस्स गेलण्णसिनखाहि विसेसतो वेज्जुवदेसेण ।

तं पुण इमेसु ठाणेसु कमेण गेण्हेजा -

"गहणं पुराणसावग, सम्म ग्रहाभद दाणसङ्खे य। भावियकुलेसु ततो, जयणाए तत्तु पर्रालगे"।।१॥

जे भिक्ख् वियडं गहाय गामाणुगामं दूइज्जइ, दूइज्जंतं वा सातिज्जति॥सू०॥६॥

वियडेण हत्थगतेण जो गामाणुगामं दूइलइ गच्छइ, तस्स ग्राणादी चउलहुं च।

कारणच्चो सम्गामे, सइलाभे गंतु जो परम्गामे । च्याणिज्जा ही वियदं, णिज्जा वा च्याणमादीणि ॥६०४२॥

कारणंग्री वियहं घेत्तव्वं, तं पि सग्गामे "सित" ति लब्समाणे जो परगामतो श्राणित, सग्गामाग्री वा परगामं णेला, तस्स श्राणादिया दोसा ॥६०४२॥

इमे य -

परिगलण पवडणे वा, त्रणुपंथियगंधमादि उड्डाहो । त्र्याहारेतरतेणा, कि. लद्ध कुत्तृहले चेव ॥६०४३॥

परिगलंते पुढवातिछक्काया विराहिज्जंति, पिडयस्स वा भायणभगो य छक्कायविराहणा, ग्रहवा – परिगलंते पिडयस्स वा छिड्डिते ग्रणुपंथिग्रो वा पिडपंथिग्रो वा गंवमाघाएज, सो य उड्डाहं करेज, ग्रंतरा वा ग्राहारतेणा भायणं उग्घाडेजिति, दट्ठुं ग्रादिएज्ज उड्डाहं वा करेज्ज । इयरे त्ति उवकरण-तेणा ते वा कुतूलहेण भायणं उग्घाडेज्जा, कि लद्घं ति ? ते वा उड्डाहं करेज्ज ।।३०४३।।

जम्हा एवमादिया दोसा -

तम्हा खलु सग्गामे, घेत्तूणं वंघणं घणं कुजा। एत्तो चिय उवउत्तो, गिहीण दूरेण संवरितो ॥६०४४॥

खलुसहो सग्गामावधारणे, स्वग्राम एव गृहीतच्यं, सग्गामासित परगामातो ग्राणियव्वं, कारणे वा परगामं णेयव्वं इमेण विहिणा — संकुडमुहभायणे ग्रोमंथियं सरावं घणचीरवंघणं कुज्जा, पंथं उवउत्ती गच्छित, जहा णो परिगलित पक्खलित वा । गिहीण य एयंतजंताण हेट्टीवाएण दूरती गच्छित, तं पि भायणं वास-क्रप्पादिणा सुसंवृतं करेति ।।६०४४।।

ग्रववादकारणेण परगामे णेति, ग्राणवेति वा -

वितियपदं गेलणो, वेज्जवएसे तहेव सिक्खाए। एतेहि कारणेहि, जयण इमा तत्थ कायच्या ॥६०४५॥ पूर्ववत

एवमादिकारणेहि गेण्हंतस्स इमा जयणा -

पुराणेसु सावतेसु, व सिण्ण-ग्रहाभद्द-दाणसङ्के सु । मज्भत्यकुलीणेसुं, किरियावादीसु गहणं तु ॥६०४६॥ पुत्र्यं पुराणस्य हत्थातो घेष्पड, तस्य ग्रसति गहिताणुव्यतसावगस्स, ततो ग्रविरयसम्महिद्विस्स, ततो ग्रहभद्दगस्स, ततो दाणसद्भृत्स । मज्भत्या ज णो ग्रम्हं सासणं पिडवण्णा णो ग्रण्णेसि, ते य नातिकुलीणा। एत्य कुलीणो सभावद्वितो दिट्टे य सद्द्योत्ययं: । क्रियां वदित क्रियावादीति वेउजेत्ययं: ॥६०४६॥

खेत्ततो पुण इमेसु गहणं -

गिहि-क़ुल-पाणागारं, गहणं पुण तस्स दोहि ठाणेहिं। सागारियमादीहि उ, श्रागाढे श्रन्नलिंगेणं॥६०४७॥

दोहि ठाणेहि गहणं, गिहेत्ति पुराणादियाण गिहेसु, "पाणागार" ति-कल्लालावणे, गिहासइ पच्छा गल्यालावणे । "गिहे" ति पुट्वं सेज्जातरिगहातो श्राणिज्जति जे दूराणयणे दोसा ते परिहरिया भवंति, सेज्जातरिगहासित पच्छा णिवेसणतो वाटग-साहि-सग्गाम-परगामातो य । जत्य सिलगेण उड्ढाहो तत्य परिलगेण गहणं करेति ।।६०४०॥

श्रदिद्वमस्सुतेसु, परलिंगेणेतरे सलिंगेणं । श्रासन्ज वा विदेसं, श्रदिद्वपुच्चे वि लिंगेणं ।।६०४८।।

जत्य णगरे गामे या सो साघू ण केणइ दिट्टो वण्णागारेहिं वा सुती तत्य परिलगेण ठितो गेण्हड । "इतरे" ति – जत्य पुण सो परिलगिंटतो वि पच्चिमण्णज्जिति तत्य सिलगेण वा गेण्हित । ग्रह्वा ~ "ग्रासज्ज वा वि देसं" – ति जत्य देसे ण णज्जिति कि एतेसि वियडं कव्यं ग्रक्वं ति, ण वा लोगो गरहित, तत्य सिलगेण गेण्हिति । "ग्रदिट्टपुळ्ये" ति-जत्य गाम-णगरादिसु ण दिट्टपुळ्यो तत्य वा सिलगेण गेण्हिति । १६०४८।।

> जे भिक्ख वियर्ड गालेइ, गालावेइ, गालियं ब्राहट्इ देज्जमाणं पिडगाहेति पिडगाहेतं वा सातिज्जति ॥सू०॥७॥

परिपूणगादीहि गालेति तस्स चउलहुं म्राणादीया य दोसा ।

जे भिक्खूं वियर्ड तू, गालिज्जा तिविहकरणजोगेणं। सो य्याणा त्रणवत्थं, मिच्छत्त विराधणं पावे ॥६०४६॥

श्रप्पणो गालेइ, श्रणोण वा गालावेइ, गालेंतमणुमोदेति एवं तिविहकरणं, सेसं कंठं।

इमे दोसा -

्र इहरह वि ताव गंथो, किम्र गालेतम्मि जं उजिसमिया । खोलेसु पक्कसम्मिय,-पाणादिविराथणा चेव ॥६०५०॥

"इहरह" ति-श्रगालिज्जंतस्स वि गंघो, गालिज्जंते पुण सुट्ठुतरं गंघो खोलपवकसेसु उज्भिज्भ-माणेसु उज्भिमिता भवति, मजस्स हेट्टा घोयगिमादिकिट्टिसंखेलो सुराए किण्णिमादिकिट्टिसंपवकसं श्रण्णं च खोलपवकेसु छह्डिजमाणेसु मिक्खगपिपीलिगा विराधणा, मघुविदोवक्खाणग्रो य प्राणिविराहणा ।।६०५०।।

> वितियपदं गेलण्णे, वेज्जुवएसे तहेव सिक्खाए । एतेहिं कारणेहिं, जयण इमा तत्थ कातन्त्रा ॥६०५१॥

कारणे इमाए जयणाए गेण्हेजा -

पुञ्चपरिगालियस्स उ, गवेसणा परमताए कायव्या । पुञ्चपरिगालियस्स च, असतीते अप्पणा गाले ॥६०५२॥

रिजु पुट्यपरिति कंठ्या ॥६०५२॥

सब्वे वियडसत्ता जहा णिद्दोस-सदोसा भवंति तहा ग्राह -

कारणगहणे जयणा, दत्ती दृतिज्जगालणं चेव । कीतादी पुण दप्पे, कज्जे वा जोगमकरेता ॥६०५३॥

दत्तीसुतं दूइव्यगासुतं गालणासुतं च एते सुता कारिया, एतेसु कारणेसु वियइ घेणाइ, गहरी णिहोसो जयणं करेंतोऽजयणं करेंतस्स दोसा भवंति । कीयगड-पामिच-परियट्टि-प्रज्छेव्यदिया पुण सुत्ता दप्ततो पिडिसिद्धा, दप्पतो गेण्हंतो सदोसो, कज्जे ग्रववादतो गेण्हंतो जित तिष्णि वारा सुद्धस्स जोगं ण पउंजित पणगपरिहाणी वा न पउंजित तो सदोसो ।।६०४३।।

> जे भिक्ख् चर्डाह संसाहि सभायं करेड् करेंतं वा साइज्जड्, तं जहा पुत्र्वाए संसाए, पच्छिमाए संज्ञाए, अवरण्डे, अड्डरचे ।। स०।। ८।। तासु जो सज्मायं करेड् तस्त चटलहूं आणादिया य दोसा ।

पुन्त्रावरसंभाए, मन्भण्हे तह य अद्भरत्ति । चतुसंभासन्भायं, जो कुणती आणमादीणि ॥६०५४॥

संभास अपाढे इमं कारणं -

लोए वि होति गरहा, संभासु तु गुज्मगा पवियरंति। त्रावासग उवत्रोगो, त्रासासो चेव खिन्नाणं ॥६०५५॥

लोइयवेइसामादियाणा य संस्तासु पाढो गरिहयो, अन्न संस्तासु गुज्कम ति देवा ते विचरित ते पमतं छलेज, संस्ताए सज्मायविणियट्टचितो न्नावासगो उवउत्तो भवति, सज्मायिवण्यस्य य तं वेलं आसासो भवति, णाणायारो य विराहितो, णाणविराहणं करेंतेण संजमो विराहितो, जम्हा एतिया दोसा वम्हा णो करेजा ॥६०५५॥

कारणे वा करेळा -

वितियाऽऽगाहे सागारियादि कालगत असित वोच्छेदे । एतेहि कारणेहिं, जयणाए कप्पती कार्तु ॥६०५६॥

ग्रागाढनोगो महाकप्पसुयाइउद्दिहं पिंडसुणावणणिमित्तं संमासु कड्डिज्जेला, ग्रहवा — ग्रागाढकारणा सागारिगादि ॥६०५६॥

तेर्सि इमा विभासा -

नं जस्स जियं सागारियम्मि णिसिमरणे जेणं जगाति । अहिणवगहितम्मि मते, पडिपुच्छं नत्थि उमयस्स ॥६०५७॥ 'सागारिग'' त्ति-सद्पिडवद्वाए वसघीए ठिता तत्य जस्स जं सुयं कालिगं उनकालिगं वाएइ ति सो तं संभाए परियट्टे ति । '' कालगतो'' ति — कोइ साधू निसीए मस्रो तदट्ठा राम्रो जिगयन्वं, तत्थ जेण सुत्तेण रसिएण णायमादिणां कढिज्जतेण जगंति तं संभासु वि किंड्डजित, गिलाणो वा स्रोसही पीम्रो जेण जगित तं किंडजित । '' स्मिति'' ति किंचि अञ्भवणं कस्सई गुरुणो समीवाम्रो गहितं सो गुरू कालगतो, तस्स व म्रिहणवगहियस्स सुत्तत्थस्स म्रण्यतो पडियुच्छं वि णित्य म्रतो तं संभासु वि परियट्टें ति ॥६०५७॥

"<sup>3</sup>वोच्छेदि" त्ति ग्रस्य व्याख्या -

वोच्छेदे तस्सेव उ, तदत्थि सेसेसु तं समुछिणो । त्रणुपेहाए श्रवित्रग्रो, घोससु यं वा वि सद्देणं ॥६०५८॥

वस्स इ घायरियस्स किचि ग्रज्भयणं ग्रित्य, ग्रण्णेसु तं वोच्छिण्णं, सो संभासु ग्रसंभाकाले वा परियट्टेति, मा ममं पि वोच्छिजिहिति । ग्रहवा – तस्स समीवातो पढंतो लहुं पढामित्ति संभासु वि पढिति, मा वोच्छिजिहिति ति । संभासु कारणे ग्रणुप्पेहियच्वं । जो पृण ग्रणुपेहाए ण सक्केति सो सद्देण वि पढेज्जा । ग्रहवा – तं घोससद्देण घोसेयव्वं, तं पि जयणाए, जहा ग्रण्णो ग्रपरिणामगो ण जाणित ॥६०५८॥

> जे भिक्ख् कालियसुयस्स परं तिण्हं पुच्छाणं पुच्छाइ पुच्छंतं वा सातिज्जति ॥स्र०॥६॥

जे भिक्खू दिद्विवायस्स परं सत्तण्हं पुच्छाणं पुच्छड् पुच्छंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥१०॥

कालियसुयस्त उनकाले संभासु वा ग्रसन्भाए वा तिण्हं पुच्छाणं परेण पुच्छइ तस्स चउलहुं। दिट्टिवायस्स संभासु श्रसन्भाए वा सत्तण्हं परेणं पुच्छंतस्स ङ्घ।

> तिण्हुवरि कालियस्सा, सत्तण्ह परेण दिद्विवायस्स । जे भिक्ख् पुच्छाणं, चउसंभं पुच्छ त्राणादी ॥६०५९॥

चउसु संभासु भ्रण्णयरीए वा तस्स भ्राणादी ॥६०५६॥

पुच्छाते पुण कि पमाणं ?, ग्रतो भण्णति -

पुच्छाणं परिमाणं, जावतियं पुच्छति अपुणरुत्तं । पुच्छेज्जा ही भिक्खू, पुच्छ णिसज्साए चउमंगो ॥६०६०॥

श्रपुणरुत्तं जावतियं किह्डिं पुच्छंति सा एगा पुच्छा ।

एत्य चडभंगो -

एनका णिसेज्जा एनका पुच्छा, एत्य सुद्धो ।

एक्का णिसेज्जा भ्रणेगाभ्रो पुच्छाभ्रो, एत्थ तिण्हं वा सत्तण्हं वा परेण चउलहुगा ।

श्रणेगा णिसिज्जा एक्का पुच्छा, एत्थ वि सुद्धो ।

श्रणेगा णिसिज्जा श्रणेगा पुच्छा, एत्थ वि तिण्हं सत्तण्हं वा परेणं पुच्छंतस्स चउलहुगा ॥६०६०॥

त्रहवा तिण्णि सिलोगा, ते तिसु णव कालिएतरे तिगा सत्त । जत्थ व पगवसमत्ती, जावितयं वाचित्रो गिण्हे ॥६०६१॥

े तिहि सिलोगेहि एगा पुच्छा, तिहि पुच्छाहि णव सिलोगा भवंति, एवं कालियसुयस्स एगतरं। दिट्टिवाए सत्तसु पुच्छासु एगवीसं सिलोगा मवंति । ग्रह्वा – जत्य पगतं समप्पति योवं वहुं वा सा एगा पुच्छा । ग्रह्वा – जत्तियं ग्रायरिएण तरइ उच्चारितं घेतुं सा एगा पुच्छा ॥६०६१॥

> वितियागाढे सागारियादि कालगत असित वोच्छेदे । एतेहिं कारणेहिं, तिण्हं सत्तण्ह व परेणं ॥६०६२॥

कम्हा दिट्टिवाए सत्त पुच्छातो ?, ग्रतो भण्णित – नयवातसुहुमयाए, गणिते भंगसुहुमे णिमित्ते य । गंथस्स य बाहुल्ला, सत्त कया दिट्टिवातम्मि ॥६०६३॥

णेगमादि सत्तगया, एक्केक्को य सयविज्ञो, तेर्हि समेदा जाव दव्वपरूवणा दिट्टिवार कर्जाति सा णयवादसुहुमया भण्णित । तह परिकम्मसुत्तेसु गणियसुहुमया, तहा परमाणुमादीसु वण्णगंवरसफासेसु एगगुण-कालगादिपञ्जवभंगसुहुमता । तहा श्रद्वंगमादिणिमित्तं, बहुवित्यरत्तणतो दिट्टिवायगंयस्स य बहुश्रत्तगतो सत्त पुच्छाश्रो कताश्रो ॥६०६३॥

> जे भिक्ख् चउसु महामहेसु सज्भायं करेड् करेंतं वा साइज्जड्, तं जहा — इंदमहे खंदमहे जक्खमहे भृयमहे ॥ छ०॥११॥

रंवण-पयण-खाण-पाण-मृत्य-गेय-प्रमोदे च महता महामहा तेमु जो सज्कार्य करेइ तस्स चठलहुं।

जे भिक्खू चउसु महापिडवएसु सज्भायं करेड् करेंतं वा साइज्जड्, तं जहा — सुगिम्हयपाडिवए आसाढीपाडिवए

श्रासोयपाडिवए कत्तियपाडिवए वा ।।स्०।।१२॥

एतेंसि चेव महामहागं जे चलरो पडिवयदिवसा, एतेसु वि करेंतस्स चललहुं।

चतुसुं महामहेसुं, चतुपाडिवदे तहेव तेसिं च।

ं जो कुंज्जा सन्भायं, सो पावति त्राणमादीणि ॥६०६४॥ कंट्या

के पुण ते महामहा ?, उच्यंते --

श्रासादी इंदमहो, कत्तिय-सुगिम्हश्रो य वोधव्वो । एते महामहा खल्ल, एतेसि चेत्र पाडिवया ।।६०६५॥

त्रासाढी — ग्रासाढपोण्णिमाए, <sup>१</sup>इह लाडेसु सावणपोण्णिमाए भवति इंदमहो, त्रासोयपुण्णिमाए कृतियपुण्णिमाए चेव, सुणिम्हातो चेत्तपुण्णिमाए। एते ग्रंतदिवसा गहिया। ग्रादितो पुण जस्य विसए

१ 'इह' अनेन ज्ञायते लाटदेशीयोऽयं-चूर्गिकार इति ।

जतो दिवसातो महामहो पवत्ति ततो दिवसातो श्रारवभ जाव श्रंतदिवसो ताव सब्भातो ण कायव्यो । एएसि चेव पुण्गिमाणं श्रणंतरं जे बहुलपटिवमा चउरो तेवि वब्जेयव्या ॥६०६५॥

पडिसिद्धकाले करेंतस्य इमे दोसा -

यनतरपमादजुत्तं, छलेज्ज य्यप्पिड्वियो ण पुण जुत्तं । यद्भोदहिद्विती पुण, छलेज्ज जयणोवउत्तं पि ॥६०६६॥

सरागसंजतो सरागत्तणतो इंदियविसयादि श्रण्णतरे पमादजुत्तो हवेज्ज, विसेसतो महामहेसु तं पमायजुत्तं पिंणीयदेवता श्रिव्यिह्दिया खित्तादि छन्णं करेज्ज । जयणाजुत्तं पुण साहुं जो श्रिव्यिह्दितो देवो श्रद्धोदधीश्रो कगिट्टिइत्ति सो ण सक्तेति छनेउं – श्रद्धसागरीवमिटितितो पुण जयणाजुतं पि छनेति, श्रित्य से सामत्यं, तं पि पुट्यवेरसंवंघसरणतो कोति छनेज्ज ॥६०६६॥

चोदगाह - "वारसविहम्मिव तवे, सिंव्भंतर वाहिरे कुसलिद्धे। ण वि ग्रत्थि ण वि य होही, सज्भायसमी तवीकम्मं॥"

कि महेमु संभासु वा पिडसिडमिति ?, श्राचार्याह -

कामं सुत्रोवत्रोगो, तवीवहाणं त्रणुत्तरं भणितं। पिरसेहितम्मि काले, तहावि खलु कम्मवंथाय ॥६०६७॥

दिट्टं महेमु सज्मायस्स पढिसेहकारणं ।

पाडिवएसु कि पडिसिज्भइ ?, उच्यते -

छिणयाऽवसेसएणं, पाडिवएसु वि छणाऽणुसन्जंति। महवाउलत्तर्णणं, असारिताणं च सम्माणो ॥६०६८॥

छणस्स उवसाहियं जं मज्जपाणादिगं तं सन्त्रं णोवभुत्तं, तं पिंडवयामु उवभूंजंति, श्रतो पिंडवतासु वि छणो ग्रणुसज्जित । श्रण्णं च महिदणेमु वाउलत्तणतो जे य मित्तादि ण सारिता ते पिंडवयासु संमारिज्जंति त्ति छणो बट्टित, तेसु वि ते चेव दोसा, तम्हा तेसु वि णो करेज्जा ॥६०६८॥

> वितियागाहे सागारियादि कालगत असति वोच्छेदे । एतेहि कारणेहि, जयणाए कप्पती कातुं ॥६०६६॥ कंट्या

जे भिक्खू पोरिसिं सज्भायं उवाइणावेइ उवाइणावेतं वा साइज्जति।। स्०।।१३।। जे भिक्खू चडकालं सज्भायं न करेइ न करेतं वा सातिज्जति ।। स्०।।१४।।

कालियमुत्तस्स नजरो सज्भायकाला, ते य चलपोरिसिणिष्फण्णा, ते ज्वातिणावेति ति – जो तेसु सज्भायं न करेड तस्स चललहुं श्राणादिणो य दोसा ।

> श्रंतो श्रहोरत्तस्स उ, चउरो सज्मायपोरिसीश्रो उ । जे भिक्खू उवायणति, सो पावति श्राणमादीणि ॥६०७०॥ श्रहोरत्तस्स श्रंतो श्रन्भंतरे, सेसं कंट्यं ॥६०७०॥

चाउक्कालं सङ्कायं त्रकरेंतस्स इमे दोसा ।

## पुन्वगहितं च नासित, अपुन्वगहणं कत्रो सि विकहाहिं। दिवस-निसि-आदि-चरिमासु चतुसु सेसासु भइयन्त्रं ॥६०७१॥

सुत्तत्ये मोत्तुं देस-भत्त-राय-इत्यिकहादिसु पमत्तो भ्रच्छिति श्रगुर्णेतस्स पुव्वगहितं णासित, विकहा-पमत्तस्स य ग्रपुर्व्व गहणं णित्य, तम्हा णो विकहासु रमेज्जा ।

दिवसस्स पढमचरिमासु णिसीए य पढमचरिमासु य-एयासु चलसु वि कालियसुयस्स गहणं गुणणं च करेजा। सेसासु ति दिवसस्स वितियाए उनकालियसुयस्स गहणं करेति अत्यं वा सुणिति, एसा चेव भयणा। तितियाए वा भिक्सं हिंडइ, अह ण हिंडित तो उनकालियं पढित, पुट्वगिह्यमुक्कालियं वा गुणिति, अत्यं वा सुणेइ। णिसिस्स विद्याए एसा चेव भयणा सुबद्द वा। णिसिस्स तितयाए णिद्दाविमोक्सं करेड, उक्कालियं गैण्हिति गुणिति वा, कालियं वा सुत्तमत्यं वा करेति। एवं सेसासु भयणा भावेयव्या।।६०७१।।

चाउक्कालियसज्भायस्स वा ग्रकरणे इमे कारणा -

त्र्रसिवे त्रोमोयरिए, रायदुट्टे भए व गेलण्णे । त्र्रद्धाण रोहए वा, कालं च पडुच्च नो क्रुज्जा ॥६०७२॥

ग्रस्य व्याख्या -

सन्भायवन्त्रमसिवे, रायदुट्टे भय रोहग ऋसुद्धे । इतरमवि रोहमसिवे, भइतं इतरे ऋलं भयसु ॥६०७३॥

"सज्कायवज्जमसिवे" ति — लोगे ग्रसिवं वा साघू ग्रप्पणा वा गहितो तत्य सज्कायं ण पहुर्वेति भावस्सगादि उक्कालियं करेंति । रायदुट्टे वोहिगमए य तुण्हिक्का ग्रच्छंति, मा णिजहामो, तत्य कालिग- भुक्कालिगं वा ण करेंति । ग्रह्मा — "रायदुट्टे भय" ति-णिव्वसया भत्तपाणे पिहसेहे य ण करेंति सज्कायं । उवकरण (सरीर) हरे दुविधमेरवे य ण करेंति, मा णज्जीहामो ति । रोधगे ग्रसुद्धे काले वा ण करेंति । इयरमिव ग्रावस्सगादि उक्कालियं, जत्य रोधगे ग्रचियत्तं ग्रसिवेण य गहिया तत्य तं पि ण करेंति । इयरे ति — ग्रोमोदित्या तत्य भयणा — जइ वितियजामादिसु वेलासु ण करेंति सज्कायं, ग्रह ण फर्व्वंति पच्चूसियवेलातो ग्रादिच्चोदयाग्रो ग्रारद्धा ताव हिंदंति जाव ग्रवरणहो ति । गेलणाट्ठाणेसु 'ग्रलं भयसु" ति- जइ गिलाणो सत्तो ग्रद्धाणिगेण वा न खिण्णो तो करेंति, ग्रह ग्रसत्ता तो ण करेंति । ग्रह्वा — गिलाण- पिद्यरणा वा ण करेंति, कालं वा पहुच णो कुज्जित । ग्रसुद्धे वा काले ण करेंति । ग्रणूपेहा सव्वत्य ग्रविरद्धा ॥६०७३॥

ने भिक्ख् असन्काइए सन्कायं करेइ, करेंतं वा सातिन्जति ॥सू०॥१५॥

जिम्म जिम्म कारणे सज्काश्रो ण कीरति तं सव्वं ग्रसज्काइयं, तं च बहुविहं वक्समाणं, तत्य जो करेइ तस्स चउलहुं ग्राण।भंगो ग्रणवत्या मिच्छत्तं ग्रायसंजमिवराहणा य ।

तस्सिमे मेदा -

श्रसज्मायं च दुविहं, श्रातसमुत्थं च परसमुत्थं च । जं तत्थ परसमुत्थं, तं पंचिवहं तु नायव्वं ॥६०७४॥ श्रायसमुत्यं निट्ठुं ताव उवरि भणिहिति श्रणंतरसुत्ते, जं परसमुत्थं तं इमं पंचिवहं ॥६०७४॥ संजमघाउप्पाते, सा दिन्त्रे बुग्गहे य सारीरे । घोसणयमेन्छरण्णो, कोइ छलिस्रो पमाएणं ॥६०७५॥

एयम्मि पंचिवहं श्रसः आइए जो सन्भायं करेति तस्सिमा ग्रायसंजमिवराहणा । दिट्ठंतो-घोसणय मेच्छरण्णो त्ति ॥६०७५॥

ग्रस्य व्याख्या ~

मेच्छभयघोसणिये, हियसेसा ते तु डंडिया रण्णा। एवं दुहुत्रो डंडो, सुर पच्छित्ते इह परे य ॥६०७६॥

खिड्पितिट्ठितं णगरं, जियसत्तू राया । तेण सिवसए घोसावितं जहा – मेच्छो राया ग्रागच्छिति, तं गामणगराणि मोत्तुं समासण्णे दुग्गेसु ठायह, मा विणस्सिहिह । जे ठिया रण्णो वयणेण दुग्गादिसु ते ण विणट्ठा । जे पुण न ठिता ते मेच्छेसु विलुत्ता, ते पुण रण्णा ग्राणाभंगो मम कग्रो त्ति जं किंचि हियसेसं पि तं पि डंडिता । एवं ग्रसज्भाइए सज्भायं करेंतस्स दुहतो डंडो इह भवे "सुर" त्ति देवताए छिलक्जित, परभवं पडुच णाणादिविराहणा पिच्छत्तं च ॥६०७६॥

इमो दिहुंतीवणग्री -

राया इव तित्थकरो, जाणवता साधु घोसणं सुत्तं । मेच्छो य ग्रसज्मात्रो, रतणधणाइं च णाणादी ॥६०७०॥

जह राया तहा तित्यकरो, जहा जणपदजणा तहा साघू, जहा भ्राघोसणं तहा सुत्तपोरिसिकरणं, जारिसा मेच्छा तारिसा भ्रसज्भाया, जहा रयणघणावहारो तहा णाणदंसणचरणविणासो । तं पि सन्वं उव-संघारेयव्वं ॥६०७७॥

'''कोति छिलियो, पमादेणं'' ति ग्रस्य विभासा – थोवाऽवसेसपोरिसि, ग्रज्भत्यणं वा वि जो कुणित सोचा । णाणादिसारहीणस्स तस्स छलणा तु संसारे ॥६०७८॥

सज्भातं करेंतस्स योवावसेसगो उद्देसगो श्रज्भयणं वा, तो पोरिसी श्रागय त्ति सुता, श्रहवा — श्रासज्भाइयं कालवेला वा सोच्वा वि जो श्राउट्टियाए सज्भायं करोति सो णाणादिसारहीणो भवति । श्रणायारत्यो य देवयाए छलिज्जति, संसारे य दीहकालं परियट्टेति, पमादेण वि कारेंतो छलिज्जति चेव, दुक्खं संसारे श्रणुभवति ।।६०७८।।

जं तं संजमोवघाति तं इमं तिविहं -

महिया य भिण्णवासे, सचित्तरजो य संजमे तिविहे । दन्वे खेत्ते काले, जहियं वा जिचरं भन्वं ॥६०७६॥

१ गा० ६०७५।

पंचित्रहसन्मायस्स कि कहं परिहरियन्त्रिमिति तप्पसीहगो इमो दिट्ठंतो -दुरगादि तोसियणियो, पंचण्हं देति इच्छियपयारं । राहिए य देति मोल्लं, जणस्स आहारवत्थादी ॥६०८०॥

एगस्स रण्णो पच पुरिसा, ते वहुसमरलद्धविजया। श्रण्णया तेहि श्रच्चंतविसमं दुगं गहितं। तेसि तुट्टो राया। इच्छियं णगरे पयारं देति, जं ते किंचि श्रसणादिगं वत्थादिगं वा जणस्स गेण्हंति तस्स वेणइयं (वेयणियं) सन्वं राया पयच्छिति ॥६०८०॥

> एगेण तोसिततरो, गिहमगिहे तस्स सन्वहिं पयारो । रत्थादीसु चउण्हं, एवं पढमं तु सन्वत्थ ॥६०८१॥

तेसि पंचण्हं पुरिसाणं एक्केणं राया तोसिततरो, तस्स गिहाण रत्थासु सव्वत्य इच्छिय-पयारं पयच्छिति । च उण्हं रच्छासु चेव इच्छियपयारं पयच्छइ । जो एते दिण्णप्पयारे स्रासाएज तस्स राया डंडं करेति । एस दिद्वंतो ।

डमो उवसंघारो - जहा पंच पुरिसा तहा पंचिवहमसज्भायं, जहा सो एगो ग्रन्भरिहततरो पुरिसो एवं पढमं संजमोवधातितं सन्वहा णासितज्जित, तिम्म बट्टमाणे ण सज्भाग्रो ण पिडलेहणादिका काइ चिट्ठा कीरइ, इतरेसु चउसु ग्रसज्भ इएसु जहा ते चठरो पुरिसा रच्छासु चेव ग्रणासायणिज्जा तहा तेसु सज्भाग्रो चेव ण कीरइ, सेसा सन्वा चिट्ठा कीरइ, ग्रावस्सगादिउक्कालियं पिढण्जिति ॥६०५१॥

भहियादितिविहस्स संजमोवघातिस्स इमं वक्खाणं -

महिया तु गव्भमासे, सचित्तरयो तु ईसित्र्यायंवो । वासे तिण्णि पगारा, बुव्बुय तव्यज्ज फुसिता य ॥६०८२॥

महियत्ति घूमिया, सा य कित्यमग्गसिरादिमु गन्भमासेसु भवति, सा य पडणप्तमकालं चेव सुहुमत्तणप्रो सन्वं ग्राउक्कायभावितं करेति, तत्य तत्कालप्तमयं चेव सन्वचेट्ठा णिरूज्क्मित । ववहारप्तित्ततो
पुढिविकाग्रो ग्रारणो वा उद्धग्रो ग्रागतो सिन्तरग्रो भन्नति, तस्स लक्खणं—वण्णतो ईसि ग्रायंवो दिसंतरेसु
दीसित, सोवि णिरंतरपाएण तिण्हं दिणाणं परतो सन्वं पुढिविकायभावितं करेति, तत्पाताग्रंकासंभवश्च ।
भिन्नवासं तिविहं — बुन्त्रुयाइ, जत्य वासे पडमाणे उदगबुन्त्रुया भवंति तं बुन्तुयवरिसं, तेहिं विज्जतं तन्त्विज्जयं ।
सुहुमणुसारेहिं पडमाणेहिं फुसियं वरिसं, एतेमु जहासंखं तिण्गि-पंच-सत्तदिणपरग्रो सन्वं ग्राडक्कायभावियं
भवड् ॥६०६२॥

संजमघायस्स सन्वमेदाणं इमो च उन्विहो परिहारो - "२दन्वे खेत्ते" पच्छद्धं ग्रस्य व्याख्या -

> दन्त्रे तं चिय दन्त्रं, खेत्ते जहि पडति जन्त्रितं कालं। ठाणभासादिमाने, मोत्तुं उस्सास उम्मेसं।।६०८३॥

दव्यतो तं चेव दव्यं ति महिया सचित्तरयो भिन्नवासं च परिहरिज्जति । ''<sup>3</sup>जहियं व'' ति — जिंह खेते महियादी पडंति तेहिं चेव परिहरिज्जति । ''<sup>४</sup>जिच्चरं'' ति – पडणकालातो ग्रारटम जिंचरं

१ गा० ६०७६। २ गा० ६०७६। ३ गा० ६०७६। ४ गा० ६०७६।

कालं पटित तिच्चरं परिहारो । "भन्वं" ति — भावतो "ठाणमासादि" ति — काउस्सग्गं ण करेंति, ण य भासंति । ग्रादिसद्ध्यो गमणागमगं पटिलेहणसज्भायादि ण करेंति । "मोतुं उस्सासटम्मेसं" मोतुं ति णो पटिसिज्मंति उस्सासादिया श्रम्भयत्वात् जीवितव्याघातकत्वाच्च, शेषा क्रिया सर्वा निषिद्धधते । एस उस्सग्मपरिहारो । श्रातिण्णं पुण सच्चित्तरए तिण्णि भिण्णवासे तिण्णि पंच सत्त, श्रतो परं सज्भायादि ण करेंति ।

श्रन्ने भणंति – युद्युयावरिर्ग श्रहोरत्तं, तब्बज्जे दो श्रहोरत्ता, फुसियवरिसे सत्त, श्रतो परं श्राउनकायभाविते सब्बचेट्टा णिरुज्किति ॥६०=३॥

## वासत्ताणाऽऽवरिया, णिक्कारणे ठंति कज्जे जतणाए । हत्थऽच्छिंगुलिसण्णा, 'पोत्तोवरिया व भासंति ॥६०८४॥

णिक्कारणे वा सकष्पकंबलीष्ट्र पाउया विष्ठुया सन्वन्भंतरे चिट्टंति, श्रवस्सकायव्ये वा कज्जे वत्तन्त्रे वा इमा जतणा हत्येण भूमादिश्रच्छिविकारेण वा श्रंगुलीए वा सण्गेति — ''इमं करेहि, मा वा करेहि'' ति । श्रह्वा — एवं णावगच्छिति मुहपोत्तिय श्रंतिरया जयणाए भासंति, गिलाणादिकज्जेसु वा सकष्पपाउग्रा गच्छेति ॥६०८४॥ संजमघाति ति गत्तं ।

इदाणि - "³उप्पाए" त्ति दारं - ग्रव्भादिविकारवत् विश्वसा परिणामतो उत्पातो पांसुमादी भवति ।

# पंद्य य मंस रुहिरे, केस-सिल-बुद्धि तह रयुग्घाए । मंसरुहिरऽहोरत्तं, अवसेसे जिच्चरं सुत्तं ॥६०८४॥

पंसुवरिसं मंसवरिसं रुधिरवरिसं, केसत्ति — वालवरिसं, करगादि वा सिलावरिसं, रयुष्घायपयडणं च । तेमि इमो परिहारो — मंसरुहिर श्रहोरत्तं सज्काश्रो ण कीरइ, श्रवसेसा पंसुमादिया जिंचरं-कालं पडंति तत्तियं कालं सुत्तं णंदिमादियं ण पढंति ।।६० प्रशा

पंसूरउग्घातणे इमं वक्खाणं -

### पंस्र श्रचित्तरयो रयुग्घातो धृलिपडणसन्वत्तो । तत्थ सवाए णिन्नायए य सुत्तं परिहरंति ॥६०८६॥

धूमागारो श्रापंडुरो रयो श्रचितो य पंसू भण्णइ, महास्कन्धावारगमनसमुद्धता इव विश्रसा-परिणामतो समंता रेणुपतनं रयुग्वातो भण्णइ, श्रह्वा – एस रश्रो, उग्वातो पुण पंसुरता भण्णति, एतेसु बातसिहतेसु श्रसिहतेसु वा सुत्तपोरिसि ण करेंति ॥६०८६॥

कि चान्यत् -

सामाचिते तिण्णि दिणा, सुगिम्हते निक्खिवंति जति जोग्गं। तो तम्मि पडंते वी, कुणंति संवच्छरज्मायं।।६०८७।।

्र एते पंतुरयुग्वाता साभाविगा हवेज्ज, ग्रसाभाविका वा । तत्य ग्रसाभाविगा जे णिग्वायभूमिकंपं चंदोपरागादिदिन्वसहिता, एरिसेसु श्रसामाविगेसु कते वि उस्सग्गे ण करेंति सज्कायं । "सुगिम्हए" ति —

१ वोत्तंतरिया इति चूर्णि । २ निन्यीपाराः । ३ गा० ६०७४।

जइ पुण चेत्तसुद्धपक्तवसमीए ग्रवरण्हे जोगं णिक्लिवंति २समीग्रो परेण जाव पुण्णिमाए एत्यंतरे तिण्णि दिणा उवक्वीर ग्रचित्तररागाडावणं काउस्सगा करेति, तेरसिमादिसु वा तिसु दिणेसु तो साभाविके पडंते वि सञ्कायं संवत्सरं करेंति, श्रह तं उस्सग्गं ण करेंति तो साभाविगे वि पडंते सञ्कायं ण करेंति ॥६०८७॥ उप्पाय त्ति गय।

> इदाणि "भादेक्वे" ति - स दिव्वेण सादिव्वं दिव्वकृतिमत्यर्थः । गंधव्य दिसा विज्जुग, गज्जिते जृव जक्ख आलित्ते । एक्केक्कपोरिसी गज्जियं तु दो पोरिसी हणति ॥६०८८॥

गंघन्त्रणगरिवजन्त्रणं दिसाहाहकरणं विज्जुटभवणं जक्कापढणं गज्जियकरणं जूवगो वक्खमाणो जक्खालित्तं जक्खिदत्तं ग्रागासे भवति, तत्य गंघन्त्रणगरं जक्खिदत्तं च एते णियमा दिन्त्रकया, सेसा भयणिज्जा, जतो फुडं ण णज्जित । तेण तेसि परिहारो । एते गंघन्त्रादिया सन्वे एक्कं पोरिसि जवहणिति, गिज्जियं तु पोरिसि दुगं हणइ ॥६०८८॥

### दिसिदाहो छिण्णमूलो, उक्क सरेहा पगासजुत्ता वा । संभा छेदावरणो, तु जूवश्रो सुक्के दिण तिण्णि ॥६०८६॥

श्रन्यतमिवगंतरिवभागे महाणगरप्रदीसिमिबोद्योतः किन्तु उविर प्रकाशमधस्तादंधकार ईहग् छिणा-मूला दिग्दाहाः । उक्कालक्खणं सदेहवणां रेहं करेंती जा पडइ सा उक्का, रेहविरिहता वा उज्जोयं करेंती पडित सा वि उक्का । "जूवगो" ति संस्मप्रभा य चंदप्पमा जेण जुगवं भवित तेण जूवगो, सा य संमप्रभा चंदप्पमाविरया फिट्टंती ण णज्जित सुक्कपक्खपिडवयादिसु दिणेसु, संमोच्छेदे य श्रणज्जमाणे कालवेलं ण मुणंति, श्रतो तिष्णि दिणे पातोसियं कालं ण गेण्हंति, तेसु तिसुवि दिणेसु पादोसियसुत्तपोरिसि ण करेंति ॥६०८६॥

> केसिं चि होतऽमोहा, उ जूयत्रो ताव होति त्राइण्णा । जेसिं तु त्रणाइण्णा, 'तेसिं दो पोरिसी हणति ॥६०६०॥

जगस्स सुभासुममत्यणिमिनुष्पादो ग्रवितघो ग्रादिच्चिकरणिवकारजणिग्रो ग्राइच्चमुदयस्यमे ग्रायंवो किण्ह सामो वा सगडुद्धिसंठितो ढंडो ग्र मोह ति एस जूवगो, सेसं कंट्यं ।।६०६०॥

किं चान्यत् -

चंदिमयूरुवरागे, णिग्घाए गुंजिते ऋहोरत्तं । संमाचतुपाडिवए, जं जहि सुगिम्हए नियमा ॥६०९१॥

चंदस्रवरागो गहणं भण्णति, एवं वक्खमाणं साभ्रे निरभ्रे वा व्यंतरकृतो महार्गाजतसमी ध्वनि-निर्घातः, तस्सेव विकारो गुंजमानो महाध्वनिः, गुंजितं सामण्णतो, एतेसु चटसु वि ग्रहोरत्तं सज्काम्रो ष कीरइ। णिग्यातगूंजितेमु विसेसो — वितियदिणे जाव सा वेला विज्जति, णो ग्रहोरत्तछेदेण छिज्जति, जहा ग्रणोसु ग्रसज्काईत्सु ।।६०६१॥

१ गा० ६०७५। २ तेसि किर पोरिसी तिम्नि। (ग्रा० नि०)। ३ ग्राताम्रः।

सब्भावश्रो ति श्रणुदिते गूरिए, मज्भण्हे, श्रत्थमाणे, श्रद्धरत्ते य — एयासु चउसु सज्भायं ण करेंति । दोसा पुन्युत्ता । चउण्हं महामहेसु चउमु पाठिवएसु सज्भायं ण करेति पुन्युत्तं, एवं श्रण्णं पि जित्तयं जाणंति '''जं'' ति महं जाणेज्जा । ''जिह्नं'' ति गामणगरादिसु तं पि तत्य वज्जेज । सुगिम्हगो पुण सन्वत्य णियमा भवद । एत्य श्रणागाढजोग णियमा णिविखवित । श्रागाढं ण णिविखवित णपढंति पुण ॥६०९१॥

> <sup>२</sup>चंदिम-सूरिमग त्ति श्रस्य व्याख्या -उक्कोसेण दुवालस, श्रद्घ जहण्णेण पोरिसी चंदे । सूरो जहण्ण वारस, पोरिसि उक्कोस दो श्रद्घा ॥६०६२॥

चंदोदयकाले चेय गहिन्नो, संदूसियरातीए चउरो, म्रण्णं च म्रहोरत्तं एवं दुवालस । म्रहवा - उप्पायग्गहणे सव्वरातीयं गहणं सग्गहो चेय णिव्युडो, संदूसियरातीए चउरो, म्रण्णं च म्रहोरत्तं एवं वारस । म्रहवा - म्रजाणया म्रव्यच्छणो संकाते ण नज्जति कि वेलं गहणं ?, परिहरिता राती प्रभाए दिट्टं सग्गहो निव्युडो, म्रण्णं च म्रहोरत्तं, एवं दुवालस । एवं चंदस्स सूरस्स म्रत्यमग्गहणे सग्गहनिब्युडो उवह्यरात्तीए चउरो, म्रण्णं च म्रहोरत्तं परिहरित, एवं वारस ।

श्रह उदेंतो गहितो तो संदूरियमहोरत्तस्स श्रह, श्रण्णं च श्रहोरत्तं परिहरंति एवं सोलस। ग्रहया – उदयवेलागहिस्रो उप्पादियगहणे सव्वदिणे गहणं होउं सग्गहो चेव णिव्युडो संदूरियग्रहोरत्तस्स श्रह, श्रणां च श्रहोरत्तं एवं सोलस। श्रहवा – श्रव्यच्छणो ण णज्जाते कि वेलं होहिति गहणं, दिवसतो संकाए ण पिढ्यं, श्रत्यमणवेलाए दिद्वं गहणं सग्गहो णिव्युडो संदूरियस्स श्रह, श्रणां च श्रहोरत्तं, एवं सोलस ।।६०६२।।

सम्महणिन्त्रुड एवं, स्रादी जेण होंतऽहोरत्ता । श्राइण्णं दिणमुक्के, सोचिय दिवसो य रादी य ॥६०९३॥

सग्गहणिच्बुढे तं ग्रहोरतं उवहतं । कहं ? उच्यते "सूरादी जेण ग्रहोरत्ता," सूरुदयकालाग्रो जेण ग्रहोरत्तस्स ग्रादी भवति तं परिहरितुं संदूसितं ग्रण्णं पि ग्रहोरतं परिहरियध्वं । इमं पुण ग्रादिण्णं चंदो गहितो रातीए चेव मुक्को, तीसे चेव राईए सेसं चेव वज्जणिष्जं, जम्हा ग्रागामिसूरुदए श्रहोरत्तसमत्ती । सूरस्स वि दिया गहितो दिया चेव मुक्को, तस्सेव दिवसस्स सेसं राती य वज्जणिष्जा। ग्रहवा-सग्गहणिब्बुडे विघी भणितो।

ततो सीसो पुच्छति - "कहं चंदे दुवालस, सूरे सोलस जामा ?"

ग्राचार्याह - "सूराती जेण होंति श्रहोरत्ता", चंदस्स णियमा श्रहोरत्तद्धे गते गहणसंभवो श्रणं च श्रहोरत्तं एवं दुवालस, सूरस्स पृणो श्रहोरत्तातीए संदूसियग्रहोरत्तं परिहरियं, श्रन्नं पि श्रहोरत्तं परिहरि-टवं एवं सोलस ॥६०६३॥ सादेव्वेत्ति गतं ।

> इदाणि ³बुग्गहे ति दारं – चुग्गहडंडियमादी, संखोभे डंडिए व कालगते । ग्रणरायए व सभए, जिन्चर णिदोच्चऽहोरत्तं ॥६०९४॥

"बुग्गहडंडियमादि" त्ति ग्रस्य व्याख्या – सेणाहिव भोइ महयर, पुंसित्थीणं च मल्लाजुद्धे वा । लोहादि-भंडणे वा, गुज्भमुड्डाहमचियत्तं ॥६०९४॥ डंडियस्स ढंडियस्स य बुग्गहो, ग्रादिसद्दातो सेणाहिवस्स सेणाहिवस्स य । एवं दोण्हं भोद्दयाणं, दोण्हं महत्तराणं, दोण्हं पुरिसाणं, दोण्हं इत्थीणं, मल्लाण वा जुद्धं पिट्टायगलोट्टभंडणेण वा । ग्रादिसद्दातो विसयपिसद्धासु 'संसुरुलासु। विग्गहा प्रायो व्यंतरवहुला, तत्थ पमत्तं देवया छलेज्ज । "२उड्डाहो" हा निदुक्ख ति, जणो भणेज — ग्रम्हे ग्रावइपत्ताणं इमे सज्भायं करेंति ति ग्रवियत्तं हवेज । विसयसंखोभो परचक्रागमे । ढंडिए वा कालगए भवति । "अग्रणराए" ति रण्णो कालगते णिव्भएवि जाव ग्रण्णो राया न ठविज्जित । "४समए" ति जीवंतस्स वि रण्णो वोहिगेहिं समंततो ग्रभिददुयं जिच्चरं सभयं तित्तयं कालं सज्भायं ण करेंति । जिद्वसं सुग्रं णिद्दोच्चं तस्स पुरतो ग्रहोरत्तं परिहरंति ।।६०६५।। एस डंडिए कालगते विवी ।

सेसेसु इमा विघी -

तिह्वसमोयगादी, श्रंतो सत्तण्ह जाव सज्काश्रो । श्रणाहस्स य हत्थसयं, दिद्वविवित्तम्मि सुद्धं तु ॥६०६६॥

गामभोइए कालगते तद्दिवसं ति श्रहोरतं परिहरंति।

श्रादिसद्दातो -

महतरपगते वहुपिक्खते, व सत्तघर श्रंतरमते वा । णिद्दुक्ख त्ति य गरहा, ण करेंति सणीयगं वा वि ॥६०९७॥

गामरट्टमहत्तरे ग्रधिकारणिजुत्तो बहुसम्मतो य पगतो "बहुपिक्खते" ति बहुसयणो वाडगसाधिः ग्रिधिवो सेज्जातरो य ग्रण्णिम्म वा ग्रणंतरघरातो ग्रारव्म जाव सत्तमघर, एतेसु मएसु ग्रहोरत्तं सञ्भामो ण कीरित । ग्रह करेंति तो णिद्दुक्ख त्ति काउं जणो गरहित, ग्रक्कोसेज वा णिच्छुमेज वा । ग्रप्पसद्देण वा सिणयं सिणयं करेंति ग्रणुपेहंति वा । जो पुण ग्रणाहो मतो तं जित उविमर्णं हत्यसयं वज्जेयव्वं, ग्रणुविमण्णं ग्रसल्मायं ण भवित, तह वि कुच्छियं ति काउं श्रायरणग्रो य दिट्टं हत्यसयं विज्ज्जिति ।।६०६७।।

जइ तस्स णित्य कोइ परिदुवेंतो ताहे -

सागारियादिकहणं, ऋणिच्छे रत्ति वसभा विगिचंति । विक्खिणो व समंता, जं दिद्धं सढेतरे सुद्धा ॥६०६८॥

सागारियस्स ग्रादिसद्दातो पुराणस्स सङ्घस्स ग्रहाभद्दस्स वा किह्नजित-''इमं छड्डेह, ग्रम्हं सन्काग्रो ण सुन्भइ।'' जित तेर्हि छड्डियं तो सुद्धं । ग्रह ते णेच्छंति ताहे ग्रणां वसिंह ''गम्मित । ग्रह ग्रणां वसही ण लन्मित ताहे वसभा ग्रप्पसागारियं परिट्ठचेंति । एस ग्रभिण्णे विची ।

ग्रह भिष्णं काकसाणादिएाँह समंता विविखणां तिम्म दिट्टिविवित्तिम्म सुद्धासुद्धं ग्रसढभावं गवेसं-तेर्हि जं दिट्टं तं सद्दं विवित्तं छिंहुयं । "इयरं" ति श्रदिट्टं तिम्म तत्यत्ये विसुद्धा सज्भायं करेंताण वि ण पच्छितं । एत्य एयं पसंगतोऽभिहितं ।।६०६८।।

इयाणि ध्सारीरं -

सारीरं पि च दुविहं, माणुस-तेरिच्छगं समासेणं । तेरिच्छं पि च तिविहं, जल-थल-खयरं चउद्वा तु ॥६०९९॥

१ मंसलासु (ग्रा० वृ०) मंसुभलामसु इत्यिप पाठः । २ गा० ६०६४ । ३ गा० ६०६४ । ४ गा० ६०६४ । ५ मग्गति इत्यिप पाठः । ६ गा० ६०७५ ।

एत्थ माणुसं ताव चिट्ठुज, तेरिच्छं ताव भणाभि – तं तिविधं मच्छादियाण जलजं, गवादियाण थलजं, मयूरादियाण खहचरं । एतेसि एक्केक्कं द्ववादि चजिवहं ॥६०६६॥

एक्केक्कस्स वा दव्वादिग्रो इमो चउहा परिहारो -

# पंचेंदियाण दन्वे, खेत्ते सिट्टहत्य पोग्गलाइणां। तिक्रुरत्य महंतेगा, णगरे वाहिं तु गामस्स ॥६१००॥

दव्यतो पंचेंदियाण रुहिरादि दव्यं ग्रसञ्भाइयं । खेत्तग्रो सिट्टिह्तथञ्भंतरे ग्रसज्भाइयं, परतो ण भवित । ग्रह्वा — खेततो पोग्गलाइणां पोग्गलं मंसं तेण सव्यं ग्राक्तिणां व्याप्तं तस्सिमो परिहारो, तिहिं कुरत्याहि ग्रंतिरयं सुज्भिति, ग्रारतो ण सुज्भिति । महंतरत्थाए एक्काए वि ग्रंतिरयं सुज्भिति, ग्रणंतिरयं दूरितं ण सुज्भिति । महंतरत्था रायमग्गो जेण राया वलसमग्गो गच्छिति देवजाणरहो वा विविधा संवहणा गच्छिति, सेसा कुरत्था । एसा णगरविधी ।

गामस्स णियमा वाहि, एत्थ गामो श्रविसुद्धणेगमणयदिरसणेण सीमापज्जंतो, परग्गामसीमाए सुज्भतीत्यर्थः ॥६१००॥

काले तिपोरिसऽहव, भावे सुत्तं तु नंदिमादीयं। सोणिय मंसं चम्मं, श्रद्धीणि य होंति चत्तारि॥६१०१॥

तिरियं च श्रसज्माइयं संभवकालातो जाव तितय पोरिसी ताव श्रसज्माइयं, परतो सुज्मइ। श्रहवा श्रद्वजामा श्रसज्माइयं, ते जत्य घायणं तत्य भवंति।

भावतो पुण परिहरंति सुत्तं, तं च णंदिमणुग्रोगदारं तंदुलवेयालियं चंदगवेज्भगं पोरिसी-मंडलमादी । ग्रहवा - "व्चउद्धा उ" ति - ग्रसज्भाइतं चउव्विहं, मंसं सोणियं चम्मं ग्रिट्टं च ॥६१०१॥

मंस-सोणिउक्खित्तमंसे इमा विधी -

श्रंतो वहिं च धोतं, सद्दी हत्थाण पोरिसी तिण्णि। महकाये श्रहोरत्तं, रद्धे वृढे य सुद्धं तु ॥६१०२॥

साघुवसही सट्टीहत्याणं ग्रंती विह च घोवित । भंगदर्शनमेतत् — ग्रंतो घोतं ग्रंतो पक्कं, ग्रंतो घोतं वाहिं पक्कं, वाहिं घोतं वा ग्रंतो पक्कं । ग्रंतगहणाग्रो पढमवितिया भंगा, विह्गगहणातो तितयभंगो, एतेसु तिसु वि ग्रसन्भायं । जिम्म पदेसे घोतं ग्राणें वा रहं सो पदेसो सट्टीए हत्थेहिं परिहरियव्वो । कालतो तिणि पोरिसीग्रो ॥६१०२॥

वहिधोतरद्ध सुद्धो, श्रंतो धोयम्मि श्रवयवा होति । महाकाए विरालादी, श्रविभिण्णं के इ णेच्छंति ॥६१०३॥

एस चउत्थो भंगो। एरिसं जित सट्टीए हत्याणं श्रव्भंतरे श्राणियं तहावि तं असज्भायं ण भवति, पढम-बितियभंगेसु श्रंतो घोवित्तु णीए रद्धे वा तम्मि घोतट्ठाणे श्रवयवा पडंति तेण श्रसज्भायं। तितयभंगे विह् घोवित्तु श्रंतो व णीए मंसमेव श्रसज्भाइयं ति। तं च उक्खित्तमंसं श्राहण्णयोग्गलं न भवइ। जं काकसाणादीहिं श्रणिवारियविष्यिकण्णं णिज्जिति तं श्रातिण्णयोग्गलं भाणियव्वं। महाकातो पींचिदिश्रो जत्थ हतो तं श्राघायणं

२ गा० ६०६६।

वज्जेयव्वं । खेत्त्रयो सिंह हत्था, कालतो ब्रहोरत्तं, एत्य ब्रहोरत्तच्छेदो। सूरुदए रद्धं पक्कं मंसं असज्भाइयं ण भवित, जत्थ ग्रसज्भाइयं पिडतं तेण पदेसेण उदगवाहो 'वृहो, तिम्म पोरिसिकाले अपुण्णे विसुद्धं ग्राघायणं ज्ण सुज्भिति । "भहाकाए" ति ग्रस्य व्याख्या – महकाए पच्छद्धं, मूसगादी महाकायो स विरालादिणा हतो, जित तं ग्रिमिणां चेव गिलिउं घेतुं वा सिहीए हत्याणं वाहि गच्छित तो के इ ग्रायरियाऽसज्भायं गेच्छंति, थितपक्क्षो पुण ग्रसज्भाइयं चेव ।।६१०३।।

ठियपक्को पलाए सुन्भति, ग्रस्य व्याख्या -मूसादि महाकायं, मन्जारादी हताऽऽचयण केती । ग्रविभिण्णे गेण्हेतुं, पढंति एगे जति पलाति ॥६१०४॥ गतार्था

तिरियं च ग्रसन्मायाधिकार एवं इमं भण्णति— ग्रंतो वहिं च भिण्णं, ग्रंडय विंदू तहा विश्राता य। रायपह वृह सुद्धे, परवयणं साणमादीणि ॥६१०५॥

ग्रंतो विह च भिण्णं ग्रंडयं ति ग्रस्य व्याख्या – ग्रंडयमुज्मिय कप्पं, ण य भूमि खणंति इहरहा तिण्णि । ग्रसज्भाइयप्पमाणं, मच्छियपादो अतिह नुडु ॥६१०६॥

साधुवसधीतो सहीहत्याणं श्रंतो भिणो श्रंडए श्रसक्मायं, वाहिभिणो ण भवति । श्रह्वा — साहुवसहीए श्रंतो वाहि वा श्रंडयं भिन्नं ति वा उष्मियं ति वा एगट्टं, तं च कप्पे वा उष्मितं भूमीए वा, जित कप्पे तो तं कप्पं सट्टीए हत्थाणं वाहिं णेउं घोवित ततो सुद्धं । श्रह भूमीए भिणां तो भूमीए खणित् ण छिहुञ्जित, ण सुज्भतीत्यर्थः । इहग्ह त्ति तत्थत्ये सिट्टं हत्या तिण्णि य पोरिसीश्रो परिहरिज्जंति ।

इदाणि ""विंदु" ति ग्रसज्माइयस्स कि विदुष्पमाणमेत्तेण ही ेण ग्रधिकतरेण वा ग्रसज्माग्रो भवति ? ति प्रच्छा ।

उच्यते - मिन्छताए पादो जिंह बुहुति तं ग्रसज्माइयप्पमाणं ॥६१०६॥ इदाणि "<sup>६</sup>वियाय" त्ति -

> अजरायु तिण्णि पोरिसि, जराउगाणं जरे चुते तिण्णि । रायपह विंदु गलिते, कप्पति अण्णत्थ पुण वृहे ॥६१०७॥

जरा जेसि ण मनित ताणं पस्ताणं वग्गुलिमादियाणं तासि पमूइकालाग्रो ग्रारवम तिण्णि पोरिसीग्रो ग्रसण्मातो मोतं ग्रहोरत्तछेदं ग्रासण्णपस्याएनि ग्रहोरत्तच्छेदेण सुष्मित । गोमादिजरायुजाणं पुण जान जरं लंबित तान ग्रसण्माइयं, जरे चुते तिण्णि । जाहे जरं पितं ततो पडणकालातो ग्रारवम तिण्णि पहरा परि-हरिज्जंति । "'अरायपह वृद्धसुद्ध" त्ति ग्रस्य व्याख्या — "रायपह विदु" पच्छद्धं, साधूनसहीए ग्रासण्णेण गच्छमाणस्स तिरियंचस्स जइ रहिर्रावदू गिलता ते जइ रायपहंतिरता तो सुद्धो, ग्रह रायपहे चेव विद्व गिलता तहानि कप्पति सष्माग्रो काउं । ग्रह ग्रण्णिम पहे ग्रण्णत्य वा पितं तं जइ उदमबुद्धिनाहेण वाहरियं तो सुद्धं, पुण ति निशेपार्थप्रदर्शने, पलीनणगेण वा दह्वे सुष्मित ॥६१०७॥

१ गा० ६१०२। २ गा० ६१०२। ३ जिहि न बुड्डे (म्रा० नि०)। ४ गा० ६१०५। ५ गा० ६१०५। ६ गा० ६१०५।

"भपरवयणं" साणमादीणि त्ति परो त्ति चोदगो, तस्स इमं वयणं, "जइ साणो पोगालं समुह्सित्ता जाव ववसहिसमीवे चिट्टइ ताव असज्भाइयं । श्रादिसहातो मज्जाराती" ।

ग्राचार्याह -

# जित फुसित तिहं तुंडं, जित वा लेच्छारिएण संचिक्छे । इहरा ण होति चोदग !, वंतं वा परिणतं जम्हा ॥६१०८॥

साणो भोतुं मंसं लेच्छारिएण तुंडेण वसहियासण्णेण गच्छंतो, तस्स गच्छंतस्स जइ तुंडं रुहिरमादी-लित्तं खोडादिनु फुसति, तो ग्रसज्भायं । ग्रहवा — लेच्छारियतुंडो वसहि-ग्रासण्णे चिट्टइ तहवि ग्रसन्भाइयं ।

"इहरह" ति - ग्राहारिएण हे चोदग ! भ्रसज्भातियं ण भवति, जम्हा तं श्राहारियं वंतं श्रवंतं वा ग्राहारपरिणामेन परिणयं, श्राहारपरिणयं च ग्रसज्भाइयं ण भवति, श्रणं परिणामतो मुत्त-पुरिसादि वा ॥६१०=॥ तेरिच्छं गतं ।

इदाणि अमाणुस्सयं -

# माणुस्सयं चतुद्धा, ऋहिं मोत्तूण सत्तमहोरत्तं । परियावण्णविवण्णे, सेसे तिग सत्त ऋहेव ॥६१०६॥

तं माणुस्सयं ग्रसज्भायं चउन्तिहं — चम्मं मंसं रुहिरं ग्रिट्टं च । ग्रिट्टं मोत्तुं सेसस्स तिविधस्स इमो परिहारो — खेत्ततो हत्यसतं, कालतो प्रहोरत्तं, जं पुण सरीरातो चेव वणादिसु ग्रागच्छित परियावण्णं विवण्णं वा तं ग्रसज्भाइयं ण भवइ । 'परियावण्णं' जहा रुहिरं चेव पूयपरिणामेन ठियं, विवण्णं खदिर-कल्लसमाणं रसगादिगं च, सेसं ग्रसज्भाइयं भवति । ग्रह्वा — सेसं ग्रगारी रिजसंभवं तिण्णि दिणा, बीयायाणे वा — जो सावो सो सत्त वा ग्रहु वा दिणे ग्रसज्भाइयं भवति ।।६१०६।।

वीयायाणे कहं सत्त ग्रद्र वा ?, उच्यते -

रत्तुक्कडाञ्चो इत्थी, श्रद्घदिणे तेण सुक्कऽहिते । तिण्ह दिणाण परेणं, श्रणोउतं तं महारत्तं ॥६११०॥

णिसेगकाले रत्तुकडयाए इत्थियं पसवेइ तेण तस्स श्रष्ट दिणा परिहरियव्या, सुक्कािघगत्तणतो पुरिसं पसवित तेण तस्स सत्त दिणा। जं पुण इत्थीए तिण्हं रिउदिणाणं परेण भवित तं सरोगजोिणित्थीए महारतं भवित । तस्सुस्सगं काउं सज्भायं करेंति । एस घहिरे विही ।।६११०।।

> जं वृत्तं 'ग्राहिं मोत्तूणं ति, तस्स इदाणि विधी इमो भण्णित – दंते दिट्टे विभिचण, सेसद्वी वारसेव वरिसाणि । भामितसुद्धे सीयाण पाणमादी य रुद्धरे ॥६१११॥

जित दंतो पिंडतो सो पयत्ततो गवेसियव्यो, जइ दिट्ठो तो हत्थसतातो परं विगिचयव्यो । श्रह ण दिट्ठो तो उग्घाडकाउस्सग्गं काउं सज्भायं केरेंति । सेसिंड्रितेसु जीवमुक्किदिणारंभातो हत्थसतऽव्भंतरिंड्रितेसु वारस विरसे श्रसज्भातियं ॥६०११॥

१ गा० ६१०५ । २ साघु इत्यपि पाठः । ३ गा० ६०६६ । ४ गा० ६१०६ ।

"भामितसुद्धे सीताण" त्ति ग्रस्य व्याख्या -

सीताणे जं दहूं, ण तं तु मोत्तुं त्रणाह णिहताई। ग्राडंवरे य रुहे, मादिसु हेट्टद्विया वारा ॥६११२॥

पुन्तद्धं, "सीयाणि" ति सुप्ताणे जाणि चियगारोविय दङ्गाणि ण तं तु श्रद्धितं ग्रसज्कायं करेति, जाणि पुण तत्य श्रण्णत्य वा ग्रणाहकलेवराणि पिरट्टिवयाणि, सण्णहाणि वा इंघणादिग्र गवे "णिहय" ति-णितिस्या ते ग्रसज्कातियं करेंति, "पाण" ति — मातंगा तेसि ग्राडंवरो जनको हिरिमिक्को वि मण्णति तस्स हेट्टा सज्जोमतग्रद्धीणि ठिवज्जंति, एवं रुद्घरे, मातिघरे। कालतो वारस विरसा। खेत्ततो हत्यसतं परिहरणिज्जा ॥६११२॥

त्रावासितं व वृढं, सेसे दिद्धम्मि मग्गण विवेगो । सारीरगामपाडग, साहीउ ण णीणियं जाव ॥६११३॥

एतीए पुन्बद्धस्स इमा विभासा— श्रसिवोमाघयणेसुं, बारस श्रविसोहितम्मि ण करेंति । भामियवृद्धे कीरति, श्रावासितमग्गिते चेव ॥६११४॥

जं सीयाणट्ठाणं जत्य वा ग्रसिवग्रोममताणि वहूणि छड्डियाणि । ग्राघयणं ति – जत्य वा महासंगाम-मता वहू, एतेसु ठाणेसु श्रविसोधीए कालतो वारस विरसा, खेत्तग्रो हत्यसतं परिहरंति सज्मायं ण करेंतीत्ययंः ग्रह एते ठाणा दविग्गमादिणा दङ्ढा । उदगवाहो वा तेण वूढो, गामणयरे वा ग्रावासंतेण ग्रप्पणो घरट्ठाणा सोधिता । ''सेसं'' ति जं गिहीहिं न सोधितं पच्छा तत्य सांघू ठिता ग्रप्पणो वसही समंतेण मिगता जं विट्ठं तं विगिचित्ता ग्रदिट्ठे वा तिण्णि दिणे उग्घाड-उस्सग्गं करेता ग्रसढमावा सज्मायं करेद ॥६११४॥

'<sup>'२</sup>सारीरगाम'' पच्छद्व**ं** इमा विभासा –

डहरगामिम्म मते, ण करेंती जा ण णीणियं होइ। पुरगामे व महंते, वाडगसाही परिहरंति ॥६११५॥

"सारीरं" ति मयसरीरं तं जाव डहरमाणे ण णिप्फेडियं ताव सज्कायं ण करेंति। ग्रह णगरे महंते वा गामे तत्य वाडगसाधीतो वा जाव ण णिप्फेडितं ताव सज्कायं परिहरेंति। मा लोगो निद्दुक्खेति उड्ढाहं करेज्जा ॥६११५॥

> चोदगाह - 'साहुवसिहसमीवेण मतसरीरस्स जइ पुफवत्थादि किचि पडित तं ग्रसन्कायं ?" ग्राचार्य ग्राह --

> > णिःजंतं मोत्तूणं, परत्रयणे पुष्फमादिपिसिही । जम्हा चडप्पगारं, सारीरमस्त्रो ण वन्जेंति ॥६११६॥

मतसरीरं उमग्रो वसघीए हत्थसयब्भंतरत्यं जाव निज्जइ ताव तं ग्रसज्काइयं, सेसा परवयण-भणिया पुष्फाइं पिंडसेहेयव्वा ते ग्रसज्काइयं न भवंति । जम्हा सारीरमसज्काइयं च उव्विहं — सोणियं मंसं ग्रद्धियं चम्मं च । ग्रग्नो तेसु सज्काग्नो न वज्जणिज्जो ।।६११६।।

१ सा० ६१११ । २ गा० ६११३ । ३ गा० ६११३.।

# एसो उ ग्रसज्मात्रो, तव्विज्जियमातो तत्थिमा मेरा। कालपिडलेहणाए, गंडगमरुएण दिइंतो ॥६११७॥

एसो संजमघातादितो पंचिवहो श्रसज्भाश्रो भणितो, तेहि चैव पंचिह विज्जितो सज्भाश्रो भवित । तत्य ति तिम्म सज्भायकाले इमा ववलमाणा मेर ति समाचारी – पिडवकमित्तु जाव वेला ण भवित ताव कालपिडलेहणाए कयाए गहणकाले पत्ते गंडगदिट्टंतो भविस्सित । गिहते सुद्धे काले पट्टवणवेलाए महगदिट्टंतो भविस्सित । १६१ १७।।

स्याद्बुद्धिः किमर्थं कालग्रहणं ?, ग्रत्रोच्यते – पंचिवहमसज्भायस्स जाणणद्वाए पेहए कालं । चरिमा चउभागवसे, सियाइ भूमि ततो पेहे ॥६११८॥

पंचिवहं संजमघायाइगं भेजइ कालं श्रघेतु सज्भायं करेति तो चउलहुगा, तम्हा कालपिडलेहणाए इमा सामाचारी-दिवसचरिमपोरिसीए चउभागावसेसाते कालगाहणभूमीश्रो ततो पिडलेहेयच्या । श्रह्वा — ततो उच्चारपासवणकालभूमी य ॥६११८॥

> अहियासिया तु अंतो, आसणों मज्म दूर तिण्णि भवे । तिण्णेव अणहियासिय, अंतो व्यच्छच्च वाहिरतो ॥६११६॥

ग्रंतो णिवेसणस्म तिण्णि उच्चारग्रधियासियशंडिले ग्रासण्ण-मज्भा-दूरे पिडलेहेति, भ्रणधियासिय-शंडिल्ले वि ग्रंतो एवं चेव तिण्णि पिडलेहेति, एवं ग्रंतो शंडिल्ला । बाहि पि णिवे गणस्स एवं चेव छ भवंति एत्य ग्रधियासियदूरत्तरे ग्रणधियासिया श्रासण्णतरे कायव्या ॥६११६॥

> एमेव य पासवणे, वारस चडवीसित तु पेहिता। कालस्स य तिण्णि भवे, ऋह सूरो ऋत्थमुवयाति॥६१२०॥

पासवणे वि एतेणेव कमेणं बारस, एते सब्वे चउव्वीसं। श्रतुरियमसंभंतं उवउत्तो पडिलेहिता पच्छा तिण्णि कालग्गहणथंडिले गडिलेहेति। जहण्णेणं हत्थंतरिते। "ग्रह" ति श्रणंतरं थंडिलपडिलेहजोगाणंतर-मेव सूरो श्रत्थमेति, ततो श्रावस्सगं करेंति ।।६१२०।।

तस्सिमो विघी -

श्रह पुण णिव्वाघायं, श्रावासंतो करेंति सन्वे वि। सङ्घादिकहणगाघाततो य पच्छा गुरू ठंति ॥६१२१॥

ग्रह्मित्यनंतरे सूरत्थमणाणंतरमेव ग्रावस्सगं करेंति, पुनर्विशेषणे दुविधमावस्सगकरणं विसेसेति-णिव्वाधातिमं वाधातिमं च । जद्द णिव्वाधातं तो सब्वे ग्रुरुसहिता ग्रावस्सयं करेंति । ग्रह गुरू सङ्ढेसु घम्मं कहेंति तो ग्रावस्सगस्स साहूहि सह करणिज्जस्स वाधातो भवति, जिम्म वा काले तं करणिज्जं ग्रासितस्स वाधातो भवति, ततो गुरू णिसज्जवरो य पच्छा चरिताक्ष्यारजाणहा उस्सग्गं ठायंति ॥६१२१॥

> सेसा उ जहासत्ती, त्रापुच्छित्ताण ठंति सङ्घाणे । सुत्तत्थसरणहेतुं, त्रायरिए ठितम्मि देवसियं ॥६१२२॥

१ श्रसन्भाइयजाणणट्वाए कालं पेहए, - इइ संवन्भइ । २ छन्चद्ध इत्यपि पाठः ।

सेसा साघू गुरुं ग्रापुन्छिता गुरुट्टाणस्स मग्गतो णासण्गदूरे ग्रहारातिणिए जं जस्स ठाणं तत्य पडिनकमंताण इमा ठवणा ।

> गुरू पच्छा ठायंतो मञ्मेण गंतुं सट्टाणे ठायति । जे वामतो ते ग्रणंतर सन्वेण गंतुं सट्टाणे ठायंति । जे दाहिणतो ग्रणंतरं सन्वेण तं च ग्रणागयं ठायंति । मुक्तत्यसम्महेडं तत्थ य पुन्वामेव ठायंता करेमि मंते सामातियमिति सुक्तं करेंति ।

जाहे गुरु पच्छा सामाइयं करेंता वोसिरामि ति भणेता ठिता उस्सग्गं ताहे पुट्विट्टिया देवसिया-इयारे चितेंति ।

ग्रण्णे भणंति — जाहे गुरू सामाइयं करेंति, ताहे पुन्त्रद्विता पि तं सामाइतं करेंति। सेसं कण्ट्यं ॥६१२२॥

जो होज्ज उ असमत्थो, वालो गुह्रो गिलाण परितंतो । सो विकहाए विरहिओ, ठाएज्जा जा गुरू ठंति ॥६१२३॥

परिसंतो पाहुणगादि सो वि सज्कायङकाणगरो ग्रच्छइ, जाहे गुरू ठंति ताहे ते वि वालादिया ति ॥६१२३॥

एतेण विहिणा-

त्रावासग कातूणं, जिणोवदिद्धं गुरूवएसेणं । तिणिग थुई पडिलेहा, कालस्स इमो विही तत्थ ॥६१२४॥

जिणेहि गणघराणं उविदर्धं, ततो परंपरएण जाव ग्रम्हं गुरूवएसेण ग्रागतं, तं काउं ग्रावस्सगं ग्रंते तिणि युतीतो करेंति। ग्रहवा – एगा एगसिलोइया, वितिया विसिलोइया, तितया तिसिलोइया, तेसि समत्तीए कालपिंडलेहणविवी इमा कायव्वा ।।६१२४।।

ग्रच्छउ ताव विघी, इमी कालभेदो ताव बुच्चित – दुविहो य होति कालो, वाघातिम एतरो य णायव्यो । वाघात्रो वंघसालाए घट्टणं सडूकहणं वा ॥६१२५॥

पुत्रवर्द्धं कंठं । जो त्रतिरित्तवसही बहुकप्नपिडसेविता य सा घंवसाला, एत्तो णितग्रितिताणं घट्टणे पडणादिवाधातदोसा सहदकहणेण वेलातिकमदोसा ॥६१२५॥

एवमादि -

वाघाते ततित्रो सिं, दिन्जति तस्सेव ते णिवेदेंति । णिव्याघाते दोण्णि उ, पुच्छंति उ काल घेच्छामो ॥६१२६॥

तिम वाघाति रे दोणिंग के कालपिंडलेहगा णिगाच्छीते तेसि तित्रमी उवज्कायादि दिज्जित । ते कालगाहिंगी भ्रापुच्छम संदिसावम कालपिंवयणं च सद्यं तस्सेव करेंति, एत्य गंडमिंदहुंती न भवति । इयरे उवजता चिहुंति । सुद्धे काले तत्येव उवज्कायस्म प्वेयंति, ताहे डंडघरे वाहि कालपिंडयरगो चिहुइ, इयरे – दुयगावि भंतो पविसंति, ताहे उवज्कायस्म समीवे सद्ये जुगवं पहुवेति, पच्छा एगो डंडघरो ग्रतीति, तेण पहुविते सञ्कायं करेंति ॥६१२६॥

निव्वाधातो पच्छद्धं ग्रस्यार्थः -

### त्रापुच्छण कितिकम्मे, त्रावासित खलिय पडिय वाघाते । इंदिय दिसाए तारा, वासमसज्माइयं चेव ॥६१२७॥

णिव्याघाए दोण्णि जणा गुरुं पुच्छंति — कालं घेच्छामो, गुरुणा श्रव्भणुण्णा, कितिकम्मं ति वंदणं दाउं डंडगं घेतुं उवउत्ता श्राव स्सयमासज्जं करेता पमज्जंता य णिग्गच्छंति । ग्रंतरे य जइ पक्खलंति पडंति वा वत्यादि वा विलग्गिति कितिकम्मादि किचि वितहं करेति, गुरू वा किचि पिडच्छंतो वितहं करेति तो कालवाघातो । इमा कालभूमीए पिडयरणविधी — इंविएहिं उवउत्ता पिडयरंता । "दिसं" ति जत्य चउरोवि दिसाग्रो दिस्संति, उडुम्मि तिण्णि तारा जित दीसंति । जइ पुण श्रणुवउत्ता श्रणिट्टो वा इंदियविसयो। दिस ति दिसामोहो दिसाग्रो तारगाग्रो वा ण दीसंति, वासं वा पडित श्रसज्भाइयं च जातं, तो कालवधो ॥६१२७॥

किंच -

## जित पुण गच्छंताणं, छीतं जोतिं च तो णियत्तेति । णिन्याघाते दोण्णि उ, अच्छंति दिसा णिरिक्खंता ॥६१२८॥

तेसि चेव गुरुसिमवातो कालसूमी गच्छंताणं जं श्रंतरे जित छीयं जोती वा फुसइ तो णियत्तंति, एवमादि कारणेहि श्रव्वाहता ते णिव्वाघातेण दो वि कालसूमीए गता संडासगादि विधीए पमिज्जिता णिसण्णा उवद्विया वा एवकेवको दो दिसाश्रो णिरिवखंता श्रच्छंति ।।६१२८।।

किं च तत्थ कालभूमीए ठिता -

सन्भायमचितेता, कणगं दट्ठूण तो नियद्वंति । पत्तेय डंडधारी, मा बोलं गंडए उवमा ॥६१२६॥

तत्य सज्मायं ग्रकरेंता श्रच्छंति, कालवेलं च पिडयरंता । जइ गिम्हे तिष्णि, सिसिरे पंच, वासासु सत्त कणगा पिक्खेज्जा तहा वि नियत्तंति । ग्रह निव्वाघाएण पत्ता कालग्गहणवेलाए ताहे जो डंडधारी सो ग्रंतो पिवसित्ता साहुसमीवे भणाति — बहुण्डिपुण्णा कालवेला, मा बोलं करेह । तत्थ गैगंडगोवमा पुव्वभणिया कज्जिति ।।६१२६।।

'गंडघोसिते वहुएहि सुतम्मी सेसगाण दंडो उ । श्रह तं वहूहिं न सुयं, तो डंडो गंडए होति ॥६१३०॥

जहां लोगे गोमादिगंडगेणाघोसिए वहूहिं सुए थेवेसु श्रसुए गोमादि किच्चं श्रकरेंतो सुदंडो भवति, बहूहिं श्रसुए गंडगस्स डंडो भवति । तहा इहं पि उपसंहारेयन्वं ॥६१३०॥

ततो डंडघरे णिग्गते कालग्गाही उट्टेइ, सो कालग्गाही इमेरिसो -

पियथम्मो दढधम्मो, संविग्गो चेव वज्जभीरू य । खेयण्णो य अभीरू, कालं पिडलेहए साह ॥६१३१॥

पियधम्मो दढथम्मो य । एत्य च उभंगो,तत्य इमो पढमो भंगो - णिच्चं संसारभडिवगचित्तो संविग्गो,

१ गा० ६११७ । २ श्राघोसिते ( श्राव० वृ० ) ।

वज्जं-पावं तस्स भीरू वज्जभीरू, जहा तं ण भवति तहा जयित, एत्य कालविहिजाणगो खेयण्गो, सत्तमंतो श्रमीरू एरिसो साघू कालं पडिलेहेड, पडिजग्गति – गुण्हातीत्यर्यः ॥६१३१॥

ते य तं वेलं पडियरेंता इमेरिसं कालं ति -

कालो संभा य तहा, दो वि समप्पंति जह समं चेव। तह तं तुलेति कालं, चरिमदिसिं वा असज्भायं।।६१३२॥

संभाए धरेंतीए कालगाहणमाढतं, तं कालगाहणं संभाए जं सेसं एते दो वि जहा समं समप्पेंति तहा तं कालवेलं तुर्लेति, ग्रहवा – तिसु उत्तरादियासु संभं गेण्हंति। 'चरिम' ति श्रवरा तीए ववगय-संभाते वि गिण्हति न दोसो ॥६१३२॥

सो कालगाही वेलं तुलेत्ता कालभूमीग्रो संदिसावणनिमित्तं गुरुपादमूलं गच्छिति । तत्य इमा विधी -

त्राउत्तपुट्यभणिते, त्रणपुच्छा खलिय पडिय वाघाते । भासंतमृदसंकिय, इंदियविसए य त्रमणुण्णे ॥६१३३॥

जहा णिगच्छमाणी ग्राउत्ती णिगतो तहा पित्संतो वि ग्राउत्ती पित्सित, पुट्दिनगतो चेव जइ ग्रणापुच्छाए कालं गेण्हित पित्संतो वि जित खलित पडित वा एत्य वि कालुवधातो। ग्रह्वा ''वाघाए' ति किरियासु वा मूढो ग्रिमधातो लेट्ठुइष्टालिया। भासंतमूढपच्छद्धं — सांन्यासिकं उविर वक्ष्यमाणं, ग्रह्वा – एत्य वि इमी ग्रत्यो भाणियच्यो — वंदणं देंतो ग्रणां भासंतो देति वंदणं दुग्रो ण ददाति, किरियासु वा मूढो, ग्रावत्तादिसु वा संका – ''क्या ण कय" ति, वंदणं देंतस्स इंदियविसग्रो वा ग्रमणुणमागग्रो ॥६१३॥

> णिसीहिया णमोक्कारे, काउस्सग्गे य पंचमंगलए । कितिकम्मं च करेता, वितित्रो कालं च पडियरती ॥६१३४॥

पविसंतो तिष्णि णिसीहियाग्री करेति, णमो समासमणाणं ति णमोक्कारं करेति, इरियावहियाए पंच उस्सासकालियं उस्सग्गं करेति, उस्सारिए णमो अरहंताणं ति पंचमंगलं चेव् कड्ढिति, ताहे कितिकम्मं वारसावत्तं वंदणं देति, भणित य – संदिसह पादोसियं कालं गेण्हामो, गुरुवयणं गेण्हह ति । एवं जाव कालग्गाही संदिसावेत्ता आगच्छित । ताव वितिउ ति डंडघरो सो कालं पिडयरेति ॥६१३४॥

पुणो पुट्युत्तेण विधिणा णिग्गतो कालग्गाही --

थोवावसेसियाए, संभाए ठाति उत्तराहुत्तो । चउवीसग दुमपुष्फिय, पुन्वि य एक्केक्क य दिसाए ॥६१३५॥

उत्तराहुत्तो उत्तराभिमुखो ढंडवारीवि वामपासे रिजु तिरियं ढंडवारी पुन्वाभिमुहो ठायति कालग्गहणिमित्तं च ग्रट्ठुस्सास काउस्सग्गं करेति, ग्रणो पंचूमासियं करेति, उस्सारिए चउवीसत्य दुमपुष्फियं सामण्गपुत्वयं च, एए तिष्णि ग्रवखलिए ग्रणुपेहेत्ता पच्छा पुत्र्वा एए चेव तिष्णि ग्रणुपेहेइ, एवं दिक्खणाए ॥६१३४॥

> ग्रवराए य गेण्हंतस्स इमे उवघाया जाणियव्वा – विंदू य छीय परिणय, सगणे वा संकिए भवे तिण्हं । भासंत मृढ संकिय, इंदियविसए य ग्रमणुण्णे ॥६१३६॥

गेण्हंतस्स जइ ग्रंगे उदग विंदू पडेज, श्रप्पणा परेण वा जित छीतं, श्रज्भयणं कड्ढं तस्स जित श्रण्णो भावो परिणतो श्रनुपयुवतेत्यर्थः । सगणे सगच्छे तिण्हं साधूणं गिज्जिए संका एवं विज्जुतादिसु ॥६१३६॥

भासंत पच्छद्धस्स पूर्वन्यस्तस्य इमस्य च विभासा –

मूढो य दिसज्भयणे, भासंतो वा वि गेण्हति न सुज्मे। अण्णं च दिसज्भयणं, संकंतोऽणिद्वविसए य ॥६१३७॥

दिसामोहो संजातो । ग्रह्वा — मूढो दिसं पडुच्च श्रज्भयणं वा । कहं ?, उच्यते —पढमे उत्तराहुत्तेण ठायव्वं सो पुण पुव्वहुत्तो पढमं ठायति । श्रज्भयणेसु वि पढमं चउवीसत्यश्रो सो पुण मूढत्तणश्रो दुमपुष्फियं
सामन्नपुव्वियं वा कड्ढित, फुडमेवं जणाभिलावेण भासंतो कड्ढ६, बुडुबुडेतो वा गेण्ह६, एवं ण सुज्भइ ।
"संकंतो" ति पुव्वं उत्तराहुत्तेण ठाउं ततो पुव्वाहुत्तेण ठायव्वं, सो पुण उत्तराश्रो श्रवराहुत्तो ठायित,
श्रज्भयणेसु वि चउवीसत्थयाश्रो श्रण्णं चेव खुडियायारकहादि श्रज्भयणं संकमित, श्रह्वा — संकिति कि
श्रमुगीए दिसाए ठितो "ण व" ति ?, श्रज्भयणे वि कि किड्ढियं ण व ति ? "र्इंदियविसए य श्रमणुण्णे" ति
श्रणिट्ठो पत्तो, जहा सोइंदिएण रुदितं वंत्तरेण वा श्रट्टहासं कृतं, रूवे विभीसगादिविकृते रूवं दिट्टं, गंघे कलेवरादिगंघो, रसस्तर्यंव, स्पर्शे श्रग्निज्वालादि, श्रह्वा — ६ट्टेसु रागं गच्छइ, श्रणिट्टेसु इंदियविसएसु दोसं,
एवमादि उवघायविज्यं कालं घेत्तुं कालणिवेदणाए ग्रुह्समीवं गच्छति ।।६१३७।।

तस्स इमं भण्णति -

जो वच्चंतिम्म विधी, श्रागच्छंतिम्म होति सो चेव। जं.एत्थं णाणत्तं, तमहं वोच्छं समासेणं।।६१३८॥

एसा गाहा भद्दवाहुकया।

एईए ग्रतिदेसे कए वि सिद्धसेणखमासमणो पुन्वद्धस्स भणियं ग्रतिदेसं वक्खाणेति — त्रावस्सिया णिसीहिय, त्राकरण त्रावडण पडणजोतिकखे ।

अपमिजनते य भीते, छीए छिण्णे व कालवहो ॥६१३६॥

जित णितो श्राविस्सयं ण करेति पिवसंतो वा णिसीहियं, श्रह्वा — श्रकरणिनित श्रासज्जं न करेति कालभूमीतो ग्रुक्समीवं पिट्टियस्स जित श्रतरेण साणमञ्जारादी छिदित, सेसा पदा पुन्वभणिता । एतेसु सन्वेसु कालवधो भवित ॥६१३६॥

गोणादिकालभूमी, व होज्ज संसप्पगा व उद्वेज्जा । कविहसिय विज्जु गज्जिय, जक्खालिचे य कालवही ॥६१४०॥

पढमयाए ग्रुरुं म्रापुन्छिता कालभूमि गतो, जित कालभूमीए गोणं णिसण्णं संसप्पगा वा उद्विता पेक्खे़ज्ज तो णियत्तए, जइ कालं पडिलेहेंतस्स गेण्हंतस्स वा णिवेदणाए वा गच्छंतस्स कविहसियादी, एएहिं कालवधो भवति, कविहसितं णाम म्रागासे विक्रतरूपं मुखं वाणरसिरसं हासं करेज, सेसा पदा गयत्था ॥६१४०॥

कालग्गाही णिव्वाघाएण गुरुसमीवमागभ्रो -

इरियावहिया हत्थंतरे वि मंगलनिवेदणं दारे । सन्वेहि वि पट्टविए, पच्छा करणं त्रकरणं वा ॥६१४१॥ जइ वि गुरुस्स हत्यंतरिमत्ते कालो गहितो तहावि कालपवेदणाए इरियावहिया पिडकिमियव्वा, पंचुस्सासमेतं कालं उस्सगां करेइ, उस्सारिए वि पंचमंगलं ठियाण कड्ढइ, ताहे वदणं दाउं कालं निवेदेति । सुद्धो पाउसिगकाले ति ताहे डंडघरं मोत्तुं सेसा सब्वे जुगवं पट्टवेंति ॥६१४१॥

किं कारणं ?, उच्यते पुक्वं ¹जम्मरुगदिट्टंतो त्ति -

सिन्नहिताण वडारो, पद्धवित पमादि णो दए कालं । वाहिद्विते पिडचरए, पविसति ताहे य दंडघरो ॥६१४२॥

वडो वंटगो विभागो एगट्टं। श्रारिश्रो श्रागारितो सारितो वा एगट्टं। वडेण श्रारितो वडारो, जहा सो वडारो सण्णिहियाण मरुताण लब्मित न परोक्खस्स तहा देसकहादिपमादिस्स पच्छा कालं ण देंति॥६१४२॥

> "वाहिद्वित" पच्छद्धं कंठं। "श्वव्येहि वि" पच्छद्धं, ग्रस्य व्याख्या — पट्टवित बंदिते ताहे पुच्छिति केण किं सुतं भंते!। ते वि य कहंति सव्यं, जं जेण सुतं च दिट्टं वा ॥६१४३॥

डंडधरेणं पट्टिवते वंदिए एवं सन्वेहि वि पट्टिवते पुच्छा भवति — "ग्रज्जो केण कि सुयं दिट्टं वा ?" दंडवरो पुच्छिति — ग्रण्गो वा । ते वि सन्वं कहेंति, जित सन्वेहि भिणयं — 'ण किचि दिट्टं सुयं वा" तो सुद्धं, करेंति सन्भायं । ग्रह एगेण वि फुडं ति विज्जमादि दिट्टं, गिज्जतादि वा सुतं, ततो ग्रसुद्धे ण करेंति ।।६१४३।।

ग्रह संकितो-

एक्कस्स दोण्ह वा संकितम्मि कीरइ ण कीरई तिण्हं। सगणम्मि संकिते पर-गणम्मि गंतुं न पुच्छंति ॥६१४४॥

जित एगेण संदिद्धं .सुतं वा तो कीरित सज्भाग्रो, दोण्ह वि संदिद्धे कीरह, तिण्हं विज्जुमादिसंदेहे ण कीरह सज्भातो, तिण्हं ग्रण्णोण्यसंदेहे कीरह, सग्णसंकिते परगणवयणतो सन्जाग्रो ण कायव्वो । खेत्तविभाग्णेण तेसिं चेव ग्रसज्भाइयसंभवो ॥६१४४॥

"जं अएत्य णाणत्तं तमहं वोच्छं समासेणं" ति श्रस्यार्थः -

कालचउक्के णाणत्तगं तु पादोसियाए सच्वे वि । समयं पहुचयंती, सेसेसु समं व विसमं वा ॥६१४५॥

एयं सव्वं पादोसिकाले भिणयं । इदाणि चउसु कालेसु किंचि सामणां, किं चि विसेसियं भणामि-पादोसिए डंडघरं एक्कं मोत्तुं सेसा सव्वे जुगवं पहुर्वेति । सेसेसु तिसु ग्रड्डरत्त वेरत्तिय पाभातिए य समं वा विसमं वा पहुर्वेति ॥६१४५॥

कि चान्यत्-

इंदियमाउत्ताणं, हणंति कणगा उ तिण्णि उक्कोसं । वासासु य तिण्णि दिसा, उदुवद्धे तारगा तिण्णि ।६१४६॥

१ गा० ६११७ । २ गा० ६१४१ । ३ गा० ६१३६ ।

सुट्ठु इंदियउवत्ते हि सन्त्रकाले पिडजागरियन्वा घेतन्वा। कणगेसु कालसंखाकग्रो विसेसग्रो ? भण्णति – तिण्णि भसम्प्रमुबहणंति ति तेण उवकोसं भण्णति, चिरेण उवघातो ति तेण सत्त जहण्णे, सेसं मिक्समं ॥६१४६॥

ग्रस्य व्याख्या -

कणगा हणंति कालं, ति पंच सत्तेव विंसिसिरवासे। उक्का उ सरेहागा, पगासजुत्ताव नायव्वा ॥६१४७॥

कणगा गिम्हे सिसिरे पंच वासासु सत्त उवहणंति, उवका एक्का चेव उवहणित कालं कणगो सण्हरेहो पगासविरहितो य, उक्का महंतरेहा पगासकारिणी य, ग्रहवा – रेहविरहितोवि फुलिंगो पहासकारो उक्का चेव ॥६१४७॥

"'वासासु य तिण्णि दिसा" ग्रस्य व्याख्या -

वासासु व तिण्णि दिसा, हवंति पाभातियम्मि कालम्मि । सेसेसु तिसु वि चउरो, उडुम्मि चतुरो चतुदिसिं पि ॥६१४८॥

जत्थ ठितो वासकाले तिण्णि विदिसा पेन बद्द, तत्य ठितो पभातियं कालं गेण्हति, सेसेसु तिसु वि कालेसु वासासु चेव । जत्य ठितो चउरो दिसाविभागे पेच्छति तत्थ ठितो गेण्हइ ॥६१४८॥

" अदुबद्धे तारगा तिण्णि" ति ग्रस्य व्याख्या -

तिसु तिण्णि तारगात्रो, उडुम्मि पाभाइए अदिहे वि । वासासु अतारागां, चउरो छन्ने निविहो वि ॥६१४६॥

तिसु कालेसु पाउसिते श्रङ्गरितिए य जहण्णेण जित तिष्णि तारगा पेक्खंति तो गेण्हंति, उडुबद्धे चेव श्रक्भादिसंथडे जित वि एक्कं पि तारं ण पेक्खंति तहा वि पभातियं कालं गेण्हंति, वासाकाले पुण चउरो वि काला श्रव्भसंथडे तारासु श्रद्दीसंतीसु गिण्हंति ॥६१४८॥

"'४छुण्णे णिविद्रो वि" त्ति ग्रस्य व्याख्या -

ठागासति विंद्सु व, गेण्हति विद्वो वि पच्छिमं कालं। पडियरति विहं एक्को, गेण्हति श्रंतिठिश्रो एक्को ॥६१५०॥

जित वसिहस्स वाहि कालगाहिस्स ठागो णऽित्य ताहे ग्रंतो छणी उद्धिहितो गेण्हित, श्रह उद्धिहियस्स वि ग्रंतो ठाग्रो णित्य, ताहे ग्रंतो छणो चेव णिविट्टो गेण्हित । वाहि ठितो य एक्को पिट्यरित, वासिंबिद्सु पडंतीसु णियमा ग्रंतो ठिग्रो गिण्हइ, तत्थ वि उद्धिद्विग्रो निसण्णो वा, नवरं – पिडयरगो वि चेव ठिग्रो पिडयरइ । एस पाभाइए गच्छुवग्गहट्ठा श्रववायविही, सेसा काला ठागासित न घेतव्वा, श्राइण्णग्रो वा जाणियव्वं ।।६१५०।।

कस्स कालस्स कं दिसं ग्रभिमुहेहि पुन्वं ठायन्विमिति भण्णित – पादोसिय त्राष्ट्ररत्ते, उत्तरिदिसि पुन्वपेहए कालं । वेरत्तियम्मि भयणा, पुन्विदसा पन्छिमे काले ॥६१५१॥

१ गा० गिम्हेज, इत्यपि पाठः । २ गा० ६१४६ । ३ गा० ६१४६ । ४ गा० ६१४६ ।

पादोसिए ग्रद्धरत्तिए णियमा उत्तरमुहो ठाति, वेरतिए भयणि ति इच्छा, उत्तरमुहो पुन्त्रमुहो वा, पाभाविए पुन्तं – णिग्रमा पुन्तमुहो ॥६१५१॥

इदाणि कालग्गहणं पमाणं भण्णति -

कालचउनकं उक्कोसएण जहण्णेण तिगं तु वोधव्वं । वितियपद्म्मि द्गं तु, मातिहाणा विम्रुक्काणं ॥६१५२॥

उस्सणे उक्कोसेण चडरो काला घेप्पंति, उस्सणे चेव — जहणोण तिगं भण्गति । "वितियपदं" ति — ग्रववादो, तेण कालदुगं भवति, ग्रमायाविनः कारणे ग्रगुण्हानस्येत्ययंः । ग्रहवा — उक्कोसेण चडकं भणाति । ग्रहवा — जहण्णे हाणिपदे तिगं भवति, एक्किम्म ग्रगहिते इत्यर्यः । वितिए हाणिपदे दुगं भवति, द्वयोरग्रहणादित्ययंः । एवं ग्रमायाविणो तिण्णि वा ग्रगेण्हंतस्स एक्को भवति । ग्रहवा — मायाविमुक्तस्य कारणे एकमिप कालं ग्र गुण्हतः न दोषः, प्रायिश्वत्तं वा न भवति ।।६१५२।।

कहं पुण कालचउक्कं ?, उच्यते -

फिडितम्मि अद्वरत्ते, कालं घेत्तुं सुवंति जागरिता । ताहे गुरू गुणंती, चउत्थे सन्वे गुरू सुवति ॥६१५३॥

पादोसियं कालं घेतुं पोरिसि काउं पृण्णपोरिसीए सुत्तपाढी सुवंति, ग्रत्यिचतगा उपकालियपाढिणो य जागरंति जाव ग्रहुरत्तो । ततो फिडिए ग्रहुरत्ते कालं घेतुं ते जागरिता सुवंति, ताहे गुरू उद्दिता गुणंति जाव चरिमो जामो पत्तो । चरिमे जामे सब्वे उद्दित्ता वेरत्तियं घेतुं सण्क यं करेंति ताहे गुरू सुवंति । पत्ते पाभातिते काले जो पभातियकालं घेच्छिहिति सो कालस्स पिडवकमिछं पाभाइयकालं गेण्हड, सेसा कालवेलाए कालस्स पिडवकमंति, तग्रो ग्रावस्सयं करेंति । एवं चटरो काला भवंति । ६१५३॥

तिण्णि कहं ?, उच्यते - पाभातिते ग्रगहिते सेसा तिण्णि भवे ।

ग्रहवा -

गहितम्मि अद्भरत्ते, वेरत्तिय अगहिते भवे तिण्णि ।. वेरत्तिय अद्भरत्ते, अतिउवओगा भवे दुन्नि ॥६१५४॥

वेरित्तए ग्रम्महिए सेसेसु महितेसु तिष्मि, ग्रह्वरित्तए वा ग्रमहिते तिष्मि, पादोसिए वा ग्रम्महिते तिष्मि।

दोण्णि कहं ?, उच्यते ।

पादोसियम्बद्धरित्तएमु गहिएसु सेसेसु मगहिएसु दोण्णि भवे ।

ग्रहवा - पादोसिए वेरतिए य गहिते दोणि ।

ग्रह्मा - पादोसितपमातितेसु गहिएसु सेसेसु ग्रगहिएसु दोणिग, एस कप्पो निकप्पे । पादोसिएण चेव ग्रणुवहतेण उवग्रोगतो सुपडिजग्गिएण सन्वकाले पढिति ण दोसो ।

ग्रहवा - ग्रहुरतियवेरतियगहिते दोणि।

ग्रववा - ग्रहरत्तियपभातिएसु गहितेसु दोण्गि ।

श्रहवा - वेरित्तयपमातिएसु दोण्णि । जया एवको ततो अण्णतरो गेण्हति ।

कालच उक्ककारणा इमे - कालच उक्कगहणं उस्सम्मतो विही चेव ।

ग्रह्वा - पाग्रोसिए गहिए उवहते श्रह्नुरसे घेतुं सज्भायं करेंति, तम्मि वि उवहते वेरित्यं घेतुं सज्भायं करेंति, पाभातितो दिवसट्ठा घेत्तव्यो चेव एवं कालच उवकं विद्वं। श्रणुवहते पुण पाउसिते सुपिड-जिगते सव्वराति पढंति, श्रद्भुरत्तिएण वि वेरित्तयं पढंति, वेरित्तएण श्रणुवहते सुपिड जिगतेण पाभातियमसुद्धे विद्वं दिवसतो वि पढंति।

कालच उनके श्रग्गहणकारणा इमे — पादोसियं ण गेण्हित, ग्रसिवादिकारणतो ण सुज्यस्ति वा, पादो-सिएण वा सुष्पिडजिंगितेण पढिति ति ण गेण्हइ, वेरित्तय कारणतो ण सुज्यस्ति वा पादोसिय श्रह्वरित्तएण वा पढिति ति ण गेण्हिति, पाभातितं ण गेण्हिति, कारणतो ण सुज्यस्ति वा ॥६१५४॥

इदाणि पाभातितकालग्गहणे विधिपत्तेयं भणामि -

पाभाइतम्मि काले, संचिक्खे तिण्णि छीयरुण्णाई । परवयणे खरमादी, पावासिय एवमादीणि ॥६१५५॥

पाभातियम्मि काले गहणविधी य।

तत्थ गहणविधी इमा --

णवकालवेलसेसे, उवग्गहिय 'श्रद्वया पिडक्कमते । ण पिडक्कमते वेगो, नववारहते धुवमसज्भाश्रो ॥६१५६॥

दिवसतो सज्भायिवरिह्याण देसादिकहासंभवे वज्जणहा, मेहावीतराण य पिलभंगवज्जणहा, एवं सब्वेसिमणुग्गहृहा णवकालग्गहणकाला पाभातिए श्रव्भणुष्णाया, श्रतो णवकालग्गहवेलाहि पाभातियकालग्गाही कालस्स पिडक्कमित, सेसा वि तं वेलं उवउत्ता चिट्ठंति कालस्स तं वेलं पिडक्कमेति वा ण वा । एगो णियमा ण पिडक्कमह, जह छीयस्यादीहि न सुज्भिहिति तो सो चेव वेरित्तस्रो पिडग्गिहिस्रो होहिति ति, सो वि पिडक्कतेसु गुरुस्स कालं वेदिता श्रणुदिए सूरिए कालस्स पिडक्कमते, जित य घेष्यमाणो णववारा उवह्मो कालो तो णजित जहा घुवमसञ्भाइयमित्य, न करेंति सञ्भायं ।।६१५६।।

नववारग्गहणविधी इमो।

''संचिक्ख तिष्णि छीयरुण्णाणि" त्ति ग्रस्य व्याख्या -

एक्केक्को तिण्णि वारा, छीतादिहतम्मि गेण्हती कालं। चोदेति खरो बारस, ऋणिट्ठविसए व कालवहो ॥६१५७॥

एक्कस्स गेण्हतो छीयरुयादिहते संचिक्खित ति, गहणा विरमतीत्यर्थः, पुणो गेण्हद्द, एवं तिण्णि वारा। ततो परं ग्रण्णो ग्रण्णम्मि थंडिले तिण्णि वारा। तस्स वि उवहते श्रण्णो ग्रण्णम्मि थंडिले तिण्णि वारा। तिण्हं श्रसतीते दोण्णि जणा णववाराग्रो पूरेति। दोण्हं वि श्रसतीए एक्को चेव णववाराग्रो पूरेति। थंडिलेसु वि श्रववातो तिसु दोसु वा एक्किम्म वा गेण्हिन।

" अपरवयणे खरमादि" ति ग्रस्य व्याख्या - "चोटेति खरो पच्छद्धं।

चोदगाह -

"जइ रुदितमणिट्ठे कालवहो ततो खरेण रिंते वारस विरसे उवहम्मर । ग्रणोसु वि ग्रणिट्ठइंदिय-विसएसु एवं चेव कालवहो भवति ॥६१४७॥

१ उवगहितद्वयाए इत्यपि पाठ: । २ गा० ६१५५।

ग्राचार्याह -

### चोदग माणुसणिद्वे, कालवहो सेसगाण तु पहारे । पावासियाए पुरुवं, पण्णवणमणिच्छे उग्वाडे । ६१५८॥

माणुससरे ग्राणिट्टे कालवहो, सेसंगतिरिया तेसि जित ग्राणिट्टो पहारसहो सुणिव्यति तो कालवहो।
"'पावासिय' ग्रस्य व्याख्या - पावासिया पच्छद्धं, जित पभातियकालग्गहणवेलाए पवासियभज्जा पितणो गुणे संभरंती दिणे दिणे ग्वेज्जा तो तीए स्वणवेलाए पुट्वतरो कालो घेत्तस्वो। ग्रह सा पि
पच्चूसे स्वेज्ज ताहे दिवा गंतुं पणाविज्जिति, पणावणमणिच्छाए उग्घाडणकाउस्सग्गो कीरंति।।६१५८।।

<sup>२</sup>एवमादीणि ति ग्रस्य व्याख्या —

वीसरसद्द्वंते, अन्वत्तग-डिंभगम्मि मा गिण्हे । गोसे द्रपट्टविते, वित्रुण च्छीयऽण्णहिं पेहे ॥६१५६॥

ग्रन्चायासेण रुवणं तं वीसरस्सरं भण्गति, तं उवहणते । जं पुण महुरसद् घोलमाणं च नोवहणइ। जाव ग्रजंपिरं ताव ग्रन्वत्तं, तं ग्रण्गेणिव विस्सरसरेणं उवहणति, महंतउस्संभररोवणेण वि उवहणित । पाभातिगकालगहणविधी गया, इयाणि पाभातियहुवण विधी —

"गोसे दर" पच्छद्वं, गोसि त्ति उदिते ग्रादिच्चे दिसावलोयं करेत्ता पट्टवेंति । दरपट्टविति त्ति ग्रद्ध पट्टविते जित छीयादिणा भग्गं पट्टवणं भ्रण्णो दिसावलोगं करेत्ता तत्येव पट्टवेंति, एवं तित्तियवाराए वि ॥५१५६॥

दिसावलोयकरणे इमं कारणं -

त्राइण्णपिसित महिगा, पेहंता तिण्णि तिण्णि ठाणाइं । णववार खुते कालो, हतो त्ति पढमाए ण करेंति ॥६१६०॥

ग्राइणापिसियं ग्रातिणापोगालं तं काकमादीहिं ग्राणियं होज्ज, महिया वा पिंडिमारढा, एवमादि एगट्टाणे तयो वारा उवहते हत्थसयवाहिं ग्रणां ठःणं गंतुं पेहति पिंडिलेहित पट्टवेति ति वुत्तं भवित, तत्य वि पुन्तुत्तिविहाणेण तिष्णि वारा पट्टवेति । एवं वितियट्टाणे वि श्रमुद्धे ततो वि हत्थसयं ग्रणां ठाणं गंतुं तिष्णि वारा पुन्तुत्तविहाणेण पट्टवेति, जइ सुद्धं तो करेति सज्भायं णववारा । खुत्तादिणा हते णियमा हतो कालो, पढमाए पोरिसीए ण करेंति सज्भायं ॥६१६०॥

पद्ववितम्मि सिलोगे, छीते पिंडलेह तिण्णि श्रण्णत्थ । सोणित मुत्त पुरीसे, घाणालोगं परिहरिज्जा ॥६१६१॥

जया पट्टवणातो तिण्णि दु ग्रज्भगणा सम्मत्ता तदा उर्वार एगो सिलोगो कड्ढियव्यो, तिम्म समते पट्टवणे समप्पति ॥६१६१॥ "<sup>४</sup>तव्यज्जो भातो" वितियपादो गतत्थो ।

'सोणिय त्ति ग्रस्य व्याख्या -

श्रालोगम्मि चिलिमिली, गंधे अण्णत्थ गंतु पकरेंति । वाधातिम कालम्मी, गंडगमरुगा णवरि णित्थ ॥६१६२॥

१ गा० ६१४४ । २ गा० ६१४४ । ३ छीए छीए तिगी पेहे ( आव०वृ० ) । ४ गा० ६१६१ । ४ गा० ६११७ ।

जत्य मज्भातियं करेंतेहिं सोणियचिरिक्का दिस्संति तत्य ण करेंति सज्भायं, कडगं चिलिमिली वा श्रंतरे दाउं करेंति । जत्य पुण सज्भायं चेव करेंताण मुत्तपुरीसकलेवरादियाण य गंधो, श्रण्णिम्म वा श्रसुभगंधे श्रागच्छंते तत्य सज्भायं ण करेंति, श्रण्णत्य गंतुं करेंति । श्रण्णं पि बंधणसेहणादि श्रालोगं परिहरिज्जा । एयं सब्वं णिक्वाघातकाले भणितं । वाघातिमकाले वि एवं चेव । णवरं – गंडगमरुश्रदिद्वंता ण भवंति ॥६१६२॥

एतेसामण्णतरे, असज्भाते जो करेइ सज्भायं। सो आणा अणवत्थं, मिच्छत्त विराधणं पावे।।६१६३।। वितियागाढे सागारियादि कालगत अहव वोच्छेदे। एतेहि कारणेहिं, जयणाए कप्पती काउं।।६१६४॥

दो वि कंठाभ्रो ॥६१६३,६४॥

जे भिक्खू अप्पणो असज्माइए सज्मायं करेइ, करेंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥१६॥

श्रप्पणो सरीरसमुत्थे श्रसज्भातिते सज्भाग्नो श्रप्पणा ण कायव्दो, परस्स पुण कायव्दो, परस्स पुण वायणा दायव्दा । महंतेसु गच्छेसु श्रव्दाउलत्तणग्रो समणीण य णिच्चोउयसंभवी मा सज्भाग्नो ण भविस्सति, तेण वायणसुत्ते विही भण्णति ।

श्रायसमुत्थमसन्भाइयस्स इमे भेदा -

श्रव्वाउलाण णिचोउयाण मा होज्ज निचऽसज्भाश्रो। श्रदिसा भगंदलादिसु, इति वायणसुत्तसंबंधो॥६१६४॥ श्रातसमुत्थमसज्भाइयं तु एगविहं होति दुविहं वा। एगविहं समणाणं, दुविहं पुण होति समणीणं॥६१६६॥

एगविहं समणाणं तं च व्रणे भवित, समणीणं दुविहं व्रणे उदुसंभवे च ॥६१६६॥ इमं व्रणे विहाणं -

धोतिम्म य निप्पगले, बंधा तिण्णेव होंति उक्कोसा। परिगलमाणे जयणा, दुविहम्मि य होति कायच्वा ॥६१६७॥

पढमं विय वर्णो हत्थसयस्स बाहिरतो धोविछं णिप्रगलो कतो ततो परिगलंते तिण्णि बंघा उनकोसेण करेंतो वाएति । दुविहं व्रणसंभवं उज्यं च, दुविहे वि एवं पट्टगजयणा कायव्वा ॥६१६७॥

> समणो उ वणे व भगंदले व बंधेक्कका उ वाएति। तह वि गलंते छारं, दाउं दो तिण्णि वा बंधे॥६१६८॥

"व्रणे धोयणिष्पगले हत्थसयवाहिरतो पट्टगं दाउं वाएइ, परिगलमाणेण मिण्णे तम्मि पट्टगे तस्सेव उविर छारं दाउं पुणो पट्टगं देति वातेति य, एवं तितयं पि पट्टगं बंघेज्जा वायणं च देज, ततो परं परिगल-माणे हत्थसयब्राहिरं गंतुं वणं पट्टगे य घोविउं पुणो एतेणेव क्रमेण वाएति । श्रह्वा — श्रण्णत्थ गंतुं पढंति ।।६१६।। एमेव य समणीणं, वणम्मि इतरम्मि सत्तरंघा उ । तह वि य अठायमाणे, धोऊणं अहव अण्णत्य ॥६१६६॥

इयरंति उडुग्रं एवं चेव, णवरं - सत्तवंद्या उनकोसेण कायव्या, तह वि ग्रटुंते हत्थसयवाहिरती घोविछं पुणो वाएति, ग्रह्वा - ग्रण्णत्य पढंति ॥६१६६ ।

एतेसामण्णतरे, श्रसन्काए श्रप्पणो व सन्कार्य । जो कुणति श्रजयणाए, सो पावति श्राणमादीणि ॥६१७०॥

ग्राणादिया य दोसा भवंति।

इमे य ~

सुयनाणिम्म य भत्ती, लोगिवरुद्धं पमत्तछलणा य । विन्जासाहण वर्गुण्ण धम्मयाए य मा कुणसु ॥६१७१॥

सूयणाणे ग्रणुवचारतो ग्रभत्ती भवति । ग्रहवा — सुयणाणभित्तरागेण ग्रसज्जातिते सज्भायं मा कुणसु, उवदेसो एस-जं लोगवम्मविरुद्धं च तं ण कायव्यं । ग्रविहीए पमत्तो लव्भित तं देवया छलेज्ज । जहा विज्जासाहणवद्दगुण्णयाए विद्या न सिज्भित तहा इहं पि कम्मख्यो न भवद । वैग्रण्यं वैधर्मता — विपरीतभावे-त्यर्यः । "वम्मयाए य" सुयवम्मस्स एस वम्मो जं ग्रसज्भाद्दए सज्भायवद्यणं ण करेंतो सुयणाणायारं विराहेद, तम्हा मा कुणसु ।।६१७१॥

चोदकाह - ''जित दंतम्रद्विमंससोणियादी म्रसज्काया, णणु देहो एयमतो चेव, कहं तेण सज्कायं करेह ?"

ग्राचार्याह -

कामं देहावयवा, दंतादी अवजुता तह विवन्जा। अणवजुता उ ण वन्जा, इति लोगे उत्तरे चेवं ॥६१७२॥

कामं चोदगामिप्पायग्रणुमयत्ये सच्चं, तम्मयो देहोवि । सरीराग्रो ग्रवजुत त्ति पृथग्भावा ते वज्जणिज्जा, जे पुण ग्रणवजुया तत्यत्या ते ण वज्जणिज्जा, इति उपप्रदर्शने । एवं लोके हप्टं, लोकोत्तरेऽ प्येवमित्यर्थः ॥६१७२॥

कि चान्यत् -

श्रव्भंतरमललित्तो, वि कुणित देवाण श्रव्चणं लोए । वाहिरमलित्तो पुण, ण कुणइ श्रवणेइ य ततो णं ॥६१७३॥ अन्मंतरा मूत्रपुरीपादी, तेहि चेव वाहिरे उवलित्तो कुणइ तो अवणां करेइ ॥६१७३॥ कि चान्यत् –

> त्राउड्डियावराहं, सन्निहिता ण खमए जहा पडिमा । इय परलोए दंडो, पमत्तछलणा य इति त्र्याणा ॥६१७४॥

जा य पिंडमा सिण्णिहिय ति-देवयाग्रिघिट्ठिता, सा जित कोइ ग्रणािढएण ग्राउट्टित ति जाणंतो वाहिरमलिलो तं पिंडमं छियित, श्रञ्चणं वा से कुणइ तो ण खमइ, खेतािद करेइ, रोगं च जणेइ, मारेइवा। इय ति — एवं जो श्रसद्भाइए सद्भायं करेति तस्स णाणायारिवराहणाए कम्मबंघो, एस से परलोइश्रो दंडो, इह लोए पमत्तं देवता छलेज्ज स्यात्। श्राणािदिवराधणा वा ध्रुवा चेत्र ।।६१७४।।

कोइ इमेहि ग्रप्पसत्थकारणेहि ग्रसज्भाइए सज्भायं करेज्ज -

रागा दोसा मोहा, श्रसज्काए जो करेज्ज सज्कायं। श्रासायणा तु का से, को वा भणितो श्रणायारो।।६१७४॥

रागेण दोसेण वा करेज्ज। ग्रहवा — दिसणमोहमोहितो भणेज्ज – का ग्रमुत्तस्स णाणस्स ग्रासायणा ? को वा तस्स ग्रणायारो ? — नास्तीत्यर्थः ॥६१७५॥

एतेसि इमा विभासा -

गणिसद्माइमहितो, रागे दोसेण ण सहती सदं। सन्त्रमसज्कायमयं, एमादी होति मोहात्रो ॥६१७६॥

महिन्रो ति हृष्टतुष्टनंदितो, परेण गणिवायगो वाहरिज्जंतो भवति, तदिभलासी ग्रसज्मातिए एवं सज्मायं करेइ, एवं रागे। दोसेण – कि वा गणी वाहरिज्जित वायगो ? ग्रहं पि ग्रिधिज्जामि जेण एयस्स पिडसवित्तभूतो भवामि, जम्हा जीवसरीरावयवो – श्रसज्भायमयं न श्रद्धातीत्यर्थः ॥६१७६॥

इमे दोसा -

. .

उम्मायं च लभेज्जा, रोगायंकं च पाउणे दीहं। तित्थकरभासियात्रो, खिप्पं धम्मात्रो मंसेज्जा ॥६१७७॥

खित्तादिगो उम्मातो, चिरकालिगो रोगो, श्रासुघाती श्रायंको – एस वा पावेज्ज, घम्माश्रो भंसो, मिच्छादिट्टी वा भवति, चरित्ताश्रो वा परिवडति ॥६१७७॥

इह लोए फलमेयं, परलोए फलं न देंति विज्जात्रो । त्रासायणा सुयस्स य, कुन्वति दीहं तु संसारं ॥६१७८॥

सुयणाणायारिववरीयकारी जो सो णाणावरिणज्जं कम्मं वंधित, तदुवयाश्रो य विज्जाश्रो कयोवचाराग्रो वि फलं ण देंति-ण सिद्ध्यं तीत्यर्थः, विधीए श्रकरणं परिभवो एवं सुतासादणा, श्रविधीए वहंतो णियमा श्रष्ट कम्मपगतीश्रो वंधइ, हस्सिट्ठितियाश्रो दीहिठिईश्रो करेइ, मंदाणुभावा य तिन्वाणुभावाश्रो करेइ, श्रप्पपदेसाश्रो य बहुपदेसाश्रो करेति, एवंकारी य णियमा दीहं संसारं णिव्वत्तेति। श्रहवा — णाणायारिवराहणाए दंसणिवराहणा, णाणदंसणिवराहणाहि णियमा चरणिवराहणा। एवं तिण्हं विराहणाए श्रमोक्खो, श्रमोक्खे णियमा संसारो ।।६१७८।।

वितियागाढे सागारियादि कालगत असति वोच्छेदे। एएहिं कारणेहिं, कप्पति जयणाए काउं जे।।६१७६॥ पूर्ववत

सन्वत्थ म्रणुप्पेहा, म्रप्रतिसिद्धादित्यर्थः ।

# जे भिवख् हेड्डिल्लाइं समोसरणाइं त्रावाएत्ता उवरिल्लाइं समोसरणाइं वाएइ, वाएंतं वा सातिज्जति ॥स्०॥१७॥

# त्रावासगमादीयं, सुयणाणं जाव विंदुसारात्रो । उक्कमस्रो वादेंतो, पावति स्राणाइणो दोसा ॥६१८०॥

जं जस्स ग्रादीए तं तस्स हिट्टिन्लं, जं जस्स उविरालं तं तस्स उविरालं, जहा दसवेयालिस्सा-वस्सगं हेट्टिन्लं, उत्तरज्म्मवणाण दसवेयालियं हेट्टिन्लं, एवं णेयं जाव विदुसारेति ॥६१८०॥

सुत्तत्थ तदुभयाणं, श्रोसरणं श्रहव भावमादीणं । तं पुण नियमा श्रंगं, सुयखंधो श्रहव श्रज्भयणं ॥६१८१॥

समोसरणं णाम मेलग्रो, सो य सुत्तत्याणं, ग्रह्वा – जीवादि णवपदत्यभावाणं । ग्रह्वा – दव्वखेत्तकालभावा, एए जत्य समोसढा सब्बे ग्रत्यित्तवुत्तं भवति, तं समोसरणं भण्णित ।

तं पुण कि होज्ज ? उच्यते-श्रंगं, सुयक्तंघो, श्रज्भयणं, इद्देसगो । श्रंगं जहा श्रायारो तं श्रवाएत्ता सुयगढंगं वाएति । सुयक्तंघो—जहा ग्रावस्सयं तं श्रवाएत्ता दसवेयालियसुयखंघं वाएति । श्रज्भयणं जहा सामातितं श्रवाएत्ता चववीसत्ययं वाएति , श्रह्मवा — सत्यपरिण्णं श्रवाएत्ता लोगविजयं वाएति । उद्देसगेसु जहा सत्य-परिण्णाए पढमं सामन्नउद्देसियं श्रवाएत्ता पुढिविक्काउद्देसियं वितियं वाएति । एवं सुत्तेसु वि दट्टब्वं । श्रह्मवा — दोसु सुग्रक्तंधेसु जहा वंभचेरे श्रवाएत्ता श्रायारग्गे वाएति । सव्वत्य उक्कमतो । एवं तस्स श्राणादिया दोसा चडलहुगा य, श्रत्थे चउगुरू भण्णति, पमत्तं देवया छलेज्ज ॥६१८१॥

इमो य दोसो -

उविरसुयमसद्हणं, हेट्डिल्लेहि य अभावितमतिस्स । ण य तं भुज्जो गेण्हति, हाणी ऋष्णेसु वि ऋवण्णो ॥६१८२॥

हेट्टिल्ला उस्सग्गसुता तेर्हि ग्रगाविस्स उविरिल्ला ग्रववादसुया ते ण सद्दृति ग्रितिपरिणामगो भवति, पच्छा वा उस्सगं न रोचेइ ग्रितिकामेय ति काउं तं ण गेण्हित । ग्रण्णं उविरं गेण्हित एवं ग्रादिसुत्तस्स हाणी नासिमत्यर्थः । ग्रादिसुत्तविज्जतो उविरिसु ग्रट्टाणेण य पयत्तेण वहुस्सुतो भण्णित, पुच्छिजमाणो य पुच्छे ण णिव्वहित, जारिसो एसं ग्रणायगो तारिसा ग्रण्णे वि एवं ग्रण्णेसि पि ग्रवण्णो भवति, जम्हा एवमादी दोसा तम्हा परिवाडीए दायव्वं ॥६१६२॥

इमो ग्रववातो -

णाऊण य बोच्छेदं, पुन्वगते कालियाणुजोगे य । सुत्तत्थ तदुभए वा, उक्कमञ्रो वा वि वाएज्जा ॥६१८३॥

पियधम्म-दढधम्मस्स, निस्सग्गतो परिणामगस्स, संविग्गसभावस्स, विणीयस्स परममेहाविणो - एरिसस्स कालियसुत्ते पुन्वगए च मा वोच्छिजउत्ति उक्कमेण वि देङज ,।६१८३॥

जे भिक्ख् णववंभचेराइं अवाएत्ता उवरियसुयं वाएइ वाएंतं वा सातिज्जति ॥सू०॥१८॥ णववंभचेरगहणेणं सन्वो श्रायारो गहितो, ग्रहवा - सन्वो चरणाणुश्रोगो तं श्रवाएता उत्तमसुतं वाएति, तस्स श्राणादिया दोसा चउलहुं च ॥६१८२॥

किं पुण तं उत्तमसुतं ? उच्यते -

छेयसुयमुत्तमसुयं, ग्रहवा वी दिद्विवात्रो मण्णइ उ । जं तहि सुत्ते सुत्ते, विण्णिज्जइ चउह त्र्रणुत्रोगो ।।६१८४॥

पुन्तद्धं कंठं। ग्रह्वा - वंभचेरादी श्रायारं श्रवाएता धम्माणुश्रोगं इसिभासियादि वाएति, श्रह्वा - सूरपण्णित्तयाइगणियाणुश्रोगं वाएति, श्रह्वा - दिट्ठिवातं दिवयाणुश्रोगं वाएति, श्रह्वा - जदा चरणाणुश्रोगो वातितो तदा धम्माणुयोगं श्रवाएता गणियाणुयोगं वाएति, एवं उनकमो चार णयाए सन्वो वि भासियन्वो, एवं सुत्ते।

ग्रत्थे वि चरणाणुग्रोगस्त ग्रत्थं ग्रवहेत्ता धम्मादियाण ग्रत्थं कहेति ११। ग्रादेसग्रो वा चउगुरुं। छेदसुयं कम्हा उत्तमसुत्तं १, भण्णति – जम्हा एत्थ सपायिन्छत्तो विधी भण्णति, जम्हा य नेण चरणिवसुद्धी करेति, तम्हा तं उत्तमसुतं।

दिद्विवास्रो कम्हा?, उच्यते - जम्हा तत्थ सुत्ते चउरो स्रणुशोगा विष्णञ्जंति, सन्वाहि णयिवहीहि दन्वा दंसिञ्जंति, विविधा य इङ्कीस्रो स्रतिसता य उप्पञ्जंति, तम्हा तं उत्तमसुतं । एवं सुत्तस्स उक्कमवायणा विजया ॥६१८३॥

ग्रत्थस्स कहं भाणियव्वं ?, उच्यते -

त्रपुहुत्ते अणुत्रोगो, चत्तारि दुवार भासई एगो । पुहुत्ताणुत्रोगकरणे, ते अत्थ तत्रो उ वुच्छिन्ना ॥६१८५॥ कंठ्या

ग्रहवा – सुत्तवायणं पडुच्च कमो भण्णति, णो ग्रहुं पटुवणं । कम्हा १, जम्हा सुत्ते सुत्ते चडरो ग्रणुग्रोगा दंसिज्जंति । उक्तं चं –

> श्रपुहुत्ते व कहेंते, पुहुत्ते वुक्कमेण वाययंतम्मि । पुन्वभणिता उ दोसा, वोच्छेदादी मुणेयन्वा ॥६१८६॥ कंट्या

णवरं – वोच्छिज्जंति एगसुत्ते चउण्हमणुत्रोगाणं जा कहणविधी सा पुहत्तकरणेण वोच्छिण्णा, ण संपयं पवत्तइ णजइ वा, ग्रह्वा – तेसि ग्रत्थाण कहणसरूवेण एगसुत्ते ववत्थाणं वोच्छिण्णं पृथक् स्थापित-मित्यर्थः ॥६१२४॥

केण पुहत्तीकयं ?, उच्यते -

वलंबुड्डिमेहाधारणाहाणीं णाउं विज्मं दुब्बलियपूसिमत्तं च पडुच - देविंदवंदिएहिं, महाणुभागेहि रिक्ख अज्जेहिं।

जुगमासज विभत्तो, ऋणुऋोगो तो कस्रो चउहा ।।६१८७।। कंट्या

के पुण ते चउरो अणुओगा ?, उच्यते -

कालियसुर्यं च इसिभासियाणि तइयाए सूर्पण्णत्ती । जुगमासज्ज विभत्तो, त्रणुत्रोगो तो कत्रो चउहा ॥६१८८॥ कंठ्या ग्रहवा - किं कारणं णयविज्ञितो चरणाणुग्रोगो पढमं दारठिव्यं ?, उच्यते -णयविज्जित्रो वि हु श्रलं, दुक्खक्खयकारस्रो सुविहियाणं । चरणकरणाणुत्रोगो, तेण कयमिणं पढमदारं ॥६१८८॥ <sup>कंट्या</sup>

शिष्याह - "कालियसुयं ग्रायारादि एक्कारस ग्रंगा, तत्थ पकष्पो ग्रायारगतो । जे पुण ग्रंगवाहिरा छेयसुयङभयणा ते कत्थ ग्रणुग्रोगे वत्तव्वा ? उच्यते -

जं च महाकप्पसुयं, जाणि य सेसाई छेदसुत्ताई । चरणकरणाणुयोगो, त्ति कालियछेत्र्योवगयाणि य ॥६१६०॥

ग्रावस्सयं दसवेयालियं चरणघम्मगणियदिवयाण पुहत्ताणुग्रोगे । कमठवे कारण इमं –

त्रपुहत्ते वि हु चरणं, पढमं विष्णिज्जते ततो धम्मो । गणित दिवयाणि वि ततो, सो चेव गमो पुहत्ते वी ॥३१६१॥ कंट्या तेम पूण जुगवं विष्णिज्जमाणेसु इमा विधी –

एक्केक्कम्मिउ सुत्ते, चउण्ह दाराण त्रासि तु विभासा । दारे दारे य नया, गाहगगेण्हंतए पप्प ॥६१९२॥

सुत्ते सुत्ते चउरो दार ति प्रणुग्रोगा, पुणो एक्केक्को प्रणुग्रोगो णएहि चितिज्जंति, ते य नया गाहगं पहुच गिण्हंतगं वा संखेववित्यरेहि दट्टव्वा —

जइ गाहगो णातुं समत्यो गिण्हंतगो वि समत्यो तो सन्वणएहि वित्यरेणिव भासियव्वं, वितियभंगे गेण्हंतगबसेण वत्तव्वं, तित्यभंगे जित्तवं बुतं तस्स धारणसमत्यो तित्त्यं भासित, चिरमे दोण्गि वि जं सुत्ताणुरूवं श्रपुहत्ते पुहत्ते वा ।।६१६२।।

> ते चउरो ग्रणुग्रोगा कहं विभासिक्जंति ?, उच्यते — समत त्ति होति चरणं, समभावम्मि य ठितस्स धम्मो उ । काले तिकालविसयं, दविए वि गुणो णु दव्यण्णू ॥६१९३॥

तुलावरणं व समभावकरणं । चरणसमभावद्वियस्स णियमा विसुद्धिस्हेवो धम्मो भवति । काले णियमा तिकालविसयं चरणं, जम्हा समयखेत्ते कालविरिहतं न किचिमित्य । ग्रहवा – तिकालविसयं ति पंचित्यकाया जहा धुवे णितियया सासती तहा चरणं भुवि च भवति भविस्सति य । दव्वाणुग्रोगे चरणचिता ।

कि दन्त्रो गुणो ति ? दन्त्रहिताभिष्पाएण चरणं दन्त्रं, पज्जत्रहिताभिष्पाएण चरणं गुणे, ग्रह्त्रा — पढमतो सामाइयगुणे पिडवतीतो पुन्त्रमेव चरणं लग्भित, चरणिहतस्स धम्माणुग्रोगो लभित, चरण-धम्मिह्यस्स गणियाणुग्रोगो दिज्ञति, ततो तिग्रणुग्रोगभावितथिरमितस्स दन्त्राणुग्रोगो य णयिवधीहि दंसिज्ञति ।।६१६३।।

इदं च वर्ण्यते —

एत्थं पुण एक्केक्के, दारिम गुणा य होत्तऽवाया य । गुणदोसदिद्वसारो, णियत्तत्ति सुद्दं पवत्तत्ति य ॥६१६४॥ एत्य त्ति एतेसि श्रणुग्रोगाण-श्रत्थकहणे, पुण विसेसणे । कि विसेसेति ?, एक्केक्के श्रणुग्रोगे गुणा दरिसिङ्जंति ।

ग्रावाय त्ति — दोसा य कहं ?, उच्यते — पिंडिसिद्धं ग्रायरंतस्स विहि ग्रकरेतस्स य इहपर-लोइयदोसा, पिंडिसिद्धवज्ञेतस्स विहि करेंतस्स इहपरलोइया गुणा । चरणाणुत्रचयभवणं गुणसारो, चरण-विघातो कम्मुत्रचयमवणं च दोससारो, एवं गुणदोसिद्दृसारो दोसट्टाणेमु मुहं णिवत्ति, गुणठाणेमु य सुहं पवत्तते । ग्रह्वा — णयवादेमु एगंतग्गाहे दिदृदोसो मुहं णिवत्तेति, ग्रणेगंतगाहे य दिट्टगुणो मुहं पवत्ति ।।६१६४।।

ग्रतो भण्णइ --

त्रपुहुत्ते य कहेंते, पुहुत्ते वुक्कमेण वाययंतिम्म । पुन्वभणिता उ दोसा, वोच्छेदादी मुणेयन्वा ॥६१९५॥

श्रणुग्रोगाणं श्रपुहत्तकाले पुहत्तं विणा कारणे ण कायव्वं, पुहत्ते णाकारणेण उक्कमकरणं कायव्वं । श्रह्नवा - करेति पिडिसिद्धः तो इमातो श्रादिसुत्ते जे वोच्छेदादिया दोसा बुत्ता ते भवंति ।।६१६४।।

> त्रायारे त्रणहीए, चउण्ह दाराण त्रण्णतरगं तु । जे भिक्ख् वाएती, सो पावति त्राणमादीणि ॥६१६६॥

सुयकडादी चरणाणुश्रोगे दट्टच्चो, सेसं कंठं।

णाऊण य वोच्छेयं, पुट्यगए कालियाणुत्रोगे य । सुत्तत्थनाणएणं, अप्पा वहुयं तु णायव्यं ॥६१९७॥ पूर्ववत्

जे भिक्खू श्रंपत्तं वाएइ वाएतं वा सातिज्जति ।। स०।। १६।।

जे भिक्खू पत्तंणं वाएइ वाएंतं णं वा सातिज्जति ।। स०।।२०।।

भ्रपात्रं भ्रायोग्यं भ्रभाजनमित्यर्थः, तप्पहिपनलो पत्तं ।

जे भिक्खू अपत्तं वाएइ वाएतं वा सातिज्जति ॥ स्०॥२१॥

जे भिक्खू पत्तं ण वाएति ण वाएंतं वा सातिज्जति ।। स०।। २२।।

ग्रप्राप्तकं क्रमानधीतश्रुतमित्यर्थः, पिंडपवली पत्तं, ग्राणादी चउलहुं वा । एते चउरो वि सुता एगट्टा वक्खाणिज्जंति ।

केरिसं ग्रपात्रं ? उच्यते -

तितिणिए चलचित्ते, गाणंगणिए य दुव्वलचरित्ते । त्रायरिय पारिभासी, वामावट्टे य पिसुणे य ॥६१६८॥

तितिणीइ त्ति ग्रस्य न्याख्या – दुविघो तितिणो दन्ने भावे य । तेंदुरुयदारुयं पित्र, श्राग्गिहितं तिडितिडेति दिवसं पि । श्रह दन्वितिणो भावतो य श्राहारुपहिसेज्जासु ॥६१६६॥ जं ग्रगीए छुटं तिहीतिहेति तं दर्बातितिणं । भावतितिणो दुविहो वयणे रसे य, वयणे तितिणो क्याकएसु किचि भणितो चोदितो वा दिवसं पि तिहितिहेंतो ग्रन्छिति । रसितितिणो तिविहो – ग्राहार उविह सेज्जासु ॥६१६६॥

तत्य ग्राहारे इमो-

श्रंतोवहिसंजोवण, त्राहारे वाहि खीरदृहिमादी। श्रंतो तु होति तिविहा, भायण हत्थे मुहे चेव ॥६२००॥

ग्राहारो दुविधो – वाहि ग्रंतो य । तत्य वाहि सीरं दिं वा लंभिता हिंदंतो चेव तं सीरं कलमसालिग्रोदणं उप्पाएंतो खंडमादि वा संजोएंतो वाहि संजोयणं करेति ।

ग्रंतो त्ति वसहीए, सा निविधा – भायणे हत्ये मुहे ति वा । तत्य भायणे – जत्य कलमसालिग्रोदणो तत्य क्वीरं दिंच वा पिक्सवित, हत्ये तलाहणादिणा पिडिवगितमादियं हत्यिहुयं वेढेत्ता मुहे पिक्सवित, पुट्वं मुहे तलाहणादि पिक्सवित्ता पच्छा पिडिवगित पिक्सवित ॥६२००॥

एमेव उविहसेन्जा, गुणीवगारी य जस्स जो होति । सो तेण जो अतंतो, तदभावे तिंतिणो णाम ॥६२०१॥

उक्कोसं ग्रंतरकप्पं लढ्ं उक्कोसं चेव चोलपट्टकं उप्पाएता तेण सह परिभोगेण संजोएति । एवं सेसोविह पि, एवं सेज्जं ग्रकवाढं लढ्ं कवाडेण सह संजोएति ।

> जं जस्स ग्राहारादि तस्स गुणोवकारी ग्रलभंतो तितिणो भवति ।।६२०१।। इदाणि <sup>२</sup>चलचित्ते त्ति ग्रस्य व्याख्या —

> > गति ठाण भास भावे, लहुत्रो मासो य होति एक्केक्के । त्र्याणाइणो य दोसा विराहणा संजमायाए ॥६२०२॥

चपलो गतिमादितो चडिव्वहो, चउसु वि पत्तेयं मासलहुं पिच्छतं ॥६१०२॥

तत्य गतिद्वाणचवलाण इमा विभासा -

दाबद्विद्यो गतिचवलो उथाणचवलो इमो तिबिहो। इडादसई फुसती, भमति व पादे व णिच्छुभति ॥६२०३॥

गतिचवलो दुयं गच्छति – तुरितगामीत्यर्थः । णिसण्गो पट्टिबाहुऊरूकरचरणादिएहिं कुडुथंमादिएहिं णेगसो फुसइ, णिसण्गो य हत्यो म्रासणं म्रमुंचतो समंता भ्रमति । हत्यपादाण पुणो पुणो य संकोयणं विक्सेवं वा करेति, गायस्य वा कंपं ।।६२०३॥

भासाचवलो इमो -

भासचवलो चउद्धा, असत्ति अलियं असोहणं वा वि । असभाजोग्गमसन्मं, अणुहितं तु असमिक्खं ॥६२०४॥ ग्रसन्भप्पलावी ग्रसमिविखयप्पलावी ग्रदेसकालप्पलावी । ग्रसत्ति, ग्रलियं जहा गो ग्रश्चं व्रवीति, ग्रयवा – ग्रसत्ति ग्रसोभणं च ग्रसन्भावत्यं, जहा श्यामाकतंदुलमात्रोऽयमात्मा । ग्रपंडिता जे ते ग्रसन्भा तेसि जं जं जोग्गं तं तं ग्रसन्भं ।

ग्रहवा - जा विदुसभा न भवति सा ग्रसव्भा, तीए जं जोग्गं तं ग्रसव्भं, तं च ग्राम्यवचनं कर्कशं कटुकं निष्ठुरं जकारादिकं वा।

> बुद्धीए श्रणूहियं पुट्यावरं इहपरलोयगुणदोसं वा जो सहसा भणइ, सो श्रसमिविखयप्पलावी॥६२०४॥ श्रदेसकालप्पलावी इमो -

कज्जविवत्ति दट्ठूण भणति पुन्वं मते तु विण्णातं। एवमिणं ति भविस्सति, ऋदेसकालप्पलावी तु ॥६२०५॥

श्रदेसकालप्पलावी-जहा भायणं पिडवकिमयं ग्रट्टकरणं पि से कयं लेवितं रूढं, ततो पमाएण तं भग्गं ताहे सो श्रदेसकालप्पलावी – "मए पुट्वं चेव णायं, जहा एयं भिज्जिहिति"।।६२०५॥

इमो <sup>२</sup>भावचवलो -

जं जं सुयमत्थो वा, उदिद्वं तस्स पारमप्पत्तो । अण्णोण्णसुतदुमाणं, पल्लवगाही उ भावचलो ॥६२०६॥ कंठ्या

इदाणि <sup>3</sup>गाणंगणितो —

छम्मासे अपूरेता, गुरुगा बारससमा तु चतुलहुगा। तेण परं मासो उ, गाणंगणि कारणे भइतो ॥६२०७॥

णिक्कारणे गणाती श्रण्णं गणं संकमंतो गाणंगणिश्रो, सो य उवसंपण्णो छम्मासे श्रपूरित्ता गच्छिति तो चउगुरुं, वारसवरिसे श्रपूरित्ता गच्छइ तो चउलहुगा, वारसण्हं वरिसाणं परतो गच्छंतस्स मासलहुं। एवं णिक्कारणे गाणंगणितो । कारणे मितितो, श्रत्र भयणा सेवाए गाणंगणियत्तं कारणिज्जं। दारं ।।६२०७।।

इदाणि ध्दुव्बलचरणो -

मूलगुण उत्तरगुणे, पिंसेवित पणगमादि जा चरिमं। थितिवलपरिहीणो खल्ल, दुब्बलचरणो श्रणहाए ॥६२०८॥

सन्वजहण्णो चरणावराहो जहन्त पणगं भवति, तदादी जाव चरिमं ति पारंचितावराहं पिडसेविती श्रणहा चरणदुब्बले ॥६२०८॥

किंच-

पंचमहव्ययमेदो, छक्कायवहो तु तेणऽणुण्णातो । सुहसीलवियत्ताणं, कहेति जो पवयणरहस्सं ॥६२०६॥

सुहे सीलं व्यक्तं येषां ते सुहसीलवियत्ता, ते पासत्थादी मंदधम्मा । ग्रहवा - मोक्खसुहे सीलं जं तम्मि विगतो ग्राया जैसि ते सुहसीलवियत्ता ॥६२०६॥

१ गा० ६२०२ । २ गा० ६२०२ । ३ गा० ६१६७ । ४ गा० ६१६७ ।

१ ग्रायरियपारिभासी इमो -

हहरो श्रक्कलीणो त्ति य, दुम्मेहो दमग मंद्बुद्धी य । श्रवि यऽप्यलामलद्धी, सीसो परिभवति श्रायरियं ॥६२१०॥

इमे डहरादिपदमावेनु जुतं ग्रायरियं कोइ ग्रायदद्दो सूयाए ग्रसूयाए वा भणित । तत्य मूया पर-मावं ग्रत्तववदेनेण भणित-जहा ग्रज्ज वि डहरा ग्रम्हे, के ग्रायरियत्तस्स जोग्गा ? ग्रसूया परं हीणभावजुतं फुडमेव भणित । जहा को वि वयपरिणतो नि पक्कबुद्दी डहरं गुरुं भणित — ग्रज्ज वि तुमं थणदुद्धगंवियमुहो रवंतो भत्तं मग्गिस, केरिसमायरियत्तं ते ? एवं उत्तमकुलो हीणाहियकुलं, मेहावी मंदमेहं, ईसरो पव्यतिग्रो दरिद्वतियं, बुद्धिसंपण्गो मंदबुद्धि, लद्धिसंपण्गो मंदलिद्ध । दारं ।।६२१०।।

इदाणि वामावट्टो~

एहि भणितो ति वच्चिति, वच्चसु भणित्रो ति तो समुल्लियति । नं जह भणितो तं तह, अकरेंतो वामवद्दो उ ॥६२११॥

वामं विवट्टित ति वामवट्टो, विवरीयकारीत्यर्थः । दारं । ६२११॥

इदाणि विसुणो -

पीतीसुण्णो पिसुणो, गुरुगादि चउण्ह जाव लहुस्रो य । स्रहत्रा संतासंते, लहुस्रो लहुगा गिर्ह गुरुगा ॥६२१२॥

ग्रलिएतरागि ग्रक्खते पीतिनुष्णं करेति ति पिनुषो, प्रीतिविच्छेदं करेतीत्वर्यः । तत्व जइ भायित्रियो पिनुष्पतं करेइ तो चटगुरुं, टवष्मायस्स चटलहुं, मिक्बुस्स मासगुरुं, खुडुस्स मासलहुं । ग्रहवा — सामष्णतो जित संजनो संजएसु पिनुष्पतं करेइ तत्व संतेष करेंतस्स मासलहुं, ग्रसंतेष चटलहुषा । ग्रह संजतो गिहत्येसु पिनुष्पतं करेइ एते चेत्र पच्छिता ग्रहणा भाषियच्या, मासगुरुं संते, ग्रसंते १९ ॥६२१२॥

> ग्रहवा — इमे त्रपात्रा ग्रशाप्ताश्च इहं मणांति, किचि ग्रव्वत्तस्स वि एत्येव मणाति — श्रादीत्र्यदिष्टभावे, श्रकडसमायारिए तरुणधम्मे । राव्वित पड्णा णिण्हयि, छेदसुते विज्जते श्रत्यं ॥६२१३॥

"<sup>४</sup>ग्रादीग्रदिट्टभाव" त्ति ग्रस्य व्याख्या –

त्रावासगमादीया, स्यकडा जाव त्रादिमा भावा । ते जेण होंतऽदिङ्का, ऋदिङ्कभावो भवति एसो ॥६२१४॥ कंट्या ""ग्रकडसामायारि" ति ग्रस्य व्याच्या –

> दुविहा सामायारी, उवसंपद मंडली य बोधव्या । त्रणलोइतम्मि गुरुगा, मंडलिसामायारि त्रत्रो बोच्छं ॥६२१५॥

१ गा० ६१६७ । २ गा० ६१६७ । ३ गा० ६१६७ । ४ गा० ६२०७ । ५ गा० ६२१३ ।

उपसंपदाए तिविधा — णाणोवसंपवा दंसणे य चरणे य । तं श्रण्णगणातो श्रागयं श्रणालोयावेता श्रणुवसंपण्णं वा जं परिभुंजंति वाएइ वा तस्स चउगुरुं । मंडलिसामायारी दुविधा — सुत्तमंडली श्रत्थमंडली य ।।६२१५॥

तेसु इमा विधी -

सुत्तिमि होति भयणा, पमाणतो या वि होइ भयणात्रो । त्रत्यिमि तु जावतिया, सुणेति थोवेसु स्रने वि ॥६२१६॥ दो चेव निसिज्जात्रो, स्रक्षाणेक्का वितिज्जिया गुरुणो । दो चेव मत्तया खलु, गुरुणो खेले य पासवणे ॥६२१७॥ मज्जण निसेज्ज स्रक्षा, कितिकम्सुस्सग्गवंदणं जेट्ठे । परियागजातिसु य सुणण समत्ते भासती जो तु ॥६२१८॥

सुत्तमंडलीए णिसेज्जा कज्जिति वा ण वा, वसभाणुगो एगकप्पे चिट्ठितो वाएय ति । ग्रह्वा — भयणा सद्दे कंवलाभ्रो देंति वा न वा । ग्रध्वा — पमाणतो भयणा, जाहे गुरू णिसण्णो ताहे तस्स विहिणा कितिकम्मं वारसावत्तं देंति, पच्छा अणुभ्रोगस्स पाठवण उस्सग्गं करेंति, तं उस्सग्गं पारेता ततो गुरुं दिट्ठविहिं श्ररक्षेसु करेत्ता पच्छा जेट्ठस्स वंदणयं देति, जहा जेट्टो परियागजाईसु ण घेत्तः वो सुणेताण जो गहणधारणाजुत्तो समत्ते वक्खाणे जो भासती — पडिभणतीत्यर्थः सो जेट्टो, ततो सुणेता कालवेलाए श्रणुग्रोगं विसज्जेता गुरुस्स वंदणं देंति, पुणो वंदित्ता कालस्स पडिक्कमंति ।।६२१६।।

त्र्यवितहकरणे सुद्धा, वितहकरेंताण मासियं लहुगं। त्र्यक्खनिसिज्जा लहुगा, सेसेसु वि मासियं लहुगं॥६२१९॥

जं सदोसं तं वितहकरणं, तत्थ मासलहुं, श्रवखणिसिज्जाए विणा श्रत्थं कहेंतस्स सुणेंताण चउलहुं, सेसेसु वि पमज्जणादि श्रकरणे मासलहुं चेव, एवं सव्वं श्रवितहं सामायारि जो न करइ सो श्रकडसामायारी ।

इदाणि "१तरुणधम्मे" ति -

तिण्हारेण समाणं, होति पकप्पम्मि तरुणधम्मो तु । पंचण्ह दसाकप्पे, जस्स व जो जित्रश्रो कालो ॥६२२०॥

''सम'' ति वरिसा, पकप्पो णिसीहज्भयणं। तरुणो अविपक्वः, जस्स वा सुत्तस्स जो कालो भणितो तं भ्रपूरेंतो तरुणधम्मो भवति । दारं ॥६२२०॥

> इदाणि "रगिव्वय" ति, ग्रविणीतो णियमा गव्वितो ति । श्रतो भण्णति –

> > पुरिसम्मि दुन्विणीए, विणयविहाणं ण किंचि आइक्ले । न वि दिज्जति आभरणं, पलियत्तियकण्णहत्थस्स ॥६२२१॥

विणयविहाणं सुत्रं, पलियत्ति तं छिणां। सेसं कंठ्यं।

१ गा० ६२१३। २ गा० ६२१३।

मद्वकरणं णाणं, तेणेव य जे मदं समुचियंति । ऊणगभायणसरिसा, अगदो वि विसायते तेसिं ॥६२२२॥ <sup>कंट्या</sup>

इदाणि "पदण्णो ति, सो दुविहो-पदण्णपण्हो पदण्णविज्जो य – सोतुं त्रणभिगयाणं, कहेति त्रम्मगं कहिन्जए त्रत्यं । एस तु पद्गणपण्हो, पद्गणविन्जो उ सन्त्यं पि ॥६२२३॥

गुरुसमीवे सुणेत्ता ग्रणिभगताणं कहेति । ग्रगचीयसुप्रो ग्रगीतो ग्रपरिणामगो य – एतेसि उद्देसुद्देसं किवतो पड्ण्णपण्णो भणइ । जो पुण ग्रादिरंतेण सन्वं कहेति सो पड्ण्गविज्जो ॥६२२३॥

तेसि कहंतस्स इमे दोसा -

अप्यच्चओ अकित्ती, जिणाण ओवातमइलणा चेव । दुल्लभवोहीयत्तं, पावंति पहण्णवागरणा ॥६२२४॥

सो ग्रपात्रः ग्रप्राप्तः, ग्रव्यक्तानां च काले ग्रविधीए छेदसुतादि ग्रणक्हस्स तं कहिज्जंतं ग्रप्पच्चयं करेति। कहं ? उच्यते – एते च्चिय पुट्वं उस्सगी पिंडसेहे किंधता इह ग्रववादे ग्रणुणं कहेंति, एवं ग्रप्पच्चग्रो ग्रविस्सासो भवति, एते वि धम्मकारिणो ण भवतीत्यर्थः। पिंडसिद्धसमायरेण व्रतमंगो व्रतमंगकारिणो ति ग्रिकती। जिणाण ग्राणा ग्रोवातो भण्णति,तस्स मितलणा पिंडसिद्धस्स ग्रण्णं कहंतेण पुट्वावरविरुद्धं उम्मत्तवयणं च दंसियं। सुयधम्मं च विराहेंतो दुल्लभवोधि णिव्वत्तेइ पङ्ण्णापण्हो पङ्ण्यविज्ञो वा।। दारं।।६२२४।।

इयाणि २णिण्हिय त्ति -

सुत्तत्थतदुभयाई, जो घेतुं निण्हवे तमायरियं। लहु गुरुग सुत्त अत्थे, गेरुयनायं अवोही य ॥६२२५॥

सृत्तस्स वायणायरियं णिण्हवति १ १। ग्रत्यस्स वायणायरियं निण्डवति १ १। "गेरुय' ति परिव्राजको, जहा तेण सो ण्हाविद्यो निण्हविद्यो पिंडयो य ग्रसणातो । एवं इह णिण्हवेतस्स छलणा, परलोगे ग्रवोधिलाभो । एते सब्वे तितिणिगादिगा ग्रविट्टमावादिगा य ग्रप्पत्तभूता काउं ग्रवायणिज्जा ।।६२२५।।

कि ग्रकज्जं ?, उच्यते -

उवहम्मति विण्णाणे, न कहेयच्यं सुतं च अत्थं वा । न मणी सतसाहस्सो, आवज्जति कोच्छुभासस्स ॥६२२६॥

उनहयं त्ति – सदोसं स्वसमुत्या मित, गुरूवदेसेण जा मती तं विण्णाणं । ग्रह्वा – मती वेव विण्णाणं । भासो त्ति – संकुंतो । कोच्छुमो मणी सतसाहस्सो कोच्छुमासस्स ग्रयोग्यत्वात् णो विज्जइ, ॥६२२६॥

एवं जम्हा तितिणिगादि ग्रजोगगा —

तम्हा ण कहेयव्वं, त्रायरिएणं तु पवयणरहस्सं । खेत्तं कालं पुरिसं, नाऊण पगासए गुल्कं ॥६२२७॥

१ गा० ६२१३। २ गा० ६२१३।

पवयणरहस्सं अववादपदं सन्वं वा छेदसुत्तं। अववायतो खेत्तकालपुरिसभावं च णाउं अपात्रं पि वाएज्ज। खेत्तश्रो श्रद्धाणे लद्धिसंपण्गो समत्थो गच्छुत्रग्गहकरोत्ति काउं श्रपात्रं तं पि वाएज्जिति। एवं काले वि श्रोमादिसु परिणामपुरिसो वा वाइज्जिति। भावे गिलाणादियाण उवग्गहकरो गुरुस्स वाऽसहायस्स सहाग्रो। वोच्छेते वा श्रसइ पत्ते अपत्ते वि वाएज्जा। एवमादिकारणेसु अरत्तदुट्टो पवयणरहस्सं पवाएज्ज।।६२२७।।

#### एते होंति अपत्ता, तिव्ववशीता हवंति पत्ता उ । वाएंते य अपत्तं, पत्तमवाएंते आणादी ॥६२२८॥

जे एते तितिणिगादी अपत्ता, एतेसि पडिपक्खभूता सब्वे पात्राणि भवंति । जम्हा अपात्रे बहू दोसा तम्हा ण वाएयव्वं, पात्र वाएयव्वं, अण्णहा करणे आणाइया दोसा ॥६२२८॥

तेसु विसतेसु इमं पिछलां --

श्रव्वत्ते य श्रपत्ते, लहुगा लहुगा य होंति श्रप्पत्ते । लहुगा य दव्वतितिणे, रसतितिणे होंतऽणुग्वाया ॥६२२६॥

वयसा अन्वत्तं भ्रपात्तं मप्राप्तं उवकरणं तितिणि च एते वाएंतस्स चउलहुगा । रसित भ्राहारतितिणे चउगुरुगा भवति, मा उस्सम्गणिच्छिउं ॥६२२६॥

मरेज्ज सह विज्जाए, कालेणं आगते विद्। अप्पत्तं च ण वातेज्जा, पत्तं च ण विमाणए ॥६२३०॥

कालेण ग्रागए ति ग्राधानकालादारम्य प्रतिसमयं कालेनागतः यावन्मरणसमयः, ग्रत्रान्तरे ग्रपात्रं न वाचयेत्, पात्र च न विमानयेदिति ॥६२३०॥

ग्रपात्रस्य इमो ग्रववातो -

वितियपदं गेलण्णे, श्रद्धाणसहाय श्रसति वोच्छेदे। एतेहि कारणेहिं, वाएज्ज विदू श्रपत्तं पि ॥६२३१॥

जहा पूर्वं तहा वन्तव्यं।

श्रहवा - श्रपात्रे श्रणं इमं भ्रववादकरणं -

वाएंतस्स परिजितं, ऋणां पिडपुच्छगं च मे णित्थ । मा वोच्छिज्जतु सन्वं, वोच्छेदे पदीवदिद्वंतो ॥६२३२॥

जस्स समीवातो गहियं सो मतो, श्रण्णश्रो तस्स पिंडपुच्छगं पि णित्थ, श्रतो परिजयट्टा श्रपात्रं पि वाएज्जा । सयं वा मरंतो वत्तस्स श्रभावे मा सब्वं मन्वहा वोच्छिजजित्त, वोच्छिण्णे पदीविदिट्टंतो ण भविति, तम्हा श्रपत्तं वाएज। श्रपत्ताश्रो पत्तेसु संचिर्स्सिति पदीविदिट्टंतेण — जह दीव्रा दीवसयं० कंठ्या ॥६२३२॥

जो पात्रं ण वाएति तस्सिमे दोसा-

श्रयसो पवयणहाणी, सुत्तत्थाणं तहेव वोच्छेदो । पत्तं तु श्रवाएंते, मच्छरिवाते सपक्खे वा ॥६२३३॥ श्रवाएंतस्स श्रयसो ति - एस दुद्धादी ईहित वा किंचि, मुहा वा सत्त्रं किर्तिकम्मं कारवेति, भावसंगहेणं वा श्रकज्जं तेणं गच्छो से सयहा फुट्टो, एवमादि श्रयसो। पवयणं वा उच्वण्गो, तस्स हाणी। कहं ?, श्रागमसुण्णे तित्ये ण पव्वयित कोति। सेसं कंठं ॥६२३३॥

कारणेन पात्रमपि न वाचयत् -

दृच्चं खेत्तं कालं, भावं पुरिसं तहा समासज्ज । एतेहि कारणेहिं, पत्तमिव विदृण वाएज्जा ॥६२३४॥

"दव्वे खेत्ते य" त्ति ग्रस्य व्याख्या -

त्राहारादीणऽसती, त्रहवा त्रायंत्रिलस्स तिविहस्स । खेत्ते त्रद्धाणादी, ज्रत्य सज्कात्रो ण सुज्केज्जा ॥६२३४॥

त्रायंविलवारए श्रायंविलस्स श्रमति ण वाएति, तिविहं - श्रोदणकुम्माससत्तुगा वा । खेत्तयो श्रद्धाणपहित्रण्णो ण वाएति, जत्य वा खेते सज्माश्रो ण सुज्मति, जहा वड्दोसभगवती ण सुज्मति ॥६२३५॥

कालभावपुरिसे य इमा विभासा -

द्यसिवोमाईकाले, त्रसुद्धकाले व भावगेलण्णे । त्र्यातगत परगतं वा पुरिस्रो पुण जोगमसमत्त्र्यो ॥६२३६॥

श्रसिवकाले ग्रोमकाले य सुद्धे वा काले ग्रसञ्क्षाइए ण वाएला। भावे ग्रप्पणा गिलाणो "परगयं व" ति वाइलमाणे वा गेलण्णं णाउं, ग्रहवा - परगिलाणवेयावच्ववावडे पुरिसो वा जोगास्स ग्रसमत्यो ण वाइलइ, एवमाविकारणेहि पत्तो वि ण वाइलइ, ॥६२३६॥

जे भिक्ख् अन्यत्तं वाएइ, वाएंतं वा सातिज्जइ ॥स्०॥२३॥ जे भिक्ख् वत्तं न वाएइ, न वाएंतं वा सातिज्जइ ॥सू०॥२४॥

> श्रव्यंजणजातो खलु, श्रव्यत्तो सोलसण्ह वरिसेणं। तिव्यवरीतो वत्तो, वातेतियरेण श्राणादी ॥६२३७॥

जाव कवलादिसु रोमसंभवी न भवति ताव ग्रव्यतो, तस्संभवे वत्तो । ग्रहवा - जाव सोलसविरसी ताव ग्रव्यतो, परतो वत्तो । जइ ग्रव्यतं वाएति, इयरं ति वत्तं न वाएति । तो ग्राणादिया दोसा चउलहुं च ॥६२३७॥

ग्रव्वत्ते इमो ग्रववादी -

णाऊण य बोच्छंदं, पुट्यगते कालियाणुयोगे य । मुत्तत्थ जाणएणं, ऋष्पावहुयं मुणेयव्यं ॥६२३८॥ श्रववादे वत्तो इमेहि कारणेहि न वाएडजा -

दर्ज्य खेर्च कालं, भावं पुरिसं तहा समासन्ज । "एतेहिं कारणेहिं, वत्तमित्र विदृ ण वाएन्जा ॥६२३८॥ पूर्ववत जे भिक्ख् अपत्तं वाएइ, वाएंतं वा सातिज्जिति ॥स्०॥२५॥ जे भिक्ख् पत्तं न वाएइ न वाएंतं वा सातिज्जइ ॥स्०॥२६॥

श्रप्राप्तं एयस्स ग्रत्थो ग्रपात्रसूत्रे गत एव, "श्रिदिट्ठ भावे" ति । तहा वि इह ग्रमुणात्थं भण्णित ग्रन्वत्तमुत्तस्स ।

ग्रप्राप्तसूत्रे चउभंगो भाणियव्वो -

परियाएण सुतेण य, वत्तमवत्ते चउक्क भयणा उ । अन्वतं वाएंते, वत्तमवाएंति आणादी ॥६२४०॥

परियाम्रो दुविहो - जम्मणम्रो पवज्जाए य । जम्मणम्रो सोलसण्हं वरिसाणं म्रारतो भ्रव्वत्तो, पव्यञ्जाए तिण्हं वरिसाणं पकप्पस्स भ्रव्वत्तो । जो वा जस्स सुत्तस्स कालो वृत्तो तं भ्रपावेंतो भ्रव्वत्तो, सुएण भावस्सग्गे भ्रणधीए दसवेयालीए भ्रव्वत्तो, दसवेयालीए भ्रणधीए उत्तरज्भयणाणं भ्रव्वत्तो, एवं सर्वत्र ।

एत्थ परियायसुत्ते चलभंगो कायन्वो । पढमभगो दोसु वि वत्तो, वितिग्रो सुएण अन्वत्तो, तित्रश्रो वएण अन्वत्तो, चरिमो दोहिं वि । अन्वत्ते वाएंतस्स पढमभंगिल्लं अवाएंतस्स आणादिया य दोसा चललहुं च ॥६२४०॥

> श्रप्राप्तो पि वाएयन्वो इमेहि कारणेहि -णाऊण य वोच्छेदं, पुन्वगए कालियाणुयोगे य। एएहिं कारणेहिं, श्रन्वत्तमवि पवाएज्जा ॥६२४१॥ पूर्ववत्

प्राप्तं पि न वाएइ, इमेहि कारणेहि -

दच्वं खेत्तं कालं, मावं पुरिसं तहा समासज्ज । एएहि कारणेहिं, पत्तमवि विदू ण वाएज्जाः !!६२४२॥ पूर्ववत्

ग्रन्वत्ते ग्रप्राप्तछेदसुतं वाएज्जमाणे इदं दोसदंसगं उदाहरणं -

श्रामे घडे निहित्तं, जहा जलं तं घडं विणासेति । इय सिद्धंतरहस्सं, श्रप्पाहारं विणासेइ ॥६२४३॥

णिहितं पविखत्तं, सिट्टं किह्यं। श्रद्या श्राहारता जत्य तं श्रप्पाहारं, श्रप्पघारणसामध्यंमित्यर्थः। जे भिक्खू दोण्हं सिर्सगाणं एक्कं संचिक्खावेइ, एक्कं न संचिक्खावेइ, एक्कं वाएइ, एक्कं न वाएइ, तं करंतं वा सातिज्जिति।।स्र्०।।२७।।

सरिस ति तुल्ला, तेसि उ तुल्लत्तणं वनखमाणं । तं सरिसं एवकं वाएइ, एवकं न संचिवखावेति, तस्स ग्राणादिया दोसा चउलहुं न ।

एगं संचिक्खाए, एगं तु तिह पवायए जो उ। दोण्हं तु सरिसयाणं, सो पावति आणमादीणि ॥६२४४॥ <sup>गतार्था</sup> सादृश्यं इमेहि-

संविग्गा समणुण्णा, परिणामग दुविह भृमिपत्ता य । सरिस ब्रदाणे रागो, बाहिरयं णिज्जरा लामो ॥६२४५॥

दो वि संविग्गा सित संविग्गते समणुणित्ति, दो वि संमोइता सित संविग्गसमणुणाते, दोवि परिणामगा सित संविग्गसमणुणापरिणामगत्ते । दो वि दुविधभूमी गत्ता । दुविधभूमी — वएण सुएण य । वएण वंजणजातका, सुएण जस्स सुत्तस्स जावइए परियाए वायणा वृत्ता तं दो वि पत्ता, जहा ग्रायारस्स तिणि संवच्छराणि, सूयगडदसाण पंचसंवत्सराणि, एवमादिसरिसाणं एवकं संचिक्तावेइ, एवकं वाएइ सुत्ते १ १ । ग्रत्ये १ १ । सिरसाण चेव एवकस्स ग्रदाणे दोसो लव्मति, वितियस्स दाणे रागो लव्मति । जस्स ण दिज्जित सो वाहिरमावं गच्छइ, तथ्यच्चयं च णिज्जरं ण लव्मित, ग्रणां च सो पदोसं गच्छित, पदुट्टो वा जं काहिति तिप्राप्तणां ॥६२४५॥

भवे कारणं जेण एक्कं संचिक्खावेडज -

दव्यं खेत्तं कालं, भावं पुरिसं तहा समासङ्ज । एएहि कारणेहिं, संचिक्खाए पवाए वा ॥६२४६॥

दव्वस्रेत्तकालभावाण इमा विभासा—

त्रायंविलिणिन्वितियं, एगस्स सिया ण होन्ज वितियस्स । एमेव खेत्तकाले, भावेण ण तिण्ण हहेक्को ॥६२४७॥

दव्वं ग्रायंत्रिलं णिव्वितियं वा ग्रसणादि दोण्ह वि ण पहुष्पति, एवं कक्वडखेते वि ग्रसणादिगं ण पहुष्पति, ग्रोमकाले वि दोण्हं ण लब्मति, भावे एक्को ण तिण्गो ति गिलाणो, हट्टे ति ग्रगिलाणो, तं वादेति गिलाणं सिचक्कावेड ॥६२४७॥

> श्रहवा सर्यं गिलाणो, श्रसमत्थो दोण्ह वायणं दाउं । संविग्गादिगुणजुत्रो, श्रसह पुरिसो य रायादी ॥६२४८॥

पुत्रद्धं कंठं । ग्रह्वा – मावतो संविग्गादिगुणजुत्ताण वि तत्येक्को ग्रसहू । ग्रसहु त्ति सभावतो चेव जोग्गस्स ग्रसमत्यो राया च रायमंती, एवमादी पुरिसो कुस्सुयभावितो जाव भाविज्जति ताव संचिक्खा-विज्जति ॥६२४८॥

जो वरिज्जति, सो इमं वुत्तं घारिज्जति -

अण्णत्थ वा वि णिज्जति, भण्णति समत्ते वि तुज्म वि द्लिस्सं । अण्णो ण वि वाइज्जति, परिकम्म सहं तु कारेंति ॥६२४६॥ जइ वा असह तो तं परिकम्मणेण सह करेंति जाव, ताव घरेंति । इयरं पुण वाएइ, सेसं कंठं । जे भिक्ख् आयरिय-उवज्माएहिं अविदिन्नं गिरं आइयइ, आइयंतं वा सातिज्जति ॥स०॥२=॥ गिर त्ति वाणी वयणं, तं पुण सुत्ते चरणे वा। जो तं ग्रायरिय-उवज्भाएहि ग्रदत्तं गेण्हति तत्य सुत्ते द्धः । ग्रत्ये द्धाः । चरणे मूलुत्तरगुणेसु ग्रणेगविहं पांच्छत्तं ।।६२४८।।

> दुविहमदत्ता उ गिरा, सुत्त पडुच्चा तहेव य चरित्तम्मि । सुत्तत्थेसु सुतम्मि, भासादोसे चरित्तम्मि ॥६२५०॥

जा सुत्ते गिरा सा दुविधा - सुत्ते ग्रत्थे वा। चरणे सावज्जदोसजुत्ता भासा ॥६२५०॥ कहं पुण सो ग्रदिण्णं ग्राइयत्ति ?, उच्यते -

> रातिणियगारवेणं, बहुस्सुतमतेण अन्नतो वा वि । गंतुं अपुच्छमाणो, उभयं पऽण्णावदेसेणं ॥६२५१॥

तस्स किंचि सुयत्थसंदिद्वं, सो सब्बरातिणिग्रो हं ति गारवेण श्रोमे ण पुच्छति, सीसत्तं वा न करेइ, सब्बबहुसुग्रो वा हं भणामि, कहमण्णं पुच्छिस्सं एवमादिगारविद्वतो ग्रण्णतो वि ण गच्छिति, गतो वा ण पुच्छिति, ताहे जत्थ सुत्तत्थाणि वाइज्जंति तत्थ चिलिमिलिकुडकडंतिरिग्रो वा ठिग्रो श्रण्णावदेसेण वा गतागतं करेंतो सुणेति, उभयं पि श्रण्णावदेसेणं ।।६२५१॥

एसा सुत्त ऋदत्ता, होति चरित्ते तु जा ससावज्जा। गारत्थियभासा वा, ढडूर पलिकुंचिता वा वि ॥६२५२॥

चरित्ते ढड्ढरसरं करेति, श्रालोयणकाले पलिउंचेति, कताकते वा श्रत्थे पलिकुंचित । सेसं कंठं

बितिस्रो नि य स्राएसो, तवतेणादीणि पंच तु पदाणि । जे भिक्खू स्रातियती, सो पावति स्राणमादीणि ॥६२५३॥ तवतेणे वितिलेणे, रूवतेणे य जे नरे। स्रायारभावतेणे य, कुव्वई देविकिव्विसं॥ (दशः प्रः ५ गाः ४६) एतेसि इमा विभासा—

खमत्रो सि ? त्राम मोणं, करेति को वा वि पुच्छति जतीणं। धम्मकहि-वादि-वयणे, रूवे णीयल्लपिडमा वा ॥६२५४॥

सभावदुञ्बलो भिक्खागग्रो ग्रण्णत्य वा पुच्छिग्रो "तुमं सो खमग्रो त्ति भते ?" ताहे सो भणित-ग्रामं, मोणेण वा ग्रच्छित । ग्रहवा भणित – को जतीसु खमणं पुच्छ । वद्दतेणे त्ति "तुमं सो धम्मकही वादी णेमित्तिश्रो गणी वायगो वा ?" एत्थ वि भणित – ग्रामं, तुण्हिक्को वा ग्रच्छिति ति । भणिति रूवे – "तुमं ग्रम्हं सयणो सि ?" ग्रहवा – "तुमं सो पिडमं पिडवण्णमासी ?" एत्थेव तहेव तुण्हिक्कादी ग्रच्छिति॥६२५४॥

> बाहिरठवणावित्रज्ञो, परपच्चयकारणात्र्जो त्रायारे । महुराहरणं तु तिहं, भावे गोविंदपच्वज्जा ॥६२५५॥

ग्रायारतेणे मथुरा कोंडयइल्ला उदाहरणं ते भावसुणा । परप्पईतिणिमत्तं बाहिरिकरियासु सुट्ठु ठज्जता जे ते ग्रायारतेणा । भावतेणो जहा गोविंदवायगो वादे णिज्जिग्रो सिद्धं तहरणहुयाए पव्यज्जम-

ब्युवगतो, पच्छा सम्मत्तं पडिवणो । एवमादि गिराणं ग्रदित्ताणं णो गहणं कायव्वं । एक्कं ताव णियव्भंसो कतो भवति । मुसावादादिया च चरणव्भंसदोसा ॥६२५५॥

एतेसामण्णतरं, गिरं ग्रदत्तं तु त्रातिए जो तु । सो त्राणा त्रणवत्यं, मिच्छत्त विराधणं पावे ॥६२५६॥ <sup>कंट्या</sup>

म्रावणासब्दाण पन्छितं च ॥

भवे कारणं ते ग्रदत्तं पि ग्रादिएजा -

वितियपद्मणप्पज्मे, आतिए अविकोविते व अप्पज्मे । दृहाइ संजमङ्का, दुल्लभद्च्ये य जाणम्बी ॥६२५७॥

वित्तादिचितो वा ग्राइएज्ज, सेहो वा ग्रजागंतो, "दुद्दाइ" ति उवसंपन्नाण वि न देइ तस्स, टवसंपणो ग्रणुवसंपणो वा जत्य ग्रुगेइ वक्खाणेइ वा कस्सित तत्य कुट्ठ तिस्त्रो सुणित गयागयं व करेंतो। "संजमहेर्ड व" ति ग्रिच्छितो कइ मिया दिट्ट ति पुच्छिग्रो, दिट्टा वि न दिट्ट ति भगेज्ज। जत्य वा संजय-मासाते मासिज्जमाणा सागारिका संजयभासात्रो गेण्हेज्जा तत्य ग्रविदिण्णाते गारित्यगभासाए भासेज्जा। ग्रायरियस्स गिलाणस्स वा सयपागेण वा सहस्सपागेण वा दुल्लभद्देवणं कज्जं तद्द्वा णिमितं पढंजेज्ज, ग्रण्णं वा किंच संयववयणं भणेज्ज, तद्द्वा चेव तेणादि वा पंचपदे भगेज्ज ॥६२५७॥

जे भिक्ख् श्रन्नउत्थियं वा गारित्थियं वा वाएइ, वाएंतं वा सातिज्जति ॥सू०॥२६॥

जे भिक्ख् त्रण्णउत्थियं वा गारित्थयं वा पिडच्छ्ड् पिडच्छंतं वा सातिन्जड् ॥सू०॥३०॥

जे भिक्ख् पासत्थं वाएइ, वाएंतं वा सातिज्जइ ॥मू०॥३१॥

जे भिक्खु पासत्यं पिडच्छाइ, पिडच्छांतं वा सातिज्जति ।।स्०।।३२।।

जे भिक्ख् श्रोस्न्नं वाएइ, वाएंतं वा सातिन्जति ॥६०॥३३॥

जे भिक्ख् त्र्योसम् पिंडच्छ्रह्, पिंडच्छ्रंतं वा सातिन्जइ ॥स्०॥३४॥

जे भिक्खु ऋसीलं वाएइ, वाएंतं वा सातिन्जइ ॥स्०॥३५॥

जे भिक्ख् क़ुसीलं पडिच्छड़ पडिच्छंतं वा सातिन्जति ।।स्०।।३६।।

जे भिक्खु नितियं वाएइ, वाएंतं वा सातिज्जति ॥मू०॥३७॥

जे भिक्खु नितियं पडिच्छइ, पडिच्छंतं वा सातिज्जइ ॥स्०॥३८॥

जे भिक्ख् संसत्तं वाएड्, वाएंतं वा सातिन्जड् ॥स्०॥३८॥

जे भिक्ख् संसत्तं पडिच्छड़, पडिच्छंतं वा साइन्जइ।।स्०।।४०।।

तं सेवमाणे त्रावन्जति चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्वातियं।

एतेसि वायणं देति पिंडच्छिति । भावतेणो वा सन्वेसु ग्रहाच्छंदविज्ञिएसु चउलहुं, ग्रहवा – ग्रत्थे ङ्कः । ग्रहाच्छंदे चउगुरुं सुत्ते, ग्रत्थे भुँ ।

> त्रण्णपासंडी य गिही, सुहसीलं वा वि जो पवाएज्जा । त्र्यहव पडिच्छति तेसिं, चाउम्मासात्रो पोरिसिं ॥६२५८॥

पोरिसि ति सुत्तपोरिसि ग्रत्थपोरिसि वादेंतस्स, तेसि वा समीवातो पोरिसि करेंतस्स, ग्रहवा - एक्को पोरिसि वाएंतस्स ।

श्रणेगासु इमं -

सत्तरतं तवो होति, ततो छेदो पहावती । छेदेण छिण्णपरियाए, ततो मूलं ततो दुगं ॥६२५६॥

सत्तिविसे चउलहुं तवो, ततो एक्कं दिवसं चउलहुच्छेदो, ततो एक्केक्कदिवसं मूलणवट्टपारंचिया। ग्रह्मा — तवो तहेव चउलहुं छेदो सत्तिविवसे। सेसा एक्केक्कदिवसं। ग्रह्मा — तवो तहेव छग्रुरुछेदो सत्तिविवसे, सेसा एक्केक्कं। ग्रह्मा — चउलहु तवो सत्तिविसे, ततो चउग्रुरू तवो सत्तिविसे, ततो छल्लहू तवो सत्तिविसे, ततो छग्गुरू तवो सत्तिविसे, ततो एते चेव छेदो सत्त सत्त दिवसे, ततो मूलऽणवट्टपारंचिया एक्केक्कदिणं। ग्रह्मा — ते च्चेव चउलहुगादि वा सत्त दिवसिगा, ततो छेदा लहुपणगादिगा सत्त सत्त दिवसिगा सत्त दिवसे णेयव्या जाव छग्गुरू, ततो मूलऽणवट्टपारंचिया एक्केक्कदिवसं।।६२५६॥

गिहित्रण्णतित्थिएसुं इमे दोसा -

सिच्छत्तथिरीकरणं, तित्थस्सोभावणा य गेण्हंते । देंते पवंचकरणं, तेणेवऽक्खेवकरणं च ॥६२६०॥

कहं मिच्छत्तं थिरतरं ?, उच्यते – ते तं दट्ठुं तेसि समीवे गच्छंतं मिच्छिद्दृि चितेति – इमे चेव पहाणतरा जाता, एते वि एतेसि समीवे सिक्खंति । लोगो दठ्ठुं भणाति – एतेसि भ्रप्पणो भ्रागमो णित्थ, परसंतिताणि सिक्खंति । निस्सारं पवयणंति भ्रोभावणा । श्रह तेसि देति तो ते सद्सत्थादिभाविता महाजणमध्ये वट्टं चोरं खुज्जाविलियासणए करीसए पिचुग्रए ति एवमांदिपवंचणं करेति उड्डाहं च । ग्रह्वा – तेणेव सिक्खिएण भ्रवखेवे ति चोयणं करेज्ज दूसेज वा । १६२६०।।

गिहित्रण्णतित्थियाणं, एए दोसा उ देंत गेण्हंते । गहण-पडिच्छणदोसा, पासत्थादीण पुच्युत्ता ॥६२६१॥

कंठ्या । णवरं - पासत्थादिसु गहणपिडच्छणदोसा जे ते पण्णरसमे उद्देसगे वृत्ता ते दट्टव्या । वंदण-पसंसणादिया तेरसमे । जम्हा एते दोसा तम्हा गिहिश्रण्णतित्थिया वा ण वाएयव्या ।।६२६१।। परपासं-डिलक्खणं - जो श्रण्णाणं मिच्छतं कुव्वंतो कुतित्थिए वाएति, जिणवयणं च णाभिगच्छति सो परपासंडी ।

जो पूण गिहि-ग्रण्णतित्थियो वा इमेरिसो-

णाणे चरणे परूवणं, कुणति गिही श्रहव श्रण्णपासंडी । एएहि संपउत्तो, जिणवयणं सो सपासंडी ॥६२६२॥

णाणदंसणचरित्ताणि परूवेति, जिणवयणं च रोएति सो सपासंडी वेव, सो वाइज्जइ जं तस्स जोगं।

# एएहि संपउत्तो, जिणवयणमएण सोग्गति जाति । एएहि विष्पमुक्को, गच्छति गति अण्णतित्थीणं ॥६२६३॥

जो म्रण्णितित्ययाणुरूवागिती तं गच्छित । सेसं कंट्यं । भवे कारणं वाएज्जा वि –

> पन्यज्जाए अभिमुहं, वाएति गिही अहव अण्णपासंडी । अववायविहारं वा खोसण्णुवगंतुकामं वा ॥६२६४॥

गिहि ग्रण्णपासंिं वा पव्यज्ञाभिमुहं सावगं वा छज्जीविणय ति जाव सुत्ततो, ग्रत्यतो जाव पिंडेसणा, एस गिहत्थापिसु ग्रववादो । इमो पासत्यादिसु ग्रववादो ति उवसपदा उज्जयविहारीणं उवसंपण्णो जो पासत्यादी सो ग्रववादिवहारिठतो तं वा वाएज्ज । ग्रह्वा – पासत्यादिगाण जो संविग्गविहारं उव-गंतुकामो – ग्रव्मुद्दिउकाम इत्यर्थः । तं वा पासत्यादिभावरिहतं चेव वाएजा, जाव ग्रव्मुट्टेति ॥६२६४॥

एवं वायणा दिट्ठा, तेसि समीवातो गहणं कहं हो ज ?, उच्यते -

वितियपद समुच्छेदे, देसाहीते तहा पकप्पिम । अण्णस्स व असतीए, पडिक्कमंते व जयणाए॥६२६५॥

जस्स भिष्कुस्स णिरुद्धपरियाग्रो वट्टित, णिरुद्धपरियागो णाम जस्स तिण्णि वरिसाणि परियायस्स संपुष्णाणि, तस्स य ग्रायारपकप्पो ग्रिधिक्वयव्वो । ग्रायरिया य कालगता, एसेव समुच्छेदो, ग्रह्वा — कस्सइ साहुस्स ग्रायारपकप्पस्स देसेण ग्रणवीते समुच्छेदो य जातो, एतेसि सक्वो ग्रायारपकप्पो पढमस्स वितियस्स देसो ग्रवस्सं ग्रहिज्जियक्वो ।।६२६४।।

सो कस्स पासे ग्रहिन्जियन्वो ?, उच्यते – संविग्गमसंविग्गे, पच्छाकड सिद्धपुत्त सारूवी । पडिकंते अन्भुठिते, असती अण्णत्थ तत्थेव ॥६२६६॥

सगच्छे चेव जे गीयत्या, तेसि श्रसति परगच्छे संविगामणुन्नसगासे, तस्स श्रसति ताहे श्रण्णस्स, "भ्रण्णस्स वि श्रसतीए" ति श्रण्णसंभोइयस्स वि श्रसति णिग्रादिउक्कमेणं श्रसंविग्गेसु। तेसु वि णितियादिट्टाणाश्रो श्रावकहाए पिडक्कमावितो, श्रणिच्छि जाव श्रहिजइ ताव पिडक्कमावित्ता तहावि श्रणिच्छे तस्स व सगासे श्रहिज्जइ। सन्वत्य वंदणादीणि ण हावेइ। एसेव जयणा। तेसि श्रसतीए पच्छाकडो ति जेण चारितं पच्छाकडं उन्निक्तंतो भिनत्वं हिंडइ वा न वा।

सारूविगो पुण सुविकल्लवत्यपरिहिग्रो मृंडमिसहं घरेइ ग्रभजगो ग्र पत्तादिसु भिवसं हिडइ।

ग्रण्णे भण्णंति – पच्छाकडा सिद्धपुत्ता चेव, जे ग्रसिहा ते सारूविगा। एएसि सगासे सारूविगाइ पच्छाणुलोमेण ग्रधिव्यति, तेसु सारूविगादिसु पिंडक्कंते ग्रव्युद्धिए ति सामातियकडो व्रतारोपिता ग्रव्युद्धिग्रो, ग्रह्वा – पच्छाकडादिएसु पिंडक्कंतेसु । एते सब्वे पासत्यादिया पच्छाकडादिया य ग्रण्णं खेतं णेउं पिंडक्कमाविव्यति, ग्रणिच्छेसु तत्येव ति ॥६२६६॥

"वदेसाहीते" ति ग्रस्य व्याख्या –

देसो सुत्तमहीयं, न तु अत्थतो व असमत्ती । असति मणुण्णमणुण्णे, इतरेतरपिकखयमपक्खी ॥६२६७॥

१ गा० ६२६५। २ गा० ६२६५।

पुन्वद्धं कंठं। "ग्रसित मणुण्णमणुण्णे" त्ति पयं गयत्थं ति । "इतरेतर" त्ति ग्रसित णितियाण इतरे संसत्ता, तेसि ग्रसित इतरे कुसीला एयं णेयव्वं, एसो वि श्रत्थो गतो चेव। तेसु वि जे पुन्वं संविग्गपिक्खता पच्छा संविग्गपिक्खएसु इमेरिसा जे पच्छाकडादिया मुंडगा ते। पच्छाकडादिया जावञ्जीवाए पिडक्क-माविज्जित, जावज्जीवमणिच्छेसु जाव ग्रहिज्जिति ॥६२६७॥

तहवि ग्रणिच्छेसु -

मुंडं च धरेमाणे, सिहं च फेडंत णिच्छ ससिहे वी । लिंगेण असागरिए, ण वंदणादीणि हावेति ॥६२६८॥

जित मुंडं घरेति तो रयोहरणादी दन्विलगं दिज्जित जाव उद्देसाती करेइ, सिसहस्स वि सिहं फेडेतुं एमेव दन्विलगं दिज्जित, सिहं वा णो इच्छिति फेडेउं तो सिसहस्सेव पासे प्रिधिज्जिति, सिलगे ठिग्रो चेव श्रसागारिए पदेसे सुयपूय ति काउं वंदणाइ सन्वं ण हावेइ, तेण विचारेयन्वं ॥६२६८॥

> पच्छाकडयस्स पासत्थादियस्स वा जस्स पासे ग्रधिज्जति । तत्थ वेयावच्चकरणे इमो विही -

> > त्राहार उविह सेन्जा, एसणमादीस होति जतियव्वं । त्रणुमोयण कारावण, सिक्खति पदम्मि सो सुद्धो ॥६२६८॥

जित तस्स म्राहारादिया म्रित्य तो पहाणं । म्रह णित्य ताहे सन्वं भ्रप्पणा एसणिज्जं म्राहाराति उप्पाएन्वं ॥६२६६॥

ग्रप्पणा ग्रसमत्थो --

चोदेति से परिवारं, श्रकरेमाणे भणाति वा सहे । श्रव्योच्छित्तिकरस्स उ, सुयभत्तीए कुणह पूर्य ॥६२७०॥ दुविहासती य तेसिं, श्राहारादी करेंति सव्वं तो । पणहाणी य जयंतो, श्रत्तद्वाए वि एमेव ॥६२७१॥

जो तस्स परिवारो, पासत्थादियाण वा सीसपरिवारो, सङ्ढा वि संता ण करेंति, श्रसंता वा णिल्थि सङ्ढा, एवं श्रसतीए सो सिक्खगो श्राहारादी सन्वं पणगपरिहाणीते जयणाते तस्स विसोहिकोडीहि सयं करेंतो सुन्भति । श्रप्पणो वि एमेव पुन्वं सुद्धं गेण्हित, श्रसित सुद्धस्स पच्छा विसोहिकोडीहि गेण्हेतो सिक्खइ । श्रववादपदेण विसुन्भह । १२७१।।

॥ इति विसेस-णिसीहचुण्णीए एगूणवीसइमो उद्देसच्रो समत्तो ॥

# विंशतितम उद्देशकः

- CRACKET

भणियो एगूणवीसइमो उद्दे सयो। इदाणि वीसइमो भण्णइ। तस्सिमो संबंधो - हत्थादि-वायणंते, पिंसेहे वितहमायरंतस्स। वीसे दाणाऽऽरोवण, मासादी जाव छम्मासा।।६२७२।।

पगप्पस्स हत्यकम्मसुतं जाव वायणंतं सुत्तं, एत्य वितहमायरंतस्स दिट्टमेयं एगूणिवसाए वि उद्देसेसु ग्रावज्ञणपिन्छतं, तेसि ग्रावण्णाणं वीसितमउद्देसे दाणपिन्छतेणं ववहारो भण्णति — दाणतेण पिन्छत्तस्स ग्रारोवणा दाणारोवणा । ग्रारोवणित्त — चडावणा, ग्रहवा — जं द्ववादिपुरिसिवमागेण दाणं सा ग्रारोवणा । तं च कस्स ? कहं ? ग्रायरियमुवज्भायाणं कताकतकरणाणं, भिवखूण वि गीतमगीताण, थिरकयकरणसंघयण-संपण्णाणेयराण य गच्छंगताणं च सन्वेसि तेसि इह दाणपिन्छतं भण्णइ, तं च इह सुत्ततो मासादी जाव छम्मासा, णो पणगादिभिण्णमासंता, ते वि ग्रत्थतो भाणियन्वा ॥६२७२॥

एतेण संवधेणागयस्स इमं पढमसुत्तं -

जे भिक्खू मासियं परिहारद्वाणं पिडसेवित्ता त्रालोएन्जा-त्रपलिउंचिय त्रालोएमाणस्स मासियं, पलिउंचिय त्रालोएमाणस्स दोमासियं ॥द्य०॥१॥

जे णिद्देसे, भिदिर् विदारणे, क्षुघ इति कर्मणः श्राख्या, तं भिनत्तीति भिक्षुः, भिक्षणशीलो वा भिक्षुः, भिक्षाभोणी वा भिक्षु । मासान्निष्फन्नं मासिकं यथा — कौशिकं, द्रौणिकं । श्रह्वा — माणेसणातो वा मासो, जम्हा समयादिकालमाणाई श्रसति तम्हा मासे समयाविलयमुहुत्ता माणा तत्रान्तर्गतादित्यर्थः । ग्रह्वा — दम्बिक्तकालभावमाणा श्रसतीति मासो । दम्बतो जित्या दम्बा मासेणं श्रसति, खेतश्रो जावित्तयं खेतं मासेण श्रसति । कालतो तीसं दिवसा, भावतो जावित्या सुत्तत्यादिया भावा मासेणं गेण्हित । परिहरणं — परिहारो वज्ञणं ति वुत्तं भवति । ग्रह्वा — परिहारो वहणं ति वुत्तं भवति, तं प्रायश्चित्तं । ष्ठा गतिनिवृत्तौ, तिष्ठन्त्य-स्मिन्निति स्थानं, इह प्रायश्चित्तमेव ठाणं, तं प्रायश्चित्तठाणं ग्रणेगप्पगारं मूलुत्तरदप्पकप्पजयाजय भेदप्रभेदभिण्णं भवति । श्राङ्-मर्थादा वचने, लोक्च-दर्शने, श्रालोयणा णाम जहा श्रप्पणो जाणिति तहा परस्स पागडं करेइ । परि सन्वतो भावे कुच-कौटिल्ये, तस्स पितकुंचणे ति रूवं भवति, रलयोरेक्यम् इति कृत्वा, न पितकुंचणा श्रपितकुंचणा. तस्सेवं श्रपितकुंचियं श्रालोएमाणस्स मासियं लहुगं ग्रुरुगं वा पडिसेवणा-णिप्तण्णं दिज्जति । जो पुण पितकुंचियं श्रालोएइ तस्स जं दिर्जात पित्रचंचणमासो य मायाणिप्पण्णो ग्रुरुगो दिज्जति । एस सूत्तत्थो ।

इदाणि एसेवत्यो सुत्तफासियणिज्जुत्तीए वित्यरेणं भण्णति -

# जे ति व से ति व के ति व, णिदेसा होंति एवमादीया । भिक्खुस्स परूवणया, जे ति कत्रो होति णिदेसो ॥६२७३॥

जे ति वा, से ति वा, के ति वा एवमादी । णिद्देसवायगा भवंति । जे-कारस्स णिद्देसदरिसणं — "जे ग्रसंतएणं ग्रभक्खाणेणं ग्रभक्खाइ" इत्यादि । से-गारो जहा — "से गामंसि वा" इत्यादि । के-कारो जहा — "कयरे ग्रागच्छित दित्ते रूवे" इत्यादि ।

चोदगाह - कि कारणं सेसणिइ से मोत्तुं जेकारेणं निद्देसं करेइ ?

ग्राचार्याह — एत्य कारणं भण्गइ — सेगारस्स णिह् सो पुन्तपगतापेत्रखी जहां — 'भिक्खू वा'' इत्यादि । ककारो संसयपुन्छाए वा भवति, जहा — ''कि कस्स केण व कहं केविचर कहिंवहें' इत्यादि । जेगारो पुण ग्रणिहिट्टवायगुहेसे जहा — ''जेणेव जं पहुन्च'' इत्यादि, ग्रहवा — जहा इमो चेव जेगारो उस्सग्गववायिद्वएण पिडसेवियं व ति न निहिद्दं गुरुं लहुं वा जयणानयणाहि वा तेण जेगारेण निहेसो कृतेत्यर्थः ग्रहवा — जेकारेण ग्रनिहिद्दभिक्खुस्सट्टा निहेसो ।।६२७३।।

सो भिक्ख् च उव्विहो इमो -

नामं ठवणा भिक्ख्, द्व्यिभक्ख् य भावभिक्ख् य । द्व्ये सरीरभविद्यो, भावेण उ संजतो भिक्ख् ॥६२७४॥

नाम भिक्खू, जस्स भिक्खूत्ति नामं कयं । ठवणा भिक्खू चित्रकर्मेलिहितो ।

दन्व भिक्खू दुविधो, श्रागमतो नो श्रागमतो य । ग्रागमतो जाणए ग्रणुवग्रोगो दन्वमिति वचनात् । नोग्रागमश्रो जाणगाविति वधो, दोण्णि वि मासिता तन्वतिरित्तो एगभिवयावितिविधो, एगभिवग्रो णाम जो णेरइयतिरिए य — मणुयदेवेसु वा ग्रणंतरं उन्विहित्ता जत्य भिक्खू भिवस्सित तत्य उच्विज्ञिति, वद्धाउग्रो णाम जत्य भिक्खू भिवस्सित तत्य ग्राउयं वद्धं, ग्राभिमुन्गामगोत्तो णाम जत्य भिक्खू भिवस्सित जत्य उवव- जिउकामो समोहतो पदेसा णिच्छूदा । ग्रह्वा — सयणभणादिपरिच्चइयं पन्वज्ञाभिमुहो गच्छमाणो । गग्रो दाविभक्षू ।

इदाणि भाविभक्तः । सो दुविघो – ग्रागमतो गो ग्रागमतो य । ग्रागमतो जाणए भिक्खुसद्दोपपुत्ते, गो ग्रागमतो इहलोगणिप्पिवासो संवेगभावितमती संजमकरण्ञतो भाविभक्तः ॥६२७४॥

चोदगाह - त्वयोक्तम् -

भिक्खणसीलो भिक्ख्, अण्णे वि ण ते अणऽण्णवित्तित्ता । णिप्पिसिएणं णातं, पिसितालंभेण सेसाउ ॥६२७५॥

''मिक्खाहारो वा भिक्सू'', एवमन्ये रक्तपटादयोऽपि — भिक्षवो भवन्ति''।

ग्राचार्याह — न ते भिक्षवः । कुतः ?, येन तेपां भिक्षावृत्तिनिरुपद्या न भवति । ग्राहूतमिप ग्राधाकमेंदोपयुक्ता च तेपां वृत्तिः प्रलंबादि, ग्रन्यान्यवृत्तयश्च नेन ते भिक्षवो न भवन्ति । तस्मात् साधव एव भिक्षवो भवन्ति, । नामाधाकमीदिदोपविजता ,पद्या वृत्तिः । ''ग्रणणवितित्ता'' — ग्रणणा- वृत्तयश्च, भिक्षां मुक्तवा नास्त्यन्या साधूनां वृत्तिः। एत्थ ग्रायरिग्रो णिप्पिसिएण दिट्ठंतं करेति, सिपिसियं जो भुंजित सो सिपिसिग्रो, जो ण भुंजित सो णिप्पिसिग्रो। ''पिसियालंभेण सेसा य" ति – जे पुण भणिति – ''णिव्वि (प्पि) सा वयं जाव पिसियस्स ग्रलाभो" ति, एवं भणिता सेसा न निष्पिसिया भवंतीत्यर्थः ॥६२७५॥

इमे वि एयस्सेव ग्रत्थस्स पसाहगा दिट्टंता —

# त्रविहिंस वंभचारी, पोसहिय त्रमज्जमंसियाऽचोरा । सति लंभ परिच्चाती, होंति तदक्खा ण पुण सेसा ॥६२७६॥

श्रहवा कोइ अणेज्जा – श्रहिसगोऽहं जाव मिए ण पस्सामि । श्रणणो कोति भणेज्ज – वंभचारी श्रहं जाव मे इत्थी ण पहुष्पज्जति । श्रहवा एवं भणेज्ज – श्राहारपोसही हं जाव मे श्राहारो ण पहुष्पज्जइ। श्रहवा कोति भणेज्ज – श्रमज्जमंसवृत्ती हं जाव मज्जमंसे ण लहामि । श्रहवा कोति भणेज्ज – श्रचोरक्कवृत्ती हं जाव परिच्छद्रं न लभामि ।

एते ग्रसतिलंभपरिच्चागिणोवि णो तदक्खा भवंति, तेण ग्रत्थेण ग्रव्खा जैसि भवति ते तदक्खा श्रिह्सगा इत्यर्थः, सेसा ग्रनिवृत्तचित्तास्तदाख्या न भवंति, ते उ रक्तपटादयो न भवंति भिक्षवः, ससावद्य-भिक्षामितलंभपरित्यागिनः साधव एव भिक्षवो भवन्ति । "सेसे" त्ति भिक्खग्गहणे वा साधूण चरगादियाण इमो विसेसो ॥६२७६॥

भण्णति -

श्रहवा एसणासुद्धं, जहा गेण्हंति भिक्खुणो । भिक्खं णेवं कुलिंगत्था, भिक्खजीवी वि ते जती ॥६२७७॥

''एसणासुद्धं'' ति – उग्गमादिसुद्धं, पच्छाणुपुव्विगाहणं वा एयं, सेसं कंठं। ग्रहवा – ते चरगादि-कुलिंगी न केवलं भिक्षुवृत्युपजीवी ॥६२७७॥

जाव इमाणि य भुंजति -

दगमुद्देसियं चेव, कंदमूलफलाणि य। सयं गाहा परत्तो य, गेण्हंता कह भिक्खुणो ॥६२७८॥

"दगं ति – उदगं, "उद्देसियं" ति तमुद्दिश्य कृतं, 'कंद" इति मूल कंदादी, पिद्मन्यादि मूला, भ्राम्नादि फला, एयाणि स्वयं गेण्हंता कहं भिक्खुणो भवंति ? इत्युक्तं भवति ।।६२७८।।

जो पुण सण्णिच्छियभिक्खू इमेरिसी वृत्ती भवति -

त्र्यच्चित्ता एसणिज्जा य, मिता काले परिविखता । जहालद्भविसुद्धा य, एसा वित्ती उ भिक्खुणो ॥६२७६॥

ग्रगरहिता श्रगरहियकुलेसु वा भत्तिवहुमाणपुन्वं वा दिज्जमाणी ग्रि ता वातालीसदोसिवसुद्धा एसणिज्जा भत्तद्वप्पमाणजुत्ता मिता। ''काले'' ति दिवा। ग्रहवा – गामणगरदेसकाले। ग्रहवा तितयापोरिसीए दायगादिदोसिवसुद्धा । परिविद्धता ''जहालद्धा" णाम संजोयणादिदोसविज्जिता, एरिसवृत्तिणो भिवलू मर्वति ।। इर७६॥ ''भिक्खणसीले'' त्ति गतं ।

इदाणि "भिनत्ति" ति भिक्षु - "भिदिर्" विदारणे, "क्षुव" इति कर्मणः ग्राख्यानं, तं भिनत्तीति भिक्षुः, एप भेदको गृहीतः सो दुविहस्स भवति - दन्त्रस्स य भावस्स य । भेदकग्रहणाच्च तज्जातीय-द्वयं सूचितं - भेदणं भेत्तव्वं च ।

जतो भण्णति — "दब्वे य भाव" गाहा ।

तत्य -

द्व्ये य भाव भेयग, भेदण भेत्तव्यगं च तिविहं तु । णाणाति भाव-भेयण, कम्म खुहेगद्वतं भेज्जं ॥६२८०॥

दन्ते तिविहो — दक्ष्यभेदको दक्ष्यभेयणाणि दन्त्रभेयव्वं । दन्त्यभेदको रहकारादि, दन्त्रभेदणाणि परसुमादीणि, दन्त्रतो मेत्तव्वं कटुमादियं । भावे भावभेदको भिक्षुः, भावभेदणाणि णाणादीणि, भावभेत्तव्यं कम्मं ति वा, खुहं ति वा. वोण्णं ति वा, कलुसं ति वा, वज्जं ति वा, वरं ति वा, पंको ति वा, मलो ति वा, एतं एगद्दिता । एवं जाव भेज्जं भवति ॥६२८०॥

इमानि भिक्षोरेकाथिकानि शकेन्द्रपुरन्दरवत् भिक्खु ति वा जित ति वा खमग ति वा तवस्सि ति वा भवंते ति वा ।

एतेसि इमा व्याख्या-

भिदंतो वा वि खुधं, भिक्ख् जयमाणश्रो जई होइ। तवसंजमे तवस्सी, भवं खर्वेतो भवंतो त्ति ॥६२८१॥

भिनत्ति भिद्धः। यती प्रयत्ने। तपः सन्तापे, तप ग्रस्थःस्तीति तपस्त्री। ग्रहवा — ग्रविकरणाभि-वानादिदं सूचितं — तपसि भवः तापसः। ग्रहवा — तपः संयमासना तवस्त्री नारकादिभवाणमंतं करेंतो भवंतो। नारकादिभवे वा क्षपयतीति क्षपकः, एत्य भावभिक्षुणा श्रविकारो।।६२८१।ः भिक्खु त्ति गर्यं।

इदाणि मासो तस्स णामादिछक्कग्रो णिक्खेवो -

नामं ठवणा दविए, खेत्ते काले तहेव भावे य । मासस्स परूवणया, पगतं पुण कालमासेणं ॥६२८२॥

णामठवणात्रो गतात्रो, दव्वमासो दुविहो — ग्रागमग्रो णोग्रागमग्रो । ग्रागमग्रो जाणग्रो ग्रणुवउत्तो । णो ग्रागमतो जाणगसरीयं मविगसरीरं, जाणगमवियग्रइरित्तो इमो —

> दच्चे भिवत्रो णिव्यित्तित्रो य खेत्तिमा जिम्म वण्णणया । काले जिह विण्णिज्जइ, णक्खतादी व पंचिवहो ॥६२८३॥

मिनक्रो ति एगमिनक्रो बद्धाउ ग्रमिमुहणामगोत्तो य । श्रह्वा — ज्ञशरीर मन्यशरीर व्यतिरिक्तः । ''गिन्नितिक्रो" ति — मूलगुगणिन्नितिको उत्तरगुणणिन्नितिक्रो य । तत्य मूलगुगणिन्नित्ती जेहि जीवेहि तप्यदमताए णामगोत्तस्स कम्मस्स उदएण मासदन्त्रस्स उदएणं मासदन्त्रपाउग्गाई दन्त्राई गहियाई ।

१ सू० १ चू०।

उत्तरगुणिव्यत्तणाणिव्यत्तितो चित्रकर्मणि मासत्यं वा लिहितो। जिम्म खेत्ते मासकप्पो कीरइ, जिम्म वा खेते ठिविज्ञ जिम्म वा खेते विण्णिज्ञ स्तो खेत्तमासो। कालमासी जिम्म वा कालमासो ठाविज्ज सा ग्रह्वा — कालमासो सावणभद्वयादी। ग्रह्वा — सलक्खणिष्कण्णो णक्षत्तादी पंचिवहो इमी — णक्षत्तो चंदो उडु ग्राइच्चो ग्रिभविङ्ढग्रो य। १६२८३।।

तत्थ णक्खत्तचंदा इमे -

#### त्रहोरत्ते सत्तवीसं, तिसत्तसत्तिहिभाग णक्खत्तो । चंदो त्ररुणत्तीसं विसिद्धि भागा य वत्तीसं ।।६२८४।।

णव्यत्तमासो सत्तावीसं ग्रहोरत्तो, ''तिसत्त'' ति एवकवीसं च सत्तसिट्टभागा – एस लक्खणग्रो य परिमाणग्रो य णव्यत्तमासो । चंदमासो ग्रउणत्तीसं ग्रहोरत्ते वत्तीसं च विसिट्टभागे ।।६२८४।।

# उडुमासो तीसदिणो, श्राइच्चो तीस होइ श्रद्धं च । ग्राभवड्ढितो य मासो, पगतं पुण कम्ममासेणं ॥६२८४॥

उडुमासी तीसं चेव पुण्णा दिणा । ग्रादिच्चमासी तीसं दिणा दिणद्धं च । ग्रभिविङ्ढिती ग्रहिमासगी भण्णित । एतेसि पंचण्हं पदाणं इह पगतं ति ग्रधिकारो कम्ममासेणं, कम्ममासो ति उडुमासी ।।६२८५।।

ग्रभिविद्वयस्स इमं पमाणं -

# एक्कत्तीसं च दिणा, दिणभागसयं तहेक्कवीसं च । त्राभित्रिष्ट्रियो उ मासो, चडवीससतेण छेदेणं ॥६२८६॥

एगत्तीसं दिवसा, दिवसस्स चउवीससयखंडियस्स इगवीसुत्तरं ६१६६७ च भागसतं एयं म्रिबिमासगप्पमाणं ति । एतेसि च णव्खत्तादीयाण मासाणं उप्पत्ती इमा भण्णति —

श्रमीइमादी चंदो चारं चरमाणो जाव उत्तरासाढाण श्रंतं गश्रो ताव श्रद्वारससता तीसुत्तरा सत्तसट्टी भागाणं भवंति, एतावता सन्वणनखत्तमंडलं भवति ।। ैई है । एतेसि सत्तसड्ढीए चेव भागो, भागलद्धं सत्तावीसं श्रहोरत्ता श्रहो रत्तस्स य इगवीसं सत्तसिङ्घभागा २७ ई है एस णनखत्तमासो परिमाणलनखणश्रो। श्रह्वा—एयं चेव फुडतरं भण्णति — श्रभियस्स चंदयोगो इगवीसं सत्तसिष्टभागा । श्रवरे छण्णनखत्ता पण्णरस मुहुत्ता भोगाश्रो एतेसि छण्हं सनिभसा भरणी श्रद्दा श्रस्तेसा साती जेट्टा य । एतेसि छण्हं तिण्णि श्रहोरत्ता ।

ग्रणो छणावश्वता पणयालमुहुत्तभोगी तं जहा – तिण्णि उत्तरा, पुणव्वसु, रोहिणी, विसाहा य । एते णव ग्रहोरत्ता । तिण्हं मज्भे मेलित्ता वारस जाता ।

श्रणो पण्णरस णवलता तीसमुहुत्तभोगी, तं जहा —ग्रस्सिणी, कित्तिया, मिगसिर, पुस्स, मघा तिन्नि पुन्ना, हत्य, वित्ता, श्रणुराहा, मूल, सवण, घणिट्ठा, रेवती य, एते पण्णरस श्रहोरत्ता। वारस मिलिता जाया सत्तावीस सन्वे। रुवलमंडलवरिभोगकालो णवलत्तमासो भण्णति।

इदाणि चंदमासो, तस्स णिदरसगं, तंजहा — सावण बहुनपिडवयातातो म्रारव्भ जाव सावणपोण्णिमा समत्तो — एस परिमाणतो चंदमासो। एवं भद्दवतादितो वि सेसा दहुव्वा। लक्खणम्रो पुण म्रासाहपोण्णिमाए वितक्कंताए सावणबहुलपिडवयाए रुद्दमुहुत्तसमयपढमाम्रो म्रभितिस्स भोगो पवत्तित चंदेण सह। इमो णव मुहुत्ते च उवीसं विसिद्धभागे छाविद्व सत्तसिद्वं चोण्णियाम्रो य।

एते इमेण विहिणा भवंति – जे ग्रभीयस्स इगवीसं सत्तसट्टी भागा ते सह च्छेदेण वासट्टीए गुणिता जाता तेरससया विउत्तरा, ग्रंसाणं छेदो इगतालीसं सत्ता चउपण्णा (३३+६२ = २३६३) तेण भागे ण देइ त्ति ग्रंसा तीसगुणा कायव्वा, १३०२ + ३० = ३६०६०

$$\varepsilon \frac{x_{\delta}x_{\lambda}}{\xi_{\delta}x_{\lambda}} + \xi_{\delta} = \frac{x_{\delta}x_{\lambda}}{\xi_{\delta}x_{\lambda}} \quad \xi_{\delta} = \frac{x_{\delta}x_{\lambda}}{\xi_{\delta}} = -5x \frac{\xi_{\delta}}{\xi_{\delta}}$$

तेहि भागेहिते लद्धं नव मुहुत्ता, ६ सेसं वासट्टीए गुणेयव्वं, एत्थ उ वट्टो (छेदो) कज्जित-वासद्विभागेण, एक्कतालीसताणं चउप्पण्णाण वासद्विभागेण सत्तसद्वी हैं अवंति, गुणितं एत्तियं ६ चेव सत्त सट्ठीए ६७ भागे हिते लद्धं चउवीसं वासिट्ठभागा हुई छावट्टं च सेसचुण्णीया भागा हुई। एत्थ ग्रभीति – भोगे सवणादिया सब्वे णक्खत्तभोगा छोढव्वा जाव उत्तरासाढाणं ग्रसंपत्तो, तत्य इमा रासी जाता ग्रहुसया एगूणिवसुत्तरा ८१६ मुहुत्ताणं, चउव्वीसं च वासिंहमागे हुई छाविंह चुण्णीया भागा । ६६ एत्य पुणो ग्रभीतिभोगो य छोढ्वो, सवणभोगो य सम्मत्तो ३०, बणिट्ठाण य छ्व्वीसं २६ मुहुत्ता वायालीसं वावद्विभागा दो य चुण्णिया ४२,६२,२भागा, ताहे इमो रासी, एयम्मि ५६४, ६०, ६२, १३२, ६७ भुत्ते । सावणपोण्णिमा सम्मत्ता ।

एत्य चउतीसुत्तरसयस्स संत्तसट्टीए भागो हायव्वो, दो लद्धा, ते उविरि पिन्खिता, जाता वाणउतीए वावट्टिभाग त्ति काउं वावट्टिए भातिता एक्को लढ्ढो सो उवरि पक्खित्तो, सेसा तीसं वाविद्वभागा ठिता ५५५ जे पंचासीया ग्रहुसँया ग्रहुताणं तेसि ३० तीसाए भागा लद्धा एगूणतीसं ग्रहोरता, जे सेसा पण्णरसा मुहुत्ता ते ६२ वासट्ठीए गुणिता जाता णवसया तीसुत्तरा, एत्य जे ते सेसा तीसं वावद्विभागा ते पिक्खत्ता जाया णवसया सट्टी ६६०। एयस्स भागो तीसाए, लढा वत्तीसं, विसिंद्वभागा एते अउणत्तीसाए अहोरत्ताण हेट्टा ठविया विसिंद्विता छेदसहिता। एवं एसो चंदमासो ग्रउणत्तीसं दिवसा विसद्विभागा यं वत्तीसं भवंति ।

इदाणि उडुमासो भण्णति - एकां ब्रहोरतं बुड्डीए वावट्टिं भागे छेता तस्स एकसट्टी भागा चंदगतीए तेहिं समत्ती भवति ।

कहं पुण ?, उच्यते - जित ग्रद्वारसिंह ग्रहोरत्तसएिंह सट्टेरिंह ग्रद्वारसंतीसुत्तरासया लब्भिति तो एंवकेण ग्रहोरत्तेण कि लब्भामो । एवं तेरासियकम्मे कते ग्रागयं एगसद्विहं वाविह्नभागा हुँ-३ ग्रहो रत्तस्स, एसा एवंकसट्टी तीसाए तिहीहिं मासी भवति तितीसांए गुणेयव्वा, ताहे इमी रासी जाती १८३०। एयस्स एगसट्टीएं भागो हायव्वी लद्धा तीसं तिही, एसो एवं उडुमासी णिप्फणी, एस चेव कम्ममासो, सहाणमासी य भण्णति । एस चेव रासी वावट्विहितो चंदमासो वि लब्मिति ।

इदाणि ग्राइच्चमासो भण्णइ। सो इंमेण विहिणा ग्राणेयव्वो - ग्रादिच्चो पुस्सभागे चउसु ग्रहोरत्तेसु ग्रहारससु य मुहुत्तेसु दक्षिणायणं पवत्तति, सो य ग्रप्पणो चारेण सन्वणक्खत्त-मंडलचारं चिरत्ता जाव पुणो पुस्सस्स श्रंहु श्रहोरत्ता चउव्वीसं मुहुत्ता भुत्ता । एस सव्वो स्राइच्चस्स णक्खत्तंभोगंकांलो पिडेयव्वो, इमेणं विहिणा –

सयभिसयभरणीग्रो, ग्रहा ग्रस्सेस साति जेट्टां य । वच्चति मुहुत्ते एक्कवीसति छच्च ग्रहोरते॥ तिण्णुत्तरा विसाहा, पुणव्यसू रोहिणी य वोघव्या। गच्छति मुहुत्ते तिण्णि चेवे वीसं च ग्रहोरते ।।

भ्रवसेसा णक्खत्ता, पण्णरस वि सूरसहगया जंति। बारस चेव मुहुत्ते, तेरसय समे श्रहोरत्ते।। ग्रभिति छच्च मुहुत्ते, चत्तारि य केवले श्रहोरत्ते। सूरेण समं गच्छइ, एत्तो करणं च वोच्छामि।।

एयं सन्वं मेलियं इमी श्रहोरत्तरासी भवति ।।३६६॥

एयं श्रादिच्चं वरिसं। एयस्स वारसिंह भागो भागलद्धं श्रादिच्चमासो। श्रह्वा - पंचगुणस्स सट्ठीए भागो भागलद्धं तीसं ग्रहोरत्ता, श्रहोरत्तस्स य श्रद्धं, एस श्रादिच्चमासो प्रमाणग्रो लक्खणतो य। एत्य वि सञ्जमासा श्रप्पणो भागहारेहि उप्पञ्जंति।

इदाणि ग्रभिवड्रिग्रो -

छच्चेव ग्रतीरित्ता, हवंति चंदिम्म वासिम्म । वारसमासेणेते, ग्रह्वाइज्जेहि पूरितो मासो ॥ एवमभिवड्वितो खलु, तेरसमासो उ बोधव्वो ॥

वर्षमिति वाक्यशेष:।

सहीए श्रतीताए, होति तु श्रधिमासगो जुगद्धिमा । बावीसे पक्खसते, होई बितिय्रो जुगंतिमा ।।

ग्रह्वा — णवखत्तादीमासाण दिणाण य णं इमातो पंचिवहातो पमाणविरसिदवसरासीतो श्रद्वारस-सततीसुत्तराश्रो श्राणिजिति । तेसु पंचप्पमाणा विरसा इमे — चंदं चंदं श्रभिवह्नियं पुणो चंदं श्रभिविह्नियं। तेसिमं करणं – चंदमासो एगूणतीसं २६ दिवसे, दिवसस्स य बासिद्वभागा बत्तीसं हुै है, एस चंद मासो।

वारमासविरसं ति – एस वारसगुणो कज्जिति, ताहे इमं भवित ग्रहयाला तिण्णिसया दिवसाणं, विसिट्ठिभागाण य तिण्णिसया चुलसीया, ते बावद्धी भइया लद्धा छिद्वसा, ते उविर पिनस्ता जाता तिण्णि सता चल्पण्णा, ३५४ सेसा वारस, ते न्नेयंसा ग्रद्धेण उविद्वता जाया एगतीसं भागा हु , एयं चंदविरसपमाणं। 'तिण्णि चंदविरस ति तो तिगुणं कज्जिति, तिगुणकयं इमं भवित वासहिह्यं दिणसहस्सं, एगतीसविभागा य ग्रहारस । एयं तिण्ह चंदविरसाणं पमाणं। एती ग्रभिविद्ध्यकरणं भण्णित सो एक्कतीसं दिणाति एक्कवीससयं चउवीससयं भागाणं, एरिस 'वारस मासा विरस' ति काउं वारसिंह गुणेयव्वा, गुणिए इमो रासी, तिण्णि सया बोहत्तरा दिणाणं चउवीससया भागा चोदससया बावण्णा , छेदेण भातिते लद्धा एक्कारस, ते उविर छूढा जाता तिण्णिसया दिवसाणं तेसीया हिट्ठा ग्रहासीति सेसगा, ते सच्छेया चउिंह उविद्वता जाया एक्कती-सभागा बावीसं, एयं ग्रभिविद्धियविरसप्पमाणं।

"दो श्रभिविद्विविद्यविद्या" ति उएस रासी दोहि गुणेयव्वो, दोहि गुणिए इमो रासी सत्तसया छावट्टा दिवसाण इगतीस भागा य च्वोयाला ए एक्कतीसभातियालको तत्येक्को, सो उविद छूढो, जाया सत्तसया सत्तद्टा एक्कतीसितभागा य तेरसा । ७६७, है । एस श्रभिविद्वियविद्यासी पुन्वभिणयचंदविद्यासित्स मेलितो । कहं ?, उच्यते – दिवसा दिवसेसु, भागा भागेसु । ताहे पंचविद्यासी ''सरत्तविसुद्धो भवइ उ' श्रद्वारससया तीसुत्तरा ।।१८३०।। एस धुवरासी ठाविज्जित । एयाश्रो धुवरासीग्रो सव्वमासा णक्खत्तादिया उप्पाइज्जेति श्रप्पप्पणो भागहारेहि ।

१-१०६२। २-३१ ३७२। १८ १२४ १<u>४४२</u> ३-३-३ ३१

जग्रो भणितं -

भा-ससि-रितु-स्रमासा, सत्तद्वि वि एगसि सद्वी य । 
ग्राभविद्वियस्स तेरस, भागाणं सत्त चायाला ॥६२८॥।
सत्तद्विं णक्सते, छेदे वाविद्विमेव चंदिम्म ।
एगद्वि ग्र उद्धिम सद्वीं पुण होइ ग्राइच्चे ॥६२८८॥
सत्तसया चोयाला. तेरसभागाण होति नायच्या ।
ग्राभविद्वियस्स एसो, नियमा छेदो मुणयच्यो ॥६२८॥।
ग्राह्मसया तीसुत्तरा उ ते तेरसेसु संगुणिता ।
चोयाल सत्तभइया, छावद्विनिगविद्विया य फलं ॥६२८०॥

मा इति णवसत्तमासो, सिस ति चंदमासो, रिष्ठ ति वा कम्ममासो वा एगट्टं, सूरमासो य, एतेसि मासाणं जहासंखं भागहारा इमेरिसा — मत्तसट्टी विसट्टि एगमट्टी सट्टी य श्रभिविह्दय मासस्त भागहारो सत्तसया चोयाला तेरसभागेणं । एतेमि इमा उप्पत्ती जदत्तेरसेहि चंदमासेहि वारम श्रभिविह्दयमासा लह्मति तो बावट्टीए चंदमासेहि कित श्रभिविह्दयमासा लिमस्सामो एवं तेरासिए कते श्रागनं सत्तावण्यमःमो मासस्त य तिष्णि तेरसभागा, एते पुगो सविण्या जाता सत्तमया चोयाला तेरसभागाणं ति, एतेहि श्रट्टारसण्हं सयाणं तीसुत्तराणं तेरसगुणिताण २३७१० भागो हायव्यो, लद्धं एक्कतीसं दिगा, मेसं मत्तस्या छ्व्यिमा ते छहि उबिद्धया जाया सयं एक्कवीसुत्तरं श्रंसाणं, छेदे वि सयं चडवीमुत्तरं, एस श्रभिविह्दयविस्तवारसभागो श्रविमासगो। जो पुण सिससूरणितविसेसिणिष्कण्यो श्रविमासगो सो श्रवणत्तीसं दिणा विसट्टिभागा य बत्तीनं भवंति।

कहं ?, उच्यते - "सिंसणो य जो विसेसो ग्राइच्वस्स य हवेज्ज मासस्स तीसाए संगुणितो ग्रविमासग्रो चदो । ग्राइच्वमासो तीसं दिणा तीसा य सिंहुभागा, चंदमासो ग्रउणत्तीसं दिणा विसिंहुभागा य वत्तीसं । एतेसि विसेसे कते सेसमुद्धरितं एक्कतीसं वासिंहुभागा ग्रण्णे तीसं चेव वासिंहुभागा, एते उविह्या परोप्परं छेऱगुणकाउं एगस्स सिरसच्छेदो नेट्ठो ग्रंसेसु पिक्तित्ता तेसु वि च्छेयं सविंहुएसु एगसिंहु वासिंहु भागा (उ) जाया ग्रहोरत्तस्स, एस एक्को तिही सोमगतीए सो तीसगुणितो विसिंहुभातिग्रो चंदमासपरिमाणिष्फण्णो ग्रहिमासगो भवित ।

ग्रह्वा - इमेण विहिणा कायव्यं - जइ एक्केण ग्राइच्चमासेण एक्का सोमितही लब्भित तो तीसाए ग्रादिच्चमासेहि कितितिही लब्भामो. ग्रागतं तीसं सोमितिहीग्रो, एस ग्रादिच्चचंदचरिसग्रीम-विद्वयद्यमासे य प्रतिदिनं प्रतिमासं च कला बहुमाणी तीसाए मासेसु मासो पूरित ति, एसो ग्रादिमासगी चंदमासण्यमाणो चंदो श्रविमानगो भण्यति, एयं चेव ग्रिभिविद्वं पहुच्च ग्रीभविद्वयवरिसं भण्यति ।

भणियं च सूरपण्णत्तीए - 'तिरस य चंदमासो, एसो ग्रिभविड्डिग्रो ति णायव्यो'' वर्षमिति वाक्यशेए: । तस्स वारसभागो ग्रिविमासगो ग्रिभविड्डिग्यवर्षमासेत्यर्थः । ग्रथवा - ग्रिविमासगप्पमाणं इमं एगतीसं दिणा श्रदणतीस मुहुता विसिंद्ध भागा एस सतरसा, एते कहं भवंति ? उच्यते - जं एगवीस उत्तरसय ग्रंसाणं तीसग्रणं कायव्यं तस्स भागो सयेण चजवीस उत्तरिण भागवद्धं ग्रज्जतीसं मुहुता, सेसस्स ग्रद्धे ताव दो, तत्य विसिंद्धं भागा सत्तरस भवंति, एवं वा एकतीसिदणसिह्यं ग्रविकमासपमाणं। एसो पंचित्रहो कालमासो भण्णति ।।६२६०।।

इदाणि भावमासो सो दुविहो ग्रागमतो णो ग्रागमतो य – मूलादिवेदग्री खलु, भावे जो वा वियाणतो तस्स । न हि ग्राग्गिणाणग्रोऽग्गी-णाणं भावो ततोऽणणो ॥६२६१॥

जो जीवो धण्ण-मास-मूल-कंद-पत्त-पुष्फ-फलादि वेदेति सो भावमासो, जो वा आगमतो उवउत्तो मास इति पदत्थजाणग्रो।

चोदगाह - "ण हि ग्रागिणाणग्रो ग्रागि" ति नत्विग्निज्ञानोपयोगतः ग्रात्मा ग्रग्न्याख्यो भवति । एवमुक्ते चोदकेनाचार्याह - "णाणं भावो ततो णऽण्णो" ति णाणं ति ज्ञानं, भावः ग्रधिगमः उपयोग इत्यनर्थान्तरमिति कृत्वा ग्राग्निद्रव्योपयुक्त ग्रात्मा तस्मादग्निद्रव्यभावादन्यो न भवति ॥६२९१॥

एत्थ छन्त्रिहो मासणिक्खेवो, कालमासेण ग्रविकारो, तत्य वि उडुपासेण, सेसा सीसस्स विकोवणहां भणिया, मासे त्ति गर्य।

इदाणि "'परिहारे" ति, तस्स इमो णिक्खेवो -

णामं ठवणा दविए, परिगम परिहरण वज्जणोग्गहे चेव। भावावणो सुद्धे, णव परिहारस्स नामाइं ॥६२६२॥

भावपरिहारो दुविधो कज्जति ( ग्रावण्णपरिहारो सुद्धो य ) ग्रावण्णपरिहारितो एस चरित्ताइयारो । ग्रहवा – भावगरिहारितो दुविधो पसत्यो ग्रप्गसत्यो य । पसत्ये जो ग्रण्णाणमिच्छादि परिहरति, ग्रपसत्थो जो णाणदंसणचरित्ताणि परिहरति । एवं भावे तिविहे कज्जमाणे दसविहो परिहारिनक्लेवो भवति र ॥६२६२॥

एतेसिं इमा व्याख्या - णामठवणातो गतातो, वितरित्तो दव्वपरिहारो।
कंटगमादी दव्वे, गिरिनदिमादीसु परिरश्रो होति।
परिहरण धरण भोगे, लोउत्तर वज इत्तरिए।।६२६३॥
लोगे जह माता ऊ, पुत्तं परिहरित एवमादी उ।
लोउत्तरपरिहारो, दुविहो परिभोग धरणे य।।६२६४॥

जो कंटगादीणि परिहरित ग्रादिग्गहणेणं खाणू विससप्पादी । परिगमपरिहारो णाम जो गिरि निंद वा परिहरंतो जाति, ग्रादिग्गहणातो समुद्दमडवि वा । परिगमो ति वा पज्जहारो ति वा परिरग्नो ति वा एगद्वं । परिहरणं परिहारो दुविहो लोइग्रो लोउत्तरो य । तत्य लोगे इमो – ''लोगे जह'' पुन्त्र सं कंठं ।

लो उत्तरपरिहारो दुविहो - परिभोगे धरणे य । परिभोगे परिभुजित पाउणिज्जतीत्यर्थः। धारण गरिहारो नाम जं संगोविज्जति पिंडलेहिज्जित य, ण य परिभुजित ।

१ सू० १ । ''२भावपरिहारो दुविहो य पसत्थो । ग्रपतत्थो जो ग्रन्नाणिमिच्छिद्दिष्टी परिहरित भावणपरिहारितो एवं नविधोभवित, भावसामान्यतो ग्रह्मविधो भवित । ग्रह्मवा – सुद्ध परिहारितो एस ग्रणइग्रारो, ग्रावन्न परिहारितो एस चरित्तायारो ।'' प्रयं पाठ स्तावत् टाइपग्रंकितप्रतौ टिप्पणीरूपेण सुचितः ।

दुविहो - लोइग्रो लोउत्तरिग्रो य । लोइग्रो इत्तरितो ग्रावकिहग्रो य । इत्तरिग्रो सूयगमतगादिदसिवसवज्ञणं, ग्रावकिहतो जहा णड-वरुड-छिपग-चम्मार-डुवादि । लोउत्तरिग्रो दुविहो - इत्तरिग्रो ग्रावकिहतो य । तत्य इत्तरिग्रो सेज्जायरदाणग्रभिगमसङ्घादि, ग्रावकिहतो रायपिडो । ग्रहवा - ''ग्रट्ठारस पुरिसेसुं ।''

ग्रणुगगहपरिहारो -

# खोडादिभंगऽणुग्गह, भावे त्रावण्णसुद्धपरिहारे । मासादी त्रावण्णो, तेण तु पगतं न त्रन्नेहिं ॥६२६५॥

"खोडमंगो" ति वा, "उनकोडमंगो" ति वा, "ग्रक्खोडमंगो" ति वा एगट्ठं, ग्राड् मर्यादायां । खोडं णाम जं रायकुलस्स हिरण्णादि दव्वं दायव्वं वेट्ठिकरणं परं परिणयणं चोरभडादियाण य चोन्लगादिष्प- वाणं तस्स मंगी खोडमंगो, तं रायणुग्गहेणं मज्जायाए भंजंतो एवकं दो तिष्णि वा सेवित जावितयं ग्रणुग्गहो से कज्जित तित्तयं कालं सो दव्वादिसु परिहरिज्जित तावत् कालं न दाप्यतेत्ययं: । एस ग्रणुग्गह परिहारो । भावपरिहारो दुविहो — ग्रावण्णपरिहारो सुद्धपरिहारो य । तत्य सुद्धपरिहारो जो वि सुद्धा पंचयामं ग्रणुत्तरं घम्मं परिहरइ — करोतीत्यर्थः । विसुद्धपरिहारकष्पो वा घेष्पइ । ग्रावण्णपरिहारो पुण जो मासियं वा जाव छम्मासियं वा पायच्छितं ग्रावण्णो तेण सो सपच्छित्तो ग्रसुद्धो ग्र विसुद्धचरणेहिं साहूहिं परिहरिज्जित । इह तेण ग्राहकारो ण सेसेहिं (ग्राधकारो ) विकोवणट्ठा पुण पक्षविया ॥६२६६॥

इदाणि 'ठाणं, तस्सिमो चोद्दसविहो निक्खेवो —

नामं ठवणा दविए, खेत्तद्धा उड्ढूओ विरति वसही। र १० १२ १३ १४ संजम पग्गह जोहो, अचल गणण संघणा मावे।।६२८६॥

णामठवणातो गयाग्रो, जाणगसरीर मिवयवइरित्तं दव्बद्वाणं इमं -

सिचतादी दच्ने, खेत्ते गामादि श्रद्धदुनिहा छ । तिरियनरे कायठिती, भन्नठिति चेनानसेसाण ॥६२९७॥

सिन्तदब्बद्वाणं ग्रनित्तं मीसं। सिनतदब्बद्वाणं तिविधं – दुपयं चउप्पयं ग्रपयं। दुपयद्वाणं दिणे जत्य मणूसा उविद्याति तत्य ठाणं जायिति, चउप्पदाणं पि एवं चेव, ग्रपदाणं पि जत्य गरुयं फलं निविद्यप्रद्व तत्य ठाणं संजायित । ग्रनित्तं जत्य फलगाणि साहजंतादि णो निविद्यप्पति तत्य ठाणं । एतेसि चेव दुपदा-दियाण समलंकिताण पूर्ववत् घडस्स वा जलभरियस्स ठाणं (मीसं)। खेतं गामणगरादियं तेसि ठाणं खेत्तद्वाणं, ग्रहवा – खेतो गामणगरादियाण ठाणं।

श्रद्धा काल इत्यर्थः, सो दुविधो उवलिखतो जीवेसु श्रजीवेसु य । श्रजीवेसु जा जस्स ठिई । गंसारिजीवेसु दुविधा ठिई – कायिठई भविठती य, तत्य तिरियणरेसु श्रणेगभवगाहणसंभवातो कायिठई, सेसाणं ति – देवनारगाणं एगभवसंचिद्रणा भविठई, ग्रहवा – कालद्वाणं समयाविलयादि णेयं ।।६२६८।।

१ सू० १।

#### ठाण निसीय तुश्रहण, उड्ढाती विरति सन्व देसे य । संजमठाणमसंखा, पग्गह लोगीत्र दो पणगा ॥६२८८॥

" े उड्ढं" ति तज्जातीयगहणातो निसीयणतुयट्टणा वि गहिता, तेसि उद्धट्टाणं भ्रादि तं पुण काउस्सगं णिसीयणं उविवसणं तुम्रट्टणं संपिहणं उ। "विरित" ठाणं दुविधं — देसे सब्वे य, तत्य देसे सावयाणं प्रणुव्वया पंच, सन्वे साधूण महन्वया पंच। वसिहट्टाणं उवस्सम्रो जस्स वा जं ग्रावस्सहट्टाणं। " असंजमठाणं" ति वा भ्रज्भवसायठाणं ति वा परिणामठाणं ति वा एगट्टं। एत्य पढमसंजमट्टाणे पज्जयपरिमाणं सन्वागासपदेसगं, सन्वागासपदेसिंहं भ्रणंतगुणितं पढमं संजमट्टाणं पज्जवगेण भवति। ततो वितियादि-संजमट्टाणा उवस्वरिवसुद्धीए भ्रणंतभागाहिगा णेया, एवं लवखणा सामण्यतो संजमठाणा भ्रसंखेज्जा। विभागतो सामातियछेदसंजमठाणा दो वि सरिसा भ्रसंखेज्जे ठाणे गच्छंति, ततो परिहारसिहता ते चेव भ्रसंखेज्जठाणे गच्छंति, ताहे परिहारितो वोच्छिज्जंति। तदुपरि सामातियछेदोवट्टावणिया भ्रण्णे भ्रसंखेज्जठाणे गच्छंति, ताहे परिहारितो वोच्छिज्जंति। तदुपरि सामातियछेदोवट्टावणिया भ्रण्णे भ्रसंखेज्जठाणे गच्छंति, ताहे ते वोच्छिज्जंति। तदुवरि सुट्टमसंपरायसंजमठाणा केवलकालतो ग्रंतोमुट्टित्तया श्रसंखेज्जा भवंति, ततो भ्रणंतगुणं एगं भ्रहक्खायं संजमट्टाणं भवति। इमा ठवणा। "पग्गहठाणं" दुविहं — लोह्यं, इतरं लोउत्तरं। "दो पणग" ति लोइयं पंचिविहं।।६२६६।।

तं जहा -

# रायाऽमच पुरोहिय, सेड्डी सेणावती य लोगम्मि । श्रायरियादी उत्तरे, पग्गहणं होइ उ निरोहो ॥६२८९॥

राया जुवराया ग्रमच्चो सेट्ठी पुरोहितो । उत्तरे पग्गहे ठाणं पंचिवहं - ग्रायरिए उवन्भाए पवित्त थेरो गणावच्छेइ । प्रकर्षेण ग्रहः, प्रकृष्टो वा ग्रहः, प्रधानस्य वा ग्रहणं प्रग्रह इत्यर्थः ।।६२९६।।

इदाणि जोहट्ठाणं पंचिवहं इमं-

#### त्र्यालीढ पचलीढे, वेसाहे मंडले समपदे य । त्र्यचले य निरेयकाले, गणणे एंगादि जा कोडी ॥६३००॥

वामुरुम्रं ग्रग्गम्रो काउं दाहिणं पिट्ठतो वामहत्थेण घणुं घेत्तूण दाहीणेण ४ ग्रपगच्छइ ति म्रालीढं। तं विय विवरीयं पच्चालीढं। ग्रालीढं ग्रंतो पिट्ठतातो काउं ग्रग्गतले वाहि जं रहिंद्रम्रो वा जुज्भइ तं वइसाहं। जाणूरुजंघे य मंडले काउं जं जुज्भइ तं मंडलं। जं पुण तेसु चेव जाणूरुसु ग्रायतेसु समपादिंद्रतो जुज्भिति तं समपादं। ग्रण्णे भणंति — जं एतेसि चेव ठाणाणं जहासंभवं चिलयिठतो पासतो पिट्ठतो वा जुज्भिति तं छट्टं चिलयणाम ठाणं।

"" अचलहाणं" णाम जहा — परमाणुपोगगलेणं भंते ! निरेए कालतो केवचिरं होति ?, जहण्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं असंखेज्ज कालं, असंखेज्जा उस्सिप्पिण श्रोसिप्पिणीश्रो । निरेया निश्चल इत्यर्थः । एवं दुपदेसादियाण वि वत्तव्वं । "दगणण" ति गणियं, तस्त ठाणा श्रणेगविहा, जहा एकं दहं सतं सहस्सं दससहस्साइं सयसहस्सं दहशतसहस्साइं कोडी । उविरे पि जहासंभवं भाणियव्वं ।।६२६६।।

१ गार्व ६२६४ । २ गार्व ६२६४ । ३ गार्व ६२६४ । ४ पश्चान्मुखमपसरित । ४ गार्व ६२६४ । ६ गार्व ६२६४ ।

इदाणि "भैसंवणा" सा दुविहा - दव्वे भावे य । पुणो एक्केक्का दुविहा - छिण्णसंवाणा ग्रिछिण्णसंवाणा य । तत्य दव्वे "छिण्णमिछिण्णसंवणा" इमा --

> रज्ज्मादि अछिणां, कंचुगमादीण छिण्णसंघणया । सेटिदुगं अच्छिणां, अपुञ्चगहणं तु भावस्मि ॥६२०१॥ मीसाओ ओद्र्यं, गयस्स मीसगमणे पुणो छिणां। अपसत्यं पसत्यं वा भावे पगतं तु छिन्नेणं॥६२०२॥

जं सूत्रं वा मृंजं वा रज्जुं ग्रन्छिणां संवेति सा ग्रन्छिणासंवणा । ग्रणोणालंडाणं इमा छिणासंधणा जहा कंचुगादीणं । भावसंघणा दुविहा — छिणा ग्रन्छिणा य, तत्य ग्रन्छिणामंघणाए सेढिदुगं उवसामग-सेढी खवगसेढी य । उवसामगसेढीए पिवट्ठो ग्रणंताणुवंधिपिमइ ग्राहतो उवसामेउं न यक्कइ ताव जाव सर्व्वं मोहणिज्जं उवसामितं । खवगसेढीए वि एवं चेव ग्रपुक्वभावग्गहणं करेंतो न थक्कइ ताव जाव सर्वं मोहं खवियं। एसा ग्रन्छिण्णसंवणा । एवं ग्रपसत्याग्रो वि पसत्यसम्मत्तभावं संकंतस्स जं पुणो ग्रप्यसत्यिमच्छता-दिमावं संकंति। एसा ग्रपसत्यिछिण्णभावसंघणा ।

ग्रहवा - भावट्टाणं ग्रोदइय-उवसमिय-खइय-खग्नोवसमिय-परिणांमिय-मन्निवाइयाणं ग्रप्पप्पणो भाव-सन्वठाणं भण्गइ । एत्य ग्रिषकारो भावट्टाणेण, तत्य वि छिण्णभावसंघणाए ।

कहं ? उच्यते – जैण सो पसत्यभावाची च्रपसत्यं मावं गद्यो, तत्य य मासियाति द्यावण्गो, पुणी मालोयणारिरणची पसत्यं चेव मावं संधेति ॥६३०२॥

इयाणि पडिसेवणा, सा इमा दुविहा -

मृतुत्तर पडिसेवण, मृते पंचिवह उत्तरे दसहा । एक्केक्का वि य दुविहा, दुप्पे कप्पे य नायव्वा ॥६३०३॥

मूलग्रुगातियारपिंदसेवणा उत्तरगुगाइयारपिंदसेवणा य । मूलगुगातियारे पाणातिवायादि पंचिवहा । उत्तरगुणेसु दसिवहा इमा – पिंदस्स जा विसोही, सिमतीतो ६, मावणात्रो य ७, तवो दुविहो ८, पिंदमा ६, ग्रिमगहा १०।

ग्रहवा – ग्रणागयमितक्कंतं कोडिसहियं णियट्टियं चेव सागारमणागारं परिमाणकढं णिरवसेसं संकेयं ग्रद्धापच्चक्वाणं चेति ।

ग्रहवा - उत्तरगुणेसु ग्रणेगविहा पहिसेवणा कोहातिया । मूलुत्तरेसु दुविहा पहिसेवणा । सा पुणो एक्केवका दुविहा - दप्पेग कप्पेग वा ॥६३०३॥ दप्पकपा पुन्तमणिता ।

सीसो पुच्छति -

किह भिक्ख् जयमाणो, त्रावज्जित मासियं तु परिहारं । कंटगपहे व छल्ला, भिक्ख् वि तहा विहरमाणो ॥६३०४॥ पुत्रबं कंठं ग्रायरियो भणित – कंटनपहे व पच्छद्वं कंठं ॥६३०४॥ किं चान्यत् -

तिक्खिम्म उद्गवेगे, विसमिम्म वि विञ्जलिम्म वच्चंतो । कुणमाणो वि पयत्तं, त्र्रवसो जह पावती पडणं ॥६३०५॥ प्रवंबत दृष्टान्तोपसंहार -

> तह समणसुविहियाणं, सन्वपयत्तेण वी जयंताणं । कम्मोदयपचितिया, विराहणा कस्सइ हवेजा ॥६३०६॥ अण्णा वि हु पिंडसेवा, सा उण कम्मोदएण जा जतणा । सा कम्मक्खयकरणी, दप्पाऽजय कम्मजणणी उ ॥६३०७॥ पूर्ववत

पुणरप्याह चोदक - किमेकान्तेनैव कर्मोदयप्रत्यया प्रतिसेवना उतान्योऽपि कश्चित्प्रतिसेवनाया ग्रस्ति भेदः ? उच्यते, श्रस्तीति ब्रुमः । यतमानस्य या किलाका प्रतिसेवना सा कर्मोदयप्रत्यया न भवति, ण य तत्थ कम्मवंघो, जतो तं पिंडसेवंतस्स वि कम्मखग्री भवति । जो पुण दप्पेण कप्पेण वा पत्ते श्रजयणाए पिंडसेवणा सा कम्मं जगेति — कर्मवंघं करोतीत्यर्थः ।

यत्रश्चे वं ततः इदं सिद्धं भवति -

पिंसेवणा वि कम्मोदएण कम्ममवि तं निमित्तागं। ष्र्रण्णोण्णहेउसिद्धी, तेसिं बीयंकुराणं व ॥६३०८॥

कंठ्या । पिंडसेवणाए हेऊ (कम्मोदयां, कम्मोदयहेऊ) पिंडसेवणा, एवमेषामन्योन्यहेतुत्वं, तस्यापि प्रसाघको हृष्टान्तः – यथा बीजांकुरयोः ॥६३०८॥

दिट्ठा पिडसेवणा कम्महेतू पमादमूला या, सा य खेत्तग्रो कहं हुज्जा ?, उवस्सये बिह वा वियारादि-णिग्गयस्स । कालतो दिया वा रातो वा । भावग्रो दप्पेण वा कप्पेण वा ग्रजयणाए पिडसेवित । मासातिग्रिति-चारपत्तेण संवेगमुवगएण ग्रालोयणा पर्जियक्वा । इमं च चितंतेण णज्जिति केवलं जीवितघातो भविस्सति, ससल्लमरणेण दीहसंसारी भवति त्ति काउं भण्णति —

> तं ण खमं खु पमादो, ग्रुहुत्तमिव श्रच्छितुं ससल्लेणं। श्रायरियपादमूले, गंतूणं उद्धरे सल्लं ॥६३०६॥

भालोयणाविहाणेण पिन्छत्तकरणेण य भ्रतियारसल्लं उद्धरित विसोधयतीत्यर्थः, ॥६३०६॥ जम्हा ससल्लो न सिज्भिति, उद्धरियसल्लो य सिज्भिद्ध । तम्हा तेण इमं चितियव्वं –

श्रहयं च सावराही, श्रासो इव पत्थिश्रो गुरुसगासं । वइतग्गामे संखिडपत्ते श्रालोयणा तिविहा ॥६३१०॥

श्रव्याणं श्रतियारसल्लसिल्लयं णाउं तस्स विसोहणट्टं गुरुसमीवे प्रस्थितो । कहं च ?, उच्यते श्रश्ववत् । तं च गुरुसमीवं गच्छंतो वह्याए खद्धादाणियगामे वा संखडीए वा श्रपिटवज्मतो गच्छइ, गुरुसमीवं पत्तो श्रालोयणं देति, सा य श्रालोयणा तिविहा इमा — विहारालोयणा, उवसंपयालोयणा, श्रवराहालोयणा य ॥६३१०॥

ग्रासे इव ग्रौपम्ये ग्रस्य व्याख्या -

सिग्वुन्जुगती ग्रासो, ग्रणुवत्तति सार्हि ण ग्रताणं। इय संजममणुवत्तति, वह्याह त्रवंकिग्रो साहू॥६३११॥

सिन्धं मंदं वा उज्जुवकं वा वक्रं वा सारिहस्स छंदमणुवत्तमाणी गच्छति, णो य ग्रप्यछंदेणं चारि पाणियं वा ग्रणुयत्तइ। एवं साधू वि जहा जहा संजमो भवति तहा तहा संजममणुवत्तमाणो गच्छइ, णो वहयादिसु सायासोक्खहुया पडिवर्ज्मेतो वहयादिसु वा ण वक्रेण पहेण गच्छति। ग्रालीयणपरिणग्रो जित वि ग्रणालोतिए कालं करेति तहावि ग्राराहगो विसुद्धत्वात् ।।६३११।।

तत्य विहारालोयणा इमा -

त्रालोयणापरिणत्रो, सम्मं संपद्वित्रो गुरुसगासे । जइ अंतरा उ कालं, करेज्ज त्राराहत्रो तहऽति ॥६३१२॥ पक्खिय चउ संवच्छर, उक्कोसं वारसण्ह वरिसाणं । समणुण्णा आयरिया, फड्डगपतिया वि विगर्डेति ॥६३१३॥

संमोतिया ग्रायरिया पिक्कए ग्रालोएति, रायणियस्स । राइणितो नि ग्रीमरातिणियस्स ग्रालोएति ।

जित पुण राडणिय्रो ग्रोमो बाऽगीयत्यो चार्डम्मासिए ग्रालोएति । तत्य वि ग्रसतीते संबच्छिरिए ग्रालोएति । तत्य वि ग्रसतीते जत्य मिलति गीयत्यस्स उक्कोसेणं वारसिंह विरसिंहि दूरातो वि गीयत्यसमीवं गंतुं ग्रालोएयव्वं । फड्डगवितया वि ग्रागंतुं पक्खियादिसु मूलायरियस्स ग्रालोएंति ॥६३१३॥

> तं पुण त्रोहविभागे, द्रमुत्ते त्रोह जाव भिण्णो उ । तेण परेण विभात्रो, संभमसत्यादिसुं भइतं ॥६३१४॥

तं विहारालोयणं श्रोहेण विभागेण वा देति । तत्य श्रोहेण जे साधू समणुण्णा "दरमुते" ति भोतृं श्राहत्ताणं पाहुणता श्रागता ते श्रागंतुगा श्रोहेण श्रालोएति, जइ य श्रतियारो पणगं दस पण्णरस बीस भिण्णमासो य तो श्रोहालोयणं दाउं भुंजित । श्रह्र भिण्णमासातो परेण श्रद्यारो मासादितो भवित तो वीसुं समुद्दिसत्ता विभागेण श्रालोएति । "संभमसत्यादिमु भितयं" ति संभमो श्राग्णसंभमादि सत्येण वा समं गताणं श्रांतरा सत्यसण्णिवेसे पाहुणया श्रागया होज्ज, सत्यो य चिलउकामो, ते य मासादिश्या गणा, भायणाणि य णित्य जेसु वीसुं समुद्दिसित्संति, ताहे श्रोहेणं श्रालोएता एक्कर्ट्ट समुद्दिसित्ता पच्छा विभागेणं श्रालोयव्वं विस्तारेणेत्यर्थः ।।६२१४॥

इदाणि ग्रालोयणाए कालनियमो भण्णति -

श्रोहे एगदिवसिया, विभागतो एगऽणेगदिवसा तु । रत्ति पि दिवसत्रो वा, विभागत्रो श्रोहश्रो दिवसे ॥६३१५॥

ग्रोहालोयणा णियमा एक्कदिवसता, ग्रप्पावराहत्तणग्रो ग्रासण्गभोयणकालत्तणग्रो य । विभागा-लोयणा एगदिवसिया वा होव्न, ग्रणेगदिवसिया वा होव्र । कहं पुण श्रणेगदिवसिया वा होज ? बहुप्रवराहत्तणग्रो । वहुं ग्रालोएयव्वं ग्रायरिया वावडा होजा, ण बहुं वेलं पडिच्छंति । ग्रालावगो वा वावडो होज । एवं ग्रणेगदिवसिता भवति । विभागालोयणा नियमा दिवसतो रति वा भवति । श्रोहालोयणा णियमा दिवसतो, जेण रातो ण भुंजति ॥६३११॥

ग्रोहालोयणाए इमं विहाणं —

अप्पा मूलगुणेसुं, विराहणा अप्पउत्तरगुणेसुं। अप्पा पासत्थाइसु, दाणग्गह संपत्रोगोहा ॥६३१६॥

कंठ्या, एवं श्रालोएत्ता मंडलीए एक्कट्टं समुद्दिसंति ॥६३१६॥ विहारविभागालोयणाए इमं कालविहाणं –

> भिक्खाति-णिग्गएसुं, रहिते विगडेति फड्डगवती उ। सन्वसमक्खं केती, ते वीसरियं तु कहयंति ॥६३१७॥

ग्रादिग्गहणेणं वियारभूमि विहारभूमि वा जाहे सीसपिडच्छया णिग्गया ताहे फड्डगपती एगाणियस्स ग्रायरियस्स ग्रालोएति ।

> केइ ग्रायरिया भणंति — जह फहुगपती सेहादियाणं सव्वसिमवसं ग्रालोएंति । कि कारणं ?, उच्यते – जं किचि विस्सरियं पदं होज्ज तं ते सारेहिति — कहयंतीत्यर्थः । तं पुण केरिस ग्रालोएति ? काए वा परिवाडीए ? ग्रत उच्यते —

> > मूलगुण पहमकाया, तेसु वि पहमं तु पंथमादीसु । पादप्पमज्जणादी, चितियं उल्लादि पंथे वा ॥६३१८॥

दुविहो भ्रवराहो — मूलगुणावराहो उत्तरगुणावराहो य। एत्थ पढमं मूलगुणा भ्रालोएयव्वा, तेसु वि मूलगुणेसु पढमं पाणातिवातो, तत्थ वि पढमं पुढिविक्कायविराधणे जा पंथे वच्चंतेण विराहणा कया, थंडिल्लाभ्रो भ्रथंडिल्लं भ्रयंडिल्लाभ्रो वा थंडिल्लं संकमंतेण पदा ण पमिज्जता, ससरक्खे मिट्ट्यादिहत्थमत्तीहं वा भिक्खगाहणं कतं, एवमादि पुढिवकायविराहणं भ्रालोएंति। ततो भ्राजक्काए उदजल्लेहि हत्थेहि मत्तिहि भिक्खगाहणं कयं, पंथे वा भ्रजयणाए उदगमुत्तिण्णो, एवमादि ग्राजक्काए ।।६३१८।।

# ततिए पतिद्वियादी, अभिधारणवीयणादि वायुम्मि । बीतादिघट्ट पंचमे, इंदिय अणुवातिओ छट्टे ॥६३१६॥

तितए त्ति-तेउनकाए परंपरादिपतिद्वियगिह्यं सजोतिवसहीए वा ठितो एवमादि तेउनकाए। वाउकाए जं घम्मतेण वाहि णिग्गंतुं वातो श्रभिघारेउं भत्तादि सरीरं वा वीयणादिणा वीवियं, एवमादि वाउक्काए। पंचमे वणस्सितकाए बीयादिसंघट्टणा कया, भिक्खादि वा गिहता, एवमादि वणस्सितकाए। ''छट्टे'' त्ति तसकाए, तत्य इंदियाणुवाएण श्रालोए, पुन्वं वैद्दंदियाइयारं ततो तेइदि-चउरिदि-पंचेंदियाइयारं। एवमादि पाणातिवाश्रो।।६३१६।।

दुन्भासियहसितादी, वितिए ततिए अजाइतो गहणे। घट्टण-पुन्वरतादी, इंदिय आलोग मेहुण्णे॥६३२०॥ विनिए मुसावाए, तत्य किचि दुन्मासित भणितं, हासेण मुसावाग्रो भासिग्रो, एवमादि मुसावाए। तित्त प्रदत्तादाणे, तत्य ग्रयाचियं तणडगलादि गहियं होज्जा, उग्गहं वा श्रणणुण्णवेत्ता कातियादि बोसिरितं होज्ज, एवमादि ग्रदिण्णादाणे। मेहुणे, चेतिते महिमादिसु जणसम्मद्दे इत्यिसंघट्टणफासो सातिबिग्रो होज्ज, पुक्वरयकीलियादि वा ग्रणुसरियं होज, इत्योण वा वयणाणि मणोहराणि इंदियाणि दट्ठु ईसि ति रागं गती होज, एवमादि मेहुणे। १६३२०।।

# मुच्छातिरित्त पंचमे, छट्ठे लेवाड ग्रगय सुंठादि । उत्तरभिक्खऽविसोही, ग्रसमितत्तं च समितीसु ॥६३२१॥

परिगाहे उवकरणादिसु मुच्छा कया होज्ज, प्रतिरित्तोवही वा गहितो होज्ज । "पंचमे" ति परिगाहे एवमादि । 'छट्ठे" ति राईभोयणे, तत्य लेवाडगपरिवासो कग्रो होज्ज, ग्रगतं किचि सुंठमादि वा सिण्गिहियं किचि परिभुतं होज, एवमादि रातीभोयणे । एवमादि मूलगुणेसु ग्रालोयणा । उत्तरगुणेसु ग्रविसुद्धिमवखग्गहणं क्यं होज्ज, सिमतीसु वा ग्रसमितो होज्ज, ग्रुतीसु वा ग्रगुत्तो ॥६३२१॥

संतम्मि य वलविरिए, तवोवहाणिम्म जं न उज्जिमयं। एस विहारवियडणा, वोच्छं उवसंपणाणत्तं ॥६३२२॥

कंट्या। गता विहारालोयणा।

इदाणि उवसंपदालोयणा भण्णति -

एगमणेगा दिवसेसु होति त्रोहेण पदिवभागी य । उवसंपयावराहे, णायमणायं परिच्छंति ॥६३२३॥

सा उनसंपदालोयणा समणुष्णाण वा ग्रसमणुष्णःण वा, तत्य समणुष्णाण सगासे समणुष्णो उनसंप-ज्जंती दुगिणिमित्तं उनसंपज्जिति ॥६३२३॥

जतो भण्णति --

समणुण्णदुगणिमित्तं, उवसंपडजंते होइ एमेव । अमणुण्णेणं णवरिं, विभागतो कारणे भइतं ॥६३२४॥

सुत्तहुं। दंसणचिरत्तहुं। जेण ते चरणं प्रति सिरसा चैव। "एमेव" ति जहां विहारालीयणां तहां उवसंपदालीयणं देंतो एगदिवसेण वा प्रणेगदिवसेसु वा ग्रोहेण वा पदिवभागेण वा एवं समणुष्णे जवसंपदा-लीयणं देति। "ग्रण्ण" इति ग्रण्णसंभोइग्रो ग्रमणुष्णो वा ग्रसंविग्गो तेसु ग्रण्णत्य जवसंपद्णतेसु तिगिनिमित्तं जवसंपदा णाणदंसणचिरत्तहुं।, विभागालीयणा य, ण ग्रोहतो। संभमसत्यादिसु वा कारणेसु ग्रोहेण वि देति एस भयणा। ग्रवराहे वि एवं जो विसेसो भिणाहिति सो जवसंपञ्जमाणो दुविहो — णाग्नो ग्रणाग्नो वा, जत्य जो णञ्जति सो ण परिविखञ्जति, जो ण णञ्जति सो ग्रावस्सगाईहि पएहि परिविखञ्जति। एयं उविर वक्खमाणं।।६२२४॥

दियरातो उवसंपय, अवराहे दिवसक्यो पसत्यम्मि । उच्चाते तिह्वसं, तिण्हं तु वहक्कमे गुरुगा ॥६३२५॥ जनसंपदालोयणा सा (ग्रोहेण) विभागेण वा (ग्रोहेण) सा दिवसतो, न राग्रो । जा पुण ग्रवराहाऽऽ लोयणा सा विभागेण दिवसतो, न रातो । दिवसतो वि विद्विवति वातादिदोसवज्जिते ''पसत्थे'' दन्त्रातिसु य पसत्थेसु, एयं पि वक्लमाणं, ग्रवराहे वि ग्रोहालोयणा ग्रववादकारणे भतियन्वा ॥६३२४॥

''उन्वातो'' ति पच्छद्धं ग्रस्य व्याख्या -

# पढमिदणे म विफाले, लहुओ बितिय गुरु तितयए लहुगा। तस्स विकहणे ते चिचय, सुद्धमसुद्धो इमेहिं तु ॥६३२६॥

श्रमणुण्णो जो उवसंपञ्जणहुषाए श्रागश्चो श्रायरिश्चो तं जित पढमिदवसे ण विफालेति न पृच्छती-रथर्थः । कुतो श्रागतो ? किंह वा गच्छित ? कि णिमित्तं वा श्रागतो ?'' एवं श्रपुच्छमाणस्स तिद्वसं मासलहुं, बितियदिवसे जित ॥ पुच्छिति चउलहुं, ''तिण्हं तु वइक्कमे गुरुगा'' इति चउत्थदिवसे जित ण पुच्छिति ख्रु ।

सो वि पुच्छित्रो भणित — "कहेहामि" मासलहुं, बितियदिवसे मासलहुं, तितयदिवसे ४ (ल), चउत्थदिवसे अकहेंतस्स चउगुरुगा। ग्रहवा — "तिह्वसे" ति पढमिदवसे "उन्वाते" श्रान्ता इति कृत्वा ण पुच्छितो ग्रायरिग्रो सुद्धो। ग्रह बितियदिवसे ण पुच्छिति तो मासंगुरुं। तितए ण पुच्छिति चउलहुं, चउत्थे दिवसे चउगुरुं। एवं तेण पुच्छिएण वा ग्रवलायं जेण कज्जेण ग्राग्ग्रो। तस्स पुण ग्रागंतुगस्स श्रागमो सुद्धो ग्रमुद्धो वा हवेज्ज, एत्थ चत्तारि भंगा। इमेण विहणा भंगा कायन्वा — णिगामणं पि ग्रागमणं पि ग्रमुद्धं। एवं चउरो भंगा कायन्वा। तत्थ णिगमो इमेहि कारणेहि ग्रमुद्धो भवति।।६३२६।।

श्रहिकरण विगति जोए, पिंडणीए थद्ध लुद्ध णिद्धम्मे । श्रलसाणुबद्धवेरो, सर्च्छंदमती परिहियन्वे ॥६३२७॥ "'श्रहिकरणे" ति श्रस्य न्याख्या –

> गिहिसंजयत्रहिकरणे, लहुगा गुरुगा तस्स अपणो छेदो । विगती ण देति घेतुं, भोत्तुद्धरितं च गहिते वि ॥६३२=॥

जित गिहत्थेण समं ग्रहिकरणं काउं ग्रागग्रो तं ग्रायरिग्रो संगिण्हइ तो चउलहुगा । ग्रह संजएण समं ग्रहिकरणं काउं ग्रागतं संगिण्हइ तो चउगुरुगा, तस्स पुण ग्रागंतुगस्स पंचराइंदिमो छेदो । ग्रह्वा -पुट्टो ग्रपुट्टो वा इमं भणेज्ज - ''विगति'' ति ''विगती ण'' पच्छद्धं ॥६३२८॥

किंच -

ण य विज्जिया य देहो, पगतीए दुब्बलो अहं भंते !। तब्भावितस्स एण्डिं, ण य गहणं धारणं कत्तो ॥६३२६॥

सो य आयरिओ विगतिगिण्हणाए ण देति जोगवाहीणं । "भाहियं" ति श्रण्णेहि भुतुद्धरियं तं पि नाणुजाणइ, किं वा भगवं श्रम्हे ण पव्वजितवसभस्स तुल्ला, श्रण्णं च श्रम्ह सभावेणेव दुव्वला विगतीए बलामो श्रणं च श्रम्हे विगतिभावियदेहा इदाणि तस्स श्रभावे ण बलामो, ण य सुत्तत्थे घेतुं समत्था, पुन्वगहिए वि घरितुं समत्था ण भवामो ॥६३२६॥ "जोगे पडिणीए" ति दो दारे जुगवं वक्ताणेति –

एगंतरणिव्यिगती, जोगो पच्चित्थको व तिह साहू ।

चुक्कखितेसु गेण्हति, छिड्डाणि कहेति तं गुरुणं ॥६३३०॥

पुच्छिय्रो भणाति — तस्स ग्रायरियम्स एगंतरउवासेण जोगं वुज्कइ. एगंतर ग्रायंविलेण वा, जोगवाहिस्स वा ते ग्रायरिया विगति ण विसर्जाति, एवमादि कवलडो जोगो ति तेण ग्रागधो । पुच्छित्रो वा भणेज — तिम गच्छे एगो साघू मम "पच्चित्यगो" ति — पिडणीग्रो । कहं वि सामायारिजोगे चुक्केति, वीसिरिए खिलए वि दुष्पिडलेहादिके गेण्हिति, ग्रच्चत्यं खरंटेति, चुक्कखिलताणि वा ग्रवराहपदिच्छिद्दाणि गेण्हिति, से य गुरूणं कहेति, पच्छा ते गुरुवो मे खरिटेति । ग्रहवा — ग्रणामोगा चुक्कखिलताणि भण्गंति, जं पुण श्रामोगग्रो ग्रसामायारि करेड तं छिद्दं भण्गति । ६३३०।।

इदाणि "थद्ध-लुद्ध" दो वि भण्णति -

चंकमणादी उद्दण, कडिगहणे भात्रो णित्थ थद्धे वं । उक्कोस सयं मुंजति, देंतऽणोसिं तु लुद्धे वं ॥६३३१॥

श्रायरिया जइ वि चक्रमणं करेंति तह।वि ग्रन्धुद्वेयव्वा, ग्रादिगाहणातो जइ वि काइयभूमि गच्छंति ग्रागच्छंति वा, एवमादि तस्य ग्रन्धुद्वंताणं ग्रम्हं कडीग्रो वाएण गहिताग्रो, ग्रन्थुट्टाणपिलमंयेण य ग्रम्ह सज्भाग्रो तत्य ण सरित । श्रह ण ग्रन्थुद्वेमो तो पिच्छत्तं देंति खरटेति वा, एवं यद्वो भणाति ।

जो लुद्धो सो भणाति - जं उनकसयं किंचि वि सिहरिणिलडुगादि लब्मित तं श्रव्पणा भुंजंति, ग्रणोसि वा बाल-बुडु-दुब्बल-पाहुण्णगाण वा देति, श्रम्हे ण लब्भामो, लुद्धो एवं भणाति ॥६३३१॥

"णिद्धम्म ग्रलसे" दो वि जुगवं भणाति -

त्रावासियमञ्जाणया, त्रकरण त्राति उग्गडंड णिद्धम्मे । वालादद्वा दीहा, भिक्खाऽलसित्रो य उन्भामं ॥६३३२॥

् जो णिद्धमो सो पुच्छिग्रो भगति – जइ किंह चि ग्रावसिता निसीहिया वा ण कज्जिति ण पमज्जिति वा, णितो पविसंतो वा। डंडगादि वा णिक्खिवंतो ण पमज्जिति, तो ग्रायरिया "उग्गो" – दुट्ठित्त वुत्तं भवति, पच्छित्तं देंति, श्रह्वा – उग्गं पच्छित्तडंडं देंति, णिरणुकंपा इत्यथं:।

जो ग्रालिसिग्रो सो भणाति – ग्रप्पणो पज्जते वि वालवुडुाणं ग्रहाए दीहा भिक्खायरिया तिम्म गच्छे हिंडिज्जइ, खुडुलकं कक्खडं वा तं खेतं दिणे दिणे "उन्नामं" ति भिक्खायरियं गम्भइ प्रतिदिनं ग्रामान्तरं गम्यत इत्यर्थः।

भ्रपञ्जते भ्रागया ग्रुरु भणंति - "िकिमिह वसहीए महाणसो जं भ्रपञ्जते श्रागता ? वच्चह पुणो, हिंडह खेतं, कालो भायणं च पहुष्पह," एवमादि दोहभिक्खायरियाए भित्यितो भ्रागतोमिति ॥३६३२॥

त्रणुवद्धवेरो य सच्छंदो य दो वि जुगवं भणाति -

पाणसुणगा य भुंजंति, एक्कड असंखडेवमणुबद्धो । एक्कल्लस्स ण लग्भा, चलितुं पेवं तु सच्छंदो ॥६३३३॥ श्रणुबद्धवेरो भणाति – थेवं वा बहुं वा श्रसंखडं काउं जहा सुणगा पाणा वा परोप्परं तवखणादेव – एवकभायणे भुंजंति एवं तत्थ संजया वि, णवरं – मिच्छादुवकडं दाविज्जंति । श्रम्हे उ ण सक्केमो हियत्थेणं सल्लेणं तेहिं समं समुद्दिसिउं । एवं श्रागश्रो श्रणुबद्धवेरो भणाति ।

जो सच्छंदी सो भणाति — सण्णाभूमि पि एगाणियस्स गंतुं ण देति, णियमा संघाडसहिएहि गंतव्वं। तं ग्रसहमाणी ग्रागभ्रो हं। एते ग्रधिकरणादिए पदे ग्रायरितो सोउं परिच्चयइ, न संगृण्हातीत्यर्थः ॥६३३३॥

ग्रिधिकरणादिएहिं पदेहिं ग्रागयस्स इमं पिच्छत्तं -

समणऽधिकरणे पिंडणीय लुद्ध त्रणुवद्धवेरे चउगुरुगा । संसाण होति लहुगा, एमेव पिंडच्छमाणस्स ॥६३३४॥

जो समणेहिं सममधिकरणं काउं ग्रागतो, जो य भणाति—तत्थ मे पडिणीतो साहू, जो य छुद्धो, जो ग्रणुबद्धवेरो, गतेसु च उसु च उगुरुगा, सेसेसु छुतु गिहिग्रहिकरणे य च उलहुगा। जो य ग्रायरिग्रो एते पडिच्छित तस्स वि एवं चेव पच्छित्ता ॥६३३४॥

> ग्रहवा - जे एते दोसा बुत्ता एतेसि एक्केण वि णागग्रो होजा। इमेहि दोसेहि ग्रागग्रो होज्ज -ग्रहवा एगेऽपरिणते, श्रप्पाहारे य थेरए। गिलाणे बहुरोगे य, मंदधम्मे य पाहुडे ॥६३३५॥

एस सोलसमे न्याख्यातो, तथापि इहोच्यते —

एक्कल्लं मोत्तूणं वत्थादित्र्यकप्पिएहि सहितं वा ।

सो उ परिसा व थेरा, त्र्यहऽण्णसेहादि वट्टावे ॥६३३६॥

श्रायरियं एगागि मोत्तुं ण गंतव्वं, श्रसणवत्यादिश्रकिष्पया सेहसिहयं च मोत्तुं ण गंतव्वं। ''श्रप्पाहारो" णाम जो श्रायरिश्रो संकियसुत्तत्था, तं चेव पुच्छिउं वायणं देति, तारिसं वि मोत्तुं ण गंतव्वं। ''थेरं" ति श्रजंगमं ग्रुरुं, परिसा वा से थेरा, तेसि सेहाण थेराण य श्रहं चेव वट्टावगो श्रासि।।६३३६।।

# तत्थ गिलाणो एगो, जप्पसरीरो तं होति बहुरोगी। णिद्धम्मा गुरु-त्राणं, न करेंति ममं पमोत्तूणं ॥६३३७॥

तत्थ वा गच्छे एगो जरादिणा गिलाणो, तस्स श्रहं चेव वट्टावंगो श्रासी। वहूहिं साहारणरोगेहिं जप्पसरीरो भणित तस्सिव श्रहं चेव वट्टावंगो श्रासी। मंदधम्मा ग्रुरु श्राणं न करेंति मम पुण एगस्स करेंति। संजय गिहीहिं वा सह ग्रिधिकरणं काउं श्रागतो, ग्रुरुस्स वा केणइ सह श्रहिकरणं वट्टति ॥६३३७॥

> एतारिसं विउसज्ज, विप्पवासो ण कप्पती । सीसपिडच्छायरिए, पायच्छित्तं विहिज्जती ॥६३३८॥

पुन्वद्धं वं ठं। एरिस मोत्तुं जह सीसो श्रागश्रो पिडच्छश्रो वा, जो य पिडच्छह श्रायरिश्रो तेसि इमं पिच्छत्तं ॥६३३६॥

एगो गिलाणपाहुड, तिण्ह वि गुरुगा उ सीसगादीणं । सेसे सीसे गुरुगा, लहुय पडिच्छे गुरू सरिसं ॥६३३६॥ जो एगागि गुरुं मोत्तं ग्रागग्रो, गिलाणं वा मोत्तं, ग्रधिकरणं वा काउं ग्रागग्रो, एतेतु सीसस्स पिडच्छ-गस्स पिडच्छमाणस्स य ग्रायरियस्स तिण्हिव चटगुरुगा। जेण श्रण्णे सेसा ग्रपरिणय ग्रप्पाहार थेर बहुरोग मंदधम्मा य-एतेसु जइ सीसो ग्रागग्रो चटगुरुगा, ग्रह पिडच्छतो तो चटलहुगा, गुरुस्स भयणा। "सरिसं व" ति जइ सीसं गेण्हिति तो चटगुरुगा, पिडच्छगे चटलहुगा. ॥६६३६॥

ग्रहवा पाहुडे इमं -

सीसपिडच्छे पाहुड, छेदो राइंदियाणि पंचेत्र । ज्ञायरियस्स उ गुरुगा, दो चेत्र पिडच्छमाणस्स ॥६३४०॥

सीसस्त पिडच्छगस्स वा ग्रहिकरणं काउं ग्रण्णगच्छे संवसंतस्स पंवराइंदिग्र छेदो भवति, पुरुस्स पिडच्छमाणस्स चरुगुरुगा । एते पर्हमभंगे णिग्गम-दोसा भणिता, ग्रागमो वि से ग्रमुद्धो भवति, वइयादिसु पिडवज्जंतो ग्रागतो तत्य वि पिच्छतं वत्तव्यं ॥६३४०॥ एस पटमभंगो गतो, वितियभंगो वि एरिसो चेव, णवरं ग्रागमो सुद्धो ।

इमे उक्कमेण तितय-चउत्यभंगा -

एतद्दोसविमुक्कं, वतियादी अपिडवद्धमायायं । दाऊण व पच्छित्तं, पिडवद्धं वी पिडच्छेज्जा ॥६३४१॥

इमो च उत्यो भंगो। एतेनु जे ग्रघिकरणादी णिग्ग्मदोसा तेनु विज्ञितो ग्रागमणदोसेसु य वडयादिनु ग्रपडिवर्ज्सतमागग्रो जो, एस च उत्यमंगिल्लो सुद्धो।

ततियभगे णिगमदोसेसु सुद्धो ध्रागमणदोसेसु वइयादिसु जो पडिवज्मंतो ग्रागध्रो तं ण पडिच्छिति । ग्रववादतो वा तस्स पच्छितं दासं पडिच्छंति, ण दोपेत्यर्थः ॥६३४१॥

> सुद्धं पिंडिच्छिऊणं, अपिरिछिण्णे लहुग तिण्णि दिवसाईं। सीसे आयरिए वा, पारिच्छा तित्थमा होति ॥६३४२॥

ययोक्तदोपरिहतं मुद्धं पिंडिच्छिता तिण्णि दिवसाणि परिविद्ययव्वी-कि घम्मसिहतो ण व त्ति, जइ ण परिवद्यंति तो चटलहुगा, श्रण्णायरियाभिप्रायेण वा मासलहुं । सा पुण परिवद्या उभयो पि भवति ।।६३४२।।

एत्य पढमं ताव तस्स परिक्खा भण्णति -

त्रावासग सन्भाए, पहिलेहण मुंजणे य भासाए । वीयारे गेलन्ने, भिक्खग्गहणे परिच्छंति ॥६३४३॥

केई पुन्वणिसिद्धा, केई सारेंति तं न सारेंति । संविग्गो सिक्ख मग्गति, मुत्तावितमो त्रणाहोऽहं ॥६३४४॥

केइ ति साह धवराहपदा वा संवज्यांति, तस्स उवसंपदकालाग्रो पुट्यणिसिद्धा "ग्रज्जो ! इमं इमं च न कायव्य", जत्य जद पमादेंति ते सार्जिजांति ति वृत्तं भवति, णो उवसंपज्जमाणं तेसु णिसिद्धपदेसु वट्टमाणं सारेंति ॥६३४४॥

# तत्थ ग्रावस्सए ताव इमेण विहिणा परिक्खिन्ज्इ -हीणाहियविवरीए, सित च बले पुन्वगते चोदेति । श्रप्पणए चोदेती, न मर्भ ति इहं सुहं वसितुं ॥६३४५॥

हीणं णाम काउस्सग्गसुत्ताणि दरकड्ढिताणि करेता श्रण्णेहिं साधूहिं चिरवोसट्ठेहिं वोसिरइ, श्रधिकं नाम काउस्सग्गसुत्ताणि श्रतितुरितं कड्ढेता श्रणुपेहणट्ठाए पुन्वमेव वोसिरइ, उस्सारिए वि रायणिएणं पच्छा उस्सारेति, विवरीए ति पाश्रोसियकाउस्सग्गा पभातिए जहां करेति, पभाइए वि पादोसिए जं करेति।

ग्रहवा - सूरे श्रत्थिमते चेव णिव्वाघाते सह ग्रायरिएण सव्वसाहूहि पिंडकिमियव्वं, ग्रह ग्रायरियाणं सङ्ढातिधम्मकहा वाघातो होज्ज तो बालवुङ्ढिगिलाणग्रसहु णिसेज्जघरं च मोत्तुं सेसा सुत्तत्थ-ज्भरणहुता काउस्सगोण ठायंति, जे पुण सित बले पुन्वं काउस्सगो णोट्टंति थेरा तेसु ग्रप्पणाए चोदेंति, जो पुण परिविखज्जइ सो ण चोइज्जइ पमादेंतो। ताहे जइ सो एवं च सित "सुट्ठु जं मे ण पिंडचोदेति, सुहं ग्रच्छामि" सो पंजरभगो णायव्वो, ण पिंडच्छियव्यो।।६३४५।।

ग्रह पुण मं ते ण पचोदेति त्ति काउं "पसंविग्गो सिक्खं मग्गति" पच्छद्धं ग्रस्य व्याख्या -

# जो पुण चोइज्जंतो, दट्टूण ततो नियत्तती ठाणा । भणति त्र्यहं भे चत्तो, चोदेह ममं पि सीदंतं ॥६३४६॥

जित पुण सो भण्णित जेसुठाणेसु ग्रहं पमादेमि तेसु चेव ठाणेसु ग्रप्पणो सीसा पमादेमाणा पिडचो-इज्जंति, ग्रहं तु ण पिडचोइज्जामि ''ग्रणाहोऽहं'' -- पिरचत्तो, ताहे संविग्गविहारं इच्छंतो ग्रासेवणभिवसं मग्गंतो ग्रप्पणो चेव ततो ठाणाग्रो णियत्तति, ग्रह्वा - छिण्णमुत्ताविलपगासाणि ग्रंसूणि विणिमुयमाणे ग्रायिरयाणं पादेसु पिडिग्रो भणाति - मा मं सरणमुवगयं पिडच्चयह, ममं पि सीदंतं चोएह ।।३३४६॥ एसा ताव ग्रावस्सयं पहुच, परिक्खा गता।

> इदाणि सन्भाय-पिंडलेहण-भुं जण-भासदारा पहुच परिक्खा भण्णति – पिंडलेहणसन्भाए, एमेव य हीण ब्रहिय विवरीए। दोसेहि वा वि भुंजति, गारत्थियढहूरा भासा ॥६३४७॥

पडिलेहणकालतो हीणं ग्रहिय वा करेंति ग्रह्वा — खोडगादीहं हीणं ग्रहियं वा करेति, विवरीयं णाम मुहपोत्तियादी पडिलेहिति, ग्रह्वा — पए रयहरणं ति पिच्छमं पडिलेहिति, ग्रवरण्हे पढमं ग्रप्पणो — पडिलेहिता सेहणिलाणपरिण्णि पच्छा ग्रायरियस्स एवं वा विवरीयं। सज्भाए वि हीणं — ग्रणागताए कालवेलाए कालस्स पडिनकमित, ग्रहियं ग्रितिच्छिताए कालवेलाए कालस्स पडिनकमित, वंदणातिकिरियं हीणातिरित्तं करेइ, विवरीयं पोरिसिपाढं उग्धाडकालियपोरिसीए परियद्वेति, वा विवरीयं करेइ, रसत्तविह-ग्रालोवगिवहिते ण मुंजित, कायसिगालक्खितियादिदोसेहिं वा भुजित, सुरसरादिदोसेहिं वा भुजित, सावजादि भासा वा भासति, एतेसु चोदणा तहेव भाणियव्या जहा ग्रावस्सए भणिता।।६३४७।।

् सेसाणि तिण्णि दाराणि एगगाहाए वक्खाणेति -

.थंडिल्लसमायारी, हावेति अतरंतगं न पडिजग्गे । अभणित्रो भिक्ख ण हिंडइ, अणेसणादी व पेल्लेति ॥६३४८॥

१ गा० ६३४४। २ गा० श्रालोकादिविधिना सूत्रोक्तेन न भुंक्ते।

र्थंडिल्ने पादपमञ्जणा डगलगहणा दिसालोगादिमामायारि परिहावेति, गिलाणं ण पटिजग्गड, गिलाणस्स वा खेलमल्लादि वेयावच्चं ण करेति, भिग्छं ण हिटड, दरहिटतो वा मण्णियट्टड, कोटलेण वा उप्पाएति, ग्रणेसणाए ना गेण्हति ॥६३४=॥

तस्स पुण इमाग्रो ठाणाग्रो ग्रागमो होज्ज -

जयमाणपरिहर्वेते, श्रागमणं तस्स दोहि ठाणेहिं। पंजरमनगश्रमिष्ठहे, श्रावासयमादि श्रायरिए ॥६३४६॥

सो जयमाणसावूण मूलाग्री ग्रागमी होज्ज, पिरहवेंनाण वा मूलाग्री ग्रागग्री होज्ज, परिहविता नीम पासत्यादी, तत्व जो जयमाणगाणं मूलातो ग्रागतो सो णाणदंसणहुगएवा ग्रागनो, पंजरमग्गीवा ग्रागनो। जो पुण पिरहवेंताण मूलातो ग्रागतो सो चिर्त्तहुगए उज्जिमिडकामो।ग्रह्मवा - श्रणुज्जिमिडकामो विणाणदंमण-हुए। ग्रह्मवा - जो जयमाणेहितो ग्रागग्रो सो पंजरमग्गो, जो पुण परिहवेंतिहितो ग्रागतो सो पंजरामिमुहो। एतेमु दोसु वि ग्रागएमु ग्रायरिएण ग्रावस्सयादिपरिच्छा कायव्या ॥६३४६॥

श्राह पंजर इति कोड्यं: ? श्रतः उच्यते ~

पणगादि संगहो होति पंजरो जाय सारणऽण्णोण्ण । पच्छित्तचमहणादी, णिवारणा सङणिदिहुतो ॥६३५०॥

श्रायरिक्षो उवज्सातो पवत्ती येरो गणावच्छेतितो एतेहि पंचिह परिगाहितो गच्छो पंजरो भणाित, श्रादिग्गहणात्रो भिवलु-वसह-बुट्ट-खुट्ट्रगा य घेप्पंति । श्रहवा - जं श्रायरियादी परोप्परं चोदेंति मितं मधुरं सोवालंभं वा खरफस्सादोहि वा चमदेत्ता पच्छित्तदाणेण य श्रसामायारीश्रो णियत्ति त्ति एसो वा पंजरो । पंजरमग्गो पुण एयं चेव श्रसहंतो गच्छश्रो णीति । "गच्छिम्मि केई पुरिसा कारग गाहा कंठा ।

"जह सउण पंजरे दुक्खं ग्रच्छति तहा" ~

एत्य सउणिदहुतो कव्वति – जहा पंजरत्यस्य सउणस्य सलागादीहं सच्छंदगमणं णिवारिव्वति एवं ग्रायरियादि पुरिसगच्छपंजरे सारणसलागादियं सामायारि उम्मगगमणं णिवारिव्वति । एत्य जे संविग्गाणं मूलाग्रो णाणदंसणहाए ग्रागता, जे य परिहर्वेतेण मूलाग्रो ग्रागया चरित्तहा एते संगेण्हियव्वा। जे पुण पंजरमग्गा णाणदंसणहाए ग्रागता, जे परिहर्वेताण मूलाग्रो णाणदंसणहाए ग्रागया, एते न संगिण्हियव्वा। १६२५०।

एत्य जे संगिण्हियव्या ते एगो वा होज्ञ, त्रणेगा वा। जतो भणति ~

> ते 'पुण एगमणेगाणेगाणं सारणं जहा ऋषे । उवसंपद ख्राउद्दे, ऋविउद्दे ख्रण्णहि गच्छे ॥६३५१॥

'तत्य जे अणेगा तेसि सीदंताणं सारणा जहा कप्पे भणिता "उवदेसी सारणा चेव तितता पिंडसारणा" इत्यादि, "घट्टिज्वतं वत्यं अतिरुव्यणकुंकुमिसली जता" इत्यादि। जो पुण एगो सो असम्मायारि करेतो चोदितो जइ आउट्टितो तस्स उवसंपदा भवित, "अविउट्टे" ति - जित ण आ ्राहृती, भणित "अप्याहि गच्छे" ति ॥६३५१॥ एसा आगयाणं परिच्छा गता।

१ 'जे पुग 'इति चूर्णी।

ग्रह्वा - एयं पच्छद्धं - ग्रण्णहा भण्णित - तेण वि ग्रागंतुणा गच्छो परिच्छियव्वो ग्रावस्सगमा-दीहि पुव्वभणियदारेहि। गच्छिल्लगाणं जित किचि ग्रावस्सगदारेहि सीदंतं पस्सइ तो ग्रायरियातीणं कहेति, जित सी किहए सम्मं ग्राउट्टिति ति तं साधुं चोदेति पिच्छितं च से देति तो तत्य उवसंपदा। ग्रह किहते सो ग्रायरिश्रो तुसिणीग्रो ग्रच्छिति भणिति वा - कि तुज्भ, णो सम्मं ग्राउट्टित ? तो ग्रविउट्टे ग्रायरिए ग्रण्णिह गच्छिति ग्रन्यत्रोपसंत्रतित्यर्थः, ।।६३५१।।

तित्यभंगिल्ले इमा पिडच्छणिवही -

णिग्गमणे परिसुद्धो, त्यागमणे त्यसुद्धे देंति पच्छित्तं । णिग्गमण त्रपरिसुद्धो, इमा उ जयणा तहिं होति ॥६३५२॥

तितयभंगिल्लस्स वहयादिसु पिंडबद्धस्स सुद्धस्स जं श्रावण्णो तं पिन्छतं दाउं पिंडच्छंति । जित पृण पढमवितिज्जेण वा भंगेण श्रहिकरणादीहि एगे श्रपरिणयादीहि वा श्रागता, जे य पंजरभग्गा, जे पिरहा-वॅतेसु णाणदंसणद्वाते श्रागता ते ण संगिण्हियव्या, न य फुइं पिंडसेहिज्जंति ॥६३५२॥

तेसि इमा पडिसेहणजयणा -

णत्थि संकियसंघाडमंडली भिक्ख वाहिराणयणे । पञ्छित विद्योसग्गे, णिग्गयसुत्तस्स छण्णेणं ॥६३५३॥

''णित्य संकिय" ग्रस्य व्याख्या -

णत्थेयं मे जमिच्छह, सुत्तं मए श्राम संकियं तं तु । न य संकियं तु दिज्जइ, णिस्संकसुते गवेसाहि ॥६३५४॥

जं एतं सुत्तत्यं तुन्भे इच्छहं एयं मम णित्य । श्रह सी भणिति — श्रण्यसमीवे सुतं मए जहा तुन्भं एयं श्रित्य, श्रह्वा भणिति — मए चेव तुमं वायणं देंता सुत्ता । श्रायिश्यो भणिति — श्रामं ति सच्चं, इदाणि तं मे संकितं जातं, ण य दाणजोग्गं, ण य संकियसुत्तत्थं दिज्जति, श्रागमे पिटिसिद्धं, गच्छ श्रण्णतो जत्य णिस्संकं सुतं ।।६३५४।

तं वसंघाडए ति जो संघाडयस्स उच्वयाति सो भण्णति -

एक्कल्लेण ण लन्भा, वीयारादी वि जयण सच्छंदे । भोयणसुत्ते मंडलि, अपढंते वी णिओग्रंति ॥६३५५॥

ग्रम्हं एरिसा सामायारी णो संघाडएणं विणा लग्भित सण्मभूमिमादि णिग्गंतृं, एसा सच्छंदेण जयणा। "मंडलि" ति जो सो ग्रणुबद्धवेरत्तणेण ग्रागतो सो इमाए जयणाए पिडसेहिज्जित । जो य सुत्तमंडलीए उन्वियाति, "भोयण" पुच्छद्धं, ग्रम्हं मामायारी श्रवस्सं मंडलीते समुद्दिसयन्वं, सुत्तत्थमंडलीसु जित ण पढित ण सुणेति वा तहावि मंडलीए उवविद्रो श्रच्छित, ण सच्छंदेण श्रच्छितं लग्भित ।।६३५१।।

श्रलसं भणंति वाहिं, जित हिंडिस श्रम्ह एत्थ वालाती । पच्छित्तं हाडहडं, श्रवि उस्सग्गं तहा विगती ॥६३५६॥

१ गा० ६२५३। २ गा० ६२५३। ३ गा० ६२५३।,

"वित्राणयणे" ति जो ग्रालस्सियत्तणेणं ग्रागतो सो इमाए पिडिमेहिज्जति, ग्रलसितो भणित — ग्रम्हं एत्य सखेते वाल-गिलाण-चुड्डावि हिंडंति, जित दिणे विणे भियखायित्यं करेसि तो ग्रत्य पिच्छित्ति । जो निधम्मो "ग्रइउग्गदंदो ग्रायरिग्रोत्ति" एतेहि कारणिह ग्रागतो सो इमाए जयणाए पिडिसेहिज्जित सो ग्रम्हं सामायारी जद्द दुष्पमिष्जियादीणि करेति तो वि ग्रम्हं हाइहडं पिच्छत्तं दिज्जिति, हाडहडं णाम तक्कालं चेव दिज्जिति ण कालहरणं कज्जित । "श्राविजस्सग्गे" ति जो सो ग्रविगती णाणुजाणित ति ग्रागग्रो, सो भणित-ग्रम्हं सामायारी जोगवाहिणा विगतिकाउस्सग्गं ग्रकरेतिण पिट्यथ्वं । "तह" ति —

कि चान्यत् – ग्रम्हं सामाचारी जोगव हिगाऽजोगवाहिणा वा विगती न गृहीतव्या इत्यर्थः । ग्रहवा – "तह" ति जंसो कारणं दीवेति तस्स तहेव प्रतिलोमं उवण्णियज्ञित ॥६३५६॥

एत्य चोदग ग्राह -

तत्य मने मायमोसो, एवं तु भने त्रणज्जनज्जतस्स । वृत्तं च उज्ज्ञभृते, सोही तेलोक्कदंसीहिं ॥६३५७॥

तत्रिति या एपा णिगामे अमुद्धे उवः एणं पिडसेहणा भणिता। अत्र कस्यिचिग्मितिः स्यात् – एवं पिडसेहतस्य माया भवति मुसावायं च भासति, जेण विज्जमाण सुतं णित्रि ति भणित संकियं वा, एवं संघाडगादिसु अणञ्जवं अरिजुतं करेमाणो मायामुसावाएण य जुत्तो भवति अवज्जवयणजुत्तो वा, उवतं च – "विसोही उज्जुअभूतस्स य" कारण – सिजोकोऽयं, तं च अञ्जवं अकरेम णस्स संजनसोही ण भवति।

ग्राचार्याह - ण मायामुसावाग्री य, जन्नो कारणे मायामुसावातो य ग्रणुण्णायो । इमं च कारणं-णिग्गमणं से ग्रमुद्धं, तेण टवायपृडिसेहो कुग्रो ॥६३५७॥ .

कि च -

एसा उ अगीयत्थे, नयणा गीते वि जुजती जं तु । विदेसकरं इहरा, मच्छरिवादो य फुडरुक्खे ॥६३५८॥

एवं ग्रगीयत्या पडिमेबिज्जंति, गीयत्या पुण फुडं चेव भणांति, ते सामायारीं जाणंता किह् घप्पतियं दोसं वा कहेंति, तेसु वि य जं मातामुसावादकारणं जुज्जिति तं च कायव्यं । ग्रगीयत्याणं पुण "इहर" ति फुड भणंताणं विहेसकरं भवति, चितंति य, एते मच्छरभावेण ण देंति सुत्तत्ये । सपक्खजणे य न एवं प्रदाणेण मच्छरभावो भवति । सब्भूयदोसु चरणं फुडं, णेहविज्यं स्वसं, ग्रह्वा — फुडमेव स्वसं तं च ग्रविकरणादि रागादिणा वा दोसेण ग्रागतो ति ण पडिच्छामो, एत्य मच्छरभाव ग्रयसो संपन्जिति ॥६३४ =॥

एतेसि पडिच्छाण इमो ग्रववातो -

णिग्गमसुद्रमुवाए ण वारितं गेण्हती समाउद्धं । अहिकरण पिंडणिअऽणुवद्धे, एगागि जढं ण संगिण्हे ॥६३५६॥

अत्र अकारलोपो दृष्ट्यः, एवं णिग्पमा अनुद्धो जस्स सो उवाएण जयणाए वारिग्रो ण पिडच्छत इत्ययंः। अहवा – दोसा जहा वारणात्रो ण उप्पज्जिति तहा उवाएण वारितो प्रतिपिद्ध इत्ययंः। पिडिसिद्धो जइ सो भण्ड "मिच्छामि दुक्कढं, ण पुणो एव काहं, जं वा भण्ड तं करेमि, मुक्को मे पावमानो दुग्णइवट्टणो इहलोए वि गरिहतो" एवं आउंट्टो गेण्हियच्वो । तत्य वि इमो ण गेण्हियच्वो-जो अधिकरणं काउमागतो, जो म पिडिणीग्रो ति भणंतो, जो य अणुबद्धरोसो जेण आयरिग्रो एगादि भावेण जटो ॥६३५६॥

१ गा० ६२४३। २ गा० ६२४३। ३ उत्त० ग्र० ३ गा० १२।

पडिणीए इमो ग्रववादो -

# पडिणीयस्मि वि भयणा, गिहम्मि श्रायरियमादिदुद्दस्मि। संजयपडिणीए पुण, ण होति तं खाम भयणा वा ॥६३६०॥

इमा भयणा, कोति गीयत्थो ग्रायरियस्स पदुद्दो, ग्रादिगहणेणं उवज्ञाय-पवित्त-थेर-गणावच्छेदग-भिवलूण, सो उवसामिन्जते वि णोवसमित, तस्स भएण ग्रागतो सं गिण्हियन्वो । जद्द पुण संजतो मे पदुद्दो पिहणीय ति । भणेन्जा तो ण होइ उवसंपदा, ण पिहच्छिन्जति ति वुत्तं भवित । ग्रह्वा सो भण्णति — गच्छ, तं खामेर्जं ग्रागच्छ । जद्द वुत्तो गतुं तं ण खामेति तो ण पिहच्छिन्जति, गयस्स वा सो ण खमित तो पच्छागतो पिहच्छिन्जति । ग्रह्वा सो भणेन्ज — मए ग्रागच्छमाणेण खामितो ण खमित तो पिहच्छियन्वो चेव, एसा भयणा ।।६३६०।।

इदाणि जे ग्रविसुद्धणिग्गमा - उवाएण वारिता वि ण गच्छंति, जे य विसुद्धणिग्गमा पिडिच्छिता वि सीदंति, तसि वोसिरणविही इमो ।

"णिग्गयसुत्तस्स छण्णेण" ति वयणा, जया भिवखादिगतो होति तदा छड्डे ता गच्छति । सुत्तस्स वि
श्रायरिया दिवसतो सोऊणं पव्यइए वि रातो पढमपोरिसीए सोवेता तस्स पुण श्रवखेवणा कहा कहिज्जति
ताव जाव णिद्दावसंगतो ज हे पासुत्तो ताहे संजता उट्टावेत्ता तं सुत्तं छड्डे ता वच्चति । छण्णेणं ति श्रप्पसागारियं मंतं मंतेति, नो श्रपरिणयाणं तप्पविखयाणं। वच्चतो ण य कहेंति जहा णिस्सयव्वं, मा रहस्स भेदं काहिति।
जित सो चेव पच्छा समाउट्टो श्रागतो जो य सुद्धणिगमो य एते दंसणाइयाणं ति एगट्टा श्रागता पडिच्छियव्वा।

तत्य दंसण-णाणेसु पुन्वद्वगहितो इमो विधी – वत्तणा संधणा चेव, गहणं सुत्तत्थ तदुभए। वेयावच्चे खमणे, काले आवकहादि य ॥६३६१॥

एते वत्तणादिपदा सगच्छे श्रसतीए वबखेवेण वा णित्य परगच्छे पुण जित्य वत्तणादिया णियमा श्रित्य तत्य उवसंपदा। पुव्वगहियस्स पुणो पुणो श्रवभस्सणा वत्तणा, पुव्वगहियविसरियस्स मुक्तसारणा संघणा, श्रपुव्वस्स गहणं, एते तिण्णि विगप्पा सुत्ते, श्रत्थे वि तिण्णि, उभए वि तिण्णि, एए णव विगप्पा। उत्तरचरणोवसंपदहा 'उवसंग्रजतो वेयावच्चकरणखमगकरणहुया वा उपसंपठजति, ते पुण वेयावच्चखमणे कालती श्रावकहाते ति जावजीवं करेइ, श्रादिगहणाश्रो इत्तरियं वा कालं करेज ॥६३६१॥

तत्थ दंसणणाणा इमे, इमा य तेसु विही -

# दंसणणाणे सुत्तत्थ तदुभए वत्तणादि एक्केक्के । उवसंपदा चरित्ते, वेयावच्चे य खमणे य ॥६३६२॥

दंसणिवसोहया जे सुत्ता सत्थाणि वा तेसु सुत्तेसु वत्तणा संघणा गहणं, एवं ग्रत्थे तिगं, तदुभए तिगं, ''एक्केक्के'' त्ति – एवं दंसणे णविवाप्पा, श्रायारादिए य णाणे एवं चेव विगप्पा। चरित्तोवसंपया इमा दुविहा – वेयावच्चहुता खमणहुा वा ।।६३६२।।

सुद्धं पुण ग्रपडिच्छंतस्स इमं पिच्छत्तं – सुद्धपडिच्छणे लहुगा, ग्रकरेंते सारणा ग्रणापुच्छा । तीसु वि मासो लहुग्रो, वत्तणादीसु ठाणेसु ॥६३६३॥ मील्यते राशे ३४२, रित्यस्य जात ६६६, कारणं तु बुच्छामि त्ति – ग्रत्र करणराशीना मीलनमेवा-भिन्नेत, ग्रस्य राशे: ३६६, भागे १२, हृते लब्धं ३०, ततोऽपवर्तन द्वादशाना पड्भागे द्विकः, पण्णा षड्भागे एकक है, इति दिनाधें लब्ध, स्था० ३० ई यद्वा ग्रय ३६६, पचगुणा १८३०, तत पड्भागे हृते लब्ध ३०, ततः पण्णा तृतीयभागे हृौ, त्रयाणा च तृतीयभागे एकैक एव, इत्यपवर्त कार्य। एत्थ वि त्ति ग्रत्र एतिस्मन् राशौ १८३०, ग्रपेभिननक्रमत्वात् सर्वमासा ग्रपीत्यर्थ, ग्रिभवहुउ त्ति इत्यादि ऋतुसवत्सरो हि ३६०, एताविद्वनप्रमाणस्तदापेक्षया चन्द्रादित्यसवत्सरयोन्पूर्णनाधिक्य ब्यवस्थापयन्नाह –

### छच्चेव य (२० उ० पृष्ठ २२७)

ग्रादित्यसवत्सर ३६६, एताविद्गिप्रमाण, चद्रसवत्सर ३५५, ६३ एतावत्प्रमाण, तत्रादित्यसवत्सरे पड्दिनानि ऋतुसवत्सरापेक्षयाऽधिकानि चन्द्रसवत्सरे ऋतुवर्णापेक्षयेव न्यूनानि, ग्रोमरत्त त्ति ग्रवमराशे पडेव न्यूनानि दिनानीत्यर्थ । बारसवासेणए ति द्वादश दिनानि, एतानि वर्षेणाधिकानि, पडवमरात्राश्चन्द्रसवत्सरसत्का पड् वाऽऽदित्यवत्सरसत्का इति द्वादश एकिस्मिन् वर्षे दिवसा प्रधिका भवति, एव द्वितीयवर्षेऽपि द्वादश पडिभर्मासैस्तृतीयसवत्सरसत्के पड्दिवसा लभ्यते, ततस्त्रशहूनानि भवति ग्रर्धनृतीयवर्षेरितिकान्ते ,ग्रत एवोक्त ग्रद्धाइन्जेहि पूरमासो ति –

### सद्वीए ( २० उ० गा० ६२८७ )

युग हि पचसवत्सरैर्निष्पद्यते, पचसवत्सरेषु च मासा पष्टिसख्या, पक्षद्वयनिष्पन्नत्वाच्च मासस्य पक्षाणा विकारयधिक शत युगे भवति, युगस्य च मध्ये अन्ते वाधिकमासो भवति । अद्धं च मध्यमे व भवति इति मध्ये य्रधिमासक । पष्टिपक्षाणामतिकान्ताना भवति-त्रिशन्माशैरितिकान्तैरित्य-र्थ । वाबीसे पक्खसए ति युगान्ते हि विश शत पक्षाणा भवति । परमार्थे युगस्य पक्षद्वय यदितकान्त तत्प्रक्षेपे द्वाविश शत मुक्त इति द्वितीयाधिकमासक्षेपे युगान्ते - पक्षाणा १२५, भवति । युगान्ते चाधिकमासो भवन् ग्रापाढान्ते भवत्यापाढद्वय भवतीत्यर्थ । ग्रहव त्ति प्रमाणवर्पस्य दिवसराशि १८३०, तस्मान्नक्षत्रादिमासदिनसख्या ग्रानीयते, सेसा वारस ति ग्रशा छेदाश्च द्वापष्टि , ते छेदा ग्रशाहचार्धेनापवर्त्यन्ते द्वाषष्टेरर्धे ३१, द्वादशानामर्थे पट्, दैर । छेएण भाइए लद्ध त्ति – छेद १२४, इत्येपस्तेन भाजित इत्यय राशि १४५२, लब्धा ११, उद्धरिता ८८, एकादशसु एतस्मिन् ३२७ राज्ञिमध्ये क्षिप्तेषु ३०३, छेदा १२४, ग्रज्ञा ८८, उभयोश्चतुर्भिरपवर्तनेऽष्टाज्ञीते , २२, चतुरिध क विगतिशतस्य च ३१, दिवसा । दिवसेसु ति - चन्द्रवर्पत्रयराशि १०६२, ग्रिभविधतवर्षद्वयराशिक्च १६७, भेरे दिवसाना मीलने १८२१। भागा भागेसु ति १६, एवरूपा मिलिता ३१, एतेपामेक-त्रिश्चता भागे हृते लब्ब एककस्तिस्मन् पूर्वराशिमध्ये क्षिप्ते १८३०। ज ए तेरसेहि चदमासेहि इत्यादि स्थापना १३। १२ । ३१, १२१, १२४, ६२। द्वादशाभिवधितमासा स्रन्त्ये द्वापष्टचा गुण्यन्ते जात १४४, त्रयोदशभिश्चादिमे भागे हुते लब्ध मासा ६२, ५७-३ एए पुणो सवन्निय ति त्रयोदश-भिरेव गुण्यन्ते सतपचारान्मासा, जात १४१, त्रयोदराभागत्रयप्रक्षेपे १४४, तेरसगुणियाण ति लब्ध ३१।

२३५६२ शेप ७३६ द्वयोरिप पर्डाभरपवर्तनेऽधस्तनराशौ १२४, उपरितने च १२१, दिन । एवप्रमाणो ग्रभिवड्वियवरिसस्स भागरूबोऽधिकमासक ,यद्वाऽनयोराश्यो २५५६० ग्रधंयोरिष पर्भिरपवर्तनप्रथमतो विहिते जात ३५६५ ग्रस्याधस्तनराशिभागे हृते लब्धेकित्रशिह्नरूपोऽधिकमासक समागच्छिति, एकित्रश्चिपरि छेदाशयोर्न्यस्यते ।

#### सिंसणो य गाहा २० -

गिशानश्चन्द्रमासस्यादित्यमासस्य च य किश्चिद्विश्लेष उद्धरित किचित्तस्य त्रिशता गुणने द्विपष्टिभक्ते च यह्नव्य तच्चन्द्रमासोऽभिर्वाधितो भवति । एतदेव विवृणोति – एएसि विसेसे एक त्ति - विश्लेपेऽपसारणे कृते सति तच्चन्द्रमाससज्ञितराशेरादित्यराशिमध्यात् ग्रादित्यराशेश्च यिद्वनमेक तस्य मध्यात् द्वापिष्ठभागा ३२, यपसार्यन्ते त्रिशच्च द्वाषिष्टभागा भ्रवतिष्ठन्ते त्रिशच्च स्वगता पष्टिभागा ३३, एए विद्य ति ग्राद्यस्य दशकेनापवर्तने शून्यद्वय गत, द्वितीयस्य चार्थेनापवर्तने जात द्वे ।

परोप्परं छेयगुण ति कोऽर्थं ? एकित्रशच्छेदा षष्टित्रिशद्भागा स्थाप्या, ग्रपरे वेतरस्याधस्तत इत्थ न्यास ३ ई । १५२६ । एकित्रशता च गुणने चाद्यराशौ जात ६ है दितीयस्य च पड्भिर्गुणने ६० एकित्रशतश्च पड्गुणने १८६, ग्रय च सदृशच्छेदो नष्ट उत्सायों गतार्थत्वात् ग्रसा ग्रसा ग्रसेसु पिकखत्ता जात १८३, ततो ग्रशा १८३ ग्रशाना त्रिभिरपवर्तने लब्ध ६१, छेदाना त्रिभिरपवर्तने लब्ध ६२, न्यास है । एस तीसगुण त्ति – एकपष्टिद्वाषष्टिभागरूप एकित्विधिस्त्रशत्युण १८३०, द्वाषष्टिविभवत २६ है चन्द्रमासप्रमाणोऽधिकमासको भवति । ग्रहवे ति – १ । १ । ३० । त्रिशता मध्यभूत एकको गुणितिस्त्रशद् भवति । एककेन वाद्येन त्रिशतो भागेहृते लब्धे त्रिशदेव लभ्यते । एसा ग्राइदुचद ति एसा एकषष्टिभागरूपा सोमितिथिः मासस्यान्ते एका तिथिर्वधंते, एयं चेव ग्रभिविद्व पडुच्च त्ति – एता पूर्वेक्ता – त्रिशत्तिथरूपा यद्वा २६ है एतद्रूपा ग्रभिविधितवर्षमास ३१ १३६ एतावत्प्रमाण । सेसस्स त्ति – उद्धरितस्स ३४, एव रूपस्याधे भवति चतुर्विशत्यिम कशतस्य चाधे द्वाषष्टि, स्थापना ३१, २६, १७, ६२ । नक्षत्रादिमासपचकव्याख्यानिषद समाप्तम् ।

तिपरिरयाइजयणाजुत्तस्स जा पिडसेवणा सा कम्मोदयप्रत्यया न भवति, क्रोधादिभावस्थो यतोऽसावशुद्धं न गृहीतवान्, कि च म्हे भयव। न य वज्जीपावसस्सतुह्न त्ति न च वर्जका विकृतेवयं वृपस्य तुल्यात्सन्त इति भाव। वालामो त्ति वर्तयाम। भिन्नं सत् कुडुसेस भिन्नकुंडसेस छक्कायगेसु त्ति – कायकेषु. प्रणिच्छिय त्ति ग्रिनिश्चतालोचनया पण्णरसघेतुं मासो दिज्जइ त्ति द्वयोरिप मासयो पचदश पचदश गृह्यन्ते, ततो मास इति उग्धाइमाणुग्धाइमिमश्रभगकेषु इत्थ विन्यस्स भगकाश्चारणीया १, २, ३, ४, ४, उग्या। १, २, ३, ४, ४। नु ६।

पच दग दश पच एकद्वचादिसयोगाना सख्याना 
उभयमुहराशिदुग उवरिल्ल ग्राइमेण गुणिऊण।
हेद्विस्त्रभागलद्धे उवरि ठिए हु ति सजोगा।।

इत्यनेन करणेनागच्छतस्तत एककादिसयोगत्वेनोद्पातिमाना यानि सयोगस्थानानि पचाइग त्ति - पचकादी तान्यनुद्धातिमाना एककादिसयोगत्वेन ये पचकादयो गुणकारकास्तैगु णनीयानि, ततः पचिंवत्रत्यादिक सख्यान जायते । बहुससुत्तेसु वि मीसगसुत्तसजोग त्ति – उग्धाइयग्रणुग्धाइय-मीलकेन मिश्रत्वं ज्ञेय ।

ननु वहुससुत्तावत्तीसु इत्यादि एकमिष मासिकयोग्यमितचारजात यदा बव्हीर्वारा भ्रासेवते तदा वाहुल्यासेवनतो वहुससूत्रविषयता तस्या च वहुवारासेवनलब्धो द्विमासाद्यापित्तसम्भवो-ऽप्यस्नीति भाव ।

सन्वे वि हुँति लहुगा इत्यादि एकोत्तरवृद्धचा वृद्धा एकापेक्षया द्वित्र्यादयो मासास्ते च नघवो मासा सर्वेऽपि प्राप्यन्ते, ग्रतो द्वितीयतृतीयपचममासा ग्रनुक्ता ग्रपि सन्तो गुरवोऽपि द्रष्टव्या । श्रयमर्थं – सूत्रे किल मासलघु मासगुरु तथा इत्येवमेवोक्त, द्वचादिमासाना च न चिन्ता कृता, तथाऽपि लघवो मासा पडिप सूचिता सूत्रे, श्रतो गुरवो पि मासा द्वचादयो द्रष्टव्या, एकोत्तरवृद्ध्या वृद्धत्वात् ।

जे भिक्खू मासिए मासियमित्यादि एव सामान्येन चतुर्भंगीय विशेषतश्च चिन्त्यमाना. पचदश भवन्तीत्याह — एव मासस्सेत्यादि चारणिका, यथा मासिए मासिय १ मासिए दोमासिय २ दोमासिए मासिय, दोमासिए दोमासियमित्येका ११, १२, २१, २२।

एव शेपा ग्रिप प्रकतो दर्श्यन्ते, यथा - ११ ११ ११ ११ १३ १४ १५ १६ ३१ ४१ ५१ ६१ ३३ ४४ ५५ ६६

इत्येव मासस्य द्विकादिमासै सह चतुर्भगिकापचक लब्ध । एव द्वित्र्यादिमासानामिप स्व-स्थानपरस्थाने सह चारणे चतुर्भगिका भवति, तत्र द्विकचतुर्भगिकाया द्विक स्वस्थानम् । त्रिकादिचतुर्भगिकासु स्वस्वाकरूप स्वस्थानम्, तद्विसदृश तु परस्थानम् । श्रकत स्थापना चय--२२ २२ २२ २२

२३ २४ २५ २६

३२ ४२ ५२ ६२

३३ ४४ ४५ ६६

दुमासिए दुमासिय । दुमासिए तिमासियमित्यादि चारणिका कार्या, एव द्विकचतुर्भीग-कारचतस्र विक्रभगिकास्त्रिसः - ३३ ३३ ३३

३४ ३४ ३६

४३ ५३ ६३

४४ ५५ ६६

चतुर्भंगिकाद्वितय,

88 88

४५ ४६

५४ ६४

५५ ६६

पचकचतुर्भगिका ५४, ५६, ६५, ६६। मिलिता सर्वा १४।

जहमने २० उ० गा० ( ६४२३ ) -

''एव'' ति – ग्रमुना प्रकारेण बुड्डिहाणिनिष्पत्त , ''च'' त्ति – वार्थ्य जे सुत्तनिबद्धा मासिय त्ति—प्रतिपद सुत्रेण यानि प्रायश्चित्तानि निरूपितानि जहा – सेज्ञायरिपडे मासो इत्यादि,

तानि सूत्रनिबद्धानि मासिकानि, किमुक्त भवति ? एकस्मिन् प्रिप बहुदोपदुष्टत्वेन यका मासिकादिबहुत्वापित्ति , सा न सूत्रनिबद्धे ति न तदाश्रित बहुत्व त्रेथा, किन्तु एकैकदोपदुष्टासेवनेन यद् बहुत्व तत् त्रिविधमिति । तत्थ – जहन्नमित्यादि, ग्रयमर्थं – पढमुद्दे सए ग्रणुग्धाइयमासपिन्छत्ता २५२, । बिइयतइयचउत्थपचमुद्दे सएसु मासलहुयपिन्छत्ता ३३२। एएसि उग्धाइयाणुग्धाइयमासाण इक्नुयो सिखत्ताण ५८४। एव सित मासिकपायिन्छत्तिगसेवणे जहन्नग्रो बहुत्व तिन्नि मासा तु

प्रतिवहुत्व यत शेप सुगमम्। स्रहवा – ठवणासेवणाहीत्यादि इद व्यापक लक्षणं। संचयमास त्ति – प्रायश्चितापत्तितो यावन्तो मासाः शिष्येणासेवितास्ते सचयमासा इति तात्पर्यम्।

च उभगविगप्पेण त्ति – मासिए मासिय । मासिए श्रणेगमासिय । श्रणेगमासिए मासिय । श्रणेगमासिए श्रणेगमासिय । उबहुीइ ति श्रपवृद्धचा हासेन । ठवणा चीसिगपविखव २० उ० गा० (६४३२) — वीसाए श्रद्धमासं २० उ० गा० (६४३३) —

ग्राभ्या गाथाभ्या स्थापनारोपणाभ्या स्थानरचनाऽभिहिता, साचेय पढमा ठवणारोवण-पतीए ठवणा - २०, २४, ३०, ३४, ४०, ४४ । इत्येव पचकवृद्ध्या स्थानानि तावन्ने यानि यावदन्त्य त्रिशत्सख्य स्थान, पचपष्टचिक शतिमिति १५४, ग्रारोपणास्त्वत्र पचदशाद्याः १४, २०, २४, ३०, ३४, ४०, ४४, ४० ५४। इत्येवमत्रापि पचकपचक०वृद्धया तावन्ने य यावत् त्रिशत्सख्य स्थानं पष्टयिक शतिमिति १६०।

द्वितीयस्थापनारोपणपक्तौ ठवणा पंचदशाद्या १५, २०, २५, ३०, ३५। इत्येव पचोत्तरया वृद्ध् या तावन्नेय यावत् त्रिशत्सख्य स्थान पचसप्तत्यधिक शतिमिति १७५। ग्रारोपणास्त्वत्र पचाद्या ५, १०. १५, २०, २५, ३०। इत्येव पचोत्तरया वृद्धचा तावन्नेय यावत् वयस्त्रिशत्सख्य स्थान पचषष्टयधिक शतिमिति १६५।

तृतीयस्थापनारोपणपक्तौ ठवणा पचकाद्या ५, १०, १५, २०, २५, ३०, ३५। इत्येव पचकवृद्धया तावन्नेय यावत् पचित्रशत्सख्य स्थान पचसतत्यिषक शतिमिति १७५, म्रत्रारोपणाः म्रपि पचाद्या ५, १०, १५ इत्यादि पचसतत्यिषकशताना ता स्थापनास्थानानामधोदृश्या ।

चतुर्थस्थापनारोपणड्कौ ठवणा एकाद्या १, २, ३, ४, ५, ६, । इत्येवमेकोत्तरवृद्धया तावन्नेय यावदेकोनाशीत्यधिकशतसख्य स्थानमेतदेव १७६, ग्रत्रारोपणा ग्रप्येकाद्या १, २, ३, ४, ५ । एकोत्तरवृद्धचा तावन्नेय यावदेकोनाशीत्यधिक शतिमिति १७६ । दोहि वि पक्खे चउ पच ित्त भाष्यपद द्वयोरिप स्थापनारोपणयो पचाना प्रक्षेपत उत्कृष्ट ठवणारोवणाठाण पावेयव्व । यदुपरि यस्य प्रभवति तदुत्कृष्ट , पिच्छमठवणारोवणाउ ित्त पिश्चमाश्चतस्रोऽपि स्थापनारोपणा उत्कृष्टा-ग्रन्त्या इति यावत् , एव तीसियासु त्ति – ठवणासु इति द्रष्टव्य वीसिया से जहन्न त्ति – वीसिया ठवणा से ति – पिक्खयारोपणयो जघन्या । एव बीए ग्रारोवणा- ठाणे ति – विश्वतिरूपे ग्रितिल्व तीसइम ठाण "फिट्टइ" ति – ठवणाया सत्कमन्य निश्चतमं स्थान पंचषष्टचिकशतरूप न तद्योग्यं भवति, ग्रशीत्यधिकशतस्याधिक्यात् ठवणाठाण उविष्टुए ति — ग्रपवृद्धया पाश्चात्यगत्या ग्रारोपणस्थानवृद्धौ ठवणास्थानस्य हास कार्य । ग्रारोवणावुद्धौए ति ठवणास्थानवृद्धौ ग्रारोपणास्थानस्यापवृद्धि हास । ठवणारोवणसवेहस्स ति – एगिम्म एगिम्म ठवणारोवणठाणे कइ कइ ग्रारोवणाठाणाणि भवति सवेहो, गिणयकरण व ति – सक्लितगिणतानयनोपाय जम्हा पढमा ठवण ति – १६५, एतदूपा पढमारोवणाठाण १६०, एतदूप इक्क लब्भइ ति । कोर्थ १

पचकपचर्कानष्पन्न एकैकस्थानवृद्ध्या निष्पन्नत्वादनयो तदूर्ध्वं पचकपचकिन-प्पन्नस्य स्थानस्याभावाच्चरिमयोरप्यनयो प्राथम्य विवक्ष्यते, जम्हा एगुत्तरबुड्ढीए ति – पचकपंचकिनप्पन्न एकैकस्थानवृद्ध्या द्वितीयादीनि च तानि ग्रारोपणास्थानानि पचदशकापेक्षया विगत्यादीनीति भाव । सन्वे ति – उत्तरत पढमठवणा १६४ उत्तर पि एक्को चेव ति – पचदग- रूपस्तदूर्ध्व उत्तरस्यापरस्याभावात् पचदशरूपमेव, यत ग्राद्य स्थान पढमठवणाया स्थान-वृद्धिस्तथा —

### गच्छुत्तरसंवग्गे उत्तरहीणिम ( २० उ० गा० ६४४० ) -

व्याख्या – गच्छो पढमठवणाठाणे तीस, विईए गच्छो तित्तीस, तइए ३४, चउत्थे १७६, गच्छस्य उत्तरेण सवर्ग – गुणन कार्य। ग्रत्र चोत्तर एककरूपस्तेन हीन कार्यो राशि, तत ग्रादिः प्रक्षेण्य, स चात्रैककरूप एव, एतच्च यदागत तदन्त्यधन चतस्वविष पिक्तिषु प्रथमे प्रथमे ठवणा-ठाणे एतावत्सख्यान्यारोपणस्थानानि भवति, तदप्यादियुत्त प्रस्तुते एककयुक्त कार्य तस्यार्ध कार्य, ततश्च य कश्चिद् गच्छो न्यस्तस्तस्यार्धेनार्धीकृतेन राशिना गुणन्तु त्ति गुणन कार्य। तस्मिश्च कृते ठवणारोवणठाणाण सवेहेण सर्वसख्यान भवति। तत्थ पढमे ठवणारोवणठाणे सवेहतो सर्वाग्र ४६४, द्वितीये ५६२, नृतीये ६३०, चतुर्थे १६११०।

### ठवणारोवणविज्जय ॥ गाहा ॥ २० -

स्थापनारोपणसख्यानेन विग्रुता रहिता विधेया, षण्मासदिनराशि तस्य पचिभिभीगो हार्य, भागे हृते ये लब्धा मासास्ते रूपयुता कार्या। स चैतावान् ठवणारोवणाण गच्छो होइ पचिभिभीगो हार्य इत्येवरूपश्च प्रकार ग्राद्यासु तिसृषु ठवणारोवणासु विन्नेग्रो। चिरमे ठवणे एक्केण भागो हार्य। इत्ययमादेश उपदेश इत्यर्थ।

यय भावार्थं — प्रथमतीर्थंकरकाले उत्कृष्ट प्रायश्चित्तदान द्वादशमासा , मध्यमतीर्थं-कृत्काले चाष्टौ मासा , चरमस्य पण्मासा इति । यतस्तीर्थमाश्चित्य षण्मासा इत्युक्तम्, तत् तिस्र-णामिप पचकपचकिनष्यन्नस्थानवृद्धचा निष्पन्नत्वादुक्त रूपयुत्तत्वं यदुक्त तत् सर्वास्विप स्थापना-रोपणास्वाद्यपदस्य पचकादिवृद्धयाऽनिष्पन्नत्वात् तस्य प्रक्षेपसूचनाथम् ।

इयाणि गणियकरणिमत्यादि वीसियाए ठवणाए ग्रतधण ति सर्वाग्र ग्रारोपणापदाना भवतीत्यर्थ ।

सह ग्राइल्लेहि ति ग्रन्त्यस्यारोपणापदस्य १६०, एतदूपस्यापेक्षया प्रादिमा पचदश-प्रभृतय पचपचाशदिधकशतान्ता सख्याविशेषा एकोनित्रशत्सख्यास्तै सह त्रिशत्सवीग्रमारोपणा-पदाना विशे स्थापनापदे भवतीत्यर्थं । वीसियठवणादीना दिवसा इति विग्रह । एव सेसासु त्ति पचिविसियाइसु ।

### दिवसा पंचहिं भइया ( २० उ० गा० ६४४० ) -

व्याख्या - यस्या स्थापनायामारोपणाया वा यावतो दिवसास्ते पचिभिर्भजनीयास्ततो यल्लब्ध तद् द्विरूपहीन विधेय, स राशि. मासप्रमाण ब्रूते, तस्मिन् ठवणापदे ग्रारोपणापदे च ग्रकसिणरूवणाए ग्रोसम्ग ति भोषनिष्पन्ना ग्रकसिणा, भोषरहिता तु कसिणारोवणा ।

### जइ मासा तइएहिं गुण करिन्ज २० -

व्याख्या - दिवसा पचिह भड़या इत्यादि करणतो द्विरूपहीनत्वेनारोपणाया यावन्तो मासा लव्घास्तैर्भागलब्बान् गुणयेत्, तत स्थापनारोपणासु यावन्तो लब्धा मासास्तत्समासा गाहा तत्तियभागं करे त्ति तावत्प्रमाणैर्भागै. त पूर्व राशि कुर्यात् । तिपचगुण ति - पचदशगुण कार्य ग्राद्यो भागसेस ति - शेषाश्च तद्वचितिरिक्ता द्वितीयाद्या भागा एकच सम्मील्य पचगुणा कार्यास्ततो गुणाकारगुणिता राज्ञीनेकत्र सम्मील्य स्थापनारोपणदिवससमन्विता विधेयास्तत षण्मासप्रमाणो राज्ञि १८०, भवति।तेहि एककारस गुणिय त्ति – एककारसमासाण पन्नरसदिवसमासाग्रो गिज्भिति त्ति काउ एए मासा त्ति दसिह ग्रद्धमासेहि पचमासाए भवति पच भोसो कग्रो त्ति पचाना प्रक्षिप्ताना भोष उत्सारणं कर्त्तव्यम् ।

जइमि भवे ग्रारुवणा, तइभाग तस्स पन्नरसिंह गुणये। सेस पचिंह गुणिय, ठवणदिणजुया उ छम्मासा॥ (२० उ० गा० ६४८५)

एसा गाहा पढमठवणाए पडिसमणाणस्स षण्मासप्रमाणदिनराशेरानयनस्याकारणलक्षणं स्वणाए जइ मासा तइ भाग त करे इत्यादि ।

का च सर्वसामान्येति पाश्चात्यगाथाया व्याख्यानमाह – ग्रारोवणभागलद्धमास ति एतस्मात् १८०, राशे पर्चात्रशत उत्सारणे १४५ पचप्रक्षेपे १५०, ग्रारोपणा १५, ग्रनया भागे हृते लव्या मासा १०, एते पचदशगुणा कार्या । पुव्वकरणेण तिदिवसा पच भइया इत्यादिकेन ग्रह्वारसण्ह मासाण सज्भाग्रो इत्यादि, एवकारो ग्रत्र दृश्यस्ततो दुन्नि ठवणामासा व सोहीय ति योज्यम् ।

ग्रन्नेहि सत्तगपु जेहि पचराइदिया गिहय त्ति सर्वे दिवसा ७०। तइयभागलद्ध त्ति तावत्प्र-माणैर्मासैर्भागलब्बान् गुणयेत् । श्रय प्राचीन वीसियाए ठवणाए पगारो भिणश्रो, पुण वीसियाए वि तहेव नेग्रो । श्रत एवाह –एव पुण वीसियाए इत्यादि, द्वितीयतृतीयेत्यादि, द्वितीय तृतीये चतुर्थे च स्थापनारोपणस्थानेऽय विशेषो, यथा –

> जत्थ उ दुरूवहीणा, न होज्ज भाग च पच हि न हुज्जा। एक्काग्रो मासाग्रो, ते दिवसा तत्थ नायव्वा।।

व्याख्या - पिचकायामारोपणाया पचिभभागे हृते द्विरूपहीनत्व मासस्य न प्राप्यते खड वा भवित । चतुर्थे च ठवणारोवणठाणे एकद्विकादिके ग्रारोपणास्थाने पचिभभागो न घटते, तत्रश्च तत्राप्येको मासो द्रष्टव्य । कुत इत्याह - यत एकस्मान्मासात् ते ठवणारोवणदिवसा निष्पन्नास्तत्र द्वितीयादिके ठवणारोवणठाणा ज्ञातव्या । ग्रत एवाह - ''जत्थ उ दुरूवहीण न होइ'' इत्यादि, ग्रागास वा शून्यमित्यर्थे । तथात्राम्नायात् भोष प्रक्षिप्यते यदा तदारोपणराशे भोषो हीन समो वा प्रक्षेतव्यो न त्विधक । ग्रत्र सर्वत्र तथा तथा कर्तव्य स्थापनारोपणयोर्मीलन यथाऽशीत्यिक शतमु-त्यद्वते, सेस पन्नास सयमित्यादि ग्रारोवणा एक्काउ त्ति मासद्वयोत्सारणे सत्येकमास एवावशिष्यते ।

क प्रत्यय ? इत्यादि एत्थ सन्वत्थे ति इत्थ पचदिसयाठवणारोवणाए सर्वमासेषु ठवणा-मासे प्रारोवणामासे मासदशके पक्ष पक्षो प्रहीतन्यो न न्यूनमिधक वा । सन्वत्थ जईहि मासेहीत्यादि तत्र ५, १०, १५, एतास्तिस्रो मासिनिष्पन्ना यतस्तिसृष्विप मासो लभ्यते । पचिभर्भागे हृते सित विश्वतिपचिवशत्यादिकाश्चारोपणा द्विमासित्रमासिनिष्पन्ना ग्रतस्तासु द्विमासादयो लभ्यन्ते ततः ग्रारोपणामासेस्तावद्भिर्भागलब्ध गुणितब्यम् । छ सय तीसुत्तर त्ति ठवणारोवणाण सवेहण-मन्वाणमेय सभोग त्ति, वेयणाउ त्ति स्वाभाविक मास एवेत्यर्थ ।

इयाणि चउत्यमित्यादि इिक्सयाए ग्रारोवणाए भागो ति एकोत्तरवृद्धचा वृद्धत्वात् ग्रारोपणपदानामञ्जैककेन भागो हार्य । तहेव काउ जावेत्यादि ठवणारोवणदिवसानुत्सार्य एकक कोपक्षेपेऽस्य १७७, राशेस्त्रिभर्भागे हुते लब्ध ५६, ठवणारोवणमासद्विकप्रक्षेपे ६१ लब्ध म् । एव

दुतिगाइठवणासु वि त्रिचतुर्थंठवणारोवणपक्त्या द्वित्र्यादिस्थापनापदेष्वप्येकादय ग्रारोपणा ज्ञेया । पुव्वकयविहिण त्ति एकैकारोपणस्थानवृद्धचा एकैकस्थापनापदस्य ह्रास तथा विहीए ग्रारोवणाठाणे ग्राढत्ते इद १७८, ठवणाठाण न भवइ। एव एकके ग्रारोवणाठाणे उविर उविर वड्डीए एकिकक ठवणाठाण उविहिए हिसज्जा इत्येव पूर्वकृते विधि । इह च एगाइसु चउदसतेसु एकको चेव मासो घेत्तव्वो। पन्नरसोविर विकलत्ति पन्नरस १५ १८ इत्येते विगता कला पचमरूपा यत्र ते विकला।

इक्काग्रो मासाग्रो निष्फन्न ति उद्धरितायामिष कलायामेक एव लभ्यते, न त्विधक तद्वसेन किचिल्लभत इति भाव। एवमेकिविशत्यादिषु चतुर्विशत्यन्तेषु केवल ति केवला ग्रमुद्ध-रितकलाराशय शुद्धा पचकपचिनिष्पन्ना इति यावत्, ते पचकभागिवगुद्धा दिरूपहीनत्वकृता ये मासास्तै प्रमाण येपा दिवसाना ते तथा तेभ्य दिनेभ्य इति शेष मासभागा यत्रानेतुमिष्यन्ते यकाभिस्ता स्थापनारोपणा, इय च पोडशिकाप्रभृत्येवाभवित, नार्वोक् इत्याह इक्कियेन्यादि, ते ठिवय ति एकादश स्थाप्यन्ते सकलश्च छेद तेन सहिता ११, एसि ति मासस्स पचमो भागो स विन्नेग्रो। कोऽर्थ ? मासो पचगुणो सो पिनखत्तो ति।

इदाणि ग्रारोवणाभागलद्ध ति ग्रारोपणाया भागस्तेन यल्लब्ध एकादशमासाख्य वस्तू सेसा सेस ति यद्द्धरित प्रतिक्रियाजात ग्रारोपणाभागश्च ते परावितताश्च तै, कोऽर्थ ? छेदाशयोवि-पर्यास , कार्य पट्कोऽधपचकाश्चोपरि ग्रत्र पचकेन गुण्यते द्वासतति,जात ३६०, पट्केन पचकगुणने ३०, त्रिशता भागे हृतेऽस्य ३६० राशेर्लब्बा १२, यद्वा छेदाशकयोविपर्यये कृते द्वासप्तत्यधोवितन पचकस्य पटकोपरिवर्तिनश्चापवर्तन विधेय-ग्रपनयन तयो कार्यमित्यर्थ । तत पट्केन द्वासप्तेतेभगि लब्बा १२। एव सत्तरसा इस् छेदाशरूपयो पचकयोरुभयोरपि उत्सारण कृत्वा शेषेण छेदेन इतराशे सचयमासभागाभिधायकस्य भागो हरणीय इति, यद्वा ग्रज्ञानशैर्पुंणयित्वा छेदाश्च छेदैर्पुंणयित्वा भागो हार्यं इति, प्रक्रियाद्वयेऽपि न वस्तुक्षतिरिति ततो लब्धा १२, ग्रत्र स्थानद्वये स्थाप्यन्ते एको द्वादशक. पचदशगुण १८०। स्रारोवणाए जइ विगला दिवस ति स्रारोपणाया पचिभिभीगे हते शेष यदुद्धरितमित्यर्थ । तेन द्वितीयो राशिर्गुणनीय , अत्रैको विकलो दिवस उद्धरित इत्यर्थ । एक्केण गुणिय तत्तिय चेव स्थापनादिवसेन युक्तश्च द्वादशकस्त्रयोदशकीभूत प्रक्षिप्त पचदशगुणकृतपूर्व-राशौ स च राशि भोपरहित सन् ग्रशीत्यधिक शत भवति । एगवीसिया वी इत्यादिठवणा १ ग्रारोवणा २१. ग्रसीयसयाग्रो ग्रवणीए १५१, एयस्स एक्कवीसाए भागो, भाग सृद्ध न देइ इति दस पविखत्ता १६८, भागे लब्ध ८, ते ठिवया सगलच्छेदसिहता , श्रारोवणाभागे हिए लद्ध ४ दुरूवहीणत्वे कृते मास २, मासस्स य एक्को पचभागो मासदुगे पचगुणे ग्रसपक्खेवे कए जाता ११, एक्कियाए वि ठवणाए हेट्टा पचगो छेग्रो दिल्लो, तग्रो ग्रारोवणाभागलब्ध ५, त ग्रारोवणा-मासगुण कायव्व ति काउ ग्रसो ग्रसगुणो छेग्रो छेयगुणो एक्कारसिंह ग्रह गुणिया पचिह एक्को गुणियो जाया ग्रहासी पचभागा ८८ ठवणारोवणमाससहिय त्ति कायव्वा, एत्थ एकको ठवणाभागो फेडियब्बो, एव कृते सत्याह ''नवरमित्यादि – ज सेस ति ६६ एतचारोपणभागाश्च ते परावितताश्च इत्य तैर्गु णित कार्य पर न गुण्यते प्रित्रयात् (?) किन्त्वपवर्तन पचकयोविधेयम्, ततो भागिहयलिद्ध त्ति - एकादशभिनंवनवितभागे हृते लब्ध ६, तिसु ठाणेसु स्थाप्य तत एकनवकः पचदशगुण १३५, द्वितीयस्य विकला दिवसस्यात्रैकरूपत्वात् तेन गुणितो नवक एव भवति, तृतीयश्च पचगुण (पचग्रण) सर्वे मिलिता १८६. ठवणादिणज्या दशकभोपरहिता इद १८०, भवति ।

एगतीसेत्यादि ठवणा १, ग्रारोवणा ३१, एतयोरेतस्मात् १८०, उस्सारणे जात १४८, सत्तज्भोपपवलेवे १५५, ग्रारोपणाए भागे हिते लब्बा ५, ते ठिवया सगलछेयसहिता ६, ग्रारोवणाए पर्चाह भागे दुष्ट्वहीणे कए जाता ४, उद्धरितपचमासस्स एक्को पचभागो, तयो मासच उक्क पचगुणियं ग्रसजुय २१, एविकयठवणाए हेट्ठा पचको छेग्रो दिन्नो १, तयो ग्रारोवणाभागलब्ध पचमासक ग्रारोवणामासगुणं कायव्व ति ग्रसो ग्रसगुणो छेग्रो छेग्रगुणो एकवीसाए पच ६, गुणिया पचहि एक्को गुणिय जाय १०५, पचभागाण ते उठवणामाससहिय ति कायव्वाए छक्को ठवणापचभागो फेडिग्रो सेस ग्रारोवणा पचभागा पिक्खता जाया सचयमासाण सत्तावीस सय पचभागाणं १२७।

कत्तो कि गहियं ति एक्को ठवणाभागो फेडिग्रो सेस १२६, तत ग्रारोपणाछेदाशयोः देन इत्यं परावृत्ति कृत्वा पंचकयोरपवर्तने कृते एकिवशत्या भागे हृतेऽस्य १२६, राशेर्लब्ध ६, एव कृते नवरिमत्यादिकस्य चूर्णिवाक्यस्यावसर । एगतीसारोवणा पचिह भागे हृते द्विरूपहीन-कृतमासापेक्षया विगलदिन पचममाससत्क लब्ब वर्तते तत्रश्चारोपणाशै पराविततैर्यल्लब्ध तत् तावत् स्थानस्थ स्थाप्यमान पचषट्का न्यस्यन्त इति ।

तित्यक्को रासी पन्नरसगुणो ६० बिङ्ग्रो विगलदिवसगुणो ठवणदिवससुत्तो ७, तृतीयादय एकत्र मीलिता १८, ते पचगुणा ६०, नवितिद्वय ग्रशीत्यिधिकशत सप्तकभोषरिहत्रश्च कार्यः, प्रत ऊर्ध्व सामान्यलक्षणमाह ग्रारोवणेत्यादि, ठवणासचयभाग त्ति सचयमासभागान्तर्वतित्वात् स्थापनामासभागा ग्राप सचया भागा उच्यन्ते, स्थापनामासभागा ग्रापनेतन्या इत्यर्थ । पिनखवतेण-मित्यादिना च ठवणादिणजुया य छम्मासा इति यत् किया तदुक्त, तेइसगल त्ति – परिपूर्णदिन-तया न तु खडरूपतयेति मास चेत्यादिवाक्ये नवमासा दुरूव सहिया पचगुणा ते भवे दिवसा इतीय प्रक्रिया उक्ता, उवउज्ज कायव्वाउ त्ति – भिन्निय ठवणारोवण इच्छतेण ति शेषः।

रासि ति हेतुसख्या, ते खंडा सववहारिए इत्यादि, तउ ति तेभ्य व्यावहारिकपरमाणु-मात्रकृतखडेभ्य ग्रानत्यादि निरुचयपरमाणुमात्राणि खडान्येकैकस्मिन् वालग्रेऽनन्तानि भवन्त्यसयम स्थानानामपि तत्प्रमाणत्वात् तावतीष्यन्ते कैश्चिदिति पराभ्युपगमार्थं , सहन्नमाण ति कस्मादिप मासात् पचदशपचकदशकादि-कियद्दिनग्रहणरूपतया शेपमुत्सार्यमाणमित्यर्थ । भिन्नेसु उवङ्की त्ति ग्रपवृद्धि , पारचात्यगत्या हानिर्द्रष्टव्या, नवमपूर्वकस्यापि स्तोकेनोन ग्रन्यस्य तदपि बहुतरेणेत्यादिना तावद् यावद् नवमपूर्वस्य तृतीयमाचाराख्य वस्त्विति भद्रबाहुकृता नियुक्तिगाथा एव सूत्र, तद्धरतीति विग्रह, निशीयकल्पव्यवहारयोर्थे पीठे ते एव गाथासूत्र, तद्धरन्तीति । ग्रथवा नियुक्ति-वरा सूत्रवरा पीठिकावराक्चेति त्रितय व्याख्येय। कित्तिया सिद्धं तीत्यत्र सिद्धशब्दो निष्पन्नार्थं, ननु ण एसेवेंत्यादि प्रथमस्थापनारोपणपंक्तौ एक्का जहन्न त्ति उत्कृष्ट स्थापनास्थान ५४(१६५)तत्प्रतीत्य जघन्यारोपणाऽयः १५ द्वितीयादीना तत्र भावात् । तीसं उक्कोस त्ति विश्वतिरूपस्थापनास्थानमाद्य प्रतीत्य त्रिशत् संख्सा ग्रप्यारोपणा भवन्तीति, त्रिशत उत्कृष्टत्व ग्रतिल्ला ग्रारोपणा । उक्कोसिय त्ति जाव ठवणा उद्दिहा छम्मासा ऊणया भवे ताए ग्रारोवणा उक्कोसा तीसे ठवणाए नायव्वा। इत्यनेन लक्षणेन यस्या याऽन्त्या सा तस्य उत्कृष्टा भवति, एयासि मज्भेत्ति पच पच निष्पन्न त्रिशत् स्थानसङ्याना मज्भे ति मेंक्ये वर्तिन्यः, तत्र उत्कृष्टास्त्रिशत् शेषाश्चत्वारिशदिति सप्तति वीसिय-ठवुणाए उ त्ति भाष्यगाथापदे ग्रस्यार्थ - विशस्या उपलक्षित ग्रादिभूतया यत् स्थापनारोपणस्थान ' तत्रैता भवन्तीत्यर्थ । ग्रन्नोन्नवेह्गो भवति त्ति ग्रन्यस्यामन्यस्या वेध सम्बन्धोऽन्योऽन्यवेधस्तस्मात्

पचदशाद्यारोपणा एकैकिस्मिन् स्थापने सयुज्यत इत्यर्थ । तथाहि — पंचदशास्त्रशत् स्थापनारोपणा विंगतौ सयुज्यन्ते, भूयोऽपि ता एवैकस्थानन्यूना पचिवगत्या सह सयुज्यन्ते इत्येवमन्योऽन्यानुवेध सभाव्यते । होण त्ति विसमग्रहणिमिति काउ वि मासाग्रो कत्य कय ति दिणाणि गिज्कति पच-पचदशेत्यादिकिमित्यर्थ । समग्गहण णाम सव्वमासेमु विकत्थ इतुल्यान्येव दिनानि गृह्यन्ते इत्येव-रूप एव कम्म ति एतत् कर्मठवणाठाण पिक्तित्रक प्रतीत्य पचदशाद्यारोपणासु कर्तव्यम् ।

चतुर्थेष्विप विशेषमाह एगा इत्यादि यथा ठवणा १ ग्रारो० १२, ग्रासीयसयाग्रो तेरस ऊसारिऊण एककभोषप्रक्षेपे - १६८, वारसिंह भागहृते लब्बमास १४, ततश्च ग्रारोपणामासेन एकलक्षणेन गुणने एतदेव, ततो ठवणारोवणामासद्वयप्रक्षेपे १६, एतावन्त सचया मासा ।

कत्तो कि गहिय ? ति पट्टवणा माससोहीए १४, तस्रो स्राख्वणा जइ मासा तइभाग त कारेइ त्ति कियते, स्रत्रारोपणमास १ इति चतुर्देश एवावितष्ठन्ते, एव कृते प्रस्तुतचूिण वाक्यस्यावसर, एको पि सन्नय भागोनपचदशगुण. कियते किन्त्वारोपणाराशिदिनेरिति ततो द्वादशिभर्गुणनेऽस्य १४ जात १६८, ठत्रणारोवणदिनत्रयोदशप्रक्षेपे एककभोपोत्सारणे च जात १८०, एवमन्या-स्वप्येकाद्यास्वारोपणासु चतुर्देशान्तासु निजनिजदिनेरेव गुणनिमिति।

जइमि भवे गाह ति, प्राचीनगाथोक्त एवार्थोऽनया सामान्येनाभिहित, जइत्थी ग्रारोवण त्ति पढमठवणारोवणठाणपतीए इति शेप । ग्रणेग भागत्य ति द्वित्र्यादिभागस्या इत्यर्थ । नवचिदेविमिति प्रथमस्थापनारोपणस्थानपनतावित्यर्थ । ग्रहवा - ठवणादिणसजुत्त त्ति ग्रथवा-शब्द होउ त्ति पद श तृ ज्ञ त सयोज्य भूयोऽपि त्याद्यन्त कृत्वा योज्यत इत्याचप्टे, यद्वा शतृऽन्ता स्वत एव गम्यते, होइऊण ति क्रियापदमेव कृत्वा योज्यमिति कथयति। ठवणा-दिणसज्त ति पद च उभयपक्षेऽपि समान, तदय वाक्यार्थ येन गुणकारेणारोपणा गुणिता ठवणादिणयुता सती पण्मासप्रमाणदिनराज्यपेक्षया ऊनाधिका वा भवति स गुणकारस्तस्या-रोपणपदस्य न भवति । एएसि ति एतयो विशयठवणापचदशकारोवणपदयो एते द्वे ग्राश्रित्येति । कोऽर्थ ? विगति प्रतीत्य पचदशारोपणाया समकरणत्वमाश्रित्य दगकाख्यो गुणकारको न भवति, त्रिशद्रूप च ठवणाठाण प्रतीत्य भवति, इह च दशकगुणकारभणन पाक्षिकारोपणा प्रतीत्य तस्या ग्रप्येकद्विकादिग्रणकारपरिहारेण यद्कत तद् दशस्थापना-स्थानानि प्रतीत्य पाक्षिकारोपणा कृत्स्ना प्राप्यते इति ज्ञापनार्थ। किमपि स्थापनास्थान प्रतीत्य दशगुणाकारपरिहारेण य सती पाक्षिकारोवणा कृत्स्नोच्यते, किमपि च नवगुणा तावद् यावदेक-गुणाऽपि सती कुत्रापि कृत्स्नाऽपि भवति, स्थापनास्थानानि - १६४ । १५० । १३४ । १२० । १०४ ६०। ७५ । ६० । ४८ । ३० । एतेपु एकद्विज्यादिगुणा सती यथाकम पण्मासप्रमाणदिनराशिपूर्वक-त्वात् पाक्षिकारोपणा कृत्स्ना भवति दशकगुणा नवगुणेत्यादि तावद् यावदेकगुणेति, यदा ग्रोमत्थगपरिहाणीए त्ति पाश्चात्यगत्या योज्यते तदा पूर्वोक्तानि स्थापनास्थानान्यपि पाश्चात्यगत्या योज्यमानानि त्रिशतादीनि वेदितव्यानि तेन पाक्षिकारोपणा दश कृत्स्ना भवन्ति, नाधिक्या इत्यावेदित भवति, एव वीसिएत्यादि विश्वत्यारोपणा ग्रष्टौ स्थापनास्थानानि प्रतीत्य कृत्स्ना भवति, ग्रन्यानि वाऽऽश्रित्य विंगतेर्गुणकारेण गुणिताया ग्रपि पण्मासराज्ञ्यपेक्षया हीनाविकत्व-सभवान्न कुत्स्नत्वसम्भव, तानि चाष्टौ यथा – १६०। १४०। १२०। १००। ५०। ६०। ४०। २०। एतेषु विश्वतिरेकद्वयादिगुणासती यथाकम प्रशीत्यधिकशतपूरकत्वात् कृत्स्ना भवति, वियाले यथा उ त्ति विचारियतव्या ।

ग्रहवेत्यादि ग्रत्र प्रथमे गाथाव्याख्यानपक्षे प्राधान्य गुणकारगुणितस्य स्थापनापदस्य गौणता गुणकारगुणिते यत् क्षमा तस्य स्थापनास्थापनपदस्य न्यसनात्, द्वितीयव्याख्याने तु प्राधान्य स्थापनापदस्य, गुणकारगुणितस्य च गौणत्व स्थापनापद नियत कृत्वारोप-णापदिविपये स गुणकार किचत् मृग्यो येन गुणिताऽशीत्यधिकशतपूरिका भवतीति कृत्वा तदुपिर माइ ति तस्य द्विकस्योपिर त्र्यादयो ये गुणकारास्तै तदुविर माई इत्यादिवाक्येन तस्मुविर जेण गुणा इत्यादि गाथोत्तराधं व्याख्यात । जइ गुण ति येन गुणन यस्या सा यद्गुणा, प्राचीनो गाथोक्त एवार्थोऽनया भग्यन्तरेणोक्त । जेण गुणा ग्रारोवणेत्यादि पण्मासप्रमाणदिनराश्य-पेक्षया येन गुणकारेण गुणित्तारोपणास्थापनादिनसयुक्ता विहिता सती यावता ऊना भवत्यधिका वा मा ता व्यवस्थापना प्रतीत्य कृत्स्ना ज्ञातव्या भोषसद्भावात् ।

कियान् पुनस्तत्र भोष ? इत्याह – त चेव तत्थजभोसण ति यावदून यावदिधकं वा तावत् प्रमाण एतत् स्थापनास्थान प्रतीत्य तस्या भोषो भवित । यथा वीसिय ठवण पडुच्च पिक्खयारोवणाए पचग्रो जभोसो लब्भइ तग्रो तेरससचयामासा निष्पन्ना लब्भित । हृति सिर-साभिलावाग्रो त्ति भाष्यपद । यस्यार्थ – एकद्वित्र्यादिसख्याभिरारोपणा पचदशाद्या गुणिता सत्य-स्थापनादिनयुक्ता यावत्योऽशीत्यिधकशतपूरिका भवित तावत्यस्ता सर्वा सहशाभिलापा भवित – कृत्सना भवतीत्यर्थ ।

कि चेत्यादि जाए ठवणाए त्ति यया स्थापनारोपणयो स्थापनया, श्रद्वावीसारोवणमासत्ति व त्ति ग्रारोपणाया १५० पचिभभीगे हृते लब्धा मासा ३० मासिद्विकोत्सारणे सत्यष्टाविक्षतिरिति जइ पुण न सुज्भइत्यादि तत्थ जावइएण चेव विणा न सुज्भइ त्ति योज्य । ठवणारोवणामासे नाऊणिमत्युक्त प्राग् यतोऽत स्थापनारोपणिवनैर्मासोत्पादनकारणमाह – ग्रागास भवतीत्यादि तित्त्या चेव ते इति यत्सख्या पूर्वमासान् तावन्त एव दिवसास्ते इत्यर्थं । तेहि ति ग्रारोवणिविणेहि इगाइसभावभेदिभन्नाविति ये स्वभाविभन्ना किल भवन्ति तेषु किल नानारूपमासप्रतिपत्तिः प्राप्नोतीत्यभिप्राय । पचदशकादिषु मासत्रय यत प्राप्यते ततो द्विरूपहीनत्वसभव ।

कह पुणेत्यादि काम्रो ठवणमासाम्रो, कियंतो दिणा गिरुफति, कियंतो वाऽऽरोवणमासाम्रो सचयमासेहितो वा, कियतो गिरुफति ति वितर्कोर्थ । दिवसमाणो सिम ति सहस्या स्थापनाया सहन्या चारोपणायामित्यर्थ । पुन्वकरणेण ति ठवणारोवणदिवसमाणाम्रो विसोहङ्त्तु इत्यादिकेन जे पुणेत्यादि ग्रारोपणया भागे हृतेऽस्य १६६ राशेर्ये लब्धा २४ इत्यर्थ । ग्रन्नासु कत्थ्य ति पूर्वासु तिस्पु स्थापनारोपणपिक्तपु न पुन्वकरण कर्तन्यमित्यर्थ । समदिवसग्गहण न कर्तन्यमित्यर्थ । यथा वीस ठ० २०, वीस ग्रारो० २०, इत्थ ठवणारोवणदिवसे इत्यादिना करणेन तावत् इत यावत् वरुणोए जइ मासा तइ भागमित्यादि करणेन षोडशसु द्विधाऽष्टाष्टतया व्यवस्थितेषु एक पचवणपुण ४२०, ग्रन्यस्य पचगुण ४०, ठवणादिणक्षेपे भवति १८० भवति । ग्रन्न च पढमाणो ग्रहुगाग्रो पक्षो पक्षो पत्रिग्रो, पन्नरसगुण ति काउ विद्याग्रो ग्रहुगाग्रो पच पच राइदिया पचगुणिय ति काउ ठवणामासेहि दो दस दस राइदिया इत्येवमत्र समेऽपि ठवणारोवणदिवस-माणेन समदिनग्रहण दृष्ट, तह वि य पिडसेवणाग्रो णाऊण हीणं वा ग्रहियं व ति एक वाक्य यथाप्रतिसेवनमासाश्च ज्ञात्वा हीनत्वेनाधिकत्वेन वा ठवणारोवणासु तथा कथचिद्दिनग्रहण कर्तन्य । यथा – पण्मासा पूर्यन्ते, ते य जे ग्रारोवणाए त्ति ग्रज्ञीत्यधिकशतात् स्थापना-रोपणदिनरहितात् ययाऽऽरोपणया तद्रहित कृत तयैव तस्य भागे इत्यर्थ । वीसियठवण

वीसियारोवण च पहुच्च ठवणाए दो मासा ग्रारोवणाए वि दो, तन्नैकस्मिन् ठवणामासे ये दश दिवसा गृह्यन्ते ते पचदशदिनप्रमाणस्थापनामासापेक्षया न्यूना । पचाना दशापेक्षया हीनत्वात्, दशकस्य च पचापेक्षयाधिकत्वाद्, एतदेवाह - कत्थ इ ठवणाए हीणमित्यादि, ग्रारोवणामासेस दुहा विभत्तेम् ति ग्रष्टाष्टतया द्विया व्यवस्थापितेषु पन्नरस गहिय ति पचदशकेनाष्टकस्य गुणनात् तत्र चारोपणामासो वर्तते । द्वितीयञ्चाष्टक पचिभार्णयते, विश्वतिस्थापना प्रतीत्य पाक्षिकस्यापनारोप-णाया सर्वत्र पक्ष पक्षो मासा गृह्यन्ते, ततः सचयमासा दशः, पचदशगुणा १५०, ठवणारोवणदिन-युता १८०, एविमत्यादि पचियठवणारोवणाए ठवणारोवणदिवसे माणाय्रो वि विसोहइत्त इत्यादि करणेन पर्ट्तिशत् सचया मासा लब्धास्तत स्थापनामासोऽपनीयते ३५, तत प्रतिमासात् पचिंदनग्रहणात् पचकेन गुणिते पचित्रशति स्थापनादिनयुताया १८०। एक्कियाए वि ठवणारोवणाए ग्रसीइसचयमासेहितो ठवणामासे फेडिए मास १७६, इत्थ एक्केक्काग्रो मासाग्रो एक्केक्को दिणो गहिग्रो । ठवणादिणज्यो १८० । एव एगियठवणा पंचियाइ ग्रारोवणासू वि. तहा हि - ठवणा १. ग्रारो॰ ५, ग्रसीयसयाग्रो ग्रवणीए १७४, एक्को भोसो पचिभर्भागे हते लब्बा ३४, ठवणारोवणा-मासयता ३७, ठवणामासे फेडिए ३६, एक्केक्कमासाय्रो पच पच दिणा गहिय ति काउ पचिभार् णने एक भोपापनयने १८०। तहा ठवणा २, श्रारो० २ ग्रसीयसयाग्रो ग्रवणीए १७६, दुगुणैर्भागे हृते मासा लब्बा ८८, ठवणारोवणामाससिह्या सचया मासा ६०, ठवणामासे फेडिए प्ट, तम्रो मासेहिंनो पत्तेय दो दो दिणा गहिय ति काउँ दुगेण गुणिए ठवणादिणजुए जात १८०।

विसमा गाहाए पादित्रकेण एको वाक्यार्थः। द्वितीयश्चतुर्थपादेनेति तानु(?)य मासविसमत्त-णयो इत्यादि यथा ठव० ३०, य्रारोव० १५, य्रसियसयाय्रो य्रवणीए १३४, पचदशिभभिने हृते लब्बा ६, ठवणाए मास ४, य्रारोवणा एक्को मिलिया सचया मासा १४, ठवणामासापनयने १०, एव इते प्रस्तुतचूर्णिवाक्यस्यावसरो यथा – स्थापनामासानामत्र विपमदिनिनिष्यन्नत्वेन मासवैपम्यम्।

कोऽथों ? न पूर्णदिननिष्पन्ना मासा लभ्यन्ते किन्तु दिनाशयुक्ता इति । तथाहि – मासो दिनसप्तकेन दिनार्थेन चात्र निष्पन्न इति, स्थापनामासेपु वि दिनसप्तकस्यार्थस्य च यहणमत्र शेपमासेभ्यश्च पक्षपक्षो गृह्यते इति पचदगगुणिता दश जात १५० । ठवणादिनप्रक्षेपे १८० । एवमन्यास्विप विपमदगासु किसणासु ठवणारोवणासु ठवणामासेसु विपमदिनग्रहण द्रष्टव्य, ऋत्स्नास्विप विपमदिवसासु यदि स्थापनामासेसु न पूर्णदिनग्रहण भवित किन्तु दिनाशयुक्तमिप भवित तथापि तत् तथा गृह्यमान तथा कार्य यथा भोपविशुद्ध तद्गृहीत भवित, यथा ठव० २५, ग्रारो० १५, ग्रसीयसयाग्रो ग्रवणीए १४०, भोपदशकक्षेपे छते दशिभागी हृते लब्धा १०, ठवणारोवणमासयुता सचयमासा १४, ठवणामासोत्सारणे ११, पचदगिभागुं णने १६५, ठवणादिण-युते भोपविसुद्धे १८०, ग्रव स्थापनामासेष्वण्टौ ग्रष्टौ दिनानि दिनाशयुक्तानि शेपमासेभ्यश्च पक्ष पक्षो ग्रहीत इति भोपविपमार्थेति भोपात् ३ विपमार्थस्य ठवणामासेपु विपम ग्रहणस्य रूपस्य विशेषप्रदर्शन भोपविशुद्धदिनग्रहणरूपमर्थोऽस्येति विग्रह ।

#### एवं खलु० गाहा ६४६३।

ठवणामासै रुत्सारिते शुद्धा ये भोपमासा त्रारोपणाया यावन्तो मासास्तत्समैर्भागै कृता त्रारोवणादिणेहि व त्ति चतुर्थीस्थापनारोपणपिक्तमाश्रित्य उद्धरितविकलदिनैरित्यर्थ । यथा– शतादिप्रक्षेपेण सहस्रं पूर्यते विसेसिज्जतीत्यर्थः । इति प्रारोपणामासेभ्य स्थापनामासा विशेष्यन्ते, विशिष्टा क्रियन्ते, पृथक् क्रियन्ते इति यावत्, पण्मासदिनराशिपूरकत्वात्तेपामिति भावः ।

एगदुतिमाइयाहि इत्यादि ग्रनेन व्याख्यानेनारोपणाना क्रुत्स्नाना मध्ये एकस्या ग्रारोपणाया प्रतिनियत सख्यानमाह ग्रहवा – जत्थ सिंवित्तरियादि, ते चेव ति ग्रालोचकमुखश्रुता यथाग्रिट्यादामासा श्रुता तैरज्ञीत्यधिकज्ञताद् भागे हते लब्धा १० सर्वविज्ञुद्धिसद्भावात् क्रुत्स्नं चैतत्, ग्रन्नैकैकस्मान्मासादिनदज्ञक गृहीत, ग्रष्टादज्ञमासे दंजकस्य गुणनेऽज्ञीत्यधिकज्ञतम्बनात्, किंचि तत्थ विकल भवइ ति किंचिद्धुद्धरित, परिपूर्णतया यदि स राज्ञिनं शुद्धचतीत्यर्थः । तदा तद्भागलब्ध भागहारकस्य यका सख्या तत्प्रमाणे. स्थानैस्तावत्यो वारा न्यसनीयमित्यर्थः । जावइय ति विकलयुक्तभागाच्छेपा ये ग्रन्ये भागास्ते थावत् स्थानसख्याकास्तावन्मात्रो राज्ञिभीगहारगुणो ति भागहारेण यो लब्धो राज्ञि स भागहार उक्तस्तेन गुण्यते यः स वा गुणो गुणकारो यस्य स तथा यद्वा साध्याहार योज्यते, यथा विकलयुक्तभागाद् येऽन्ये भागास्ते यावन्तः यावत्स्थानसख्याका स गुणकारो दृश्यस्तेन भागहारलब्धो राज्ञिभीगहारस्तस्य गुणन गुण्यते वाऽसौ तेनिति विग्रह । यथा – सचया मासा १३ श्रुता , ग्रज्ञीत्यधिकज्ञताद् भागे हृते लब्धा १३, उद्धरिता ११, लब्ध त्रयोदज्ञिम स्थानैन्यंस्यते, एकश्च भागो विकलयुक्तः कार्य , जात २४ । ग्रपरे च द्वादज्ञत्रयोदज्ञागास्ततो द्वादश्चसंख्यया त्रयोदज्ञको गुणितः जात १५६, चतुविज्ञतिस्ताः प्रक्षेपे जात १८०, तथा सचया मासा २५, श्रुता । ग्रसीयसयाग्रो भागे हिए लद्धं ७, उद्धरिता १, सतक पचिवज्ञतिस्थानेषु न्यस्यते, एको विकलयुक्त १२, ग्रपरे चतुविज्ञतिस्ततः सतकेन चतुविज्ञतिरुर्णिता १६८, द्वादश्चप्रक्षेपे १८०। एवमन्यन्नापि ग्रधुना यदा स्थापनारोपणप्रकार्णाज्ञीत्यिकज्ञत्वमुत्यते तदा ग्रक्तिणारोपणाया सत्या भोषप्रभ्रते कृते भागो हर्तव्य इत्युक्त प्राक् इति विकलप्रस्तावादेव यस्या यावत्प्रमाणो भोषो भवति तत्परिज्ञानार्थमाह – "नायव्व तहेव भोसो य" ति, तथा यस्य मासस्य यद्दिनप्रमाण गृह्यते इत्येतत् ज्ञात तथा गमोषो प्रपि यस्या यावत्प्रमाणो भोषो भवति तथा स्या सावत्प्रमाणो भोषो प्रप्य यावत्प्रमाणो भोषो इत्येतत् ज्ञात तथा गमोषा प्रपि यस्य यावत्प्रमाणो भोषो ।

कथ ? इत्याह - ग्रारोवणा इत्यादि चूिणवाक्य, यथा वीसियठवणा पणुवीसारोवणा तयोरशीत्यिधकशतादुत्सारणे कृते जात १३५, ग्रारोपणया भागे हृते लब्धा ५, उद्धिरता
१०, एव कृते चूिणवाक्यस्यावसर ग्रमुङभमाणो ति सर्वथा निर्लोपमध्याल्लघुराशौ यच्छेदाशिवशेप. । छेदोऽत्र पचिवशितरूप उद्धिरतदशकस्त्वशस्त्योविशेषो यस्मात् पतित स तस्मात्
पात्यते इत्येव न्यायेन बृहद्राशिमध्याल्लघुराशैरुत्सारणे कृते उद्धिरतरूप । ग्रत्र हि दशकपचविशत्योर्मध्ये पचिवशितर् बृहद्राशि , दशकस्तु लघु ,तस्य लघोरुत्सारणे कृते पचिवशितमध्यादुद्धिरता.
पचदश, एतावत्प्रमाणो भोपोऽत्रारोपणाया भवित, तथा ठ० २०, ग्रारो० २५, ग्रशीत्यधिकशतादुत्सारणे १४५, ग्रत्रारोपणया भागे हृते लब्धा ६, उद्धिरता दश, पचदशभ्यो मध्याद्शानामुत्सारणे उद्धिरता. पचकपचकरूपो भोपोऽत्रेत्येवमन्यास्विप छेदाशयोविशेपो भोसो विश्तेयः ।
ततो भोषित्यं प्रथमत एव विशाय ठवणारोवणदिवसरहितराशिमध्ये प्रक्षिप्यारोपणाया भागो
हर्नव्यस्ततो यल्लभ्यते तदारोपणामासैगुँ ण्यत इत्यादि प्रागदिशतप्रकारस्तदूध्वं कार्य ।

## कसिणा० २० गा० ६४१६।

तेसु भागत्थेसुत्ति यथा ठव० ३०, ग्रारो० १४, ग्रसीयसयाग्रो ग्रवणीए १३४, पचदश-भिर्भागे हृते मास ६, ठवणामास ४, ग्रारो० १ ठवणारोवणमाससिह्या संचया मासा १४, ठवणा-मासे फेडिए जाया १०, ग्रारोपणाया एकत्वात् एकभागस्थो दशक पचदशकेन गुणित १४०, प्रत्र दशस्विप मासेषु पक्खो पक्खो गहिग्रो, ठवणादिणजुया १८०। ग्रह दुगाइभागत्थ ति यथा ठव० ३०, ग्रारो० २४, ग्रसीयसयाग्रो ग्रवणीए १२४, ग्रारोवणया भागे हृते लब्बा ४, ग्रारोवणामासा ३, तैर्गुणित पचक १४, ठवणामास ४, ग्रारोवणमासयुत २२, ठवणामासोत्सारणे १८, ग्रारोपणाया मासत्रयसद्भावात् त्रिभि स्थानै पट् स्थितान् मीलियित्वाऽष्टादश ध्रियन्तेऽत्रैकस्मिन् भागो पचदश दिवसा गृह्यन्ते, ग्रपरयोश्च द्वयोभागयो पच पच इति प्रत्येक भागेषु समिदनग्रहण, ततो भागाना पचदशिभ ग्रारोपणामास ३ सिहिया सचया मासा पचकेन गुणने ठवणादिनक्षेपे १८०।

ग्रह किसणित्त यथा ठव० २५, ग्रारो० २०, ग्रसीयसयाग्रो प्रवणीए १३५, पच-दशभोपे कृते १५०, ग्रारोपणया भागे हृते लब्बा ६, ग्रारोपणास्त्रिभ पड् गुणिता १८०, ठवणामास २, ग्रारोपणामास ३०, सिह्या सचया मासा ३३ ठवणामासोत्सारणे ग्रारोपणाया मासत्रयसद्भावात् त्रय सप्तका न्यसनीया, एक पचदशगुण, ग्रपरौ च पचगुणाविति ७०, भोपस्य पचदशकस्योत्सारणे पचदशभिगुंणिते सप्तके त्रयोदश त्रयोदश दिनानि किचिन् न्यूनानि मासाद् गृह्यन्ते, इत्यायाता त्रयोदशसप्तका एकनवित्यंत स्यात्, ग्रत ग्राह- ता नियमा तेसु मासेसु विसमगहणमिति।

## जइ इच्छिसि नाऊण० गाहा [ १ प्र० ३३७ चतुर्थ भाग ]

कस्मात् कियन्ति कियन्ति दिनानि गृह्यन्ते ? इति दिनग्रहणगाथेय, ग्रस्यार्थं – यदीच्छिसि ज्ञातुं कि तद् ? इत्याह – किं गहियं मासेहि तो त्ति सम्बन्ध , कस्मान्मासाच्च कियद् गृहीत– मित्यर्थं । तदा ठवणार्वणा जहाहि त्ति ग्रसीयसयाग्रो ठवणारोवणदिणा उत्सारेहि, मासेहि ति सचयामासेभ्यश्च ठवणामासानारोपणामासादचोरय तदूध्वं तु मासेहि ति विभक्तिव्यत्ययात् मासे सचयमासे ठवणारोवणामासेश्च भाग हरेदिति योग ।

केभ्य ? इत्याह - तिह्वस ति विभिवतपिरणामात् तेभ्य स्थापनामासे स्थापनािदनेभ्य ग्रारोपणामासेरारोपणािदनेभ्य सचयमासेश्च ठवणारोवणमासरहित ग्रसीयसयाग्रो ठवणारोवणिदिणरिह्याग्रो भाग हरेदित्यक्षरार्थं । यथा - ठव २०, ग्रारो० १५, ग्रसीयसयाग्रो उत्सारणे १४५, एत्थ ठवणारोवणठाणे सचया मासा १३, ठवणारोवणमासितगुत्सारणे स्थिता. १०, तैर्भागो हार्यं, ग्रस्या राशेर्लंब्धा दिन १४, उद्धिरतिदनपचकस्य भागहारकस्य च दशकाख्यस्यापवर्तना देशाना पचमे भागे १ न्यास १ इति दिनार्धं लब्ध इति सचया मासेषु मासा ३२, दिन १४, दिनार्धं च गृहीत, ग्रधं च दशकेन गुण्यते जाता १०, ग्रथस्तनिद्विकेन भागे हृते लब्ध दिनपचकम्।

क प्रत्ययः ? चउदसगुणिया १४०, पचकप्रक्षेपे इत्येव सचयमासैर्भागे हृते सचयि-नप्रमाण यावद्गृह्यते तावदनया गाथायोक्त ग्रधुना ठवणारोवणमासेहितो यावन्तो दिवसा गृह्यन्ते स्वसमासकैर्भागे हृते तत्प्रदर्शनाय गाथामाह –

### ठवणारुवणा दिवसा ण० गाहा [ २ पृ० ३३७ चतुर्थ भाग ]

व्याख्या - ठवणाहवणादिवसाना भागो हार्य, कै ? सतमासे, स्वकीयस्वकीयमासैरित्यर्थ, तत्र च ठवणारोवणदिवसराशे पचिभभीगे हृते यह्नव्य तिहृष्टिन (?) तत्समासतया भवित, भागे च हृते यह्नव्य तिहृष्टिन (त्र) तत्समासतया भवित, भागे च हृते यह्नव्य तिहृष्टिन जानीहि, शेप चोद्धरित दिनभागानेव जानीहि, न प्रन पूर्णदिनानि इति, यथा ठव० २४ ग्रारो० १४, ग्रत्र च सचया मासा १०, तैभीगे हृतेऽस्य १४० राशेर्लव्यदिन १४

मासान् गृह्यते, दशकेन गुणिता जात १४०, ग्रारोपणामासेनैकेन भागे हते ग्रारोपणितनराशे लंब्यदिन १५, ठवणमासै त्रिभिर्भागे हतेऽस्य २५ राशेलंब्यदिना, मासान् गृह्यन्ते इति २४, उद्धरितश्चैकक स चाष्टकेन गुणितो जाता ८, भागे ग्रष्टकेन हते लब्यदिन १, मिलित सर्व १८०, ठवणारोवणिदवसा ज्ञानसद्भावे इत्थमुक्त, यदा तु ठवणारोवणराशिनं ज्ञायते तदा कस्मान्मासात् कियदिनानि गृह्यन्त इति कथनार्थमाह—

## जइ नित्य० गाहा [ ३ पृ० ३३७ चतुर्थ भाग ]

व्याख्या - ठवणारोवणराशिर्न ज्ञायते विस्मृतत्वादिकारणतो यदा तदा शिष्यमुखात् श्रुता ये सेविता मासास्तैरशीत्यिघक शत विभजेत्, भागे हृते यस्रब्ध तत ग्रोगिह्य ति ग्रवग्रहीतमेकैक स्मान्मासादिनमानिम्त्यर्थ । इहापि यदुद्धरित तिद्दनभागा ग्रवबोद्धव्यास्ते च लब्धिदनराशिना गुणियत्वा तेनैव लब्धिदनराशिना भाग हृत्वा दिनानि कार्याणि।

क प्रत्यय ? सेवितमासैलंब्धस्य गुणने तस्य च मध्ये उद्धरितस्य दिनीकृतस्य गत प्रक्षेपे प्रशीत्यधिकशत वि भवति, यथा श्रुतमासाः १३, एभिरस्मात् १८०, राशेर्भागे हृते लब्ध उद्धरितं ११, त्रयोदश-त्रयोदशभिगुंणिता १६६, एकादश दिनप्रक्षेपे जात ॥१८०॥ इयाणिमित्यादि ग्रतिकर्मादिषु यथाक्रम प्रायश्चित्त यथा – तप कालाभ्या लघु, द्वितीये तवगुरु, तृतीये कालगुरु, चतुर्थे ङ्का उभयगुरु, प्राभृतवदित्यादि, यद्वा प्राभृत ग्रथिकारस्तथा प्राभृतच्छेदा ग्रिप, तथा सकलवहुससूत्रेषु ये पदिवधय पच ताश्च प्रत्येक दर्शियत्वा तग्रो वि गय ति तत सम्यग् ज्ञानात् ॥छ॥

गुरुय एक्क ग्रोहाडण ति लघुप्रायश्चित्ताना स्थगनकारित्वात् तस्य पिधानकल्प तत् वृहन्मध्ये लघूनि प्रतिविशतो ति भाव । ग्रहवा – साहूणिमत्यादि गुरूण ग्रणेगानि सिज्ज त्ति – ग्रालोचकसाधुवहुत्वात् साहूण ग्रणेगालोचणाउ त्ति एपोऽप्यगीतार्थोऽपि सन् जे सेसा मास ति उद्धरितरूप पडिसेवग्रो चेव हाय त्ति प्रतिसेवनादेवेत्यर्थं ।

ग्रसचए तेरस पया सचए एगारस पया तिण्णि दिणा छेग्रो दिज्जइ त्ति दिनत्रय यावदासेवने छेदोऽपि, मास ४, ६ रूपोदय ग्रायतरपरतरपदाभ्या चतुर्भगके चतुर्थं गून्य.। ग्रन्ये ग्रन्यतरतरं चतुर्थं ग्रंगक वृवते, उभयोर्मध्येऽन्तर तु किच न कर्तु तरित – शक्नोति ग्रन्यतरतरः जइ इच्छिय करेइ ति ईिप्सत तप प्रभृतिभेयिवकप्पोवलभाउ ति दोसु वि सामत्थे सतेऽन्यतरकारत्वात् पुरुपभेदिवगप्प सलद्धित्तणउ त्ति गुरुयोग्य भक्ताद्यानय त्ति पिच्छत्ते निक्खत्ते कज्जइ त्ति, प्रायश्चित्त तस्य स्थाप्य कियत इत्यर्थः, ज वहइ ति यत् करोति तत्थ थोवं पणगाइ इत्यादि लघुमासमापन्नत्वात् तस्य, तथाहि लघुमासलद्भणापन्नस्वस्थानापेक्षया यत् तदधोवित य पंचकादिभिन्नमासान्त तत् स्तोक, तदुपरि च लघुद्दिमासादिपारचिकान्तं यत् तपस्तत् बहुलघुमासापेक्षया तस्य वृद्धत्वात् एव लघुद्दिमासादिष्वारि हिट्ठिछठाणा थोव ति पणगादि लघुमासात थोव तिगमासियाइ पारचियतं वहू एस ग्रविसिट्ठो त्ति लघुपणगादिमासादिसकीर्णतया प्राप्त ग्रविशिष्ट लघुपचकच्छेदो लघुमासादि छेद इति प्रतिनियतविशेषिविष्ट. प्राप्तो विशिष्टच्छेद । ग्रहवेत्यादि यन्नामकैर्मासैस्तप ग्रापन्न छेदोऽपि तन्नामक मासप्रमाण ग्रापद्यते । तवितय पि तपिन्नक, तदेव दर्शयति – मासव्यत्तरित्वादिना मासान्तर्वित्तलघुपचकादिभिन्नमास लघुमास इति ज्ञेयिमत्येक तप ग, दिन्नमासचतुर्मास्क्प तप । सर्वे चतुर्मासान्तर्वितित्वाद्यतुर्मासाभ्यन्तरिमिति द्वितीय, पचमास-

पण्मासरूप पण्मासाभ्यन्तर तृतीय, एव छेदोऽपि योज्यमानोऽत्र पक्षे इत्थ योज्य – यथा पंचमासियाग्रो उविर छङ्गहृय एक्नुवारा दिन्न, तग्रो उविर जइ इक्क वार ग्रावज्जइ पुणो वि बीय वार, एव ताव जाव वीसवारा, ताव भिन्नमासछ्ग्रो पणमाइ पचिवशितपर्यन्तरूपो दात्व्य, भ्र्योऽपि वीसाग्रो परेण ग्रावज्जमाणे जाव सत्तरसवारा ताव लघुमासछ्ग्रो कज्जइ, लघुमासप्रमाणपर्यायोऽपनीयत इत्यर्थ। सत्तरसलहुमासियाण उविर पुणो एकैकवारासेवनेन ग्रावन्ने जाव सत्तरस वारा ताव लघुिंदमासिंदक छेदो दात्व्य, पुणो वि ग्रावन्ने तदुविर जाव सत्तरसवारा ताव चउलहुच्छेद कर्तव्य। तदुविर ग्रावन्ने जाव पचवारा ताव लहुपचमासिग्रो छेइ कार्य। तदुविर एक वार सेविए छङ्गहु छेदो दिज्जइ, एव सित तप समाननामक मासाभ्यन्तरादिरूप छेदित्रक प्रदिशतरीत्याऽतिकान्त भवित, एतदेवाह – जम्हा एविमत्यादि सुगम, एतच प्राचीनग्रन्थानुसारेण ग्रत्रैव निगमनवाक्ये भिन्नमासाइ-छम्मासतेसु त्ति भणनाच्च सेवनावारासख्यानमनुक्तमिप दश्यमिति सभाव्यते। तत्त्व तु बहुश्रुता विदित । उद्धातानुद्धातयोरापित्तिस्थानािन, तेपा लक्षणम्।

### श्रहवा छहिं० गाहा।

छण्ह मासाण प्रारोवियाण छिद्वसा गया, ताहे ग्रञो छम्मासो ग्रावन्नो, ताहे ज तेण प्रद्ववृद्ध त सेसिज्जइ, ज पच्छा ग्रावन्न छम्मासिय त वहइ, इत्थभूतेन पचमासा चउनीस च दिवसा सोसिज्जित. त पि ति नूतन, ग्रह छसु इत्यादि ग्रन्न छम्मासिय परिपूण् यदि वह-तीत्यर्थ, प्राइमते वा नित्थ ति मासचउमासलक्षणा ग्रधरोत्तराभ्या काष्टाभ्या पातितो जइ तिम्म त्ति ग्रग्नौ, डिहउ ति दग्ध, सिहण त्ति श्रक्षणानि, ग्रप्पाण न सथारेइ ति ग्रसमर्थ स्यात् उग्धायाणुग्धाए पट्टिवए ति वहत सत नित्थ एगखवाइ ति भाष्यपद एकस्कन्धेन कपोतिद्वय-मुद्धोढु न शक्पते – यप्पेचेत्पर्थ (?)। ग्रणबहुवारिचयतवाणि वित्त ग्रनवस्थाप्य तप पारिचक वाऽतिकान्त समात इति, ते यदा ये न विहिते भवत इत्यर्थ । छम्मासिग्रो छेग्रो छम्मासिग्रो वि जस्स परियाग्रो ग्रग्नो तस्स वि मूल दिज्ज ।

### जहमञ्जे० गाहा।

पर ग्राह – ग्रह एव मन्ये यथा यदुतमास सेवित्ता मासप्रायिश्चत्तेनैव शुद्धचित तथा मास सेवित्वेव द्विमासादि पारचिकान्तप्रायिश्चतेनाप्यसौ शुद्धचितीति तदप्यह मन्ये। ग्राचार्योऽ प्याह – ग्राम ति एतदभ्युपगम्यत एवास्माभिनांत्र काचिन्नो वाधाक व्येति (१)। यदुक्त चूर्णां तत् पराभिप्राय सुगम एवेत्यपेक्षया ग्राचार्याभिप्राययोजना तु दर्शयति – एस मासिय पहुच्चेत्यादिना भाष्यगाथया हि मासोपेक्षयेव द्विमासादिपारचिक ताव सा न शुद्धिरुक्ता, एतेन सेसा वि गमा सूद्य त्ति द्विमास सेवित्वा द्विमासादिना गृद्धचतीत्याद्यपि पाप द्विमामादिकदृश्यतम एव चूर्णिकृता दिश्ता । थोवे वा बहु चेव त्ति ग्रपराधे इति शेव , ग्रावित्त सुत्ता नाम शिष्यगतप्रितिसवनाद्वारेणापन्नप्रायिश्चत्ताभिधायीनि, ग्रालोचनाविधिसुत्ता नाम गुरुशिष्ययोर्मध्ये शिष्येण गुरोन्विदिते गुरुणा प्रायिश्चत्तपर्यालोचनविषयाणि प्रायिश्चत्तारोपण गुरुणा यत् क्रियते एतावत् त्वया कर्तव्यमित्येव दानरूपाण्यारोपणासूत्राणि, च उरो सूत्रेणैव भणिय त्ति यथा – प्रत्येकसगलस्तुत्त प्रत्येकबहुससुत्त सगलसजोगसुत्त बहुमसजोगसुत्तमिति, तत्थ जे भिक्षू मासिय परिहारद्वाण पिडसेवित्ता ग्रालोएज्ञा, जे दोमासिय, तेमासिय चाउम्मासिय पचमासिय पचित्रत्वाण्याच्यन्ते। ग्रालोएज्ञा इति प्रत्येक सूत्र प्रतिसेवनाया सत्या प्रायिश्चत्तापत्ति स्यात् इत्यापत्तिसूत्राण्युच्यन्ते।

जे भिक्खू बहुसो मासिय पिडसेवित्ता ग्रालोइज्जा, बहुसो दोमासिय,० बहुसो तेमासिय०, बहुसो चउम्मासिय,० बहुमो पचमासिय पिडसेवित्ता ग्रालोइज्जा इति प्रत्येकबहुससूत्र, जे मासिय च दोमासिय च तेमासिय च इत्यादि सगलसयोगसूत्र,जे बहुसो मासियं बहुसो दोमासिय तेमासिय-मित्यादि वहुसयोगसूत्र, एतत् सूत्रचतुष्टयमेतावता प्रथेन सूत्रोपात्त व्याख्यात, इमे ग्रत्यग्रो ति ग्रथों व्याख्यान भाष्यादिक, तस्मात् पड् बोद्धव्यानि, तं जहेत्यादि जे भिक्खू मासाइरेग-दोमासियमित्यादि बहुससातिरेगसूत्र।

जे भिक्खू साइरेगमासिय च साइरेगदोमासियं च एव सातिरेगमासिय सातिरेगमा-साइणा सह घारेयव्वमित्यादि सातिरेगसजोगसूत्र ।

जे बहुसो सातिरेगदोमासिय बहुसो साइरेगदोमासिय चेत्यादि बहुससातिरेकसयोगसूत्र मासिय सातिरेकमासिय ।

जे भिक्खू दुमासिय सातिरेकदुमासिय चेत्यादि सकलस्य सातिरेकस्य च सजोगसूत्र।

जे भिवलू बहुसो मासिय बहुसो सातिरेकमासिय च।

जे भिक्खू बहुसो दुमासिय बहुसो सातिरेगदुमासिय चेत्यादि बहुसस्स सातिरेगस्स य सजोगसुत्त, इत्येवमापित्तसूत्राणि दस कथितानि, ग्रालोचनासूत्राण्यपि इत्थ वास्यानि, इम नवमे सुत्ते इति इदिमिति सूत्रोदर्शोपात्त पचम सूत्र, यालोचना नवमसूत्र च, बहुभगसकुलिमिति नवमसूत्रस्य चतुष्कसयोगेनान्त्य चतुष्कसजोगरूप पचम सूत्र षष्ठ च सूत्र बहुसरूप सूत्रोपात्तेना-लोचनादशमसूत्रेंऽन्यचतुष्कसयोगरूपं तदनेन त्रिशतसूत्रेषुं मध्येऽष्टादशसूत्रेष्वंतिकातेष्वेकोनिवश-तितमे च सूत्रे पष्ठ सूत्रीपात्त सूत्रमिति कथित, न पुनर्नाममात्रेण कथनात् गतार्थममीषा दृश्य, किन्तु पचमपष्ठसूत्रयोराश्रयदर्शनार्थमेवमेतेषु गतेष्वित्युक्त, तथा चाग्रे आलोचनासूत्राणि व्याख्या-स्यति, तद्वचाख्याते च सर्वेपा सदृशत्वात् सर्वाण्यपि व्याख्यातान्येव भवति, तत्राप्याद्य ग्रापत्ति-सूत्रचतुष्कभङ्गे नालोचनासूत्रचतुष्क ग्रारोपणासूत्रचतुष्क सूत्रेणैवोक्त व्याख्यात च द्रष्टव्यम् साति-रेकसूत्रादीनि च पड् व्याख्यास्यात, तत्राप्यालोचनाविषयपचमपष्ठसप्तमाष्ट्रमसूत्रव्याख्याने आपत्ति-सूत्रारोपणासूत्रयोरप्येतानि भवति, ग्रालोचना नवमदशमसूत्रयोव्यांख्याने ग्रापत्यारोपणासूत्र-योरिप द्विक व्याख्यान भवतीत्यारोपणासूत्रद्विके च नवमदेशमे यथाक्रम सूत्रादर्शापत्ते सूत्रे मतमाप्टमे भिविष्यत इत्यालोचनासूत्राणि पड् व्याख्यास्यति चूणिकृत्। इह चालोचनासूत्र-योर्नवमदशमयोरेते पचपष्ठे सूत्रोपात्ते सूत्रे इति कुतो लभ्यते इति न वाच्य। भाष्ये हीत्थमेवाऽ नयो सूचितत्वात्, इयाणि छट्टमित्यादि इदं पचमपष्टसंख्यान सूत्रोपात्तमात्रापेक्षया द्रष्टव्यम्, न तु प्राग् दिशतप्रत्येकसगलसूत्रमित्यादि, नामभेदेन सूत्रदशकापेक्षया नवमदशमसूत्रयोर्थे चतुष्कसयोगास्तेष्वन्तचतुष्कसयोगसूत्रे इमे, एएसि ग्रत्थो पूर्ववदिति, पंचमपष्टसूत्रोपात्तसूत्रयो-रित्यर्थ । ग्रहवा - त मासादीत्यादि त मासाइपडिसेवियं ग्रालोयणविहीए गुरवो नाउ ज मासाइ-ग्रारोवणाए ग्रारोवयंति त ति काइय भन्नइ इति योग , ग्रारोवणाए वि ग्रारोप्यमान यन्मासादि हीनाधिकतया यथारुहपरे यदारोप्यते तदित्यर्थ । भावप्रो वा निष्पन्न त्ति रागद्वेषादिना तम्रो मासियं गुरुपणग वा मुंचतेण लघुदशक चेत्यादि ताव भाणियव्वं जाव गुरु भिण्णमासो त्ति पणगाइयाण सन्वे दुगसजोग त्ति प्राप्ताश्वाश्वाश्याश्याश्यारवारिवार्यार्या

### जाइ कुल० गाहा ॥ सा चेयम् –

## जाइकुलिवणयनाणे दंसणचरणे य खंतिदमजुत्ते । मायारहिए पच्छा-णुतावि इय दसगुणोगाही ॥

ग्रमुगसुएण त्ति ग्रमुकश्रुतेन कल्पनिशीथादिकेन दसणेण ति सम्यवत्वेन मायारहिए इत्यस्य व्याख्यामाह – ग्रपिलउचमाणो इत्यादि ग्रपच्छाणतावीत्यस्यार्थमाह ग्रालोएत्ता नो पच्छेत्यादि केनापि किचिदकथनीयमालोचित, तत पश्चाद् यो न खेद याति स इत्यर्थ । सहमे श्रालोएइ नो बायरे एव कुर्वत शिष्यस्य गुरोरेवम्भूत प्रत्ययो जायते, तमेवदर्शयितुमाह - जो य इत्यादिना, इयरठिवयं व त्ति यणतरठिवयं, इयाणि एएसि चेव दोण्ह वीत्यादि यालोचनासूत्र-दशकसख्यानमध्ये ये पचमपष्ठसूत्रे तयोरित्यर्थ । जहा पढमबितियसुत्तेसु ति यथाद्यसूत्रचतुष्ट्यमध्ये ग्राद्यसूत्रपदसयोगैस्तृतीय सकलसयोगसूत्र निष्पद्यते यथा च द्वितीयबहुससूत्रपदसयोगैश्चतुर्थे बहुसस-योगसूत्र निष्पद्यते तथालोचनाविषयसातिरेकपचमसूत्रपदसयोगै सप्तम सातिरेकसयोगसूत्राणा सख्यानमाह – नवसया एगसट्ट त्ति उद्घातिमानुद्घातिमाभ्या मिश्रसयोगसूत्रसख्यानिमद, इम चेत्थ यथा - उग्वाइयसजोगठाणा ५।।१०।।१०॥५॥१ गुण्या , एते पच वि ग्रणुग्वाइयसजोगेण गुणिया, जहासख इमे जाया २५।।५०।।५५।।५।। एव उग्घाइयाण एगद्तिचउपचसयोगो ग्रणुग्घाइय-दुगसजोगेहि दसिंह गुणिए जहासख इमे जाया - ५०।।१००।।१००।।५०।। उग्घाइयाण सव्व-सजोगा अणुग्वाइयद्गसजोगेहि मिलिया ३१०, पुणो उग्वाइयाण मन्वसजोगा अणुग्वाइयतिय-सजोगेहि गुणिया जहासख जाया ५०॥१००॥१००॥५०॥ एए सव्व ३१० पुणो उग्घाइयसव्व-सजोगा प्रणुग्वाइयचउक्कसजोगेहि पचिह गुणिया जहासख जाया ।।२४।।५०।।१५।।५।। एए सन्वे मिलिया १५५, पूणो उग्घाइयसन्वसजोगा म्रणुग्वाइयपचसजोगेहि एक्केण गुणिया जहासख जाया ५।।१०।।१०।।५।।१।। एए सन्वे एक्कत्तीस ३१, एव उग्घाइयाणुग्घाइएहि सन्वसजोग-सुत्ताण संखेवो ६६१ ।, सातिरेकाणि सित सगलसूत्राणि तेषा, तानि च त्रिनवितसख्यानि, सा च एगतीसत्तिभागेण भवइ, तत्थ एगा एगतीसा य वासातिरेगसगलस्ता ॥५॥ उग्घातिमादिविशेष-विकलसामान्यसयोगसूत्राणि २६। सर्वाणि ३१। द्वितीया च उद्घातिमसातिरेगसूत्र ५। ग्रनुद्धा-तिमसातिरेकसयोगसूत्र २६। षडि्विशतिश्च द्विकसयोगा १०। चतुष्कयो ५। पचकयो १। एतन्मीलने निष्पद्यते, इय च त्रिनवति पूर्वराशे सयोगसूत्ररूपस्येत्यस्य ६६१। मीलिता सजायते । १०५४ । बहुससुत्ते वि एव तम्रो दुर्गुणिए जात २१०८, पुणो मूलुत्तरदुर्गेण जाय ४२१६ । दप्पकप्प-द्विकेन गुणने जात ५४३२। एव एय सखाण पचमछट्टसत्तमग्रहुमग्रालोचनाविपयसुत्तचउक्कस्स ग्राइमसुत्तच उक्के वि प्रत्येकसूत्रादिरूपे एतदेव सख्यान, तम्रो पुणो वि दुगुणिए जात १६८६४। एवमालोचना सूत्राष्टके एतावत् सूत्रसख्यान जात, ग्रत एवाह - ग्रट्टसु वि सुत्तेसु इत्यादि ग्रालो-चनासूत्राणा प्रस्तुतत्वात् कथमुक्त एत्तिया ग्रावात्तमुत्त त्ति, सत्य सहशत्वाद् येन केनापि व्यपदेशो न दोपायेति सभाव्यते, ग्रापत्तिसूत्राष्टके ग्रारोपणासूत्राष्टके च एतावत्येव सख्या इति त्रिगुणिते पूर्वरागौ त्रिशत्सूत्रमध्ये चतुर्विशतिसूत्राणामेतत् सूत्रसख्यान जायते ४५०५६२०। एगाइय त्ति एकादि दशान्ता दशपदा कर्तव्या , तान्येव दशपदान्याह -

त जहेत्यादि एगादेगुत्तरिए इत्यादि, एकाद्या एकोत्तरवृद्धया पदसख्याप्रमाणेन स्थाप-नीया., कोऽर्थ २ ऱ्यावति पदान्यभिलषितानि तावत्प्रमाणा राज्ञय एकोत्तरवृद्धचा व्यवस्थाप्या , गुणकार त्ति दशकादिभिरेककान्तैरधोर्वातभि भागहारे लब्धस्य उपरितनैरेककादिभिर्दशकान्तैगु ण-नात् गुणकारा एते उच्यते, तथा ह्युपितनपक्तौ व्यवस्थितेन दशकेनापरस्य रूपस्य सकलस्य गुणने जाता १०। एककेन भागे हते भागलब्धा १०। एकक सयीगा इत्यर्थ । तत्र दशकेन रूपस्य गुणनादृशको गुणकारो जात, एककश्चाधोवितभागहारकः, तथाय दशको नवकेन गुणनाद् गुण्यनवकश्च गुणकारनवकाधोवर्ती द्विको भागहारक , इत्येवमन्यत्रापि गुण्यगुणकारभागहार कल्पना कार्या, तथापि विष्यहितार्थं सप्रपच दश्यंते तत्र दशकस्य गुण्यं रूप जात । ५०। भाग एकेन १ लब्य १०, नवकस्य गुण्य ४०। जाताऽस्य ६०, भागो द्वाभ्या २ लब्ध ४५। स्रष्टकगुण्य ४५, जात ३६०, भाग ३ लब्ध १२०, सतकस्य गुण्य १२० गुणिते जात ८४०, भाग ४ लब्ध २१०, षट्कस्य गुण्य २१०, गुणिते जात ४२६०, भाग ५ लब्ध २५२, पचकस्य गुण्य २५२ गुणिते १२६०, भाग ६ लब्ध २१०, चतुष्कस्य गुण्य २१०, गुणिते ८४०, भाग ७ लब्ध १२०, त्रिकस्य गुण्य १२० गुणिते ३६०, भाग ८ लब्ध ४४, द्विकस्य गुण्य ४४, गुणिते ६० भाग ६ लब्ध १०, एककस्य गुण्य १० दशेव च, ते दशाना दशिभभींगे हते लब्ब एकक दशयोग एक एव, यत्र चोभयमुखराशिद्वयापेक्षया पक्तिरपरा ग्रागतफलानामुत्तिष्ठते यथा १।१०।४५।१२०।२५२।२१०।१२०।४५।१०। तथा च पडिराशिये त्ति द्वितीयस्थाने घृत्वा गुणिय त्ति यदागतफल तस्य पाश्चात्याकेन तथा च नवकाहशक पाश्चात्यो भवति, तस्माच्च सप्तक इत्यादि, येन गुणितस्तदधस्तनेन भागे हृते यद् लब्ध तत् फल, ग्रागत-फलाना मीलने २०३३, प्रतिसेवनाशब्देन हि नवममापत्तिसूत्र सूच्यते, प्रादिग्रहणालोचनारोपणा-सूत्रस्यापि नवमस्य भेदा ज्ञातव्या, एए चेवोग्घायेत्यादि तत्रोद्धातिमानुद्धातिमाभ्या मिश्रयोगे यावन्त उद्धातिमाना दशभिरेककयोगै पचचत्वारिशदादिद्विकादियोगैश्चानुद्धातिमाना दशापि दश पचचत्वारिशदाद्यराशयो गुणिता यत्सख्या प्रपद्यन्ते तदुत्तरत्र चूर्णिकृत् दर्शियष्यति, अत्रताव-दन्यदपि करण पारचात्यभगकानयनविषय व्याख्यायते -

### उभयमुहं रासिदुर्ग, हेट्डिल्लाणंतरेण भय पढमं । लद्ध हरासि विभत्ते तस्सुवरि गुणंतु संयोगा ॥

ग्राद्यपाद प्रतीत ग्रंथस्तनादन्त्याद् योऽनतरस्तेन प्रथममधस्तनादुपरिवर्तिन भज, नाम तस्य हार, ग्रंधोराशिना ग्रनतरेण विभक्ते सित उपरितनराशौ यल्लब्ध तेन लब्धेन तस्य भागहारकानन्तरराशेषपरि योऽधस्तद्गुणन कार्य, गुणिकोऽनन्तरस्तेन भागे हृते प्रथमस्य पंचवत्वारिशद्रूपस्य लब्धा १४, तेनाष्टकस्य त्रिकस्योपरिवर्तिनो गुणने जात १२०, एवमन्यत्रापि द्रष्टव्य, द्वितीय च करण यथा –

## उभयमुहं रासिदुगं, उनिरन्लं आइलेण गुणिऊण । हेडिन्लभायलद्धे उनिर ठिए हुंति संजीगा ॥

व्याख्या - ग्राद्यपाद प्रतीत, उपरितनमादिमेन गुणियत्वा हिद्विल्ल त्ति ग्रादिमात् गुणकाररूपादयोवितकोऽधस्तनस्तेन भागे हृते यल्लव्य तिस्मन् भागहारकादुपरिस्थिते संयोगमान भवित ३१५१, ग्रत्र ह्य काना वामगत्या नयनाऽश्वकस्यादावपरागो नास्तीत्यादित्व, तदपेक्षया नवकस्य कल्पते, तदपेक्षया चाष्टकस्यादित्विमिति एवं तावद् यावदैककस्यादिमत्वं द्विकापेक्षयित, तत्रह्युपरितनो दशकस्य गुण्यते, ग्रादिमे नवके जात ६०, नवकादधोवर्ती द्विकस्तेन भागे हृते नवत्या लव्य ४५, नवकादुत्सायं द्विकाद्युपरिन्यस्ना सा एतावन्ते द्विकयोगाः उपरितना पचचत्वारिशत्तमा-

दिमेनाष्टकेन गुणयेत् जात ३६०, प्रष्टकादधोवर्ती त्रिकस्तेन भागे हृते लब्ध १२०, प्रष्टकर्मुत्सार्यं न्यस्यते १२०, इत्येवमन्यत्राप्युपरित्वादिमत्वाधस्तनादिक स्वबुद्ध्या परिभाव्य सर्वं करणीय, अत्र च करणे द्विकादिसयोगपरिसख्यानमेवागच्छति, एककसख्यान क्वतो दृश्य, सामर्थ्यलब्यत्वात्तस्य वोच्छेददेशकस्य शेप परमेक सकल न्यस्यते, तदपेक्षया दशक ग्रादिमस्तेन तद्गुण्यते जाता, १०, दशकाध एककस्तेन भागे हुते लब्ध १०, ते उपरिभागहारका न्यस्यन्ते, एवमन्यत्राप्येकोत्तर-वृद्ध्या वृध्यो पदसख्याया ग्रग्नेऽपरमेक रूप सर्वत्र न्यसनीय तस्य च पूर्वप्रदिशतप्रित्रयाविधाने कृते एगसंयोगे सख्यान लभ्यते । ग्रह्वा - तीसपयाणेणेत्यादि नवमालोचनासूत्रविपयाणामित्यर्थं , न केवल दशपदेष्वेतेष्विप करणिमिति । उभयमुह रासिदुगिमत्यादिक पूर्वविदत्यर्थ , स्थापना कार्या एककादारभ्य एकोत्तरवृद्घ्या ग्रकास्तावद् न्यसनीया यावत् त्रिशत्सख्यं - स्थान्, नवर त्रिशतोऽग्रे रूप न्यसनीय, त्रिशतोऽधस्तु एककादारभ्य तावद् नेय ग्रका यावदुपरितनैककादारभ्य त्रिशकः तत उवरिल्ल प्राइमेण गुणिकण इत्यादिकमेण कृते एककयोगा ३०, दिकयोगा ४३५ इत्याद्यक-स्थानानि भवति, सर्वाग्र त्रिशत्पदाना सूत्रसंख्यायाम् १०७३७४१८२३। नवर - जत्थेत्यादि एककादि-सयोगेन निष्पन्नान् ग्रागतफलरूपान् त्रिशत् पचित्रशदिधकचतु शताद्यान् भागहारकान् विन्यस्या-नुद्घातिमैककद्विकादिसयोगफल त्रिशदादिक तेर्गु णयेत्; त्रिशतो त्रिशत्स्थानेष्वेकैकस्थानगत फलं गुणयेत्, एव त्रिकयोगादिफलेन च गुणयेत् तावद् यावत् त्रिशद्योगफलेन त्रिशत्स्थानगत फलमिति। इम निदरिसण ति निदर्शनमेतत्, सामान्ये य (?) मिश्रसयोगफलगुणनताया न तु त्रिशत्पदागतिमश्र-सयोगफलगुणनविषये तत्रोद्घातिमानामेककयोगा दशपचचत्वारिशदादयश्च द्वयादिसयोगविषया, एते गुणकारा, एतेषु च गुणकारेण दशाप्यनुद्घातिमसयोगफलान्येककवृद्धयादिसयोगविपयाणि गुण्यन्ते, तत्र दशकेन दशादी यथाक्रमगुणने जात १०० । ४५० । १२०० । २१०० । २५२० । २१०० १२००। ४५०। १००। १०। एते उग्घाइय चैककसयोगैर्दशभिर्दश पणयाला इत्यादिकस्य ग्रणने सपन्ना, एकत्र मीलने जात १०३३० । अधुना उग्घातिमद्विकसयोगै. पचचत्वारिशत्सङ्ख्यैरनुद्घा-तिमानामेकवृद्धयादिसयोगफलानि गुण्यन्ते । जात ४५० । २० । २५ । ५४०० । ६४५० । ११३४० ।

सेसा उविरमुहुत्ति शेपाणि षट्कसतमाष्टमनवमसयोगफलानि पाश्चात्यगत्या यथाकम पचचत्वारिशता गुणितानि चतुर्थंतृतीयद्वितीयप्रथमसयोगगुणितफलसख्यानि भवति, दशकसयोगे चैक-स्मन् पचचत्वारिशदेव एककेन गुणने तदेवेति न्यायात् तदत्र पचकदशकसयोगफल ११३६५, एतद्ष्प पृथगुत्सार्यं प्रथमसयोगादिफल चतुष्क सम्मील्यते जात १७३२५, ग्रस्य द्विगुणने ३४६५०। पचकाद्युत्सारितफलमीलने जात ४६०३५। एवमुद्घातिमित्रकयोगे १२० एतावद्भिगुंणने दशाना जात १२००। १४००। १४४००। २५००। एकत्र मीलने ४६२००। द्विगुणने ६२४००। पंचकसयोगे ३०२४०। दशकयोगश्च १२०। एतद्ष्पमुभयो पूर्वराशौ मीलने १२२७६०। उद्घान्यामचतुष्कयोगफलेन २१० गुणने दशादीना जात २१००। ६४५०। २५२००। ४४१००। तुर्णामकत्र मीलने जात ६०६५०। द्विराहते १६१७००। पचकयोगफल ४२६२०। दशकयोगफल १२०। एतद्ष्पमुभयो पूर्वराशौ प्रक्षेपे ग्रागत २१४५३०। ग्रनुद्घातिमपचकसयोगफलान्यपि दशादीन्युद्घातिमपचकसयोगफलेन २४२। एतावद्ष्पेण गुणनीयानि, ततो जात २५२०। ११३४०। ५२६२०। ६३४०४। ग्रय पचकयोगो विभिन्न उत्सारणीय। पष्ठसतमाष्टमनवमफलानि च यथाकम पचकसयोगगुणितानि चतुर्थतृतीयद्वितीयप्रथममयोगगुणितफलसख्या प्रयचत्ते, तत चतुष्कमीलने ६७०२०। द्विराहते जात १६४०४०। एतस्य मध्ये दशकयोगफल २५२। पचयोगफल च ६३५०४। एतद्ष्पिमिलत तत पचकयोगसर्वाग्रीमिद २५७७६६। ग्रमु विभिन्नमुत्सार्यं एकद्विकत्रिकचतु-

प्कसंयोगसर्वाग्रफलानि १०२३० । ४६०३५ । १२२७६० । २१४८३० । ग्रमीपा मीलने जातं ३६३८५५ । प्रव्यस्तमाष्टमनवमसंयोगफलं सर्वाग्रमप्येतावदेवातो द्विगुणितं जातं ७८७३१० । पंचकसयोगफलोत्सारितराशे प्रक्षेपे जातं १०४५५०६ । एतच्च सख्यानमेककादीना नवान्ताना सयोगाना दशकसयोगफलानि च दशादीन्येककगुणानि तावन्त्येव मिलितानि च तानि १०२३ । ग्रस्य च पूर्वराशौ प्रक्षेपे जातं १०४६५२६ । एतदेवाह – मीसगसुत्तसमास इत्यादि, एव कएसु त्ति दशसु प्रदेषु भगकरद्वारेण विस्तारितेषु यदि सा चेवत्यादि ग्रारोपणासूत्रदशकस्य यद्यप्यत्र सामस्त्येन पूर्वसूत्रातिदेशो दत्तस्तथाप्युच्चारण ग्रथंविशेपभंगकसख्यानादिक च प्रतीत्य स द्रष्टव्यो न पुन सर्वथा, तथा चारोपणासूत्रविपयेऽन्यदिष बहु वक्तव्यमस्ति । तथाहि प्रायश्चित्ते ग्रारोपिते गुरुणा तदुद्वहन् ग्रालापसभोगादिना परिह्रियते शेषसाधुभिरिति पारिहारिकत्व, तथा चारोपणा पचिवधा भवतीति, तस्या स्वरूप तथा मासाइय पिच्छत्तं वहंतो ज ग्रन्न ग्रंतरा ग्रावज्जइ मासादिक्तं तथ्य ज जिम्म दिवसग्गहणप्यमाण कज्जइ इत्यादिकमर्थं, जातमारोपणासूत्रविषय सर्वमित उध्वं सूत्रेण भाष्येण चूर्ण्या च भणिष्यते । इयाणि सुत्तत्थाण ति पुच्छा इति शेष ।

### दाणे दवाणे॰ गाहा १ ॥ ( ए॰ ३७६ चतुर्थ भाग )

उपहियति सस्तारकादेरपढौकनेन अन्येनास्यादानमनुपहितिविध जित्तय चेव भणइ करेइ व ति सतसु भगकेषु वक्रत्वव्यवस्थापितपदेषु च विधिभैवित ततश्चाष्टमभगे सर्वर्जु त्वादनु-शास्त्यादीना त्रयाणा करणमेव सतसु च मध्ये यिस्मन् यावन्ति वक्राणि तावन्तः सर्वे निषेधाः शेषाश्च तद्व्यतिरिक्ता ये ऋजवस्तेषु यदाचार्यं उपग्रहादिक कुरुते तृतीयादिषूपलभादिक यद्भणितित्तत् सर्वं मुत्कलिमिति सूचित दृश्यं गमिनकामात्रमिदमन्यथा वाऽभ्यूह्यं ग्रावकष्पे इत्यादि प्रपवादपदे छिद्दणज्भोसो कज्जइ इति भावः पूर्वश्च ग्रन्यापेक्षया ग्राद्यश्च ग्रहवेत्यादि ग्रत्र पक्षे पूर्विस्मनाद्ये सित ग्रनु-पश्चाद्भावी ग्रनुपूर्वेद्विकः ततः पूर्वं ग्राद्यत्रिकाया ग्रनुपूर्वे द्विको यस्या परिपाटचा ता सार्वानुपूर्वेति विग्रहः, यद्वा पूर्वेस्मन् ग्रनु – पूर्वः ततः स एवेति पूर्वक एव स मास कार्यः, यथा पूर्वस्याद्यस्य त्रिकापेक्षया द्विकस्यानुपूर्वेक्षिको यस्यामिति विग्रहः, मत्वर्थीयो वा इन्, नवर तदाक्रम इति दृश्य पुर्व्वपच्छुत्थरणिवकष्पेण च उभंगो कायव्वो ति ।

पुन्व पडिसेविय पुन्वं ग्रालोइयं । पुन्व पडिसेवियं पच्छा ग्रालोइय । पच्छा पडिसेविय पुन्व ग्रालोइय । पच्छा पडिसेवियं पच्छा ग्रालोइय ।

वितियतितयभंगा मायाविणो नरस्स हुंति मायासद्भावं च स्वत एवाग्रे भावियष्यिति किमर्थ पुनरसौ प्रथमत एवानुज्ञा याचते यावता यत्रासौ यास्यित स्थास्यित वा तत्रैवासावनुज्ञां लप्स्यते इत्याह – एव तत्थ गीयत्था संभवाउ त्ति तृतीयभंगशून्य इति तथा ह्याचार्यसद्भावे सिं यथा प्रथमालोचते तथा विकृत्यादिकं गृहीत्वा गत सन् पश्चादिष तदिन्तिके ग्रालोचिते मायार् हितरच पश्चात् प्रतिसेवते इति शून्यता, पश्चादप्यालोचनसम्भवात् पूर्वमेवालोचते इत्यवधारणीन परस्य पदस्याघटनात्, ग्रप्पिलउचि वा भावे त्ति मायारहितत्वसद्भावे इत्यर्थं, द्वितीयतृतीयौ च मायासद्भावे स्त, भावशव्दात् पाश्चात्यान्त्यवर्णस्य दीर्घता वावयद्वयेऽपि प्राकृतत्त्वात्।

अपिलउचिए अपिलउचिय, अपिलउचिए पिलउचिय, । पिलउचिए अपिलउचिय, पिलउचिय पिलउचिय चतुर्थभंग: ।

### अपलिउंच० गाहा ॥६६२४॥

भाष्ये यद्यप्यपिलउंचणिमिति नोक्त तथापि पिलउचण माया, तन्निपेघपरो निर्देशो द्रप्टव्य , सूत्रे यकारयुक्तपदसद्भावादित्याह, पलिउचग्गमित्यय प्रतिपेधदर्शनादिति, पलिमत्ताए निउत्त ति गोभत्ते नियोजिता वविचत् सूत्रादर्शे ग्रादिचरिमावेव भगौ निर्दिष्टौ, द्वितीयतृतीयौ चार्थलभ्याविति, यदुक्त प्राक् चूर्णी, तदधुना सूत्रकार स्पष्टीकुर्वन्नाह – ग्रपलिउचिय इत्यादि, ग्रस्यार्थ इति त ग्रसणादिग्गहणेति त सामाचारीभासणाभिग्गहेणातित्रामत प्रायश्चित्त भवतीति विशेषयित तथाह्यासन गुरोर्नीचमात्सीयासनसम वा यदि ददाति तदा सामाचार्युं ल्लघनमेव कृत भवति, एविमत्यादि, वृपभशन्देनेहोपाध्यायो ग्राह्यो, भिक्षुश्च सामान्ययतिरेव, ग्रालोचनाई इति शेषः। नवर – कोल्हुगाणुगे विशेष<sup>े</sup> इत्यादि म्रालोचकस्य कोल्हुगाणुगस्याचार्यादेरालोचनाग्रहणकाले ग्रासन प्रतीत्य विशेषो भवति, निपद्या चेहौपग्रहिकी पादप्रौछन्कल्पैव दृश्या, तत्र कोल्हुगाणुगो कोल्हुगाणुगसमीवे उक्कुडुग्रो ग्रालोइतो सुद्धो, पायपु छणणिसिज्जोवविद्दो पुण ग्रालोएतो ग्रसुद्धो, मीहवसभाणुग वाऽऽलोचनाहं प्रतीत्य सो निपद्यापायपु छणोविवट्ठो वि सुद्धो इत्येपा भजना । ग्रथ सिंहाणुगतम् वृपभस्य, सिंहानुगत्व वृपभाणुगत्वे भिक्षोश्च कथ घटते ग्रनुचितत्वात् ? इति चेद्, उच्यते, ग्रालोचकेन ह्याचार्येणापि निषद्यादिविनयप्रतिपत्ति कृत्वैवालोचना ग्राह्या नान्यथेति, भिक्षुवृपभयोरिप सिहाणुगत्वादिव्यपदेशस्तत्काल प्रतीत्य सगच्छते। ग्रत एवाह - जो होइ सो होउ इत्यादि सिंहाणुगत्वादिका च पारिभाषिकी सज्ञा, वसभस्स वसभाणुगस्स त्ति एक कप्पे उविट्ठ-तस्येत्यर्थ । भिवबुस्स कोल्हुगाणुगस्स त्ति पायपु छणे उवविद्वस्स भिक्षुपादनिपद्यात्वासनग्रहेण द्वाभ्या तपः कालाभ्या प्रायश्चित्तं गुरुक भवति ।

### दोहि वि० गाहा ॥६६३१॥

एतस्या पूर्वार्धमाचार्यं प्रतीत्य सुगमम् । उत्तरार्धंन्याख्यामाह – वसभाणवीत्यादिना । ग्रथ दोहि वीत्यादिगाथाया वृपभमालोचनाहं प्रतीत्य प्रायिवत्तनिरूपणपरताया भणिताया प्राग् ग्रपर यथा द्वय भाष्ये दृश्यते तत् किमिति नामग्राह न व्याख्यात – यावता तत्परिहारेण दोहि वीत्यादिगायैव निर्दिष्टा ।

उच्यते — क्वचिद् भाष्ये गाथाद्वय भवति क्वचिच्च नेति ततश्च यत्र तन्न भवति तत्प्रतीत्य तद्थों मुत्कल एव चूणिकृता स्वतन्त्रतया कथित तमिभघाय दोहि वीत्यादि भाष्यदृष्टा गाथापत्तौ यत्र च तद्भवति तत्र पाठान्तरत्वान्नामग्राह ता गाथा गृहीत्वा विवरीपुरिदमाह, क्वचित् पाठान्तर एवमेव य गाहेत्यादि, तच्चेद —

> एमेव य वसभस्स वि श्रायरियाईसु नवसु ठाणेसु । नवरं पुण चउलहुगा, तस्साई चउलहू श्रंते ॥६६३२॥

उत्तरार्धव्याख्या यथा - तस्य सिंहाणुगवृषभस्यालोचनार्हस्यालोचके ग्रालोचके ग्रादिभूते सिंहाणुगे ग्रायरिए ४, वसभाणुगवसभस्स मध्यमस्थाने सिहाणुगपदभूते ग्राचार्ये ४, कोल्हुगाणु-वसभस्स ग्रन्त्यस्थाने ग्रादिभूता सिंहाणुगा ग्राचार्य ६, द्वितीयगाथा;यथा -

लहु लहुत्रो सुद्धो, गुरु लहुगो य श्रंतिमो सुद्धो । छल्लहु चउलहु लहुत्रो, वसभस्स उ नवसु ठाणेसु ॥६६३३॥ भिक्षुमप्यालोचनाई प्रतीत्य -

एमेव य भिक्खुस्स वि, श्रालोएंतस्स नगसु ठाणेसु । चउगुरुगा पुण श्राई, छग्गुरुगा तस्स श्रंतिम्म ॥६६३४॥

इत्यस्या नामग्रहणेनार्थम् -

एमेव य भिक्खुस्स वि, त्रालोइंतस्स नवसु ठाणेसु । चउगुरुगा पुण त्राई, छग्गुरुगा तस्स त्रंतम्मि ॥६६३५॥

इत्यस्या नामग्रहणेनार्थमेव मुत्कल चूर्णिकृत् कथितवान्, क्विचत् पुस्तकेऽस्या दर्शनात्, ग्रत एव पाठान्तरत्वेन एनामिप गृहीत्वा व्याख्यातवान् । एव विभागग्रो एक्कासीत्यादि, सीहाणुग ग्रायरिय पडुच्च ग्रालोयणागाही ग्रायरिग्रो तिहा – सी० व० को० ३।

वसभाण्ग सूरि पड्च आयरिग्रो आलोयगो तिहा - सी० व० को० ३।

कोल्हुगाणुग पडुच सूरि ग्रालोयणा ग्रायरिग्रो तिहा सी० व० को० ३ सर्वे ६ । ग्रायरिय ग्रालोचनाई प्रतीत्य ग्रालोचकवृपभोऽपीत्य नविष्धो वाच्यः, ततो भिक्षुरप्येव नविष्धो वाच्यः । प्रत्येका सप्तिविश्वतिनंवरमाचार्यस्यालोचकस्य प्रायश्चित्त उभयगुरु, पृषभस्यालोचकस्य तपोगुरु, भिक्षोरालोचकस्य कालगुर्विति वाच्यम् । एव वृष्यभो ग्रालोयणाई-स्त्रिया सी० व० को० । एतद्यो ग्रालोचनाग्राही सूरि पूर्ववद् नवधा वाच्य , वृष्यभोऽप्यालोचनाग्राही नवधा वाच्य , भिक्षुरपि नविवय इति द्वितीया सप्तिविश्वति , तृतीया तु भिक्षुमालोचनाई प्रतीत्य ग्राचार्यवृपभभिक्षुणा नव नव पदै सप्तिविश्वतिरित ।

जे ति य साहु ति जे इति निर्देश . साधुसूचक . । जाणि य तेरसपयाणि एसा पारिचयविज्ञय ति पारिचकमेकवारैव दीयते इति तस्यैकविधत्वात् तद्वर्जन, शेषपदानि वाश्चित्यानेकविधा प्रस्थापना भवति, तेषामनेकवार प्रदानात् । त किसण ति तत् सर्व- मारोप्यते । प्रणुग्गहेण वि ति तत्थाणुग्गह छण्ह मासाणमारोवियाण छिद्वसा गया, ताहे प्रभो छम्मासो ग्रावन्नो, ताहे ज जेण ग्रद्धव्द त भोसिज्जह, ज पच्छा प्रावन्न छम्मा- सिय त वहति, एत्य पचमासा चउवीस च दिवसा जेण भोसिया एय ग्रणुग्गहकिसण, णिरणुग्गहेण व ति जहा छम्मासिए पट्टविए पंचमासा चतुवीस च दिवसा व्हा ताहे ग्रन्नं छम्मासिय ग्रावन्नो तं वहड, पुव्विझस्स छिद्दणा भोसो ।

मानामनान्मास इत्यस्य वाक्यस्यान्वर्थमाह – ग्रत्यानीत्यादिना (?) इह शूव्याप्तावित्यस्य निपातनान्मास इति, ग्रसतीति वाक्यं चूणिवाक्यत्वात्, यद्वा भौवादिकोऽस गत्यर्थोऽप्यने-कार्थत्वात् व्याप्त्यर्थस्तस्येद रूपमिति, मानाद्वेति स्वमानेन द्रव्यादीन् प्राप्नोतीति मास , तथाहि मासिन्नष्यन्न द्रव्य मासिकमुच्यते, इति स्वमानेन द्रव्यप्राप्ति., क्षेत्रे च तास्थ्यात् तद्व्यपदेशो द्रष्टव्य । परिहार्यत इति चूणित्वात्, वाक्य तु – परिह्वियत इति ज्ञेय, निष्ठन्त्यम्मिन्निति तपोविशेषे इति – स्थान ग्रादिकर्मण्य च उदीरणचेत्यादि द्वन्द्व , ग्रन्त प्राद्यन्तस्प राति गृणहातीति ग्रनर मध्यमुक्त, प्रतिदानयो प्रतिसन्निधानयोरिति नाव-वुष्यते मूलगुणादे प्रनिसेवनोच्यते, ग्राड्मर्यादयाऽशुद्धनिजाभिप्रायप्रकटनं सन्दर्शनम् ग्रालो-वनम् । प्ररद्यते तमसा व्याप्यते या सा रात्रि निपातनात्, रच्यते वा स्व्यादौ प्राण्य-

स्यामिति रात्रि', रात्रिशब्दस्य राग प्रवृत्तिनिमित्त, रागश्च दिवसोऽपि भवतीति रात्रिशब्दो-पादानेन तदिप ग्राह्मम्, उभयोऽपीति दिने रात्रौ च इह छम्मासिय परिहारहाण पट्टविए – अतरा दो मासा पिंड वीसडराइया ग्रारोवणा इत्येक वाक्यम् । द्वितीय च ग्राइ मज्भे ग्रवसाणे य सट्ट इत्यादि तावद् यावत् सवीसितराइया दो मास ति तत ग्रादिवाक्येन सामान्यत विशत्यारो-पणाऽऽरोप्यते विशेपतश्च प्रायश्चित्तिनित्तक्वस्तुनो विवक्षायामनूनातिरिक्तमारोप्यते यदि तदा द्वौ मासौ विशतिरात्रिन्दिवाभ्याधिकावारोप्यौ, प्रथमासेवनाया तदुपरि वा सेवने त्रिशतिवृद्धिरेव प्रतिपदं कार्या इति । प्रतिसूत्र सामान्यारोपणा च प्रथमासेवनवारा प्रतीत्य द्रष्टव्या ।

तेण मूल वत्थुणा सहेत्यादि यस्मिन् शय्यातरिपडादावाहतादिदोपदुष्टे द्विमासिकापित्तस्त-न्मूल वस्तु, तथाचोक्त प्राक् सागारियिपडाहडे दोमासिय ति प्रायश्चित्तिमित्तक वस्तुद्विस्वान्यूनाति-रिक्तद्वे नारोपणयो परमाण भवतीत्यस्यैवार्थमाह – न ग्रावित्तमाणिमत्यादि, ग्रापित्तमासिकद्वयरूपा तद्रूप मान न ।

कोऽर्थं ? मासिकद्वय शुद्ध , न केवला विशत्यारोपणा, किन्तु परमन्यदेवारोप्यते, विशत्य-धिकमासद्वयमित्यर्थं । ग्रहवा — इमो ग्रन्नो वि ग्रादेशो इत्यादि ग्रत्र व्याख्यानेन प्रायिचत्त-निष्पत्तिकारण वस्तूच्यतेऽर्थशब्देन किन्त्वथं प्रयोजन तच्चात्मन परस्य वा वैयावृत्यादिकरणरूप तिस्मन् हि कियमाणे न प्रायिश्चत्ततप उद्घोढु शक्यते, ग्रत उभयतरगादिक कारण प्रतीत्य प्रथमवारासेवने विशत्यारोपणान्यूनातिरिक्ता रोपणीया, एषा च ठिवयगा कज्जइ ।

उभयतरागादिगो त्ति काउ पुणो पिडसेविए शठ इति कृत्वा मासद्वय दीयते,पाश्चात्यया विशत्या युक्त एगिम्म प्रायिश्चित्ते बुज्भमाणे अतरा अन्नमावज्ज त मज्भवित्तय ठिवय कज्ज ति काउ ठिवय-सन्न लभ इत्यादिवा सुत्ता ठिवयसुत्ता, त पिय बुज्भमाणे पट्टिवियसन्न पि लब्भ इ, एव च बुज्भमाणे पिच्छित्तवत्तव्वयाभिहाइणो सुत्ता पट्टिवियसुत्ता भन्नित, अतरा आवन्नाण तेसि चेव बुज्भमाणवत्तव्वया प्रतिपादनपरा सुत्ता ठिवयसुत्ता । सवीसितराइय दोमासिय परिहारट्टाणिमत्यारभ्य ठिवयसुत्ता तावत् यावद् दसरायपचमासिय परिहारट्टाण पट्टिविए आणगारे जाव तेण पर छम्मासा इत्येतदतम् । एतावना च पण्मासिए पट्टिविए द्विमासापित्तलक्षणसूत्रमाश्चित्य ठिवयसूत्राण्युक्तानि, इत अर्ध्व शेपमासिवियये चूर्णिसूत्राणि वाच्यानि, तान्येव भणितुमुप्तमते ।

इयाणि प्रत्थवसम्रो इत्यादिना, एतानि वाच्यत्वादियाणि मासियसजोगसुत्ता लक्षणपत्ते-त्यादिवाक्यमिति स्थापनासूत्रादर्शसूत्रसत्कार्यत स्रत्र च षण्मासिकादिपदमध्ये चूर्णो द्विमासिकपद न भवति। पण्मासिक प्रस्थापित प्रतोत्य द्विमासिकस्य सूत्रैवाभिहितत्वात्, सञ्वाग्रो लक्खणाग्रो पत्ताग्रो त्ति सर्वा सयोगसूत्रजातयो लक्षणात् प्राप्ना सामर्थ्याल्लञ्बा इत्यर्थ। पण्मासिके प्रस्थापिते द्विमासिकलक्षणसूत्रोक्तद्विकस्थानव्यतिरिक्ता त्रिकादिसयोगा स्रन्त्या स्राद्याध्या द्विकान्यास्यान्त्या एकरूपा, तहा एसि पि मञ्चासि ति एतासा मासिकादिषण्मासान्ताना सर्वासा सूत्रजातीना स्थापना १२३४५६

१२३४५६

१४, २०, २४, ३०, ३४, ४०।

ग्राद्य प्रस्थापितपक्ति, द्वितीया ग्रापित्तपक्ति, तृतीया ग्रारोपणापिक्तः । मासिए पट्टिविए चाउम्मासिए पडिसेविए तीसइमा ग्रारोवणा से ग्रद्धा दिज्जमागा मासच उक्क तीसा-रोवणाय मिलिय पचमासा भवति । एतदेव ठिवया सुत्तमित्थ पदे भवति । एय ठिवयसुत्त पट्टवणासुत्ति किद्या भणइ – पचमासियमित्यादि, नेण पर पचूणा चत्तारि मास त्ति जग्नो ग्रारोवणा पणुवीसिया

सट्ठा दिज्जमाणा चत्तारि मासा तहाहि सट्टी इत्यादिन्यायेन मासा ३ स्रारोवणा २५ पंचदिणा हीणचत्तारिमासा।

इयाणि मासियं सजोगे सुत्तेत्यादि सूत्रादर्शसूत्राणि छम्मासिय परिहारहुग्णं पट्टिविए ग्रतरा मासिय परिहारट्ठाण सेवित्ता इत्याद्यारभ्य तावद् यावद् ग्रहु मासिय जाव तेण पर छम्मासा इत्येतदन्तानि वाच्यानि, एतान्येव चूर्णिकारो व्यलीलिखत् पट्टिविया सुत्त ति एतानि प्रदिश्वित रूपाणि प्रस्थापितसूत्रा ण गतानि । श्रघुना पट्टिवियसुत्तेसु जे ठिवियसुत्ता ग्रासी ते भन्निति – दिवहुमासियमित्यादि, ग्रत्र क्वचित् ठिवियसुत्ता इति पाठ क्वचित् पट्टिवियसुत्त त्ति, तत्राद्य उत्तरसूत्रपातना नेक्षया योज्य , यत्र त्वितरसूत्रपाश्चात्यिनगमन्तायती एव छम्मासाइपट्टिविए इत्यादिक पण्मासान्ते यथाक्रम ॥१५॥२०॥२५॥३०॥३५॥४०॥ इत्येवरूपा विकला स्थापिता सती स्वस्थानवृद्ध्या पण्मासावसाना यका भवति, सो उक्केति तथाहि पण्मासे प्रस्थापिते यदारोपणा पाक्षिकी ग्रारोप्यमाण सट्ठ इत्यादि न्यायेन दिवड्ढो मासो ग्रारोविज्जइ, इतीय विकला परिपूर्ण-मासानामभावात् यद्यपर पक्ष स्यात् तदा परिपूर्णमासद्वय किल भवे, स च नास्त्यतो विकलत्व तथा स्थापिता चेय, तथाहि जो सो दिवड्ढो मासो ठिवयपहुविग्रो यहच मास प्रतिसेवितः जाया दो मासा। दोमासिए पट्टविए पुणो वि मासिय सेवइ, इत्येव पाक्षिक्यारोपणेन ताबद्वाच्य यावदपरे पण्मासा पूर्यन्त इति स्वस्थानेन मासिकलज्ञणेन वृद्धिरिति । यद्यपीहापरा मासासेवनेन द्विमासादि विजातीय जायते तथाप्येकदोपदुष्ट मासिकयोग्य किचिदासेवित येन मास एव भवति, ननु दोपद्वयदुष्ट सेवित शय्यातरिपड सोऽप्यादतदोषदुष्ट इति, येन युगपदेव स मासिकद्वयमा-पद्यते ततो मासस्य प्रस्थापितत्त्वाद् मासस्यैव च सेवनात् स्वस्थानवृद्धित्वणापरापरमासेवनेन प्रायश्चित्तवृद्धचा पण्मासावसाना वृद्धिरुक्ता, प्रधुना तु परिपूर्णमासाना प्रस्थापनद्वारेण रोपणा स्वस्थानवृद्धचा परस्थानवृद्धचा सा प्रोच्यते विकलमासप्रस्थापनाकृत सकलमासप्रस्थापनकृतरुच पातनिकाया विशेष , तत्र मासे प्रस्थापिते परमासाना प्रतिसेवने पक्ष पक्ष ग्रारोपणेन यत्र षण्मासा पूर्यन्ते सा स्वस्थाने वृद्धि । एव द्विमासादिष्विप योज्यम् । यथा मासिके प्रस्थापिते द्विमासिके वा सेविते विकात्यारोपणेन यत्र षण्मासा पूर्यन्ते सा परस्थाने वृद्धि । एव त्रिमासा दिसेवनेन पण्मासे पूरणमपि परस्थानवृद्धि ।

मासियठविए इत्यादि प्रायिवचत्तमवहत सत स्वतन्त्र एव शय्यातरिपडादिपिरभोगतो यो मास ग्रापन्न स वैयावृत्यकरणादौ साधोव्यापृतत्वात् स्थाप्यः कृत ग्रासीत् । तत कार्ये समर्थिते मास उद्वोढुमारव्य इति स्थापितत्व, एव दोमासियासु वि पट्टविएसु त्ति दोमासिए ठिवयपट्टविए दोमासियं पिडसेवइ इत्येव तावद्वाच्य बीयारोवणा तेण पर सवीसइराइया दो मासा सवीस-इरायदोमासिए ठिवयपट्टविए दोमासिय वीसियारोवणा इत्येव तावद्वाच्य यावत् षण्मासा इति स्वस्थानवृद्धि ।

दोमासिए पट्टविए तेमासिए पडिसेविए पणुवीसारोवणा दोमासा। पणुवीसितराय-दोमासिए पट्टविए तेमासिए पडिसेविए पणुवीसारोवणा, तेण पर पणुवीसितराया दोमासिय पट्टविए तेमासिए सेविए पणुवीसारोवणा, इत्येवं तावद् यावत् पण्मासा इति परस्थानवृद्धि ।

इयाणि दुगसजोगे इत्यादि मासे प्रस्थापिते मास द्विमासयोः सेवनेन षण्मासपूरण विद्यीयते, एवं मासे प्रस्थापिते मासियतेमासियप्रतिसेवनेनद्विकयोगे षण्मासा : पूरियतव्या उत्येवमन्येष्विप । कारण त चेवत्यादि छम्मासाइरित्तो तवो न दिज्जइ इत्येव रूप । ताहेत्यादि दुविह त्ति सट्ठाणपरट्ठाणे हिट्ठे विध्यमित्यर्थे । एव एयस्स वीत्यादि एतस्यापि द्वौ मासिकस्य प्रस्था-पितस्य सर्वे द्विकसयोगादय सयोगा वाच्या , यथा मासद्विमासरूपो द्विकयोगस्तथा मासादिरूपो पि वाच्य , ग्रत्र स्थाने निजीथसूत्र सर्वं समर्थितम् ।

इत ऊर्व्वं शे चूर्णिकारो भाष्यकारश्च भणिष्यति । एव तेमासिएत्यादि मासिष्टमासा दिप्रतिसेवनरूपो द्विकयोग , मासद्विमासित्रमासादिरूपस्त्रिकादियोग , ग्रत्र च यद्यप्येककयोगा ६, द्विकयोगा. २०, चतुष्कयोगा १५ पचकयोगा ६, पड्योगरचैकस्तथापि मासिक एव स्थापिते द्विमासिके वा प्रस्थापिते सर्वे ते सगच्छन्ते । त्रैमासिके प्रस्थापिते द्विकयोगित्रकयोगचतुष्कयोगा एव भवन्ति, न परत पण्मासानामाधिक्यात्, तथाहि – चाउम्मासिए ठवियपट्टविए मासिए पडिसेविए पिलखया ग्रारोपणा, तंण पर ग्रद्धपचममासा ग्रद्धपचममासेसू पट्टविएस् दोमा सिए सेविए वीसियारीवणा, तेण पर सपचराया पचमासा तेमु पट्टविएसु तेमासिए सेविए पणुवीसारोवणा, तेण पर छम्मासा, इत्येव त्रिकयोगमेव यावचातुर्मासिकप्रस्थापनानि संगच्छते, तदूर्वं चतुष्कयोगानाश्रित्य चतुर्माससेवने श्रारोपणायास्तत्र त्रिंगद्रूपत्वात् सप्तमासा जायन्ते, पण्मासाधिक्यात् । यत्र चूर्णां चातुर्मासिकपचमासिकपदे प्राधित्यैककादय पट्कपर्यवसाना ये ग्रका निर्दिष्टास्ते न सयोगसख्याकथनपरतया किन्तु सयोगोच्चारणार्थ स्थापनामात्रतया दिशता । एवमड्कानुर्ध्वमवरच व्यवस्थाप्य द्विकादय सयोगारचार्यन्ते, सयोगसख्यान तु यत्र पदे यावत् तत्प्रदिशतक्ष्पमेव द्रष्टव्यमित्येव गमनिकामात्रमुक्त, तत्त्व तु वहुश्रुता विदन्ति । एव दोतीत्यादि इह पण्मासपदनिर्देशे मर्वत्र कारण पण्मासाविकतपोऽभावरूप द्रष्टव्यम् । एयासम्मीत्यादि, पढमसूत्तस्स ति प्रारोपणासूत्रदशकविस्तरस्य प्रस्तुतत्वात् प्रथम प्रत्येकसूत्रमारोपणाविषय तद्विषय सर्वमितद् द्रष्टव्यम् । द्वितीय वहुससूत्र तत्रापि सर्वमिद द्रष्टव्य वहुस।भिलापेन । नवर - ठवण त्ति छम्मासिए पद्विष इत्येव निर्देशरूप ठवणाठाण मासिय पडिसेविता ग्रालोएजा इत्येव निर्देशस्व-रूप पडिसेवणाठाण कसिणसुत्ते सगले सुत्ते इत्यर्थ । मासिय ठवियपट्टविए ग्रतरा वहुसो मासिय पडिसेवड इत्यादिकानि ठिवयपट्टवियसुत्ताणि एतेपु द्विकसयोगित्रकसयोगादय सयोगा बहुससूत्रे-ष्विप द्रष्टव्या इत्यर्थ । जिणाइय ति जिनकित्पकादय हुसिय च ति ग्रापन्नाल्लघुतर । पुणो इयर त्ति उत्तराधं व्याख्येयम् । ते चेव त्ति ते पुनिरित्यर्थं तहारिह नि भाष्यपदान्तस्य व्याख्यातेहि ग्रायरिया योगा वृढ ति तथा तथा चरिता इत्यर्थ । सावेक्खपूरिमाण भेदकरण तत्र तत्थ निर-विक्खे पारचिए इत्यादि निरपेक्षः - जिनकल्पिकादिस्तस्य पारचिकमापन्नस्यापि पारचिक न दीयते, गच्छिनिर्गतत्वादेव, तेपा गच्छान्निष्कासनादिकरणरूप हि किल पारिचक भवति, द्वयो प्रायश्चित्तयोर्मध्याद् यत्रैकमग्रेतनपदे याति सार्धेऽ पक्रान्तिरुच्यते, ग्रर्थस्यापक्रमणमुत्तरत्र गमनं यत्रेति कृत्वा, एवं प्रणवट्टे वीत्यादि प्रणवट्टावत्तीए ग्रणवट्टो कजाइ, मूल वा दीयते, इत्येव-मादेशद्वयम् । ग्रतरा वहु ति ग्रनवस्थाप्यकरणपक्षे भिक्षोरंगीतार्थे-स्थिरे प्रकृतकरणे इत्येव-रूपेऽन्त्यपदे चतुर्लंघुर्भवति । मूलदानपक्षे द्वितीयेऽन्त्यपदे मासगुरुर्भवति । इत्थ वि त्ति ग्रनवस्था प्यापत्तौ मूलापत्ती ग्राचार्यादिक प्रतीत्य मूल वा दीयते, छेदो वा कियते, उत्युत्तरत्र वक्ष्यित -

#### सन्वेसिं० गाहा ॥

भाष्यकारेण मूलप्रायश्चित्तमादौ यदुक्त तत्र सर्वेषा जिनकित्पनादीनामाचार्यादीना च मूलापत्तौ सूल दीयते एव इत्येवमाश्रित्योक्तम्, पारचिकानवस्थाप्ये च सापेक्षाणामेव जिनकित्पकादेरपीति तिच्चिन्ता चूर्णिकृताऽभिहिता, स्रत्र यन्त्रकमुक्तिष्ठते, यथा जिनकिष्पया स्रायरिस्रो कयकरणो २, स्रक. कर ३. उव कय ४, स्रक्य ४, भिक्षू गीस्रो थिंगो कय ६। भि, गी. थि. ऽक. ७।भि. गी. थि. ऽकय. ८।भि. गी. ऽथि. कय. ६।भि. ऽगी. थि. ऽकय. १०।भि. गी. ऽथि. ऽक. ११।भि. ऽगी. ऽथि. क. १२। एतेषु यथाक्रम पारचिकापत्तौ प्रायश्चित्तम् ।

द्वितीयपक्तौ निरूप्यते यथा शून्य - ०। पार.। श्रण.। श्रण । सू.। सू । । । ६।६।६।६।धी।

तृतीयपक्तौ पारचिकापत्तावाप्यादेशान्तरेणत्थ, यथा - शून्य ग्रण. । मूल । मू । । ही । ही । ६ । ६ । घी । घी । व्व ।

चतुर्थपक्तौ सर्वेषा मूलापत्तौ यथाकम मू.। मू.। । । ही। ही। ६। ६। घी। घी। व्व। व्व। ०।

पचमपक्तौ सर्वेषा छेदापत्तौ छे। छे.। ही। ही। ६। ६। घी। घी। व्व। ब्व।०।०।०।

पष्टपक्तौ हो। हो। ६। ६। घी। घी। व्व। व्व। ०। ०। ०। २४। सतमपक्तौ ६। ६। घी। घी। ४। व्व। ०। ०। ०। ०। २४ो। २४ो। २४। ग्रष्टमपक्तौ घी। घी। व्व। व्व। ०। ०। ०। २४ो। २४ो। २४। २५। २०ो। नवमपक्तौ। व्व। व्व। ०। ०। ०। २४ो। २४ो। २४। २४। २०ो। २०ो। २०।

दशमपक्तौ ०।०।०।०।२५१।२५१।२५।२५।२०१।२०१।२०।२०।१५१। एकादशपक्तौ ०।०२५१।२५१।२५। २५।२०१।२०१।२०।१५१। १५१।१५।

ह्यादशपंक्ती २४ ी। २४ ी। २४ । २४ । २० ी। २० । २० । १४ ी। १४ ी। १४ । १४ ।

त्रयोदशपक्तौ। २५। २५। २०१। २०१।२०।२०।१५१।१५१।१५।१५।१५।

चतुर्दशपंक्तौ २०१।२०१।२०।१४१।१४१।१४।१४।१४।१०१।१०१। १०।१०।४१।

पचदरापंक्तौ २०।२०।१४)।१४)।१४,।१४,।१४,।१०)।१०)।४०)।४०)।४०)।४०)।१८।।४८।१४।१४।१४।१०)।१०)।१०।१०।४०।४०।५०)।५०। सतदरापक्तौ १४,।१४,।१०)।१०)। १०। १०।५०।५०)। ४०।५०। दराम।

विंशतिपक्तौ रेपी। प्री प्राप्ता दशम । यहम । यहम । यहम । छहु । छहु । चउत्य । चउत्य । यविल्रा ।

एकविशतितमपक्तौ । ५ । ५ । दशम । दशम । ग्रहु । ग्रहु । छहु । छहु । चउ, । चउ, । ग्रंबि. । ग्रंबि. एकासणा ।

द्वाविशतितमपक्तौ । दशम । दशम । ग्रष्टु । ग्रुटु । छ. । छ. । चउ. । चउ. । ग्रायाम । ग्रायाम । एगा० । एगा० । पुरिम० ।

त्रयोविशतितमपक्तौ श्रद्ध । श्रद्ध । छ. । च. । च. । त्राया० । श्राया. । एगा. । एगा. । पुरि. । पुरि. । निक्वीय ति । एत्थ एक्केत्यादि चरिम पारिचक द्वितीयपक्त्यादौ निर्दिष्ट तस्मादारभ्य तृतीयादिप्रायश्चित्तपक्तिक्रमेण तावन्नयन्ति यावत् पचदशीकपक्तिरिति षोडशाद्या पक्ती नेच्छन्ति, श्रन्ये तु पचकादुपर्यंपि दशमादिष्वपि पदेष्ववस्थान मन्यन्ते ।

चतुर्विशत्यादिका पक्तीराश्रित्य यन्त्रक यथा छ. । छ. । चउ । चउ । प्राया । ग्राया । एगा. । पुरि. । पुरि. । निन्नीय ति ।

पचिवशतितमपक्तौ चउ.। चउ.। ग्रा.। एगा. ग्रा.। एगा.। पुरि.। पुरि । निव्वीय ति। षड्विशतितमपक्तौ ग्रा.। ग्रा.। एगा,। एगा.। पुरि.। पुरि० निव्वी०। सप्तिविशतिपक्तौ एगा.। एगा.। पुरि । पुरि.। निव्वी.। ग्रष्टाविशतिपक्तौ पुरि.। पुरि.। निव्वी.। एकोनित्रशत्पक्तौ निविकृतकमादिपद एव।

#### पढमस्स० गाहा ॥

जिनकालिकस्य पारचिकापत्तौ सूलापत्तौ वा सूलमेवेत्यर्थ । ग्राचार्यादेस्तु सूलापत्तौ सूल वा दीयते छेदो वा विधीयते इत्ययं विकल्प.। जे सेसे त्ति ग्रस्थिरा कृतकरणा दोन्नि ग्रकयकरणत्ती-त्यादि सप्तमाष्टमनवमा दशमपदिवहारेण एकादशद्वादशत्रयोदशपदवाच्याश्च ये तेपामित्यर्थ, द्विकाचन्तरितं बहुं तरित चेत्यर्थं । ग्रजयण करेतस्सावणाय त्ति तत्राचार्यस्य ४, उपाधाय व्व भि. थिराथिरो न कज्जइ त्ति गीतार्थस्य स्थिरस्यैव भावादित्यर्थं । ग्रायरिय कय १. ग्रकय. २, ठव क ३, ग्रकय. व्व, ४ भिक्खु गीग्रो कय ५, भिक्खु गी ग्रक. ६, भि. गी. थि कय ७, भि. ग्रगी. थि. ऽक. ८, भिऽगी ऽथि. क. ६, भि गी. ऽथि क. १०, एतेषु दशसु पदेषु प्रायश्चित्त यथा ग्रायरिए कयकरणे पचराइदिय ग्रावन्ने त चेव ४, ग्रकृतकरणादिषु द्वितीयादिषु यथाक्रम ग्रभत्तद्वो २। ग्र ३, ग्रवि व्व. ग्रवि. ४, एगासणा ६, एगा. ७, पुरि ८, पुरि. ६,ग्रते निव्वीय १०।

द्वितीय प्रायश्चित्तपक्तौ यथाकम दसराइदिएसु आढत्त १०। ४। ४। ग्रभ व्व ग्रभ. ४। ग्र. ६। ग्र. ७। एगा ६, एगा ६। पुरि १०।

तृतीयपक्तौ पचदशसु म्राढत्त १४। १०। १०। ४। ४। म्राम.। ग्रम । ग्रा । म्रा । म्रा

ग्रष्टमपक्ती त्रिमासिकादारद्धं ००।००।०।२४।२४।२०।२४। नवमपक्ती चतुर्मासिकादारद्धं ००।००।०।२४।२४। दशमपंक्ती लघुपंचमादारद्ध ।४।व्व।व्व।३।३।२।२।०।०।२४। एकादशपक्ती ६।६।४।व्व।व्व।३।३।२।०। द्वादशपक्ती छेद ६।६।५।४।व्व।व्व।३।३।२। त्रयोदशपक्ती मूलाग्रो ग्राहत्त मू०।छे०।छे०।६।६।४।४।व्व।व्व।३। चतुर्दशपक्ती ग्रणवहाग्रो ग्राहत्त ग्रण.।मू०।मू०।छे०।६।६।४।४।व्व। पचदशपक्ती पारचिकादारद्धं पार०।ग्रण०।ग्रण०।मू०।मू०।छे०।छे०।६।

### एसेव गमो० गाहा ॥

प्रनया गाथयाऽऽरोपणासूत्रद्शकविषयमुपयुज्य सर्वं वाच्यमित्याच्छे तत्र सकलसूत्रविषय उक्त प्राक् शेष तु वाच्यमित्याह एविमत्यादि, एव प्रदिश्तितरीत्या उद्घातिममासादिसकलसूत्रारोपणा पुनस्तावद् भणिता। उद्धातिममासद्यारोपणासु च भणितासु प्रनुद्घातिमविशेषितास्ताएव भणिनीया, उद्घातिमानुद्घातिमिश्रसयोगारोपणा ग्रिप वाच्या, मासद्विमासाद्यापन्ने तदुपयुज्यवाच्यमित्यर्थं। एव सातिरेकमासिकाद्यापत्तौ तदारोपणा वाच्या, लहुपचकसातिरेकमासिकाद्यापत्तौ तदारोपणा वाच्या। इत्यादि एतास्वापत्तिषूपयुज्यमानं दातव्यम्। नवर — परिहारो न इति, सयतीना पारिहारिकतपो न दीयते, शेषसाधुभि साध्वीभिश्च परिह्यत इत्युक्त भवित, तस्सेव पाणाइवायस्सेत्ति तस्स त्ति पढमठाणस्स पढमपोरुसीए इत्यादि करकर्मकरणोत्पन्नाभिलाषापेक्षया प्रथमपोरुषीप्रमाणकालमात्रमध्ये तत्करणे मूल, प्रथमपौरूषीमुत्पन्नापेक्षया प्रतीक्ष्य दितीयपौरूष्या करणे छेद इत्यादि वाच्यम्, न पुनः सूर्योद्गमापेक्षया प्रथमपौरूष्यादि कालमानं ज्ञेयम्। ग्रथं गृण्हन् निपद्या निश्चयेन करोत्येव सूत्रेऽपि करोतीति वाचनाचर्येच्छया वा।

कोऽर्थ. ? न करोतीत्यिप कदा च नेति ग्रथें च प्रृणोति शिष्य उत्कदुक सन् क्यकच्छउ त्ति उत्कृतकक्ष विहितसमस्तवसितप्रमार्जनादिव्यापार सन् ग्रय च सूत्रार्थग्रहणादिविधरत्रैव प्रागेकोनिवशितिमे उद्देशके "जे भिक्खू ग्रप्पत्तं वाएइ" इत्यत्र सूत्रे विस्तरे गोक्तस्तस्माद् वोद्धव्यः, गणपिरपालक पूर्वगते श्रुते तद्गते ग्रथें च लिगेत्यादि लिगक्षेत्रकालाना-श्रित्यानवस्थाप्यपारिचको य ते ग्रद्धापि प्रवर्तेते न तु व्यवच्छिन्न इत्यर्थः । द्रव्यालग बाह्य नपु स-काद्याकार दृष्ट्वा पारिचको विवीयते, ग्रसौ सयतो न क्रियते परिहृयते इत्यर्थः । कृतो वा कारणे गच्छानिसारणेन परिहृयते इति पारिचकता, भावतस्त्वनुपरतमोहोदयभावो परिहार्या, एतेऽ नलादयो व्रते नावस्याप्यन्ते इत्यनवस्थाप्यताऽपि घटते, मिलणविसोहि व त्ति मिलनत्विवशुद्धिः पारिश्चत्त्वान निमित्त च पारिहारिकत्वगुद्धतपोदानरूपिति सभाव्यते ।

### देवय० गाहा –

ग्रल्पिंघको देवताविशेपोऽन्यतरप्रमादेऽपि वर्तमान शुद्धचारित्रिण छलयेत कि पुन नर्वेप्रमादस्थानवितनम्, ग्रवश्य तस्य देवतापाय स्यादेव, इति त मुक्त्वेत्युक्त, तथा चोक्तम् — "ग्रन्थरपमायजुग्र, छलिज्ञ ग्रप्पिङ्गियो न उण ज्रत्तमि" ति – घाडिय त्ति मित्त जइरि ति भाष्यपद यद्दच्छा सेत्यर्थः । कायणुवाइ ति भाष्यपद पृथिव्यादीना यत् काय शरीर तस्यानुपातेन विनाशेन वधकस्य वन्धो भवित, पृथिव्यादीना द्वीन्द्रियादीना च वध्याना यानीन्द्रियाणि तदनुपातेन च वीसइमे उद्देसगे भणिय ति प्रभूततरेप्यापत्त पण्मासत्या कृत्वेत्यर्थं । ग्रववायमतरेणेत्यादि प्रपवादिचन्ताव्यतिरेकेणैव यतना प्रयतनाश्च उक्त । कहए न य सावए लिज्ञ ति भाष्यपद – कथकेश्रावके चश्रोतिर कथकश्रोत्या लिज्ञा न विधेया इत्युक्त भवित । वष्पह्तवग इम ति वप्रकेदारो जलभृतस्तेन रूप्यते उपमीयत इति वप्ररूपण, भाविता सजाता गुणा सत्यादयो यस्य तत सस्यवद्भूमौ सजातगुणे सित को यो वप्रस्तिमन्नीवेति ग्रकिपयाण ति ग्रयोग्याना मसारश्चतूरूपो गति चतुष्कभेदात् पच-प्रकारश्च एकेन्द्रियद्वीन्द्रियत्रीन्द्रियादिभेदात् । पट्प्रकारश्च पृथिव्यप्प्रभृतिभिभेदात् इति सम्भाव्यते । (सभाव्यन् ) घोर ति क्विन्त् पाठो भाष्ये क्विचच्च दीहे ति ततो द्वितीयपाठ-मप्यथेतो व्याख्यातवान्, दीह कालमित्यनेन, ग्रनवदग्रोऽपरिमित ।

इदानी चूर्णिकारो यदर्थं मया चूर्णि कृता इत्येतदाविष्करोति -

जो गाहेत्यादि गाथा गब्देन भाष्यगाथा निवद्धत्वादिभधीयते, ततो गाथा च सूत्र च तयोरथं इति विग्रह । पागडो त्ति प्राकृत प्रगटो वा पदार्थो वस्तुभावो यत्र स, तथा परिभाष्यतेऽ श्रींऽनयेति परिभाषा चूर्णिष्रच्यते ।

प्रघुना चूर्णिकार स्वनामकथनार्थं गाथायुग्ममाह -

श्रतिथि चेत्यादि वर्गा इह ग्र,क,च,ट,त,प,य,श, वर्गा इति वचनात् स्वरादयो हकारान्ता ग्राह्या । तदिह प्रथमगाथया जिणदाम इत्येवरूप नामाभिहिन, द्विनीयगाथया तदेव विशेषिषतु- माह - जिणदास महत्तर इति तेन रचिता चूर्णिरियम् ।

सम्यग् तयाऽऽम्नायाभावादत्रोक्त यदुत्सूत्रम् ''(?)।
मितमान्द्याद्वा किवित्तच्छोद्धच श्रुतधरै कृपाकितै ।
श्रीशालिभद्रसूरीणा, शिष्यै श्रीचन्द्रसूरिभि ।
विशकोद्देशके व्याख्या, दृब्धा स्वपरहेतवे ॥१॥
वेदाश्वरुद्रयुक्ते, विक्रमसवत्सरे तु मृगशीर्षे ।
माघसिनद्वादश्या समिथितेय रवौ वारे ॥२॥

|  |  |   | , |
|--|--|---|---|
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  | , |   |
|  |  |   |   |

# परिशिष्टानि



# प्रथमं परिशिष्टम्

# निज्ञीथ-भाष्यगाथानामकारादिवर्णक्रमेगानुक्रमिगका 'बृहत्कल्पभाष्यस्य समानगाथानामङ्कृतिर्देशस्य ।



| श्र                                                 | नि.भा.गा.    | वृ.भा.गा |                                 | निभागा.              | वृ.भा.गा     |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------|----------------------|--------------|
| ग्रइयाग् गिज्जाग                                    | १२८          |          | ग्रग्गहरा जेरा शिसि             | ११४६                 | ३५३७         |
| श्रइयारो वि हु चरगो                                 | ५४३१         |          | ग्रग्गहरो कप्पस्म उ             | ४६८३                 | ३०६२         |
| ग्रइरहस्स वारए पारए                                 | ६००३         |          | ग्रग्गहणे वारत्तग               | <b>५</b> ५५ <b>५</b> | ४०६४         |
| ग्रइरेगोवधिगहरा                                     | २८४          |          | ग्रगिकुमारुववाती                | १७४३                 | ३२७४         |
| ग्रइमेस इड्ढि-धम्मकहि                               | <b>३</b> ३   |          | ग्रग्गीतस्स गा कप्पति           | ४२५१                 | ३३३२         |
| श्रद्यासीत ठवणाण सत                                 | ६४५⊏         |          | " " " " "                       | ४३७४                 |              |
| श्रकयकरणाय गीया                                     | ६६५८         |          | श्रगीतेसु विगिचे                | १६६४                 |              |
| श्रकयकरणा वि दुविहा                                 | ६६५०         |          | श्रग्गीया खलु साहू              | प्रयुष्ट             |              |
| ग्रकरडगम्मि भागो                                    | X55X         | ४०६०     | '',<br>ग्रचित्तमसंबद्ध          | ४३७६<br><b>६१</b> ८  |              |
| ग्र <b>कसिंग्</b> मद्वारसग                          | £83          | ३८७३     | ग्रन्थियत्त-कुलपवेसे            | २८३४<br>२८३४         | ५५६७         |
| श्रकसिगामगलग्गहणो                                   | 689          | 1401     | श्रवियत्तमतरायं                 | ४५०७                 | 7775         |
| ग्रनकतितो य तेणो                                    | ३६५०         |          | ग्रच्चावेढण मरणतराय             | ३६५१                 |              |
| ग्रवजुद्दतालिते वा                                  | २७५६         | २७१०     | ग्रन्चित्तसोत तं पुरा           | ६०१                  |              |
| श्रवखरलभे <b>ण समा</b>                              | ४८२५         | 101.     | ग्रन्चित्ता एसिएन्जा य          | ६२७६                 |              |
| ग्र <b>क्षरवज्ञासुद्व</b>                           | ५४६८         | ५३७३     | ग्रन्चित्ते वि विडसए।           | ४८४४                 | ६५४          |
| ग्रवलागा चदगारम वा                                  | ५१२          | ४६०६     | ग्रच्चीकरण रण्णो                | १५६६                 | •            |
| ग्रवलातिगा उ ग्रवलाणगाणि                            | 4788         | ,,,,,    | ग्रज्जुसिए। चिक्करो वा          | ४०६५                 | १८२५         |
| श्रववादी द्वाणा खलु                                 | २२ <i>०१</i> |          | ग्रच्छताए। वि गुरुगा            | २५७६                 | • • • •      |
| ग्रवला सथारो य                                      | १४१६         | ४०१६     | ग्रच्छतु ताव समगा               | <b>२</b> ०२७         | १६७६         |
| श्रवली वाह फुरणादि                                  | ४२६६         |          | ग्रिन्छिज्ज पि य तिविह          | ४५००                 | • • •        |
| त्रमञ्जा पार्ट्स प्ररेशान्य<br>ग्रमञ्जूण्णोसु पहेसू | ३१२६         | २७३७     | ग्र <b>च्छे</b> ज्जऽग्रिसट्टाग् | ४५२३                 |              |
| श्रगडे भातुए तिल                                    | <b>२१</b> ५० | (0)      | श्रच्छे ससित्य चन्विय           | २६६०                 | <b>4</b> 544 |
| ग्रगिए गिलासुच्चारे                                 | ४१४३         | ४२६४     | ग्रजतरा कारिस्सेव               | ४४८                  |              |
| श्रगीं व गींग चूया                                  | २६२०         |          | ग्रजरायु तिण्णि पोरिसि          | ६१०७                 |              |
| ग्रगदोसहसजोगो                                       | <b>३२</b> -२ |          | ग्रजिए। सलोम जतिए।              | 333\$                |              |
| ग्रगमकरणादगार                                       | ११४१         | ३४२२     | ग्रजिगादी वत्या खलु             | ५६१६                 |              |
| ग्रगमेहि कतमगार                                     | १४४०         |          | ग्रज्ज ग्रतियानि गीति व         | <b>१</b> २६          |              |
| ग्रगुत्ति य वभचेरे                                  | ५३२          | २५६७     | श्रज्जसुहत्याऽऽगमगा             | ५७४६                 | ३२७७         |
| श्रगणवातो हगो मूल                                   | ६५३१         |          | ग्रज्जसुहित्य ममत्तो            | ५७५१                 | ३२८२         |

१ ग्रागम प्रभाकर श्री पुण्यविजय जी द्वारा सम्पादित ।

|                                     |               |              |                                | ६ ३ ६७       |        |
|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------|
| ग्रज्ज जनवाइहु                      | १७१०          | ३७३२         | ग्रग्ग्याते लहुगा              |              |        |
| ग्रज्जाग तेयजगगा                    | १ ३६          | ३७४८         | ग्रग्त्थगय सकप्पे              | २६००         | ५७६७   |
| ग्रज्जागा पडिकुट्ठ                  | १७०२          | <i>३७२</i> ४ | ग्रग्तत्य मोय गुरुगो           | १६६५         |        |
| ग्रज्जेव पाडिपुच्छ                  | ४५६३          |              | ग्रग्पपन्भ ग्रगिग ग्राऊ        | १७०१         | ३७२३   |
| ग्रभुसिरमविद्धमफुडित                | १२३३          |              | ग्रग्भिगयपुण्गपाव              | ३७४४         |        |
| ग्रभुमिरमादीएहि                     | १२३४          |              | त्र्रणभुट्ठारो गुरुगा          | ३०३४         | १६३५   |
| ग्रजभयगमिम पकप्पे                   | १३८६          |              | ग्रगभोगा ग्रतिरित्त            | ४०४          |        |
| ग्रजभयण वोच्छिजनित                  | ४४६=          | ५४०२         | म्रणभोगे गेलण्यो               | <b>3</b> 3\$ |        |
| ग्रज्भाविग्रोमि एतेहि चेव           | ३६१७          | ४१८४         | "                              | ३६२          |        |
| ग्रज्कुमिर-भुसिरे लहुग्रो           | ५०३           | ४६०२         |                                | ४१६          |        |
| ग्रज्भुसिरागतरे लहु                 | ४०४           | ४६०३         | "                              |              | 2105   |
| ग्रहुग चउनक दुग                     | ४६७४          | ८७४          | ग्रगाराय निवमरगो               | ३३६३         | २७६४   |
| ग्रहुग सत्तग दम                     | २५२           |              | ग्रग्राया जुगराया              | ३३६२         | २७६३   |
| ग्रहुटु उ ग्रवणेता                  | ६५४८          |              | ग्रग्गलमपजत्त खलु              | <b>४६</b> २६ | D\40.0 |
| ग्रहुम छहु चउत्थ                    | ३२१७          |              | ग्राग्वत्थाए पसगो              | <b>५</b> १४१ | २४६१   |
| ग्रहुमि दस उक्कोसो                  | \$ ሺ & &      |              | ग्रग्रहार मोय छल्ली            | ४३७६         | ६००४   |
| <b>ग्र</b> ट्ठवितग <b>ग</b> ाहरे वा | ४६८६          |              | त्रगहारो वि <b>ग्</b> ग कप्पति | ३७६८         | ६०१०   |
| ग्रहुविव-राय-पिंडे                  | २५०१          | ६३८४         | ग्रिंगिकाचिते लहुसग्रो         | ३१७          |        |
| ग्रद् <u>द</u> विह कम्म-पको         | ७०            |              | ग्रिणगूहियदलविरिग्रो           | ४३           |        |
| ग्रहुमतमगुलुच्चो                    | ५६७६          |              |                                | ५५४३         | ४०१६   |
| ग्रहारस पुरिसेसु                    | ३५०५          | ४३६५         | ,'<br>श्रिणसट्ट पडिकुट्ट       | ४५०८         |        |
| यट्ठारसया तीस <del>ुत्तरा</del>     | ६२६०          |              | आराबद्व पाउनुह                 |              |        |
| ग्रद्वारमविहमवभ                     | <b>५११</b> ३  | २४६५         | 77                             | ४५१६         |        |
| अट्ठारसवीसा य                       | ० ३ ३         | ३८६३         | ग्रिणिसट्टं पुरा कप्पति        | ४४४ <b>१</b> |        |
| ji                                  | ६६२           | ४३२६         | ग्रिंगिसेज्जा ग्रगुग्रोग       | <b>२१</b> २७ | •      |
| ,,                                  | ६६४           | ३८६७         | ग्रगुग्रत्तगा गिलागो           | २९६७         |        |
| त्रद्वां वाससया                     | ५६१५          |              | ग्रगुग्रोगो पट्टविग्रो         | ३२६०         |        |
| ग्रिंद्व दारुगादी                   | १६०५          |              | त्रस्युकप भगिस्मिगेहे          | ४४६४         |        |
| 13                                  | १९१           |              | <b>प्र</b> स्पुकंपा पडिस्तीया  | ४२१२         | ४६२२   |
| ग्रद्धी विजा कुच्छिय                | 3001          | २=२४         | ग्रगुकपिता व चत्ता             | ६६०२         |        |
| म्रष्ट्र्पत्ती विसन्सि              | ६३६७          |              | श्रगुग्घाइयमासागा              | <i>4846</i>  |        |
| ग्रडवी पविसतागा                     | ४४१४          |              | श्रगुग्घातिय वहते              | २८६६         |        |
| ग्रड्डाइजा मासा                     | २= <b>२</b> ७ | <i>५७५७</i>  | ग्रसाुडुाहो गिहिमत्ते          | ३४६७         |        |
| यद्वीरुगमेत्तात्ती                  | 3६५४          | ४६४६         | ग्रगुण्णवरा ग्रजयगाए           | <i>५२५७</i>  | ३३३८   |
| महोरगोतुते दोवि                     | १४०२          | ४०८६         | त्ररापुण्णवित उग्गहऽगरा        | ११४६         | ३५२७   |
| ग्रगाचावित ग्रवलिय                  | १४३२          |              | त्रसुण्एविते दोसा              | २५७३         |        |
| घणटुः उटो विकहा                     | ५१४२          | १४६२         | त्रगुदितउदियो किह गु           | 3838         | ५८१६   |
| मरागुण्माःस्मुण्माते                | ६३६४          |              |                                |              |        |

FI 101 11 31 31 11

| गण दिया सम्बद्धी               | 2-00                  |              | 0 2 4                       |               |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|---------------|
| त्रणु <sup>दितमण्</sup> सकप्पे | <b>२</b> न् <b>६१</b> |              | ग्रण्ण ग्रभिवारेतुँ         | ५ ४७ ३        |
| प्रसुदियमसमकष्पे               | २८८६                  | 9080         | य्रणा च उद्दिमावे           | २७३६          |
| ,,                             | २८६४                  | ५७६१         | **                          | ४४७७          |
| श्रणुपालण-सभोगो                | 3888                  |              | ग्रण्ण पि ताव तेण्ण         | १३६१          |
| यसुभूता उदगरसा                 | ४२६१                  | ३४२१         | ग्रण्णाणे गारवे लुद्धे      | ४८४०          |
| श्रगुमोदण कारावण               | ४=5                   |              | 11                          | ५५६५          |
| अगुगत्त्रणा तु एसा             | ६००३                  | १९७२         | ग्रण्णाते तुसिग्गीता        | <b>१</b> ७၁၉  |
| श्रगुयागे श्रगुयाती            | ५७५४                  | ३२ <b>८५</b> | <b>31</b>                   | ५४०६          |
| अगुरगादी जागो                  | ४६६३                  | १७०६         | ग्रण्णाते परलिगे            | २३८८          |
| श्रगुलोमो पडित्रोमो            | 3840                  |              | ग्र <b>ण्यालदमिग्</b> दियमु | <i>५७७५</i>   |
| त्रसुसद्वी वम्मकहा             | २५=६                  |              | ग्रण्णा वि ग्रप्पसत्या      | २३४५          |
| ,,,                            | ३४४५                  | २८६८         | ग्रण्गावि हुपडिसेवा         | ६३०७          |
| श्रगुमट्टीय सुभद्दा            | ६६०६                  |              | श्रण्णेण श्रगुण्णविते       | १२६८          |
| त्रणुमासगा मजाती               | 588                   |              | ग्रण्गेल पडिच्छावे          | २७६६          |
| श्रण्णा उवस्सयगम्गो            | १२८६                  |              | ,                           | ६३७४          |
| प्रण्ण-कृल-गोत्त-कह्ण          | १३५१                  |              | श्रण्णेण मलिगम्मि य         | २ <b>२</b> ३७ |
| ग्रणगगरो भिवखुस्म              | २≂२३                  | प्र७५६       | ग्रण्णे दो ग्रायरिया        | २८०८          |
| श्रण्मगह्म तु दुविह            | ४७२५                  | 558          | ग्र॰सो पासो भेसज            | ફ દ પ્ર       |
| ग्रण्णहुवराहु जुण्ला           | 2050                  |              | ग्रण्मो वायमा लहुगो         | २०६५          |
| यण् <b>णतर</b> पमादेण          | <b>હે</b> ધ           |              | ग्रण्णे वि ग्रउणतीस         | ३५१६          |
| ग्रण्तर तेइच्छ                 | २३१४                  |              | ,,                          | ३४२०          |
| ग्रण्णतराग घातु                | ४३१२                  |              | ग्रण्से वितस्स सीया         | १२६२          |
| श्रण्णत्य ग्रपसत्या            | १७०४                  |              | श्रण्णे वीस सिवसे           | ३४२४          |
| ग्रण्णस्य एरिस दुरलभ           | २५०६                  |              | ग्रण्णे वि होति दोसा        | १२८४          |
| मण्णत्य ठवावेउ                 | ५७६४                  |              | ,,                          | २५०६          |
| ग्रण्एत्य तत्त्य गहणे          | ४७२४                  |              | ,                           | २५१७          |
| श्रण्एत्य व चकमती              | ५३२२                  |              | ग्रण्णेनि दिजमाणे           | ४८४१          |
| श्रण्णत्य वसीऊण                | ३४४६                  |              | ग्रण्णो चमहणदोसो            | १६३५          |
| ग्रण्णत्य वा वि ग्णिज्जति      | ६२४६                  |              | प्रण्गोण्ग-करण-वजा          | २३०६          |
| ग्रण्णात्य वि जत्य भवे         | ४६१०                  |              | ग्रण्गोण्गोग विरुद्ध तु     | १५८७          |
| ग्रण्मत्य सलिगेण               | <b>२२३</b> ४          |              | ग्रण्णो वा ग्रोभट्ठो        | १२५६          |
| ग्रण्एपडिच्छ्गो लहुगा          | ६३६६                  |              | ग्रण्गो वि य ग्राएसो        | १७२७          |
| ग्रण्णपासडी य गिही             | ६२४=                  |              | 11                          | ५६३६          |
| अण्णामि व कालम्मि              | ३३७५                  |              | ग्रण्गो वि होइ उज्जू        | ሂሂሂ           |
| भ्रण्णया विहरतेण               | १०७२                  |              | ग्रतडपवातो सोच्चेव य        | ४३१६          |
| ग्रण्गवमतीए ग्रसती             | १३२७                  |              | ग्रतरत परियराग व            | ३६४           |
| ग्रण्णस्स व ग्रमतीए            | २७०५                  |              | <b>ग्रतरतमिगावण्ग</b> हि    | ५६४६          |
| ग्रण्णस्स व दाहामो             | ४३०४                  |              | श्रतरतस्स ग्रदेते           | ४५६६          |
|                                |                       |              |                             |               |

|                                   |              | •      | •                               |                      |              |
|-----------------------------------|--------------|--------|---------------------------------|----------------------|--------------|
| म्रतरतस्स 'तु जोग्गासती           | १६६२         | १६२०   | ग्रद्ध गुला परेगा               | ६८७                  |              |
| ग्रनवस्सिण तवस्मि                 | ३४६६         |        | 31                              | ७०१                  |              |
| ग्रतसि हिरिमथ तिपुड               | १०३०         |        | 19                              | ७१२                  |              |
| त्रतिग्रातरों सं दीसति            | ४६७७         |        | ,,                              | ७२०                  |              |
| ग्रतिकमे वनिक्कमे                 | ६४६७         |        | ग्रद्धं तेरस पक्खे              | २५३२                 |              |
| ग्रतिग ग्रमिला जहण्णा             | ५१८१         |        | ग्रद्धारा ग्रोम ग्रसिवे         | ४६२०                 |              |
| ग्रनिभिण्य ग्रभिणते वा            | १८१६         |        | ग्रद्धागा ग्रोम दुहु            | १६०६                 |              |
| ",                                | २७==         | प्र७४२ | ग्रद्धारा कज्ज सभम              | १६२                  |              |
| गतिभुत्ते उग्गालो                 | इध्रुड       | ५५४७   | <b>,</b> 1                      | २५३                  |              |
| ग्रतिरित्ताण ठितास                | ५५२          |        | ,,                              | १८८                  |              |
| ग्रतिरेग उवधिग्रधि                | २१७६         |        | ग्रद्धागिगगयट्टा                | ३२४२                 |              |
| ग्रतिरेगदिट्ट दोसा                | ४४२६         |        | ग्र <b>ढाण्</b> णिगगतादी        | ५२४                  | ३३६३         |
| ग्रतिरेग-दुविह कार <b>ग</b>       | ४५४६         |        | ,,                              | १५३२                 |              |
| ग्रति सि जरामिम वण्गो             | 3 F 0 \$     |        | "                               | १९६७                 |              |
| ग्रतेगाहडागा-गायगो                | १२६६         | २०४४   | 11                              | १९८५                 |              |
| ग्रत्तट्ट परट्ठा वा               | ३२३३         | ४२५८   | ,,                              | <b>२</b> १६२         |              |
| ग्रत्तट्ठाए परस्स व               | ४६००         |        | <b>)</b> )                      | ३२३१                 | ४२५६         |
| ग्रताण चोरमेया                    | ३३६५         | २७६६   | 9)                              | ५३८८                 | ३३६३         |
| <b>ग्रत्ता</b> णमादिएसु           | ३३६ <b>६</b> | २७६७   | <b>ग्रद्धा</b> णिगगतादीग्गमदेते | ३२६२                 |              |
| "                                 | ३३६७         | २७६=   | ग्रहारागिगगयादी                 | २२१                  |              |
| ग्रतारामादियागा                   | ३३६८         | २७६९   | 19                              | २१६१                 |              |
| ग्रनीकरण रण्लो                    | १५५६         |        | 11                              | ४०८१                 |              |
| ग्रतीकर <b>गादीमु</b> ं           | १८५४         |        | ,,                              | ५१६४                 | २५४८         |
| ग्रत्यघरो तु पमाण                 | २२           |        | 11                              | ५१६५                 | २५५०         |
| ग्रत्ययते ग्रन्थी वा              | १५७६         |        | ,                               | <b>५२</b> ८५         |              |
| ग्रत्यगए वि सिव्वति               | ३६ <b>८६</b> | 8338   | 11                              | ३४६५                 | <b>२</b> ४२३ |
| ग्रत्यगय मकप्पे                   | २८१          | ४७५७   | ग्रद्ध गागिगगयादीगा             | ४६१२                 |              |
| 13                                | २५६५         |        | ग्रद्धागिगिगया वा               | ३२५४                 |              |
| <b>ग्रत्य</b> डिलमेगतरे           | १ <b>१०१</b> |        | मदारा दुक्ख सेज्जा              | २४ <b>२</b> ०        |              |
| ग्रत्थि ति हो इ लहु पो            | १८४५         |        | ग्रद्धाण पविसमागो               | ४८८३                 | १०२१         |
| यत्यि मि घरे वि वत्या             | <i>५०३७</i>  | ६३६    | ग्रद्धाराबालवुड्डा              | ४६१८                 | • • •        |
| मन्यिय से जोगवाही                 | २६७८         | १८८०   | ग्रद्धारा-वाल-वुड्ढे            | ४५६७                 |              |
| म्रत्यि हु वसभगगामा               | ४६४३         | ४८५१   | श्रद्धाणमस्यरणे                 | ४४४                  |              |
| प्रह्डिपस्मुतेम्<br>सरिकाले हिन्स | ६०४८         |        | ग्रद्धाण्मिम विवित्ता           | 2000                 |              |
| यदिहानो दिहु                      | ४१३४         |        | ग्रद्धागाम्मि व हुज्जतु         | ३४२५                 | २ <i>६७७</i> |
| ग्रद्धह ग्रहुमासा                 | २५१६         |        | ग्रद्धाणविवित्ता वा             | २२=                  | ३४५७         |
| ग्रद्धदुमास पवसे                  | २८२६         | ५७५६   | ,,                              | ५४०२                 |              |
| 11                                | २८३०         |        | ग्रद्धाण-सद्दोसा                | <b>२</b> ६० <b>५</b> |              |
|                                   |              |        |                                 |                      |              |

सभाष्य चूर्णि निशीय सूत्र

| ग्रद्धाण पि य दुविह      | ५६३५          | १४०६   | ग्रपरिक्खउमायवए                              | ४७१                   |            |
|--------------------------|---------------|--------|----------------------------------------------|-----------------------|------------|
| ग्रहाणिम विवित्ता        | २३४           |        | ग्रपरिग्गहम्मि वाहि                          | १६१५                  |            |
| श्रद्धागादी ग्रग्ने      | ४६२६          |        | ग्रपरिग्गहित पलवे                            | ४७८०                  |            |
| ग्रहाणादी ग्रतिणिद       | २ <b>२</b>    |        | ग्रपरिग्गहिते वाहि                           | १६०५                  |            |
| श्रद्धाणा सथिडए          | २६२५          | ४८२२   | श्रपरिस्णामगमरस्                             | ५६५१                  |            |
| श्रद्वगासथरगो            | 3886          | २६११   | ग्रपरिमित्रागेहवुङ्गी                        | ***\<br>**==          |            |
| ग्रद्धारो उन्वाता        | १०५८          | २७४५   | य्र <sup>प</sup> रिमिते ग्रारेग वि           | <b>१</b> ६५५          |            |
| श्रद्धारों ग्रोमऽसिवे    | ४५६८          |        | ग्रपरिहरतस्सेते                              | ३२६७                  |            |
| ग्रद्धारो श्रोमे वा      | ३४७३          |        | ग्रपहुच्चत्ते काले                           |                       |            |
| ग्रहाएो गेलण्एो          | 580           |        | त्रपुहत्ते विहु चर <b>गा</b>                 | ४६०५                  |            |
| **                       | 083           |        | भुदुत्ते श्रस्तुश्रोगो                       | ६१६१                  |            |
| ,,                       | १९६३          |        | भुदुत असुनामा<br>श्रपुहृत्ते य कहेते         | ६१८५<br>६१ <b>६५</b>  |            |
| **                       | ४५३३          |        | गुरुत न कहेते<br>ग्रपुहुत्ते व कहेते         | ५°८५<br>६१८६          |            |
| ग्रद्धारो जयणाए          | ४द८५          | १०२३   | अ <u>उ</u> षुरा न गर्वा<br>ग्रप्पाय महत्य च  | 4554<br>3578          |            |
| ग्रहारो पलिमयो           | <b>३६३</b> ०  |        | ग्रप्पचग्रो ग्रक्ती                          | २२२६<br>१३५७          |            |
| ग्रद्धारो वत्त्यव्वा     | २६३⊏          | ५८३४   |                                              | ६२२४                  |            |
| ,,                       | २१४६          |        | "<br>ग्रप्पचग्रो ग्रवण्गो                    | ५ <b>९</b> ५५<br>३६५८ |            |
| ग्रद्धाणे सथरणे          | ३४६१          | २६१३   | ग्रप्पचग्रो य गरहा                           | २८५५<br>६०३८          |            |
| ग्रिडिट्ठाभट्ठासु थीसु   | ५७७६          |        | त्रपञ्चय वीमत्थत्तगा                         | २०२८<br>२८१४          | <u> </u>   |
| म्रद्धितिकरगो पुच्छा     | २४४१          |        | ग्रन्थय पानस्यस्य<br>ग्रन्पच्छित्ते उ पच्छित |                       | ę          |
| ग्रद्धिति दिट्टी पण्हय   | १०४३          |        | श्रन्पडिलेहऽपमज्ञ्या<br>ग्रन्पडिलेहऽपमज्ञ्या | २८६४<br>२७०           | (          |
| श्रद्धे समत्तं बल्लग     | ६२१           | इद्धरू | ग्रप्पडिलेहियदूस <u>े</u>                    | ४००१                  |            |
| ग्रघवा गुरुस्स दोसा      | २०६५          |        | ग्रप्पतरमचियतर                               | , 200 ξ<br>ξ3         |            |
| श्रघवा पायावची           | २२३६          |        | श्रपत्तम <b>इक्कते</b>                       | १०७७                  |            |
| ग्रधवा पुरिसाइण्णा       | २०६६          |        | ग्रपत्त उ सुतेशा                             | ३७५३                  |            |
| ग्रघवा वि समासेगा        | <b>१</b> ३७   |        | श्रपत्तारा शिमित्त                           | ३४४२                  | २          |
| श्रघवा सो तु विगडण       | <b>१२</b> ५६  |        | श्रपत्तिए श्रसखड                             | १०५                   | `          |
| ग्रविकरणमतराए            | १०८६          |        | ग्रप्पत्तियादि पच य                          | <b>१</b> १३           |            |
| ग्रवि करणमारखाणी         | १३२४          |        | ग्रप्पत्ते यकहिता                            | ३७५२                  |            |
| ग्रविकरण रायदुहु         | १०५१          |        | श्रव्यत्ते जो उगमो                           | ४७७२                  | 8          |
| म्रधिकरण कायवहो          | ४३१४          |        | ग्रप्पपरग्रणायासो                            | ४३३८                  |            |
| ग्रधुवम्मि भिवखकाले      | ४६३०          |        | ग्रप्पपर-परिचामो                             | ५८३४                  | ४०         |
| श्रन्नतरपमादजुत्त        | ६०६६          |        | ग्रप्प-विति-ग्रप्प-ततिग्रा                   | १७२२                  | ३७         |
| ग्रन्नाग्यकुतित्थिमते    | ३७०१          |        | ग्रप्पभुणा तु विदिण्लो                       | 2250                  | <b>₹</b> ¥ |
| ग्रन्नो पुरा पल्लातो (   | ३३२४          |        | श्रव्यमु लहुग्रो दियशिसि                     | <b>१</b> १७८          | ₹ 1        |
| <b>ग्रपडिक्कमसोहम्मे</b> | 3386          |        | श्रपमलो होति सुची                            | ६५६४                  | • •        |
| म्रपडिहराता सोउ          | 3 <b>5</b> 0£ |        | ग्रपा ग्रसयरतो                               | ५८०८                  |            |
| ग्रपडुष्पण्णो वालो ँ     | ३७२८          |        |                                              | -                     |            |
|                          |               |        |                                              |                       |            |

| ग्रप्पा मूचगुर्णेसु       | ६३१६         |       | ध्रमिभूतो पुरा भतिनो         | ३६४४                         |
|---------------------------|--------------|-------|------------------------------|------------------------------|
| ग्रवाहेति पुरासातिगास     | ७३५६         |       | श्रभिभूतो सम्मुज्भति         | ३६९८                         |
| ग्रिपिगाह त बइल्ल         | ३१८१         |       | श्रभिलावसुद्ध पुच्छा         | ५४६७                         |
| ग्रप्पुब्वमतिहिकरगो       | १३४२         | ४६८   | ग्रभिहारेत वयतो              | २७०५                         |
| म्रद्वन-विचित्त-बहुस्सुता | १०५६         | २७५३  | ग्रम <b>णुण्</b> णाणऽवहारं   | २३१६                         |
| ग्रप्पे समत्तिम य         | १५४८         |       | <b>अमग्</b> ण्णघण्गरासी      | <b>६३८ १</b>                 |
| ग्रपोल मिउपम्ह            | ५८०१         | ३९७८  | ग्रमिला ग्रभिरावछिण्रा       | ४६६३                         |
| ग्रप्फासुएरा देसे         | २०४६         | ሂጜሂ   | ग्रमिलादी उभयसुहा            | ५१६१                         |
| ग्रवलकर चक्खुहत           | 73€ ₹        |       | ग्रमुगत्थऽमुग्रो वच्चति      | <i>५६</i> ६                  |
| ग्रत्रहुम्सुए ग्रगीयत्थे  | ५४४८         |       | ग्रमुग कालमणागते             | ५०३१                         |
| ग्रबहुम्सुना यऽमद्धा      | २७२३         |       | ग्रमुग च एरिस वा             | 3008                         |
| ग्रबहुस्पृते च पुरिसे     | ४६५          |       | ग्रमुगाय <b>रियसरिच्छा</b> इ | ४ ह = २                      |
| ग्रव्वाल वुड्डदागो        | ४६१०         |       | ग्रमुगिच्चय रा भुं जे        | ५०१२                         |
| ग्रव्भवखागा गिस्सकया      | ४४४४         |       | ग्रमुगो ग्रमुग काल           | थ ६ इ४                       |
| ग्रह्मरहियस्स हरगो        | 3358         |       | ग्रम्मा पितुमादी उ           | १०७०                         |
| ग्रटभ-हिन-वास-महिगा       | २६१४         | ५=११  | ग्रम्मापियरो कस्सति          | ३७३४                         |
| ग्रवभगिय सवाहिय           | ४३८८         |       | भ्रम्मे गा वि जागामो         | ४२८०                         |
| ग्रद्भतरमललित्तो          | ६१७३         |       | ग्रम्हद्र समारद्धे           | ४०८८                         |
| ग्रब्भतर च वाहि           | ७६४          |       | ग्रम्ह वि करेति ग्ररती       | २४४२                         |
| ग्रवभामत्य गतूण           | <b>इ</b> ३ व |       | ग्रम्हे खमणा ए। गणी          | २६१६                         |
| ग्रब्भासे व वसेज्जा       | १७५८         | ३७ इ१ | ग्रम्हेदाणी विसेहिमो         | ५५६                          |
| ग्रद्भुज्जत योहागो        | ४५६५         |       | ग्रम्हे मो ग्रकतमुहा         | २६१३                         |
| ग्र <b>्भु</b> ज्जतमेगतर  | २४१५         |       | ग्रम्हे मो ग्राएसा .         | ५६०                          |
| ग्रन्भुट्ठार्गे ग्रासग    | ३०३२         | १६३३  | ग्रम्हे मो ग्रादेसा          | ሂሂሄ                          |
| **                        | २१११         |       | ग्रम्हे मो कुलहीणा           | २६११                         |
| ग्रन्भुद्वाणे गुरुगा      | ३०३३         | ४६३४  | श्रम्हे मो जातिहीणा          | २६१०                         |
| ग्रन्भुवगता य लोग्रो      | <b>5</b> 854 |       | ग्रम्हे मो णिजरट्टी          | २६ द द                       |
| ग्र <b>ुवगयगयवेरा</b>     | ३२०१         |       | ग्रम्हे मो घणहीणा            | २६१५                         |
| अभिणितो कोइ ए। इच्छिति    | २६५१         | १८८३  | ग्रम्हे मो रूवहीगा           | २६१२                         |
| ग्रभयगर्गी पेहेतु         | ४६२७         |       | ग्रम्हे वि एतधम्मा           | <b>६६</b> 66                 |
| ग्रिभिग्रोगविसकए वा       | ४६४६         |       | ग्रम्हेहि तहिं गएहि          | २ <b>१८८</b><br>२ <b>१८७</b> |
| ग्रभिप्रोगे कविलजो        | <b>£33</b> X |       | ग्रय-एलि-गावि-महिसी          | ξοο <b>γ</b>                 |
| ग्रभिग्गह सभोगो पुरा      | २१३ =        |       | ग्रयते पट्फोडेते             | ५६२४                         |
| ग्रभिगावपुरागागहित        | ४६११         |       | ग्रयमण्णो उ विगप्पो          | 47°=                         |
|                           | ४६१६         |       | ग्रयमपरो उ विगप्पो           | ४३८०                         |
| ग्रभिगाववोसिट्ठामति       | ४१६६         |       | ग्रयमाइ पाया खलु             | ३२७ <b>७</b>                 |
| ग्रभिण्लो महन्वयपुच्छा    | ४६०५         | १०४५  | अयमाइ भ्रागरा खलु            | 3005                         |
| श्रभिवारते पात्तत्वमादिगो | ५४७६         | ४३८१  | श्रयमादी ग्रागरा खलु         | <b>*</b> 48 <b>?</b> 7       |
|                           |              |       | •                            | • • •                        |

#### सभाष्य चूरिंग निशीथ सूत्र

| ग्रयमादी लोहा खलु          | २ <b>२</b> ६२ |                                         | ग्रविकिट्ठिकलामत                 | ६३६७          |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| ग्रयसो पवण्णाहाणी          | १६२३          |                                         | ग्रवि केवलमुप्पाङे               | १४२           |
| <b>31</b>                  | १८७८          |                                         | ग्रविकोविता तु पुट्ठा            | १७७०          |
| n                          | 864 <b>8</b>  |                                         | श्रविणाम होति सुलभो              | ४४२६          |
| "                          | ५७६२          |                                         | ग्रवितहकरणे सुद्धा               | ६२१६          |
| n                          | ६२३३          |                                         | ग्रविदिण्ण पाडिहारिय             | 338           |
| ग्रयसो य ग्रकित्ती य       | ३६७६          | ५१६२                                    | ग्रविदिण्गोवहि पागा              | 3885          |
| ग्रयसो य ग्रकित्ती या      | ३५५६          | ५१६२                                    | ग्रविधि ग्रग्पुपालेंते           | २ <b>१</b> ४४ |
| , ,,                       | ३६५६          | ५१६२                                    | ग्रविमायर पि सद्धि <sup>*</sup>  | २३४४          |
| ,,                         | ३६६८          | ४१६२                                    | श्रवि य हु कम्मद्दण्णा           | ५१६२          |
| •<br>•1                    | ३७०४          | ५१६२                                    | ग्रविय हु जुत्तो दडो             | २१८           |
| ग्ररिसिल्लस्स व ग्ररिसा    | ६३२           | ३८६४                                    | ग्रविय हु बत्तीसाए               | ४५१८          |
| ग्रनभता पवियार             | ₹५० व         | ६३६२                                    | ग्रविय हु विसोहितो ते            | ६६०=          |
| <b>अलस घसिर सुचिर</b>      | १६४०          | १५६२                                    | ग्रविय हुस-वपलबा                 | ४८५५          |
| ग्रलस भएति बाहि            | ६३५६          | • •                                     | ग्रवि य हु सुत्ते भि <b>गा</b> य | ६४०३          |
| ग्रवनारागादि शिल्लोम       | ४०१७          | ३५३६                                    | ग्रविरुद्धा वाशायगा              | ३३६४          |
| ग्रवरण्ह गिम्हकर <b>गो</b> | २०३६          | १६८८                                    | श्रविरुद्धा सन्त्रपदा            | २१०६          |
| ग्रवराहपदा सब्वे           | ६६८७          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ग्रविसिद्धा ग्रावत्ता            | २८७५          |
| <b>ग्रवराहे</b> लहुगतरो    | ४७≂३          | ६२४                                     | 91                               | ६५८६          |
| ''                         | ४१३८          | २४८८                                    | ग्रविसुद्ध ठागो काया             | १६२६          |
| ग्रवरोप्पर सजिमलियासजुता   | ४४६४          | •                                       | ग्रविसुद्धस्य तु गहरो            | १८३०          |
| ग्रवरो फहसगमु डो           | १३८           | ५०२०                                    | ग्रविसुद्ध पलब वा                | <b>888</b>    |
| ग्रवरो विघाडिनो            | 3 = 9         | ५०२१                                    | ग्रविसेस देवत-शिमित्तमादी        | २३५६          |
| ग्रवरो विय ग्राएसो         | ५७६२          |                                         | ग्रविमेसितमिहट्टे                | २ <b>२२२</b>  |
| ग्रवल ऋये गोगगहित          | ७६२           |                                         | ग्रविमेसे वि विमेसो              | ६६६४          |
| ग्रवलक्ष <u>णेगग</u> हिते  | ७६५           |                                         | ग्रविहिस वभचारी                  | ६२७६          |
| ग्रवलक्खगोगवधे             | ७५६           |                                         | ग्रन्वते य ग्रपत्ते              | ६२२६          |
| ग्रवलक्ष्यागेग बध          | ७४०           |                                         | म्रव्वजगाजातो खलु                | ६२३७          |
| ग्रवलक्खगो उ उवधी          | ४३७           |                                         | भ्रव्वाउलामा सिची उपास           | ६१६५          |
| धवस्सगम <b>रा</b> दिस्सासू | 335           | ६०६७                                    | ग्रव्वोच्छित्ति शिमित्त          | १५०४          |
| 31                         | <b>द</b> द३   | ६०६७                                    | 9)                               | १५०६          |
| ग्रवमा वसम्मिकीरति         | १५३०          |                                         | <b>,</b> i                       | १५१३          |
| स्रवसेसा स्रणगारा          | ७१३६          |                                         | "                                | 8338          |
| भवसेस। पुरा अगला           | 3€0€          |                                         | ,,                               | ४१६=          |
| ग्रवसो व रायदडो            | ६६०१          |                                         | ,,,                              | ४२०३          |
| ग्रवहत गोएा मस्ते          | ३१६३          |                                         | ग्रसज्भाय च दुविह                | ६०७४          |
| मिव अवखुज्ज पादेगा         | ६२=           | ३८६०                                    | ग्रसढस्म नित्थ सोही              | २७२६          |
| भ्रवि ग्रोसियम्मि लहुगा    | २५४३          | ४५७७                                    | ग्रसणादिया चउरो                  | २५००          |
| =                          |               |                                         |                                  |               |

| ग्रमगादि दब्बमागो                      | १६५४         | १६१२          | ,,                                      | ४४८०                  |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| ग्रमणादी वाऽऽहारे                      | २३४७         | •             | ग्रसिवादीकारिएती                        | ४५७७                  |
| ग्रमणादी वाहारे                        | २५५८         |               | ग्रसिवादी सुकत्थागिएसु                  | ४८१२                  |
| ग्रसम् पाम् वत्थे                      | ११५३         |               | ग्रसिवादीहि गया पुरा                    | ५५४१                  |
| असति गिहि गालियाए                      | १६५          |               | ग्रसिवे ग्रगम्ममार्गे                   | ५६५६                  |
| •                                      | ४२५३         | ५६६२          | ग्रसिवे ग्रोमोदरिए                      | ३४२                   |
| "<br>ग्रसति तिगे पुरा                  | ४५७५         | ₹ <b>₽</b> 08 | "                                       | ४५५                   |
| ग्रसति वसघीए वीस्                      | १६६०         | १६१८          | ,,                                      | १४५४                  |
| "                                      | ११५०         | ३५३१          | श्रसिवे ग्रोमोयरिए                      | ७२६                   |
| ग्रसति विहि-गिगगता                     | १६५३         |               | "                                       | ७४७                   |
| ग्रमति समणाण चौदग                      | ५०७६         | २५२१          | "                                       | ७७३                   |
| ग्रसनी ग्रवाकडाग्                      | ५११          | ४६०५          | <b>2)</b>                               | ७७६                   |
| ग्रमती एवं दास्स तु                    | १६६३         | १६२१          | <b>33</b>                               | <b>५</b> १२           |
| ग्रमती गच्छविसजग्                      | <i>६७६</i>   |               | 13                                      | <b>८१</b> ४           |
| ग्रसती ते गम्ममागो                     | ३४५३         |               |                                         | <b>८१</b> ५           |
| श्रनती य परिरयस्स                      | १६४          |               | 1 <sup>2</sup>                          | ६५४                   |
| म्रमती य भद्द्यो पुरा                  | ४६७६         |               | ,,                                      | १००७                  |
| श्रनतीय भेनगां वा                      | १३७२         | ४६३६          | "                                       | १०२१                  |
| ग्रनती य मत्तगस्ना                     | 48 <b>8</b>  |               | 91                                      | १४३७                  |
| ग्रसती य लिंगकरण                       | १९७१         |               | "                                       | १४६२                  |
| 19                                     | ५७२२         |               |                                         | १४८१                  |
| म्रमती य सगयाण                         | ५६२७         |               | <b>?</b> 1                              | १४६०                  |
| ग्रसती विगिचमाणो                       | ४६०६         |               | **                                      | १८४७                  |
| ग्रसतुष्णि खोम-रज्जू                   | ६५३          | २३७६          | <b>25</b>                               | १८४३                  |
| ग्रसवीगो पभुविड                        | ११८४         | ३५६ <b>५</b>  |                                         | 2009                  |
| यसमाही ठाएगा खलु                       | ६४६३         |               | <b>J</b> ,                              | २०१२                  |
| यसरीरतेणभगे                            | <b>१</b> ३५० | प्र७६         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | २ <b>,२४</b>          |
| श्रमहायो परिसिल्लत्तरा                 | ५४७६         | ५३८४          | ,,                                      | <b>२०४४</b>           |
| यमयर ग्रजोग्गावा                       | ३८५१         |               | ,,                                      | २०६१<br>२०६१          |
| ग्रसपत्ति ग्रहालदे                     | ४३२६         | २४०३          | ,,                                      | 7546                  |
| ग्रसिद्धी जित साएस                     | ४८६७         | १००६          | ,,                                      | २६५४<br>२६५४          |
| ग्रसिवगहित ति काउ                      | 388          |               | <b>)</b> i                              |                       |
| मिनगहिता तणादी<br>मिनवादकारणेहि        | ३४३          |               | ,,                                      | <b>२</b> ६६७          |
| मासवातिकारगोगा                         | ३१५२         | ४२८३          | ,,                                      | २१६ <i>५</i>          |
| अतिवादिकारण्ण<br>अतिवादिकारण्गता       | ४०३२         |               | "                                       | ३१०४                  |
| अस्वनादकार्यापता<br>अस्विवादिकार्यागतो | १२२४         |               | >,                                      | ३१२७<br>३ <b>१</b> २६ |
| मसिवादिकार <b>णे</b> हि                | े २४११       |               | ,,                                      | २ <b>१</b> २८<br>३१६१ |
|                                        | <b>३</b> ५४७ |               | ,,                                      | 4141                  |

| ग्रसिवे ग्रोमोयरिए | ३२०६                     |      |                           | ५६६३                   |
|--------------------|--------------------------|------|---------------------------|------------------------|
| ,1                 | ३२६६                     | ४०५७ | ,,                        | <b>X</b> 552           |
| 19                 | ३३४२                     |      | 7)                        | प्रहप्रइ               |
| 17                 | ३३५५                     | २००२ |                           | प्रहप्र७               |
| "                  | ३४८७                     |      | "                         | ५६६२                   |
| ,,                 | १३४६                     |      | n                         | ५६६७                   |
| "                  | ३६०५                     | १०१६ | ıt.                       | ५६७६                   |
| 11                 | ४०५६                     |      | "                         | ६०२६                   |
| 1)                 | ४१११                     |      | "                         | ६०७२                   |
| ))                 | ४११८                     |      | "                         | ७३४                    |
| n                  | ४२०७                     |      | ग्रसिवोम-दुट्ट-रोघग       | १६१२                   |
| ,,                 | ४२८१                     |      | ग्रसिवोमाईकाले            | <b>\$</b> 73 <b>\$</b> |
| "                  | ४३०५                     |      | ग्रसिवोमाघयगोसु           | <b>६११४</b>            |
| "                  | ४३१७                     |      | ग्रसिकटकविसमादिस्         | 800                    |
| ,                  | <b>X3 E X</b>            |      | ग्रस्सजतमतरते             | १०१                    |
| ,,                 | ४४० ३                    |      | ग्रस्सजमजोगागा            | ४४३७                   |
| "                  | ४४०६                     |      | ग्रस्सजय-लिंगीहिं तु      | <i>\<br/>\\</i>        |
| "                  | ४४१७                     |      | ग्रस्सजयागा भिनखू         | ४३६१                   |
| "                  | ४४३१                     |      | ग्रह ग्रत्थिपदिवयारो      | ३२५७                   |
| 11                 | ४४३८                     |      | ग्रह उग्गहणतग             | १४००                   |
| 11                 | ४४४३                     |      | ग्रह जारिसग्रो देसो       | ४३६०                   |
| 11                 | <i></i>                  |      | ग्रह जे य घोयमइले         | २२७८                   |
| "                  | ४४६७                     |      | ग्रह-तिरिय-उड्ढलोगा ग     | ६५                     |
| n                  | ४४८४                     | ४०५७ | ग्रह दूर गतव्व            | ४४१                    |
| "                  | ४६१३                     |      | ग्रह पुरा गिव्वाघाय       | ६१२१                   |
| "                  | ४६३१                     |      | <b>ग्रह माएासिगी गरहा</b> | २७२५                   |
| "                  | ४६५४                     |      | ग्रह वायगोति भण्एति       | २६३०                   |
| "                  | ४६५=                     | ४०५७ | ग्रह सउदगा उ सेज्जा       | ४२२=                   |
| "                  | ४६७१                     |      | ग्रह सिक्कयतय पुरा        | ६४५                    |
| 11                 | ४६८३                     | ४०५७ | ग्रह सो विवायपुत्ती       | ३८६६                   |
| 11                 | ४६८८                     |      | ग्रहग सिव्विस्सामी        | ६७३                    |
| "                  | ४५५१                     | ३०१६ | ग्रहभावदरिस्एाम्मि वि     | २२५३                   |
| 11                 | ४६७ <del>८</del><br>४००० |      | ग्रहभावमागतेगा            | ४०३२                   |
| "                  | 3338                     |      | ग्रहमेगकुल गच्छ           | ३१५                    |
| "                  | 398X                     |      | ग्रहय च सावराही           | <b>६३१०</b>            |
| "                  | 4630<br>4630             | ३०६२ | ग्रहव ग्रवभ जत्तो         | ४११४                   |
| 52                 | प्रद्रप्र                | २०६५ | ग्रहव जति ग्रत्थि थेरा    | २७४४                   |

| ~~~~~ <del>}~</del>                     | U U D                 |              | ग्रहवा भिक्खुस्सेव        | ५३३१         |
|-----------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| ग्रहव जिंद ग्रित्थ थेरा                 | <b>५५</b> ५२<br>      | ६६०          | ग्रहवा महानिहिम्मि        | ६५२६         |
| ग्रहव गा कत्ता सत्या                    | ४५१६                  |              | श्रहवा रागसहगतो           | १५.५<br>१६८  |
| ग्रहव ए। पुट्ठा पुट्वेगा                | ५०६३                  | २८०७         | श्रहवा विशामहएरा य        | ६५२२         |
| ग्रहव गा मेत्ती पुठव                    | २७३४                  |              |                           | १ <b>१</b> ६ |
| ग्रहव गा सद्धा विभवे                    | १६५२                  | १६१०         | ग्रहवा वातो तिविहो        |              |
| ग्रहव ए। हेट्टऽरगतर                     | द <i>१७</i>           |              | म्रहवा वि म्रगीयत्थो      | ४८००         |
| ग्रहवाऽजत पडिसेवी                       | ६६२३                  |              | ग्रहवा वि ग्रसिट्टम्मि य  | १२६३         |
| ग्रहवा ग्रभुसिरगहरो                     | १२३१                  |              | ग्रहवा वि कन्रोगोगा       | ५८५०         |
| ग्रहवाऽणुसट्ठुवालभुवग्गहे               | ६६१२                  |              | ग्रहवा वि गालबद्धे        | ४७७४         |
| ग्रहवा ग्रवीभूते                        | ३२२६                  | ४२५४         | ग्रहवा सचित्तकम्मे        | २५६०         |
| ग्रहवा ग्राणादिविराहणाग्रो              | ५१३५                  | २४८४         | ग्रहवासमगाऽसजय            | ४७४७         |
| ग्रहवा याहारादी                         | ४१५६                  | ४२७८         | ग्रहवा सय गिलागो          | ६२४८         |
| ग्रहवाःऽहारे पूती                       | 509                   |              | ग्रहवा सावेक्खितरे        | ६६५१         |
| ग्रहवा उस्मग्गुस्सग्गिय                 | <b>५२</b> ४           |              | ग्रहवा सिक्खासिक्खे       | ३ <i>५२७</i> |
| ग्रहवा एगग्गहरो                         | ४७०६                  | 5 <b>X</b> X |                           |              |
| ग्रहवा एगेऽपरिएाते                      | ६३३५                  |              | ग्रहवा सुत्तनिबधो         | ६६७०         |
| ग्रहवा एसगासुद्ध                        | ६२७७                  |              | म्रहिकरण भद्दपता          | 30ह४         |
| ग्रहवा एसेव गमो                         | ३५२२                  |              | ग्रहिकरणमहोकरण            | २७७२         |
| ग्रहवा एसेव तवो                         | ३५२३                  |              | म्रहिकर <b>णमतरा</b> ए    | ५३१३         |
| ग्रहवा ग्रोसहहेउ                        | ४०५२                  | ४५५६         | म्रहिकरण विगति जोए        | ६३२७         |
| ग्रहवा को तस्स गुरगो                    | ६६८६                  |              | ग्रहिकिचउ ग्रसुभातो       | ३३२४         |
| ग्रहवा गुरुगा गुरुगा                    | ४६०६                  | १०४२         | ग्रहिगरगा गिहत्थेहि       | २५३५         |
| ग्रहवा चिर वसतो                         | ६०२९                  |              | ग्रहिगावजगागो मूल         | २१६          |
| ग्रहवा छहि <b>दि</b> वसेहि              | ६५५१                  |              | ग्रहिमासग्रो उ काले       | ६६           |
| ग्रहवा ज बर्ढाहुं                       | ४६६४                  |              | ग्रहियस्स इमे दोसा        | ५५६६         |
| ग्रहवा ज भुक्खत्तो                      | ३७६२                  | ६००२         | ग्रहियासिया तु ग्रतो      | ६११६         |
| ग्रहवा ए। चेव वज्भति                    | ३३३१                  | ,            | ग्रहिरण्सगच्छ भग <b>व</b> | ३०४३         |
| ग्रहवा ए। मज्ज जुत्त                    | २६३३                  | •            | ग्रहि-विच्डुग-विसकट       | ४०१०         |
| ग्रहवा तितते दोसो                       | ३६०३                  | ०७१४         | ग्रहुगुद्विय च ग्रग्-     | ४३८२         |
| ग्रहवा तिगसालवेगा                       | ३८७१                  |              | <b>त्रहोरत्ते सतवीस</b>   | ६२८४         |
| ग्रहवा निष्णि सिलोगा                    | ६०६१                  |              | <b>अकम्मि व भूमी</b> ए    | १२ः७         |
| ग्रहवा तेसि ततिय<br>ग्रहवा दुग य गावग   | २६३०                  | <b>५</b> ८२७ | <b>अ</b> के पलियके वा     | <b>२३१</b> ० |
| ग्रहना पुरा य राजना<br>ग्रहना पटमे छेदो | १३६२                  |              | ग्रगारा उवगारा            | ५६२          |
| महना पढमे दिवसे<br>महना पढमे दिवसे      | ३४३०<br>२ <b>५</b> ३७ |              | श्रगुट्ठ पोरमेन्ना        | १२२७         |
| ग्रहवा पराएग्।ऽहिन्नी                   | ५२२७<br>६५७७          |              | त्रगुलिकोसे प <b>राग</b>  | ह२०          |
| ग्रहवा पचण्ह सजतीरेष                    | ५२००<br>५३३२          | २४०६         | ग्रछणतवट्टण वा            | १५३१         |
| यहवा पालयतीति 🔪                         | १६५२                  | ३७०६         | ग्रछ्णे सम्मद्दा          | ?£3?         |
| ग्रहवा भिक्तुस्सेय                      | પ્રશ્ચ                | २४७६         |                           | ४०५७         |
| `                                       |                       |              |                           | •            |

## सभाष्य चूर्णि निशीथ सूत्र

| म्रजगग-दहिमुखागा           | ५२            |       | "                                          | ७०३                                   |
|----------------------------|---------------|-------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| म्रडयमुज्भिय कप्पे         | ६१०६          |       | ग्राइण् <u>से बहुए</u> स                   | १०४                                   |
| ग्रतद्धाएा ग्रसती          | १७४३          | ३७६६  | म्राइण्णे रयगाइ                            | २५१०                                  |
| ग्रतम्मि व मज्भमि व        | २३७६          | ४८१६  | त्राइण् <b>गे</b> लहुसकारग                 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| ग्रतर गिमतिश्रो वा         | १३४७          |       | ग्राउक्काए लहुगा                           | ५३४०                                  |
| <b>ग्रतरपल्लीग</b> हित     | ४१६३          | ५३१२  | <b>ग्राउग्गह</b> खेत्ताग्रो                | <b>२१</b> ५५                          |
| ग्रतरपल्ली लहुगा           | ३२८७          |       | ग्राउ ज्जोवरा विराए                        | ४२ <b>२</b>                           |
| ग्रतररहितागतर              | ४२५=          |       | "                                          | ५२०७                                  |
| ग्रत न होइ देय             | ५५४४          | ४०२०  | ग्राउट्ट ज <b>रो</b> महगारा                | ४३४४                                  |
| ग्रतेउर च तिविघ            | २५१३          |       | ग्राउट्टियावराह                            | ६१७४                                  |
| ग्रतो ग्रलञ्भमारोसरामादीस् | २३६१          | ४८२८  | ग्राउत्तपुव्वभिगते                         | ६१३३                                  |
| ग्रतो ग्रहोरत्तस्स उ       | 8000          |       | ग्रा <b>उरपाउग्गम्मी</b>                   | <b>३११७</b>                           |
| श्रतो ग्रावरामादी          | ४७३१          | =७१   | म्राउ वल च वड्ढित                          | ३३६५                                  |
| ग्रतो गिह खलु गिह          | १५३४          | •     | ग्राऊ ग्रगएी वाक                           | २४०५                                  |
| ग्रतो शियसगी पुरा          | १४०३          | ४०५७  | ग्राऊ तेऊ वाऊ                              | <b>३१३</b> ०                          |
| ग्रतो पर-सक्खीय            | ३०४८          |       | ग्राएस विसवादे                             | २ <b>६</b> ६२                         |
| ग्रतो बहि कच्छ-पुडादि      | 9389          | ३५७२  | <b>त्राकड्</b> ढरामाकसण                    | ६०१४                                  |
| श्रतो वहिं च घोत           | ६१०२          | • • • | श्राकपिता शिमित्ते श                       | 7488                                  |
| ग्रतो बहिच भिण्ण           | ६१०५          |       | त्राकिपया शिमित्ते ग्रा                    | ४४०६                                  |
| ग्रतो बहि एा लब्भित        | २६६३          | १५६५  | श्रागम गम कालगते                           | ४५६०                                  |
| "                          | <b>233</b> 9  | १८६७  | त्रागमसुयववहार <u>ी</u>                    | <b>६३</b> ६३                          |
| "                          | २८६६          | १८६८  | त्रागापुयनगरा<br>त्रागमिय परिहरता          | ४७५६                                  |
| ग्रतो बहि व दड्ढे          | ५५५०          |       | त्रागरणदी कुडगे                            | ५५५ <b>६</b>                          |
| श्रतो मणे किरिसिया         | 333×          |       | ग्रागर पल्लीमादी                           | ४८६०                                  |
| श्रतोवस्सय बाहि            | १२३५          |       | त्रागर गरताना <u>या</u><br>त्रागतागारादिसु | <b>२३१२</b>                           |
| श्रतो वहि सजोयगा           | ६२००          |       | त्रागतागाराद <u>ी</u>                      | ४९५३                                  |
| <b>अधकारो पदीवे</b> ण      | ४५६५          | १००७  | त्रागतागारेस <u>ु</u>                      | १४४६                                  |
| ग्रब केएा तिऊएा            | ४७००          |       | •                                          | १४५८                                  |
| ग्रवगमादी पनक              | ४७१२          |       | ''<br>ग्रागतारागारे                        | २३४२                                  |
| श्रा                       |               |       | <b>ग्रागतारादीसु</b>                       | १४३६                                  |
| ग्राइण्एापिसित महिगा       | ६१६०          |       | ग्रागतु ग्रहाकडय                           | ५५६२                                  |
| ग्राइण्णमगाइण्ग            | १४८३          |       | श्रागतु एतरो वा                            | १८६२                                  |
| म्राइण्सम्साइण्सा          | न्हरू<br>१४७१ |       | ग्रागतुएसु पुव्व                           | ३२४४                                  |
| 11                         | १४६१          |       | ग्रागतुग तज्जाता                           | ४६५२                                  |
| "<br>श्राइण्ण लहुसए्ण      | 003           |       | ग्रागतुग तज्जाया                           | ४६५५                                  |
| 13                         | 803           |       | ग्रागतुग तु वेज्ज                          | २४७५                                  |
| 11                         | ६०६           |       | ग्रागतुगाणि ताणि य                         | ५६५३                                  |
|                            |               |       |                                            |                                       |

| ग्रागतु तदुत्येण व         | २१५१          |                                         | ग्रातविसुद्धीए जती                 | ११३२          |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| भागतु पर्ण जायण            | ३०६६          | १६६५                                    | ग्रातसमुत्थमसज्भाइय                | ६१६६          |
| त्रागाढ फरुसमीसग           | ४२८३          |                                         | ग्रातकविष्पमुक्का                  | १७७=          |
| आगाउ गरानाराग              | ४६६१          |                                         | ग्रातावण तह चेव उ                  | प्र३४२        |
| ))                         | ४५५५          | १०२६                                    | <b>ग्राताव</b> ण साहुस्सा          | ४३४४          |
| श्रागाढमगागाढ<br>—————     | ४२१           | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ग्रातियणे मोत्तूण                  | ५६७०          |
| <b>त्रागाढम</b> णागाढे     |               |                                         | <b>ग्राद</b> रिसपडिहता             | ४३२१          |
| "                          | १५६४          |                                         | ग्रादागो चलहत्थो                   | ४८ ६          |
| ,,                         | ३१०७          |                                         | म्रादिग्गहणेण उग्गमो               | ४३४           |
| भ्रागाढ पि य दुविह         | २६०७          | 2025                                    | म्रादिभयगागा तिण्ह                 | १६६७          |
| श्रगाढे श्रण्णलिंग         | ५७२४          | ३१३६                                    | <b>ग्रादीग्रदि</b> हुभावे          | ६२१३          |
| ग्रागाढे ग्रहिगररो         | २७६१          | २७१३                                    | ग्रादेसग्ग पचगुला <b>दि</b>        | ५३            |
| <b>ग्रागार्रामदिएण</b>     | २३३५          |                                         | ग्राधाकम्मादी <b>शिका</b> ए        | १०५१          |
| ग्रागारिय दिहु तो          | ६५११          |                                         | ग्राधारोवधि दुविधो                 | ११५२          |
| ग्रागारेहि सरेहि य         | ६३६८          |                                         | ग्रापुच्छएा ग्रावस्सग              | ५२५           |
| म्राघातादी ठाणा            | ४१३५          |                                         | <b>त्रापुच्छ</b> ग्यकितिकम्मे      | ६१२७          |
| ग्राचडाला पढमा             | १४७३          | ३१५५                                    | ग्रापुच्छित उग्गाहित               | ११५५          |
| म्राचेलक्कुद्दे <u>सिय</u> | ₹ <b>₹</b> 3∤ | ६३६४                                    | श्रापुच्छिय ग्रारिक्खय             | २३६२          |
| ग्राग्ययो जा भयग्।         | १३०६          | ४६०६                                    | जाराम्बर्ग जारामसम                 | ₹₹<br>₹       |
| ग्राणद ग्रपिडहय            | २६१०          |                                         | "<br>ग्राभररापिए जारासु            | ५२५०          |
| ग्रागाइगो य दोसा           | २८३६          |                                         |                                    |               |
| ग्रागाए जिग्गवराण          | ५४७२          | ५३७७                                    | म्राभिग्गहियत्ति कए                | ३४४६          |
| ग्रागाए ऽ मुक्कधुरा        | १०२३          |                                         | म्राभिग्गहियस्सासति<br>कारोकारम्यः | १२४६          |
| ग्राणाए वोच्छेदे           | ६७०           |                                         | त्राभोएताग्। विदू                  | २ <i>५७</i> ४ |
| ग्रागादिणो य दोसा          | ५७४०          | ३२७१                                    | म्राभोगिगीय पसिगोग<br>             | १३६६          |
| श्राणादिया य दोसा          | २३५८          |                                         | ग्रामज्जगा पमज्जगा                 | १५१६          |
| ,,                         | २७३५          |                                         | ग्रामफलाइ न कप्पति                 | ४७५७          |
| य्रासादि रसपमगा            | ४०३४          | १०३७                                    | ग्रामति ग्रव्भुवगए                 | ४२८८          |
| श्राणाभगे गाग              | ६६८३          |                                         | ग्रामे घडे निहित्त                 | ६२४३          |
| श्रागुगदेसे वासेग्ग विगा   | ४६२४          |                                         | ग्रायपरउभयदोसा                     | ₹ <i>७५</i> २ |
| श्रातनर परतरे वा           | ६५४०          |                                         | श्रायपर-पडिवकम्म                   | ३८१७          |
| ग्राततरमादियाग             | ६५५६          |                                         | "                                  | ३६३७          |
| ग्रात-पर-मोहुदीरग्         | १४६८          |                                         | ग्रायपर-मोहुदीर्गा                 | १२१           |
| n                          | १५१७          |                                         | <b>ग्रायपरोभयदोसो</b>              | ४३०           |
| ग्रातपरे वावत्ती           | ५६०४          |                                         | ग्रायरिग्रा ग्रभिसेग्रो            | =७१           |
| ग्रातपरोभावग्तता           | १४५२          |                                         | ग्रायरिए ग्रभिसेए                  | २६५५          |
| ग्रातवय च परवय             | १०४२          |                                         | ग्रायरिए ग्रभिसेगे                 | ६०२०          |
|                            |               |                                         |                                    |               |

## सभाष्य चूर्णि निशीय सूत्र

| ग्रायरिए उवज्भाए              | ४५७४         | ४४७४         | ग्रायारे ग्रग्हीए       | ६१६६          |            |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------|------------|
| ग्रायरिए उवज्भाय              | २७४१         | ३७४५         | ग्रायारे चउसु य         | ७१            |            |
| ग्रायरिए कह सोही              | ६६२८         |              | ग्रायारे िएक्खेवो       | ٧             |            |
| ग्रायरिए कालगते               | ५५०२         | ५४०६         | ग्रायारो ग्रगा चिय      | ३             |            |
| श्रायरिए एालत्तो              | <b>५६</b> ५  | ६१०७         | ग्रायुहे दुण्णिसट्टम्मि | ४८७०          |            |
| त्रायरिए दोण्णि श्रागत        | ५४८७         | ५३६२         | श्रारिव बतो विसज्जेति   | ३३८६          |            |
| ग्रायरिए भएगहि तुम            | ४५५२         |              | ग्रारभडा सम्मद्दा       | १४२८          |            |
| म्रायरिए य गिलाएो             | ३०           | ५०८७         | श्रारभनियत्तारा         | ४०६५          |            |
| "                             | ११२६         | 11           | ग्राराम मोल्लकीते       | ४७६४          |            |
| "                             | ११२६         |              | ग्रारिय-ग्रारियसकम      | ५७३०          |            |
| ,,                            | १६२५         | ४०८७         | श्रारियमणारिएसु         | ४७२६          |            |
| म्रायरिम्रो म्रायरिय          | २६२२         |              | म्राच्वरा। जित मासा     | ६४५४          |            |
| ग्रायरिग्रो एग ए। भरो         | २७६४         | <i>५७४</i> ८ | ग्रारुहणे ग्रोरुहणे     | ४८३५          |            |
| ग्रायरियो के <b>रि</b> सग्रो  | ६६१३         |              | ग्रारोवएा उद्दिट्ठा     | ६४३८          |            |
| ग्रायरिग्रो चउमासे            | २५०३         | ५७६९         | श्रारोवसा जहण्सा        | ६४३५          |            |
| ग्रायरिग्रो वि हु तिहि        | <b>५५७</b> १ |              | ग्रारोह परीगाहो         | २४५०          | ;          |
| ग्रायरितो कु डिपद             | 7838         |              | ग्रालत्ते वाहित्ते      | न्द ३         |            |
| ग्रायरितो पवत्तिग्रीय         | ४६०७         |              | ग्रालवरा पडिपुच्छरा     | १८८७          |            |
| ग्रायरिय ग्रभावित             | ११०५         |              | ग्रालवण् तु दुविह       | ६२२           |            |
| ग्रायरिय उवज्भाए              | ३२७६         |              | ग्रालवरो विसुद्धे       | २०६२          |            |
| ,,                            | ४५७६         | ४४७६         | 19                      | ३२६२          |            |
| ग्रायरिय उवज्भाया             | ३७३५         | २७८०         | "                       | ५८१२          | 3          |
| ग्रायरियपादमूल                | ३५५६         |              | ग्रालावरा पडिपुच्छरा    | २८८१          | <b>X</b> : |
| ग्रायरिय वालवुड्डा            | १६२४         |              | "                       | ६५१६          |            |
| "                             | ४५६६         |              | ग्रालावो देवदत्तादि     | द६४           |            |
| ग्रायरिय-वसभ-ग्रभिसेग         | ४६३३         | १०७०         | ग्रालिहण-सिच-तावण       | २४२४          |            |
| ग्रायरियसाघुवदण               | १०५५         | २७५२         | ग्रालिगगावतासग          | ४६म           |            |
| ग्रायरियादीए भया              | አጸጸጸ         |              | म्रालिंगते हत्थादिभज्यो | ५१७६          | २५         |
| ग्रायरियादी वत्यु             | ४८ १४        | ६५५          | त्रालीढ पच्चलीढे        | ६३००          |            |
| ग्रायरिया भिक्खूएा य          | ३४१७         |              | ग्रालोगम्मि चिलिमिली    | ६१६२          |            |
| ग्राय कारणमागाढ               | ४८१०         | ६५१          | ग्रालोयरा तह चेव तु     | ६३७६          |            |
| ग्रायविलिए व्विति <b>य</b>    | ६२४७         |              | ग्रालोयरा ति य पुराो    | ६६२७          |            |
| ग्रायविलस्स-लभे               | १६०७         |              | ग्रालोयणाविहास्         | ६ <i>५</i> ७= |            |
| ग्राया तु हत्य पाद            | ६३५          |              | श्रालोयगापरिगमो         | ६३१२          |            |
| श्राया सजम पवयगा              | १४४१         |              | म्रावडरामादिएसु         | ३०२१          | १६२        |
| ग्रायारपकप्पस्स उ             | २            |              | म्रावण्णो इ दिएहि       | ६५५८          |            |
| म्रायारविराय गुरुकप्पमादीवरा। | ३८६४         |              | श्रावरितो कम्मेहि       | ५६१           | ४६२        |
|                               |              |              |                         |               |            |

|                               |            |      | श्रासि तदा समगुण्णा                      | १८४६                 |
|-------------------------------|------------|------|------------------------------------------|----------------------|
| म्रावरिसायरा उर्वालपण         | 388        | 3735 | ग्रासित्तो ऊसित्तो                       | <i>३५७</i> ४         |
| ग्रावस्सिया णिसीहिय           | २११        | ३४३८ | श्रासेगा य दिट्ठ तो                      | ६३६६                 |
| ,                             | ५३८३       | ३४३८ | भ्राहच्चुवातिग्गावित<br>-                | ४१६२                 |
| 11                            | ६१३६       |      | <b>ग्राह</b> जित ऊरामेव                  | <b>२</b> ६५४         |
| ग्रावहति महादोस               | ३६७५       |      | म्राहा म्रघे य कम्मे                     | २६६६                 |
| ग्रावात तघ चेव य              | <b>५२१</b> |      |                                          | ५६६१                 |
| ग्रावाय गि्वाव                | १२२        |      | त्राहाकम्म सइ घातो<br>ग्राहाकम्मिय पाराग | 3=3 <b>X</b>         |
| ग्रावासग कातूरा               | ६१२४       |      | श्राहाकम्मुद <u>े</u> सिय                | ३२५०                 |
| म्रावासग छक्काया              | ३५५०       |      | ग्राहाकम्मे तिविहे                       | २६६३                 |
| म्रावासग परिहागी              | ४३०        |      | ग्राहातच्च-पदागो                         | ४३००                 |
| ग्रावासगमादीय                 | ६१८०       |      | ग्राहारउग्गमेण                           | १८३५                 |
| ग्रावासगमादीया                | ६२१४       | ६७६  | ग्राहारउब्भवो पुरा                       | ५७२                  |
| ग्रावासग सज्भाए               | ४३४६       | ३१६३ | ग्राहार उवहि देह                         | ५७५१                 |
| ,,                            | ६३४३       |      | ग्राहार उवहि देहे                        | ४३५६                 |
| म्रावासग् म्रिंगियत           | ४३४७       |      | ग्राहार उवहि विभत्ता                     | २११८                 |
| श्रावास वाहि ग्रसती           | २२४        | ३४५४ | ग्राहार उवहि सेज्जा                      | २५७ <b>६</b>         |
| ,,                            | ५३६८       | "    | **                                       | ४६३४                 |
| ग्रावास-सोहि ग्रखलत           | ४०१६       | ६१६  | ,,                                       | ६२६६                 |
| ग्रावासित व वूढ               | ६११३       |      | <b>म्राहारदी</b> ग्रऽसती                 | ६२३५                 |
| <b>ग्रावासियम</b> ज्जग्गया    | ६३३२       |      | ग्राहारमगाहारस्स                         | ४६३४                 |
| श्रासकरसादि ठासा              | ४१३२       |      | म्राहारमतभूस <u>ा</u>                    | २२८७                 |
| ग्रासगतो हत्थिगतो             | ६२५        | ३५४७ | श्राहारमतरे <b>गा</b> ति                 | १२४                  |
| <b>ग्रासज्जिएसीहियावस्सिय</b> | ५२३        | २५८८ | ग्राहारविहारादिसु                        | 88                   |
| श्रासण्णतरो भयमायती           | 303        |      | ग्राहारादीग्ऽट्टा                        | ४३५३                 |
| ग्रासण्णमुक्का उद्विय         | २४४४       |      | ग्राहारादुप्पादग्                        | २४१२                 |
| ग्रासण्गुवस्सए मोत्तु         | ११३५       |      | ग्राहारादुवभोगो                          | २४२१                 |
| श्रासण्णे परभिणतो             | ४५५४       |      | ग्राहारे जो उ गमो                        | ५१६६४                |
| श्रासण्गो साहति               | १७६६       |      | ग्राहारे ताव छिदाहि                      | ३८६८                 |
| ग्रासण्णो य छ्रणूसवो          | ५२७६       | ३३५५ | ग्राहारो व दव वा                         | ४१६६                 |
| श्रासक-वेरजराग                | १८२६       |      | ग्राहारोवहिमादी                          | ४५०६                 |
| ग्रासदग-कट्टमग्रो             | १७२३       | ३७४५ | ग्राहिंडए विवि <b>त्त</b> े              | <i>२७१५</i>          |
| श्रासद पीढ मचग                | ५९५१       |      | ग्राहिडित सो णिच्च                       | २७१६                 |
| <del>श्रासाद-पु</del> ण्णिमाए | 388        | ४२८० | ग्राहेण दारगइत्तगारा                     | ३४५२                 |
| श्रासाटी इदमहो                | ६०६५       |      |                                          | इ                    |
| ग्रामाण य हत्यीण य            | २६०१       |      | <u> </u>                                 | . પ્રયુહ             |
| यासासो वीनासो                 | १७४द       | १७७६ | इग्र ग्रगुलोमण तेसि                      | २.२ <b>०</b><br>३०२६ |
| म्राना हत्यी खरिगाति          | ३६६५       |      | इच्छाग्गुलोमभावे                         | 40/4                 |
|                               |            |      |                                          |                      |

#### सभाष्य चूर्णिनिशीथ सूत्र

| इच्छामि कारगोगा        | १६१३          |      | इस्सरसरिसो उ गुरू       | ६६२६               |         |
|------------------------|---------------|------|-------------------------|--------------------|---------|
| इट्टग-छणम्मि परिपिडताण | ४४४६          |      | इस्सालुए वि वेदुक्कडयार | ३५६३               |         |
| इट्ट-कलत्त-विश्रोगे    | १६८७          | ३७११ | इह परलोए य फल           | ४=१६               |         |
| इतरह वि ताव गरुय       | ८४०           |      | इहलोइयागा परलोइयागा     | <b>३११</b> २       |         |
| इतरेसि गहणम्मी         | २४६५          |      | इहलोए फलमेय             | ६१७८               |         |
| इतरेसु होति लहुगा      | २१०५          |      | इह लोगादी ठागा          | ४१४०               |         |
| इत्तरोवि य पतावे       | ४४६६          |      | इह वि गिही ग्रविसहराा   | •<br>२ <b>५</b> ४४ |         |
| इतरिस्रो पुरा उवधी     | १४३५          |      | इहरह वि ता न कप्पइ      | ६०३२               |         |
| इत्तरिय पि ग्राहार     | ३२१५          |      | इहरह वि ताव ग्रम्ह      | ५२६८               | ą       |
| इति एस ग्रस्पुण्एावरणा | ११८१          |      | इहरह वि ताव गधो         | ६०५०               | ,       |
| इति चोदगिंदद्व त       | १३८०          |      | इहरह वि ताव लोए         | <b>३३११</b>        |         |
| इति दप्पतो ग्रगाइण्ग   | ४८६३          |      | इहरा कहासु सुिएामो      | ५२६३               | ą       |
| इति दोसा उ ग्रगीते     | 8508          |      | इहरा परिट्ठविणया        | ५०६७               | ع       |
| इति सउदगा तु एसा       | 3082          |      | इहरा वि मरति एसो        | ५६९६ ।             | , ą     |
| इति सदसग्-सभासग्रेहि   | १६८६          |      | इगाल-खार-डाहो           | १५३७               | `       |
| इत्थि-परियार-सद्दे     | २०१५          |      | इ दमहादीएसु             | २४८०               |         |
| इत्यि पडुच्च सुत्त     | २४६६          |      | इदमहादीसु समागएसु       | <b>३१३३</b> /      | ર       |
| इत्थिकह भत्तकह         | ११            |      | इदियपडिसचारो            | <b>३</b> ८७८       | `       |
| इत्थिकहास्रो कहेति     | ३५८३          | ५१५६ | इदियमाउत्तारा           | ६१४६               |         |
| इत्यी जूय मज्ज         | 3308          | ६४०  | इदिय सलिंग गाते         | ४३६                |         |
| इत्थी रापु सको वा      | १६१४          |      | इदियाणि कसाये य         | ३व५५ -             |         |
| इत्थी पुरिस नपु सग     | ५०३८          | ६३७  | इदेगा वभवज्भा           | ४१०१               | ٠ ۶     |
| इत्थीरा मज्भम्मी       | २४३०          |      | इधराधूमे गघे            | 50 <u>¥</u>        |         |
| इत्थीगातिसुहीग         | २४३३          |      |                         | ४७१०               |         |
| इत्थीमादी ठाएा         | ४१३७          |      | इधरासाला गुरुगा         | ५३६२               | ∌,      |
| इत्थी सागारिए          | 3392          | २५५२ |                         | <del>\$</del>      |         |
| इत्यीहि गाल-वद्धाहि    | १७६४          |      | ईसर-तलवर-माडविएहि       | `<br>२५०२          | Ę       |
| इधरध वि ताव सद्दे      | १७७२          |      | ईसर भोइयमादी            | २५०३               | Ę:      |
| इधरह वि ताव गरुय       | 575           |      | ईसरियत्ता रज्जा         | ५१६०               | ٠<br>٦! |
| इम इति पच्चक्खम्मी     | २५५६          |      | ईसि श्रधोणता वा         | ३७७१               | •       |
| इय सत्तरी जहण्णा       | ३१४४          | ४२८४ | ईसि भूमिमपत्त           | ३४७८               |         |
| इय विभिगित्रो उभयव     | १७८०          |      | ••                      | 1.7                |         |
| इयरह वि ता ए। कप्पति   | ५०६२          |      |                         | <b>3</b>           |         |
| इरिएसग्-भासाग्         | ३ <b>१</b> ७६ |      | उउबद्धपीढफलग            | 8385               |         |
| इरिय ए सोधियस्स        | ४८८           |      | उक्कोसग्रो जिलाल        | १४१०               | ४०      |
| इरियावहिया हत्थतरे     | ६१४१          |      | उक्कोसगा तु दुविहा      | 50                 |         |
| इरियासमिति भासेसए।     | ३६३३          |      | उक्कोसितसामासे          | <b>&amp;&amp;o</b> | .,      |
| इस्सरनिक्खतो वा        | ४८४२          |      | n                       | ५८३८               | ሄሪ      |

| उक्कोस माउ-भज्जा           | ५१६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २५१७         | उच्चतभत्तिए वा            | ६००२                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|
| उक्कोस विगतीस्रो           | ३४६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २६१२         | उच्चताए दाग्ए             | ४४६२                 |
| उक्कोसाउ पयाग्रो           | ६५४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | उच्चसर-सरोसुत्त           | २८१८                 |
| उक्कोसेगा दुवालस           | ६०६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | उच्चारपासवराखेल मत्तर     | ३१७२                 |
| उक्कोसो श्रद्वविघो         | १४१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४०६४         | उच्चारमायरित्ता           | १८७३                 |
| उक्कोसो थेराएा             | १४११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>496</b> 8 | ,,                        | १८८०                 |
| उक्कोसो दहू एा             | ३५१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | उच्चार पासवण              | १७३२                 |
| ,,                         | ३५४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | उच्चार वोसिरित्ता         | १८७७                 |
| उक्कं.सोवधिफलए             | १०१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | उच्चाराति ग्रयडिल         | ३७५७                 |
| उक्खिपत्तगिलागो            | 300\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १६७=         | उच्चारे पासवर्गे          | १७५४                 |
| उग्गम उप्पादग              | २०७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | उच्छवछरोसु सभारित         | ५२७७                 |
| उगाम उप्पायगा              | १५३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | उच्छाहितो परेगा व         | ४४४५                 |
| 27                         | ४९७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | उच्छाहो विसीदते           | २ <b>६</b> ८१        |
| ,,                         | २०६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | उच्छुद्धसरीरे वा          | 80 <b>%</b> \$       |
| "                          | <i>₹33</i> ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | उच्छोलखुप्पिलावरा         | १८५१                 |
| <b>उग्गमदोसादीया</b>       | ४७१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5¥€          | उच्छोल दोसु ग्राघस        | ४६४१                 |
| "                          | 8038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | उज्जासद्वासादिसु          | ४६५८                 |
| ,,                         | <i>¥33¥</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | उज्जाएऽद्टालदगे           | २४२६                 |
| <b>चग्गमविसुद्धिमादिसु</b> | ४६३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | उज्जाग्रहक्लमूले          | 3508                 |
| उग्गममादिसु दोसेसु         | *880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | उज्जाणा ग्रारेण           | ४१७०                 |
| उग्गममादी सुद्धो           | १२७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | उज्जागाऽऽउह <b>णूमे</b> ण | ५७४२                 |
| उगायमण्सकणे                | <i>२</i> न्द <b>६</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>१७</i> ०३ | उज्जाणातो परेण            | ४१८२                 |
| उग्गयमणुगगए वा             | २६२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ५५२३         | उज्जालज्भपगाण             | २१६                  |
| उग्गयवित्ती मुत्ती         | २८६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १७८८         | उज्जुत्तरा से ग्रालीयगाए  | २६६०                 |
| <b>उग्गह्</b> णतगपट्टे     | १३६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४०८२         | "                         | २६ <b>८१</b>         |
| उग्गहवारगाकुसले            | ३०१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १६१र्६       | उज्जोयफुडम्मि तु          | ४३२०                 |
| उग्गातिकुलेसु वि           | ४४१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | उट्ट-िएवेसुल्लघएा         | ५६६                  |
| उग्गिण्एादिण्एा स्रमाये    | ३४इ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | उट्टेज्ज शिसीएज्जा        | २८५५                 |
| <b>उग्घाता</b> गुग्घाते    | ६४२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | ,11                       | ६६००                 |
| <b>उ</b> ग्घातियमासाएां    | ६५४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | उट्टे त निवेसते           | ३५५२                 |
| उग्घातिय वहते              | २८६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | उडुवद्धिगमेगतर            | <b>१</b> २३ <b>८</b> |
| उग्घातिया परित्ते          | <b>*40</b> 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =            | <b>उडुवद्धे रयहर</b> ण    | 300                  |
| उग्घायमगुग्घातो            | まおまみ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | उडुमासो तीसदिलो           | ६२८५                 |
| उग्घायमगुग्घाय             | ₹54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | उडुवास सुहो कालो          | <b>द</b> ६०          |
| 11                         | ३५३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | उड्डाहरक्बणट्ठा           | ३२ <b>१</b>          |
| 71                         | ्रे इप्रथप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | उड्डाह च करेज्जा          | <b>५२६</b> ६         |
| चग्वायमखुग्वाया<br>=       | ्र ६६७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | उड्डाह व कुसीला           | ४०२                  |
| च <b>न्मायमर</b> सुग्वायो  | ्र ६६४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | चड्दमहे तिरियम्मि य       | <b>३१६३</b>          |
|                            | To the state of th |              |                           |                      |

#### सभाष्य चूर्णिनिशीय सूत्र

| उड्ढस्सासो ग्रपरिककमो य          | ३६३१         |              | उद्दावरा ग्लिब्बसए       | ४७६३                 |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| उड्ढ थिर अतुरित                  | १४३१         |              | "                        | <b>५१</b> ५१         |
| उड्ढे केएा कतिमएा                | १२६६         |              | "                        | ३३७ <b>६</b>         |
| उड्ढे वि तदुभए                   | <b>१</b> ६७८ |              | उद्दिट्ठ तिगेगतर         | ४०१०                 |
| उण्णातिरित्तमासा                 | ३१४८         |              | उद्दिट्टमस्पुद्दिट्टे    | ६३४४                 |
| उण्गियवासाकप्पा                  | ३२०६         |              | उद्दिहास्रो नईस्रो       | ४२०=                 |
| उण्णिय उट्टिय वावि               | ४५०२         |              | उद्दिसिय पेह ग्रतर       | १००५                 |
| उण्णोट्टे मियलोमे                | ७६०          |              | उद्दूढसेस वाहि           | ३४६३                 |
| उण्होद-छगरा-मट्टिय               | ४६३४         |              | उद्देसगा समुद्देसगा      | २०१६                 |
| उत्तरा-ससावयारा य                | ३१३६         | २७४७         | उद्देसिम्म चउत्थे        | २३५०                 |
| उत्तदिए। सेसकाले                 | ६३८८         |              | उद्देसियम्मि लहुगो       | २०२२                 |
| उत्तरकरण एगग्गया                 | ३२१६         |              | उद्ध सित्ता य तेण        | १७८१                 |
| उत्तरगुणातिचारा                  | ६५२६         |              | उद्धिसयामो लोगसि         | १५६५                 |
| उत्तरणिम्म परूविते               | ४२२५         | ४६३४         | उद्धियदडो गिहत्यो        | ६४१७                 |
| उत्तरमाणस्स गरि                  | 285          |              | उद्धियदडो साहू           | ६४१७                 |
| उत्तरमूले सुद्धे                 | 033\$        | २६६४         | उपचारेण तु पगत           | ሂፍ                   |
| उत्तर-साला उत्तर-गिहा            | २४८८         |              | उप्पक्कमे गत्त           | २२७२                 |
| र्जितगो पुरा छिडु                | ६०१८         |              | उप्पणकारगो गतु           | ३२७१                 |
| उत्थाएं। सहपाएं                  | १८७६         |              | उपण्गागुप्पण्गा          | ३८६४                 |
| उद्उल्ल मट्टिया वा               | १८४८         |              | उप्पण्गे अधिकरगो         | १७०८                 |
| उद <b>उल्लादी</b> एसू            | १५५१         |              | उप्पण्गे उवसग्गे         | ४४३६                 |
| उदए कप्पूरादी                    | <b>१</b> ३७६ | ६००१         | उप्पण्गे सास्वरे         | ५७३६                 |
| उदए चिवललपरित्त                  | ४२३१         | ५६४१         | उप्पत्ती रोगाण           | ६५०४                 |
| उदएग् वातिगस्स                   | 3258         | ५१६५         | उप्परिवाडी गुरुगा        | ४६६०                 |
| उदग-ग्गि-तेग्।सावयभएसु           | ४६२          |              | उप्पल-पउमाइ पुगा         | ४५३५                 |
| उदगसरिच्छा पक्खेगाऽवेति          | ३१८६         |              | उप्पात ग्रागिच्छप्पितु   | 348                  |
| उदगतेसा चिलिमिसी                 | ५३४=         | २४२२         | उप्पादगमुप्पण्णो         | १८१६                 |
| <b>उदगाग</b> णितेणोमे            | ४६३८         |              | उप्पायगोसणासु वि         | २०५४                 |
| उदगागिएवातादि <b>सु</b>          | ३१३२         | २७४४         | उन्बद्ध पवाहेती          | ६०११                 |
| उदरियमग्रो चउसु वि               | ५७४८         |              | <b>उन्भामग</b> ऽखुन्भामग | ४०८२                 |
| उदाहडा जे हरियाहडीए              | <b>५</b> ८१६ | <b>३</b> ८६३ | उन्भामग वडसालेगा         | १४०                  |
| <b>उदिण्एाजोहाउलसिद्धसे</b> ग्गो | ४७४=         | ३२८६         | उभग्रो वि ग्रद्धजोयगा    | ३१६२                 |
| उदुवद्धे मास वा                  | ४६८६         |              | उभयगणी पेहेतु            | ४६२७                 |
| उद्द्रे विमत्ता                  | २६३४         | ४८३०         | उभयद्वातिशिविद्व         | २४६६                 |
| <b>उद्दरे सुभिक्से</b>           | ् १९६८       | १०१=         | उभयघरएम्मि दोसा          | ४३३२                 |
| , ,,                             | ३४२६         | "            | उभयम्मि व ग्रागाढे       | १६०१                 |
| ' u                              | ¥550         | n            | उभयस्स निसिरणहा          | <b>१</b> २२ <b>६</b> |
| उद्दारा परिद्वविया               | <b>ፈ</b> ጸጸ  | २६०६         | उभयो पडिवदाए             | XXC                  |

|                                        |                      |       | _                                                   |              |
|----------------------------------------|----------------------|-------|-----------------------------------------------------|--------------|
| "                                      | ५४६ .                | २६१५  | उवरि तु पचभइते                                      | ६४६०         |
| उभयो सह-कज्जे वा                       | ६५७                  | २३८०  | उवरि तु मु जयस्सा                                   | 522          |
| <b>उम्मत्तवायस</b> रिस                 | ५२४७                 | 378   | उवरिंसते लहुग                                       | १२८२         |
| "                                      | ० थ ६ ४              | ३३२९  | उवलक्खिया य उदगा                                    | १३५४         |
| <b>उम्मर</b> कोर्ट्टिवेसु य            | ५७१६                 |       | उवलजलेगा तु पुन्व                                   | ४२३७         |
| उम्मादो खलु दुविघो                     | ३६७०                 |       | उवसग-गगित-विभावित                                   | २६७५         |
| उम्माय च लभेज्जा                       | ६१७७                 |       | उवसग्गवहिट्ठाग्                                     | ४३६४         |
| उम्माय पावेज्जा                        | ३३४१                 |       | उवसमणुट्ट पउट्टे                                    | ११७३         |
| उल्लम्मि य पारिच्छा                    | ३७५६                 |       | उवसते वि महाकुले                                    | ३५३७         |
| उल्लाव तु ग्रसत्तो                     | २६५५                 |       | "                                                   | ३४५७         |
| उल्लोम लहु दिय गिसि                    | ११६५                 | ३५७८  | उवसतो रायमच्चो                                      | ३६७७         |
| उल्लोमागुण्एावरणा                      | ११६७                 | ३५७७  | उवसपयावराहे                                         | २७६७         |
| उल्लोयरा शिग्गमरो                      | ५३५०                 |       | उवसामितो गिहत्थो                                    | २८४६         |
| उवएसो सघ,डग                            | १६८८                 | २६६२  | उवस्सए य सथारे                                      | १७००         |
|                                        | 3=38                 | २88३  | उवस्सग गावेसगा                                      | ३०६५         |
| ''<br>उवकरणपूतिय पुरा                  | <b>द</b> १द          | ,     | उवहत उट्टिय गायगो                                   | ३ <i>६७३</i> |
| उवकरसो पडिलेहा                         | २०८                  | ३४६२  | उवहत-उवकरणम्म                                       | ३५७६         |
| •                                      | ५३८०                 | ३४३४  | उवहम्मति विण्णागो                                   | ६२२६         |
| "<br>उवगरण-गेण्ह <b>रो भार</b>         | ५६४९                 | ३०५७  | उवह्यउग्गहलभे                                       | ४६०७         |
| उवगरण पुट्वभिणत                        | ४ <i>६५७</i><br>४६५७ | ३०६५  | उवहयमग् <u>ज</u> ुवहते वा                           | ४६०५         |
| उवगरल युज्यमारात<br>उवग्गहिता सूयादिया | ५५२७<br>६६३          | 4044  | उवहिम्मि पडग साडग                                   | ३०६ <b>५</b> |
| उवचरग ग्रहिमरे वा                      | २५२<br>२७६६          |       | उवहि सुत्त भत्त पारो                                | २०५१         |
| उवचरति को गिलास                        | २१७४<br>२१७४         |       | उपाह सुत मत्त पारा<br>उवही श्राहाकम्म               | २०७१<br>२६६४ |
| उवजु जिउ गिमित्ते                      |                      |       | उपहा आहाकम्म<br>उवही य पूतिय पुरा                   | र५५०<br>द१०  |
| उनदेस-ग्रगुवदेसा                       | 3 <i>XX</i> £        | ນ ລ ບ | उपेहा प द्वाराम पुरा<br>उवेहऽपत्तियपरितावरा         | ३०८४         |
| _                                      | २६२८                 | ४८२४  | उवेहोभासग्गकर <b>गो</b>                             |              |
| उवधिममत्ते लहुगा<br>उवधी पडिलेहेत्ता   | 03 <i>\$</i><br>==== |       | उवहामासराकररा<br>उवेहोभासरा उवराा                   | ३०५६<br>३०५७ |
| उपया पाडलहता<br>उवधी लोभ-भया वा        | <i>१४३=</i>          |       | उवेहोभास <b>ण परिताव</b> ण                          | २०५७<br>३०५६ |
| उनवी सरीर चारित्त                      | १४४५<br>२४४६         |       | उवेहोभास <b>ग्</b> वारण                             | ३०८८         |
| उवधी सरीरमलाघव                         | ११६५                 |       | उब्बत्त खेल सथार                                    | <b>२</b> ६५४ |
| उवधीहरसो गुरुगा                        | <b>?</b> ??          |       | उन्यतः स्वतः स्वयः<br>उव्वत्तरण्णीहरण               | 3038         |
| उवभुत्त-थेरसद्धि                       | <b>२</b> २३१         |       | उब्बत्तरा परियत्तरा                                 | १७५६         |
| उवभुत्तभोगथेरेहि                       | 4141<br>488          |       | उव्वत्तरामप्पत्ते                                   | ५४६५         |
| उवरिमसिण्हा कप्पो                      | 355<br>350           |       | उव्वत्तगाइ संथार                                    | ३८५४         |
| उवरि सुयमसद्हरण                        | ,६१ <b>द</b> २       |       | उष्यतिहाइसयार<br>उष्यताए पुरव                       | १९४६         |
| उनरि पच ग्रपुण्णे                      |                      | V2    |                                                     | १९४५         |
| उवरि तु ग्रप्पजीवा                     | 3756                 | ४३००  | "<br>उत्तरमञ्जू स समादी                             |              |
| उवार तु ग्रगुलीग्रो                    | \$ <i>4.0</i>        | 3-11- | उव्वरग <del>स</del> ्स तु ग्रसती<br>उव्वरगे कोगो वा | ३००२<br>१३४४ |
| 3 .9                                   | ६१=                  | ३८५०  | ० परण कार्य वा                                      | १३४४         |
|                                        |                      |       |                                                     |              |

#### सभाष्य चूरिंगानशीथ सूत्र

| 0.5                              |                       |      |                          |                      |
|----------------------------------|-----------------------|------|--------------------------|----------------------|
| उसिगो ससट्टे वा                  | <b>३०</b> ४ २         | १९४१ | एएसामण्णतरं              | २७२६                 |
| उसुकादिएहि मडेहि                 | ४३८६                  |      | 17                       | ४७७६                 |
| उस्सग्गठिई सुद्ध                 | ५२३६                  | ३३१८ | ,,                       | ४३६३                 |
| 11                               | 3252                  | "    | "                        | ४४५४                 |
| उस्सग्गलक्खग्ग खलु               | ३५७१                  | ५१४८ | ,,                       | ४६५३                 |
| उस्सग्गसुत किंची                 | ५३५७                  | ३३१६ | "                        | ४६५७                 |
| उस्सगसुय किंची                   | ५२३४                  | ,,   | ,,                       | ६०३१                 |
| उस्सग्गाती वितहे                 | ५०२१                  | ६२१  | "<br>एएसामण्यातरे        |                      |
| उस्सगा पइन्न-कहा य               | २१३१                  |      | एएसामण्ययर               | ४३२५                 |
| उस्सग्गित-वाघात                  | <b>द ३</b> ८          |      | एएसि तिण्ह पी            | र६२६<br>४२१२         |
| उस्सग्गियवावाते                  | <b>५</b> ४१           |      | एएसि तु परूवरा           | ५२८५<br>४६२५         |
| उस्सग्गियस्स पुव्वि              | <b>५३३</b>            |      | एएहि कारसेहि             | ****<br>335\$        |
| n                                | 580                   |      | •                        | २२८१<br>३६०८         |
| उस्सगे श्रववाय '                 | ६६७२                  |      | ,,                       | २५० <b>५</b><br>३७६९ |
| उस्सग्गे गोयरम्मी                | ५२३७                  | 3988 | "                        | २७५८<br>३७७६         |
| ,,                               | ५३६०                  | "    | "                        | ४६१४                 |
| उस्सग्गेरा शिसिद्धाशि            | ५२४५                  | ३३२७ | "                        | ४८८२                 |
| n                                | ५३६८                  | ,,   | "<br>"                   | ५६५५                 |
| उस्सग्गेण भिणतािण                | ४२४४                  | ३३२६ | "                        | ३१३४                 |
| "                                | <i>५३६७</i>           | ,,   | "                        | ४०५३                 |
| उस्सग्गो वा उ ग्रोहो             | ६६६८                  |      | एएहि तु उववेय            | २७३३                 |
| उस्सीसग-गहरोण                    | २१६५                  |      | एएहि य भ्रण्ऐहि य        | २३६२                 |
| उस्सुत्तमग्गुवइट्ट               | ३४६२                  |      | एएहि सपउत्तो             | <b>६२६३</b>          |
| उस्सेतिम पिट्ठादी                | ३००४                  | 580  | एकत्तीस च दिएा           | ६२८६                 |
| उस्सेतिममादीण                    | ४७१३                  |      | एक्कतो हिमवतो            | १५७१                 |
| उस्सेतिममादीया                   | ५६६६                  |      | एक्कल्ल मोत्तूण          | ६३३६                 |
| उहाए पण्णात                      | ५६१०                  |      | एक्कल्लेस स लब्भा        | ६३५५                 |
|                                  | ऊ                     |      | एक्कस्स दोण्ह वा         | ६१४४                 |
| ऊराट्टे गात्थि चरण               | ३५३२                  |      | एक्कस्स व एक्कस व        | ५०६२                 |
| ऊर्णाहय दुव्वल वा                | 7777<br><i>0</i> 388  |      | एक्कहि विदिण्एा रज्जे    | २५५१                 |
| ऊर्णातिरित्तमासे                 | ३१४४                  |      | एक्क दुग चउक्क           | ३०१८                 |
| <b>ऊ</b> गाहिय मण्णतो            | ₹ <b>₹</b> 8७         | ५२१७ | <sub>एक्क</sub> पाउरमाखे | ७६५                  |
| ऊलाहुब गण्यता<br>ऊलोला न पूरिस्स | ४५८७<br>४ <b>८</b> २६ | ४००६ | एक्क भरेमि भाण           | ३४३८                 |
| ऊसत्थाएो गाम्रो                  | १५३=                  | 3004 | एक्कार-तेर-सत्तर         | २३२४                 |
| OMETIC TO                        |                       |      | एक्कुत्तरिया घडछक्कएण    | ६५६३                 |
|                                  | ए                     |      | एक्कूणवीसति विभासियम्मि  | ६६४८                 |
| एएए। सुत्त ए। कय                 | २६५१                  | ४५४६ | एक्केक्कपदा ग्राणा       | १६०३                 |
| एए सन्वे दोसा                    | ३२४२                  |      | एक्केक्किम उ सुत्ते      | ६१६२                 |
|                                  |                       |      |                          |                      |

| एक्केक्कम्मि य ठाएो      | ५१०२               | २४५४            | एग ठवे शिव्विसए        | १२०२                  |
|--------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| n                        | ५२०५               |                 | एग व दो व तिण्एा व     | २०७५                  |
| "<br>एक्केक्क त दुविह    | ४०४                |                 | एग सचिक्खाए            | ६२४४                  |
| n                        | १८६८               |                 | एगगि उण्णिय खबु        | द२६                   |
| "<br>एक्केक्का उ पदाग्रो | ५१०                | ७०३४            | एगगितो उ दुविघो        | १२२०                  |
| एक्केक्का ते तिविहा      | <b>५२१३</b>        | २५६६            | एगगिय चल थिर           | ४२३२                  |
| एक्केक्का सा तिविधा      | ७११                | 1311            | एगगियस्स ग्रसती        | १२७४                  |
| •                        | ७१६                |                 | एगतिएाज्जरा से         | ३९५२                  |
| v <del></del>            |                    |                 | "                      | ३१६३                  |
| एक्केक्का सा दुविहा      | २६१७<br>5 १ % %    |                 | ''<br>एगतरिएाव्विगती   | <b>६३३</b> ०′         |
| एक्केक्को तिण्णि वारा    | ६१५७               |                 | एगतरिय गिविविविल्ल     | ३५२५                  |
| एक्केक्को वि य तिविधो    | 3388               | 3 - 10 <b>5</b> | एगाणियस्स सुवरो        | ४५६०                  |
| एक्केक्को सो दुविहो      | ४६६७               | ३०७६            | एगापण्यां व सतावीस     | ५५८७<br>५७२६          |
| एक्कोसहेगा छिज्जति       | ६५०६               |                 | एगा मूलगुरोहि          | २०६३                  |
| एगक्खेत्तिएवासी          | <b>१०२२</b><br>*** |                 | एगावराहडडे             | <b>६</b> ५१३          |
| एगचरि मन्नता             | ሂ <b>४</b> ४३      |                 | एगासति लभे वा          | १२६ <b>१</b>          |
| एगट्टा सभोगो             | ४६४०               |                 | एगाह पराग पक्खे        | १९२८<br>२७३ <i>६</i>  |
|                          | 57.45              |                 | 1                      | ५७२५<br>४ <b>५</b> ७६ |
| एगतरकामिए उवस्सयम्म      | ~ <b>२४०७</b>      |                 | "                      |                       |
| एगतरिएग्गतो वा           | ४००७               |                 | प्रिवियमादीसु तु       | १८०८                  |
| एगत्ते जो तु गमो         | १४५६               |                 | एगिदि-विगल-पविदिएहि    | ξοο <b>χ</b>          |
| एगत्य वसताग              | २३७७               | ४८१४            | एगुरावीस जहण्णे        | ३५२६                  |
| एगत्य रधगो भु जगो य      | ११८५               | ३५६६            | एगुत्तरिया घडछक्कएण    | ६४६६                  |
| एगत्य होति भत्त          | 8860               | 3०६५.           | एगूरातीस दिवसे '       | े ३५१८                |
| एग दुग तिष्णि मासा       | २६२१               |                 | एगूरातीस वीसा          | ३५१७                  |
| एगपुड सगल किसण           | ६१४                | . ३५४७          | 11                     | まれなを                  |
| एगवतिल्ल भडि             | ३१८०               |                 | , एगे अपरिराए या       | <i>አጻ</i> £ጸ          |
| एगमएोगा दिवसेसु होति     | ६३२३               |                 | ) i                    | ५५३६                  |
| एगमरोगे छेदो             | ५२८२               | - ३३६०          | "<br>एगे ग्रपरिएाते या | ४५४५                  |
| एगमरण तु लोए             | ४१४०               | · 5860          | एगे ज कज्जहाएी         | २५°४<br>३५४ <b>१</b>  |
| एगिमङ्गोगदागो            | <i>६</i> ४२६       |                 |                        |                       |
| एगम्मि दोसु तीसु व       | ५११२               | , २२७१ •        | एगे गिलारापाहुड        | ५४९६                  |
| एगस्स श्रागेगागा व       | ४०३६               | •               | एगे तु पुन्वभिष्ति     | ४५७६                  |
| एगस्स पुरेकम्म           | ४०७६               | १८३६`           | एगेए। कयमकज्ज          | ४७८७                  |
| एगस्स वितियगहगो          | ४०५५ ः             | १८४२            | एगेए तोसितत्रो         | ६०५१                  |
| एगस्स मागाजुत्त          | ४४६८               | 1 4             | एगेए। समारहे           | ४०५६                  |
| एग जहुवद्धिम             | २१६६               |                 | n                      | 3208                  |
| एग च दोव तिण्णि व        | ३६३१               |                 | एगेण बघेण              | 480                   |
| 11                       | ३५३८               |                 | एगेएोगो खिज्जति        | ६५०५                  |
|                          |                    |                 | •                      |                       |

#### ,सभाष्य चूर्णिनिशीय सूत्र

| एगे तू वच्चते       | ५४५६          | <b>\$3</b> |                  |              |
|---------------------|---------------|------------|------------------|--------------|
| , a                 | ५५४६          | 1101       | "                | ४६२४         |
| "<br>एगे महारासम्मी | ११८२          | ३५६३       | 11<br>11         | ४६८६         |
| एगेसि ज भिएय        | <b>३३१६</b>   | 1711       | एतेसा मज्भ भावो  | ४४२८         |
| एगो इत्थिगमो        | ५४५६          |            | एतेण उवातेण      | १४६१         |
| एगो गिलारापाहुड     | <b>६३३</b> ६  |            | एते तु दवावेति   | १३६६         |
| एगो एिद्सितेग       | ४५६४          |            | एते पदे ए रक्खति | १३३८         |
| एगो व होज्ज गच्छो   | १६५७          | १६१५       | एतेसामण्यातर     | ६२३          |
| एगो सघाडो वा        |               | 1414       | n                | ६३३          |
| एगो सथारगतो         | ₹ <b>०</b> ३० |            | 11               | ६४१          |
|                     | ३८४८          |            | "                | ६४६          |
| एत <b>एतरागाढे</b>  | <b>F3</b> 8   |            | 12               | १०७३         |
| एतद्दोसविमुक्कं     | १६४२          |            | "                | १५०२         |
| n                   | ५०६४          |            | "                | १५४०         |
| "                   | ६३४१          |            | **               | १५८६         |
| एतविहिमागत तू       | 48E3          | ५४३६       | "                | <b>१६</b> २१ |
| एत खलु भ्राइण्ण     | <b>८६</b> ८   |            | 11               | १८१४         |
| एत चिय पञ्छित       | <b>१</b> ६०२  |            | "                | २१५७         |
| एत त चेव घर         | 3886          |            | "                | २१८३         |
| एत तु परिमाहित      | १८६६          |            | 11               | २२२४         |
| एत सदेसाभिहड        | १४८७          |            | 11               | २४६५         |
| एताइ सोहिंतो        | १,८३८         |            | "                | <b>२</b> ४१४ |
| एतािए। वितरित       | २५५४          |            | ,                | २६८३         |
| एतारिसमि देतो       | ४६६           |            | "                | २७१०         |
| एतारिसाम्म वासो     | ५२३२          |            | 17               | ०४७६         |
| एतारिस विउसज्ज      | ४४६४          | ५४३८       | ***              | <b>እ</b> ልዩ  |
| n                   | ६३३८          | "          | "                | ४६७०         |
| एतारिस विग्रोसज्ज   | ४५४६          | "          | ,,               | ५६५६         |
| एतारिसे विश्रोसेज्ज | <i>५५३७</i>   | ,,,        | 11               | ६२५६         |
| एतासि श्रसतीए       | १७७५          |            | एतेसामण्यातरे    | ६०५          |
| एतविहिमागत तू       | ሂሂ३ሂ          |            | "                | ६१६३         |
| एते ग्रण्णे य तर्हि | ३८५६          |            | "                | ६१७०         |
| "                   | ३८३६          |            | 11               | ७७१          |
| एते उ भ्रघेप्पते    | ४०३०          |            | एतेसामण्णयर      | ७२७          |
| एतेच्चिय पच्छिता    | २३७           |            | "                | <i>€</i> ⊌≂  |
| एते चेव गिहीएा      | ३३८           |            | "                | <b>५५४</b>   |
| एते चेव दुवालस      | ४३६५          |            | "                | 558          |
| एते चेव य दोसा      | ४२५०          |            | 1)               | १२२१         |
| "                   | ४६२२          |            | एतेसि मसणादी     | ५६२६         |

| 25                                    | <b>አ</b> አዩ          |      | एत्तो                     | ६५७५         |
|---------------------------------------|----------------------|------|---------------------------|--------------|
| एतेसि ग्रसतीए                         | ३३५०                 |      | एत्तो समारुभेज्जा         | <b>६६१</b> ८ |
| एतेसि कारणार्ण<br>एतेसि च पयार्ण      | ५५५७<br>५६७३         | ३०५२ | •                         |              |
|                                       | २१३ <u>५</u>         | 40-1 | एत्तो ही गतराग            | १द६५         |
| एतेसि तु पदार्ग                       | ४६२७                 |      | एत्थ उ ग्रणभिग्गहियं      | ३१५१         |
| 11<br>                                | ४६७४                 | ३०५२ | एत्य उ पराग पराग          | ३१५३         |
| एतेसि तु पयाण                         | १४६६                 | २०५५ | एत्थ किर सिन्न सावग       | ५७३८         |
| एतेसि पढमपदा                          | 309<br>309           |      | एत्थ पडिसेवगाम्रो         | ६४२२         |
| एतेसि परूवगाता                        | ४८६५<br>४७६५         |      | "                         | ६५५१         |
| एतेसु उ गेण्हते                       |                      |      | एत्थ पुरा एक्केक्के       | ६१६४         |
| एतेसु चित्र खमणादिएसु                 | ₹<br>750-            |      | एमादि ऋणागय दोसरक्खणुट्टा | <i>३</i> ४४१ |
| एतेह सथरत्तो<br><del>चोट चच्चेट</del> | २६ <i>६</i> ≒<br>-०० |      | एमादिकारऐहिं              | २४५४         |
| एतेहिं कारसेहिं                       | <b>८६</b> १          |      | एमेव ग्रगहितम्मि वि       | ११३३         |
| "                                     | १०६७                 |      | एमेव ग्रिछिण्ऐासु वि      | ४५५६         |
| "                                     | ११२७                 |      | एमेव ग्रहुजात             | ₹85          |
| 11                                    | १२१६                 |      | एमेव ग्रतिवकते            | १०७६         |
| 11                                    | १३०८                 | ४६०= | एमेव ग्रसण्णिहिते         | २२२६         |
| "                                     | १५५०                 |      | एमेव ग्रहाछदे             | ५५६७         |
| "                                     | १५६८                 |      | एमेव इत्थिवगो             | ४५६५         |
| 11                                    | १५७५                 |      | एमेव उग्गमादी             | २६७७         |
| "                                     | १५८२                 |      | एमेव उत्तिमहु             | <i>३</i> ४२४ |
| <i>n</i>                              | १७४६                 |      | एमेव उवहिसेज्जा           | ६२०१         |
| एते होति प्रपत्ता                     | ६२२८                 |      | एमेव उवज्भाए              | २५२१         |
| एत्तो एगतरीए                          | ७८ ३                 |      | एमेव कतिवियाए             | ३३२६         |
| एतो एगत्तरेण                          | १६२                  |      | एमेव कागमादिसु            | ४४२६         |
| "                                     | 3 इ ७                |      | एमेव गगायरिए              | २८०६         |
| "                                     | ६८०                  |      | "                         | २६०७         |
| <b>11</b>                             | १०८४                 |      | एमेव गगावच्छे             | ሂሂሂㅇ         |
| "                                     | १०६१                 |      | एमेव गिलागो वी            | ३३३६         |
| "                                     | १०६७                 |      | एमेव गिहत्थेसु वि         | ३४७          |
| "                                     | १३५६                 |      | ्<br>एमेव चरिमभगे         | ३७५४         |
| 11                                    | १४४१                 |      | एमेव चरिमभगो              | २६३३         |
| "                                     | १५५६                 |      | एमेव चाउलोदे              | ५६७५         |
| 1)                                    | १५७०                 |      | एमेव चारणभडे              | १३२२         |
| "                                     | १५७८                 |      | एमेव चिएाट्ठादिसु         | ५३३७         |
| 11                                    | १८५०                 |      | एमेव चेइयाण               | ४५५०         |
| n                                     | २१६०                 |      | एमेव एाव विकप्पा          | १=३६         |
| 11                                    | ३३४०                 |      | एमेव ततियभगे              | ३७८३         |
| "                                     | ६०२५                 |      | एमेव ततियभगो              | ३४२२         |
|                                       |                      |      | -                         |              |

### सभाष्यचूरिंग निशीथसूत्र

| एमेव तिविहकरण        | ६०३६        |       | एमेव य सच्चित्ते                   | ४७६७                        |
|----------------------|-------------|-------|------------------------------------|-----------------------------|
| एमेव तिविहपात        | ४४६०        |       | एमेव य सम्ाण                       | ६१६९                        |
| एमेव तु सजोगा        | ४२४१        |       | एमेव विहारम्मी                     | १०६५                        |
| एमेव तेल्ल-गोलिय     | ५७५०        | ३२८१  | एमेव समग्वनगे                      | २६७१                        |
| एमेव थभकेयरा         | ३१६०        |       | एमेव सजईरा वि                      | ४०३४                        |
| एमेव दसग्गम्मि वि    | ₹500        |       | एमेव सजतीण                         | ४६३६                        |
| एमेव दसणे वी         | ६३६५        |       | एमेव सजतीरा वि                     | 3008                        |
| एमेव देहवातो         | २४२         |       | "                                  | ,४६४८                       |
| एमेव पउत्थे भोइयम्भि | ५०५५        | २८००  | एमेव सेसएसु वि                     | ४०७                         |
| एमेव पडलिताऽपलिते    | ४६४३        | १०५०  | ,,                                 | <b>२६१</b> ६                |
| एमेव बारसविहो        | ५२१४        | (4.4) | 11                                 | २६३६                        |
| एमेव वितियभगे        | ३७८०        |       | 11                                 | २७१७                        |
| ·                    |             |       | 31                                 | २७६२                        |
| एमेव बितियसुत्ते     | ४४४२        | 0.37  | "                                  | <i>७७</i> इ                 |
| एमेव भावतो वि य      | \$038       | १०४०  | 11                                 | ४१४४                        |
| एमेव भिक्खगहरो       | 3035        | ५५०६  | "                                  | ६००४                        |
| एमेव मज्जगादिसु      | ५०४५        | ६४७   | एमेव सेसएहि वि                     | ४२३=                        |
| एमेव मामगस्स वि      | ४०२६        | ६२८   | एमेव सेसगम्मि वि                   | <b>३२३</b> ०                |
| एमेव य अगावे वी      | ४६४०        |       | एमेव सेसगाग वि                     | २०५२                        |
| एमेव य ग्रवराहे      | <i>७७६३</i> |       | एमेव सेसियासु वि                   | ४३८६                        |
| एमेव य ग्रोममि वि    | ३४८         |       | एमेव होइ इत्थी                     | ५२२१                        |
| एमेव य इत्थीए        | २७१२        | ४०८०  | एमेव होति उवरि                     | २५७                         |
| एमेव य उदितो ति य    | २१३         | ५५०६  |                                    | ३४६८                        |
| एमेव य उवगरणे        | ६३०४        |       | ,,                                 | ५७०२                        |
| एमेव य कम्मेग् वि    | 388         |       | ''<br>एमेव होति नियमा              | ४४८३                        |
| एमेव य गेलण्एो       | २६२४        | ५८२१  | एमेवोवधिसेज्जा                     | १८३७                        |
| एमेव य जतम्मि वि     | ४५२१        |       |                                    |                             |
| एमेव य छेदादी        | १८४६        |       | एयगुराविप्पमुक्के<br>              | <i>७</i> १० <i>६</i><br>० - |
| एमेव य ण्हागादिसु    | २०३०        | १६७६  | एयगुराविष्पहूण                     | ३१०८                        |
| एमेव य गिज्जीवे      | ४=४६        | 333   | एयगुरासमग्गस्स तु                  | <i>₹११</i>                  |
| एमेव य पडिबिम्ब      | ४३२४        |       | एयविहिमागय तू<br>एयस्स गुत्थि दोसो | ሂ <i>ሂ</i> ሄሄ               |
| एमेव य पप्पडए        | १६६         |       | एयस्स स्मात्य दासा                 | २८३८                        |
| एमेव य परिभुत्ते     | 3088        | १८६७  |                                    | <b>५१५२</b><br>3.3-         |
| एमेव य पासवर्गे      | ६१२०        |       | एयस्स गाम दाहिह                    | 7 5 0 F                     |
| एमेव य पुरिसारा वि   | ጸ०४०        | ३६३   | एव चेव पमाण                        | ५≒३६<br>६६६                 |
| एमेव य भयगादी        | 8638        | १०७१  | एय तु भावकसिण                      |                             |
| एमेव य भिक्खुस्स वि  | ६६३५        |       | एय सुत्त ग्रफल                     | ४३७४<br>१५४६                |
| एमेव य वसभस्स वि     | ६६३२        |       | एयाइ ग्रकुव्वतो                    |                             |
| एमेव य विज्जाए       | ३७१५        |       | एयाणि य ग्रण्णाणि य                | २७२८                        |
|                      |             |       |                                    |                             |

प्रथम

| एयािंग सोहयतो       | ४६७३           |         | एव जायगावत्थ                            | xoxo                          |
|---------------------|----------------|---------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| ,,,                 | 8338           | 2208    | एव गाम कप्पती                           | ३२४८                          |
| एयारिसम्मि वासो     | <b>보</b> ₹ ¥ ¥ | ३३१४    | एव ता ग्रसहाए                           | ४७४३                          |
| एयारिसे विहारे      | ३३५१           | २७५२    | एव ता उडुबद्धे                          | १२३२                          |
| एरवति कुणालाए       | ४२२६           | ४६३६    | एव ता गिहवासे                           | ३०४६                          |
| एरवति जत्य चिक्कय   | ४२४३           | ५६५३    | एव ता गेण्हते                           | ५०५७                          |
| एरवति जिम्म चिकिय   | ४२२८           | ५६३८    | एव ता जिराकप्पे                         | ४१४८                          |
| एरिसम्रो उवभोगो     | ५१०५           | २४५७    | एव ता गीहरण                             | १२८६                          |
| एरिसय वा दुक्ख      | ४४३४           |         | एव ता पच्छित                            | 3888                          |
| एरिससेवी एयारिसा    | ३५५७           |         |                                         | 8 X 3                         |
| एवइय मे जम्म        | १०३६           |         | एव ता सचित्ते                           | १८५<br>३३५८                   |
| एवमपि तस्स ग्गियय   | २६५5           |         | एव ता सव्वादिसु                         |                               |
| एवमसखडे वी          | ११०            |         | एव ता सविगारे                           | ५२०६                          |
| एवमुवस्सय पुरिमे    | २६७३           | ३४६४    | एव ताव ग्रभिण्एो                        | ४६६८                          |
| एव ग्रङ्घोक्कती     | ३५२६           |         | एव ताव दिवसम्रो                         | २६३६                          |
| एव ग्रद्धाणादिसु    | ४८७६           |         | एव तावऽदुगु छे                          | ४७२=                          |
| एव ग्रलव्भमाएो      | १२३७           |         | एव ताव विहारे                           | ४४८६                          |
| एव ग्रवायदसी        | ४१५४           | ५२७६    | एवतियाग् गह्गो                          | ६४४                           |
| एव ग्राम ए। कप्पति  | ४८६७           | ~ ( • ( | एव तु ग्रगीयत्थे                        | २८०१                          |
| एव ग्रालोएति        | ३८७४           |         | एव तु ग्रण्णसभोइएसु                     | १६५९                          |
| एव उग्गमदोसा        | ४१८५           |         | एव तु ग्रलब्भते                         | ५०१७                          |
| एव उभयविरोघे        | ११२५           |         | एव तु ग्रसढभावो                         | १८६४                          |
| एव एक्केक्क तिग     | ५२२२           | 200     | एव तु ग्रहाछदे                          | ३५०१                          |
| एव एक्केक्कदिण      | रत्त्र<br>२५०५ | २५६९    | एव तु केइ पुरिसा                        | ३४७६                          |
|                     | २ <b>५२</b> ५  | ५७७१    | एव तु गविट्ठे सु                        | ४०४६                          |
| "<br>एव एत्ता गमिया | ६४५२           | "       | एव तु दिया गहण                          | १६५०                          |
| एव एत्ता गमिया      | ६४५७           |         | एव तु पयतमारगस्स                        | <i>પ્ર</i> ુપ                 |
| एव एया गमिया        | ६४४६           | •       | एव तु पाउसम्मी                          | ३१२८                          |
| एव एसा जयगा         | ४६३१           | १०६न    | एव तु भुजमाण                            | ५७७५                          |
| एव खलु उक्कोसा      | ३८८६           |         | एव तुमपि चोदग                           | ६४१४                          |
| एव खलु गमिताण       | ६४६२ः          |         | एव तु समासेण                            | ६४६५                          |
| एव खलु जि़्गणकप्पे  | १४४४           |         | एव तुँ सो ग्रवहितो                      | २७०७                          |
| एव खलु ठवगाम्रो     | ६४६३           |         | एव तेसि ठिताण                           | <i>8€38</i>                   |
| एव खलु सविग्गे      | प्रप्रहेष      | ५४६३    | एव दब्वतो छण्ह<br>एव दिवसे दिवसे        | <b>१७७३</b>                   |
| एव गिलागालक्खेगा    | 3=35           | १८६१    | एव परोप्परस्सा                          | २८००<br>१७६३                  |
| एव च पुगो ठविते     | १६३६           | १५६१    | एव पात्रोवगम                            | , o c q<br>३                  |
| एव च भिएतमेत्तिम    | ५२६०           | 335E    | एव पाउसकाले                             | २२६५                          |
| एव चिय पिसितेगा     | ४३८            |         | एव पादोवगम                              | 7777<br>203                   |
| एव चेव पमास         | ६९१            |         | एव पि ग्रठायते                          | ५८ <i>७५</i><br>५५ <b>५</b> १ |
|                     |                |         | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 22.7                          |
|                     |                |         |                                         |                               |

#### सभाष्यचूरिंग निशीयमूत्र

| एव पि यठायतो                             | २७४३         | ४४८१ | एसा सुत्त ग्रदना      | ६२५२         |   |
|------------------------------------------|--------------|------|-----------------------|--------------|---|
| एव पि कीरमागो                            | ४००५         | 2520 | एसेव कमो गाि्यमा      | ५<br>५       |   |
| एव पि परिचत्ता                           | ४,१८८        | ५३०७ | ,,                    | ४६०          |   |
| एव पीतिविवड्ढी                           | ४१७५         | ५२६४ | ण्मेव गमो लियमा       | ६००          |   |
| एव पुच्छासुढे                            | ४०४४         | ६४३  | "                     | ६१३          |   |
| एव फासुमफासु                             | ४०६१         | १८१८ | "                     | <b>53</b> 4  |   |
| एव वारसमासा                              | ६४५२         |      | 11                    | 588          |   |
| एव वारसमासे                              | 2208         | ५७७० | **                    | ६६=          |   |
| एव भणतो दोसो                             | २६४०         |      | ,,                    | १००५         |   |
| एव वितिगिच्छे वी                         | २६१५         | 2597 | "                     | १२६७         |   |
| एव वि मग्गमागो                           | ७५८          |      | "                     | 3085         |   |
| 11                                       | ७३७          |      | 11                    | १४८८         |   |
|                                          | ८४३          |      | <br>                  | १७७७         |   |
| "                                        | •            | ٥ ٣  | <br>H                 | १६६५         |   |
| एव सङ्ढकुलाङ                             | १६३४         | १५८६ | ,,                    | २०२६         |   |
| एव सगावच मुज चिप्पिते                    | 579          |      | "                     | २३ <i>०७</i> |   |
| एव सण्गित् <b>राग</b> िव<br>एव सिद्व गहण | 3 X X &      |      | "                     | २४२४         |   |
| एव ।सङ्घ गरुण<br>एव सुत्तिग्विद्यो       | ४५४o<br>የጋጋ፯ |      | <br>))                | <b>२६४</b> ० |   |
| _                                        | १२२३         |      | "                     | ३०६४         |   |
| एव सुत्त श्रफल                           | ४१७१         | ५२६० | "                     | 3765         |   |
| "                                        | ५२०८         | २५६१ | ,                     | ४६६४         |   |
| एस गमो वजगामीसएगा                        | ४२८          |      | 11                    | ४६९७         |   |
| एस तव पडिवज्जित                          | १८८६         | ४४६७ | "                     | ४८६०         |   |
| 11                                       | २८८०         | 1)   |                       | ४८६६         |   |
| 11                                       | ६५६५         | "    | ,                     | ५१६३         |   |
| एस तु पलवहारी                            | ४७८२         | ६२३  | n                     | <b>४</b> २२३ |   |
| एस पसत्यो जोगो                           | ५३३५         |      | ,,                    | <b>५</b> ८७१ |   |
| एसमगाइण्गा खलु                           | १४७=         |      | ,,                    | ५६३१         |   |
| ण्स विही तु विसज्जिते                    | ५४६०         | ४४३४ | ,                     | ४६४८         |   |
| एसएा दोसे व कते                          | १६४४         | १६०३ | 1                     | ६६६४         |   |
| एसरामादी भिण्गो                          | ४३२          |      | एसेव गमो नियमा        | १७५२         | ; |
| एसगामादी रुद्दादि                        | ४४३          |      | "                     | २८१४         | 9 |
| एसा ग्रविही भिएता                        | ४०५४         | १८४१ | 11                    | ३३१०         |   |
| एसा ग्राइण्णा खलु                        | १४६२         |      | "                     | ४४४१         | y |
| एसा उ ग्रगीयत्थे                         | ६३५८         |      | "                     | ६६६५         |   |
| एसा उ दिपया                              | ४६४          |      | एसेव चतुह पडिसेवराातु | १३           |   |
| एमा खलु ग्रोहेरा                         | ५१६७         |      | एसेव य दिट्टंतो       | ४८६६         | १ |
| एसा विही विसज्जिते                       | ሂሂ३३         |      | 11                    | ६५०८         |   |
|                                          |              |      |                       |              |   |

| - •                        |               |      |                                    |               |
|----------------------------|---------------|------|------------------------------------|---------------|
| एसेव य विवरीग्रो           | ४२३           |      | ग्रोवासादिसु सेहो                  | 80 <b>0</b>   |
| एसो उ ग्रसज्भाग्रो         | ६११७          |      | श्रोवासे सथारे                     | १०१५          |
| एसो उ ग्रामविही            | ४७१७          |      | 12                                 | १०१७          |
| एसो वि ताव दमयउ            | २७५३          | २७०४ | ग्रोसक्कग्। ग्रहिसक्कग्।           | १००६          |
| एहि भिणितो त्ति वच्चति     | ६२११          | ४७७  | ग्रोसट्टे उज्भिय-धम्मिए            | २४६४          |
| ग्रो                       |               |      | ग्रोसवरा ग्रधिकररो                 | २११६          |
| श्रा                       |               |      | ग्रोसण्णमलक्खणसजुयाग्रो            | ४२६७          |
| ग्रोकच्छिय-वेकच्छिय        | 3358          |      | <u> स्रोसण्णाऽपरिभोगा</u>          | ४९५६          |
| ग्रोगासे सथारो             | ३८६           |      | श्रोसण्गे दहूग                     | ३०८           |
| ग्रोगाहणग्ग सासतणगाण       | ५१            |      | ग्रोसण् <b>णो वि विहारे</b>        | ५४३६          |
| म्रोदइयादीया <b>ण</b>      | ३१४१          |      | ग्रोह ग्रभिग्गह दागा               | २०७०          |
| ग्रोदण-गोरसमादी            | २४६३          |      | ग्रोहिंगिसीह पुरग                  | ६६६७          |
| ग्रोदण मीसे िणम्मीसुवक्वडे | 863≈          |      | श्रोहारा ता ग्रज्जो                | ३ <i>६</i> ७5 |
| म्रोदरिए पत्थयणा           | ५६६७          | ३११२ | त्रोहासाभिमुहीस <u>ा</u>           | १७०४          |
| ग्रोधोवधी जिए।ए।           | ३३८६          |      | श्रोहातिय-कालगते                   | <b>२७</b> ४१  |
| <b>श्रोवद्ध</b> पीढफलय     | ५७६८          | •    | त्रोहारीया भोगि <b>रि</b> ए        | २ <u>५७२</u>  |
| ग्रोभामिग्रो मि            | १५६४          |      | त्रोहारमगरादीया<br>श्रोहारमगरादीया | ४२२३          |
| ग्रोभावणा पवयगो            | १०५५          |      | त्रोहावता दुविहा<br>विकास          | ४५७८          |
| ग्रोभासणा य पुच्छा         | ५८६४          | ६६०  | त्रोहावित-उस्सण् <u>स</u> ो        | ४५६२          |
| ग्रोभासिय पडिसिद्धो        | ४४४८          |      | श्रोहावित श्रोसण्णे                | २७४४          |
| ग्रोमिम्म तोसलीए           | ४६२३          | १०६० | श्रोहावित-कालगते                   | ५५८६          |
| श्रोम ति-भागमद्धे          | २६६१          |      | त्रोहिमगा उवउज्जिय                 | , ३५६०        |
| श्रोमथ पारामादी            | ५८६५          | ६६५  | म्रोहीमाती सातु                    | 2453          |
| ग्रोमाग्रस्स व दोसा        | १६८४          | 3005 | श्रोहे उवग्गहम्मि य                | <i>3320</i>   |
| ग्रोमादिकारऐहि व           | ५५१६          | १४१६ | ग्रोहे एगदिवसिया                   | ६३१५          |
| ग्रोमे एसएा सोही           | ५७०६          | ३११⊏ | श्रोहे वत्त श्रवत्ते               | ५५६५<br>५५२८  |
| ग्रोमे तिभागमद्धे          | ४२६           |      | त्रोहे सव्वि <u>श्</u> तिसेहो      | ५५२५<br>५२०२  |
| "                          | X33F          |      | श्रोहेण उ सट्टाग                   | <b>६६</b> =१  |
| श्रोमे वि गम्ममार्गो       | १७६           |      | ग्रोहेण विभागेण य                  | २०१७          |
| श्रोमे सगमथेरा             | ४३६३          |      |                                    |               |
| <b>य्रोमोयरियागम</b> गो    | ५७०७          | 3888 | क                                  |               |
| श्रोमोयरिया य जिंह         | ४७६७          | ६३८  | कक्खतरुक्खवेगच्छिताइसु             | ०६३४          |
| श्रोयव्भूतो खेत            | ४८१८          | 313  | कच्छादी ठागा खलु                   | ४१२७          |
| म्रोरोहघरिस <b>णा</b> ए    | १७०५          | ३१२० | कजकारणसवधो                         | ६६७           |
| श्रोलगगगमगुवयग्            | १४ <i>५</i> ६ |      | कज्जमकज्ज जताऽजत                   | ६६५४          |
| य्रोलविक्रण समपाइत         | ४००४          |      | कज्जविवित्त दट्टूग्                | ६२०५          |
| श्रालोगिम चिलिमिली         | ६१६२          |      | कज्ज गागादीय                       | ,             |
| ग्रोवट्टिया पदोस           | ४३८४          |      | "                                  | ५३७२          |
|                            |               |      |                                    |               |

प्रथ

#### सभाष्यचूर्णि निशीयसूत्र

| कज्जे भत्तपरिण्णा       | 200- |              |                                         |                      |
|-------------------------|------|--------------|-----------------------------------------|----------------------|
| याज्य मत्त्रपारण्या     | २७६८ |              | कमढगमादी लहुगो                          | २४०                  |
| भ                       | ६३७३ |              | कमरेग्पु ग्रवहुमागो<br>कम्मचउक्क  दव्वे | ५७५३                 |
| कटुकम्मादि ठासा         | ४१३६ |              |                                         | <b>χο</b> σ          |
| कट्ठे सु किल्चिस व      | १८७५ |              | कम्मपसगऽणवत्था                          | २०६४                 |
| कट्टें ए। व सुत्ते ए। व | 3838 | १०५६         | कम्मपसत्थपसत्थे<br>                     | ४१२०                 |
| कट्ठे पोत्ते चित्ते     | ५११८ |              | कम्ममसंखेज्जभव                          | ३६०२                 |
| 11                      | ५१५४ | २४६६         | 11                                      | εο3 <i>ξ</i>         |
| कडग्रो व चिलिमिली वा    | २२२  | ३४५१         | ,                                       | ४०३ <i>६</i><br>४०३६ |
| 11                      | ५३६६ | ३४५१         | "<br>कम्मस्स भोयगस्स य                  | 860                  |
| कडगाई ग्राभरणा          | २२६५ |              | कम्म कीत पामिच्चिय च                    | <i>५४१७</i>          |
| कडगादी श्राभरगा         | ४१३४ |              | कम्मादीगा करगा                          |                      |
| कडजोगि एककगो वा         | १६६३ | २६६७         | कम्मे श्रादेसदुग                        | ६६८२                 |
| कडजोगि सीहपरिसा         | इ४४इ | २५६६         | कम्मे सिप्पे विज्जा                     | <i>७४३४</i>          |
| कडिपट्टए य छिहली        | ३६१० | ४१७७         | कम्म ।सच्य ।वज्जा                       | ३७१२                 |
| कडिपट्टग्रो ग्रभिगावे   | ३६११ | ५१७८         | "                                       | ३७१३                 |
| करागा हराति काल         | ६१४७ |              | कयकरणा इतरे या                          | ६६४६                 |
| कण्णतेपुरमोलोग्रगोग     | ४५५१ | १३३          | कयम्मि मोहभेसज्जे                       | . ३५०६               |
| कण्णा सोधिस्सामि        | ६८३  |              | कयमुह ग्रकयमुहे वा                      | ४६६८                 |
| कतकज्जे तुमा होज्जा     | ६२७  |              | कयवर-रेगुच्चार                          | २३१८                 |
| कतगेएा सभावेगा व        | १३३० | ५५७          | करद्रुयभत्तमलढ                          | ४४४२                 |
| कतजत्तगहियमोल्ल         | ३७२१ |              | करणे भए य सका                           | <b>デ</b> ピゲ          |
| कतर दिस गमिस्ससि        | 338  | ६०५५         | कर पाद डडमादिहि                         | ४७६०                 |
| कत्तरि पयोयगापेक्ख      | ४४१६ |              | कर-मत्ते सजोगो                          | १४६                  |
| कत्तो ति पल्लिगादी      | ३४४७ |              | कलमत्तातो ग्रद्दामल                     | १५८                  |
| कत्यइ देसग्गहण          | ५२३६ | ३३२१         | कलमादद्दामलगा                           | <b>१</b> ५६<br>१5६   |
| कत्यति देसग्गहुण        | ५३६२ | ३३२१         | "<br>कलमेत्त गार्वार गोम्म              | ४०३४                 |
| कप्पट्ट खेल्लग          | १३०३ | <b>८६०</b> २ | कलमोदणा वि भणिते                        | ३८५३                 |
| कप्पट्ट दिट्ट लहुग्रो   | ४७२६ |              | कलमोदणो य पयसा                          | ३८५४                 |
| कप्पद्वियो ग्रह ते      | २८७६ |              | कलमोयणो य खीर                           | ३०२५                 |
|                         | ६५६४ |              | कवडगमादी तवे                            | 3000                 |
| कप्पडियादीहि सम         | ३४५८ |              | कव्वाल उड्डमादी                         | ३७२ <i>०</i>         |
| कप्पति ताहे गारित्यएए   | 503  |              | कसाय-विकहा-वियडे                        | १०४                  |
| कप्पति तु गिलाएड्डा     | ५६४४ | ३०५०         | कसिरणत्तमोसहीरा ′                       | १५८३                 |
| कप्पति समेसु तह         | ४०६९ |              | कसिरण पि गेण्हमारणो                     | <b>१</b> ३६          |
| कप्प-पकप्पा तु सुते     | ६३६४ |              | कसिएाए त्वरणाए                          | ६४६४                 |
| कप्पिम ग्रकपम्म ग्र     | ४८६६ | १००५         | कसिए। ह्वए। पढमे                        | ६४१=                 |
| कप्पा ग्रातपमासा        | ४७६४ | ३६६६         | n                                       | इ४१६                 |
| कप्पासियस्स असती        | ७६३  | ३६६८         | कसिग्गाऽविहिभिण्गमिम य                  | ४६१५                 |
| ••                      |      |              |                                         |                      |

| कसिगो चतुव्विधम्मी    | ६७२                          |             | कामे ग्राउयवज्जा        | ३३२३         |
|-----------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|--------------|
| कसिए। कसिए। एता       | ६४६६                         |             | काम उदुविवरीता          | २०५५         |
| कस्स घर पुच्छिकरा     | ४४४६                         |             | काम कम्मिएामित्त        | ५१५          |
| कस्स त्ति पुच्छियम्मी | ४०२४                         |             | काम कम्म पिसो कप्पो     | ५६६०         |
| कस्स त्ति पुरेकम्म    | ४०६४                         | १५२१        | काम खलु ऋगाुगुरुणो      | ४८५६         |
| कस्सेते तराफलगा       | १२६०                         | २०३८        | काम खलु ग्रलसद्दो       | ३५०४         |
| कस्सेयति य पुच्छा     | १७८८                         |             | काम खलु चेतण्एा         | ५९७४         |
| कस्सेय पच्छित्त       | ४७६५                         | ६३६         | काम खलु धम्मकहा         | ४३५४         |
| कहिता खलु ग्रागारा    | २३४१                         |             | काम खलु परकरले          | १६२३         |
| कहितो तेसि धम्मो      | ५७५३                         | ३२५४        | काम खलु पुरसद्दो        | ४०६२         |
| कचरापुर इह सण्गा      | ३८४६                         |             | काम खलु सव्वण्सू        | . ४८२२       |
| कजियग्रायामासति       | २००                          |             | काम जिरापच्चक्खो        | ५४३४         |
| कजिय चाउलउदए          | ३०५६                         | १६५८        | काम जिरापुव्वधरा        | ६६७४         |
| कटगमादी दव्वे         | ६२६३                         |             | काम तु सव्वकाल          | ३१७७         |
| कटगमादीसु जहा         | १८८३                         | ४५१६        | काम देहावयवा            | ६१७२         |
| कटऽद्वि खागु विज्जल   | 3 इ ७४                       | <b>५</b> ५१ | काम पमादमूलो            | ६६६०         |
| कटऽद्वि मच्छि विच्छुग | ४१७                          |             | काम पातधिकारो           | ४५२२         |
| कटऽद्विमातिएहिं       | ४७४१                         | <b>८८३</b>  | काम ममेत कज्ज           | ६४०६         |
| कटाइ-साहगाट्ठा        | २६५३                         |             | काम विभूसा खलु लोभ-दोसो | ५५१५         |
| कटादी पेहतो           | ६२६                          | ३५५५        | काम विसमा वत्यू         | ६४०४         |
| कटाऽहिसीतरक्खट्ठता    | 983                          | ३८६३        | काम सत्तविकप्प          | ३३१५         |
| कडादि लोग्र गिसिरग    | १८०७                         |             | काम सभावसिद्ध           | 38           |
| कडूसग-वघेगा           | २१७५                         |             | काम सव्वपदेसु           | 3 <b>ξ</b> 8 |
| कतार-ग्गिगातागा       | २५२८                         |             | कामं सुग्रोवग्रोगो      | ६०६७         |
| कदप्पा-परवत्थ         | ३१८                          |             | कामी सघरऽगरात्रो        | ४६८७         |
| कदादि ग्रभु जते       | ५६६८                         | ३११३        | कामी सघरऽगएतो           | ४६६५         |
| काइयभूमी सथारए य      | 348                          |             | कयकरणा इतरे या          | ६६४६         |
| काउस्सग्गमकातु        | १५६६                         |             | कायल्लीएा कातु          | २५४          |
| काउ सय ए। कप्पति      | <b>द३६</b>                   |             | काय परिच्चयतो           | ४७६१         |
| काऊए। अकाऊए। व        | <b>२</b> ≂५६                 | ሂሂടይ        | कायाण वि उवग्रोगो       | प्रअह        |
| काठ्या मासकप्प        | २०३८                         | १६८७        | काया वया य तच्चिय       | ३३०८         |
| 11                    | ३१४५<br>३१ <b>५</b> ६        | Y2-5        | कायी सुहवीसत्था         | १६७१         |
| "<br>काएगा व वायाए    | २ <b>२५</b><br>२२ <b>५</b> = | ४२=६        | कायेहऽविसुद्धपहा        | १४७६         |
| काग्रोवचिग्रो वलव     | 3880                         |             | कारण ग्रस्पुण्ण विहिसा  | ५५१५         |
| काकिएवारसो लहुस्रो    | ३५४                          |             | कारएा एग मडवे           | २४१०         |
| कारणच्छि रोमहरिसो     | २३३६                         |             | कारएाय्रो सम्गामे       | ६०४२         |
| कारणिच्छमाइएहि        | ५१४५                         | २४६५        | कारएागहरो जयसा          | ६०५३         |
| कात्गा य परगाम        | ४५२६                         |             | कारगगिहउव्वरिय          | 3355         |
|                       |                              |             |                         |              |

#### सभाष्यचूर्णि निशीथसूत्र

|   | कारराजाए अवहडो                  | ३००६         | ५०५४           | कालो समयादीयो                  | ३१४३  |
|---|---------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|-------|
|   | कारएातो ग्रविधीए                | १६६८         | ३७२०           | कालो सभा य तहा                 | ६१३२  |
|   | काररापिंडसेवा वि य              | ४५६          |                | कावालिए थ भिक्खू               | ७७० ४ |
|   | कारणमकारण वा                    | ६६५३         |                | कावालिए सरक्खे                 | ३६२२  |
|   | कारगमकारगो वा                   | २०८७         |                | कासातिमातिज पुव्वकाले          | ५०१३  |
|   | "                               | 3025         |                | काहीगा तरुऐसु                  | ५२२५  |
|   | काररामसाुण्एा-विधिसा            | २०५६         | 7338           | काहीता तरुणीसु                 | ४२१६  |
|   | कारएालिगे उड्ढोरगत्तरणा         | ४६६७         |                | "                              | ५२२४  |
|   | कारगागुपालगाग                   | ३२६=         |                | काहीया तरुऐसु                  | ५२१५  |
|   | कारिएए विय दुविधे               | १०६१         |                | किड्ड तुयट्ट श्रणाचार          | १३११  |
|   | कारसो उडुगहिते '                | ३१७१         |                | कितिकम्म च पडिच्छति            | २८८४  |
|   | कारगो विलग्गियव्व               | ६००६         |                | कितिकम्म तु पडिच्छति           | ६५६६  |
|   | कारगो सपाहुडि-ठित्ता            | १३४३         | ४६६            | कितिकम्मस्स य करणे             | २०७२  |
|   | कारगो हिसित मा                  | ४६३९         |                | किमगाऽऽभव्व गिण्हसि            | २७७५  |
|   | कारावणमभियोगो                   | ५५६          |                | किरियातीय गातु                 | १७५६  |
|   | कालग्ग सव्वद्धा                 | ५४           |                | किवरोसु दुव्वलेसु य            | ४४२४  |
|   | कालगतम्मि सहाये                 | ४५६२         |                | किह उप्पण्गो गिलागो            | १००५  |
|   | कालचउकक उक्कोसएएा               | ६१५२         |                | किह भिक्खू जयमाणो              | ६३०४  |
|   | कालचउक्के गागित्तग              | ६१४५         |                | किह भूतागुवघातो                | ६२६   |
|   | कालदुगातीतादीिए।                | १०१४         |                | कि ग्रागतऽत्थ ते विति          | ३३८०  |
|   | कालसभावाग्रुमतो                 | ३८८८         |                | कि उवघातो घोए                  | ४१०७  |
|   | कालातिककमदारो                   | १६७५         | 33३६           | कि उवघातो हत्थे                | ४१०५  |
| ï | मालादीते काले                   | ३८७          |                | कि कारण चकमण                   | ३८२०  |
|   | कालियपुव्वगते वा                | ५५२३         | ५४२५           | कि कारण चमढ्णा                 | १६३२  |
|   | कालियसुय च इसिभासियाणि          | ६१८८         |                | कि काहामि वराग्रो              | २६५३  |
|   | कालुट्टाई कालनिवेसी             | ५६७४         | ३०५३           | कि काहि ति ममेते               | १७४१  |
|   | कालुट्ठादीमादिसु                | ५६६२         | ३१०२           | कि काहिति मे वेज्जो            | ३०७६  |
|   | कालेगा ग्रपत्ताग                | ३२३७         | ४२६२           | कि गीयत्थो केवलि               | ४५२०  |
|   | कालेगा पुरा कप्पति              | ५६७३         | Van C          | कि च मए श्रहों भे <sup>7</sup> | ३७८६  |
|   | कोलेगोवतिएण<br>काले श्रपहुप्पते | ३२३५<br>२३६७ | ४२६०<br>४८०५   | कि दमग्रो ह भते                | ४०३४  |
|   | काले उ ग्रगुण्याते              | ४१६०         | ५२५२           | कि पत्तो गो भुत्त              | ३८६०  |
|   | काले उ सुयमारो                  | २६४३         | <b>~</b> ( ¬ ) | कि पुरा ग्रगारसहायएग           | ६१३६  |
|   | काले गिलागावावड                 | २६५४         |                | कि पुरा जगजीवसुहावहेरा         | ५६४२  |
|   | काले तिपोरिसऽट्ट व              | ६१०१         |                | कि पेच्छह <sup>े</sup> सारिच्छ | १६८८  |
|   | काले वा घेच्छामो                | १२६०         |                | कि मण्गो गिसिगमण               | ४६३८  |
|   | काले विराये बहुमाने             | 5            |                | कि वच्चिस वासते                | ३०२   |
|   | काले सिहि-णदिकरे                | २२६३         |                | कि वा कहेज्ज छारा              | ४४८२  |
|   | कालो दव्वऽवतरती                 | १०१२         |                | किचरा ग्रद्वा एएहि             | २४७२  |
|   |                                 |              |                |                                |       |

| कीयकड पि य दुविह ४४७४ केवल-मगोहि-चोइस ५४२४ केवल-मगोहि-चोइस ५६६२ कीय किगाविय अगुमोदित ४४७४ केवलवज्जेसु तु अतिसएसु ६०३० केवलवज्जेसु तु अतिसएसु ६०३० केवलवज्जेसु तु अतिसएसु ६०३० केवलवज्जेसु तु अतिसएसु ४६६२ केवलवण्गे अत्थे ४६२६ अक्षेत्र न्या अगुमोदित १४१ केस् च न्या अगुमोदित १४१ केस् च न्या अगुमोदिता १६४७ केस् च च प्रा वा ती ३५४६ केस् च च ता त्या अगुम्या ६६ को अगुम्या अगुम्या १००० केस् च च ता व्या अगुम्या १००० केस् च च ता व्या अगुम्या १००० को अगुम्या अगुम्या १००० को अगुम्य १००० को अगुम्या १००० केथ को अगुम्य १००० को अगुम्य १००० को अगुम्य १००० केथ को अगुम्य १००० को अगुम्य १००० केथ को अगुम्य १००० को अगुम्य १००० केथ को अगुम्य १००० केथ को अगुम्य १००० केथ को अगुम्य १००० केथ केथ केथ केथ को अगुम्य १००० केथ केथ को अगुम्य १००० केथ                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| काय किसा निर्मावय असुनारा ६०३० केवलविण्मो स्रत्थे ४८२६ तिवस्स गोण्मामा ३५८८ ५१६४ केसव-स्रद्धवल पण्मवेति १४१ केसिव वृद्धे तेमे ३७४२ केसि चि स्रिभग्गहिता १६४७ केसि मा माहित १६४७ केसि चि स्रिभग्गहिता १६४७ केसि मा माहित १८६० केसि चि होतऽमोहा ६०६० को स्राउरस्स कालो १० को स्राउरस्स कालो |
| कीवस्स गोण्णाणाम ३५८८ ५१६४ केसव-ग्रद्धवल पण्णविति १४१ कीव दुट्ठे तेस्ये कीस स्य गाहिह तुन्भे ५०२५ ६२४ केसि चि एव वाती ३५४६ कुच्छग्रदोसा उल्लेस्य कुच्छग्रदोसा उल्लेस्य कुच्छग्रदोसा उल्लेस्य कुच्छग्रदोसा उल्लेस्य कुच्छा व पच्छकम्म ४६५० कोई तत्थ भर्गेज्जा ३२४७ कुज्जा व पच्छकम्म ४०२८ कोउग-भूतीकम्म ४२८७ कुट्ठिस्स सक्तरादीहि ६३३ ३८६५ कोउय-भूतीकम्म ४३४५ कुड्डतिस्या ग्रसती १७२८ ३७५० कोउहल च गमस्य प्रदु कुतित्य-कुसत्थेस् ३३५३ को गेण्हित गीयत्थो ५८५४ कुल्तीय-सिद्धिण्ण्ह्म ५८५८ कोठ्य-भूतिकिस्सो ५८५४ कुल्तीय-सिद्धिण्ण्ह्म ५८५८ को गण्हित गीयत्थो ५८५४ कुल्वसिम्म पहीसो २२४२ को नास्ति केरिसग्रो ५१०३ कुलवसिम्म पहीसो २२४२ कोट्ठिय छण्सो उदिट्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| कावस्स गण्णाणाम १८६५ केसि चि ग्रीभग्गहिता १६४७ कीस एा एगाहिह तुन्भे ५०२५ ६२४ केसि चि एव वाती ३५४६ कुच्छाएदोसा उल्लेण ६६ को ग्राउरस्स कालो १० कुच्चा व पच्छकम्म ४६५० कोई तत्य भगोज्जा ३२४७ कुच्जा व पच्छकम्म ४६५० कोई तत्य भगोज्जा ३२४७ कुच्जा वा ग्रीभयोग ४०२८ कोउग-भूतीकम्म ४२८७ कुड्डित्स सक्करादीहि ६३३ ३६६५ कोउग-भूतीकम्म ४३४५ कुड्डित्स्य ग्रसती १७२८ ३७५० कोउहल च गमगा ५६३ कृतित्य-कुसत्येस् ३३५३ को गण्हित गीयत्थो ५८५४ कृतीय-सिद्धिण्हिंग ५८५८ ४०३३ को जाग्गित केरिसग्रो ५१०३ कुलमादिकज्ज दिख्य ६३४ ३६६६ कोट्ठागमादिसु रन्ने ४७३२ कृलवसिम्म पहीगो २२४२ ४६४८ कोट्ठागमादिसु रन्ने ४७३२ कृलवसिम्म पहीगो २२४२ ४६४८ कोट्ठागमादिसु रन्ने ४७३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| कीव बुंड तेरा<br>कीस एग एगिहह तुब्भे प्रवर्ध ६२४ केसि चि एव वाती ३५४६<br>कुच्छएादोसा उल्लेएा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| कुच्छरादोसा उल्लेगा ६६ को स्राउरस्स कालो १० कुच्छरादोसा उल्लेगा ६६ को ग्राउरस्स कालो १० कुच्छरादालग कुलिगी ६६ को ग्राउरस्स कालो १० कुच्चा व पच्छकम्म ४६५० कोई तत्य भगोज्जा ३२४७ कुच्चा वा ग्राभयोग ४०२८ कोउग-भूतीकम्म ४२८७ कुड्डरिस सक्करादीहि ६३३ ३६६५ कोउय-भूतीकम्म ४३४५ कुड्डरिया ग्रसती १७२८ ३७५० कोउहल च गमगा ५६३ कृतित्य-कुसत्येम् ३३५३ को गेण्हित गीयत्थो ५८५४ कृतीय-सिद्धिण्हिंग ५८५८ ४०३३ को जाग्गित केरिसग्रो ५१०३ कुलमादिकज्ज दिख्य ६३४ ३६६६ कोट्टगमादिसु रन्ने ४७३२ कुलवसिम्म पहीगो २२४२ ४६४८ कोट्टागारा य तहा २५३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| कुच्छितिलग कुलिगी ६६ को ग्राउरस्स कालो १० कुच्जा व पच्छकम्म ४६५० कोई तत्य भगोज्जा ३२४७ कुच्जा वा ग्रिभयोग ४०२८ कोउग-भूतीकम्म ४२८७ कुट्ठिस्स सकरादीहि ६३३ ३८६५ कोउय-भूतीकम्म ४३४५ कुड्डितरिया ग्रसती १७२८ ३७५० कोउहल च गमगा ५६३ कुतित्य-कुसत्येस् ३३५३ को गेण्हित गीयत्यो ५८५४ कुत्तीय-सिद्धिण्हिंग ५८५८ ४०३३ को जाग्गित केरिसग्रो ५१०३ कुलमादिकज्ज दिख्य ६३४ ३८६६ कोट्ठिगमादिसु रन्ने ४७३२ कुलवसिम्म पहीगो २२४२ ४६४८ कोट्ठिय छण्गो उिद्ठि ४०४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| कुज्जा व पच्छकम्म ४६५० कोई तत्थ भगोज्जा ३२४७ कुज्जा वा ग्राभियोग ४०२८ कोउग-भूतीकम्म ४२८७ कुडिस्स सक्करादीहि ६३३ ३८६५ कोउय-भूतीकम्मे ४३४५ कुड्डतिरया ग्रसती १७२८ ३७५० कोउहल च गमण् ५६३ कुतित्थ-कुसत्थेम् ३३५३ को गेण्हित गीयत्थो ५८५४ कुत्तीय-सिद्धिण्ण्ह्ग ५८५८ ४०३३ को जाण्ति केरिसग्रो ५१०३ कुलवमित्वज्ज दिख्य ६३४ ३८६६ कोट्टागमादिसु रन्ने ४७३२ कुलवसिम्म पहीगो २२४२ ४६४८ कोट्टागारा य तहा २५३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| कुन्जा वा ग्रिमियोग ४०२८ कोउग-भूतीकम्म ४२८७ कुन्निस्स सकरादीहि ६३३ ३८६५ कोउय-भूतीकम्मे ४३४५ कुन्नुहिस्स सकरादीहि ६३३ ३८६५ कोउहल च गमगा ५६३ कुन्नित्य-कुस्त्थेस् ३३५३ को गेण्हित गीयत्थो ५८५४ कुन्तीय-सिद्धिण्ण्ह्ग ५८५८ ४०३३ को जाग्गित केरिसग्रो ५१०३ कुलमादिकज्ज दिख ६३४ ३८६६ कोट्टागमादिसु रन्ने ४७३२ कुलवसिम्म पहीगो २२४२ ४६४८ कोट्टागारा य तहा २५३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| कुहिस्स सक्करादीहि ६३३ ३८६५ कोउय-भूतीकम्मे ४३४५<br>कुड्डतिरया ग्रसती १७२८ ३७५० कोउहल च गमण् ५६३<br>कुतित्य-कुसत्थेसू ३३५३ को गेण्हति गीयत्थो ५८५४<br>कुत्तीय-सिद्धिण्डिंग ५८५८ ४०३३ को जाण्ति केरिसग्रो ५१०३<br>कुलमादिकज्ज दिख्य ६३४ ३८६६ कोट्टगमादिसु रन्ने ४७३२<br>कुलवसिम्म पहीणो २२४२ ४९४८ कोट्टागारा य तहा २५३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| कुड्डतिरया ग्रसती १७२८ ३७५० कोउहल च गमगा ५६३<br>कुतित्य-कुसत्थेस् ३३५३ को गेण्हित गीयत्थो ५८५४<br>कुत्तीय-सिद्धिगिण्हग ५८५८ ४०३३ को जागाति केरिसग्रो ५१०३<br>कुलमादिकज्ज दिंख ६३४ ३८६६ कोट्टगमादिसु रन्ने ४७३२<br>कुलवसिम्म पहीगो २२४२ ४६४८ कोट्टागारा य तहा २५३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| कुतित्य-कुसत्थेसू ३३५३ को गेण्हित गीयत्थो ५६५४ कुत्तीय-सिद्धिणिण्हग ५६५६ ४०३३ को जाण्ति केरिसम्रो ५१०३ कुलमादिकज्ज दिख्य ६३४ ३६६६ कोट्टगमादिसु रन्ने ४७३२ कुलवसिम्म पहीणो २२४२ ४६४६ कोट्टागारा य तहा २५३४ ५२५४ कोट्टिय छण्णो उदिट्ट ४०४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| कुत्तीय-सिद्धिणिण्हग ५८५८ ४०३३ को जाणित केरिसम्रो ५१०३<br>कुलमादिकज्ज दिख्य ६३४ ३८६६ कोट्टगमादिसु रन्ने ४७३२<br>कुलवसिम पहीणो २२४२ ४९४८ कोट्टागारा य तहा २५३४<br>, २३५१ ५२५४ कोट्टिय छण्णो उदिट्ट ४०४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| कुलमादिकज्ज दिंख ६३४ ३८६६ कोट्टगमादिसु रन्ने ४७३२<br>कुलवसिम पहीगो २२४२ <sup>४६४८</sup> कोट्टागारा य तहा २५३४<br>, २३५१ ५२५४ कोट्टिय छण्गो उदिट्ट ४०४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| कुलवसिम्म पहीगो २२४२ <sup>४६४८</sup> कोट्टागारा य तहा २५३४<br>" २३५१ <sup>५२५४</sup> कोट्टिय छण्गो उदिट्ट ४०४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , २३५१ <sup>५२५४</sup> कोहिय छण्णे उदिह ४०४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| गांडिय वर्ग्य शर्म कर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| कलमथवो त तेसि १०६६ <u>-२८ २-</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| कुलिय तु होइ कुड ४२७३ कोर्गयमादी भेदो ५०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| कुलियादि ठाएा। खलु ४२७२ कोएाामेकमगोगा १२०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| कुवराय पत्यर लेट्हू ४७७४ ६१५ को दोसो को दोसो ३४१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| कुसमादि ग्रभुसिराइः १२२६ को दोसो दोहि भिण्एो ४८४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| कुसलविभागसरिसग्रो ६४०६ कोद्दवपलालमादी ४७११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| कु चित मल्ले मालागारे ६३६६ कोधिम्म पिता पुत्ता २६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| कु भार-लोहकारेहि ४०१५ <sup>३८३८</sup> को पोरिसीए काले ५८२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| कूयति अदिज्जमार्गो ३५४३ को भने परियास्रो २५७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| कूयरदसमसोससीता ५६३६ ६५८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| कूरो गासेद खुष ३७८६ ५६६६ "<br>कोमुति गिसा य पवरा २२६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| कइत्य मुत्तभाइ ५१०४ २४५६ होती एवनपणि ३०३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| कइत्य मुत्तमागा रूप्४७ २४५६ कोबा च्यामा वेमि ४२६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| कई परिसहाह ३६२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| केई पुर्वाणिसिद्धा ६३४४ कोल्लानियावणा खर्लु ४२८५<br>कोल्लानिरे वस्थव्यो ४३६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| कर्ण पुरा काररास ६४२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| कर्गुवसामग्रा सङ्ढा ५५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| नाप अहानापण १४५० को कोन्यिन ग्रेनमणे ३०६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| कवासमवर्ग एत ४४२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| गनर्थ आस-हत्या २३६६ ४८३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| केवल मराप्पज्जवराासािगाो ६४६७ कासवाऽऽहारकए ३७००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### सभाष्यचूरिंग निशीयसूत्र

| कोसाऽहि-सल्ल-कटग                  | ७६४६ |      | खारा कटग-विसमे                  | ५८३०         |
|-----------------------------------|------|------|---------------------------------|--------------|
| कोहा गोगादीगा                     | ३२८  |      | खामित विउसविताइ                 | १८१८         |
| कोहा वलवागव्भ                     | ४४०८ |      | खित्तम्मि खेत्तियेस्सा          | ५४८६         |
| कोहाई परिसामा                     | ४२६५ |      | खिप्प मरेज्ज मारेज्ज            | ४२८६         |
| कोहातिसमभिभूग्रो                  | ३५६  |      | खिवरो वि ग्रपावतो               | ४७७४         |
| कोहादी मच्छरता                    | ३५५  |      | खिसा खलु श्रोमम्मी              | २६३८         |
| कोहेगा गा एस पिया                 | २८३  |      | खीर-दिघमादीहि                   | २२८३         |
| कोहेरा व मारोरा व                 | ३४०  |      | खीर-दहीमादीएा य                 | ४१८१         |
| n                                 | 388  |      | खीर-दुम-हेट्ठ पथे               | १५१          |
| कोहो वलवा-गब्भ                    | २६६६ |      | खीराहारो रोवति                  | <b>७</b> ७६४ |
| ख                                 |      |      | खीरण्होद विलेवी                 | २३१          |
| खग्गूडेएा उवहते                   | ४५८१ |      | खीरोदगो य दन्वे                 | ३८४२         |
| खरामारो कायवधो                    | ६२४  |      | खुज्जाई ठागा खलु                | २६०४         |
| खत्तियमादी ठाणा                   | २५६७ |      | खुडुग । जगागी ते मता            | ७० <i>६</i>  |
| खद्धादािण य गेहे                  | ३१८६ |      | खुड्डागसमोसरगोसु                | ४५७५         |
| खमग्रोसि ग्राममोण                 | ६२५४ |      | खुड्डी थेरागाप्पे               | १६५४         |
| खमण मोहतिगिच्छा                   | 33E5 | २५५० | खेतस्स उ पडिलेहा                | २४५१         |
| खमर्गेग खामिय वा                  | 0338 | , ,  | खेत्तवहिता व ग्रागो             | ३००१         |
| खमर्गो वेयावच्चे                  | २७   |      | खेत्तमहायराजोगा                 | <b>548</b>   |
| खय उवसम मीस पि य                  | ५४३० |      | खेत गतो य ग्रडींव               | 3388         |
| बरए बरिया सुण्हा                  | ४०५० | ४५५७ | खेत्त ज बालादी                  | ५६६६         |
| खर-फरुस-शिट्ठर गो                 | २६१४ | ,,,, | खेत्ततो खेत्तवहिया              | २६४२         |
| काल फरस-िणट्ठुराइ                 | २८१७ | ५७५० | खेत्ततो णिवेसणादी               | <i>३५७</i> ४ |
| काहिटराभीयो रही                   | ६६२५ | * *  | खेता नोयएा-बुड्डी               | २८६२         |
| कालु (या महिड्डिगिणिया            | ४१७८ | २५२= | खेत्तार <sub>ि</sub> क्खनिवेयग् | ५५३१         |
| कार चुगे एकको बधो                 | ६३८  |      | खेत्तोऽय कालोऽय                 | ४५१७         |
| काल्लाडगम्मि खडुगा                | ६४१३ |      | खेत्तोवसपयाए                    | ५५०५         |
| ा।<br>काडे पत्ते तह दन्भ          | १६५२ | २६५६ | खेल-पवात-िएवाते                 | १२७३         |
| "<br><sub>व</sub> नतादिसिट्ठऽदेते | १३६५ | ४६२६ | खेवे खेवेलहुगा                  | ४०४०         |
| खतिखम मद्दविय                     | ३१०५ |      | खोडादिभगऽसुग्गह                 | ६२९५         |
| खते व भूगते वा                    | १३६२ | ४६२६ | 4                               | ī            |
| खधकरणी चउहत्य वित्यरा             | १४०७ | ४०६१ | गग्गरग दडिवलित्तग               | ७५२          |
| खधादी ठाएा खलु                    | ४२७५ |      | गच्छगगहरो गच्छो                 | ३४१३         |
| खघारभया णासति                     | १३३२ | ४५६  | गच्छपरिरक्खसाट्टा               | 3३६४         |
| खधाराती गातु                      | १३५३ | ३७४  | गच्छिम्म एस कप्पो               | १६२७         |
| खघे दुवार सर्जात                  | १५२५ | ६३७३ | गच्छिमम य पट्टविते              | २८१६         |
| खघो खलु पायारो                    | ४२७६ |      | गच्छिस एा ताव कालो              | <b>८</b> ४७  |
| खागुगमादी मूल                     | ३१०  |      | गच्छिसि ए। ताव गच्छ             | ३१३          |
|                                   |      |      |                                 |              |

| गच्छती तु दिवसतो            | १६५           |      | गहण तु ग्रधाकडए        | ७८४     |
|-----------------------------|---------------|------|------------------------|---------|
| गच्छा ग्रिंगिग्गयस्सा       | २७१६          | ५७६२ | गहरामि गिण्हिङ्गां     | ६७७     |
| गच्छासुकंपसद्वा             | ४५३           |      | गहगाईया दोसा           | २५३५    |
| गच्छुत्तरस्वग्गे            | ६४४०          |      | गहरो पक्खेवमि य        | १६०     |
| गच्छे ग्रप्पाणिम य          | ४३१           |      | गहिए व भ्रगहिए वा      | ३२६६    |
| गच्छे व करोडादी             | ३२८३          |      | गहितम्मि ग्रद्धरत्ते   | ६१५४    |
| गच्छो महाग्रुभागो           | १६२६          |      | गहित च तेहि उदग        | ४२७८    |
| गच्छो य दोणिए मासे          | २८०२          | ४७६= | गहिते उ पगासमुहे       | ४५५७    |
| गणचितगस्स एत्तो             | ५०११          | ३६५५ | गहिते व स्रगहिते वा    | ३७२४    |
| गरागाए पमागोग य             | २१६५          |      | गहितेहिं दोहि गुरुएा   | ४५५८    |
| n                           | ५७८५          |      | गगाती सक्कमया          | ४४६६    |
| गरासाते पमासीस व            | ५८२५          | ४००२ | गठीछेदगपहियजगादव्वहारी | ३६४४    |
| गग्।भत्त समवात्रो           | ३४७६          |      | गडघोसिते बहुएहि        | ६१३०    |
| गिंग ग्रायरिए सपय           | ४६३५          | ५५३१ | गड च अरतियसि           | १५०५    |
| गणिणिसरिसो उ थेरो           | ५३३६          | २४११ | गडादिएसु किमिए         | १५१०    |
| गिण णिसिरले परगणे           | ३८१४          |      | गडी कच्छवि मुट्ठी      | 8000    |
| ग <b>िए एिसिर</b> म्मि उवही | ३५१६          |      | गडी-कोढ-खयादी          | ४८८६    |
| गरिए <b>-वसभ-गी</b> य-      | ४८६२          | १०३० | गतव्वदेसरागी           | ४६५६    |
| गिए।वायते बहुसुते           | २६१=          | ६०६० | गतव्वस्स न कालो        | 5<br>ሂሂ |
| गिए।सद्माइमहितो             | ६ <b>१</b> ७६ |      | गतव्वोसह-पडिलेह        | न्ध्र६  |
| गति ठारा भासभावे            | ६२०२          |      | गतु विज्जामतरा         | ४४५८    |
| गति-भास-ग्रग-कडि-पट्टि      | 3746          |      | गतूरा पडिनियत्ते       | ४०६३    |
| गती भवे पच्चवलोइय च         | ३५६८          | ४१४४ | गतूरा परविदेस          | २२३८    |
| गट्भे कीते ग्रग्गए          | ३६७६          |      | गधव्वराष्ट्राउज्जस्स   | ३८७४    |
| गमगादि श्रपडिलेहा           | २५२२          |      | गघव्व दिसा विज्जुग     | ६०५५    |
| गमणादि सत-मुम्मुर           | २३२           |      | गधारगिरी देवय          | ३१८४    |
| गमगादी व्यमक्वव             | ४३२६          |      | गभीरविसदफुडमधुरगाहग्रो | ५३६     |
| गमएो जो जुतगती              | ५६६९          | ३०७८ | गभीरे तसपाराा          | ४०२३    |
| गम्भीरविसदफुडमचुरगाहग्रो    | ५३६           |      | गाउय दुगुगादुगुगा      | १५२     |
| गम्मति कारणजाने             | १६९६          | ३७२१ | n                      | ३७१     |
| गल-कूड-पासमादी              | १८०५          |      | 11                     | २१४     |
| गविमगा गहिए ब्रालोय         | २६०५          |      | "                      | ५३८५    |
| गव्विय कोहे विसएसु          | ०११ €         |      | n                      | ५३८७    |
| गब्बेगा ने उद्गिग्गा        | ५६२८          |      | गाढुत्त गृहराकर        | २६०८    |
| गव्यो गिम्मस्यता            | ६२४           | ३८५६ | गामपहादी ठागा          | ४१३१    |
| गहरम गर्वमण भोयम            | ४१३           |      | गामव्भामे वदरी         | 3088    |
| गत्रमा न जामाणमा            | १२४७          |      | गाममहादी ठाएा।         | ४१२६    |
| गहरा च सजगस्य               | ३५५१          |      | गामवहादी ठाएा।         | 8830    |
|                             |               |      |                        |         |

| गामाइ-सण्गिवेसा                             | २००४         |              | गीयत्थग्गहर्गाग                             | 8000                 |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------|
| गामारा दोण्ह वेर                            | ४४०१         |              | <i>1</i> 7                                  | ४१०८                 |
| गामादी ठाणा खलु                             | ४१२८         |              | गीयत्यदुल्लभ खलु                            | ३८३२                 |
| गामेय कुच्छियमकुच्छिते                      | ५३१७         | २३६१         | गीयत्यमगीयत्य                               | ३६२४                 |
| गारवकारगुखेत्ताइएो                          | ५६५३         |              | गीयत्यविहारातो                              | ४४५६                 |
| गावी उट्टी महिसी                            | ४०३४         |              | गीयत्यस्स वि एव                             | <b>५२</b> ८३         |
| गावी पीता वासी                              | ६५१४         |              | गीयत्थे ग्राणयण                             | χξοξ                 |
| गाह गिह तस्स पती                            | १०५२         |              | गीयत्थे एा मेलिज्जति                        | ५५६३                 |
| गाहेइ जलाग्रो थल                            | ६०१०         |              | गीयत्थेएा सय वा                             | ४८८४                 |
| गिण्हति शिसीतितु वा                         | ५६६८         |              | गीयत्येसु वि भयगा                           | ४०१०                 |
| गिण्हते चिट्ठ ते                            | ७३३६         |              | गीयत्थो जत्तगाए                             | ३६६                  |
| गिण्हामो ग्रतिरेग                           | ४५५५         |              | गीयमगीस्रो गीस्रो                           | २८७१                 |
| गिम्हातिकालपागाग                            | २४१३         |              | ,,                                          | ६५८५                 |
| गिम्हासु चउ पडला                            | ५७६=         | <b>४</b> ७३६ | "<br>गीयमगीतागीते                           | ५५ <b>६</b> ०        |
| गिम्हासु तिण्णि पडला                        | ७३७४         | ४७३६         | गीयाए। व मीसाए। व                           | <b>५५६</b> १         |
| गिम्हासु पच पडला                            | ३३७४         | ३६७६         | गुज्भग-वयग्ग-कवखोरु                         | १७५३                 |
| गिरिजण्णगमादीसु य                           | ३४०३         | २८४५         | गुरानिप्फत्ती बहुगी य                       | ४५३८                 |
| गिरिजत्तपद्वियाग                            | २५६५         |              | गुरापरिवुड्डि <b>शिमि</b> त्त               | १०२४                 |
| गिरिजत्ता गयगहणी                            | २५६६         |              | गुरासयसहस्सक <b>लिय</b>                     | ५४३८                 |
| गिरिरादि पुण्णा वाला                        | ४२३६         | ५६४६         | गुरासथरेगा पच्छा                            | १०४८                 |
| गिरिपडणादी मरणा                             | ३८०१         |              | गुरासथवेरा पुर्विव                          | १०४६                 |
| गिह वच्च पेरता                              | १५३५         |              | गुत्ता गुत्तदुवारा                          | २४५७                 |
| गिहि ग्रण्णतिरिय                            | ३११६         |              | गुत्तो पुरा जो साधू                         | 3 F                  |
| गिहि-ग्रण्णतित्थिएहि व                      | १७७१         |              | गुरुग्रो चउलहु चउगुरु                       | २७०४                 |
| गिहि-ग्रण्णतित्थियाण व                      | ४११२         |              | गुरु गरिएिएपादमूल                           | २४१४                 |
| "                                           | ४२८८         |              | गुरु पाउराए दुव्वल                          | <b>४</b> ८३२         |
| "                                           | ४३०८         |              | गुरुवचइया ग्रासायराा                        | २ <b>६</b> ४४        |
| गिहिग्रण्णतित्थियाण                         | ६२६१         |              | गुरुसज्भिलए सज्भितिए                        | ५५१=                 |
| गिहि-कुल-पागागारे                           | ६०४७         |              | गुरुगा ग्रागालोवे                           | ५७१०                 |
| गिहिण मूलगुरोसू                             | ३३०५         |              | गुरुगा उ समोसरएो                            | <b>३३</b> ४          |
| गिहिसात पिसीय लिगे                          | 886          |              | गुरुगा पुरा कोडु वे                         | ४७५२                 |
| गिहि <u>ग्गिक्खमग्</u> गपवेसे               | ४३६२<br>३८३  |              | गुरुगा य गुरु-गिलाएो                        | <b>५</b> ८३३         |
| र्गिहिंगोऽवरज्भमार्गे<br>गिहिमत्ते जो उ गमो | ४०४६         |              | गुरुगो जावज्जीव                             | २६≒६                 |
| गिहिसहितो वा सका                            | २४७७         |              | गुरुणो वं ग्रप्पणो वा                       | ३ <b>६०७</b>         |
| गिहिसार्वा पा स्पा<br>गिहिसजयग्रहिकरणे      | ६३२ <b>=</b> |              | गुन्विंगि वालवच्छा य                        | 3X05                 |
| गीग्रो विकोवितो खलु                         | ६४२४         |              | गूढसिराग पत्त<br>गेण्हग्रा कड्डग्राववहारो   | ४८२७<br>४४२•         |
| गीतारिए य पिंदतारिए अ                       | <b>X</b> 3X  |              | गण्हण अञ्चलवपहारा<br>गेण्हणे गुरुगा छम्मासा | ३२५ <b>७</b><br>३३७५ |
| गीयत्थग्गहरोएा                              | ३४५५         | १५२७         | गेण्हरो गुरुगा छम्मास                       | ४७६२                 |
| •                                           |              |              | =                                           |                      |

| गेण्हगो गुरुगा छन्मास | ५१५०         | , n   | गोवालवच्छवाला                       | ३२७०         |
|-----------------------|--------------|-------|-------------------------------------|--------------|
| गेण्हह वीस पाते       | ४५५०         |       |                                     | घ            |
| गेण्हति वारएएा        | १२०४         |       | चापकरा मकतारा                       | २४५५         |
| गेण्हतेसु य दोसु वि   | 3352         | ३३७८  | घणकुड्डा सकवाडा<br>घण-मसिगा निरुवहत | ४४४<br>३४३   |
| गेरुय विण्एय सेडिय    | १८४६         |       | •                                   |              |
| गेलण्सातुल्ल गुरुगा   | ६३७१         |       | घर्ण मूले थिर मज्भे                 | ¥500         |
| गेलण्एाऽद्धारगों मे   | ४६२१         | १०५८  | घट्टग्-रेगुविगासो                   | २६४६         |
| गेलण्णमरणमाती         | ४७७७         |       | घट्टितसठिवताए                       | ७१५          |
| गेलण्गमुत्तमट्ट       | १५४७         |       | "                                   | ७२३          |
| गेलण्ग रायदुद्व       | १४४५         |       | षट्टितसठिवते वा                     | ६९६          |
| "                     | १५६६         |       | ,,                                  | ५०५          |
| "                     | १५७४         |       | घट्टे उ सन्चित                      | र४७४         |
| "                     | १५८१         |       | घट्टितसठविताण                       | १७६          |
| "                     | १५५६         |       | घतसत्तूदिट्ठ तो                     | ४५१५         |
| ,,                    | १८६३         |       | घयकुडवो य जिगास्सा                  | ६५०३         |
| गेलण्ग्-रोह-ग्रसिवे   | २ <b>३६१</b> | 3308  | घरधूमोसहकज्जे                       | 730          |
| गेलण्ए वास महिता      | १९४१         |       | घरसतागाग-पण्गे                      | १४३६         |
| गेलण्एा वास महिया     | १९५६         |       | घसरो हत्थुवघातो                     | ४६३६         |
| गेलण्एा सुत्त जोए     | ४६८६         |       | 11                                  | ४६४४         |
| गेलण्या पि य दुविह    | ४८८७         | १०२५  | घेतु समयसमत्थो                      | ३७२६         |
| गेलण्या मे कीरति      | ५६३१         | • (-( | घेत्तूगाऽगारिलग                     | ४५६५         |
| गेलण्यामगागाढे        | १६०४         |       | वेत्तू गा शिसि पलायगा               | २१६३         |
| गोच्छयपादट्ववरा       | <br>५८०६     |       | घेत्तूग दोण्गि वि दवे               | ११०५         |
| गोएगदि कालभूमी        | ६१४०         |       | घेत्तूरा भोयरादुग                   | १११४         |
| गोणादी व ग्रभिहणे     | ४१६          |       | घेत्तूण य ग्रागमण                   | ४६०१         |
| गोगादीवाघाते          | २३७०         | ४५०५  | घेप्पति च-सद्गेण                    | ६४६८         |
| गोरो य सारमादी        | ५२७३         | ३३५२  | घोडेहि व घुत्तेहि व                 | १७१३         |
| ,,                    | ५३८६         |       |                                     | च            |
| 11                    | ४६५१         | `     | चउकण्एम्मि रहस्से                   | ३६६१         |
| गोविन्दऽज्जो सासी     | ३६५६         |       | चउगुरुग छन्च लहु                    | e            |
| गोमडलवन्नादी          | ४८०२         | ६४३   | चंड गुरुग छन्च लहु गुरु             | २२१ <b>०</b> |
| गोमियगहण ग्रण्सो      | ६७१          | - ,   |                                     | ५१२८         |
| गोयरमगोयरे वा         | ४०४६         |       | ''<br>चंड गुरुग मासो या             | ६६४०         |
| गेपरमचित्तभोयण        | ३४७६         |       | चउगुरुगा छग्गुरुगा                  | २२१४         |
| गोरपभावियपोत्ते       | ३४४०         | २५६२  | चउगुरु चउलहु सुद्वो                 | ६६३६         |
| गोवय उच्छेत् भित      | ४५०२         |       | चउत्थपद तु विदिण्ण                  | ५२०          |
| गोपाइतूण वसनि         | ११४३         | ३५२३  | चउपादा तेइच्छा                      | ३०३६         |
| गोवालए य भना          | ४४०१         |       | उफल पोत्ति सीसे                     | १५२७         |
|                       |              |       |                                     | • • • "      |

| चउभगो गहरापक्लेवए     | ४८४१         | 8=3  | चतारि ग्रहाकडए        | ७ह६           |
|-----------------------|--------------|------|-----------------------|---------------|
| चउभगो दारागहरो        | <i>२१४३</i>  |      | 33                    | <b>५</b> ८५६  |
| चउभगो रातिभोयएो       | ७३६६         |      | चत्तारि उ उक्कोसा     | ५७⊏६          |
| चउभागवसेसाए           | १४२६         |      | चत्तारि छच्च लहु गुरु | ६६१           |
| चउभागसेसाए            | १५५५         |      | "                     | २२०६          |
| चउमूल पचमूला          | ५२८६         | ३४२६ | "                     | 330₣          |
| चउरगवग्गुरापरिवुढो    | ४००४         | ३८२८ | **                    | ५१२७          |
| चउरगुल वितत्थी        | ४५०४         | ३६५२ | चत्तारि य उग्घाया     | ५१२०          |
| चउरों मरुग विदेस      | ४८७४         |      | 11                    | <b>४१</b> २२  |
| चउरो य जु गिया खलु    | ३७०७         |      | ,,                    | ५१८२          |
| चउरो लहुगा गुरुगा     | <b>१</b> ३०६ | १९६१ | चत्तारि विचित्ताइ     | ३८२४          |
| "                     | хЗо€         | "    | चतारि समोसरऐो         | 3738          |
| "                     | ७३०६         | "    | चम्मकरग सत्थादी       | ५६५०          |
| ,,                    | ५१८४         | २५३८ | चम्मतिग पट्टदुग       | १४१५          |
| "                     | ३१२०         | १३३१ | चम्मम्मि सलोमम्मी     | ३९६६          |
| चउ लहुगा चउ गुरुगा    | २२१६         |      | चम्मादि लोहगहण        | ₹ <b>%</b> ₹0 |
| चउलहुगादी मूल         | ६०६          |      | चरगादिशियट्टे सु      | १०५३          |
| 11                    | २२०३         |      | चरण-करण-परिहीणे       | ४४६६          |
| चउवग्गो वि हु ग्रच्छउ | ४६३४         | १०७२ | चरितट्ठ देस दुविहा    | ४५३६          |
| चउसट्ठीपगारेण         | १०३६         |      | चरित्तम्मि ग्रसतम्मि  | ६६७९          |
| चउसु कसातेसु गती      | ३१६२         |      | चरिमे वि होइ जयगा     | २०४२          |
| चउहा शिसीहकप्पो       | ६६६६         |      | चरिमो परिएात कड-      | 58            |
| चक्काग भज्जमाग्गस्स   | ४५२५         | ६६८  | चरुग करेमि इहरा       | ३४६०          |
| चक्की वीसतिभाग        | २३५५         |      | चकमणमावडगो            | १५१६          |
| चडुग सराव कसिय        | ३०६०         | ३४३१ | चकमणा णिल्लेवण        | ५३२१          |
| चतुगुरुगा छग्गुरुगा   | ५१७१         | २५२१ | चकमगादी उहुग          | ६३३१          |
| चतुगुरुगादी छेदो      | २२०४         |      | चकम्मिय ठिय जिपय      | ሂ३३           |
| चतुपाया तेइच्छा       | ¥ 20 €       | १९७४ | चदगुत्तपपुत्तो य      | ५७४५          |
| चतुभगे चतुगुरुगा      | १६३७         |      | चदिमसूरुवरागे         | ६०६१          |
| चतुरगुलप्पमाण         | १९३२         |      | चदुज्जोए को दोसो      | ३४०६          |
| चतुरगुलप्पमार्गा      | १५६          |      | चपा ग्रग्गसंगो        | ३१५२          |
| चतुरेते करगोण         | १८१२         |      | चपा महुरा वागारमी     | २५६०          |
| चतुरो य दिन्विया भागा | ४०५५         | २५३३ | चाउम्मासातीत          | १०१६          |
| चतुसु महामहेसु        | ६०६४         |      | चाउम्मासुक्कोसे       | ६५५           |
| चत्तकलहो वि ए पढति    | २७६०         |      | 11                    | १४३४          |
| चत्ताए वीस परातीस     | ६४७६         |      | "                     | ४०७३          |
| चत्तारि ग्रधाकडए      | ७५७          | ४०३१ | ,,                    | ५००५          |
| 11                    | द४२          |      | चाउल उण्होदग तुवर     | ४८६२          |

| चागाक्कपुच्छ इट्टालचुण्ग                 | ४४६५                        |                                         | चोय तु होति हीरो            | ५४१२         |
|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| चार भड घोड मेठा                          | २४६१                        | २०६६                                    | चोरभया गावीस्रो             | २६५          |
| चारिय-चोराभिमरा                          | २५११                        | ६३९५                                    | चोरो ति कडुं दुव्वोडिश्रो   | <i>५२७१</i>  |
| चारिय-चोराहिमरा                          | १३०                         |                                         |                             | FX           |
| चारे वेरज्जे वा                          | ३४६=                        |                                         |                             | छ            |
| चिक्खल वास ग्रसिवातिएसु                  | ३२६१                        | ४२६१                                    | छक्काए ए सद्दहति            | ३ <b>६७१</b> |
| चिट्ठग्रिंगसिय तुयट्टे                   | ५३२५                        | 3388                                    | छक्काय-श्रगड विसमे          | ३&≒२         |
| चितेतो वद्गादी                           | ५४६०                        | ( , , , ,                               | छवकाय <b>-</b> गहगा-कड्डगा  | ३३६६         |
| चित्त जीवो भिएतो                         | ४२५९                        |                                         | छक्काय चउसु लहुगा           | प्रइ४१       |
| चित्ते य विचित्ते य                      | २००१                        |                                         | 11                          | ११७          |
| चिघेहि ग्रागमेत्तु                       | १३३७                        | ५६३                                     | 17                          | <b>३३७</b> ० |
| चीयत्त कक्कडी कोउ                        | ४६१४                        | १०५१                                    | J3                          | ७६७४         |
| चुण् <b>ग</b> खउरादि दाउ                 | ५४१=                        | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | छक्काय <b>विरा</b> ह्णता    | ३६७४         |
| चुत्लुक्ललिय डोए                         | 505                         |                                         | छक्कायसमारभो                | ३६४८         |
| चेइय-सावग पव्वति                         | २५७=                        |                                         | छक्कायाग्। विराधग्।         | ६११          |
| चेयग्मचित्तदव्वे                         | ६३६०                        |                                         | 43                          | १६७४         |
| चयरामाचतप्य<br>चेयरामचेयरा वा            | ३३४६                        |                                         | "                           | १८५७         |
| चोएति रागदोसे                            | २२ <i>५</i><br>२ <b>५३३</b> | ५७६१                                    | 12                          | १८६७         |
| चोदग एताएच्चिय                           | ४८७६                        | ४०५४                                    | ^                           | १८६२         |
| चोदग कण्णासुहेसु                         | ४७०५                        | <b>८५४</b>                              | ,,                          | ३१२५         |
| चोदग दुविघा ग्रसती                       | ५५७६                        | ४०५१                                    | "                           | ४३१०         |
| चोदग पुरिसा दुविहा                       | ६५१८                        | •                                       | **                          | ५६४८         |
| चोदग मा गद्दभत्ति                        | ६४००                        |                                         | छच्च सया चोयाला             | ६४७१         |
| चोदग मासुसिएहे                           | ६१५८                        | •                                       | छट्टद्रमादिएहिं             | ६६५२         |
| चोदग वयगा ग्रप्पास्पुकपितो               | ४१८७                        | ५३०६                                    | C                           | १६४०         |
| चोदावेति गुरूण व                         | ५५५६                        | પ્રષ્ટ્રપ્ર                             | C . C                       | ३७४६         |
| चोदेति ग्रजीवत्ते                        | ४५४६                        | ६८६                                     |                             | <b>५</b> ५८७ |
| चोदेति घरिज्जते                          | ४१५३                        | ५२७५                                    | 000                         | २७५०         |
| चोदेति रागदोसे                           | ६५५३                        |                                         | 27                          | ሂሂടട         |
| चोदेति से परिवार                         | ६२७०                        |                                         | छट्टो य सत्तमो या           | ५८२          |
| चोदेती वणकाए                             | ४८३६                        | ६७६                                     | छडुगो काउड्डाहो             | १३२३         |
| चोद्सग पगुवीसा                           | ५६०१                        | 3008                                    |                             | १५४२         |
| चोद्समे उद्से                            | ६०२७                        |                                         | छड्डावित-कतदडे              | ४८५०         |
| चोद्स वासाणि तया                         | <b>ય</b> દ્વશ્              |                                         | छड्डेऊएा जित गता            | १३२५         |
| चोद्दस सोलस वासा                         | प्र <b>६१</b> ८             |                                         | छड्डेति तो य दोगा           | ५९७५         |
| चोद्दा दो वाससया                         | ५६१३                        |                                         | छिएायाऽवसेसएण               | ६०६८         |
| चोयग गुरुपिडिसिद्धे<br>चोयग ग्रिह्यत चिय | ५०६८                        | ् २५,३                                  |                             | ६५८          |
| नायगपुच्छा गम्गो                         | 845<br>3-30                 | \ E=3                                   | •                           | १२६५         |
| કે જા પત્રણ                              | ३०११                        | <i>\$\E\\$\8</i>                        | <sup>ट</sup> छण्णेतर च लेहो | २२६१         |
|                                          |                             | 1                                       |                             |              |

| छण्ह एकक पात                 | ४४३०                 |             | ख्रुभण जले थलातो           | ४२१३                  |
|------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>छत्तीसगुरासमण्</b> गागएरा | ३८६२                 |             | छुहमा <b>रो पंचि</b> करिया | ४७६९                  |
| छद्दोसायतगो पुगा             | २५३३                 |             | <b>छेद</b> ग्पपत्तच्छेज्जे | २५१                   |
| छप्पइयपरागरक्ला              | ७६६                  | ३६६७        | छेदगो भेदगो चेव            | ५०२                   |
| छप्पति दोसा जग्गरा           | २६५                  |             | छेदतिग मुलतिग              | ६५३e                  |
| छपुरिसा मज्भ पुरे            | <i>አo</i> ¤ <i>ጳ</i> | ६२६         | खेदसुतिंगसीहादी<br>-       | ५८५७                  |
| छव्भागकए हत्थे               | ५८६९                 | ४०४४        | छेदादी ग्रारोवण            | २६२१                  |
| छब्भागकर काउ                 | ४६६२                 |             | छेदो छग्गुरु ग्रहवा        | 7788                  |
| छम्मासकरएाजडु                | ३६३५                 |             | छेदो छग्गुरु छल्लहु        | <b>३४६२</b>           |
| छम्मासा ग्रायरिग्रो          | ३१०३                 | २००१        | छेदो <b>मूल च</b> तहा      | २२१५                  |
| छम्मासादि वहते               | ६६४६                 |             |                            | २२ <b>१</b> ७         |
| छम्मासियपारगए                | ४२६                  |             | 11                         | ५५ <b>,</b> ७<br>५१७२ |
| छम्मासे अपूरेतो              | ४४४३                 |             | **                         | ५१८५<br>५१ <b>८</b> ५ |
| छम्मासे अपूरेता              | ६२०७                 |             | ''<br>छेयसुयमुत्तमसुय      | ५८५५<br>६१ <b>५</b> ४ |
| छम्मासे ग्रायरियो            | ३१००                 | १६६=        | 313130131                  |                       |
| छम्मासे उवसपद                | ४४४२                 | -           |                            | ज                     |
| छल्लहुगादी चरिम              | २२०५                 |             | जइ म्रस्थि पयविहारो        | ३१५७                  |
| छल्लहुगा य ग्रियत्ते         | 308                  | <i>७७०३</i> | जइ ग्रतो वाघातो            | २४६३                  |
| छल्लहुगे ठाति थेरी           | ४३३५                 | २४१०        | जइउमलाभे गहण               | १६३                   |
| छव्वाससयाइ नवुत्तराइ         | ५६१७                 |             | जइ उस्सग्गे ए। कुए।इ       | २१०                   |
| छिह शिपपज्जित सो ऊ           | ४८ ३७                | ७७३         | जइ ताव पलवाण               | ४६१६                  |
| छहि दिवेसेहि गतेहि           | ६५४६                 |             | जइ ताव सावताकुल            | 783इ                  |
| छदिण्हित सद्                 | ४३५८                 |             | जइ देतऽजाइया जा            | १९७२                  |
| छद विधी विकप्प               | १२५                  |             | जइ पुरा आयरिएहि            | ४५५३                  |
| छदिय गहिय गुरूरा             | ३५८२                 | ५१५८        | जइ पुरा पुरिम सघ           | २६७०                  |
| छदिय सइगयागा व               | ३४०४                 | २५५६        | जइ भएति लोइय तू            | १०३८                  |
| छदो गम्मागम                  | १२६                  |             | जइ वियता पज्जता            | <i></i>               |
| छादेती ग्रगुकुइए             | १४०४                 | ४०८८        | जइ सव्वसो स्रभावो          | ३६७                   |
| छायस्स पिवासस्स व            | ५७१                  |             | जड्डे खग्गे महिसे          | २०२                   |
| छारो तु ग्रपु जकडो           | १५३६                 |             | "                          | १७४६                  |
| छिण्एामछिण्एा काले           | २०३४                 | १६न३        | जड्डे महिसे चारी           | १६३७                  |
| छिण्णमछिण्गो दुविहे          | ४५०६                 |             | जड्डोज वातवा               | १६३८                  |
| छिण्णमछिण्लो व घर्णे         | ३७२२                 |             | जरापुरतो फासुएरा           | キキキャ                  |
| छिण्ण परिकम्मित खलु          | ४०२६                 |             | जरा रहिते बुज्जारो         | ५२६                   |
| छिण्लोरा म्रिछिण्लोरा व      | ५६४६                 | ३०५२        | जरालावो परग्गामे           | ४१७६                  |
| छिण्गो दिट्ठमदिट्टो          | ४५१०                 |             | जरा सावगारा खिमरा          | ४४७१                  |
| छिहली तु ग्रिगिच्छतो         | ३ <b>६१</b> २        | ४१७६        | जण्एोव छिदियव्व            | ७६६                   |
| छिदतमछिदता                   | ६१४६                 |             | जित ग्रकसिएास्य गहरा       | ६४३                   |
| ञुन्भएा सिचएा बोलएा          | ४२१७                 |             | जित ग्रगिएए। तु दट्टा      | १७११                  |

| जित ग्रन्छती तुमिशिग्रो                         | १६३१                          |                              | जित रण्गो भज्जाए          | ५०३५   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------|
| जित उस्सगे सा कुसाति                            | ५३८२                          |                              | जित रिक्को तो दवमतगिमम    | 8388   |
| जति एक्कभागाजिमित्ता                            | ४६४१                          |                              | जति वा ग्रिरतीचारा        | ५४२६   |
| जित एते एव दोसा                                 | ४५३५                          |                              | जित वा बज्भिति सात        | 378    |
| जति एयविप्पहूगा                                 | ४१८४                          | ५२८०                         | जित वि ए। होज्ज स्रवास्रो | ६६८८   |
| जित एव ससट्ट                                    | ४१८६                          | ५३०८                         | जित वि णिवधो सुत्ते       | ४८६१   |
| जित कालगता गिएएगी                               | ३००१                          | ३७३१                         | जित वि य तुल्लऽभिघागा     | ६६६१   |
| जित कुसलकिपयातो                                 | ४८७२                          | १०११                         | जित वि य पिवीलगादी        | ३४१२   |
| जित गहणा तित मासा                               | १८७                           |                              | जित वि य फासुगदव्व        | ॰ ३४११ |
| जित छिड्डा तित मासा                             | २३६                           |                              | जित वि य विसोधिकोडी       | ४४२    |
| जित जग्गति सुविहिता                             | ११४८                          | 3528                         | जति वि य समगुण्णाता       | ४६०    |
| जित ज पुरतो कीरति                               | ४०६०                          | १८१७                         | जित सन्वे गीतत्था         | १४६३   |
| जित जीविहिति जित वा                             | ४५१६                          |                              | जित सन्वे व य इत्थी       | ५२००   |
| जित गाम पुन्व सुद्धे                            | ४६७२                          |                              | जित ससिउ ए। कप्पति        | ३९७६   |
| जित गिमिखवती दिवसे                              | १६०३                          |                              | जित सि कज्जसमत्ती         | १३६७   |
| जित रोतु एतुमारणा                               | ४४८४                          | ४३८६                         | जितहि-गुणा ग्रारोवणा      | ६४८७   |
| जित ताव पिहुगमादी                               | ४९४५                          | १०५२                         | जत्तियमित्ता वारा         | ६२२    |
| जित ताव मम्मपरिषद्वियस्स                        | ४२५५                          |                              | जित्तयमेत्ता वारा         | 8005   |
| जित ताव लोतियगुरुस्स                            | ४१८६                          | प्र३०५                       |                           |        |
| जित ता सराप्पतीसू                               | ५१६२                          | २५४६                         | "                         | ४५४१   |
| जित तूरा मासिएहि                                | 3038                          |                              | जित्यमेत्ते दिवसे         | १६०२   |
| जित ते जरारों मूल                               | २१७                           |                              | जत्तुगतरादीण              | २५६३   |
| जित तेसि जीवाग                                  | 8000<br>8000                  | ३८३०<br>९४                   | जत्तो चुतो विहारो         | १४४६   |
| जित दिहुता सिद्धी                               | ४८६ <u>५</u><br>४० <b>८</b> ० | १००४                         | जत्तो दुस्सीला खलु        | २४६०   |
| जित दोण्ह चेव गहरा                              | ४४४४                          |                              | जत्थ ग्रचित्ता पुढवी      | ४२४०   |
| जित पत्ता तु निसीघे                             | २४७०                          |                              | जत्थ उ एा होज्ज सका       | ४६८५   |
| जित परो पडिसेविज्जा                             | २७६२                          | ५७३⊏                         | जत्थ उ दुरूवहीगा          | ६४५६   |
| जति पुरा गच्छताण<br>जति पुरा तेरा रा दिट्टा     | ६१२=<br>२७१६                  | ४७३०                         | जत्थ उ देसग्गहण           | ५३६६   |
| जित पुण पव्यावेति                               | ४६२६                          | १०६३                         | जत्थ तु एा वि लग्गति      | २७६    |
| जित पुरा पुट्य सुद्ध                            |                               | 4042                         | जत्य तु देसग्गहण          | ५२४३   |
| जात पुरा सुन्दा सुद्ध<br>जित पुरा सन्दो वि ठितो | ४६५६                          |                              | जत्थ पवातो दीसति          | ३८०२   |
| जात पुरा सन्वा ।व ।ठता<br>जति पोरिसिइत्ता त     | ४१३३                          | २४८३                         | जत्य पुरा ग्रहाकडए        | ४६६१   |
| जात पारासइता त<br>जित फुसित तिह तु ड            | ४१५०<br>६१०८                  | ५२७२                         | जत्य पुंग होति छिन्न      | ३७२५   |
| जित भागगया मत्ता                                | ५१०५<br>५१६४                  | २५१५                         | जत्थ वि य गतुकामा         | ३३८७   |
| जितिभ (मि) भवे ग्रास्वरणा                       | ६४८५                          | 7454                         | जत्य विसेस जाणति          | ३४५७   |
| जित भोयग्रामावहती                               | ५०५२<br>५५ <i>६७</i>          | ६७०४                         | जत्थाइण्ण सन्व            | 803    |
| जित म जागाह सामि                                | ५५८७<br>५७५५                  | ३२८६                         | जदि एगस्स उ दोसा          | ४०५३   |
| जित म्लग्गपलवा                                  | ४७२२<br>४७०४                  | 446 <b>६</b><br>5 <b>५</b> ३ | जदि एतविप्पहूगा           | ४१५५   |
| नि रज्जातो भट्टो                                | ५०३६                          | <b>६३</b> ५                  | जदि तेसि तेण विणा         | ११३०   |
| ~                                               | •                             | , , , ,                      |                           |        |

| जदि दोसा भवतेते      | ६४१          |      | जह जह पएसिंगि               | ४४६०      |
|----------------------|--------------|------|-----------------------------|-----------|
| जदि सव्व उद्दिसिउ    | २६६९         | ४३४४ | जह रााम ग्रसीकोसी           | ३९४६      |
| जध ग्रातरो से दीसड   | १४४२         |      | जह ते गोट्टहारो             | इ ७७ इ    |
| जम्मगा-िगावखमगोसु य  | ५७३५         | ३२६६ | जह पढमपाउसम्मी              | ३५७८      |
| जम्हा तु हत्यमत्तेहि | ४१०६         | १८६४ | जह पारम्रो तह गणी           | ४८७८      |
| जम्हा घरेति सेज्ज    | ११४२         | ३५२४ | जह वालो जपतो                | ३८६३      |
| जम्हा पढमे मूल       | ५१३१         | २४८१ | 1,                          | ६३६२      |
| "                    | ५१७३         | 11   | जह भरिगतो तह उद्वितो        | 3185      |
| n                    | प्रश्न६      | 11   | जह भिणतो तह चिट्ठड          | ३५१६      |
| <br>जयमार्गपरिहवेते  | ६३४६         |      | जह भिगाय चउत्यस्सा          | २६५०      |
| जरजज्जरो उ थेरो      | ५९६१         |      | जह भमर-महुयर-गगा            | २६७१      |
| जर-साम-कास-डाहे      | ३६४७         |      | जह मण्गो एगमानिय            | ६५६१      |
| जलजायो ग्रसपातिम     | ५३२८         | २४०२ | जह मण्णे दसम                | ६४६७      |
| जल-थल-पहे य रयगा     | २६६२         | ५८५७ | जह मण्णे वहुसो              | ६४२३      |
| जलदोणमद्धभार         | ४२६५         |      | "                           | ६५६८      |
| जलमूए एलमूए          | ३६२६         |      | जह मोहप्पगडीएा              | ३३२०      |
| जलसभमे यलादिसु       | २४०६         |      | जहऽवती सुकुमालो             | ३९७२      |
| जल्लमलपिकतारण        | ४३४          | २५९६ | जह सपरिकम्मलभे              | ५८८१      |
| जल्लो तु होति कमढ    | १५२२         |      | जह सरगामुवगयागा             | ६६१५      |
| जवमज्भ मुरियवसो      | ५७४७         | ३२७८ | जह सा वत्तीसघडा             | ४७३६      |
| जस्स मूलस्स भग्गस्स  | ४८२६         | ६६६  | जह सुकुसलो वि वेज्जो        | ३८६०      |
| ••                   | ४८३०         | ०७३  | जह सो कालासगवेसिउ           | ०७३६      |
| जस्स मूलस्स सारातो   | ४८३१         | १७३  | जह सो विसपदेसे              | १७३६      |
| "                    | ४८३२         | १७३  | जह <b>हा</b> स-खेडु ग्राकार | ५१५६      |
| जस्सेते सभोगा        | २१४६         |      | जह हेमो तु कुमारो           | ४७४६      |
| जह कारएाम्मि पुण्णे  | ४२४५         | ५६५५ | जिह ग्रप्पतरा दोसा          | ५१६६      |
| जह कारएाम्मि पुरिसे  | ५२१=         | २५७३ | जिह्य एसएादोसा              | ४५४०      |
| जह कारणे ग्रणाहारो   | 3308         | ६०११ | जहि लहुगा तहि गुरुगा        | ४७३८      |
| जह कारएो सलोम        | ४०१६         | ३५४१ | ज ग्रज्जिय चरित्त           | २७६३      |
| जह चेव प्रण्णगहरो    | ४७४८         | 037  | ज ग्रन्जिय समीखल्लएहि       | २७६२      |
| जह चेवऽब्भुट्टागो    | <i>२११७</i>  |      | ज एत्थ सव्व ग्रम्हे         | 3 \$ 0 \$ |
| जह चेव पुढविमादी     | २७४          |      | ज कट्ठकम्मादिसु             | ४१००      |
| जह चेव य श्रद्धाएो   | १६=          |      | ज कि चि भवे वत्य            | 4060      |
| जह चेव य ग्राहच्चा   | ४६६०         |      | ज गहित त गहित               | ४७५५      |
| जह चेव य इत्यीसु     | ५२२०         | २५७५ | ज गधरसोवेत                  | ११०४      |
| जह चेव य कितिकम्मे   | <b>२११</b> २ |      | जऽगारसगारते _               | २६४६      |
| जह चेव य पुढवीए      | २०३          |      | ज च वीएसु पचाहो             | १५८८      |
| जह चेव य पुरिसेसू    | ५२१७         | २५७२ | ज च महाकप्पसुय              | ६१६०      |

| ज चेव परट्ठाएों        | २६२५         |           | ज हिंडता काए                  | ४५७१          |
|------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|---------------|
| ज चेव सुव्भिसुत्ते     | ११२२         |           | ज होन्ज ग्रभोन्ज ज            | ११२१          |
| ज चोद्दसपुव्वधरा /     | ४८२४         | ६६५       | ज होति ग्रपेज्ज ज             | 8888          |
| ज छेदेगोगेगा           | ७६८          |           | ज होति ग्रप्पगास              | इ ह           |
| ज जिम होइ काले         | 3            |           | जगिय-भगिय-सगाय                | 3 ४ ७         |
| ज ज सुयमत्थो वा        | ६२०६         | ७५५       | जघद्धा सघट्टो                 | ४३१           |
| ज जारिसय वत्थ          | ७३७          |           | 11                            | ४२२६          |
| ज जस्स जिय सागारियम्मि | ६०५७         |           | जघातारिम कत्थइ                | १८१           |
| ज जस्स गात्थि वत्थ     | ५०१५         | ६१५       | जघाहीएो ग्रोमे                | ४४६३          |
| ज जह सुने भिएय         | ५२३३         | ३३१५      | जा इनवत्था दमुए               | ३२७           |
| "                      | ५३५६         | "         | जा एगदेसेएा दढा उ भडी         | ४८६३          |
| ज गा सरित पडिबुद्धो    | ४३०३         |           | जा नामक्हा सा                 | २३४३          |
| जत शिव्वाघात           | <b>५</b> २०  |           | जा चिट्ठा सा सव्वा            | <b>र</b> २६४  |
| "                      | द२३          |           | जा जेगा व तेगा जधा            | २४२३          |
| जत तुसिकलिट्ट          | ५१४          |           | जा जेगा होति वण्गोगा          | ४३८४          |
| ज ते ग्रसथरता          | ४६१६         |           | जागरह गारा गिच्च              | ५३०३          |
| ज तेएा कतेएा व         | ३९६६         |           | जागरतमजीरादी                  | १५६५          |
| ज पज्जत्त तमल          | २१५६         |           | जारिता घम्मीर।                | ५३०६          |
| ज पुरा खुहापसमरो       | ३७६०         | ६०००      | जागाह जेगा हडो मो             | १३७१          |
| ज पुरा पढम वत्य        | ४०८४         | ्<br>२८३० | जागाति एसगा वा                | ४६०४          |
| ज पुरा सिच्चतादी       | ७७४५         | ५३८२      | जारातेरा वि एव                | ३८६१          |
| ज पुब्वकतमुह वा        | ६८८          |           | जाग्तो ग्रगुजाग्ति            | २५७५          |
| ज पुन्व शितिय खलु      | ४३५२         |           | जागणामि गाम एत                | १७७१          |
| ज पुव्व पडिसिद्ध       | ५२४६         |           | जािंगति इति तावऽच्छ <b>गे</b> | २५०४          |
| "                      | <b>५३६</b> ६ |           | जाता ग्रग्गाहसाला             | ३६४९          |
| ज वहुघा छिज्जत         | ७३७          |           | जा ताव ठवेमि वए य             | १३५२          |
| ज भिनखू वत्यादि        | 8860         |           | जाति कुल रूव भासा             | २६०६          |
| ज मायति त छुव्भति      | ६५८८         |           | **                            | २७३२          |
| ज मायति त छुभति        | २८७४         |           | 11                            | ४२८४          |
| ज लहुसग तु फरुस        | २६३९         |           | जाति-कुलस्स सरिसय             | २६२≂          |
| ज वच्चता काए           | ४६२३         |           | जाती कम्मे सिप्पे             | ३७०६          |
| ज वत्य जिभ कालिम्म     | ६५२          | ३८८४      | जाती कह कुलकह                 | 388           |
| ज वत्थ जिम देसिम       | ६५१          | ३८८४      | जाती-कुलस्स सरिस              | २ <b>६३</b> १ |
| ज वा ग्रसहीगा त        | ११७१         | ३५५२      | जाती कुलगरा कम्मे             | ४४११          |
| न वा भुवयत्तस्स उ      | <b>६३</b> ७६ | ६००३      | जाती कुले विभासा              | ४४१२          |
| ज वेल ससज्जित          | २७३          |           | जाती य जु गितो खलु            | ४६२२          |
| ज सम्महम्मि कीरइ       | ६३८६         |           | जाती य जु गितो पुरा           | ४५७०          |
| न सेवित तु वितिय       | ४६८          |           | जा तु ग्रकारण सेवा            | ४८३           |
|                        |              |           | -                             |               |
|                        |              |           |                               |               |

|   | जाघे विय कालगता      |   | १७२१         |         | जीवति मग्रोति वा        | २६५६          |
|---|----------------------|---|--------------|---------|-------------------------|---------------|
|   | जा पुव्वविड्ढता वा   |   | ७१३          |         | जीवरहिय्रो उ देहो       | <b>इ</b> ४ ४  |
|   | "                    |   | ७२१          |         | जीवरहिते व पेहा         | ३३०७          |
|   | जामातिपुत्तपतिमाररा  |   | ४४०२         |         | जीवा पोग्गलसमया         | ४६            |
|   | जामातिय-मडवग्रो      |   | २०१८         |         | जीहाए विलिहतो           | ६६१४          |
|   | जायग्गहरो फासु       |   | ३११८         |         | जुग-छिड्ड-एालिया        | ६०४           |
|   | जायग्-िगमतगाए        |   | ५०२३         |         | जुज्जति हु पगासफुडे     | ४३२२          |
|   | जायसु ए। एरिसो ह     |   | ४४५२         |         | जुत्तपमाग्गस्सऽसती      | ५८४५          |
|   | जायते तु ग्रपत्थ     |   | २६६८         | १६०१    | जुत्तप्पमाग्। अतिरेग    | ४५०           |
|   | जारिसदव्वे इच्छह     |   | ३०५१         | १६८०    | जुत्तमदारामसीले         | ४६६१          |
|   | जारिसय गेलण्ण        |   | ३०२८         | १६३२    | n                       | ४६८३          |
|   | जाव ठवण उद्दिद्दा    |   | ६४३७         | , - , , | जुत्त गाम तुमे वायएगा   | २६३२          |
|   | जाव रा मडलिवेला      | 3 | २०३२         | १६६२    | जुत्त सय एा दाउ         | ३०४०          |
| • | जाव गा मुक्को ताव    |   | ३००६         | * * * * | जे म्रादरिसतत्तो        | ४३२३          |
|   | जावतिएसाट्टो भे      |   | १००२         |         | जे कुज्जा बूया वा       | २२५१          |
|   | जावतिय उवयुज्जति     |   | ११२३         |         | जे केइ ग्रग्ल दोसा      | २७३७          |
|   | जावतिय वा लब्भित     |   | ४६४०<br>११७५ |         | जें चेव कारणा सिक्कगस्म | ३४३५          |
|   | जावतिया उवउज्जति     |   | १६७          |         | जे चेव सक्कदारो         | ४६१५          |
|   |                      |   | १४७४         | ३१८६    | जे जित्तया उ            | ६४६४          |
|   | जावतिगाए लहुगा       |   |              | २९५५    | जे जिह ग्रसोयवादी       | २३५३          |
|   | जावतियमुद्देसो       |   | २०२०         | 20.34   | जे जे दोसायत्या         | ४१०३          |
|   | जावति वा पगिणया      |   | १४७२         | ३१८४    | जे जे सरिसा धम्मा       | ३३५७          |
|   | जा समिंग सजयाग       |   | ५६१=         |         | जेट्टा सुदसएा जमालि     | ४४६७          |
|   | जा सजमता जीवेसु      |   | ६५३२         |         | जेरा ए पावति मूल        | ४८२           |
|   | जाहे पराइया सा       |   | ३१६२         |         | जेगा तु पदेगा गुग्गिता  | ६४८६          |
|   | जाहे य माहरोहि       |   | ३७११         |         | जेराऽहिय ऊरा वा         | २८४८ '        |
|   | जिइदियो घिएी दक्खो   |   | ६२६          |         | जे ते भोसियसेसा         | ६५५०          |
|   | जिएकिप्या उ दुविधा   | Ī | 0369         |         | जे ति य खलु एि। हे से   | ४९७           |
|   | जिग्गकप्पे सुत्ते त  |   | ५५५७         |         | जे तिव से तिव के तिव    | ६२७३          |
|   | जिए चोद्दस जातीए     |   | ६५०२         |         | जे पुरा ठिता पकप्पे     | <b>५</b> १    |
|   | जिर्णाणिल्लेवणकुडए   |   | ६५६२         |         | जे पुरा सखडिपेही        | २६४७          |
|   | •                    |   | ६५७०         |         | जे पृव्वविड्ढता वा      | ७०२           |
|   | जिरापण्यात्ते भावे   |   | ६५७४         |         | जे पुव्व उवगरगा         | ५६८८          |
|   | जिग्गिनगमप्पडिहत     |   | २३७२         | ४५०६    | जे भिंगता उ पकप्पे      | ६६७१          |
|   | जिगावयगा पडिक्कुट्टे |   | ३७४५         |         | जे भिक्खाऽऽजीवपिंड      | ४४१०          |
|   | जिएावयएाभासितेरा     |   | ४४३६         |         | ने भिवखु ग्रजोगी तु     | १६१०          |
|   | जिएावयरामप्पमेय      |   | ३६१४         |         | ने भिनसु ग्ररोगत्ते     | 8337<br>V\$37 |
|   | जिगा वारसरूवाइ       |   | ३०४९         | ४३३६    | जे भिवखू ग्रसणादी       | २३२६<br>२६५=  |
|   | जियसत्तु-एारवरिंदस्स |   | २३५२         | ५२५५    | "                       | २४५२<br>३४७२  |
|   |                      |   |              |         |                         |               |

|                                       |                        | 9338        | जे सुत्ते ग्रवराहा                  | ४६१          |
|---------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|
|                                       | "                      | 3238        | जेसि एसुवदेसो                       | 8050         |
|                                       | "                      | ५६६५        | "                                   | ४५३२         |
|                                       | इत्थियाए               | २५४५        | "                                   | ४५४२         |
| "                                     | उवगरण                  | ४२०४        | जो उ उवेह कुज्जा                    | ३०५४         |
| 17                                    | कोवपिड                 | 3588        | जो उ ि्एसज्जो व गतो                 | २१२८         |
| "                                     | गाएज्जा                | 4850        | जोगमकाउमहाकडे                       | ५००६         |
| 11                                    | गिलाग <del>्र</del> सा | ३११४        | जो गधो जीवजढो                       | <b>८</b> ५१  |
| 11                                    |                        | ६०३७        | जो गधो जीवजुए                       | ६१४          |
| "                                     | ''<br>गिहवतिकुल        | १४६५        | जोगे करसो सरभमादी                   | १८१०         |
| **                                    | गिहिमत्ते              | ४०४२        | जोगे गेलण्गिमिय                     | १६००         |
| "                                     | चुण्एपिड               | ४४६२        | जो चेव वलियगमो                      | १३३१         |
| ,,<br>,,                              | जोगपिड                 | ४४६=        | जो चेव य उवधिम्मि                   | २०६५         |
| ,,                                    | गाह-सिहाग्रो           | १५१४        | जो जत्तिएए। रोगो                    | ६४०२         |
| 11                                    | गालगाइ                 | ४६८१        | जो जत्थ ग्रचित्तो खलु               | 373          |
| 11                                    | गायगाइ                 | ४६७३        | जो जत्थ होइ कुसलो                   | ३६००         |
| "                                     | ग्मित्तपिड             | ४४०४        | जो जत्थ होइ भग्गो                   | ५४४६         |
| "                                     | तिगिच्छपिट             | ४४३२        | जो जस्स उ उवसमती                    | ३७७६         |
| ,,                                    | तुयट्टेते              | २१६२        | जो जस्सुवरि तु पभू                  | 833          |
| ,,                                    | तेगिच्छ                | ४०५४        | जो जं काउ समत्थो                    | ६६०३         |
| 13                                    | दीहाइ                  | ०६३१        | जो जारिसग्रो कालो                   | ३८८४         |
| "                                     | दूतिपिड                | ४३६६        | जो जेगा ग्रकयपुट्वो                 | ३३३८         |
| "                                     | घातिपिड                | ४३७५        | जो जेगा जिमम ठागामिम                | २७५६         |
| 27                                    | पुढविकाय               | ४०३३        | , n                                 | ४५६३         |
| "                                     | वहुसो मासियाइ          | ६४२०        | जो जेस पगारेस                       | ¥\$&X        |
| 11                                    | माग्गपिङ               | <i></i>     | जोण्हा-मग्गी पतीवे                  | ३४०५         |
| ,,                                    | रातीण                  | ३६४६        | जोगी वीए य तर्हि                    | २२३६         |
| ,,                                    | वएज्जाहि               | २५२१        | जो तस्स सरिसगस्स तु                 | ५६३७         |
| ,,                                    | विग्यिपिड              | ४४१८        | जोतसबद्धवा<br>कोतसबद्धवा            | ६१५          |
| "                                     | वत्याइ                 | ४६५०        | जो त तु सय गोती<br>जोतिसनिमित्तमादी | ३७३०<br>५२५६ |
| "                                     | वत्यादी                | २३३१        | जो तु ग्रमज्जाइल्ले                 | ४०३          |
| "                                     | ,,                     | ४९६०        | जो तु गुएो दोसकरो                   | ५८७७         |
| "                                     | वियड तू                | ६०४९        | जो पुरा अपुन्वगहरो                  | ४३३६         |
| 11                                    | सचेलो तू               | <i>७७७६</i> | जो पुरा उभयावत्तो                   | २७४६         |
| 1)                                    | सच्चित्त               | ४०३८        | "                                   | <b>५५</b> ५४ |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | सुहुमाइ                | २१७३        | जो पुरा कररों। जड्डो                | ३६३६         |
|                                       | गति जिगा               | ३८७३        | जो पुरा चोइज्जतो                    | ६३४६         |
|                                       | मत दोसा                | ४४६६        | जो पुरा तट्ठारााग्रो                | ४०८          |
| ने मुत्तगु                            | ला ब्रसा               | ३६१६        | जो पुरा त ग्रत्थ वा                 | २१५६         |
|                                       |                        |             |                                     |              |

| जो मागहग्रो पत्थो      | ६९२B          |             | ठाएा वा ठायती                     | ४३६४         |
|------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------|
| 11                     | ५5६१          | ४०६७        | ठाएो नियमा रूव                    | ५२६          |
| जो मुद्धा ग्रभिसित्तो  | २४६७          |             | ठितकप्पम्मि दसविहे                | ४६३२         |
| जोयगासय तु गता         | ४८३३          | <i>६७३</i>  | ठितिकप्पम्मि दसविहे               | २१४६         |
| जो वच्चतम्मि विधी      | ६१३८          |             | ठितो जदा खेत्तवहिं सगारो          | ११८६         |
| जो वा वि पेल्लिग्रो त  | ५६७९          | ३०८८        | ठियकप्पे पडिसेहो                  | ४३६५         |
| जो वि दुवत्थ तिवत्थो   | ५५०७          | ३६५४        | ड<br>ड                            | ( ( )        |
| जो विय ग्रवायसकी       | ६६६५ 🗸        |             |                                   | 2-2          |
| जो वि यऽरगुवायद्यिण्एो | <b>१</b> ४५०५ |             | डगलग-सप्तरक्ल कुडमुह              | ३२३८         |
| जो विय होतऽक्कतो       | ४२३५          | ५६४५        | डगलच्छारे लेवे                    | ३१७५         |
| जो सो उवगररागगो        | ३४५२          | २६०५        | डहरगामम्मि मते                    | ६११५         |
| जो हट्टस्साहारो        | १६३६          |             | डहरस्स एते दोसा                   | ४८६४         |
| जो होज्ज उ ग्रसमत्थो   | ६१२३          |             | डहरो श्रकुलीगो ति य               | २७६०         |
|                        |               |             | "                                 | ६२१०         |
|                        | भ             |             | डहरो एस तव गुरू                   | २७६१         |
| भिजिभरिसुरहिपलवे       | ४७०३          | <b>८</b> ४१ | डडग विडडए वा                      | ६६६          |
|                        | ठ             |             | भ<br>सम्बद्धाः सम्बद्धाः          | ७७३          |
| ठवरा-कुलाइ ठवेउ        | १७०६          | ३७२८        | डडतिग तु पुरतिगे<br>चिक्रकोराचीयो | ६४०=         |
| ठवरगाए ग्गिक्खेवो      | ३१४०          |             | डडिय खोभादीम्रो                   | १३३४         |
| ठवएाकुला तु दुविधा     | १६१७          |             | ੋਂ<br>ਹ                           |              |
| ठवणाकुले व मु चति      | २०६६          |             | ढड्ढसर पुण्णमुहो                  | ०३६४         |
| ठवरा। तू पच्छित        | १८८४          |             | ढिंकुएा-पिसुगादि तहि              | <i>180</i> 5 |
| ठवर्णामेत्त ग्रारोवरा  | ६४३१          |             | रग                                |              |
| ठवणारोवणदिवसे          | ६४८८          |             | ए करेति भु जितूए                  | १५६७         |
| ठवरणा वीसिग पिक्खग     | ६४३२          |             | ग गिरत्थयमोवसिया                  | ४६६०         |
| ठवणा सचयरासी           | ६४२७          |             | गा तस्स वत्थादिसु कोइ सगो         | ५५१६         |
| ठवरा। होति जहण्या      | ६४३४          |             | रा पमाण गराो एत्थ                 | ११३६         |
| ठागासति ग्रचियत्ते     | २२३           |             | गा पमादो कातव्वो                  | દય           |
| ठागासित विंदूसु व      | ६१५०          |             | गा य विज्जिया य देहो              | <b>५३</b> २६ |
| ठारा-शिसीयरा-तुत्रहरा  | २६३           |             | ग य सन्वो वि पमत्तो               | ६२           |
| ठाण णिसीयण-तुयदृण      | ३६३८          |             | ए। वि कि चि ग्रसुण्साय            | ४२४=         |
| ठाण-िएसीय-तुग्रदृण     | ६२६८          |             | ***                               | १७६४         |
| ठारा-िएसीय-तुयट्टरा    | १५५           |             | ए। विकोइ कि जि़ पुच्छति           | २३८६         |
| "                      | २७४           |             | ए वि खातिय ए वि वयी               | ४५४५         |
| ठाण पडिसेवणाए          | 388x          | २४७०        | ए। वि छ महय्वता रोव               | 3038         |
| ठारा-वसही-पसत्थे       | ३८१५          |             | ए वि जाएामो एिमित                 | ४०६०         |
| ठारातिय मोत्तूरा       | 338           | 00          | स्य वि य इह परियरगा               | ६३७८         |
| ठारा गमसागमरा          | १६४५          | १६०५        | ए वि य समत्थो सन्वो               | १७६८         |
|                        |               |             |                                   |              |

| 363                                    |                            |                               |              |
|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|
| रा वि सिंगपु छवाला                     | ३२११                       | ग्रयगो दिट्ठे सिट्ठे          | १२६१         |
| ग् विवित्ता जत्थ मुग्गी                | १९७६                       | रायगो पूरे दिहुं              | ्र३११        |
| ए। हु ते दव्वसलेह                      | ३८५५                       | गायवज्जिय्रो वि हु श्रल       | ६१८९         |
| रा हु होति सोयितव्वी                   | १७१७                       | गाव भागकए वत्थे               | ५०५६         |
| गाउतीए पक्ख तीसा                       | इ४७६                       | गाव य सया य सहस्स             | ६४७३         |
| गुक्खे छिदिस्सामि त्ति                 | ६८१                        | गावसोग्रो खलु पुरिसो          | २३२४         |
| गुनखेगावि हु छिज्जति                   | ४५०४                       | गावकालवेलसेसे <sup>°</sup>    | ६१५६         |
| ग्राच्चासण्णम्मि ठिम्रो                | २४३५                       | <b>गाववभचेरम</b> इग्रो        | १            |
| गान्चुप्पइत दुक्ख                      | १५१२                       | ग्गवमस्स ततियवत्थु            | ६५८७         |
| <del>-</del>                           | १५०३                       | गावमस्स ततियवत्थू             | २८७३         |
| गाच्चुप्पतित दुवल                      | १५०५                       | ग्गवसत्तए दसमवित्थरे          | ३८८७         |
| "                                      | ४१६७                       | <b>गावगसोत्तपडिवोहया</b> ए    | ३४३६         |
| "                                      | ४२०२                       | रावारावे विभासा तु            | १९३          |
| ''<br>गाच्चुप्पतिय दुक्ख               | ४३३३                       | सह-दतादि ग्रणतर               | ५०६          |
| राण्डुन्यायम् दुनस्य<br>राज्जतमराज्जते | ३५६५                       | ण्हांगादि कोउकम्म             | ४२८६         |
| स्तृ होति ग्रगीय                       | ५१०१                       | रादित जेरा तवसजमेसु           | ३४६६         |
| राष्ट्रा पथिफिडिता                     | ४३०६                       | गाइण्या लहुसएण                | १०५          |
| स्ट्वेहित विस्सरिते                    | ६६६                        | <i>गा</i> ाऊगमगुण्गवगा        | २५७१         |
| -                                      | <b>८</b> १३                | साऊसा य वोच्छेद               | ६१८३         |
| "                                      | ≈3 <b>२</b>                | 17                            | ६२३८         |
| ,,                                     | - <del></del><br>= 8       | n                             | ६२४१         |
| n                                      | १९४५                       | गाऊग य वोच्छेय                | २७३०         |
| "                                      | १६४७                       | "                             | २७६३         |
| "                                      | १६५६                       | "                             | ५४७=         |
| "                                      | ४६५५                       | "                             | 338%         |
| "<br>णट्ठे हिय विस्सरिए                | १९५४                       | "                             | ५५००         |
| स्पृतिय ग्रगीयत्यो वा                  | ५२३१                       |                               | ६१६७         |
|                                        | ५३५४                       | "<br>गागा जलवासीया            | २७५५         |
| "<br>गुत्यि ग्रिगुदागुं तो             | ४२४०<br>४६१२               | गागह दसगहा                    | १९६९         |
| रात्यि कहालद्वी मे                     | १३४५<br>१८८५               |                               | <b>३४२७</b>  |
| एत्थि खलु ग्रपच्छिती                   |                            | "                             | ५४५५         |
| एत्यि ए। मोल्ल उवधि                    | 4 <i>१३६</i>               | "<br>णागागिमत्त ग्रद्धागमेति  | ३८६८         |
| रात्थि सिकयसघाडमडली                    | १३ <b>५२</b>               | गागिगिमत्त ग्रासेविय          | ३८६७         |
| णत्थेय मे जिमच्छह                      | ६३५३                       | गाग <del>ुस्</del> स होइ भागी | ५५५७<br>५४५७ |
| एदिकण्हवेण्एदीवे                       | ६३५४                       | सासादद्वा दिक्खा              | ३६२ <b>५</b> |
| एदिकोप्पर चरण वा                       | ४२ <i>३३</i>               | सासादि तिमकडिल्ल              | १८८४         |
| रादिपूरएरा वसती                        | <sup>० ५ ३ २</sup><br>१७१२ | <b>णागादितिगस्स</b> ऽहा       | ४८१३         |
| एयसे दिहें गहिते                       | १७१५<br>१२६४               | <b>गागादिसघग</b> ट्टा         | २२८४         |
| 3e.                                    | 1160                       | 4.4,100.                      | 113          |
|                                        |                            | \                             |              |

## सभाष्यचूरिंग निशीयसूत्र

|                                    | 2026          |      | £                                   | 0000 |
|------------------------------------|---------------|------|-------------------------------------|------|
| णाणादी छत्तीसा                     | २१३६          |      | णिक्कारणमविधीए<br>                  | १६६६ |
| सासादी परिवुड्ढी                   | ४६६           |      | णिक्कारणम्मि ग्रप्पणा               | १६२१ |
| रणाणायारे पगत                      | ४५            |      | णिक्कारणिम एए                       | ४६६५ |
| गागाविह उवकरगा—                    | १०३५          |      | स्मिक्कारसम्मि एते                  | ५६७२ |
| साली स विसा साण                    | ७५            |      | रिगक्कारसम्म एव                     | ५२५७ |
| णागुज्जोया साहू                    | २२५           | ३४५३ | णिक्जारणिम्म गुरुगा                 | १६६८ |
| गागो चरगो परूवण                    | ६२६२          |      | गिक्कारगमिम लहुगो                   | १६२२ |
| गागो दसग चरगो                      | ४४            |      | णिक्कारिणए ग्रस्युवएसिए             | ४५७६ |
| 11                                 | २७२७          | ४७३३ | रिएक्कारिएया <b>ऽ</b> स्पुवदेसगा    | २६२६ |
| <br>गागो सुपरिच्छियत्थे            | ४६            |      | णिक्कारणे श्रमणुण्णे                | २०७६ |
| गातग कहगा पदोसे                    | २२ <u>५</u> २ |      | रिएक्कारसे स्रविवि                  | २७१  |
| सातगमसातग वा                       | २४६७          |      | ग्गिक्कारगो गा कप्पति               | १५०७ |
| <b>गातीवग्ग दुविह</b>              | ५५०४          |      | िएक्कार <b>गे</b> विधीए वि          | १६९६ |
| सातापमा दुविह<br>सामगा-धोवसा-वाससा | Ę             |      | "                                   | ७३३१ |
|                                    | <b>६</b> ७    |      | िंगक्कारसे सकारसे                   | १५११ |
| गामठवगा-गिसीह                      | 338           |      | ग्गिक्खिवगा ग्र <b>प्पागे</b>       | २७५७ |
| साम ठवसा हत्थी                     | 3.8<br>3.8    |      | रिएक्लिवरणा ग्रप्पारणो              | ४५६१ |
| गाम ठवगा कप्पो<br>साम उन्हार चना   | ६३            |      | गिग्गच्छति वाहरती                   | २३५  |
| णाम ठवणा चूला<br>णाम ठवणा दविए     | १५१<br>७३७१   |      | णिगगच्छ फूमे हत्थे                  | २३८  |
| लाम व्यला पायर                     |               |      | <b>णिग्गत पुरारवि गेण्हति</b>       | ४१०२ |
| 11                                 | ६२६२          |      | णिगगमण तहचेव उ                      | ५६२  |
| गाम ठवगा भिक्खू                    | ४६5           |      | णिग्गमणादि वहिठिते                  | ११८८ |
| गाम ठवगायारो                       | x             |      | णिग्गमणे चडभगो                      | 7850 |
| गामुदया सघयण                       | 5 ५           |      | शिगगमणे परिसुद्धो                   | ६३४२ |
| णालस्सेण सम सोक्ख                  | ५३०७          | ३३५५ | <b>गिग्गमसुद्धमुवा</b> ए            | ६३५६ |
| ग्गालीत परूवग्गता                  | ६५०६          |      | शिग्गयवट्ट ता या                    | ६५३६ |
| णाव-थल-लेवहेट्ठा                   | ४२४६          | ५६५६ | <b>ग्गिगगथसक्कतावस</b>              | ४४२० |
| णावाए उत्तिण्णो                    | ४२५६          |      | शािगाथि वत्थगहराो                   | ५०७० |
| णावातारिम चतुरो                    | १८३           |      | िएगगथीए। गराधर                      | २४४८ |
| गासण्ग-गाइदूरे                     | २४५६          | २०६० | स्मिग्गथीस भिण्स                    | ४६२२ |
| णासा मुहिणिस्सासा                  | ६१६           |      | स्मिगमधो उग्गालो                    | २६५५ |
| गासेइ ग्रगीयत्थो                   | ३८२६          |      | ग् <del>चिचि</del> ग्यसग्गमज्जग्ग   | ४०४४ |
| सासेइ ग्रसविग्गो                   | ३८३४          |      | शिच्चशियसशिय ति य                   | ५०४६ |
| ग्गिउगो खलु सुत्तत्थो              | <b>५</b> २५२  |      | ग्गिच्चपरिगले वहिता                 | ६३१  |
| נל                                 | प्रथहप्र      | ३३३३ | ग् <del>णिच्चल</del> ग्गिप्पडिकम्मे | १४३६ |
| <b>ग्गिक्कारग्गमग्मि</b>           | १०६८          | २७५८ | <b>णिच्चलिएपडिकम्मो</b>             | ३८१८ |
| स्मिक्कारसागि चमढसा                | १७६३          | ३७५६ | <b>णिच्च पि दव्वकर</b> ण            | ४१०६ |
| ि्गवकार <b>ग</b> पडिसेवा           | ४६७           |      | णिज्जत मोत्तूग                      | १२०० |

|                                        | ६११६          |      | णिसिदतो व ठवेज्जा                              | १७५५                                      |
|----------------------------------------|---------------|------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| "<br>ग्रिज्जूहितादि ठागा               | ४१३४          |      | ग्गिसिपढमपोरिसुब्भव                            | ३७४                                       |
| शिण्हयससग्गीए                          | ५५३२          | ५४३३ | <b>णिसिमादीसम्मूढो</b>                         | 307                                       |
| शिण्हवसा ग्रवलावो                      | १६            |      | शिसिह गावमा पुव्वा                             | ६५००                                      |
| शिण्हवसो सिण्हवसो<br>सिण्हवसो सिण्हवसो | ३०१           | ६०६६ | णिसीहिया गामोक्कारे                            | ६१३४                                      |
|                                        | २ ३<br>१३६७   | ३४५२ | गिसुढते ग्राउवधो                               | ३२१२                                      |
| णिता ए। पमज्जति<br>जिल्ला का पमज्जिति  | २२८३<br>२२३   |      | णिसेज्जा य वियडणे                              | ६५१२                                      |
| णिता ए। पमज्जती                        | 333           | "    | ग्गिसेज्जाऽसति पडिहारिय                        | ६३८६                                      |
| णितिए उ भ्रग्गिंडे                     | ४५७४          |      | ग्गिस्सिकय ग्गिक्कखिय                          | २३                                        |
| शिद्दिट्टस्स समीव                      |               | 2-2  | णिस्सचया उ सम <b>णा</b>                        | ४१४४                                      |
| गिदोस सारवत च                          | ३६२०          | २८२  | गीगोज्ज पूय-रुधिर                              | १५०६                                      |
| णिद्धमधुरेहि ग्राउ                     | ३५४१          |      | साराज्या दूप-राजर<br>सायल्लयदुच्चरितासुकित्तरा | \\.<br>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
| णिद्धे दवे पणीए                        | ७३७६          | ६००७ | शीयस्स ग्रम्ह गेहे                             | १२१४                                      |
| णियय च ग्रिंगियय वा                    | ११८६          | ३५६७ | सायस्त अन्ह गह<br>सोयाससाजलीपग्गहादि           | ११                                        |
| गिप्पच्चवाय-सबधि                       | २४६५          | २०७० | सामातराजनायम्महाद<br>स्मीसको व ऽस्मुसट्टो      | ४५<br>४५६८                                |
| णिप्पत्त कटइल्ले                       | ६३५२          |      |                                                |                                           |
| णिप्फण्णो वि स ग्रहा                   | १००४          |      | गोगधुगाममु चते<br>स्रोतिका स्टीको              | १६२४                                      |
| ि<br>राप्फेडगो सेहस्स तु               | ४६७६          |      | गोगविधा इड्डीग्रो                              | २६                                        |
| <b>णिव्भए गारत्थी</b> ण                | ४२५१          | ५६६० | गोगविह कुसुमपुष्फोवयार                         | ६७०१                                      |
| "                                      | १६६           | "    | गोगाग उ गागत                                   | १२५०                                      |
| णिव्भए पिट्ठतो गमरा                    | ११०३          |      | गोगासु चोरियासू                                | ६५१५                                      |
| णियएहिं ग्रोसहेहि य                    | ३०२७          | १६३१ | गोगेसु एगगहगा                                  | प्रवृश्                                   |
| िएयगद्वितिमति <del>वकं</del> ता        | १५५५          |      | "                                              | ५३५८                                      |
| िएरुग्रस्स गदपत्र्योगो                 | ४८७१          |      | गोगेसु पिता-पुत्ता                             | ११७५                                      |
| <b>ग्णिरुवस्सग्गग्गिम</b> त्त          | २८७८          |      | गोहाति एव काह                                  | ४८७                                       |
| णिरुवहत जोणित्थीगा                     | ३७०           | ४६५३ | गो कप्पति भिक्खुस्सा                           | १०५०                                      |
| शिल्लोम-सलोमऽजिखो                      | ४६११          | १०४५ | n                                              | 9080                                      |
| रिएवचित विकाल पडिच्छएा                 | ₹ <b>१</b> ६५ | •    | 11                                             | १०६६                                      |
| णिवत्तरण शिविखवरो                      | १७६=          |      | "                                              | १५४४                                      |
| णिवदिविखतादि ग्रसहू                    | ४६१           |      | गो कप्पति वाऽभिण्ग                             | ५२३८                                      |
| ग्गिवपिंडो गयभत्त                      | ४५१२          |      | "                                              | ५३६१                                      |
| णिवमरण मूलदेवो                         | ६५१७          |      | णो तरती ग्रभत्तद्वी                            | २७६८                                      |
| <b>श्वित्रवल्लभवहुपक्खिम्म</b>         |               |      | गोल्लेऊग्। ग्। सक्का                           | १६७७                                      |
| णिवितिगणिव्वले स्रोमे                  | ३६२३          | ५१८८ | गोवयगाम दुविह<br>—                             | ४७१५                                      |
| शिव्वत्तराा य दुविधा                   | ४ <i>७</i> ४  |      | त<br>                                          |                                           |
| गिव्वाघातववाद <u>ी</u>                 | १८०१          |      | तइया गवेसगाए                                   | ३३३५                                      |
| स्मिव्विगितिय पुरिमञ्जे                | द <b>२४</b>   |      | तक्कम्मसेवि जो ऊ                               | ३५६५                                      |
| णिव्विमग्रोत्ति य पढमो                 | ६६६२          | 2020 | तक्ककुडेगाहरग                                  | १२                                        |
| <b>ल्पिन्त्रीयमायती</b> ए              | ५७०६<br>२५५१  | ३१२१ | तक्कतपरोप्परग्रो                               | ५७६६                                      |
| •                                      | 1201          |      | तिचता तल्लेसा                                  | ५१०७                                      |
|                                        |               |      |                                                |                                           |

### सभाष्य चूरिंग निशीय सूत्र

| तज्जातमतज्जात         | 6૪૭          | ३८७८         | तत्थ गिलागो एगो       | ६३३७        |
|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------|
| तज्जातमतज्जाता        | २०५५         |              | तत्यऽगत्थ व दिवस      | १७३१        |
| तग्-कट्ट-पुष्फ-फल     | ५४१४         |              | तत्थ दसण्ह ग्रवाते    | 3द्र १०     |
| तग्कट्ठहारगादी        | <i>६९४५</i>  |              | तत्थ पवेसे लहुगा      | ५४७०        |
| तए। कवल पावारे        | ७०३६         |              | तत्थ भवे गागु एव      | ५६६०        |
| तरागहरा ग्रम्मिसेवरा  | <b>३</b> ७७४ | ६२०          | तत्थ भवे रा तु सुत्ते | ६४६८        |
| तणगहणे भुसिरेतर       | ४७६१         | ξ 0 3        | तत्य भवे मायमोसो      | ६३५७        |
| तरा उगलग-छार मल्लग    | 332          |              | तत्थ वि घेप्पति ज     | ४६४१        |
| तण डगल-छार-मल्लग      | ११५४         | <b>३५३</b> ५ | तत्थेव ग्रण्एागामे    | २ <b>१</b>  |
| तए विएएए सजयट्टा      | ५०२६         | ६२५          | तत्थेव गतुकामा        | २१४०        |
| तए वेत्त-मुज कट्टो    | २२८६         |              | तत्थेव य शािद्वशा     | ४७७६        |
| त गा-सचयमादी गा       | ሂሂ           | ı            | तत्थेव य निम्माए      | ५५१५        |
| तरापरागिम वि दोसा     | 3008         | ३८३२         | तत्थेव य पडिवधो       | ५१५३        |
| तरामादिमालियात्रो     | ५६१०         |              | तिह्र्णमण्णदिण वा     | ११६२        |
| तग्मालियादिया उ       | २२८८         | ı            | तद्विसकतासा तु        | २५०         |
| तरगुयमलित्त ग्रासत्थ  | ६०१५         |              | तिद्वसभोयगादी         | ६०६६        |
| तण्गग-वागार-वरहिंग    | ५६०६         |              | तद्विस पडिलेहा        | १२७६        |
| तिण्गवस्ता केई        | પ્ર૧૧        |              | तप्पडिपक्खे दव्वे     | ६३८७        |
| तण्हाछेदम्मि कते      | 3558         |              | तमतिमिरपडलभूग्रो      | २८४७        |
| तण्हातिय्रो गिलागो    | ५२६५         | ३४२५         | तम्मि श्रसवीरो जेट्टा | ११८३        |
| ततवितते घणभुसिरे      | ४६६४         |              | तम्मि चेव भवम्मी      | ३८०६        |
| ततिए पतिद्वियादी      | 3१६३         |              | तम्मि तु ग्रसधीरो वा  | १२६६        |
| ततिए वि होति जयगा     | ५७२०         |              | तम्मि य ग्रतिगतमेत्ते | १६७३        |
| ततिय्रो उ गुरूसगासे   | १२५४         |              | तिम्म य गिद्धो अण्ण   | ११०७        |
| ततिग्रो जावज्जाव      | ४०७७         |              | तम्मि वि ग्गिव्वाघाते | द ३ ४       |
| ततिय्रो धिति-सपण्गो   | 58           |              | तम्हट्ठा जाएज्जा      | ६७६         |
| ततिग्रो लक्खगजुत्त    | ४५५१         |              | तम्हा ग्रालोएज्जा     | ११३४        |
| तित्रग्रो सजम-ग्रट्टी | १७४२         |              | "                     | ३१२१        |
| ततियभगासथडिनिवि-      | २६३२         |              | तम्हा उ ग्रपरिकम्म    | ४६३७        |
| ततियलताए गवेसी        | २ <b>८७</b>  | ५७६४         | "                     | ४६४५        |
| ततियव्वयाइयार '       | ३७२७         |              | तम्हा उ गिण्हियव्व    | <b>३२३४</b> |
| ततियस्स जावजाव        | ४०७५         |              | तम्हा उ जिंह गिट्य    | ४१४७        |
| तितय भावतो भिण्एा     | ४७२१         | 1            | तम्हा उ एा गतव्व      | ४१८३        |
| तितयाए दो ग्रसुद्धा   | २८६५         |              | तम्हा खलु ग्रवाले     | १३४०        |
| तितयादेसे भोत्तूग     | ३४१५         |              | तम्हा खलु घेत्तव्वो   | १२४६        |
| तत्तऽत्थमिते गधे      | २६५२         | 7282         | तम्हा खलु पट्टवण      | २८३६        |
| तत्य गतो होज्ज पहू    | ४१२५         |              | तम्हा खलु मग्गामे     | ४४०३        |
| तत्य गहएा पि दुविह    | 3,४७४        | 5€ <b>१</b>  | तम्हा गवेसियव्वो      | १३५=        |

| तम्हा गीयत्थेण         | ३८३३                 |              | तस्सवधि सुही वा          | २८४०         |
|------------------------|----------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| तम्हा एा कहेयव्व       | ६२२७                 | ७३७          | तह ग्रण्णतिस्थियादी      | ३२२७         |
| तम्हा ए। तत्थ गमणं     | २४८६                 |              | तह इत्थि-गालबद्राहि      | १७६५         |
| तम्हा गा वि भिदिज्जा   | २१६३                 |              | तह चेवभिहारते            | २७१४         |
| तम्हा गा सवसेज्जा      | २४७३                 |              | तह विय ग् सव्वकाल        | ४३५५         |
| तम्हा तिपासिय खलु      | २१७६                 |              | तह समग्गसुविहियाण        | ५७७          |
| तम्हा पमागागहरो        | ११२४                 |              | "                        | ६३०६         |
| तम्हा पमाग्रधरणे       | ४५४४                 |              | तह से कहेति जह           | ३०५१         |
| तम्हा पुट्वादाण        | १८७६                 |              | तहि सिक्कएहि हिंडति      | ३४३४         |
| तम्हा वसधीदाता         | १२०७                 |              | तहि वच्चते गुरुगा        | २५५३         |
| तम्हा विघीए भु जे      | १११६                 |              | त ग्रइपसग-दोसा           | ७२           |
| तम्हा सट्ठागागय        | ४६७८                 |              | त ग्रण्णतित्थिएण         | 330          |
| तम्हा सञ्वासुण्ला      | २०६७                 |              | त ग्रम्ह सहदेसी          | १०३७         |
| तम्हा सविग्गेण         | ३८४०                 |              | त काउ कोति ए तरित        | ४१५१         |
| तया दूराहड एत          | १४६४                 |              | त कायपरिच्चयती           | २६५६         |
| तह्णा थेरा य तहा       | २५५२                 |              | "                        | 7338         |
| तरुणा वेसित्थि विवाह-  | २५६२                 |              | 1)                       | ०३७४         |
| तरुणाइण्णे शिच्च       | २३५३                 | ५२५६         | त चेव ग्णिट्टवेती        | ४१४६         |
| तरुणीय्रो पिडियाय्रो   | ४०६१                 | १५४५         | त चेव निट्ठवेती          | २५५०         |
| तह्णीण य पनखेवो        | २२४३                 | ४६५०         | त चेव. पुर्व्वभिण्य      | २३८४         |
| तहरो निष्फण्ण परिवारे  | ६०२१                 | ४३३८         | ,,                       | ६५५६         |
| तल गालिएरि लउए         | ४७०२                 | <b>5</b>     | त जे उ सजतीण             | ४०२७         |
| तिलय पुडग वद्धे या     | ३४३१                 | २८८३         | त जो उ पलोएज्जा          | १४७६         |
| तिलया तु रित्तगमणे     | ३४३२                 | २८८४         | त ए खम खुपमादो           | 3063         |
| तव कप्पति एा तु ग्रम्ह | ३७६२                 |              | त तु ग्रसुद्वियदड        | ३६६६         |
| तव छेदो लहु गुरुगा     | २२११                 | २४७६         | त दट्ठूण सय वा           | ६७२          |
| तवगेलण्णऽद्धारो        | २६२०                 | <u> ५५१७</u> | n                        | ६७४          |
| तव छेदो लहु गुरुगो     | ५१२६                 | २४७६         | "                        | १२५३         |
| तवतिग छेदतिग           | ६५३८                 | , -          | त दारुदडय पादपु छण       | <b>५३</b> १  |
| तवतीयमसद्दहए           | ६५६०                 |              | त दुविह गातव्व           | ५०१          |
| तववलिग्रो सो जम्हा     | ६५४२                 |              | त पडिसेवेतूण             | १४६०         |
| तस-उदग-वर्गे घट्टगा    | ४२२२                 | ,            | <br>त पाडिहारिय पायपुंछण | ११४५         |
| नम-पाण-बीयरहिते        | <b>६</b> ४३ <i>६</i> |              | त पिय दुविह वत्थ         | ५००१         |
| तस-वीयम्मि वि दिट्टे   | ५ <i>८६७</i>         | ४०४२         | त पुरा स्रोहिवभागे       | ६३१४         |
| तमपाण तण्णगादी         | ७७३६                 | `            | त पुरा गमेज्ज दिवा       | ५६३६         |
| 11                     | ५६०५                 |              | त पुरा गहण दुविध         | 370          |
| तस्सट्ठगतोभासगा        | ३८४२                 |              | त पुरा पडिच्छमाराो       | ३७३१         |
| तस्सऽसति फालितम्मि     | ७८६                  |              | त पुरा रूव तिविह         | <b>4</b> 884 |
|                        |                      |              | . 50 100 16              | .,,,,        |
|                        |                      |              |                          |              |

### सभाष्यचूरिंग निञीयसूत्र

| त मूलमुवहिगहण          | ४७७८        |      | तिण्ह वि कतरो गुरुग्रो | ५१५६         |   |
|------------------------|-------------|------|------------------------|--------------|---|
| त रयिंग ग्रण्मत्था     | ३४८०        |      | 11                     | ४१७६         |   |
| त वेल सारवेती          | २०४१        | १६६० | तिण्ह एगेएा सम         | १६६१         |   |
| त सच्चित्त दुविह       | ४७६८        | 805  | तिण्ह तु तिड्डयाण      | ७३२          |   |
| त सारिसग रयण           | ३६२१        |      | तिण्ह तु वधारा         | ७४५          |   |
| ताड तराफलगाड           | १२८८        | २०३७ | तिण्ह तु विकप्पाण      | २१८६         |   |
| ता जेहि पगारेहि        | ३३२२        |      | तिण्हारेण समाण         | ६२२०         |   |
| तालायरे य धारे         | ३२४३        | ४२६८ | तिण्हुवरि कालियस्सा    | ६०५६         |   |
| "                      | ३२५५        | 11   | तिण्हुवरि फालियाण      | ७८७          |   |
| तावो भेदो ग्रयसो       | १८१४        | ५७४१ | तिण्हुवरि वघाण         | २१७=         |   |
| "                      | १५२१        |      | तिण्हेगतरे गमण         | ५७१३         |   |
| **                     | २७८७        | २७०८ | तित्थकर पडिकुट्टो      | ११५६         |   |
| तासेतूरा अवहिते        | ५३०८        | ३६८८ | तित्थकर रायागो         | ६४१०         |   |
| ताहे च्चिय जित गतु     | ४६५०        |      | ति-परिग्गह-मीस वा      | १६००         |   |
| ताहे पलवभगे            | ४इ४         |      | तिपरिरयमगागाढे         | ११७०         |   |
| तिक्खम्मि उदगवेगे      | ५७६         |      | तिप्पमितिघरा दिट्टे    | <i>३७३</i> ४ |   |
| 11                     | ६३०५        |      | तिय मासिय तिग पराए     | १८०६         |   |
| तिक्खुत्तो तिण्एा मासा | १८४२        |      | तिरिग्रो यागुज्जागो    | ६००५         |   |
| तिवखुत्तो सवखेत्ते     | ११७४        | ३५५५ | तिरियनिवारण ग्रभिहणग्  | ५२७५         |   |
| तिग बाताला ग्रट्ट य    | ६५३५        |      | तिरियमचेतसचेते         | २२२३         |   |
| तिग सवच्छर तिगदुग      | ३०५५        | १९५४ | तिरियमगुयदेवीण         | ६०३          |   |
| तिगुरागतेहि रा दिहो    | १४४७        |      | तिरियमगुस्सित्थीण      | ६०२          |   |
| "                      | १४५५        |      | तिरियाज ग्रसुभनामस्स   | ३३२७         |   |
| तिगुरापयाहिरापादे      | ३७५१        |      | तिरियोयागुज्जागो       | १८४          |   |
| तिट्ठागो सवेगो         | ४५८२        |      | तिविधम्मि कालछेदे      | ५७६६         |   |
| तिए। वइ भुसिरहाएो      | ३७६         |      | तिविधम्मि वि पादम्मी   | थ६७          |   |
| तिण्णि उ हत्थे डडो     | 900         |      | तिविध वोसिरिस्रो सो    | ३५६१         |   |
| तिण्णि कसिएो जहण्लो    | ५५०६        | ३६५६ | तिविधा य दव्वचूला      | ६४           |   |
| तिण्णि तिगेगतिरते      | १६०५        |      | तिविधे तेइच्छिम्म      | ६६६१         |   |
| तिण्एा दुवे एक्का वा   | ३१६५        |      | तिविह परिग्गह दिव्वे   | ४७५०         |   |
| तिण्णि पसती य लहुम     | <b>८</b> ६४ |      | तिविह च होइ बहुग       | ६४२६         |   |
| तिण्गि विहत्थी चउरगुल  | ६८६         | ४०१३ | तिविह च होति पाद       | ५५५२         | • |
| "                      | ५५३७        |      | तिविह पुरा दन्वग्ग     | ५०           |   |
| तिण्गोव य पच्छागा      | १३६४        |      | तिविहाण वि एयासि       | ५६२६         |   |
| n                      | 23€9        | ४०८१ | तिविहाऽऽमयभेमज्जे      | ४६=६         |   |
| "                      | ५७६६        | E33E | तिविहित्यि तत्थ थेरी   | 3€0%         | 1 |
| तिण्हट्ठारसवीसा        | 370⊏        |      | तिविहे पर्वितिम        | <b>キャッ</b>   | ` |
| तिण्हट्ठा सकमगा        | ४४४३        |      | तिविहो उ विसयदुट्ठो    | ३६६०         |   |
|                        |             |      |                        |              |   |

ş

| CC-2                    | ६६७६                  | ,            | तेगिच्छिगस्स इच्छा                            | ३०६२                  |
|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| तिविहो य पकप्पवरो       | ३६२५                  |              | ते चेव तत्थ दोसा                              | ५१७५                  |
| तिविहो य होइ जड्डो      | ४३१३                  |              |                                               | ४१८८                  |
| तिविहो य होइ घातू       | ३५४२                  |              | "<br>तेगाट्टम्मि पसज्जगा                      | ३३७ <b>८</b>          |
| तिविहो य होइ वुड्डो     | २ <b>२०</b> ५<br>३६३७ |              | तेरा पर गिहत्थाण                              | २३८६                  |
| तिविहो य होति कीवो      | ३५१०                  |              | तेस पर सरितादी                                | ६५६५                  |
| तिविहो य होति वालो      | 3478                  |              |                                               | 3703                  |
| तिविहो सरीरजड्डो        | ११४                   |              | तेगाभय-सावयभया                                |                       |
| तिव्वागुवद्धरोसो        |                       | u> 0         | तेगाभयोदककज्जे                                | ५६५२                  |
| तिसु छल्लहुया छग्गुरु   | २ <i>६</i> ४५         | ४८४ <b>१</b> | तेगादिसु ज पावे                               | ३२६५                  |
| तिसु तिण्णि तारगायो     | 388<br>388            | U = Y a      | तेगारक्खिय-सावय                               | १५५३                  |
| तिसु लहुम्रो गुरु एगो   | 35X8<br>35X8          | ४८४०         | तेगा व सजयट्ठा                                | ४५१३                  |
| तिसु लहुग्रो तिसु लहुगा | १६४१                  |              | तेगो कीवे राया                                | १४७६                  |
| तिहिं येरेहि कय ज       | ३४०८                  | २८६०         | तेगो देव-मगुस्से                              | ४७४०                  |
| तितिणिए चलिचते          | ६१६८                  | ७६२          | तेगो य तेरातेगो                               | ३५२६                  |
| तीतिम्म य श्रहम्मी      | <b>५</b> ५१           |              | तेगोव साइया मो                                | ३०८३                  |
| तीसदिएो ग्रायरिए        | २५११                  | ५७७७         | तेगोसु गिसट्टेसुं                             | ५३०२                  |
| तीस ठवगाठागा            | ६४३९                  |              | तेगोहि व ग्रगणीरा व                           | १७२५                  |
| तीसुत्तरे पर्गुवीसा     | ६४५१                  |              | तेत्तीस ठवरापदा                               | ६४४८                  |
| तीसु वि दीवितकज्जा      | २७४२                  | ५४६२         | ते तत्थ सण्णिविद्वा                           | प्रदह०                |
| तीसु वि विज्जतीसु       | ५५१                   |              | ते तत्थ सन्निवद्वा                            | ६३५४                  |
| तुच्छेण वि लोहिज्जति    | २४५३                  | २०५४         | "                                             | 83 <i>5</i> x         |
| तुब्भट्ठाए कतमिण        | ५८६१                  | ४०३६         | "<br>ते दोऽबुवालभित्ता                        | ५४७४                  |
| तुब्भेवि ताव गवेसह      | १३५१                  | ४६४५         | ते पुरा एगमरोगा-                              | ६३५१                  |
| तुमए चेव कतमिण          | ६६०६                  |              | तेरस सय ग्रहुट्टा                             | ६४७२                  |
| तुमए समग ग्राम          | ३६२४                  | ५१८६         | तेरिच्छ पि य तिविह                            | ५१५०                  |
| तुम्हे मम ग्रायरिया     | २६३५                  | /            | तेलुक्कदेवमहिता                               | १७१५                  |
| तुल्लम्मि ग्रदत्तम्मि   | ३४६४                  | २६१७         |                                               |                       |
| तुल्ले मेहुगाभावे       | ५१६३                  | २५१४         | तेल्लुव्वट्ट्गा ण्हावगा<br>तेल्ले घत गावगीते  | \$ × 5 × 5            |
| तुल्ले वि समारभे        | ४०७२                  | १५२६         | ते वि य पुरिसा दुविहा                         | <i>9328</i>           |
| तुल्लेसु जो सलद्धी      | ६३६६                  |              | ते वि ये पुरिसा दुविहा<br>तेसि ग्रवारसो लहुगा | ४२० <i>६</i><br>४२७४  |
| तुवरे फले य पत्ते       | २०१                   | २६२२         |                                               |                       |
| "                       | ३४७०                  | "            | तेसि ग्रप्पा ग्रिज्जर<br>तेसि तत्थ ठियागा     | ३३३ <u>४</u>          |
| "                       | ४७०४                  | "            | तास तत्य ठियासा<br>तेसि पडिच्छरो ग्रासा       | <i>३२४०</i>           |
| तुमिणी अइति णिनि व      | <b>२२६</b>            |              |                                               | ५६२ <u>६</u>          |
| तुसिगोए हु कारे         | = ६६                  | ६१०५         | ते सीदिउमारद्धा                               | <b></b>               |
| तुह दसएा-सजिएाग्रो      | २२६६                  |              | तेसु ग्रगिण्हतेसू<br>तेसु ग्रगेण्हतेसू        | २५३१<br>२४ <b>८</b> ४ |
| तूरपति देति मा ने       | ५०४२                  | , ६४१        | तसु अगन्हतसू<br>तेसु ग्रसणवत्थादी             | ५०५०<br>५७६१          |
| तेऊ-वाउविहूणा           | ्र४२४२                | ५६५२         | तेसु ठितेसु पउत्थो                            | रुपर<br>४२५८          |
|                         |                       |              | 3 3                                           | 2/2                   |
|                         |                       |              |                                               |                       |

# मभाष्य चूरिंग निशीय सूत्र

| तेसु तमणुण्णात           | ३५०               |       | द                             |             |
|--------------------------|-------------------|-------|-------------------------------|-------------|
| तेसु ग्रसहीगोसु          | ३९५४              |       | दगककादीह नवे                  | V6V5        |
| तेसु दिट्टिमवधतो         | ४१२६              |       | दगघट्ट तिण्णि सत्त व          | ४६४२        |
| तेदुरुयदारुय पि व        | 3387              |       | दग-शिगमो पुन्तुत्तो           | ३१६४        |
| नो कड धित्तव्वा उ        | ४५२=              |       | दगतीरे ता चिट्ठे              | २०५६<br>१८७ |
| नो पच्छा सथुएहि          | १७६७              |       |                               |             |
| तोसतिए वग्घरणा           | \$3 <i>\$</i> X   | ३४४६  | ''<br>दगभाणूले दट्ठ           | ४२५२        |
|                          | थ                 | . ,   | दगमुद्देसिय चेव               | ४२७६        |
| थएाजीवि तन्नग खलु        | `<br><b>३</b> ६५० |       | - 1                           | ६२७=        |
| यल-देउलियद्वाण           | ११६=              | ३४४६  | दग-मेहुणसकाए                  | ४३२३        |
| थल-सकमगो जयगा            | ४२४८              | ५६५८  | दगवाय सधिकम्मे                | २०५७        |
| थिल गोिए। सय मत          | ४५५३              | £33   | दगवारबद्धिंगया                | ४११३        |
| थडिल-तिविहुवघाति         | १५३३              | ~~~   | दगवीिंग्य दगवाहो              | ६३४         |
| थडिल्त ग्रसति ग्रद्वाण   | १८६८              |       | दगतीरचिट्ठगादी                | ५३१०        |
|                          | १६१≒              |       | दट्ठु पि सो सा लज्भा (ब्भामो) | १३४६        |
| "<br>थडिल्लसमायारी       | ६३४८              |       | दट्ठूगा दुण्गिविट्ठ           | ३६४१        |
| यडिल्ल न वि पासति        | ३५५१              |       | दट्ठूण य राइड्डि              | १७४०        |
| थावरिएप्फण्ण पुरा        | <b>580</b>        |       | "                             | २५४३        |
| थी-पुरिसग्रणायारे        | ४३२०              | २३७४  | "                             | २५६९        |
| थी पुरिसा जह उदय         | ₹ <i>०</i> २      | ५१६९  | दट्ठूएा व सतिकरण              | 388         |
| थी पुरिसा पत्तेय         | ३६०४              | ५१७१  | दट्ठूण व हिडतेण वा            | १२५१        |
| थीसु ते च्चिय गुरुगा     | ४७७३              | ., ,  | दट्ठूण वा शियत्तरा            | ५३१४        |
| थुल्लाए विगडपादो         | ४३६१              |       | दड्ढे मुत्ते छगरो             | १७१         |
| थुणाग्रो होति वियली      | ४२६८              |       | दत्थी हामि व ग्गीए            | १०५७        |
| थूणादी ठाणा खलु          | ४२६७              |       | दि्यतनकविलमादी                | २६२         |
| ्<br>थूल-सुहुमेसु वोत्तु | ५८७५              |       | दप्प-ग्रकप्प-गािरालव          | ४६३         |
| थूले वा सुहमे वा         | ५८७४              |       | दप्पण मिण ग्राभरणे            | ४३१८        |
| थेरबहिट्ठा खुड्डा        | २४०४              |       | दप्पमादागाभोगा                | ७७४         |
| थेरागोस वि दिन्नो        | 3 <i>६</i> ४४     |       | 11                            | ४७५         |
| थेरातितिविह ग्रधवा       | ५२२६              | २५५१  | दप्पादी पडिसेवगा              | १४३         |
| वेरिय दुण्णिखत्ते        | ३४००              |       | दप्पे कप्प-पमत्ताणाभोगा       |             |
| थेरी दुब्बलखीरा          | ४३८३              |       | दप्पे सकारणिम य               | 55          |
| थेरुवमा ग्रक्कते         | ४२६३              |       | दप्पेगा होति लहुया            | ४७६         |
| वेरेण श्रगुण्णाए         | ३७६५              |       | दमए दूभगे भट्ठे               | ५०६३        |
| थोव जित ग्रावण्णो        | २ <b>८</b> ५७     | ५५६०  | दमए पमारणपुरिसे               | ४०६६        |
| योवाऽवसेसपोरिस <u>ि</u>  | =00=              |       | दमगादी ठाएा। खलु              | 7500        |
| थोवावसेसियाए             | <b>६१३</b> ४      | 2 014 | दर्राहिडिते व भाण             | ४३६४        |
| थोवा वि हणति खुह         | १३८१              | ४३०६४ |                               | •           |

| दवियपरिगामतो वा         | 93 न €                                       |      | <i>11</i>                    | २६४१             |
|-------------------------|----------------------------------------------|------|------------------------------|------------------|
| ·                       | १६३६                                         | १५८८ |                              | \$ <b>3</b> 8 \$ |
| दब्बखएण पतो             | 3 <b>१६६</b>                                 | (4)  | "                            | ३६५१             |
| दव्बद्ववसाहारे          |                                              |      | ''<br>दन्वेगा य भावेगा य     | १०११             |
| दव्व-ि्एसीह कतगादिएसु   | ६ <u>८</u>                                   |      |                              | ४०१५             |
| दव्वतो चउरो सुत्ता      | ४७१८                                         |      | 11                           | ६६१०             |
| दव्वदिसखेत्तकाले        | 3888                                         | ५२१४ | "                            |                  |
| दव्वपडिवद्ध एव          | २०६८                                         |      | दग्वेत चिय द्व               | ६०५३             |
| दव्वप्पमाग्गग्रतिरेग    | ४८२२                                         | 3338 | दव्वे पुटुमपुट्ठो            | १०२६             |
| दव्वप्पमासा गसासा       | १६५३                                         | १६११ | दव्वे भविग्रो णिव्वित्तिग्रो | ६२८३             |
| दव्वप्पमारागगागाइरेग    | ४७८६                                         |      | दव्वे भावेऽविमुत्ती          | ११६३             |
| दर्व्वाम्म दाडिमवाडिएसु | ३३४४                                         |      | दव्वे य भाव तितिए।           | ४८०              |
| दव्वम्मि वत्थपत्नादिएसु | <b>८</b> ५३                                  |      | दव्वे य भाव भेयग             | ६२८०             |
| "                       | ८७६                                          |      | दव्वोग्गहराग ग्राएस          | 38               |
| दव्वसिती भावसिती        | ३८२२                                         |      | दव्वोववखरगोहादियाग           | ३२२५             |
| दव्व खेत्त काल          | ६२३४                                         |      | दस ग्राउविवागदसा             | ३५४३             |
| 17                      | ६२३६                                         |      | दस उत्तर सतियाए              | ६४८०             |
| "                       | ६२४२                                         |      | दस एतस्स य मज्भ य            | ३०५              |
| 11                      | ६२४६                                         |      | दस चेव य पण्याला             | ६५८२             |
| दव्व जोग्ग सा लब्भति    | १०६५                                         |      | दस ता ऋगुसञ्जती              | ६६८०             |
| दव्व तु जागितव्व        | १७५५                                         | 300€ | दसउर-नगरुच्छुघरे             | ५६०७             |
| दव्वाइ उजिभय            | ५०११                                         | ६११  | दसदुयए सजोगा                 | २०६२             |
| दव्यातिसाहए ता          | 3 X & E                                      |      | दसमासा पक्खेण                | २५३१             |
| दव्वादि चतुरभिग्गह      | ३७६३                                         |      | दमसु वि मूलायरिए             | ३६०१             |
| दव्वादि तिविहकसिंगो     | ६५६                                          |      | दसिंह य रायहागी              | २५८८             |
| दव्वादिविवच्चास         | ३३५१                                         |      | दडधरो दडारिक्खग्रो           | २५१६             |
| दन्त्रादी ग्रपसत्थे     | ३७५०                                         |      | दड पडिहार-वज्ज               | १६७३             |
| दव्वे ग्राहारादिसु      | २६४२                                         |      | दडसुलभम्मि लोए               | ६६०७             |
| दव्वे इक्कड कठिसादि एस् | 556                                          |      | दडारनिखय दोवारेहि            | २५१५             |
| दव्वे एग पाद            | ५८८६                                         | ४०६१ | दतिच्छण्णमलित्त              | ४३४६             |
| दव्वे खेत्ते काले       | द¥२                                          | •    | दतपुरे ग्राहरण               | १२६५             |
|                         | <b>= \                                  </b> |      | दतामय दतेसु                  | १५२०             |
| "                       |                                              |      | दतिकक-गोर-तेल्ले             | ५६६४             |
| 21                      | 7 <i>07</i>                                  |      | दते दिहु विगिचगा             | ६१११             |
| "                       | दद६                                          |      | दसण्चरणा मूढस्स              | ४७६२             |
| "                       | £82                                          |      | दसण-गाग-चरित्ताग             | २१५६             |
| 21                      | १०१०                                         |      | दसग्-गाग-चरित्ते             | ४८४              |
| ,,                      | १०२५                                         |      | 22                           | ३६२७             |
| "                       | १०६४                                         |      | 31                           | ४३४१             |
| ''                      | 5523                                         |      | ,                            | ४३४२             |
|                         |                                              |      |                              |                  |

| दसग्राग्रो माता                         | ३३८३         | २७५४         | दिट्ठमदिट्ठे विदेसत्य    | २७१८            |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------|
| दसग्णाणे सुत्तत्व                       | ६३६२         |              | दिट्ठ सलोमे दोसा         | ४०११            |
| दसरापक्ले ग्रायरिग्रोवज्काए             | ४५३४         |              | दिट्ठ कारगागहण           | ६०३९            |
| दसग्पभावगाण                             | ४८६          |              | दिट्ठ च परामट्ट च        | ३७७१            |
| दसरावाये लहुगा                          | १४७७         | 3858         | दिट्ट त पडिहिंगिता       | १३७६            |
| दाऊण् ग्रण्णदन्व                        | ४०६७         | १द२६         | दिट्ठा व भोइएण           | <i>२२७१</i>     |
| दाऊए गेह तु सपुत्तदारो                  | ११६३         |              | दिद्वीपडिसहारो           | ५७०             |
| दाऊण वा गच्छति                          | ३७३ ६        | १८८१         | दिट्ठीमोहे श्रपससरो य    | ३४              |
| दाणग्गहणे सवासम्रो                      | ५६२७         |              | दिहु शिमतसा खलु          | ४५२६            |
| ,दाराफल लिवतूण                          | ₹33          |              | दिट्ठे सहस्सकारे         | ६६              |
| दाण एा होति ग्रफल                       | ४४३०         |              | दिट्टे सका भोतिय         | ४७२७            |
| दाणाई संसग्गी                           | १८४१         |              | दिट्ठो वण्गोगाम्ह        | १२५५            |
| दारो प्रभिगमसङ्खे                       | १६२०         | १५८०         | दिण्णमदिण्णो दड़ो        | ६४१५            |
| 11                                      | १६२६         | १४८६         | दिण्णो भवन्विघेण व       | १३५६            |
| n                                       | १६३०         | १५७६         | दियदिन्ने वि सचित्ते     | ५६४०            |
| "                                       | १६३१         | १५८१         | दियभत्तस्स ग्रवण्ण       | <b>\$3</b> \$\$ |
| दागोग तोसिनो वा                         | ४००५         |              | दियराग्रो गोमतेगा        | ४१६६            |
| दातु वा उदु रुस्से                      | ५०२२         |              | दियराग्रो लहु गुरुगा     | २६६१            |
| दायग-गाहग-डाहो                          | ५१६६         |              | दियरातो उवसपय            | ६३२५            |
| दारदुगस्स तु ग्रसती                     | २३७८         | ४८१५         | दियरातो भोयगस्सा         | 9388            |
| दार न होति एत्तो                        | ५२९६         | ३३७५         | दियरातो लहु-गुम्गा       | ४७३६            |
| दाराभोगण एगागि                          | २६६५         |              | दियरातो लेवगा            | ४२००            |
| दाराभोयण एगागि                          | ४४०७         |              | दिवसिंगसि पढमचरिमे       | १३४             |
| दावद्दविस्रो गतिचवलो                    | ६२०३         | ७५२          | दिवसत्तो ग्रण्ण गेण्हति  | १३३५            |
| दासे दुट्ठे य मूढे य                    | ३५०७         |              | दिवसतो गा चेव कप्पति     | 3 <b>7</b> 70   |
| दासो दासीवतिश्रो                        | ३१५४         |              | दिवसभयए य जत्ता          | ३७१८            |
| दाह ति तेएा भिएत                        | ४४५०         |              | दिवसभयग्रो उ घिप्पति     | 39e E           |
| दाहामि त्ति य भिणते                     | १००१         |              | दिवसा पचहि भतिता         | ६४४२            |
| दाहामो ण कस्सयि                         | ५०५२         | २=२७         | दिव्व-मरगुय-तेरिच्छ      | ₹36&            |
| दाहामो ति व गुरुगा                      | ३०४१         | १६४२         | दिव्वमणुयाउ दुगतिगस्स    | 383€            |
| दाहिएाकरम्मि गहितो                      | ३५१५         |              | दिव्व ग्रच्छेर विम्हग्रो | 388             |
| दाहिएकरेएा कण्गो                        | ५न६६         | इ६६          | दिव्वाइतिग उक्कोसगाइ     | ₹ € १           |
| दिक्खेहिं ग्रच्छता                      | २४=४         |              | दिव्वेसु उत्तमो लाभो     | ५०५६            |
| दिज्जते पडिसेहो                         | ३७४४<br>१२   | V5 - 0       | दिसि पवरा गाम मूरिय      | १ = ७ १         |
| दिज्जते वि तदा                          | ४०६१         | ४६०१<br>४९४२ | दिसिमूढो पुव्वावर        | ३ <i>६६</i> ६   |
| दिज्जतो वि ग्ए गहितो<br>दिट्टमगोसियगहगो | १३७८<br>१०२  | ४६४२         | दिसिदाहो छिण्णमूलो       | 3705            |
| विद्वमितिहा य पुराो                     | रुपर<br>२२०१ |              | दिस्सिहिति चिर बद्धो     | ४६०७            |
| 14841481 4 3611                         | 1101         |              | दितेस तेसि ग्रप्पा       | ४५३४            |

| दीह छेयग् डवको             | २३०           |       | दुविधे तेगिच्छम्नी             | २२३०          |
|----------------------------|---------------|-------|--------------------------------|---------------|
| दीह च गीस सेज्जा           | ५६२१          |       | दुविघो उ भावसथवो               | १०४०          |
| दुक्करय खु जहुत्त          | <i>አ</i> ጸጸጸ  |       | दुविधो कायम्मि वर्गो           | १५०१          |
| दुक्ख कप्पो वोढुं          | ३९६           |       | दुविधो खलु पासत्थो             | ४३४०          |
| दुक्ख खु निरस्युकपा        | ५६३३          |       | दुविधो परिग्गहो पुगा           | ७७ €          |
| दुग-तिग-चउक्क पराग         | १३६१          |       | दुविधो य मुसावातो              | २६०           |
| दुगपुड-तिगपुडादी           | ं १७          |       | दुविधोय सकमो खलु               | ६२१           |
| दुगुगो चउग्गुगो वा         | ५५०४          |       | दुविह च <b>उ</b> व्विह छउव्विह | ११५१          |
| दुग्गविसमे वि न खलति       | ६६६६          |       | दुविह तिविहेगा रु भति          | ४१६४          |
| दुग्गादि तोसियगािवो        | ६०८०          |       | 'n                             | ४६८६          |
| दुग्गूढाण छण्गागदसगो       | ५३१           | २५१६  | दुविहमदत्ता उ गिरा             | ६२५०          |
| दुट्टिय भगा पमादे          | ४०२२          | ,,,,, | दुविहम्मि भेरवम्मि             | ५७२३          |
| दुष्णिय दोष्णि विट्ठा      | ३४८६          |       | दुविहरुयग्रातुरागा             | ४६२ <b>१</b>  |
| दुपदचउप्पदगासे             | ४६८२          |       | दुविह च दोसु मासेसु            | ६४२४          |
| दुपद-चतुप्पद-बहुपद         | ७०३           |       | दुविह चेव पमाण                 | ५४३२          |
| दुपय-चउप्पयमादी            | ३२६           |       | ु<br>दुविहा उ होइ वुड्ढी       | २६२३          |
| द्रुपय-चतुप्पदगासे         | १४६७          |       | दुविहा तिविहा य तसा            | ४१२३          |
| दुप्पडिलेहियदूस            | ४०२०          | 3=83  | दुविहा दप्पे कप्पे             | १४४           |
| दुप्पडिलेहियमादीस <u>ु</u> | ૨७ <i>६</i> ७ | ५७६३  | दुविहा दुगु छिया खलु           | ५७५६          |
| दुप्पभिति पितापुत्ता       | ११७७          | ३५५न  | दुविहा पट्टवराग खलु            | ६६४२          |
| दुव्वलगहिए। गिलाए।।        | ४९५७          |       | दुविहा य लक्खरणा खलु           | ४२६२          |
| दुव्वलियत्त साहू           | ४२०६          |       | दुविहा य होइ दूती              | ४३६८          |
| दुव्भासियहसितादी           | ६३२०          |       | दुविहा य होति जोई              | ५३५३          |
| दुमपुप्फिपढमसुत्त          | २०            |       | दुविहा लोउत्तरिया              | १६१९          |
| दुल्लभदव्व दाहिति          | ३८७           |       | दुविहा सामायारी                | ६२१५          |
| दुल्लभदव्वेच सिया          | ११७२          | ३५५३  | दुविहासती य तेसि               | ६२७१          |
| दुल्लभदव्वे पढमो           | ४५२           |       | दुविहे गेलण्एाम्मी             | २५३२          |
| दुल्लभपवेस लज्जालुगो       | १५५८          |       | दुविहो ग्रदसगो खलु             | ३६७२          |
| दुविघ तवपरूवराया           | ४१            |       | दुविहो जागामजागी               | 3608          |
| दुविध च भावकसिगा           | ६५३           | ३८८६  | दुविहो तस्स ग्रवण्णो           | ३३०१          |
| दुविध च होई तेण्एा         | 358           |       | द्विहो य ग्रएभिभूतो            | ३६३६          |
| दुविघ च होति मज्भ          | २४३२          |       | दुविहो य पडतो खलु              | ३५७२          |
| दुविया छिण्णमच्छिण्णा      | ४४४६          |       | दुविहो य होइ कुभी              | ३५६१          |
| दुविचा गायमगाया            | X \$ 3 \$     |       | दुविहो य होइ दुट्ठो            | ३६ <b>८</b> १ |
| दुविवे गेलण्णिम            | ११६६          | ६३७६  | दुविहो य होइ धम्मो             | 3388          |
| "                          | २४२४          | らなおを  | दुविहो य होइ पथो               | ५६४५          |
|                            | २५१२          | ६३९६  | दुविहो य होइ कीवो              | ३६३८          |
| दुविधे तेइच्छम्मी          | २२५६्         |       | दुविहो य होति कालो             | ६१२५          |
|                            |               |       |                                |               |

| दुविहो य होति दीवो         | ५४०४         | ३४६१        | दो चेव निसिज्जाग्रो        | ६२१७        |
|----------------------------|--------------|-------------|----------------------------|-------------|
| दुविहोहावि वसभा            | ४५५५         |             | दो चेव सया सोला            | २१३३        |
| -<br>दुव्वराम्मि य पादम्मि | ७४४          |             | दोच्चेए। ग्रागतो           | ५७४१        |
| दुस्सिविखयस्स कम्म         | ४१२२         |             | दोच्च पि उग्गहो ति य       | ५०६६        |
| दुहस्रो गेलराम्मी          | ३२८६         |             | दो जोयगाइ गतु              | ४२४७        |
| दुहतो वाघातो पुरा          | ३७≂५         |             | दोण्गि उ पमज्जगाग्रो       | २८२         |
| दुहतो वाघायम्भी            | ३७८६         |             | "                          | ३१३४        |
| दूइज्जता दुविहा            | २९२७         |             | दोण्गि तिहत्थायामा         | १४०६        |
| द्तित्त खु गरहित           | 8800         |             | दोण्णि वि विसीयमाणे        | <i>५५५७</i> |
| दूमिय धूमिय वासिय          | २०४८         | ४८४         | दोण्णि वि सहू भवति         | १७४५        |
| दूरगमगो गिसि वा            | १७७०         |             | दोण्णेकतरे खमणे            | ६३७०        |
| दूरे चिक्खिल्लो            | ४५३६         |             | दोण्गेगतरे काले            | १०६२        |
| ू<br>दूसपलासतरिए           | ६१२          |             | दोण्हद्वाए दोण्ह वि        | २७४३        |
| दूसियवेदो दूसी             | <i>६७५</i> ६ | ५१५०        | दोण्ह वि उवद्वियाए         | ६००३        |
| देवतपमत्तवज्जा             | ६६८६         | .,          | दोण्ह वि कयरो गुरुग्रो     | २६०४        |
| देवा हु गो पसण्गा          | ३०५२         | १६८१        | दोण्ह वि चियत्ते गमण       | ५६७७        |
| देविदवदिएहि                | ६१८७         | , - ,       | दोण्ह वि समागता            | ४६७८        |
| देसकहा परिकहरो             | २७७५         | २६९७        | दोण्ह जइ एक्कस्सा          | ३२२४        |
| देसग्गहणे बीए              | ५३६३         | <b>३३२२</b> | दोण्ह पि गुरूमासो          | ५६१         |
| 14.164.113                 | ५२४०         | , , , ,     | दोण्ह पि जुवलयाण           | ५०४१        |
| ''<br>देसच्चाई सव्वच्चाई   | ४८१          | ,,          | दोण्ह वच्च पुव्वचिय तु     | ४३          |
| देसपदोसादीसु               | ३३२५         |             | दो थेर खुडु थेरे           | ३७६६        |
| देसम्मि बायरा ते           | २०४३         |             | दो दिवखगापहा वा            | 323         |
| देस भोच्चा कोई             | 3583         |             | दो पत्त पिया पुत्ता        | ३७६७        |
| देसिय वाि्गय लोभा          | ५०८१         | २⊏२६        | दो पायाऽगुण्णाता           | ४५२४        |
| देसिल्लग पम्हजुय मरगुण्ण   | ५=२१         | ३८६=        | दो मासे एसएगए              | ५५४२        |
| देसे सञ्जुवहिम्मि य        | ४५४८         | • • •       | दो रासी ठावेज्जा           | ६४४७        |
| देसो नाम पसती              | ४६४३         |             | n                          | ६४४१        |
| देसो व सोवसग्गो            | ४७१६         | ० इ ३       | दोरेहि व वज्मेहि व         | ०६३         |
| <b>)</b>                   | ४५०१         | ६४२         | दो लहुया दो गुरुया         | ३५२=        |
| देसो सुत्तमहीय             | ६२६७         |             | दो लहुया दोसु लहुग्रो      | १५८६        |
| देहजुतो वि य दुविहो        | २१६७         |             | दो वारियपुव्वुत्ता         | २४२७        |
| देहविउगा खिप्प             | 9038         |             | दोसविभवागुरूवो             | ६६५६        |
| देहविभूसा वभस्स            | ५०६५         |             | दोसा जेएा िए भति           | ६ ७६ ५      |
| देहस्स तु दोव्बल्ल         | १५६१         | ४६०४        | दोसा जेएा निरुभति          | ५२५०        |
| देहहिको गरारोकको           | ६५४          |             | दोसा वा के तस्सा           | ३६११        |
| दोग्गइ पडग्रुपधरणा         | १५           |             | दोसाभरगा दीविच्चगाउ        | EX=         |
| दोगच्च वइतो माणे           | 30€          |             | दोसु वि ग्रलिंड कण्णावरेति | ५४७         |
|                            |              |             |                            |             |

| दोसु वि ग्रब्वोच्छिण्णे                  | ११८७          | ३५६८         | न बि रागो न वि दोसो      | ४९६७         |
|------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------|--------------|
| दोहि तिहि वा दिऐहि                       | २७७०          |              | नडपेच्छ दट्ठूरा          | २६७६         |
| दोहि वि गुरुगा एते                       | ६६३१          | ४४२४         | नडमादी ठागा खलु          | २५६५         |
|                                          | ६६३४          | 11           | नदिखेडजएावउल्लुग         | ५६०१         |
| ,,                                       | ६६३७          | 2)           | नयवातसुहुमयाए            | ६०६३         |
| दोहि वि गिसिज्जणेहि                      | २१६०          |              | नदिपडिग्गह वि पडिग्गह    | ४५६३         |
| दोही तिहि वा दिणेहि                      | ६३७५          |              | नदीतूर पुण्णस्स          | ३०२०         |
|                                          |               |              | नाऊए। य वोच्छेद          | २७११         |
|                                          | ध ,           |              | नाग्गम्मि तिण्गि पक्खा   | ५४४६२        |
| धराधूयमच्चकारिय-भट्टा                    | ३१६४          |              | नागाति तिविहा मग्गो      | २८६६         |
| धण्णतरितुल्लो जिस्मो                     | ६५०७          |              | नागिगिन्वट्ठ लभति        | ४५०४         |
| घण्णाइ चउव्वीस                           | १०२६          |              | नाग्युज्जोया साहू        | 3352         |
| धण्णाइ रतण्थावर                          | १०२८          |              | नागो दसगा-चरगो           | 9            |
| धम्मकहातोऽहिज्ज <b>ति</b>                | ४४८ १         |              | नागो महकप्पसुय           | ५५७२         |
| धम्मकहा पाढेति य                         | ३६ <b>१५</b>  | ५१८२         | नातिवकमते ग्राग          | 7889         |
| धम्मकहि वादि खमए                         | ४४८०          |              | नातो मि ति पर्णासित      | ३५६६         |
| घातादिपिंड ग्रविसुद्ध-                   | ४४७३          |              | नाम ठवरा। ग्राण          | ४७०८         |
| वातुनिधीण दरिसगो                         | १५७७          |              | नाम ठवरणा दविए           | 378          |
| धारयति धीयते वा                          | ४३७६          |              |                          | ६२=२         |
| धारेतव्व जात                             | १७६१          |              | "                        | ६२९६         |
| वारोदए महासलिलजले                        | ५२६२          | ३४२२         | "<br>नाम ठवर्णा पक्क     | ४८६८         |
| धिति-वलजुत्तो वि मुग्गी                  | १७६०          | ३७८३         |                          | ६२७४         |
| विति सारीरा सत्ती                        | ४८१४          | ६५६          | नाम ठवणा भिनखू           | ४७१६<br>४७१६ |
| घीरपुरिसपण् <b>ग</b> त्ते                | ११३६          |              | नाम ठवगा भिण्ग           |              |
| धीरपुरिसपरिहागी                          | ५४२३          |              | नाम ठवणा वत्थ            | ४००२         |
| धीमु डिग्रो दुरप्पा                      | ४७५६          | द <i>६</i> द | नायगमनायग वा             | <i>७४७</i> इ |
| धुवगाऽधुवगो दोसा                         | ५=३६          | ४०१२         | नावजले पकथले             | ६०२४         |
| धुवलभो वा दव्वे                          | ४०४           |              | नावा- उग्गमउप्पायग्रेसगा | ६००१         |
| बुवलोम्रो उ जिएगण                        | ३२१३          |              | नावाए-खिवरा बाहरा        | ६०१ऱ         |
| "                                        | ३१७३          |              | नावादोसे सव्वे           | ६०१६         |
| धूमादी वाहिरितो                          | ३६९५          | <b>५२१५</b>  | नावासतारपहो              | ६००७         |
| घोतम्मि य निष्पगले                       | ६१६७          |              | नाविय-साहुपदोसे          | ४२१४         |
| घोतस्स व रत्तस्स व                       | १६७४          | २९७=         | निक्कारग्राम्मि दोसा     | ५२८४         |
|                                          | ्न            |              | निवलम-पवेसवज्जगा         | ५२६२         |
| 3 mmi                                    |               |              | निग्गथी-गमगा-पहे         | १७५६         |
| न पगासेज्ज लहुत्त                        | 8838          |              | निम्मल्लगधगुलिया         | ४४७६         |
| न वि जोइस न गिगात                        | 303₹          |              | नियमा तिकालविसए          | २६६३         |
| न वि जोतिस न गिए।<br>न वि रागो न वि दोसो | •             |              | 11                       | ४४०५         |
| न न रागा न विद्यामा                      | <b>१</b> ४६७६ |              | नियमा पच्छाकम्म          | ४११४         |
|                                          | ¥.            |              |                          |              |

## सभाष्य चूरिंग निशीथ सूत्र

| निरुवस्सग्गनिमित्त      | ६५१३          |      | पच्छाकड-साभिग्गह        | ७०८          |
|-------------------------|---------------|------|-------------------------|--------------|
| नीसट्टेसु उवेह          | X300          | ३७६  | "                       | ७१७          |
| नीसकमणुदितो ग्रतिछित्ता | २६११          | ५५०५ | n                       | ७२४          |
| नीसकिग्रो वि गतूएा      | ४५६६          |      | "                       | 3538         |
| नेच्छति जलूग वेज्जे     | ३१६६          |      | ,,                      | ४०३१         |
| नोइदियस्स विसग्रो       | ४२६८          |      | पच्छाकडादिएहिं          | ४६५२         |
| नोवेक्खति ग्रप्पाण      | ३३१६          |      | पच्छाकडादि जयगा         | ४४०६         |
| प                       |               |      | पच्छाकडे य सण्ली        | ३०२३         |
| पउग्मिम य पच्छिता       | ३०७२          |      | पच्छाकम्ममतिते          | ५४१६         |
| पउमप्पल मातुलिगे        | १६४२          |      | पच्छाकम्मपवहरो          | ६६२          |
| ,,                      | ४८६१          | १०२६ | पच्छा वि होति विगला     | ३७१०         |
| पउमुप्पले ग्रकुसल       | ७५४           | ४०२५ | पच्छा सथवदोसा           | १०४४         |
| पउमुप्पले ग्रकुसले      | ४८४६          | ४०२५ | पच्छित्तऽसाुपुव्वीए     | ६६२१         |
| पउरऽण्णपारागमरो         | २३६०          | ४६२७ | पच्छित्तऽसुवाएण         | ६७००         |
| पक्के भिण्णाऽभिण्णो     | ४६००          | १०३६ | पच्छित्तपरूवगाया        | ४१४६         |
| पक्लिय चउवरिसे वा       | २१४२          |      | पन्छित्तस्स विवड्ढी     | २०५१         |
| पविखय चउ सवच्छर         | ६३ <b>१</b> ३ |      | पच्छित्त खु वहेज्जह     | ४८७७         |
| पक्लिय-मासिय-छम्मासिए   | ३२१४          |      | पच्छिता दोहि गुरु       | <b>२</b> २०७ |
| पक्ली-पसुमाईण           | २३२३          |      | ,,                      | २२१३         |
| पक्ली-पसुमादीण          | २३२१          |      | ,,                      | २२२१         |
| 11                      | २३२७          |      | पच्छित्त पर्ग जहण्यो    | ५८६८         |
| पक्खे-पक्खे भावो        | ७३४६७         |      | पच्छित्त बहुपासा        | ३२०२         |
| पक्खेवयमादीया           | १२१२          |      | पन्छित्तेग विसोही       | ६६७७         |
| पगतीए समतो साधु         | ४१०           |      | पज्जोसवर्णाए ग्रवखराइ   | ३१३८         |
| पगती पेलवसत्ता          | ४०७३          | २८१८ | पज्जोसवर्गा कप्प        | ३२१८         |
| पच्चक्खाण भिक्खू        | ३६८६          |      | पज्जोसवणा काले          | ३ <i>१३७</i> |
| पच्चवखाते सते           | १६१५          |      | पज्जोसवर्गा केसे        | ३२१०         |
| पच्छण्ण ग्रसति रिएण्हग  | २३ <b>८१</b>  | ४८१८ | पट्टो वि होति एगो       | १४०१         |
| पच्छण्ण-पुब्वभिणते      | २३८७          | ४=२४ | पट्टविग्रो मे ग्रमुग्रो | २६८८         |
| पच्छण्णा सति वहिता      | २३६६          | ४८०४ | पट्टवित वदिते ताहे      | ६१४३         |
| पच्छाकड-वत-दसरा         | १०६४          |      | पट्टवितम्मि सिलोगे      | ६१६१         |
| पच्छाकड-साभिग्गह        | ६२६           |      | पट्टविता ठविता या       | ६६४३         |
| ,,                      | ६३८           |      | पट्टविया य वहते         | ६६४४         |
| 11                      | ६४४           | 1    | पट्टीवसो दो धारगाग्रो   | २०४६         |
| 11                      | ६४६           | '    | पडएा ग्रवगुतम्मि        | ४५६४         |
| "                       | ६६१           |      | पडगा तु उप्पतित्ता      | ३८०३         |
| "                       | ६६७           |      | पडिकारा य बहुविधा       | ३४१६         |
| 11                      | ६९८           |      | पडिकुट्ठ देम कारण गता   | ३४२६         |

| पडिकुट्ठे ल्लगदिवसे                  | ६३८३         |                    | पडिलाभित वच्चता                         | ४४७२           |
|--------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------|
| पडिगमण ग्रण्णतित्थिय                 | ५३८          | २६०३               | पडिलेहग्।ऽसुण्सावसा                     | 587            |
|                                      | २५४८         | १०५४               | पडिलेहए। पप्फोडरए                       | १४१८           |
| ))                                   | ४६१७         | १०५४               | 11                                      | १४२२           |
| ''<br>पडिगमगादिपदोसे                 | ३८२८         | •                  | 1)                                      | १४३३           |
| पडिगामो पडिवसभो                      | ४६७५         |                    | पडिलेहरामाणयरा                          | १३५५           |
| पडिचरगपदोसेण                         | ४५०३         |                    | पडिलेहण-मुहपोत्ती                       | ६३४६           |
| पडिचरती ग्राचरती                     | ३५९६         |                    | पडिलेह्ग्-सज्जाए                        | ६३४७           |
| पडिजम्मति गिलाण                      | ३२७२         | ४३०४               | पडिलेहग्।सथारे                          | 3€05           |
| पडिजिंगिता य खिप्प                   | १७६२         | `<br>३७ <b>८</b> ५ | पडिलेहगा तु तस्सा                       | १४१७           |
| पडिग्रीयता य केई                     | ३६६७         | ζοζ                | पडिलेहगा दिसागा                         | १८७०           |
| पडिगायता य अण्गे<br>पडिगीयता य अण्गे | २२७०<br>२२७० |                    | पडिलेहगा पमज्जगा                        | १४२३           |
| पडिसीय पुच्छरो को                    | ५६८५         |                    | पडिलेहगा पमज्जगा                        | १४२०           |
| पडिग्गीयम्मि वि भयगा                 | ६३६०         |                    | पडिलेहगा बहुविहा                        | ४१४६           |
| पडिग्गिय-मेच्छ-सावत                  | १७३४         | ३७४६               | पडिलेहणा य पप्फोडणा                     | १४१६           |
| पडिगीयया य केई                       | ३९६८         | , , , ,            | पडिलेह दियतुयट्टगा                      | ५५५५           |
| पडिग्गीय विसक्खेवो                   | १४५०         |                    | पडिलेहपोरिसीग्रो                        | 3000           |
| पडित पम्हुट्ट वा                     | १७०३         |                    | पडिलेहा पलिमयो                          | ६४६            |
| पडिपक्खो तु पदुट्टो                  | २२५६         |                    | पडिलेहितम्मि पादे                       | १४२१           |
| पडिपहिंग्यत्तमाग्गिम                 | ५३१५         | २३⊏६               | पडिलेहिय च खेत्त                        | २४६४           |
| पडिपुच्छ-दागा-गहगो                   | १७८७         | ( (                | पडिलेहोभयमडलि                           | ६५६            |
| पडिपुच्छ ग्रमगुण्गे                  | २०६६         |                    | पडिलोमास्तुलोमा वा                      | ३८८२           |
| पडिपुण्ण-हत्थ पूरिम                  | २१७०         |                    | पडिवत्तीइ त्रकुसलो                      | १६९            |
| पडिपोग्गले अपडिपोग्गले               | २५४२         |                    | पडिविज्जथभगादी                          | 3 ሂ ሄ ሄ        |
| पडिवद्धलदि उग्गह                     | <b>२१२२</b>  |                    | पडिसिद्ध समुद्धारो                      | ४२४            |
| पडिवद्धा सेज्जाए                     | ५१७          |                    | पडिसिद्ध तेगिच्छ                        | ४८०६           |
| पडिवद्धा सेज्जा पुरा                 | ५१८          |                    | पडिसिद्धा खलु लीला                      | ४८४२           |
| पडिमतथभगादी                          | ४४६१         |                    | पडिसेघे पडिसेहो                         | १८३६           |
| पडिमाए भामियाए                       | <i>७७६५</i>  | ३४६५               | पडिसेघे वाघाते                          | ४२५            |
| पडिमाजुत देहजुय                      | ३६२          |                    | पडिसेवग्रो उ साधू                       | ७६             |
| पडिमाजुते वि एव                      | ६०७          |                    | पडिसेवगाए एव                            | ५१३२           |
| पडिमाभामगा ग्रोरुभगा                 | ५४०५         | ३४६६               | n                                       | <i>प्र १७४</i> |
| पडिमापडिवण्णाग्                      | ३१४७         | , , , ,            | "                                       | ५१८७           |
| पडिमेतर तु दुविह                     | ५११६         |                    | पडिसेवगातियारा                          | ३८७२           |
| पडियरिहामि गिलागा                    | २९७६         |                    | पडिसेवगा तु भावो                        | ५७             |
| पडियाणियाणि तिण्ह                    | ७७६          |                    | पडिसेवगा य सचय<br>पडिसेवगा वि कम्मोदएगा | ६६१६           |
| पडिलाभगाऽहुमम्मी                     | ५५१          | ४६३४               | पडिसेवती विगतीतो                        | ६३०८           |
| पडिलाभगा तु सङ्ही                    | ५५४          | ४६३७               | पडिसेवतो तु पडिसेवगा                    | ३३२६<br>७३     |
|                                      |              | •                  | 2 1100461                               | <b>~</b> {     |

# मभाष्य चूर्गि। निशीथ सूत्र

| पडिमेबतस्म तिह       | ३७४          | ४६५५         | पदमस्स ततियठाएो      | ५१६६           |
|----------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------|
| 11                   | २२४८         | "            | पढमस्स होति मूल      | ६६५६           |
| पडिसेवितागाि पुव्व   | ६६६२         |              | पढम तु भडसाला        | <b>\$3</b> \$} |
| पडिसेहगस्स लहुगा     | ५४६२         | ५३६७         | पढम वितिय तितय       | ५६७२           |
| पडिसेहण गिच्छुभग     | ५६८०         | ३०५६         | पढम राइ ठवेते        | २९६४           |
| पडिसेहगा खरटेगा      | ४७५४         | <b>८६</b>    | पढमा ठवएग एक्को      | ३४४३           |
| पडिमेहे ग्रल भेवा    | ३४४६         | २५६६         | 17                   | ६४६०           |
| पडिसेहेऽजयसाए        | ३०४२         |              | 11                   | ६४६१           |
| पडिसेहे पडिसेहो      | ४९७७         |              | पढमा ठवराा पक्वो     | ६४४६           |
| n                    | ४६६८         |              | "                    | <b>ድ</b> ሄሂ o  |
| पडिसेहो प्रववाग्रो   | ६६८४         |              | "                    | ६४५१           |
| पडिसेहो जा ग्रागा    | ६६८५         |              | पढमा ठवगा पच य       | ६४५४           |
| पडिसेहो वा स्रोहो    | ६६६६         |              | पढमा ठवराा पचा       | ६४५५           |
| पडिहरिगीयो पडिहारियो | १३००         |              | , 11                 | ६४५६           |
| पडिहारिए जो तु गमो   | १६५२         |              | पढमा ठवएा वीसा       | ६४४३           |
| पडिहारिते पवेसो      | १७५०         | ३७७३         | "                    | ६४४४           |
| पडिहारिय ग्रदेते     | ३३४          |              | "                    | ६४४५           |
| पटुपण्एऽगागते वा     | २६५७         |              | पढमाए गिण्हिङ्ग      | ४१६१           |
| पढमग-भगो वज्जो       | 3385         | ६३=३         | पढमाए पोरिसीए        | ५७५            |
| पढमचरमाहिं तु        | १४२७         |              | पढमाए वितियाए        | २६०२           |
| पढम-ततिय-मुक्कारा    | ३३७३         | २७७४         | पढमालिय करएो वेला    | २४६            |
| पढमदिरावितिय-ततिए    | २७६५         | ·            | पढमासति ग्रमगुण्णे   | २३५५           |
| पढमदिगागापुच्छे      | ६३७२         |              | पढमासति सेसाण व      | २३७१           |
| पढमदिगो म विफाले     | ६३२६         |              | पढिमल्लुगिमम ठाएो    | ५१२६           |
| पढमवितिएसु कप्पे     | <i>७७३</i> ६ |              | 11                   | ५१६=           |
| पढमवितिएहि छड्डे     | ३८२७         |              | 11                   | ५१८३           |
| पढमवितिय दिवा वी     | २९४६         | <b>५</b> ५५१ | पढमिल्लुगम्मि तवारिह | ५१७०           |
| पढम-वितियदुतो वा     | ३७४          |              | पढमुस्सेतिममुदय      | १७३४           |
| पढम-वितियागा करण     | ६६४          |              | पढमे गिलागाकारगा     | ४३४६           |
| n                    | ७०४          |              | पढमे पचविधम्मि वि    | ७७०            |
| ,,                   | ७१४          |              | पढमे पच सरीरा        | ३७०१           |
| <b>3</b> 1           | ७२२          |              | पढमे वितिए तितए      | ११४७           |
| पढमवितियातुरस्म य    | ३४२३         | २५७५         | "                    | २४३६           |
| पढमम्मि जोतुगमो      | १४४८         |              | पडमे भगे गहगा        | 8850           |
| पढमम्मि य चतुलहुगा   | १३१५         | ४६१७         | पढमे भगे चउरो        | ४६२८           |
| पढमम्मि य सघयगो      | ३६४८         |              | पण्ग च भिण्णमामो     | ४४६१           |
| पडमम्मि समोसरखे      | ३२२२         |              | 11                   | 26.8=          |
| n                    | ३२५३         |              | पग्गग तु बीय घट्टे   | 270            |
|                      |              |              |                      |                |

| पर्णगातिमतिक्कतो                    | १५६७                         |          | पदमग्गसकमालबर्गे य      | ६१६                |
|-------------------------------------|------------------------------|----------|-------------------------|--------------------|
| पग्गाति मासपत्तो                    | ४६४२                         | 3009     | पदमग्गो सोवागा          | ६२०                |
| पर्णगातिरेग जा पर्ण-                | ६५७६                         | •        | पप्पडए सचित्तो          | १५४                |
| परागाति हरितमुच्छरा                 | ६३६                          |          | पप्पायरिय सोधी          | 500                |
| परागाति ग्रसपादिम                   | ५३३४                         | ३४०६     | पभु-त्रसुपभुगो ग्रावेदण | १३४८               |
| परागाद अत्यापन<br>परागादि सगहो होति | ६३५०                         | ,        | पमाणाइरेगधरणे           | ५८२४               |
|                                     | ६४५३                         |          |                         |                    |
| पणतीस ठवणपदा                        | <b>4333</b>                  | २४०=     | पम्हुटु ग्रवहए वा       | 3225               |
| पण दस पण्णर वीसा                    | रररर<br>२ <b>८</b> १०        | ५७७६     | पम्हुट्टे पडिसारगा      | <i><b>4388</b></i> |
| परायालदिसी गरिएसो                   |                              |          | पयतो पुण् सकलिता        | ४३०२               |
| पण्यालीस दिवसे                      | ५५५७                         | ४०३२     | पयला उल्ले मरुए         | २६६                |
| परावीसजुत पुरा                      | २१०४                         |          | "                       | <b>द</b> द२        |
| पणहीण तिभागढे                       | २६० ५                        | ५५०५     | पयला शाइ-तुयट्टे        | १६६१               |
| पणिधारा जोगजुत्तो                   | ३५                           | = > 0.04 | 11                      | १६६२               |
| पिंग्या य भडसाला                    | ५३८६                         | ३४४४     | 11                      | १६६४               |
| पण्णत्ति चद-सूर                     | ६२                           |          | पयलासि कि दिवा          | ३००                |
| पण्णत्ति जवुद्दीवे                  | ६१                           |          | परतित्थियउवगरण          | 3888               |
| पण्णरस दस व पच व                    | ३२६५                         |          | परतो सय व राच्चा        | ३८४४               |
| पण्णवणामेत्तमिद                     | २१६८                         |          | परदेसगए गातुं           | ३२७४               |
| पण्णविगाज्जा भावा                   | ४८२३                         |          | परपक्खिम य जयगा         | ४ <i>२७२</i>       |
| पण्णवर्गे च उवेह                    | ३३५६                         |          | परपक्खम्मि विदार        |                    |
| पण्लाए पण्लाड्डी                    | ६४७७                         |          |                         | ५२६७               |
| पण्णासा पाडिज्जति                   | ३१५५                         |          | परपक्ख तु सपक्खे        | <i>₹535</i>        |
| पतिदिवसमलव्भते                      | ३४२१                         |          | परपक्षे उ सपक्षो        | ३६८८               |
| पत्तम्मि सो व श्रन्नो               | ४५७३                         |          | परपक्लो उ सपक्ले        | ३६८६               |
| पत्त पत्तावधो                       | १३६३                         | ३६६२     | परपक्खो परपक्खे         | ३६६०               |
| "                                   | १३९६                         | 8050     | परमद्धजोयगाग्रो         | ३२८५               |
| n                                   | ५७८७                         | "        | "                       | इ२६३               |
| पत्त वा उच्छेदे                     | 388                          |          | परमद्धजोयगातो           | ४१६७               |
| पत्ताण पुष्फाण                      | ४८४०                         | ६५०      | "                       | ४१६८               |
| पत्ताग्गमससत्त                      | २७=                          | -        | <b>,</b> "              | ४१६५               |
| पत्तावधपमाण                         | ५७६०                         | १७३६     | परवत्तियागा किरिया      | २७५१               |
| पत्तोंगे साहारण                     | २५४                          | 4601     | परवयगाऽऽउट्टे उ         | १३७७               |
| पत्तेयचडुगासत <u>ि</u>              | २२०<br>२३६=                  | ४८०६     | परसक्खिय णिबंधति        | ३०४७               |
| पत्तीय समण दिक्लिय                  | 7775<br>7350                 | ४=१७     | परिकम्मरामुक्कोस        | ६८६                |
| पत्तीय पत्तीय                       |                              | 04 (0    | परिकम्मगो चउभगो         | २०५५               |
| रताच त्रताच                         | ६५०१                         |          | ,,                      | ५८१४               |
| पत्यारदोसकारी<br>पत्यारदोसकारी      | ६ <i>५७१</i><br>५०६०         | 1 2000   | परिगलगा पवडगो वा        | ६०४३               |
| पत्यिव-पिंडऽधिकारो                  | <b>५१६१</b><br>२ <b>४</b> १६ | ्रि४११   | परिघट्टण शिम्मोयरा      | <i>६</i> 8४        |
|                                     | २४६६                         |          | परिघट्टण तु गािहण       | ७०६                |
|                                     |                              | ,        |                         |                    |

# मभाष्य चूर्गि। निशीय सूत्र

| _                                           |              |             |                        |               |
|---------------------------------------------|--------------|-------------|------------------------|---------------|
| परिद्वावण-सकामगा                            | २६९          |             | पलिमयो ग्रगाइण्ग       | १५६०          |
| परिगामग्रो उ तींह                           | ४८७५         |             | पल्हवि कोयवि पावाररा—  | ४००३          |
| परिएामतेसु ग्रच्छति                         | ३४८८         |             | पवत्तिंगा ग्रभिसेगपत्त | ६०२५          |
| परिगिद्वियजीवजढ                             | ३४६९         | २६२१        | पवडते कायवहो           | ४२७०          |
| परितावणा य पोरिमि                           | ४७५९         | ६०२         | पविसते शिक्खमते        | ५७८३          |
| परितावमगागुकपा                              | २८६३         |             | पव्वज्जएगपविखय         | ५५१७          |
| परितावमहादुवखे                              | 3888         | १८६६        | पव्वज्जाए ग्रभिमुह     | ६२६४          |
| परिपिडितमुल्लावो                            | ४४५७         |             | पव्वज्जाए सुएग य       | <b>५५१</b> ६  |
| परिभायण तु दाण                              | <b>८</b> ३७  |             | पव्वज्जादी ग्रालोयगा   | ३८६६          |
| परिभोगविवच्चासो                             | १५२६         |             | पव्वज्जादी काउ         | ३८१२          |
| परिमितभत्तगदारो                             | ४१७४         | ५२६३        | "                      | ०४३६          |
| परियट्टगागुयोगो                             | २१२४         |             | पव्वज्जासिक्खावय       | ३८१३          |
| परियद्विए ग्रभिहडे                          | १४४६         | <b>३७</b> ६ | पब्वयसी ग्राम कस्स ति  | २७२२          |
| परियद्विय पि दुविह                          | १३०४         |             | पन्त्रसहित तु खड       | ५४११          |
| परियाएण सुतेण य '                           | ६२४०         |             | पव्वावण गीयत्ये        | <br>३५६३      |
| परियाय परिस पुरिस                           | ४३७३         |             | पव्याविण्ज-तुलगा       | २४१६          |
| परियायपूयहेतु                               | ५४३७         |             | पव्वाविगाज्ज-त्राहि    | 7000          |
| परियार सद्दजयगा                             | まみな          | २६०८        | पव्वाविश्रो सियत्ति य  | ३७४६          |
| परियासियमाहारस्स                            | ३७८८         |             | पन्त्रावेति जिला खलु   | ३५३५          |
| परिवसगा पज्जुसगा                            | 388          |             | "                      | 3444          |
| परिवार-पूयहेउ                               | ४४६१         | ४३६६        | "<br>पसत्थविगतिग्गहरण  | ३१६९          |
| परिवारियमज्भगते                             | ३७७१         |             | पसिढिल-पलव-लोला        | १४२६          |
| परिसतो ग्रद्धारो                            | २४४७         |             | पसिरणापसिरण सुविरणे    | ४२६०          |
| परिस व रायदुट्टे                            | ४११          |             | पहरणमग्गरो छग्गुरु     | ११२           |
| परिसाए मज्भिम्म पि                          | ४६८४         |             | पको पुरा चिक्खल्लो     | १५३९          |
| परिसाडिमपरिसाडी                             | १०१३         |             | पच उ मासा पक्खे        | 2525          |
| "                                           | १२१८         |             | पच परूवेऊण             | ७६२           |
| "                                           | १२८१         |             |                        | ४२१०          |
| ,,                                          | १३१०         |             | "<br>पच व छ सत्त सते   | 3539          |
|                                             | १२८७         |             |                        | ₹5/₹७         |
| "<br>परिसेसु भीरु महिलासु                   | ३५७०         |             | ''<br>पचविधचिलिमिगीए   | रव्यस्<br>६५६ |
| परिहरणा वि य दुविहा                         | ४०७४         | १५३१        | पचसता चुलसीता          | ६४७०          |
| परिहार <sup>६</sup> रगुपरिहारी              | 4488         | 1-47        | पचगुलपत्तेय            | £88           |
| परिहारतवकिलतो<br>परिहारतवकिलतो              | 258X         |             | पचण्ह वि ग्रग्गा सा    | ,             |
| परिहारिगमठवेत <u>े</u>                      | २७७७         | २६६६        | पचण्ह ग्रण्यातरे       | ৬=४           |
| परिहोस त दव्व                               | ३०७५         | १६७७        | पचण्ह एगतरे            | ४४४२          |
| परीसहचमू                                    | 387 <u>x</u> | ,           | . 1 6 2.017            | ४४६=          |
| पलिउचरा चउभगो                               | ६६२४         |             | ''<br>पचण्ह गहरोगा     | ४२११          |
| 4110 1 XI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |              |             |                        | ,,,           |

| पचण्ह परिवुड्डी    | ६४३६          |      | पाउग्गस्स ग्रलभे        | २४,४५         |
|--------------------|---------------|------|-------------------------|---------------|
| पचण्ह वण्णाण       | ६५४           | ३८८७ | पाउतमपाउता घट्ठ मट्ठ    | ५४६६          |
| •                  | ४६३२          |      | पाउ छगाग दुविध          | <i>५१६</i>    |
| ,,<br>पचण्हायरियाइ | २६२४          |      | 11                      | १६४४          |
| पचतिरित्त दव्वे उ  | २१=२          |      | ,,                      | ६४३१          |
| पचमगम्मि वि एव     | ५१२३          | २४७४ | पाएगा ग्रहातच्च         | ४३०१          |
|                    | ? <b>१</b> ०३ | ५५०० | पाएण देति लोगो          | ४४२५          |
| पचम-छ-मत्तमियाए    | ६२०६          | ७७०  | पाएए वीयभोई             | ४७६३          |
| पचमहव्वयभेदो       |               | ७४०६ | पाडेज्ज व भिदेज्ज व     | ४२०५          |
| पचमे ग्रगोसगादी    | ५६४१          | 4000 | पागागोगाहारे            | ३८८०          |
| पचविधम्मि वि वत्थे | १ <i>२०</i>   |      | पारागादीिए जोग्गाइ      | ३८५०          |
| पचविध सज्भाय       | २३३३<br>- ००- |      | पागाट्ठा व पविट्ठो      | १६६४          |
| पचिवहमसज्भायस्स    | ६११८          | D C  | पागादयखमगाकरगो          | ४५३७          |
| पचिवह-वण्ण-कसिरो   | १६३           | ३८६७ | पारमुरागा य भुजति       | <b>६</b> ३३३  |
| पचसतदारगगहरो       | ३०४५          | १९४६ | पागातिपातमादी           | <b>१</b> ६६६  |
| पचसमितस्स मुशिगगो  | १०३           |      | पा <b>गादिरहितदे</b> से | <b>२</b> ७२   |
| पचसयभोगि अगग्गी    | ५१५७          | २५०७ | पाणा सीतल कुथू          | १२४५          |
| पचसया चुल्लसीय्रो  | ५६२१          |      | पातिगामित्त वसिमो       | ४६८७          |
| पचसया चुलमीया      | ५६१६          |      |                         |               |
| पचसया चोयाला       | ५६१६          |      | पादऽच्छि-नास-कर         | ४ <b>६</b> २४ |
| पचसया जातेगा       | ३९६५          |      | पादप्पमञ्जगादी          | 3838          |
| पचादिहत्थ पथे      | १४७           |      | "                       | ४०६१          |
| पचादी ग्गिक्खित्ते | २०७           |      | पादस्स ज पमारा          | ६१५           |
| पचादी लहुगुरुगा    | २४६           |      | पादादी तु पमज्जगा       | १८४४          |
| "                  | ३५२           |      | पादे पमञ्जगादी          | २२८१          |
| पचादी लहु लहुया    | ३४१           |      | पादेसु जो तुगमो         | १५००          |
| पचादी ससिंगाद्धे   | १७८           |      | पादोवगम भिएाय           | इष्ट४३        |
| पचासवप्पवत्तो      | ४३५१          |      | पादोसिय ग्रहुरत्ते      | ६१५१          |
| पचूरो दोमासे       | ३२६४          | ४२६५ | पाभाइतम्मि काले         | ६१५५          |
| पचेगतरे गीएः       | ५५६६          | ५४६८ | पमागातिरेगधरगो          | ४५२७          |
| पचेदियागा दव्वे    | ६१००          |      | पामिचित पामिचावित       | ४४८६          |
| पडए वातिए कीवे ∕   | ३५६१          | ५१६६ | पायऽच्छि-गास-कर         | ४४७२          |
| पट्टइया मि घरासे 🔪 | १६८५          |      | पायच्छित्ते ग्रसतम्मि   | <i>६६७</i> =  |
| पतसुर-परिग्गहिते   | १६०१          |      | पायच्छितो पुच्छा        | ४८४५          |
| पता उ ग्रसपत्ती    | ५१४७          | २४६७ | पायप्पमज्जगादी          | २३०४          |
| पयमहायमसङ्खी       | ५४४८८         | ५३६३ | <b>31</b>               | ३३१२          |
| पथे ति एविरि गोम्म | 🕻 २४४३        |      | पायम्मिय जो उगमो        | ११६४          |
| पम् ग्रचित्तरयो    | ६०८६          |      | पायसहरग छेता            | ३१८७          |
| पसूय मस-हिंहरे     | ०८५           |      | पायावच कुडु विय         | २२००          |
|                    |               |      | ١                       |               |

## सभाष्यचूरिंग निशीयसूत्र

| पायावच्च परिग्गहे                                              | ५१२१         | २४७२  | पासे तणाण सोहण                                   | <i>13</i> 51 |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------------------------------|--------------|
| "                                                              | ५१२४         | , ,   | .,                                               | ५४०७         |
| ,,                                                             | ५१३०         | २४५०  | पासो त्ति वधण ति य                               | ४३४३         |
| पारगाग-पद्विता-म्रागित                                         | १६७६         | 3000  | पाहिज्जे सारात्त                                 | 3808         |
| पारिचिग्रो ए दिज्ज व                                           | ५६४५         |       | पाहुडिय त्ति य एगे                               | ३०१२         |
| पारचि सतमसीत                                                   | ६६१७         |       | पाहुडिया वि हु दुविधा                            | २०२५         |
| पारिच्छ-पुच्छमण्णह                                             | २४१७         |       | पाहुराय च पउत्थे                                 | 3988         |
| पाव ग्रवाउडातो                                                 | ५३१६         |       | पाहु <b>ण्या या गण्या</b><br>पाहुण्याविसेसदागो   | ४१७७         |
| पावं श्रवायभीतो                                                | ६६६७         |       | पाहुरा तेराऽण्योरा व                             | ५०५६         |
| पावते पत्तिमि य                                                |              |       | पाहुरा तराउरतारा प<br>पिष्पलग राहच्छे <b>दरा</b> | ६७६<br>६७६   |
|                                                                | ४७७०         | ६११   |                                                  |              |
| पासग-मिट्ठिग्गिसीयगा                                           | ६६४          |       | पिप्पलग विकर <b>रा</b> ट्घा<br>पियधम्मे दढधम्मे  | ३४३६         |
| पासत्थ-ग्रहा छदे                                               | ४३५०         |       | ।पथवम्म ५७वम्म                                   | <i>2389</i>  |
| <i>"</i> } _                                                   | ४६७१         |       | "<br>विमयम्भी अवस्थानी                           | 3888         |
| पासत्यमहाञ्चिदे                                                | ४६६२         |       | पियधम्मो दढधम्मो                                 | १७५१         |
| पासत्थमादियाण                                                  | ४०५७         |       | "                                                | ६१३१         |
| पासत्यादि-कुसीले                                               | १८४०         |       | पिय-पुत्त खुड्ड थेरे                             | ३७६४         |
| पासत्यादिगयस्सा                                                | <b>२</b> ८२६ |       | पियपुत्तथेरए वा                                  | ११७६         |
| पासत्यादिम मत्त                                                | 308          |       | पिसियासि पुन्व महिसि                             | १३६          |
| पासत्थादी क्रांगा                                              | ४६७०         |       | पिहितुब्भिण् <b>एाकवा</b> ङे                     | ४८४४         |
| पासत्थादी पुरिसा                                               | ४९६१         |       | पिंडस्स जा विसुद्धी                              | ६४३४         |
| पासत्थादी मु डिते                                              | ५५७०         | १२६२  | पिडस्स परूवराता                                  | ४५७          |
| पासित्य ग्रण्णसभोइग्रीग्                                       | २०५६         |       | पिंडे उग्गम उप्पादगोसगा                          | ४५६          |
| पासत्य पड रज्जा                                                | ३१६५         |       | पिडो खनु भत्तद्वो                                | ३००६         |
| पासत्थोसण्ण् कुसीलठारा                                         | ३८८३         |       | पीढग-िएसज्ज-दडग                                  | १४१३         |
| पासत्थोसण्सामा                                                 | १५२५         |       | पीढगमादी श्रासगा                                 | ४०२१         |
| ,,                                                             | १८३२         |       | पीढफलएसु पुटव                                    | ४०२५         |
| į.                                                             | ४६६६         |       | पीतीसुण्णो पिसुणो                                | ६२१२         |
| पासवगाद्वाग्।सरूवे                                             | ४१६          | २४८४  | पुच्छ सहु-भीयपरिसे                               | ४६२५         |
| पासवण-पड राणिसिकज                                              | १५५५         |       | पुच्छतमण्यवाए                                    | ३६८४         |
| े गामवर्णमत्ता पूर्ग                                           | ५४५          | २६११  | पुच्छा कताकतेसु                                  | =६५          |
| पासवस्रुच्चा <sup>रे</sup> वा                                  | <b>१</b> ८६६ |       | पुच्छा सुद्धे ग्रट्टा                            | ३७४८         |
|                                                                | १८६९         |       | पुच्छाण परिमाण                                   | ६०६०         |
| वास्त्रमञ्चर्राष                                               | १५५६         |       | पुच्छाहीण गहिय                                   | ५०५६         |
| पासवस्पूच्च। रादी ए                                            | १८६०         |       | पु जा पासा गहित                                  | १३१२         |
| पासवगुच्चा रादी ग<br>पासविग्राच्चा रादी ग<br>पासविग्राच्चा पडे | ४७४६         | 555   | पुट्ठो जहा ग्रवद्धो                              | ४६०=         |
| पासडी प्रिंस''                                                 | २३८२         | 38 58 | पुढवि-तरा-वत्यमातिसु                             | <b>५७</b> ६५ |
| पासदर्गो पवः <sup>ति</sup>                                     | ५७०५         |       | पुढवि-दग-ग्रगिएा-मारुग्र                         | 8138         |
| पासिता भा सता                                                  | १८२३         |       | पुढवि-ससरवख-हरिते                                | २०११         |
| ,<br>,<br>,                                                    |              |       |                                                  |              |

| पुढवी-ग्राउक्काए         | १४४  |      | पुरिसाण जो तु गमो                      |
|--------------------------|------|------|----------------------------------------|
| ु<br>पुढवी-ग्राउनकाते    | १३७५ | ४६३६ | पुरिसित्थी ग्रागमरो                    |
| पुढवी-ग्रोस सजोती        | ሂሂፍ  |      | पुरिसेसु भीरु महिलासु                  |
| पुढवीमादीएस <u>ु</u>     | २३०८ |      | पुरिसेहितो वत्थ                        |
| पुढवीमादीएसू             | ४६४८ |      | पुरिसो ग्रायरियादी                     |
| पुढवीमादी ठागा           | ४२५७ |      | पुरे कम्मम्मि कयम्मी                   |
| पुढवीमादी थूगादिएसु      | ४६४७ |      | To be all of the sea                   |
| पुगारिव दव्वे तिविह      | ४००४ | ६०५  | 17                                     |
| पुणरवि पडिते वासे        | १२४३ |      | पुव्वखतोवर ग्रसती                      |
| पुण्णिम्म श्णिगयाण       | ३२५८ | ४२८८ | पुव्वगते पुरश्रो वा                    |
| पुत्तो पिता व जाइतो      | १२६७ |      | पु <b>व्वगयकालियसु</b> ए               |
| पुत्तो पिया व भाया       | १७१४ | ३७३६ | पुव्वगहित च नासति                      |
| ,,                       | १७१६ | ३७४१ | पुव्वघर दाऊण                           |
| <br>पुष्फग गलगड वा       | ४३२८ |      | पु <sup>ट्वण्ह</sup> मपट्टविते         |
| पुयातीिए विमद्दइ         | ३०६१ |      | पुव्वण्हे ग्रवरण्हे                    |
| पुरकम्मम्मि य पुच्छा     | ४०५६ | १८१६ | पुव्वतव-सजमा होति                      |
| पुर-पच्छिमवज्जेहि        | ११६० | ३५४१ | पुव्वपयावितमुदए                        |
| पुरतो दुरूहरामेगते       | ४२५५ | ५६६४ | पुव्वपरिगालियस्स उ                     |
| पुरतो य पासतो पिट्टतो    | 3888 | २६०२ | पु <b>व्वपरिसा</b> डितस्स              |
| पुरतो य वच्चति मिगा      | ३४४८ | २६०१ | पुव्वपवत्ते गहरा                       |
| पुरतो वच्चति साधू        | २४३८ |      | पुव्वपविट्वे गतरे<br>पुव्वपविट्वे गतरे |
| पुरतो व मग्गतो वा        | २४३७ |      | पुन्वभिगत तु ज एत्थ                    |
| पुरतो वि हु ज घोय        | ४०७१ | १५२५ | पुव्वभिंगतो व जयगा                     |
| पुराण सावग-सम्मिद्दृ     | ५६७१ | ३०८० | पुब्बभवियपेम्मेरा                      |
| पुरागादि पण्गवेउ         | ५७१८ | ३१३० |                                        |
| पुरा <b>गोसु</b> सावतेसु | ६०४६ |      | ''<br>पुन्वभवियवेरेगा                  |
| पुरिमचरिमाण कप्पो        | ३२०३ |      |                                        |
| पुरिमतरित भूयगिह         | ५६०२ |      | ''<br>पुव्वमभिण्ला भिण्ला              |
| पुरिसज्जाम्रो समुग्रो    | २०३७ | १६८६ | पुन्व ग्रदता भूतेसु                    |
| पुरिस-एापु सा एमेव       | দও   |      | पुन्व ग्रपासिऊरा                       |
| पुरिसम्मि इत्थिगम्मि य   | २७०६ |      | पुन्व गुरूिंग पडिसेविऊग्               |
| पुरिसम्मि दुव्विगीए      | ६२२१ | ७५२  | पुन्व चिय पडिसिद्धा                    |
| पुरिससागरिए उवस्सयम्मि   | ५२०३ | २५५६ | पुव्व चितेयव्व                         |
| पुरिसा उक्कोस-मज्भिम     | ७७   |      | पुव्व तु श्रसभोगी                      |
| पुरिसा तिविहा सघयगा      | 30   |      | पुन्व दुचरियागा                        |
| पुरिसा य भुत्तभोगी       | ५३७  | २६०२ | पुब्व पच्छा कम्मे                      |
| पुरिसाण एगस्स वि         | २६७२ |      | पुट्न पच्छा सथुय                       |
| पुरिसाण जो उ गमो         | २२८६ |      | पुब्व पच्छुद्दिहु                      |
|                          |      |      |                                        |

|                            |                      | ***** | <del></del>                             |
|----------------------------|----------------------|-------|-----------------------------------------|
| "                          | ५५१०                 | ४४४३  |                                         |
| "                          | <b>५५१</b> २         | ४४१४  |                                         |
| "                          | ሂሂየ३                 | ५४१६  |                                         |
| पुब्ब पच्छु <b>दिहु</b> े  | ४५०७                 | ५४१०  | पोडमय वागमय                             |
| पुब्व पि बीर सुिलया        | १६३३                 |       | पोत्थगजिगादिट्ठ तो                      |
| पुच्व भिराता जतरा।         | ४६६३                 | 330€  | पोरिसिगासण परिताव                       |
| पुब्व मीसपरपर              | ५६६३                 |       | पोसगमादी ठाएा।                          |
| पुन्व व उवक्खडिय           | ५७१६                 |       | पोसग-सपर-एाड-लख                         |
| पुव्व बुग्गाहिता केती      | ००७६                 |       | पोसिता ताइ कोती                         |
| पुव्वाउत्ता उवचुल्लचुल्लि  | <i>७</i> ४० <i>६</i> | १६५६  |                                         |
| पुन्वाए भत्तपारग           | ४१४१                 |       | फलगादी ए ग्रभिक्खण                      |
| पुव्वारगुपुव्वि पढमो       | ६६२०                 |       | फासुगमफासुगे वा                         |
| पुव्वारगुपुव्वी दुविहा     | ६६१९                 |       | फासुगमफासुगेरा य                        |
| पुव्वामयप्पकोवा            | १५२५                 |       | फासुग जोििएपरित्ते                      |
| पुब्वामयप्पकोवो 🗼 🕐        | ५६५५                 |       |                                         |
| पुव्वावरदाहिए।उत्तरेहि     | ७४३ ६                |       | ''<br>फासुगपरित्तमूले                   |
| पुन्वावरसजुत्त             | ३६१८                 | ५१५५  | फासुयजोगिपरित्त <u>े</u>                |
| पुव्वावरसभाए               | ६०५४                 |       | फिडितम्मि ग्रद्धरत्ते                   |
| पुब्वाहारोसवण              | ३१६७                 |       | फिडित च दगिंदू वा                       |
| पुब्वाहीय गासित            | ३२०७                 |       | फेडितमुद्दा तेण                         |
| पुव्चि पच्छाकम्मे          | ४०४४                 |       | 5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| पुव्बुद्दिहु तस्स उ        | ५५०६                 | ५४१२  | वत्तीसलक्खण् <b>धरो</b>                 |
| **                         | 3022                 | ,,    |                                         |
| पुब्बुद्दिद्व तस्सा        | ५५११                 | ,,    | वत्तीसा श्रट्ठसय<br>वत्तीसा सामन्ने     |
| पुब्वे ग्रवरे य पदे        | १०५३                 |       |                                         |
| पुब्बोगहिते खेत्ते         | ४६३२                 | १०६९  | वत्तीसाई जा एक्कघासो                    |
| पुब्बोबट्टमल द्वे          | ८५७                  |       | वत्तीसादि जा लवगो                       |
| पुहवीमादी कुलिमादिएसु      | ५६०२                 |       | वद्धद्विए वि एव                         |
| पूग्रलिय सत्तु ग्रोदण      | २३६५                 | ४८०३  | बद्धिय चिष्पिय ग्रविते                  |
| पूतीकम्म दुविध             | 508                  |       | वम्ही य सुन्दरी या                      |
| <b>वेच्छह तु ग्र</b> णाचार | ३४१⊏                 | २८७०  | वलवण्गरूवहेतु                           |
| पेजाति पातरासे             | २४१८                 |       | विल धम्मकहा किड्डा                      |
| पेसवितम्मि ग्रदेते         | ०३६६                 | २७६१  | वहि श्रतऽसन्निसन्निसु                   |
| पेह पमज्जण वासए            | २०६                  | ३४३६  | वहि बुड्डी ग्रद्धजोयण                   |
| "                          | ५३८१                 | ,,    | वहिता व शिग्गताण                        |
| पेहपम्ज्जरासिंग्य          | ४२६८                 |       | वहिंघोतरढ सुढो                          |
| पेहाऽपेहकता दोसा           | ४८१३                 | 033€  | वहियऽण्गगच्छवासी                        |
| पेहुएा तदुल पच्चय          | १३७४                 | ४६३८  | वहिया वि गमेतूण                         |
|                            |                      |       |                                         |

|                          |              |      | _                               |
|--------------------------|--------------|------|---------------------------------|
| वहिया वि होति दोसा       | २५१६         |      | बासत्तागो पणग                   |
| वहुग्राइण्णे इतरेसु      | २२४५         |      | बाहाए श्रगुलीए व                |
| बहुएसु एक्कदारो          | ६४०१         |      | बाहाहि व पाएहि व                |
| बहुएसु एगदारो            | ६४३०         |      | वाहिठितपट्टितस्स तु             |
| वहुएहि वि मासेहि         | ६४११         |      | बाहिहिया वसभेहि                 |
|                          | ६५६६         |      | बाहिरकरगोग सम                   |
| बहुएहि जलकुडेहि          | ६४२=         |      | बाहिर खेत्ते छिण्णे             |
| वहुपडिसेविय सो या        | १४           |      | वाहिरठवगाविलग्रो                |
| वहुमारो भत्ति भइता       |              |      | बाहि ग्रागमगपहे                 |
| बहुरयपदेस ग्रव्वत्त      | <u>५५६६</u>  | 0X   | बाहि तु वसितुकाम                |
| वहुसो पुच्छिज्जतो        | २६६२         | १८५४ | वाहि दोहगावाडग                  |
| वध वह च घोर              | ३३८२         | २७=३ | बाहुल्ला गच्छ <del>स</del> ् तु |
| बध वहो रोहो वा           | ३७१६         |      | बिइयपदमग्पप्पज्भे               |
| वभवतीरा पुरतो            | ५५६          |      | "                               |
| वभव्वए विराधगा           | १७६४         |      | ''<br>बिइय पहुग्गिव्विसए        |
| वभस्स वतस्स फल           | ३५३१         |      | बितिए वि समोसर <b>णे</b>        |
| वभस्स होतऽगुत्ती         | 3808         |      | बितिए वि होति जयगा              |
| बाडग-साहि-िएवेसएा        | १४८४         |      |                                 |
| वादरपूतीय पुरा           | ८०६          |      | बितिएग् एतऽकिच्च                |
| वायालीस दोसे             | ४४४          |      | वितिएगोलोएति                    |
| वारग कोदव-कल्लाग         | ३८७६         |      | वितिस्रो वि य स्राएसो           |
| वारस ग्रहुग छक्कग        | ६४६६         |      | ''<br>बितिय गिलागागारे          |
| वारम चोद्दस पर्गावीसम्रो | १३८८         |      | वितियतितएसु नियमा               |
| वारस दस नव चेव तु        | ६५४७         |      | वितियपए एगागी                   |
| वारस य चउव्वीसा          | २१३२         |      | बितियपए कालगए                   |
| वारसग्रगुलदीहा           | ७१०          |      | बितियपदज्भामिते वा              |
| वारसमे उद्देसे           | ¥885         |      | वितियपद तेगा सावय               |
| वारसर्विहमि वि तवे       | ४२           |      | ાવાલવાય લહે લાવવ                |
| वालमररोगा य पुराो        | ३८११         |      | "<br>बितियपददोण्गि वि बहू       |
| वालऽसहु-वुड्ढ-ग्रतरत     | ३२६३         | ४३६४ | बितियपदमग्एपज्भे                |
| वाल पडित उभय             | ४५           |      | n                               |
| वाला बुड्ढा सेहा         | ११२८         |      | 11                              |
| वाला मदा किट्टा          | ३५४५         |      | "                               |
| वालादि परिच्चता          | १६४६         | १६०४ | 11                              |
| "                        | १६४५         | ,,   | 11                              |
| वाले बुड्ढे कीवे         | <i>३७४४</i>  |      | n                               |
| वाले बुड्ढे गापु से य    | ३५०६         |      | n                               |
| वाले सुत्ते सूती         | ३२०८         |      | n                               |
| वावत्तरिं पि तह चेव      | २ <i>१३७</i> |      | 11                              |
| वावीसमागुपुन्वि          | ४७३ इ        |      | 13                              |
|                          |              |      |                                 |

| वितियपदमराप्पज्भे                      | 3338                 | वितियपदमग्रप्पज्भे |
|----------------------------------------|----------------------|--------------------|
| n                                      | २००३                 | "                  |
| ,,                                     | २०१६                 | "                  |
| "                                      | २१५८                 | "                  |
| "                                      | २१७१                 | "                  |
| "                                      | २ <i>१७७</i>         | "                  |
| "                                      | २१८०                 | ,,                 |
| ,,                                     | २१८४                 | ,,                 |
| ,,                                     | <b>२१</b> ८७         | "                  |
| "                                      | २१६१                 | ,,                 |
| "                                      | २१६४                 | n                  |
|                                        | २२२८                 | 11                 |
| "                                      | २२५४                 | "                  |
| ,,                                     | २२६०                 | "                  |
| "                                      | २२६=                 | ,,                 |
| ))<br>))                               | २२७३                 | 11                 |
| ,,                                     | २२७४                 | "                  |
| ,,                                     | २ <i>२७७</i>         | "                  |
|                                        | २२८०                 | "                  |
| "                                      | र <b>२</b> =२        | ,,                 |
| "                                      | <b>२२</b> = <b>४</b> | ,,                 |
| "                                      | २२६१                 | n                  |
| "                                      | २२६४                 | "                  |
| ,,                                     | २२६७                 | <br>11             |
| "                                      | २३००                 | n                  |
| ,,                                     | २३०२                 | 11                 |
| <br>n                                  | २३०५                 | 11                 |
| ,,                                     | २३०६                 | n                  |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | <b>११</b>            | n                  |
| n                                      | २३१३                 | n                  |
| 11                                     | २३१५                 | 11                 |
| "                                      | २३२०                 | "                  |
| "                                      | २३२२                 | "                  |
| 11                                     | २३२६                 | "                  |
| n                                      | २३२८                 | 11                 |
| "                                      | २३३०                 | 11                 |
| 11                                     | २३३२                 | 11                 |
| $\boldsymbol{n}$                       | २३३४                 | 11                 |
| "                                      | २३४०                 | 11                 |
| p                                      | ३४६                  | "                  |

| वितियपदमग्प्पज्भे                       | ५६५४         |      | बितियपद होज्जमण     |
|-----------------------------------------|--------------|------|---------------------|
| "                                       | ५६६०         |      | बितियपद ग्रग्गवट्ठो |
| "                                       | ५८९५         |      | वितियपद ग्रद्धारो   |
| ,,                                      | ६२५७         |      | बितियपद स्रायरिए    |
| "<br>वितियपदमगागाढे                     | १५६६         |      | वितियपद उड्डाहे     |
| वितियपदमगाभोगा                          | १६६२         |      | वितियपद गम्ममारो    |
| n                                       | २५२०         |      | बितियपद गेलण्गो     |
| <br>वितियपदमगाभोगे                      | १०७८         |      |                     |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | १२०६         |      | "                   |
|                                         | १४६८         |      | "                   |
| "                                       | १६६५         |      | 1)                  |
| "                                       | १७६५         |      | ,                   |
| "<br>वितियपदमणिज्से वा                  | ६२८          |      | 17                  |
|                                         | ६३७          |      | 11                  |
| 1)                                      | ६४३          |      | **                  |
| 11                                      | ६४८          |      | 11                  |
| ,,                                      | ६६०          |      | "                   |
| ,,                                      | <b>६६६</b>   |      | ,,,                 |
| 77<br>1                                 | 4 <b>6</b> 9 |      | ***                 |
| ,                                       | ७०७          |      | "                   |
| "                                       | ७१६          |      | "                   |
| 17                                      | ७२४          |      | 1.                  |
| "                                       | १६२८         |      | ,,                  |
| **                                      | ४०३०         |      |                     |
| "<br>वितियपदमधासथड                      |              |      | "                   |
| वितियपदमसति दीहे                        | १३१३         |      | 11                  |
| •                                       | २२०          |      | "                   |
| वितियपदमचियगी                           | १०८८         |      | 11                  |
| वितियपदमसविग्गे                         | <i>५४६७</i>  | ४४०१ | "                   |
| "                                       | <b>५५३</b> = |      | वितियपद तत्थेव य    |
| "                                       | ५५४७         |      | वितियपद तु गिलागो   |
| वितियपदवुज्भगाजतगा                      | ५१३          |      | बितियपद तेगिच्छ     |
| वितियपद वूढ-ज्भामित                     | ६४२          |      | बितियपद दोच्चे वा   |
| वितियपद वूढज्भामिय                      | ६४७          |      | बितियपद पर्रालगे    |
| वितियपद वुडुमुड्डोरगे                   | १६३४         |      | "                   |
| वितियपद समुच्छेदे                       | ६२६५         |      | बितियपद पारचिय      |
| वितियपद साहुवद्गा                       | २ <i>५५७</i> |      | वितियपद सवधी        |
| वितियपद सेहरोघगा                        | १८८२         |      | वितियपद सामण्ग      |
| वितियपद सेहसाहारगो                      | ५७८०         |      | वितियपदे ग्रसिवादी  |
| वितियपद होज्ज ग्रसहू                    | <b>५०</b> २  |      | वितियपदे ग्राहारो   |
| •                                       |              |      |                     |

भ

|                     |                 |             | _                     |
|---------------------|-----------------|-------------|-----------------------|
| भत्तोवधिवोच्छेद     | २४६३            |             | भावित करण सहायो       |
| भत्तोवधिसजोए        | १८००            |             | भावितकुलािग पविसति    |
| भत्तोवहिवोच्छेय     | २५३०            |             | भावितकुलेसु गहण       |
| भद्गवयरो गमण        | ५६८१            | 0305        | भावे उक्कोस-पग्गीत    |
| भद्गो तण्णीसाए      | २४८२            | ३५८८        | भावे पाउग्गस्सा       |
| भद्देतरसुर-मगुया    | ४७५३            | <b>८६</b> ४ | भावे पुरा कोघादी      |
| भद्देतरा तु दोसा    | १४४१            |             | भावेगा य दव्वेगा य    |
| भद्देसु रायपिंड     | २५३८            |             | भावो तु शिगगए सि      |
| भद्दो उग्गमदोसे     | १४५३            |             | भासचवलो चउद्धा        |
| भद्दो तिण्णिस्साए   | २५२६            | ३५८८        | भासगो सपातिवहो        |
| भद्दो पुरा ग्रागहण  | 3089            | ४६४३        | भा-ससि-रितु-सूरमासा   |
| भद्दो सन्व वितरित   | २५७७            |             | भिवखचरस्सऽन्नस्स वि   |
| भमुहास्रो दतसोधरा   | १५१५            |             | भिक्खग्रसीलो भिक्खू   |
| भयउत्तरपगडीए        | <b>३३२</b> १    |             | भिक्ख-वियार-विहारे    |
| भयगेलण्गऽद्धारो     | ४१६४            |             | भिक्खस्स व वसधीय व    |
| भयरापदारा चउण्ह     | २३४६            |             | भिक्ख चिय हिडता       |
| भयगापदागा चतुण्ह    | १६३८            |             | भिक्ख पि य परिहायति   |
| ,,                  | २४३६            |             | "                     |
| भल्लायगमादीसु       | २२६९            |             | भिक्खातिगतो रोगी      |
| भवपच्चइया लीगा      | ४२६६            |             | भिक्खाति-शिगगएसु      |
| भववीरिय गुणवीरियं   | ४७              |             | भिक्खातिवियारगते      |
| भवेज्ज जइ वाघातो    | ३५४९            |             | भिक्खादी वच्चते       |
| भडी वहिलग काए       | १४८६            |             | भिक्खुगमादि उवासग     |
| भडी-वहिलग-भरवाहिएसु | ५६९६            | ३१११        | भिवखुणो श्रतिवकमते    |
| भागप्पमागागहरो      | ५८२७            | ४००४        | भिवखुदगसमारभे         |
| भागास्स कप्पकरण     | ११०६            |             | भिक्खुवसहीसु जह चेव   |
| "                   | २३६६            | ४=०७        | भिक्खुसरक्खे तावस     |
| भायगादेसा एतो       | ४५६१            |             | भिक्बुसरिसी तु गिएए।  |
| भायस्रुकम्पपरिण्सा  | २३५६            | ४२५६        |                       |
| भारेगा वेयगाए       | ४१६६            | ५२८८        | भिक्खुस्स ततियगहरो    |
| भारेण वेयणाते       | <b>५</b> ८२६    |             | भिक्खुस्स दोहि लहुगा  |
| भारो भय परितावरा    | 3750            | 0035        | भिक्खूगा जिह देसे     |
| भारो भय परियावरा    | 003             | "           | भिवखू जहण्एयम्मी      |
| भारो विलवियमेत्त    | \ ५६७           |             | भिक्खे परिहायते       |
| भावऽहुवार सपद       | ४१९३०           | 500         | भिण्णरहस्से व नरे     |
| भावम्मि उ पडिबद्धे  | પ્ર <i>ફે</i> જ | २५६२        | भिण्एास्स परूवराता    |
| 11                  | પ્રર <b>ે</b>   | २५६३        | भिण्ण गरागाजुत्त      |
| भावमि ठायमाग्गो     | ५४०             | २६०५        | n                     |
| भाविम रागदोसा       | ३८८ 🕻           |             | भिण्ण समतिनकतो        |
| भावाम पि य दुविह    | ४७१४            | 288         | भिण्णाणि देह भेत्तूरा |
|                     |                 | <i>'8</i>   |                       |

| भिण्णासति वेलातिवृक्तमे | ४६२६         | १०६६ | भोयगमापगमिट्ठ          |
|-------------------------|--------------|------|------------------------|
| भिण्गो व जभामित वा      | ७३०          |      | भोयएी वा रुक्खेते      |
| ,,                      | ७४८          |      |                        |
| .,                      | ૭૭૭          |      | मइलकुचेलग्रव्भगिए      |
| , "                     | ६५५          |      | मइल च मङ्गलिय वा       |
| भिण्णो व भामिते वा      | ७३५          |      | मइले ग्रगुभडहेतु       |
|                         | ४५४७         |      | मवनडमताणा पुण          |
| भित्त तुहोइ ग्रह        | ४६९९         |      | मगदतियपुष्फाइ          |
| भिन्ने व ज्कामिते वा    | ४७७          |      | मगहा कोसवीया           |
| भिंदतो वावि खुध         | ६२८१         |      | मग्गति येरियाग्रो      |
| भीतावासो रतीधम्मे       | ሂሄሂሄ         | ४७१४ | मग्गो खलु मगडपहो       |
| भुत्तभुताण तहि          | २५६१         |      | मज्जराग-गधपुष्फोवयार   |
| भुत्तभोगी पुरा जो वि    | 3551         |      | 11                     |
| भुत्तस्स सनीकरण         | ४०१२         | ३८३८ | मज्जरागतो मुरु डो      |
| भुत्तेयर दोस-कृच्छिते   | ५३१८         | २३६२ | मज्जग्गगादीच्छते       |
| भुजड ए। वित्ति सेहो     | ३२८४         |      | मज्जग्-ण्हाग्रहाग्रेसु |
| भु जगा-वज्ज-पदाण        | २१०२         |      | मज्जगा-निसंज्जग्रवखा   |
| भु जगा वज्जा श्रण्यो    | २११३         |      | मज्जति व सिचति व       |
| भु जसु पच्चनखात         | ₹०३          | १७०३ | मज्जादारा ठवगा         |
| भु जति चित्तकम्मद्विता  | ४४२१         |      | मज्भ पडो गोस तुह       |
| भुजतुमाव समगा           | <b>११३</b> १ |      | मज्भमिग्गमण्गपाग       |
| भु जामो कमढगादिसु       | <b>३</b> २२  |      | मज्भिम य तह्णीग्रो     |
| भु जिसु मए सिद्ध        | ३७६१         |      | मज्भ दोण्हतगतो         |
| भूतएगादी ग्रसएो         | े ६९३ ई      |      | मज्भा य वितिय-ततिया    |
| भूगागगहिते खत           | १३६३         | ४६२७ | मज्भिमवोस लहुगो        |
| भूमि-घर-तरुगगादि        | १०३३         |      | मज्भेव गेण्हिऊग्       |
| भूमिसिलाए फलए           | ३६०६         |      | मज्भे व देउलादी        |
| भूसगाभासामहे            | ५४२          | २६०७ | मग्गउग्गमग्राहारादीया  |
| भूसगा-विघट्टगागि य      | 2336°        |      | मगा उद्वियपदभेदे       |
| भेद ग्रडयालसेहे         | きちく          |      | मगा उद्वियपयभेदे       |
| भेदो य मासकप्पे         | १३१८         | ५४६  | मण एसगाए सुद्वा        |
| भोइत-उत्तर-उत्तर        | १३६४         | ४६२= | मण परमोहिजिण वा        |
| भोइयकुलसेविद्याग्रो     | २१५२         |      | मग्ग-वयग्ग-कायगुत्तो   |
| भोइय-महयरमादी           | २४४८         | २०६१ | मिणवधात्रो पवत्ता      |
| भोइयमाउविरोधे           | २४०८         |      | मगुण्ण भोयगज्जाय       |
| भोइयमादीएऽसती           | १३७३         | ४६३७ | मातम अरोगि दीहाउयो     |
| भोगत्यिणी विगते         | ५१ ४८        | २४६= | मतिनितफातितऽफोमित      |
| भोत्तूग य ग्रागमण       | ३४०७         | २=४६ | मत्तगऽगेण्ट्रण गुरुगा  |

| मद्दवकरण णाणं             | ६२२२                 | ७८३    | मात पिता पुन्वसथवो    |
|---------------------------|----------------------|--------|-----------------------|
| मधुरा मगू ग्रागम          | ३२००                 |        | माता पिता य भगिएी     |
| मम सीस कुलिच्च-           | ३८६                  |        | माता भगिगाी धूया      |
| मयमातिवच्छग पि व          | 3 १४४                |        | 11                    |
| मरुएहि य दिट्ठ तो         | ४८७३                 | १०१२   | माति-समुत्या जाती     |
| महगसमाणो उ गुरू           | ६५१६                 |        | मातुग्गाम हियए        |
| n                         | ६५२३                 |        | मा भुज रायपिड         |
| मरेज्ज सह विज्जाए         | ६२३०                 |        | मायामोसमदत्त          |
| मलेगा घत्य वहुगा उ वत्य   | <b>५</b> ८१७         | ४३३६   | 17                    |
| महजराजाग्याता पुण         | ४७८१                 | ६२२    | "                     |
| महतरत्र्रगुमहयरए          | ११६४                 | ३५७४   | "                     |
| महतरपगते बहुपनिखते        | ६०९७                 |        |                       |
| महद्धरो अप्पधरो व वत्थे   | ५८२०                 | ७३३६   | ''<br>मायावी चड्डयारो |
| महिलासहावो सरवन्नभेग्रो   | ३५६७                 | प्र१४४ | मालवतेगा पडिता        |
| महिया तु गव्भमासे         | ६०८२                 |        | मालोहड पि तिविह       |
| महिया य भिण्एावासे        | ६०७६                 |        | मा वद एव एक्किस       |
| महिसादि छेत्तजाते         | ३२५                  |        | मासच उमासिएहिं        |
| महुपोग्गलम्मि तिण्णि व    | १५६३                 |        | मास जुयल हरिसुप्पत्ती |
| मगल-बुद्धिपवत्तरा         | २००६                 |        | मासगुरुगादि छल्लहु    |
| मगलममगलिच्छा              | २५६४                 |        | 3                     |
| मगलममगले या               | २००५                 |        | "<br>मासगुरु चउगुरुगा |
| मगलममगले वा               | २०१०                 |        | मासगुरु विज्जिता      |
| "                         | २५६=                 |        | मासाइ ग्रसचइए         |
| मडलगम्मि वि धरितो         | ३५१४                 |        | मासादी जा गुरुगा      |
| मतिणिमित्त पुरा रायवल्लभे | १३६०                 | ४६२४   |                       |
| मसक्खाया पारद्धिणिग्गया   | २५५३                 |        | "<br>मासादी पट्टविते  |
| मसछिव भक्लगृहा            | २४४२                 |        | मा सीएज्ज पडिच्छा     |
| मसाई पगरगा खलु            | ३४७६                 |        | मासे पक्खे दसरातए     |
| मसागा व मच्छागा व         | ३४८१                 |        | मासो दोण्गि य सुद्धा  |
| मसोवचया मेदो              | ५७३                  |        | मासो य भिण्एामासो     |
| माउग्गामो तिविहो          | २१६६                 |        | मासो लहुस्रो गुरुस्रो |
| मा किर पच्छाकम्म          | १८५२                 |        | "                     |
| मा गा परो हरिस्सति        | ४६३५                 |        | **                    |
| मा गीह सयं दाह            | <b>₹3</b> ₹ <i>F</i> |        | "                     |
| मासुम्मारापमासा           | ४३६४                 |        | मिच्छत्त गच्छेज्जा    |
| माणुम्मारापमारा           | ५६७७                 |        | मिच्छत्तथिरीकरण       |
| मारणुस्सग पि तिविह        | <b>५१६६</b> \        | २५१६   | "                     |
| मागुस्सय चतुद्वा          | €\$08 /              |        | "                     |
|                           |                      |        |                       |

## सभाष्यचूर्णं निशीथसूत्र

| मिच्छत्त-बडुय-चारएा       | १३१६         | ४४४  | 11                    |
|---------------------------|--------------|------|-----------------------|
| मिच्छत्त सोच्च सका        | ५०५२         | २७६७ | मूलगुण दइयसगडे        |
| मिच्छत्ता सचतिए           | ४३७६         | ६००५ | मूलगुरा पढमकाया       |
| मिच्छत्ते उड्डाहो         | ५६३७         | ३०४३ | मूलगुरो उत्तरगुरो     |
| 11                        | ५६२०         | ६१७० | मूलगुरो छट्टारा।      |
| मिच्छत्ते सकादी           | ४७८८         | 353  | मूलग्गामे तिण्णि उ    |
| मिच्छापडिवत्तीए           | २६४८         |      | मूलतिचारेहितो         |
| मिल्लक्खूऽव्वत्तभासी      | ५७२५         |      | मूलव्वयातिचारा        |
| मिहिलाएं लिच्छघरे         | ४६००         |      | मूल छेदो छग्गुरु      |
| मीसाम्रो म्रोदइय          | ६३०२         |      | मूल तु पडिक्कते       |
| मुइग-उवयी-मक्कोडगा        | २६१          |      | मूल दससु ग्रसुद्धे सु |
| मुइगमादी-एगरग             | २८३          |      | मूल सएज्भएसु          |
| मुक्कधुरा सपागडकिच्चे     | ४३७१         | ४४४४ | 11                    |
| मुक्को व मोइग्रो वा       | ३६६२         |      | मूलादिवेदग्रो खलु     |
| मुक्को व मोइतो वा         | <i>३७१७</i>  |      | मूलुत्तर पडिसेवगा     |
| 17                        | ३६६९         |      | मूलुत्तरे चतुभगो      |
| मुक्को व मोतिस्रो वा      | ३६=०         |      | मूले रुद स्रकण्णा     |
| मुच्छातिरित्त पचमे        | ६३२१         |      | मूसादि महाकाय         |
| मुच्छा विसूइगा वा         | १७३३         |      | मेच्छभयघोसगागािवे     |
| मुणिसुव्वयतवासी           | ३९६४         |      | मेहा घारगा इदिय       |
| मुदिते मुद्धभिसित्तो      | २४६=         | ६३८२ | मेहावि गीयवत्ती       |
| मुय गिव्विसते गट्ठुट्विते | १२४१         |      | मेहुणभावो तब्भावसेवरो |
| मुरियादी ग्राणाए          | ५१३७         | २४८७ | मेहुगुसकमसके          |
| मुह-एायरा-चलरा-दता        | 332          |      | मेहुण्णा पिय तिविध    |
| मुहपोत्तिय-रयहरगो         | १४२५         |      | मेहुण्एा पि य तिविह   |
| मुहकोरण समगाट्टा          | ४६६६         |      | मोक्खपसाहगाहेउ        |
| मुह्णतगस्स गह्णे          | ३६८४         | 0338 | मोत्तु गिलाणकिच्च     |
| मुहपोत्ति-गिसेज्जाए       | २१८८         |      | मोत्तु पुरागा-भावित   |
| मुहमादि-वीिएया खलु        | २०१३         |      | मोत्तूग एत्थ एक्क     |
| मुंड च धरेमारो            | ६२६न         |      | मोत्तूगा गावरि वुड्ढ  |
| मूइगमाति-खइते             | २१८६         |      | मोत्तूरा वेदमूढ       |
| मूगा विसति गििति व        | ४४००         | ३४५५ | मोयगभत्तमलद्धु        |
| मूढेसु सम्मद्दो           | २१७४         |      | मोरिंगविकयदीरगार      |
| मूढो य दिसज्भयगो          | ६१३७         |      | मोरी नउली विराली      |
| मूलगिहमसबद्धा             | २४६०         |      | मोल्लजुत पुरा तिविध   |
| मूलगुगा उत्तरगुणा         | ६५३०         |      | मोह-तिगिच्छा खमण      |
| मूलगुण उत्तरगुरो          | 3307<br>V366 |      | मोहोदय ग्रगुवसमे      |
| 11                        | ४३६६         |      | 11                    |

| र                                  |             |      | रागा दोसा मोहा       |
|------------------------------------|-------------|------|----------------------|
| रक्लम-पिसाय-तेणाइएसु               | ३३१७        |      | रागेगा व दोसेगा व    |
| रवलाभूसणहेउ                        | १७०         |      | n                    |
| रिक्खज्जित वा पथो                  | ३३७४        | २७७५ | रागेतर गुरुलहुगा     |
| रज्जूमादि ग्रिछिण्स                | ६३०१        | •    | राति एिस्रो उस्सारे  |
| रज्जू वेहो वधो                     | ४२६९        |      | रातिग्यिगारवेण       |
| रज्जे देसे गामे                    | २८३७        | ५५७१ | रातिशिय सारिश्रतरण   |
| रण्णा कोकगागामच्चा                 | ३८५६        | •    | रातो व दिवसतो वा     |
| रण्गो ग्रोरोहातिसु                 | ३६६३        |      | रायगिहे गुरासिलए     |
| रण्गो उववूहिंग्या                  | २५५६        |      | रायदुट्ट-भए वा       |
| रण्णो दुवारमादी                    | २५२६        |      | रायदुट्टभएसू         |
| रण्गो पत्तेग वा                    | २४८१        |      | "                    |
| रण्गो महाभिसेगे                    | २५६७        |      | रायमरगमिम कुल-घर     |
| रण्गो य इत्थिया खलु                | ५१६५        | २५१३ | राया इव तित्थकरो     |
| रत्तुक्कडाग्रो इत्थी               | ६११०        |      | राया उ जिंह उसिते    |
| रमिएाज्जभिवल गामो                  | ४२५४        | ३३३५ | राया कु थू सप्पे     |
| रय-खोल्लमादिसु मही                 | १९७४        |      | रायाऽमच्च पुरोहिय    |
| रयगाइ चतुव्वीस                     | १०३१        |      | रायाऽमच्चे सेट्टी    |
| रयत्ताग्गपत्तवधे                   | २८१         |      | राया रायसुही वा      |
| रयत्ताग्पमाण                       | ५७६१        | १९७२ | ,,                   |
| रयमाइ मच्छि विच्छ य                | ४१४         |      | ,,                   |
| रयहरगोगोल्लेण                      | ३२२८        | ४२५३ | राया रायागाो वा      |
| रसगधा तहि तुल्ला                   | ४६१३        | १०५० | रायादि-गाहणट्टा      |
| रसगिद्धो य थलीए                    | ५५२६        | ५४२८ | रासित्तिः गाहा       |
| रसगेहि ग्रविक्खाए                  | १११६        |      | रोहे उ श्रद्वमासे    |
| रसगेही पडिबद्धे                    | ४७८६        |      | रिक्खस्म वा वि दोसो  |
| रसालमवि दुग्गधि                    | <i>१११३</i> |      | रीयाति ऋगुवद्योगो    |
| रहवीरपुर नगर                       | ५६०६        |      | रीयादसोघि रत्ति      |
| रह-हत्यि-जागा-तुरगे                | ३०१४        | १६१६ | रुक्खविलग्गो रुधितो  |
| रवस किसि वासिज्ज                   | ४६६२        |      | रुद्धे वोच्छिण्एो वा |
|                                    | ४६८४        |      | रूवस्सेव सरिसय       |
| राईगा दोण्ह भडगा                   | ३३८८        | ३७८६ | रूव ग्राभरणविहि      |
| राईभत्ते चउव्विहे                  | ४१२         |      | 2)                   |
| रागग्गि सर्जामवर्ग                 | ६०२         |      | रूव ग्राभरणविही      |
| रागद्दोसविउत्तो                    | ६६९६        |      | रूवे रूवसहगते        |
| रागद्दोसविमुक्को<br>रागद्दोसासुगता | ४६५८        | ३०६६ | रोगेगा व वाहीगा व    |
| रागद्दासालुगता<br>रागद्दासुप्पत्ती | ३६३         | ४६४३ | रोसेण पडिणिवेसेण वा  |
| 1.3                                | १२७         |      | रोहे उ ग्रहुमासे     |
|                                    | `           |      |                      |

|                          | ल             |               | लाला तया विसे वा           |
|--------------------------|---------------|---------------|----------------------------|
| लक्खगादूसि उववायपडग      | ३५८०          |               | लिक्खत-िएज्जमार्गो         |
| लज्जाए गोरवेगा व         | ६५१           |               | लिंगट्ट भिक्ख सीते         |
| लत्तगपहे य खलुते         | ४२३४          | ५६४४          | लिगत्यमादियाण<br>-         |
| लद्धूण ग्रण्णवत्थे       | ५०१४          | ६१४           | लिगत्थस्स तु वज्जो         |
| लद्यूरा एवं इतरे         | ३ <b>२४</b> ५ | ४२७०          | लिगत्येसु ग्रकप्प          |
| लढू ए। मासुसत्त          | १७१=          | ३७४०          | लिगम्मि य चउभगो            |
| लद्बु एा शिवेदेती        | <b>३३</b> ३   | 1000          | लिगेएा कालियाए             |
| लद्धे तीरित कज्ज         | १३८४          | ४६४५          | लिगेएा चेव किढिया          |
| लहुग्रो उ उवेहाए         | २७८०          | 3337          | लिगेरा पिसितगहरो           |
| लहुत्रो गुरुग्रो मासो    | 3835          | ५ <i>५८८</i>  | लिगेगा लिगिगाीए            |
| लहुग्रो य दोसु दोसु ग्र  | १०६           | 2,400         | लित्यारण दवेण              |
| लहुम्रो य दोसु य         | १०५           |               | लिवि भासा ग्रत्येगा व      |
| लहुग्रो य होइ मासो       | ३७२           | ४६५५          | <b>लु</b> द्धस्सऽन्भतरग्रो |
| लहुम्रो लहुगा गुरुगा     | १ <b>५२</b> ० | 502x          | लेवकडे वोसट्टो             |
| लहुग्रो लहुया गुरुगा     | ६६३           | ६१२०          | लेवाडम <b>णाभोगा</b>       |
| लहुस्रो लहुया दुपडादिएसु | 383           | ₹ <b>५</b> १२ | लेवाडहत्यछि <b>क्के</b> रा |
| लहुगा ग्रस्पुग्गहम्मी    | ४७५८          | 803           | लेवेहि तीहि पूर्ति         |
| , ,                      | ४२६९          | ३३४८          | लोइय-लोउत्तरिय             |
| "                        | ५२५०          | ,,            | लोइयववहारेस <u>ू</u>       |
| लहुगा तीसु परित्तो       | ४६०५          | १०४१          | लोउत्तरम्मि ठविता          |
| लहुगा य गािरालवे         | ४७३५          | -00           | लोए वि होति गरहा           |
| लहुगा य दोसु दोसु य      | ४७२२          | 548           | लोग हवइ दुगु छा            |
| लहु गुरु लहुया गुरुगा    | ५६४           |               | लोकासुग्गहकारीस <u>ु</u>   |
| लहुगो गुरुगो गुरुगो      | १०७           |               | लोगच्छेरयभूय<br>-          |
| लहुगो य होइ मासो         | २२४६          |               | लोगविरुद्ध दुपरिच्चयो      |
| लहुगो लहुगा गुरुगा       | ३२०           |               | लोगे जह माता ऊ             |
| लहुगो वजगाभेदे           | १५            |               | लोगे वि य परिवास्रो        |
| लहुताल्हादीजग्गय         | ६३६१          |               | लोगा व गिलागाट्टा          |
| लहुयादी वावारिते         | = <i>E</i> E  | ६१०८          |                            |
| लहुया लहुग्रो सुद्धो     | ६६३३          |               | लोभे एसएाघातो              |
| लाउयदारुयपाते            | ६५४           |               |                            |
| लाउयदारुयपादे            | ७२६           |               | लोभे य ग्राभियोगे          |
| "                        | ४७३           |               | लोयस्सऽसुग्गहकरा           |
| लाभालाभपरिच्छा           | ६७८           |               | लोलित मही य यूली           |
| "                        | ६५४           |               | लोलती छग-मुत्ते            |
| लाभालाभ-सुह-दुक्ख        | २६८७          |               | लोवए पवए जोहे              |
| लाभालाभसुहदुह            | ४२६१          |               |                            |
| नाभित नितो पुट्ठो        | ४५१६          |               | वइगा ग्रयोग-योगी           |

४५५ वइगाति भिक्खु भावित ,, वत्थव्व पउगा जायगा 8502 वइयासु व पल्लीसु व २३६४ वत्थ छिदिस्सामि ति १९५५ ववकतजोगि तिच्छ इ ३०५६ वत्थ वा पाद वा 233 ४८५८ वक्कतजोग्गि थडिल वत्थ वा पाय वा ४१२१ वक्केहि य सत्थेहि य वत्थ सिव्विस्सामी ३०४ ६०७२ वच्चसि गाह वच्चे वत्थादिमपस्सतो ३१६ वच्चह एग दव्व वित्थिणिरोहे स्रभिवड्डमाणे ४७३३ ६०८७ वच्चतस्स य भेदा वत्थु वियाशिङ्णं ५३८६ वच्चतो वि य दुविहो ५४८१ वत्थेगा व पाएगा व २८४८ वच्चामि वच्चमारो वप्पाई ठागा खलु वच्छल्ले ग्रसितमुडो ०३४ वप्पादी जा विह लोइयादि ४७०३ ३०६ वट्टति तु समुहेसो वमगा-विरेगादीहि 3325 वट्ट ति ग्रपरितती वमग्-विरेयग्मानी ४०२२ ६९३ वट्ट समचउरस वमरा विरेयरा वा ५८४६ वडपादवउम्मूलगा ५६५ वय-गड-थुल्ल-तरापुय २१६ वरागयपाटरा कु डिय वयसथवसतेण वण्गाड्ढ-वण्गाकसिगा ६१६ ३८५१ वरतर मए सि भिएतो वणसडसरे जल थल २७८६ २७०७ वरिसधरट्टागादी विगाउन्व साहु रयगा २६६४ वरिसा णिसासु रीयति विणय महिलामूढ 3335 वरिसेज्ज मा हु छण्एो विश्या ए सचरती ३२२६ ४२५१ वलय वलयायममारगो वण्णमविवण्णकरगो ४६३८ वसधी ए एरिसा खलु वण्गविवच्चास पुरा ४६३३

वसधी य ग्रसज्भाए वण्ग-सर-रूव मेहा ४३३१ वसधी य ग्रसंबद्धा वण्गोराय गधेराय १११२ वसधीपूतिय पुरा वतियादि मखमादी ४४७७ वसभा सीहेसु मिगेसु वत्तरणा सधरणा चेव ६३६१ वसभे छग्गुरुगाई वत्तम्मि जो गमो खलु २७५४ ४४६४ वसही स्राधाकम्म १५६० वसहीए दोसेण वत्तवस्रो उ स्रगीस्रो ሂሂട३ ५४८३ वसही दुल्लभताए २७४५ वसहीरवखगावग्गा वत्तस्स वि दायव्वो ५४८३ ५३८८ वसिकरगा-सुत्तगस्सा वत्ते खलु गीयत्थे २७३७ प्र४७५ वसुम ति व वसिम ति व ५५७५ वहण तु गिलाग्रस्सा वत्यत्या वसमागो ६०२८ वहवंघरा उद्दवण

४०५४

३ इ/३ ६

२७६५

वत्थिम गोगित्मी

वत्यव्वजयग्।पत्ता

## मभाष्यचूरिंग निशीथसूत्र

| वका उ एा साहती        | २६८२        | ५३५=  | वासावासविहारे           |
|-----------------------|-------------|-------|-------------------------|
| वजगमित्रदमागो         | 38          |       | वासासु ग्रपडिसाडी       |
| वदिय प्णमिय ग्रजलि    | २१०३        |       | वासासु व तिण्णि दिसा    |
| वसग कडगोक्कपग         | २०४७        | ५ = ३ | वासासु वि गेण्हती       |
| वाउल्लादीकरगो         | १६१         |       | वासासू दगवीिएय          |
| वाए पराजिस्रो सो      | ५६०६        |       | वासेण णदीपूरेण          |
| वाएतस्स परिजित        | ६२३२        |       | वाहि-गिदाग-विकारे       |
| वाग्रोदएहि राई        | ३१८८        |       | विउसग्ग जोग सघाडए       |
| वाघाते ग्रसिवाती      | १०६३        |       | विउसग्गो जाराराहा       |
| वाघाते ततिस्रो सि     | ६१२६        |       | ,,                      |
| वाघातो सज्भाए         | २५०७        |       | विकडुभमग्गएो दीह        |
| वाणतरिय जहण्ण         | ५११७        | २४६८  | विगतिमणुट्टा भु जति     |
| वात खलु वात कटग       | ५६४७        | ३०५५  | विगति विगतिब्भीग्रो     |
| वातातवपरितावगा        | ३०१५        | १६१५  | विगति विगतीभीतो         |
| वादपरायग्रकुविया      | ५५२७        | • - • | विगतीए गहगामिम वि       |
| वाद जप्प वितड         | २१३०        |       | विगतीकयागुबधो           |
| वादो जप्प वितडा       | २१२६        |       | विगयम्मि कोउहल्ले       |
| वायण पडिपुच्छग        | २०६४        |       | विग्गहगते य सिद्धे      |
| वायाए गामोक्कारो      | ४३७२        | ४५४५  | विग्गहमगुष्पवेसिय       |
| वायाए हत्येहि         | २७५४        | २७०५  | विच्चामेलण सुत्ते       |
| वायामवग्गगादी         | ४६४         |       | विच्छु य सप्पे मूसग     |
| वायायवेहि सूसति       | ४३६४        |       | विज्ज-दवियट्ठाए         |
| वारगसारिंग ग्रण्णावएस | ३२६         |       | विज्जस्स य पुष्फादी     |
| ारत्तग पव्वज्जा       | <b>4560</b> | ४०६६  | विज्जा-ग्रोरस्सवली      |
| ारस य चउव्वीसा        | २१३४        |       | विज्जा-तवप्पभाव         |
| ारेइ एस एय            | २७६५        | २७१७  | विज्जा-मत-ग्गिमित्ते    |
| ाले तेगो तह सावए      | ५६४३        | 3808  | विज्जाए मतेरा व         |
| ावारे काल घरो         | ६५७६        |       | विज्जादसती भोयादि       |
| ास उडु ग्रहालदे       | २१२०        |       | विज्जादीहि गवेसरग       |
| 11                    | २१२१        |       | विज्जा मत-परूवरण        |
| .ास-सिसिरेसु वातो     | २४१         |       | 13                      |
| वासत्तागाऽऽवरिया      | ६०५४        |       | विशाउत्तभड भडगा         |
| वास न उवरमती          | ३१६०        |       | वितिगिच्छ ग्रव्भसथड     |
| वासाखेत्तालभे         | ३१४६        |       | वित्यारायामेण           |
| वासारा एगतर           | १२७=        |       | "                       |
| वासारा एस कप्पो       | ३२४१        | ४२६६  | विदु कुच्छत्ति व मण्णति |
| वासादिसु वा ठाग्रोसि  | ३७६३        |       | विद्धसण छावण ेज्यो य    |
| वासा पयरणगहरो         | ११६७        |       | विविपरिहराणे            |
|                       |             |       |                         |

|                          |             |      | के के सम्बद्ध           |
|--------------------------|-------------|------|-------------------------|
| विधुवरा णत कुसादी        | ४०६         |      | वीयारे वहि गुरुगा       |
| विपुलकुले ग्रत्थि वालो   | ३५३८        |      | वीरल्लसउिंग वित्तामिय   |
| विपुल च ग्रण्णपारण       | १८६०        |      | वीरवरस्स भगवतो          |
| विष्परिग्गतिम्म भावे     | १२५७        |      | वीसज्जिता य तेण         |
| विष्परिरामेव सण्णी       | ३७३३        |      | वीसऽद्वारस लहु गुम      |
| विप्परिणामणसेहे          | २७१३        |      | वीसत्थादी दोसा          |
| विमलीकतऽम्ह चक्खू        | 3808        |      | वीसत्था य गिलागा        |
| विम्हावणा तु दुविधा      | ३३३७        |      | वीसरसद्दरुवते           |
| वियडत्तो छक्काए          | ६०३३        |      | वीस तु ग्राउलेहा        |
| वियडत्तस्स उ वाहि        | ६०४०        |      | _                       |
| वियड गिण्हइ वियरित       | १३१         |      | ''<br>वीस वीस भडी       |
| वियग्।ऽभिधारग्। वाते     | ३७५८        |      | _                       |
| विरए य ग्रविरए वा        | ४०४४        |      | वीसाए ग्रहमास           |
| विरतिसहाव चरण            | ४७६४        | ६३४  | वीसाए तू वीस            |
| विरहालभे सूल             | ३५८         |      | वीसा दो वाससया          |
| विरहे उ मठायत            | २६५७        |      | वीसा य सय परायालीसा     |
| विरूवरूवादि ठागा         | ४१३६        |      | वीसु उवस्सते वा         |
| विलउलए य जायइ            | ३४६५        | २६१५ | वीसु दिण्णे पुच्छा      |
| विलियति ग्रारुभते        | ४६४६        |      | वीसु भूग्रो राया        |
| विवरीय दव्वकहरो          | . २६१       |      | वुग्गहडडियमादी          |
| विसकु भ सेय मते          | २०४         |      | <b>वुग्गह्</b> वक्कताण  |
| विसगरमादी लोए            | १८०६        |      | वुत्त दव्वावात          |
| विसमा ग्रारोवणाए         | ६४६२        |      | वुत्त वत्थग्गहगा        |
| विसय कलहेतर वा           | २२५७        |      | <b>बुसिरातियाग</b> गातो |
| विसुग्रावगासुक्कवगा      | ८४४         |      | वुसि सविग्गो भिगतो      |
| विहमद्धाण भिएत           | ५६३४        |      | वेउव्वियलद्धी वा        |
| विहरए। वायए। ग्रावामगाए। | ४३३६        | `    | वेकच्छिता तु पट्टो      |
| विहि-ग्रविहीभिण्एम्मी    | 8603        | 3808 | वेजस्स पुन्वभिग्य       |
| विहिग्गिगगतादि           | ४४०१        |      | वेज्जस्स व दव्वस्स व    |
| विहिंगिगगतो तु जिततु     | 384         |      | वेज्ज एा चेव पुच्छह     |
| विहिबधो वि ग् कप्पति     | ७४०         |      | वेज्जेट्टग एगदुगादि     |
| विहिभिण्णिम्म ग् कप्पति  | ४६२०        | १०५७ | वेज्जे पुच्छगा जयगा     |
| विहिसुत्ते जो उ गमो      | ३१२३        |      | विण्टियगहिंगविषेवे      |
| वीमसा पडिगीता            | ५१४६        | २४६६ | वेयावच्चस्सट्टा         |
| वीमसा पडिग्गीयहुया       | 1888        | १४६४ | वेयावच्चे ग्रग्लो       |
| वीयरग समीवाराम           | ४०७४        |      | वेयावच्चे तिविहे        |
| र्वायार-गोयरे थेरसजुग्रो | <b>३६१३</b> | ५१८० | वेरग्गकर ज वा वि        |
| वीयारभूमि श्रसती         | · 38-3      | • •  | वेरगकहा विसयाण          |
| वीवारभणि-नेत्रा          | / /         |      | वेरग्गितो विवित्तो य    |
|                          |             |      | ATTIO FRANKY            |

## सभाष्यचूर्णि निशीयसूत्र

| वेर जत्य उ रज्जे          | ३३६०                                  | २७६० | सगर्णाम्म पच राइदियाइ  |
|---------------------------|---------------------------------------|------|------------------------|
| वेलातिवकमपत्ता            | १०६०                                  |      | "                      |
| वेलुमग्रो वेत्तमग्रो      | <b>द</b> ३०                           |      | सगिएच्चया स-सिस्सिणि   |
| वेलुमयी लोहमयी            | ७१५                                   |      | सगदेस परदेस विदेसे     |
| वेवग्गि पगु वडभ           | ३६४६                                  |      | सग-पायम्मि य रातो      |
| वेहाणस स्रोहाणे           | ०३०६                                  | १६५५ | सगला-ऽसगलाइन्ने        |
| वेहारुगागा मण्गो          | ४५३१                                  |      | सगुरुकुल सदेसे वा      |
| वोच्चत्थे चउलहुया         | ३०१०                                  | १६१३ | सग्गहिएाव्बुड एव       |
| वोच्छिण्णमडवे             | ४२२                                   |      | सग्गाम-परग्गामे        |
| वोच्छण्णम्मि मडवे         | 3500                                  |      | 11                     |
| वोच्छेदे तस्सेव उ         | ६०५८                                  |      | "                      |
| वोसट्ठकायग्रसिवे          | ४२६६                                  |      | ,,,                    |
| ,,                        | ४२७१                                  |      | सग्गामे सउवस्सए        |
| ,,                        | ४२७४                                  |      | सचित्त-णतर-परपरे य     |
| "                         | ४२७७                                  |      | सचित्तेगा उ धुवरो      |
| ं'<br>वोसट्ट पि हु कप्पति | ४६६६                                  |      | सचित्तो लहुमादी        |
| - '                       | ५ = ७ ३                               |      | सन्चित्तखद्धकारग       |
| 11                        | νν                                    |      | सन्चित्तऽचित्तमीसो     |
|                           | स                                     |      | सच्चित्तमीस ग्रगणी     |
| सइ लाभिम ग्रणियता         | १३४१                                  |      | सिच्चित्तामीसएसु       |
| सउग्ग-पाय-सरिच्छा         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |      | सिच्चित्तामीसगे वा     |
| सउणी उक्कडवेदो            | ३५ <i>६</i> ४<br>१८४४                 |      | सचित्त-स्वखमूल         |
| सयरीए पर्णपण्णा           | ६४७=                                  |      | सिचरा-रुक्खमूले        |
| सकडक्खपेहरण बाल           | <b>२३३७</b>                           |      | 11                     |
| सकड दह समभोम्मे           | ४८५७                                  |      | 27                     |
| सकल-प्पाग्-वणा            | ٤१३                                   |      | ''<br>सच्चिता ग्रिचिता |
| स किमवि कातूगुऽववा        | २०६३                                  |      | साम्बरा श्राचरा        |
| मिक भजगमिम लहुम्रो        | 3850                                  |      | "<br>सच्चित्तवफलेहि    |
| सक्कमहादीएसु              | १६०५                                  |      |                        |
| सक्कयमत्ताविद्            | १७                                    |      | "<br>सच्चित्त वा ग्रव  |
| सक्कर-घय-गुलमीसा          | <b>५६</b> =४                          | ३०६३ | सच्चित्ताति हरति ग     |
| सक्का ग्रपसत्याण          | ३३२८                                  |      | सच्चित्तादि हरति एो    |
| सक्खेते जइ एा लब्भित      | ४१७२                                  |      | सचितादी तिविध          |
| सक्षेत्रे परखेत्ते        | ३२६०                                  | ४२६० | सच्चित्तादी दव्वे      |
| सक्खेत्रो सजवस्सए         | १२०५                                  |      | 11                     |
| सग-जवणादि विरूवा          | ५७२७                                  |      | सच्चितो ग्रच्चिते      |
| सगराम्मि रात्थि पुच्छा    | ६५८६                                  |      | 22                     |
| "                         | २=७२                                  |      | सच्छदमणिहिट्टे         |
|                           |                                       |      | ,-                     |

| सच्छद परिण्णत्ता                               | ४५५६          |       | सण्णी सण्णाता वा      |
|------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------------|
| सच्छदेगा उ एक्क                                | ४७१४          |       | सण्णीसु ग्रसण्णीसु    |
| सच्छदेगा य गमण                                 | ५७११          | ३१२३  | सण्गीसु पढमवग्गे      |
| सच्छदेशा सय वा                                 | ५७१२          |       | सण्हे करेति थुल्ल     |
| सजियपतिद्विए लहुम्रो                           | ४७६६          | 303   | सति कालद्ध एगनु       |
| सज्जग्गह्णातीत                                 | ३३६१          | २७६१  | सति कालफेडगो          |
| सन्भाएगा गु खिण्णो                             | १६६३          | ३७१६  | सित कोउएए दोण्ह वि    |
| सन्भाए पलिमयो                                  | १२२२          |       | सति दो तिसिय ग्रमादी  |
| सज्भाए वाघाम्रो                                | १६७६          | ३७०३  | सतुसा सचेतगा वि य     |
| सज्भायट्टा दप्पेगा                             | ३२५६          | ४२७६  | सत्तचउक्का उग्घाइयागा |
| सज्भायमचितेता                                  | ६१२६          |       | "                     |
| सज्भायमातिएहि                                  | २८१३          | ३७७१  | सत्त तु वासासु भवे    |
| सज्भायवज्जमसिवे<br>सज्भायवज्जमसिवे             | ६०७३          |       | सत्त दिवसे ठवेत्ता    |
| सज्भाय काऊण                                    | १२७१          |       | "                     |
| सज्भा-लेवग्ग-सिव्वग्ग                          | ४१६३          | ५२५४  | सत्त य मासा उग्घाइयार |
| सट्टागागुग केई                                 | ६६२६          |       | सत्तद्वगमुक्कोसो      |
| सट्टारो ग्रगुकपा                               | १९७५          | 3035  | सत्तद्वि ग्ववत्ते     |
| सडित-पडितास करसा                               | २०२१          |       | सत्तण्ह वसगागा        |
| Alottanome and                                 | २०५४          |       | सत्तरत्त तवो होइ      |
| ''<br>सड्ढि गिही ग्रण्णतित्थी                  | १४४३          |       | सत्तरत्त तवो होति     |
| साड्ढा गहा अण्यातस्या सड्ढी गिहि म्रण्यातित्थी | १०७४          |       | ,                     |
| सङ्ढीह वा वि भिण्ता                            | १२०३          | ३५८३  | सत्तसया चोयाला        |
| सङ्बाह वा वि माराता<br>संग्रमाई वागविही        | ७६१           | • • . | सत्ता ग्रदीणता खलु    |
| सर्गमाइ वागावहा<br>सर्गसत्तरसा धण्णा           | ४६५६          |       | सत्तारस पण्णारस       |
| सिंग्सिज्जो व गतो पुरा                         | 7875          |       | सत्तेया दिट्ठीस्रो    |
| सण्गातगा वि उज्जुत्तगोग्                       | २६७८          | ४३५४  |                       |
| सण्णातिगहे ऋण्णो                               | १२६३          |       | सत्थपरिण्णा उक्कमे    |
| सण्णातगे वि तध चेव                             | १२६१          |       | सत्थपरिण्णा उक्कमो    |
| सण्णाततेहि गीते                                | १३३६          |       | सत्थवाहादि ठागा       |
| सण्णातपल्लि गोहिएा                             | ५५५           |       | सत्थहताऽऽसति          |
| सण्णातसखडीसू                                   | १२१३          |       | सत्थ च सत्थवाह        |
| सण्णायग ग्रागमणी                               | ३४१०          |       | सत्थाए ग्रइमुत्तो     |
| सण्णा सिंगगमादी                                | २४७           |       | सत्थाए पुट्विपता      |
| सण्णिधसण्णिचयातो                               | २४६२          |       | मत्थाहऽहुगगुि्गता     |
| सण्णिहित जह स-जिय                              | २२०६          |       | सत्थे ति पचभेदा       |
| सण्णिहिय-भिद्यासु                              | २२२५          |       | सत्थे वि वच्चमागो     |
| सण्गिहिय जह सजिय                               | <b>२२१२</b> ८ | ١     | सद्दिम हत्थवत्थादिए   |
| 11                                             | २२२०          |       | सद्हणा खलु मूल        |
|                                                |               | (     |                       |

## मभाष्यचूरिंग निशीयसूत्र

| मद्द् च हेउसत्य        | 2 ሂሂ 3 o    | ५४३१ | समणुण्गेमु विदेस            |
|------------------------|-------------|------|-----------------------------|
| सद् वा सोऊण            | ५१६         |      | समरोण समिण सावग             |
| महाइ इदियत्योवग्रोग-   | २५१८        |      | समगोहि य ग्रभगातो           |
| मद्दे पुण घारेउ        | थडेड        |      | समणो उ वर्णे व भगदले        |
| मद्से सिस्सिग्गि सज्भ  | २२३३        |      | समत ति होति चरण             |
| सन्नातिगतो ग्रहागिग्रो | २७०१        |      | समवायाई तु पदा              |
| मन्नासुत्त मागारिय     | ५०६६        |      | समवायादि ठाएा।              |
| सन्नि खरकम्मिय्रो वा   | <b>३६१६</b> | ५१८३ | नमार्गे बुङ्ढवासी           |
| सन्निहिताग् वटारो      | ६१४२        |      | मिम-चिचिणियादीगा            |
| सपरक्कमे जो उगमो       | 3838        |      | समितीए। य गुत्तीए। य        |
| मपरिकम्मा सेज्जा       | २०४५        |      | समिती पयारह्वा              |
| मपरिग्गह ग्रपरिग्गह    | १८६७        |      | समितीसु य गुत्तीसु य        |
| सपरिग्गहेतरो वि य      | ४३१४        |      | समितो नियमा गुत्तो          |
| मपरिपक्खो विसयदुट्टो   | ३६९२        |      | समुच्छति तर्हि वा           |
| सप्पडियरो परिण्णी      | ४०६         |      | समुदागा पारियागा व          |
| सवितिज्जए व मु चित     | ५७१५        | ३१२७ | समुदारा पथो वा              |
| सवीयम्मि ग्रतो मूल     | २२४०        | ,,,, | समुदाणि ग्रोयणो             |
| सवेटऽप्पमुहे वा        | ३४७७        |      | सम्मज्ज्ञा वरिसीयरा         |
| सभमादुज्जासमिहा        | २४२७        |      | सम्ममसम्मा किरिया           |
| सभए सरभेदादी           | ५६८७        | ७३०६ | सम्मेयर सम्म दुहा           |
| समग तु प्रागेगेसू      | ३७७०        |      | सम्मेलो घडा भोज्ज           |
| ममरागुराविदुऽत्यजराो   | ४७३४        | ३२६९ | सयकरणे चजलहुया              |
| समराऽधिकररो पडिसीय     | ६३३४        | 1110 | सयगुरासहस्सपाग              |
| समणभडभावितेसु          | ५७५७        | ३२८८ | सयगो तस्म सरिसम्रो          |
| समगाण सजतीहि           | ४६१६        | •    | सयमेव कोइ साहति             |
| समगाण इत्यीसु          | ५१६८        |      | सयमेव छेदणम्मी              |
| समणाण जो उगमो          | ३७८७        |      | सयमेव दिट्ठपाढी             |
| समग् समग्गि सपवन्वो    | ४६६८        | ३०७७ | सयमेव य ग्रवहारो            |
| समिए। मगुण्णी छेदो     | २१००        |      | मयसिन्वगामिम विद्धे         |
| समग्री उ देति उभय      | २१०६        |      | सय चेव चिर वासो             |
| समगी जगो पविट्टे       | १७३०        |      | सरतिसिगा वा विष्पिय         |
| समग्रुष्णदुगिएमित्त    | ६३२४        |      | सरिकप्पे सरिच्छदे           |
| समगुण्णमगुण्णे वा      | २१२४        |      | मरिकप्पे मरिछदे             |
| समग्रुण्ण-सजतीरा       | २०५५        |      | मरिसावराहद डो               |
| समगुण्णस्स विधीए       | २१०१        |      | मरीरमुज्भय जेएा             |
| समगुण्णा परिसकी        | ४१०४        | १=६२ | सरीरे उवकरण्मिय             |
| समसुण्योग मसुण्यो      | २०७४        | 22-2 | सविकारो मोहुद्दीर <b>णा</b> |
| समस्रुण्योतर गिहि-     | १६७६        | २६८३ | सविगार ग्रमज्भत्ये          |
|                        |             |      |                             |

| सविगारो मोहुद्दीरणा                 | २२६३                           |              | सव्वेसि तेसि ग्रागा     |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|
| n                                   | २२६६                           |              | सन्वेसि सजयागा          |
| n                                   | ३३६६                           |              | सन्वेसि ग्रविसिट्ठा     |
| "<br>सव्वत्थ पुच्छणिज्जो            | ११९५                           | ३५७५         | सन्वेसु वि गहिएसु       |
| सन्वत्थ वि ग्रायरिग्रो              | ६०२३                           | <b>३४</b> ६४ | सस-एलासाढ्              |
| सन्वत्थ वि सद्वारा                  | ६६३८                           |              | ससिंगिद्ध दुहाकम्मे     |
| _                                   | ६६३९                           |              | ससिगिद्ध वीयघट्टे       |
| ग<br>गज्जानामा भोगा                 | 383                            |              | ससिंगद्ध-सुहुम          |
| सव्वपदागाभोगा<br>सव्वमसव्वरतिगुत्रो | २०६                            |              | ससिंगिद्धे उदउल्ले      |
|                                     | २०३३                           | १६८०         | ससरक्खाइहत्थ पथे        |
| सन्वम्मि उ चउलहुगा                  | ३३०४                           | 14-1-        | ससहायग्रवत्तेगा         |
| सव्वम्मि तु सुयगागो                 | २ <i>२</i> ००<br>२ <b>६१</b> ६ | ५५१३         | ससिशिद्धमादि ग्रहिय     |
| सन्वस्स छडुग् विगिचगा               |                                | 4-74         | ससिशिद्धमादि सिण्हो-    |
| सव्वस्स पुच्छिगिज्जा                | २४२२                           | ५४२४         | सहजेगागतूगा व           |
| सव्वस्स वि कातव्व                   | 4450                           | 4070         | सहसा व पमादेगा          |
| सव्वसहप्पभावातो                     | 3835                           | 060          | सहसुप्पइयम्मि जरे       |
| सन्व नेय चउहा                       | ४५२१                           | ६६२          | सहिगादी वत्था खलु       |
| सब्व पियत दुविह                     | ४७०७                           |              |                         |
| सव्व भोच्चा कोई                     | इन्ह्य                         |              | सकप्पुट्टियपदिभिदगो     |
| सव्व भोच्चा कोती                    | ४३ इ                           |              | सकप्पे पदिभदगा          |
| सव्विगया उ सेज्जा                   | १२१७                           |              | सकप्पो सरभो             |
| सव्वाग्रो ग्रज्जातो                 | ३६१=                           |              | संकम-करगो य तहा         |
| सञ्वाणमाइयाण                        | ३४८६                           |              | सकम जूवे ग्रचले         |
| सव्वािंग पचगो तिह्गा                | ४०७८                           | १८३५         | सकमथले य गो थले         |
| सव्वासि ठवएाएा                      | ६४७४                           |              | सकमतो ऋण्णगण            |
| n                                   | ६४८३                           |              | सकलदीवे वत्ती           |
| सन्वाहि व लद्धीहि                   | ३९१६                           |              | सका सागारद्दे           |
| सन्वे गाग्णपदोसादिएसु               | ३३२६                           |              | सकुचित तरुण ग्रातप्पमाण |
| सब्वे वा गीयत्था                    | ५०१८                           | ६१८          | सख-तिशिसागुलुचंदशाइ     |
| सब्वे वि खलु गिहत्था                | ४६६०                           |              | सखडिगमगो वितितो         |
| "                                   | ४६=२                           |              | सखडिमभिधारेता           |
| सब्वे वि तत्य रु भति                | १३८३                           |              | संखुण्एातो तवस्सी       |
| सब्वे वि दिट्ठरूवे                  | १२७०                           |              | सखेज्जजीविता खलु        |
| सब्वे वि पदे सेही                   | २४५                            |              | सखे सिंगे करतल          |
| सब्वे वि य पच्छिता                  | ६४६६                           |              | सगामदुगपरूवरा           |
| सब्वे वि लोहपादा                    | ४०४३                           |              | सगामे साहसितो           |
| सब्वे समणा समणी                     | २६७४                           | ५३५०         | सघट्टगा तु वाते         |
| सव्वे सव्वद्धाते<br>सव्वेसि एगचरण   | 7838                           |              | सघट्टणा य घट्टण         |
| यन्त्रात एगचर्गा                    | ५४२६                           |              | सघट्टगा य सिचगा         |
|                                     |                                | \            |                         |
|                                     |                                |              |                         |

41.

| सघट्टगादिएसु          | २१५        |      | सजमठागाण कडगागा              |
|-----------------------|------------|------|------------------------------|
| सघट्टे मासादी         | १५५        |      | सजमतो छक्काया                |
| सघयगाधितीजुत्तो       | 3838       |      | सजमदेहविरुद्ध                |
| सघयण जह सगड           | ६५१६       |      | सजम-महातलागस्स               |
| सघयणेण तु जुत्तो      | <b>द</b> ३ |      | सजमविग्घकरे वा               |
| सघयगो सपण्गा          | ৬=         |      | ,,                           |
| सघस्स पुरिम-पच्छिम    | २६६७       | ५३४३ | n                            |
| सघस्सायरियस्स         | ४५५        |      | <br>सजम-विराहगाए             |
| सघ समुद्दिसित्ता      | २६६८       | ४३४४ | सजयगरो गिहिगरो               |
| सघाडए पविट्ठे         | ५०६१       | २५१० | सजय-गिहि-तदुभयभद्गा          |
| सघाडगा उ जाव तु       | ६५६७       |      | सजयगुरू तदहिवो               |
| ,,                    | ६५६८       |      | सजयपदोसगहवति<br>सजयपदोसगहवति |
| सघाडगा उ जाव          | १८८८       |      | सजयपरे गिहिपरे               |
| सघाडगा उ जो वा        | २८८३       |      |                              |
| सघाडगाम्रो जाव उ      | २८८२       | 4466 | सजयभद्गमुक्के                |
| सघाडगासाुवद्धा        | ३६४३       |      | सजयभद्दा तेगा                |
| सघाडणा य परिसाडणा     | १८०४       |      | सजोए रगमादी                  |
| सघाडमादिकधरो          | ५८३        | ४६३६ | सजोगदिहुपाढी                 |
| सघाड दाऊगा            | २०५०       |      | सजोय-विधि-विभागे             |
| सघाडिय्रो चउरो        | ४०२६       |      | सभागतम्मि कलहो               |
| सघाडेगो ठवराा         | ४१७३       | ५२६२ | सभागतम्मि रविगत              |
| सघातरा। य पडिसाडरा।   | १८०२       |      | सभा राती भिणता               |
| सघातिएतरो वा          | १४०८       | ४०६२ | सठावरा लिपराता               |
| सचइयमसचइते            | १६५१       | १६०६ | सठियम्मि भवे लाभो            |
| सचरिते वि हु दोसा     | ३७८१       |      | सडासछिड्डेण हिमाइ एति        |
| सचालगा तु तस्सा       | ५९५        |      | सिर्णिहिमादी पढमो            |
| सजतगतीए गमण           | 3308       |      | सतगुरागासगा खलु              |
| सजतिएए गिहिएए         | ६७=        |      | सतविभवा जित तव               |
| सजत-भद्दा गिहि-भद्दगा | १९७३       |      | सतम्मि य वलविरिए             |
| सजतिगमरो गुरुगा       | २४५२       |      | सतासतसतीए                    |
| सजतिवग्गे गुरुगा      | २०६१       |      | "                            |
| सजतिवगो चेव           | २०७८       |      | "                            |
| सजमग्रभिमुहस्स वि     | १६८१       | ४०७६ | 11                           |
| सजमग्रातविराधगा       | ११५        |      | 71                           |
| सजमखेतचुयाण           | ३२०५       |      | 11                           |
| सजमखेत्तचुया वा       | 352        |      | 11                           |
| सजमघाउप्पाते          | ६०७५       |      | **                           |
| सजम-चरित्तजोगा        | ३३३४       | १०३५ | <i>)1</i>                    |
| सजमजीवियहेउ           | ३६५        | ४६४५ | 17                           |
|                       |            |      |                              |

|                    | ७४६  | ;    | मभोइयमण्णसभोइयाण                  |
|--------------------|------|------|-----------------------------------|
| 23                 | ७७५  | ;    | सभोगपरूवगाता                      |
| 27                 | ७७७  | ;    | सभोगमण्णसभोइए                     |
| ,,                 | ७५०  |      | सभोगा ग्रवि हु तिहि               |
| <b>;</b>           | ৬৯৯  |      | मरभ मगोगा तू                      |
| "                  |      |      | सलवमागी वि ग्रह                   |
| "                  | ६५३  |      | सलिहित पि य तिविध                 |
| "                  | 033  |      | मलेह पच भागे                      |
| "                  | F33  |      | सवच्छर गर्गा वा                   |
| "                  | 033  |      | सवच्छर च रुट्ठ                    |
| सती कुथूय ग्ररो    | २५६१ |      | सवच्छर प ५३<br>सवच्छराणि तिण्णि उ |
| सथडमसथडे वा        | २८८८ | ५७५५ |                                   |
| सथडिग्रो सथरंतो    | २६१० | ५५०७ | सवच्छरा तिन्नि उ                  |
| सथरग्मि ग्रसुद्ध   | १६५० | १६०८ | सवट्टिंग्गिगायाण                  |
| सथरमागमजागत        | ३०७१ | 1    | सवट्टम्मि तु जत्तगा               |
| सयारएहि य तहि      | ४२५६ | ३३४० | सवालादगुरागो                      |
| सथार कुसघाडी       | १७४४ | ३७६७ | सवासे जे दोसा                     |
| सथारगगिलाएो        | ४०१४ | ३८३७ | सवासे सभोगो                       |
| सथारविष्पगासे      | १३१४ |      | सवाह्णमब्भगरा                     |
| सथारविष्पणासो      | १३५४ | ४६२० | सविग्ग णितियवासी                  |
| सथार देहत          | १२५३ |      | सविग्ग-भाविताग                    |
| सथारुत्तरपट्टो     | ५५०३ | ३६८० | सविग्ग-भावितेसु                   |
| _                  | १२३० |      | सविग्गमसविग्गा                    |
| ''<br>सथारेगमरोगे  | १३०५ | ४६०५ | सविग्गदुल्लभ खलु                  |
| सथारो दिट्ठो ए। य  | १२५२ |      | सविग्गमगीतत्थ                     |
| संदिसह य पाउग्ग    | २५८० |      | सविग्गमगीयत्थ                     |
| सपति-रण्गुप्पती    | २१५४ |      | सविग्गमगुण्णाते                   |
| सपत्तीइ वि ग्रसती  | ४१०० | १५५७ | सविग्गमण्णसभोइएहि                 |
| मपत्ती व विवत्ती   | ४५०५ | 383  | सविग्गमण्णसभोगिएहि                |
| सपाइमे ग्रसपाइमे य | ५३२७ | २४०१ | सविग्गमसविग्गे                    |
| सपातिमादिघातो      | २४३  | ,    | <b>)</b> )                        |
| "                  | ५६२३ |      | "                                 |
| सपातिमे वि एव      | ५३३० | २४०४ | "                                 |
| सफागितस्स गहगा     | १६४३ | •    | सविग्गमसविग्गो                    |
| सफासमग्रुप्पत्तो   | ३६४० |      | सविग्गसजतीस्रो                    |
| सवधभाविएसु         | 388  | ४२७४ | सविग्गा गीयत्था                   |
| सवधवज्जियत्ती      | १७६६ |      | सविग्गा समग्रुण्णा                |
| सवाह्णा पद्योवण    | १४६५ |      | सविग्गाए सगासे                    |
| सभिच्चेगा व अच्छह  | १३२० | ሂሄሩ  |                                   |
|                    |      |      | <b>3 3</b>                        |

## सभाष्यचूरिंग निशीयमूत्र

| सविग्गासविग्गे          | २००८        |      | सागारियादि पलियक—          |
|-------------------------|-------------|------|----------------------------|
| सविगोतरभाविय            | १९८६        | २६६० | सागारिसजताण                |
| सविग्गेहऽखुसट्टो        | ४५६१        | ,,,, | साइऽदभगरा उद्यलगा          |
| सविग्गो सेज्जायर        | 3308        | १६६४ | सारगादीभवयग्ता             |
| ससज्जिमेसु छुव्भति      | ४१५२        | ५२७४ | सागुप्पगभिक्खट्टा          |
| ससट्टमसमट्टे            | ४११६        | १८६८ | सातिज्जसु रज्जसिरि         |
| ससत्तपथ-भत्ते           | २५⊏         | •    | सादू जिए।पडिकुट्टो         |
| ससत्तपोग्गलादी          | २58         |      | सायम्मत वेथम्मत            |
| ससत्ताति न सुज्भति      | ३४०६        | २५५७ | साधम्मियत्यलीसु            |
| मसत्तेऽपरिभोग <u>ो</u>  | <b>२</b> ६६ |      | साधम्मिया य तिविधा         |
| समत्तेसु तु भत्तादिण्सु | २६७         |      | माधारगा-पत्तोगो            |
| ससयकरण सका              | २४          |      | सावारगो विरेग              |
| ससारगडुपडितो            | ४६५         | ,    | साधु उवासमाणो              |
| ससाहगस्स सोतु           | ५४६३        | ५३६८ |                            |
| समोहरा ससमण             | ४४३६        |      | "<br>सा पुगा जहण्या उक्जोम |
| साएता गाऽग्रोज्मा       | 3366        |      | साभावि गितिय कप्पति        |
| सागवतादावावो            | १२३         |      | साभावित च उचिय             |
| सागरिगए स्मिविखत्ते     | २०४         |      | साभाविते तिण्णि दिगा       |
| सागग्गिया तू सेज्जा     | ५३५२        |      | साभावियिएस्साए             |
| सागारिग्रदिण्णेसु व     | ४०१         |      | सा मग्गति साधम्मी          |
| सागारिउ त्ति को पुगा    | ११३८        |      | सामण्णो जे पुव्चि          |
| सागारिपुत्त-भाउग        | ११६६        | ३५४७ | सामत्य गािव ग्रपुत्ते      |
| सागारिय-ग्रधिकरखे       | २४७१        |      | सामाइय पारेतूरा            |
| सागारिय तुरियमगाभोगतो   | १६४         |      | "                          |
| सागारिय-सज्काए          | ६५५         |      | सामाइयमार्डय               |
| सागारिय-सतिय त          | १६५७        |      | सामा तु दिवा छाया          |
| सागारियागिक्षेवो        | ४०६८        | २४५० | सामायारि वितह              |
| सागारियिएस्साए          | १२११        |      | सामित्त-करगा-ग्रधिकरगा     |
| 11                      | 0328        |      | सामित्तो करणाम्मि य        |
| मागारियमखछदण            | ४४७=        | 1    | सामी चार भडावा             |
| सागारियसण्णातग          | १२१०        |      | सारीर पिय दुविह            |
| सागारियसदिहु            | ११४५        | ३५२६ | सारुवि-सावग-गिहिंगे        |
| सागारियस्म गव           | ३५६८        |      | सारुवि सिद्धपुरोरा वा      |
| सागारियस्स एामा         | ११४०        | ३४२१ | सारेऊग्। य कवय             |
| सागारिय ग्रपुच्छिय      | १२०६        |      | सारेहिति सीयत              |
| सागारिय स्मिरवखति       | ३५५४        | ४१६० | सालत्ति एवरि ऐोम           |
| सागारिया उ सेज्जा       | ५०६७        |      | सालवो सावज्ज               |
| सागारियादिकहण           | ६०६८        |      | माता तु ग्रहे वियदा        |
|                         |             |      |                            |

| चानिज्ञानि स्थिमिरो                    | १२१६                  |       | सिप्पाई सिक्खतो            |
|----------------------------------------|-----------------------|-------|----------------------------|
| सालितगादि ज्फुसिरो<br>साली-घय-गुल-गोरस | २६६२                  | ४३४१  | सिरिगुत्तेण छलुगो          |
| सावगसण्णिहारो                          | २३६६                  | ३८३६  | सिहिरिंगि लभाऽऽलोयण        |
| सावततेगा दुविधा                        | ३२६४                  | • • • | सिचरा वीयी पुट्टा          |
| <del>-</del>                           | ५६२२                  |       | सिचति ते उवहि वा           |
| सावत्थी उसभपुर                         | ५५ <i>१</i> ४<br>५६१४ |       | सीत्रोदगभोईण               |
| सावय ग्रण्गाटुकडे                      |                       | ३१०४  | सीत पर्जीरघणता             |
| सावय-तेगा-परढे                         | <b>५६</b> ६५          | 4500  | सीताएो ज दड्ढ              |
| सावय तेगाभया वा                        | २५५                   | 2711- | सीतितरफासु चउहा            |
| सावय-भय ग्रागोति वा                    | २२६                   | ३४५८  | सीतेगा व उसिगोगा व         |
| सावयतेगो उभय                           | ४२२४                  | ४६३४  | सीतोदगभावित स्रविगते       |
| सावयभए ग्राणिति व                      | ५४०३                  | ३४५८  | सीतोदगम्मि छुन्भति         |
| सावेक्खो त्ति व काउ                    | ६६५७                  |       | सीतोद्गवियडेण              |
| सासवणाले छदण                           | ३६५३                  | ४६८८  | सीतोदे उसिएोदे             |
| सासवणाले मुह्णतए                       | ३६८२                  |       | सीतोदे जो उगमो             |
| साहम्मि अण्णहम्मि य                    | ३६४२                  |       | सीसगराम्मि विसेसो          |
| साहम्मि य उद्देसो                      | ४५२५                  |       | सीसगता वि एा दुक्ख         |
| साहम्मि य वच्छल्लं                     | २९                    |       | सीसपडिच्छे पाहुड           |
| साहम्मियत्थलासति                       | ३४६                   |       | सीस उरो य उदर              |
| साहारणस्स भावा                         | १७०३                  |       | सीसोकपएा हत्थे             |
| साहारण तु पढमे                         | ५५०३                  | ५४०७  | सीसोकपिय गरहा              |
| साहारगो वि एव                          | ४६४६                  |       | सीहगुह वग्घगुह             |
| साहिकरणो य दुविहो                      | २७७३                  |       | सीहाऽऽसीविस ग्रग्गी        |
| साहिति य पियधम्मा                      | १६४३                  |       | सुग्र ग्रव्वत्तो ग्रगीग्रो |
| साहु उवासमाणो                          | ४६७४                  |       | सुक्लोदणो समितिमा          |
| साहूगा देह एयं                         | <i>५७४६</i>           | ३२८०  | सुक्खोल्ल ग्रोदणस्सा       |
| साहूण वसहीए                            | ५३०१                  | -३३८० | सुद्वु कय ग्राभरग          |
| सिक्कगकरण दुविध                        | ६३९                   |       | सुट्टु कया ग्रह पडिमा      |
| सिग्घयर ग्रागमण                        | ४१८०                  | 33FK  | सुद्वुल्लिसते भीते         |
| सिग्घुज्जुगती म्रासो                   | ६३११                  |       | "                          |
| सिज्जादिएसु उभय                        | ४०७                   |       | सुणमाणे वि ण सुणिमो        |
| सिट्टम्मि ए। सगिज्मइ                   | २८४५                  | ४५७६  | सुण्गा दुट्डुं वडुगा       |
| सिर्गेहो पलवी होइ                      | ३८२१                  |       | सुण्यो एत पडिच्छए          |
| सिण्हा मीसग हेट्टोवरि                  | १८०                   |       | सुण्णो चउत्थभगो            |
| सितिग्रवणण पडिलाभण                     | ४४५३                  |       | सुतसुह दुक्खे खेत्ते       |
| मिद्धत्यगजालेगा व                      | ४००६                  | ३८५६  | सुत्तिंद्व गाक्खत्ते       |
| सिद्धत्यग पुष्फे वा ँ                  | ् ३४४४                | २८ ६७ |                            |
| सिप्पसिलोगादीहि                        | े ४२७=                |       | सुत्तिशिवाग्री एत्थ        |
| सिप्पसिलोगे ग्रहावए                    | ४२७६                  |       | सुत्तिग्वातो सन्चित-       |
|                                        |                       |       | <b>→</b> • • • • •         |

### सभाष्यचूरिंग निशीथसूत्र

सुत्ति एवातो उक्कोमयिम्म ५६५२

| सुत्त ग्गिवातो एत्थ                              | १५५६                  |        | सुद्वपडिच्छऐो लहुगा                    |
|--------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------|
| ,, ,,                                            | १६६=                  |        | सुद्धमसुद्ध चरण                        |
| 11 11                                            | २ <b>२२७</b>          |        | सुद्व एसित्तु ठावेति                   |
| ,, ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., .         | ३७४३                  |        | सुद्ध पडिच्छि <u></u> ऊण               |
| '' ''<br>,, ग्रोहे                               | २०२३                  |        | युद्धालभे श्रगीते                      |
| æ गिमो                                           | १६ ह                  |        | सुद्धे सङ्घी इच्छकार                   |
| ਜਿਸ                                              | १०२०                  |        | सुद्धो लहुगा तिसु दुसु                 |
| france                                           | १०५०                  |        | सुष्पे य तालवेटे                       |
|                                                  | १२२४                  |        | सुबहूहि वि मासेहि                      |
| िनिना                                            | 680                   |        | Zabie la alvile                        |
| ,, ।वातए<br>,, सगलकिसगा                          |                       |        | ''<br>सुब्भी दढग्गजीहो                 |
|                                                  | <b>6</b> 73           |        | सुयग्रभिगमणायविही                      |
| सुत्तत्थ ग्रपडिवद्ध                              | ३१० <i>६</i><br>>>-∨  | 210=11 | सुय-चरणे दुहा धम्मो                    |
| सुत्तत्थतदुभयविसारयम्म                           | ३३५४                  | २७⊏४   | सुयधम्मो खलु दुविहो                    |
| सुत्तत्थतदुभयाइ<br>सन्दर्भवन्यसम्ब               | ६२२४                  | ७८६    | सुयनाएाम्मि य भत्ती                    |
| सुत्तत्थतदुभयागा                                 | ६१८१                  |        | सुयवत्तो वयावत्तो                      |
| ''<br>सुत्तत्थावस्सर्गिसीघियासु                  | ६६७३<br>५२१           |        | सुलसा श्रमूढिदिट्ट                     |
| सुत्तत्थायस्तार्णसाम्ययासु<br>सुत्तत्थे अकहेत्ता | ३५४<br>३७५४           |        | सुवइ य ग्रजगर भूतो                     |
| सुत्तत्थे पलिमथो                                 |                       |        | सुवति सुवतस्स सुय                      |
| युरास्य भाषानया                                  | १६६६                  | uene   | सुहपडिबोहा <b>शि</b> दा                |
| "                                                | ४२१६                  | ५६२६   | पुरुगाज्याहा ।ए।इ।                     |
| सुत्तनिवातो सग्गामा                              | १४८६                  |        | "<br>सुहमवि स्रावेदतो                  |
| सुत्तमयी रज्जुमयी                                | ६५१                   | २३७४   | सुहविण्एापा सुहम्रोइया                 |
| सुत्तिम्म गालवद्धा                               | ४५२२                  |        | सुहायण्या सुहम्प्रस्या                 |
| सुत्तिम होति भयगा                                | <b>६२१</b> ६          | ७७८    | "                                      |
| सुत्तवत्तो वयवत्तो                               | <i>५५७</i> =          |        | "<br>सुहसाहग पि कज्ज                   |
| सुत्तसुहदुक्खे खेत्ते                            | ५५२१                  |        | <b>सुहसीलते</b> णगहिते                 |
| सुत्तस्स व ग्रत्थस्स व                           | १४४६                  |        | सुहिएगो व तस्स वीरिय-                  |
| सुत्तस्स विसवादो                                 | ३६७४                  |        | सुहियामो त्ति य भएती                   |
| सुत्त कड्ढित वेट्ठो                              | २११५                  |        | सुहुमं च वादर वा                       |
| सुत्त तु कारिएय<br>पन्न पन्न पन्नि               | ४८६२                  |        | सुहुमो य वादरो य                       |
| सुत्त पहुच्च गहिते                               | ४९३५                  |        | सुहुमो य वादरो वा                      |
| सुत्त व ग्रत्थ च दुवे वि काउ                     | १२३६                  |        | युदुना व वादरा वा<br>सूतिज्जति ऋगुरागो |
| सुत्तमि एते लहुगा                                | २१<br>२ <b>११</b> ४   |        |                                        |
| सुत्तायामसिरोणत<br>सुते जहा                      | 350R<br>4660          |        | ,,<br>सूतीमादीयाण                      |
|                                                  | ६६०४                  |        | त्रुतानापाण                            |
| मुद्धतवे परिहारिय                                | २५७६<br>२ <b>५</b> ७६ |        | "<br>स्भगदूभगकरा                       |
| सुद्धतवो भ्रज्जागा                               | 1704                  |        | 42244424                               |

सुद्धतवो ग्रज्जास

| ५ ३ ४                    |               |             | _                            |
|--------------------------|---------------|-------------|------------------------------|
|                          | १६१=          | सेह         | ्दी पडिकुट्ठो                |
| सूयग-मतग-कुलाइ           | ५७६०          | सेहु        | <sub>विभा</sub> मगभिच्छुग्गि |
| 11                       | ६६८           |             | ग्राणा ग्रणवत्य              |
| सूयिमणहाए तु             | ६७५           |             | "                            |
| सूरिय ग्रविघीए तू        | ११५७          | ३५३८        | ,,                           |
| सूरत्यमणिम्म तु गिग्गताण | * *           | १६६१        | ,,                           |
| सूरुगते जिएाए            | १४२४          | ५५५६        | **                           |
| सूरे ग्रगुगयम्मि उ       | २८६०          | 2010        | 11                           |
| सूवोदगस्स भरिउं          | ६९२ग          |             | "                            |
| सेएगा कवलमाती            | ३६३२          |             | 11                           |
| सेज्जा-कप्प-विहिण्णू     | १२४८          |             | ,,                           |
| सेज्जा-सथारदुग           | १६६०          |             | ,,                           |
| सेज्जातर-रातिंपडे        | ३४६६          |             | <b>37</b>                    |
| सेज्जातराण धम्म          | १७२६          | ३७४८        | ,1                           |
| सेज्जातरो पभू वा         | 8888          | ३५२५        | ,,                           |
| सेज्जायरकप्पट्ठी         | <b>५५४</b> ६  | <i>५४४६</i> | "                            |
| सेज्जायरकुलनिस्सित       | ४३४४          |             | "                            |
| सेज्जायरमादि सएजिभया     | ५५४३          |             | 27                           |
| सेज्जायरस्स पिडो         | ३४५५          |             | ,,                           |
| सेज्जासथारो ऊ            | १३०१          |             |                              |
| सेज्जोवहि म्राहारे       | २१०७          |             | "                            |
| ,,                       | २११०          |             | "                            |
| "<br>सेडगुलि वग्गुडावे   | ४४५१          |             | "<br>सोग्राती एव सोत्ता      |
| मेडुग रूते पिजिय         | १९६२          | २९९६        | सोउ हिड्ण-क्ष्यण             |
| सेणादी गम्मिहिती         | <b>૨.</b> ३५७ | ४७६६        | सोऊग जो गिलाग                |
| मेगाहिव भोइ महयर         | ६०६५          |             | सोऊग् य घोसग्य               |
| <b>मेयविपोलासाढे</b>     | 33,4,2        |             | सोऊएा व पासित्ता             |
| सेय वा जल्ल वा           | १५२१          |             | सोऊग वा गिलाण                |
| सेलऽट्टि-यभदारुपलया      | 9398          |             | ,,,                          |
| सेवतो तु ग्रकिच्च        | ४७०           |             | "                            |
| सेसा उ जहासत्ती          | ६१२२          |             | सोऊण च गिलाणि                |
| सेसेसु तु सब्भाव         | २७२०          | ४७३१        | सो एसो जस्स गुराा            |
| सेसेसु फासुएए            | २०५०          |             | सोगधिए य ग्रांसित्ते         |
| सेह-गिहिगा व दिहु        | ३७९६          | ६००६        | सोचा गत ति लहुगा             |
| सेहऽवहारो दुविहो         | 3335          |             | सोच्चाण परसमीवे              |
| सेहस्स विसीदएाता         | २१२           | 3585        | सोच्चा पत्तिमपत्तिय          |
| सेहस्स विसीयणता          | ५३८४          | , ,,        | सोच्चा व सोवसग्ग             |
| सहादीण ग्रवण्णा          | <b>२६४७</b>   |             | मो ग्णिच्छुभति' साधू         |
| महादीए। दुगु छा          | १५४५          |             | सो गिजनित गिलागी             |

## सभाष्यचूर्णि निशीथसूत्र

| सो गिज्जराए वट्टति  | १७६१         | ३७८४         | हयगयल चिक्काइं         |
|---------------------|--------------|--------------|------------------------|
| मोििएतपूयालित्ते    | ४०१८         | इ८४०         | हयजुद्धादी ठागा        |
| मो त ताए ग्रण्णाए   | ४०६८         | १८२३         | हयमादी साता खलु        |
| सोतु ग्रग्शिगयाण    | ६२२३         |              | हरिए बीए चले जुत्ते    |
| मोत्यिगबधो दुविबो   | ७३८          |              | हरियाल मगोसिल          |
| सो परिगामविहिण्गू   | १७५२         | प्रथण्ड      | हविपूर्यो कम्मगरे      |
| सोपारयम्मि गायरे    | ५१५६         | २५०६         | हाराी जा एगट्टा        |
| सो पुगा ग्रालेवो वा | ४८६४         | १०३१         | हा दुट्ठ कय            |
| सो पुरा पडिच्छगो वा | ४५६२         |              | हास दप्प च रति         |
| सो पुण लेवो चउहा    | ४२०१         |              | हित सेसगाएा ग्रसती     |
| नो मग्गति साधमिम    | १७७४         | ६३७६         | हिडितो वहिले काये      |
| मो रायाऽवतिवती      | ५७५२         | ३२८३         | हीरापमा ग्राधररो       |
| मोलस वासािग तया     | ५६१२         |              | ,,                     |
| मो समग्रसुविहितेहि  | ३४५४         | ५१६१         | हीसाऽतिरेगदोसे         |
| मो समगासुविहियाण    | ५७६७         |              | हीसाधिए य पोरा         |
| सो होती पडिगीतो     | ሂሄሄዕ         |              | हीएगहियविवरीए          |
|                     |              |              | हीगो कज्जविवत्ती       |
|                     | ह            |              | हीरत गिज्जतं           |
| हतविहतविष्परद्धे    | २३५४         | <b>५२</b> ५८ | हुड सवल वाताइद्ध       |
| हत्यद्धमत्तदारुय    | ३०५८         | १६५७         | हुडादि एगबघे           |
| हत्थ-पराग तु दीहा • | ६५२          | २३७५         | हुंडे चरित्तभेदो       |
| हत्य वा मत्त वा     | ४०६३         | १८२०         | "                      |
| हत्थाइ-जाव-सोत      | <b>२२</b> ५० |              | हुंडे सवले सव्वरा      |
| हत्थादि पायघट्टण    | १६१०         |              | हेट्ट उवासणहेउ         |
| हत्थादिपादघट्टगा    | १६०४         |              | हेमन्तकडा गिम्हे       |
| हत्यादिवातणत        | ४६२          |              | होऊएा सन्नि सिद्धो     |
| हत्थादि-वायणते      | ६२७२         |              | होज्ज गुरुग्रो गिलाएगे |
| हत्यादिवायणत-       | ६६८३         |              | होज्ज हु वसग्रप्पत्तो  |
| हत्थेण ग्रदेसिते    | १४८२         |              | होति समे समगहण         |
| हत्थेरा ग्रपावेतो   | 500          |              | होमातिवितहकररो         |
| हत्थेगा व मत्तेगा व | ४०५८         |              | होहिति जुगप्पहाएो      |
| हत्थे पाए कण्णे     | 3008         |              | होहिति वि णियसणिय      |
| ह्य-गय-रहसम्मद्दे   | २४६४         |              | होति उवगा कण्णा        |
| ì                   |              |              |                        |

## ह्रितीयं परिशिष्टम्

## निज्ञीथचूर्णौ चूर्णिकारेगोद्धृतानि गाथादिप्रमागानि

| with the same |  |
|---------------|--|
| पृष्ठ         |  |

|                                                | विभाग            | पृष्ठ                        |                                                  |     |
|------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-----|
| ग्रकाले चरसि भिक्लू                            | 8                | 9                            | ग्रभिति छच मुहुत्ते                              |     |
| [दश० ग्र                                       | ० ५, उ० २, ग     | ा० ५]                        | [                                                |     |
| ग्रचिरुगए य सूरिये                             | . १              | २१                           | श्ररसं विरस वा वि                                |     |
| _                                              | L                |                              | ু ব্রা০ য়০ খ                                    | ζ,  |
| त्रयुग्वातियाग् गुग्गिया                       | <b>४</b>         | ३६७                          | त्ररहा ग्रत्थं भासति ।<br>जनस                    | =17 |
|                                                | [                | 1                            | ्वृहत्कः व्यवस्थाः व्यवस्थाः                     | ୯५  |
| ग्रट्ठविहं कम्मरयं                             | <b>१</b>         | ሂ                            | ग्रवसेसा ग्राव्यता                               |     |
| C> 2>                                          | Į.               | ]                            | ्र<br>ग्र <sup>ु</sup> (ग्रा) वती केयावंती लोगसि |     |
| ग्रट्ठारसपयसहस्तिग्रो वेदो                     | <b>१</b>         | ٦<br>٦                       | अ (आ) यता कथावता सामास<br>[ग्राचा० श्रु०         | 9   |
|                                                | L                | 6 3 2<br>[                   | ग्रससत्त<br>ग्रससत्त                             | . 2 |
| श्रद्वारसपुरिसेसु <sup>*</sup><br>िन्हिरीयकारण | ,<br>गा० ३५०५,   | 7 <b>7 7 7 7 7 7 7 7 7 7</b> | <b>2000</b>                                      |     |
| ्रात्थण भन्ते लवसत्तमा                         | , 110 4202,<br>8 | Ranil                        | ग्रसिवे ग्रोमोयरिए                               |     |
| त्रापण मन्त अवततमा                             | ſ                | 7                            |                                                  |     |
| ग्रन्न भंडेहि वर्ण                             | ર                | ા<br><i>૭૭</i> ૬             | ग्रहयं दुक्खं पत्तो                              |     |
|                                                | ्<br>[कल्पबृह    | •                            | [                                                |     |
| ग्रपत्य ग्रवगं भोचा                            | 3                | 740                          | <b>ग्रहाकडे</b> हि रंधंति                        |     |
| [ ਚ                                            | त्त० ग्र० ७, गा  | [88 0]                       | [                                                |     |
| <b>त्रपि कर्द् मिपडाना</b>                     | ٤ .              | ६५                           | ग्रागपइता ग्रग्रमागइता                           |     |
|                                                | Į.               | ]                            | 1                                                |     |
| ग्रप्पे सिया भोयराजाए                          | ₹ .              | ५४७                          | ग्राचेलुकुद्दे सिय ,                             |     |
| यस्योकनी स्वयन्ति -                            | ५, उ०१, ग        | -                            |                                                  |     |
| श्रप्पोवही कलहविवज्ज्ञा्ग य                    | لا<br>ماساسا     | १५७                          | ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,           |     |
| ग्रब्भतरगा खुभिया                              | [दश० चू० २,      |                              |                                                  |     |
| 3,1141                                         | 1                | <b>२१</b>                    | म्रादिमसुत्ते भिएते<br>।                         | ſ   |
| ध्रम्युवगते खलु वासावासे                       | ्र३              | ।<br>१२२                     | ्र<br>त्रासाएचिय चरणं                            | L   |
| [ग्राचा० श्रु० २, ग्र०                         | ३, उं१ १, स      | ं ११११                       |                                                  | ſ   |
| <del>-</del>                                   | / ,              | * * • 3                      | ì                                                | L   |

|                             |                       | 263              |                                    | •                           |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ग्रायारव श्राहारव           | ۱.                    | ३६३<br>1         | एगेएा कयमकज्जं                     | <b>र</b><br>वृहत्कल्पभाष्य, |
| इयदुद्धरातिगाढे             | <b>8</b>              | २१०<br>-         |                                    | ر<br>۶                      |
| 34366 (11(141)6             | ſ                     | 1                |                                    | ् श० १२, उ०                 |
| इह खलु निग्गथाएा            | ۲ ع                   | १५४              | एस जिलाण ग्रासा                    | ( () 2                      |
| 46 43 11 1110               | ।<br>  बहत्कल         | प, उ०३]          | 3                                  | Γ                           |
| उक्कोस गराराग               | \$                    | रेन              | कडते यते कुडलए यते                 | ٤                           |
|                             | 1                     | 1                | 3 ,                                | [                           |
| <b>उग्गमउ</b> प्पायग्       |                       | १५५              | कण्एासोवखेहि सद्देहि               | , ३                         |
|                             | [                     | ]                |                                    | [ব্যা০ স্প০ দ               |
| उग्घातितदुगएहि              | ጸ                     | ३६६              | कित ए। भते । कण्हराईग्रं           |                             |
|                             | [                     | ]                |                                    | [भग० श०                     |
| उग्घातियदुग्रएहि            | ጸ                     | ३६७              | कप्पति शािगाथारा पक्के-            | Ę                           |
|                             | [                     | ]                |                                    | [बृहत्कल्प, उ०              |
| उचालयम्मि पादे              | 3                     | Хоо              | कप्पति ग्गिगगथाग्ग वा−             | ٤                           |
|                             | [ग्रोघनियुँ क्ति,     |                  | c·c                                | [बृहत्कल्प, उ०              |
| उच्चालियम्मि पादे           | 8                     | ४२               | कप्पति गािगगथागा वा                | r ¥                         |
|                             | [ग्रोघनिर्यु क्ति,    |                  |                                    | [बृह० उ०                    |
| उच्छू बोलति वइं             | ٦ .                   | १३४              | कप्पति शिगगथाश सलोमा               | इं ४<br>[बृहत्कल्प, उ०      |
|                             | [बृह० उ० १, भा० व     | _                | कप्पति शिग्गथीश त्रलोमा            |                             |
| 22.6.22                     | [भ्रोघनियुँ क्ति,     | गा० १७०]         | a military military                |                             |
| उद्देसे शिद्देसे            | ۶                     | ۶ ۶              | कप्पति शािग्गथीरा पक्के            | ۲                           |
|                             | [भ्रावश्यकनियुँ क्ति, |                  |                                    | [बृहत्कल्प, उ०              |
| <b>उवज्भायवेयावच्च</b><br>' | करेमार्ग ४<br>ा       | <b>२</b> ८६      | कर्पात से सागारकड                  | ₹                           |
| <del></del>                 | f                     | ۸۰<br>ا          |                                    | [बृह०, उ० १                 |
| उवेहेता सजमो वुत            |                       |                  | कम्ममसखेज्जभव                      | ₹                           |
|                             |                       | गोघनियुँ क्ति]   | [ब्यवहारभ                          | तष्य, उ० १०, ः              |
| उस्सण्ग सव्वसुय             | <b>१</b><br>[         | ì                | कयरे स्रागच्छति दित्तरूवे          | ጸ                           |
| एवके चउसतपण्सा              | r<br>r                | 3<br>4<br>5      | [उत्तर                             | ाध्ययन, ग्र० १              |
| <b>311 121 111</b>          | [                     | ]                | कागसियालग्रखइय-                    | ٦                           |
| एग दुग तिण्एा मा            | सा ४                  | <b>३१</b> ६      |                                    | [                           |
|                             | [                     | ]                | काम जानामि ते मूल                  | ₹ .                         |
| एगमेगस्स एा भते             |                       | १०५              | ~ ~ ~ .                            | l                           |
| •                           | -                     | १२, उ० ७]        | कि कतिविहं कस्स                    | २<br>वश्यकनियुं क्ति,       |
| एगावि अग्रुग्घाता           | l<br>A                | ३ <i>६७</i><br>7 | ्या<br>किं में कडं, किं च में किंच | •                           |
| एगे बत्थे एगे पाए           | L<br>चियत्तोवकरग्ग− ४ | १५७              | रात्रा राज्याचा व च विषय           | ततः ५<br>[दश० चू० २,        |
| एग परव एग पाए               | ्रिश्रीपपातिक, तपोवर  |                  | फुएातु व सपद उ बद्धो               | ₹ 3                         |
|                             | [स्थाना० स्था         |                  | <b>3</b>                           | [                           |

|                                                   |                                       | 266               | जाव वुत्थं सुहं वुत्थं                    | १                                     | २१                        |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| कोडिसयं सत्तऽहियं                                 | 8                                     | २६६               | जाव युत्प युद् उत्प                       | Γ .                                   | 7                         |
| _                                                 | Ĺ                                     | ]                 | जीवे एां भंते ! ग्रोरालि                  | प्राथमिक व                            | 5=8<br>T                  |
| को राजा यो न रक्षति                               | <b>?</b>                              | 9                 |                                           | ाग० श० १६, उ                          |                           |
|                                                   |                                       | j                 | -                                         |                                       | ر, <i>بره</i> مار)<br>۶۶۰ |
| को राया जो न रक्खइ                                | १                                     | १२२               | जीवेणं भते सता समित                       |                                       |                           |
|                                                   |                                       | ]                 | `                                         | <del>-</del>                          | ३, ড০ ३]                  |
| कोहो य माणो य श्रिशागहीय                          | 8 ۲                                   |                   | जे ग्रसतएगां ग्रब्भक्खाग्रे               | रंग ४                                 | <b>२७</b> २<br>न          |
| -                                                 | दश० ग्र० ८, ग                         |                   |                                           | L                                     | ال                        |
| कृत्स्नकर्मक्षयात् मोक्ष                          | 8                                     | १५७               | जेट्ठामूलंमि मासमि                        | ξ.                                    | २१                        |
| [तत्त्वा०                                         | ग्र० १०, सू०३                         | , तुलना ]         |                                           | L                                     | }                         |
| गच्छिम्मि केई पुरिसा                              |                                       | २६२               | जेगा रोहति बीयाइं                         | ?                                     | २०                        |
|                                                   | .[                                    | ]                 |                                           | [                                     | ]                         |
| गज्जित्ता गामेगे गो वासित्त                       | ٤ ٧                                   | ३०७               | जे भिक्खू श्रसरां वा पा                   | ए। वा ४                               | ३२                        |
|                                                   |                                       | स्था० ४]          | [वृह                                      | ह०, उ० ४, सू०                         | ११, तुलना]                |
| गवाशनाना स गिर शृशोति                             | ₹                                     | ५६२               | जे भिक्खू उग्घातियं                       | ş                                     | २५                        |
|                                                   |                                       | ]                 |                                           | [                                     | ]                         |
| गहणं पुराससावग                                    | ٠ ٧                                   | २२२               | जे भिक्खू तरुएो बलवं                      | ४                                     | १५७                       |
| Ç · 3 · ·                                         | [                                     | ]                 | [ग्राचा० श्रु० :                          | २, ग्रं० ६, उ० १                      | , सू० १५२]                |
| गोयरग्गपविद्वो उ                                  | ٧                                     | ₹ १               | जे मे जाराति जिरा।                        | ą                                     |                           |
| •                                                 | ग्र० ५, उ० २                          | , गा० दी          |                                           | ſ                                     | 1                         |
| बंदगुत्तपपुत्तो उ                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | -<br>३ <b>६</b> २ | जो जेग पगारेगां                           | . 8                                   | Å                         |
|                                                   | हत्कल्पभाष्य, ग                       |                   |                                           | r                                     | 1                         |
| ध <del>ुच</del> ेव ग्रतीरित्ता                    | 8                                     | २७७               | जो य एा दुक्खं पत्तो                      | _<br>                                 | ४०५                       |
| <b>5</b> , 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, | ٢                                     | ` 1               |                                           | ſ                                     | 1                         |
| जइ इच्छिस नाऊगा                                   | ۲ .                                   | ι<br><i>υξ ξ</i>  | जं ग्रज्जियं समीखल्लए                     | हि ३                                  | ४३                        |
| and decline and                                   | ſ                                     | 1                 | ,                                         |                                       | j                         |
| जित एात्थि ठवराग्रारोवरा।                         | r                                     | ८६६               | जं जागोज्ज चिराघोत                        | ٨.                                    | ८<br>१८६                  |
|                                                   | Γ                                     | 1                 |                                           | श० ग्र० ५, उ०                         |                           |
| जतिभि भवे ग्राख्वा                                | r<br>K                                | χς<br>1           | जं जुज्जति उवकारे                         | ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · | £3                        |
|                                                   | ाशीथभाष्य, गा                         |                   | J                                         | Γ                                     | 1                         |
|                                                   | ?                                     |                   | ठवरगारुवरगादिवसारग                        | Α.                                    | ३३७                       |
|                                                   | ſ                                     | 1                 | - 1011101111110                           | ſ                                     | 1                         |
| जत्थ राया सय चोरो                                 | 2                                     | २१                | एा चरेज्ज वासे वासते                      | , P                                   | २०६                       |
|                                                   | ſ                                     | ì                 | *                                         | বহা <b>০</b> শ্ল০ খ, ড০               |                           |
| जमह दिया य राख्रो य                               | ٤                                     | ر<br>۶۰           | ्<br>रा मती सुयं तप्पुव्वियं              | ₹<br>1                                | 46.8                      |
|                                                   | ]                                     | Ì                 | 5 m 9 m 9 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 |                                       | सूत्र, तुलना]             |
| जह दीवा दीवसय                                     | . 8                                   | y<br>X            | ए। य तस्स तिण्णमित्तो                     | _                                     | ४२                        |
|                                                   | [                                     | j                 |                                           | ्<br>श्रोघनियुँ क्ति,                 | •                         |
|                                                   | -                                     | -                 |                                           | r 3 ,)                                | 1                         |

| <b>ग्</b> यमासाकुच्छिघालिए       | <b>१</b>            | २१           | तहेवासजत घीरो                  | _                   | <b>१</b> १६३          |
|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
|                                  | Ĺ                   | ]            |                                | [ব্য় ০ খ্ৰ         | ० ७ गा० ४७]           |
| ए वि लोए लोएिज्जति               | २                   | १७७          | त रोच्छइय रायमए                |                     | <b>१</b> २६           |
|                                  | [करपबृह             | द्भाष्य]     |                                | [                   | 7                     |
| ए हु बीरियपरिहीसो                | ?                   | ં રહ         | तावदेव चलत्यर्थी               | L                   | ्<br>३ ५२६            |
| 4.8                              | r                   | ]            | (((444 4()(44)                 | г                   | 4 479                 |
|                                  | L                   |              | 6                              | Ĺ                   |                       |
| गाणस्स दंसणस्स                   | ξ                   | ų            | तिगजोगेऽखुग्घाता               | -                   | ४ ३६७                 |
|                                  | L                   | 1            | _                              | L                   | 1                     |
| िएाद्दा विगहा परिविज्जिएहि       | 8                   | 3            | तिण्युत्तरा विसाहा             |                     | ४ २७६                 |
|                                  | ſ                   | 7            |                                | ]                   | 7                     |
| सो कप्पइ सिग्गथास इत्थिसा        | सारिस ४             | २३           | तिण्हमण्एातरागस्स              | _                   | ૪ ૩૦                  |
|                                  |                     |              |                                | දිනු අං             | ६, गा० ६०]            |
|                                  | उ० १, सू० २।        |              | तेगिच्छ गाभिगादेज्ज            |                     |                       |
| एगे कप्पद्म रिएमाथाएग वेरेज्ज—   |                     | २२७          | तागच्छ स्मामसद्य               |                     | 3 × × × × × ×         |
|                                  | हत्० उ० १, सू       |              | 2.2                            |                     | २, गा० ३३]            |
| गो कप्पति निग्गयाग ग्रलोमाइ      | 8                   | ३२           | तेजो वायू द्वीन्द्रियादय       |                     | ३ ३१५                 |
|                                  | [                   | ]            |                                | [तत्त्वा०, ग्र      | १२, सू० १४]           |
| गो कप्पति ग्लिगाथाम वा           | 8                   | ₹<br>₹       | तेरस य चदमासो                  | •                   | ४ २७५                 |
|                                  |                     |              |                                |                     | [सूर्यप्रज्ञिति]      |
|                                  | वृह० उ० ३, स        |              | तेपा कटतटभ्रष्टं               |                     | १ २०३                 |
| सो कप्पति सिग्गथास               | •                   | १५४          | तपा कटतदश्रव्द                 | [                   | , , , ,               |
|                                  | [कर                 | पसूत्र]      |                                | _                   | •                     |
| गो कप्पति शिगगथाग वा             | ४                   | ₹ १          | त्रय शल्या महाराज <sup>।</sup> | •                   | १ १२०                 |
|                                  | वृह० उ० ३, सू       | lee.         | [                              | ग्रोघनिर्युक्ति, गा | <sup>,</sup> ६२३ समा] |
| ा<br>सो कप्पति सिग्गथास वा सिग   |                     |              | दस्वा दानमनीइवर                | -                   | }                     |
|                                  |                     |              |                                | [                   | i                     |
|                                  | उ० १, सू० ४:        |              | DISTRICT TETRON                | _                   | _                     |
| गो कप्पति शिग्गयीण सलोमाः        | _                   | <b>३२</b>    | दडक ससत्थ                      | _                   | <b>१</b> १५           |
|                                  | [बृह० उ० ३, स्      | <u>[</u>     | _                              |                     | ]                     |
| तश्रो श्रणवद्वपा पण्णत्ता        | १                   | ११२          | दव्य खेत्त काल                 | 3                   | ४ इ ४                 |
| •                                | [स्याना० स्य        | To 37        |                                | [                   | 1                     |
|                                  | ₹                   | . , <u>,</u> | दाएा दवावरा कारावर             | गेय ४               | -                     |
| 11 11                            | [स्याना० स्य        |              |                                |                     | j                     |
|                                  | -                   | _            |                                | · ·                 |                       |
| तखुगतिकिरियसमिती                 | r                   | 73           | दतपुर दतवक्के                  |                     | ' ३६१                 |
|                                  | [                   | ]            |                                | Ł                   | 1                     |
| तमुक्काए रा भते <sup>।</sup> कहि | 8                   | ₹ 3          | दताना मजन श्रेष्ठ              | २                   | 60                    |
| [                                | भग० श०६ उ           | [ X 이        |                                | ſ                   | ]                     |
| तहराो एग पाद गेण्हेज्जा          | ₹                   | २२६          | वमे-घमे गातिधमे                |                     | 5                     |
| ग्राचा० थु० २, ग्र०              | ६. स <b>०</b> १. स० |              |                                |                     | 7                     |
| <b>~</b> . •                     | 2 2 2 3 3           |              |                                | Į,                  | 1                     |
| तव प्रसादाद्भर्तुं श्च           | ς<br>               | १०४          | धम्मियाए। कि सुत्तया           | -                   | <i>४</i> ६<br>-       |
|                                  | [धूर्तास्यानप्रव    | हरस्। ∫      |                                | শग० গ০              | १२, उ० २]             |
|                                  |                     |              |                                |                     |                       |

| धम्मो मंगलमुक्कट्ट                   | १<br>বিহা <b>০ স্ম</b> ০ १ | १३<br>. गा० १]                 | मूढनइम्रं सुयं कालिय तु       | <b>₹</b>      | ]<br>8      |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|
| पज्जोसवराकप्पस्स                     | \$                         | १५८                            | रण्णो भत्तं सिर्णो जत्थ       | <b>?</b>      | १३          |
| पुरुणात्तपर्वनगरम                    | ſ                          | . ]                            |                               | Γ             | ]           |
| पञ्च वर्द्धन्ति कौन्तेय <sup>।</sup> | \$                         | ५४                             | रस-रुधिर-मांस-मेदोऽस्थि-      | ٤ .           | २६          |
| · · ·                                | [                          | ]                              |                               | ľ,            | ]           |
| पग्रुवोससहस्साइ •                    | ४                          | ३६७                            | लघरा-पवरा-समत्थो              | ₹             | २०          |
|                                      | [                          | ]                              |                               | ſ             | ]           |
| परमाग्र पोग्गलेग भंते!               | 8                          | २५१                            | वग्घस्स मए भीतेगा             | ٤ .           | २०          |
|                                      | [भग० श० २                  | ų, <b>उ</b> ० ४]               |                               | Г             | 1           |
| परिताव महादुक्खो                     | २                          | ४१५                            | वयछक्क कायछक्कं               | २             | 348         |
| _ <del>,</del>                       | हत्कल्पभाष्य, गा           | ० १८६६]                        | 11911                         | বিহা০ স্থ০ ६  | गा० =       |
| पिंडस्स जा विसोही                    | , ,                        | ३२                             | वरं प्रवेष्टुं ज्वलितं हुताशन | _             | १२७         |
| <b>5.</b> -55                        | L                          | ]                              | guille and guille             | ſ             | 1           |
| पुरेकम्मे पच्छाकभ्मे                 | γ,                         | ሂሩ                             | वसिंह कह गिसेजिजिद य          | ٤ و           | ५०          |
|                                      | L                          |                                |                               | ι ,           | 1           |
| पुट्यभिएयं तु ज एत्थ                 | r <b>१</b>                 | 3                              | वसही दुल्लभताए                | ٠ ٦           | ३७          |
| बहुग्रद्ठियं पोग्गलं                 | l<br>l                     | 1                              | 41161 31111111                | ſ             | ì           |
| <u> </u>                             | ग्र <b>०</b> ५, उ०१,       | 7 <i>5</i><br>[ <i>Ee</i> ) om | विभूसा इत्थीसंसग्गी           | ١ ٧           | १४३         |
| बहुदोसे माणुस्से                     | १<br>१                     | १८                             |                               | दिश०, ग्र० ८, |             |
| •                                    | Γ ,                        | 1                              | वीतरागो हि सर्वज्ञः           | [4(10) 210 2) | 30€         |
| बहुमोहो वि य गा पुट्य                | ۲ .                        | ७२                             | *                             | ſ             | 1           |
| •                                    | ſ                          | i                              | वैरूप्यं व्याधिपिडः           | ۲<br>۲        | ५३          |
| वहुवित्थरम <del>ुस्</del> सगा        | . 8                        | <b>२</b> ११                    | 40.4 -40.40                   | ι,            | 1           |
|                                      | [                          | ]                              | सट्टीए ग्रतीताए               | , κ           | २ <i>७७</i> |
| वारसविहम्मि वि तवे                   | 8                          | २२७                            |                               | Γ             | ` 1         |
| •                                    |                            | ]                              | सत्तसया सट्टऽहिया             | r<br>r        | ३६७         |
| भद्दक भद्दक भोच्चा                   | २                          | १२५                            |                               | ſ             | 1           |
|                                      | ০, স্গ০ ২, ড০ ২            | _                              | समराो य सि संजतो य सि         |               | २१          |
| मद्य नाम प्रचुरकलह                   | 8                          | Хź                             | ·                             | ſ             | ĵ           |
| ·                                    | Į                          | ]                              | सम्प्राप्तिश्च विपत्तिश्च     | ,<br>3        | ५०५         |
| माखसत्तं सुई सद्धा                   | ξ                          | 835                            |                               | ſ             | ]           |
| माताप्येका पिलाध्येको                | [उत्त० ग्र०<br>३           | _                              | समितो नियसा गुत्तो            | <b>.</b> .    | २३          |
| All talking                          | <del>۲</del>               | <b>ሂ</b> ६१<br>]               |                               | ſ             | ]           |
| मीसगसुत्तसमासे 💃                     | ٨.                         | १६७                            | सयभिसयभरगोग्रो                | ¥             | २७६         |
| W.                                   | [                          | ]                              |                               | [             | ]           |
| मुत्तरिगरोहे <sub>चक्खु</sub> ं      | २                          | २६७                            | सयमेव उ ग्रमए लवे             | *             | २१          |
| ,                                    | [                          | ]                              |                               | [             | ]           |
|                                      | M.                         |                                |                               |               |             |

| सव्वत्थ सजम सजमाश्रो | 8                   | १५३               | सेसा उवरिमुहुत्ता   | ४                | ३६७     |
|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------|
|                      | [ग्रोघनियुं क्ति, व | गा० ४६]           |                     | [                | ]       |
| सव्वामगध परिण्णाय    | ą                   | ४८४               | सोलसमुग्गमदोसा      | 8                | १३२     |
| [ग्राचा              | ० श्रु० १, ग्र० २   | , ড০ ধ]           |                     | [                | ]       |
| सव्वेसि पि           | ४                   | ४१०               | सोही उज्जुग्रभूतस्स | 8                | १९४     |
|                      | <u>[</u>            | ]                 |                     | [उत्त० ग्र० ३,   | गा० १२] |
| साहम्मिय वच्छल्लिम   | 8                   | २२                | सकप्पकिरियगोवरण     | 8                | २३      |
|                      | [                   | ]                 |                     | [                | ]       |
| सिरीए मतिम तुस्से    | 8                   | ភ                 | सत पि तमण्णारा      | 8                | २६      |
|                      | <b>[</b>            | ]                 |                     | Į.               | }       |
| सूतीपदप्पमार्गागि    | 8                   | 5                 | सहिता य पद चेव      | २                | २       |
| _                    | I                   | ]                 |                     | [                | ]       |
| से गामसि वा          | ४                   | २७२               | हा दुट्ठु कय        | 8                | ३५६     |
|                      | [दश                 | • ग्र <b>०</b> ४] |                     | [निशीथभाष्य, गा० | ६५७३]   |

तृतीयं परिशिष्टम् चूर्णौ प्रमारात्वेन निर्दिष्टानां ग्रन्थानां नामानि

|                   |                       |            | • • •          |                   |                     |          |             |
|-------------------|-----------------------|------------|----------------|-------------------|---------------------|----------|-------------|
|                   | वि                    | भाग        | मुष्ठ          |                   |                     | विभाग    | वृष्ठ       |
| ग्रधकंड           | (ग्रघंकाण्ड)          | ₹          | 800            | <b>उपधानश्रुत</b> | (ग्राचाराग १-६)     | १        | २           |
| ग्रत्थसत्थ        | (ग्रर्थशास्त्र)       | 3          | <b>3</b> 3\$   | ग्रोहिएज्जुत्ति   | (ग्रोघनियुं क्ति)   | २        | ४३६         |
| ग्रसुग्रोगदार     | (ग्रनुयोगद्वार)       | ४          | २३४            | 11                |                     | 3        | ४०,४४६,     |
| प्राचारप्रकल्प    | (निशीथ-सूत्र)         | १          | २६             | 11                |                     | 11       | ४५०,        |
| ग्राचारप्राभृत    |                       | 8          | ₹0             | 17                |                     | 11       | ४६१         |
| ग्राचारांग        |                       | ३          | १२२            | 11                |                     | 8        | ६४,१०६,     |
| ग्रायारग्ग (ग्रा  | चाराग्र=निशीथ)        | ሄ          | २५२            | 37                | ( )                 | 11       | १२०         |
| ग्रायारपकप्प      | (ग्राचारप्रकल्प)      | १          | २,५,३१         | कत्प              | (कल्प)              | १        | ३५          |
| ग्रायारपगप्प      | ( ,, )                | ४          | ড <sup>হ</sup> | 79                |                     | ₹        | ३६८,        |
| ग्रायारवत्थु      | (श्राचारवस्तु)        | ₹          | ६३             | "                 |                     | "        | ४३२         |
| ग्रायार           | (ग्राचार)             | <b>१</b> : | २,३,५,३५       | 77                |                     | "        | ५५३         |
| 71                |                       | ₹          | २१२            | 71                | (                   | 8        | ३०४         |
| 77                |                       | ४          | 8€₹            | कप्पसुत्त         | (कल्पसूत्र)         | <b>₹</b> | प्र३        |
| ,,                |                       | 21         | २५३            | "<br>कप्पपेढ      | (कल्पपीठ)           | 8        | <b>7</b> 3  |
| 11                |                       | 1,         | २५४            |                   | ` '                 | ş        | <b>१३</b> २ |
| ,                 |                       | 71         | २६४            | कप्प-पेढिग्रा     | (कल्पपीठिका)        | १<br>४   | १५५         |
| प्रावश्यक         |                       | २          | ३३             | खुड्डियायारकह     |                     | 5        | २४३         |
| ग्रावस्सग्र       | (ग्रावश्यक)           | ४          | २५४            |                   | कथा, दश० ग्र०३)     | _        |             |
| ग्रावस्सग         | (ग्रावञ्यक)           | १          | १४६            | गोविदिशाज्जु      |                     | ₹        | २१२         |
| 17                |                       | ४          | ७३,१०३,        |                   | (गोविन्दिनयुं क्ति) | »<br>»   | २६०<br>६६   |
| 1)                |                       | 7)         | २४०            | ''<br>चदगवेज्भग   | (चन्द्रकवेघ्यक)     | ٠<br>٧   | २३४         |
| इसिभासिय          | (ऋपिभाषित)            | ४          | २५३            | चेडगकहा           | (चेटककथा)           | 8        | 75          |
| <b>चग्गहपडिमा</b> |                       | શ          | २              | चदपण्गत्ति        | (चन्द्रप्रज्ञप्ति)  | 2        | ₹?          |
|                   | प्रतिमा, श्राचा० २-७) |            |                | छज्जीवस्पिया      | (षड्जीवनिका)        | <b>`</b> | २ <i>५०</i> |
| उत्तरजभयग्        | (उत्तराध्ययन)         | २          | २३८            | 4                 | दशवै॰ ग्र० ४        | ٦        | \ . · ·     |
| 71                |                       | ጸ          | २५२            | 17                |                     | X        | २६=         |

| छेदमुत्त                  | (छेदसूत्र)          | ૪      | 55                  | पण्णत्ति (प्रज्ञति | m\                                      | _      |             |
|---------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------|-------------|
| जवूदीवपण्एात्ति (ज        |                     | 8      | 3 ?                 | पण्हवाकरसा (       | •                                       | 3      | <b>२३</b> ८ |
|                           |                     |        |                     | पिडिंगिज्जुति (    |                                         | 3      | ३८३         |
| जोगसंगह<br>चोजियान        | (योगसग्रह)          | ₹<br>~ | २६६                 | विकासी विकास       | ायण्डामधु ।क्तः)                        | 8      | १३२         |
| जोग्णिपाहुड               | (योनिप्राभृत)       | 7      | २ <b></b> ₹         |                    |                                         | 71     | १४५         |
| "                         |                     | 3      | १११                 | 11                 | ¥;                                      | 7      | ३४६         |
| "                         |                     | ૪      | 980                 | "                  | 10                                      | ጳ      | ६७,         |
| <b>ग्</b> मोक्कारिगज्जुति | ्निमस्कारनियुँ क्ति | ] २    | २५५                 | 11                 |                                         | "      | \$3\$       |
| 11                        |                     | ₹      | 3,3 €               | 77                 |                                         | 71     | १६२         |
| <b>गारवाहगादतक</b> धा     | [नरवाहनदन्तकथा]     | २      | ४१५                 | 17                 |                                         | 11     | 8€3         |
| रणदी [नन्दी]              |                     | ४      | २३४                 | 17                 |                                         | 74     | २०७,        |
| लिसीह [निशीय]             |                     | 3      | 980                 | 11                 |                                         | "      | २२०         |
| तरगवती                    |                     | 7      | ४१५                 | पिडेसरमा   पिष     | डैपगा श्राचा०२।१]                       | 8      | २           |
| ,,                        |                     | ४      | २६                  | **                 | 11                                      | ሄ      | १६३         |
| तन्दुलवेयालिय [त          | दुलवैचारिक          | ४      | २३५                 | "                  |                                         | "      | २६८         |
| दसवेयालिग्र [दर्शवं       |                     | १      | २,१=                | पोरिसीमडल          | [पोरुषीमण्डल]                           | ४      | २३४         |
| **                        | -                   | २      | 50                  | विदुसार            | विन्दुमार                               | ૪      | २५२         |
| ,,                        |                     | ą      | २८०                 | बभचेर              |                                         | ४      | २४२         |
|                           |                     | ×      | २५२                 | [ब्रह्मचर्य        | , ग्राचा० यु० १]                        |        |             |
| 29<br>29                  |                     | ,,     | 7 <b>4</b> 8        | भगवती सुत्त        | [भगवती सूत्र]                           | 8      | 30,58       |
| "                         |                     | ,      | २६३                 | ,,                 | "                                       | २      | २३८         |
| दसा  दशाश्रुतस्कन         | <b>ब</b> ]          | ą      | હ                   | भारह               | [भारत]                                  | १      | १०३         |
| ,,                        | -                   | ४      | ३०४                 | भावरा।             | - "                                     | १      | . · ·       |
| 12                        |                     | ४      | २६४                 | [भावन              | ॥, ग्राचा० २-२३]                        |        |             |
| दिद्विवाय   हिष्टवाद      | 1                   | १      | γ                   | मगधसेना            |                                         | २      | ४१५         |
| दिद्विवात                 | ,                   | 8      | २६                  | मरगविभक्ति         |                                         | 3      | २६८         |
|                           |                     | 3      | ६३                  | मलयवती             |                                         | ס      | ४१५         |
| "                         |                     | ૪      | رة <i>و</i>         | महाकप्पसुत्त       | महाकल्पसूत्र                            | २      | २३८         |
| 11                        |                     | 17     | २२६,                | •                  |                                         | 8      | ६६,२२४      |
| 11                        | _                   | 11     | २५३                 | महािएसीह रि        | ,,<br>। ज्जिन्ति                        | ४      | 308         |
| दोवसागरपण्णत्ति           |                     | 8      | 38                  |                    | हानिशीयनियुँ कि ]                       |        |             |
| दुमपुष्फिय [द्रुमपुरि     | ज्पका, दश० अ०१      | 3      | २४                  | रइवक्का            | (                                       | 3      | ४५०         |
| दुवालसग [द्वादशा          | ग]                  | \$     | १५                  |                    | या, दग० चू० १]                          | •      | •           |
| 11                        |                     | 7.     | १६५                 | रामायरा            |                                         | १      | १०३         |
| घुत्तक्खाराग [धूत्त       | ख्यानक]             | 8      | १०५                 | रोगविधि            |                                         | ₹<br>₹ | <br>१०१     |
| ,,                        |                     | ጸ      | २६                  |                    | किविजय,याचा० १।२]                       | 4      | २५२         |
| नदी [नदी]                 |                     | ጸ      | २३४                 | वक्कसुद्धि         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | २      | 50          |
| पकष्प [प्रकल्प]           |                     | 8      | <b>₹</b> ₹          |                    | द्वि, दश० ग्र० ७]                       | •      | 7-          |
| 1)                        | 11                  | ४      | <b>ર</b> ૫૬,<br>३०४ | ववहार              | [ब्यवहार]                               | Ş      | ₹\$         |
|                           |                     | 11     | 335<br>335          |                    | [ ,,(,,)                                | ì      | 30%         |
|                           |                     | "      |                     | 3.0                |                                         | ·      |             |

| वसुदेवचरिय     | [वसुदेवचरित]     | ४  | २६     | सामाइय शािज्जु  |                     | ४  | १०३    |
|----------------|------------------|----|--------|-----------------|---------------------|----|--------|
| विमोत्ति       |                  | १  | २      | [₹              | रामायिकनिर्यु क्ति] |    |        |
| [विमुक्ति      | , ग्राचा० २-२४]  |    |        | सिद्धिविशि च्छि |                     | 8  | १६२    |
| विवाहपडल       | [विवाहपटल]       | ३  | ४००    |                 | [सिद्धिविनिश्चय]    |    |        |
| वेज्जसत्थ      | वैद्यशास्त्री    | ą  | १०१,   | सुति            | [श्रुति]            | १  | १०३    |
| ,,             |                  | ,, | ४१७    | सूयकड           | [सूत्रकृत]          | १  | ३४     |
| वेदरहस्स       | [वेदरहस्य]       | ą  | ४२७    | "               | "                   | ४३ | ५२,२६४ |
| शस्त्र-परीज्ञा | _                | १  | २      | सूरपण्यात्ति    | [सूर्यप्रज्ञप्ति]   | 8  | ₹१     |
| (ग्राचा०       | श्रु० १, ग्र० १) |    |        | 71              |                     | ४  | २५३    |
| सत्थपरिण्णा    |                  | ४  | ३३,२५२ | 11              |                     | 27 | २७८    |
| [शस्त्रपरीः    | ता, ग्राचा० १-१] |    |        | सेतु            | [सेतुबन्ध]          | ą  | 338    |
| सद             | [शब्दव्याकरगा]   | ४  | 55     | ,,              |                     | ४  | २६     |
| सम्मति         | [सन्मति]         | १  | १६२    | हेतुसत्थ        | [हेतुगास्त्र]       | ४  | दद,६६  |
| सम्मदि         | "                | ą  | २०२    |                 |                     |    |        |

# ४ चतुर्थं परिशिष्टम्

## निशीथभाष्यचूर्ण्यन्तर्गता हण्टान्ताः



### प्रथम भाग

| विष <i>य</i>                       | हष्टान्त                                 | पृष्ठ सख्या |
|------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| ग्रप्रशस्त भावोपक्रम               | गरिएका, ब्राह्मराो ग्रौर ग्रमात्य        | ₹           |
| ग्रकाल स्वाच्याय                   | तक वेचने वाली ग्रहीरी                    | 5           |
| "                                  | श्रृ ग वजानेवाला किसान                   | 5           |
| ,,                                 | शख बजाने वाला                            | 5           |
| ,,                                 | दो छ।ग्णहारिका वृद्धाएँ                  | z-£         |
| विनय                               | श्रेग्णिक राजा श्रॅर विद्यातिशयी चाण्डाल | 3           |
| भक्ति ग्रीर वहुमान                 | शिवपूजक ब्राह्मएा ग्रोर भील              | १०          |
| उपधान-तप                           | ग्रसगड पिता ग्राभीर                      | ११          |
| निह्नवन==ग्रपलाप                   | विद्यातिशयो नापित                        | <b>१</b> २  |
| शका ग्रीर ग्रशका                   | दो बालक                                  | १५          |
| काक्षा और ग्रकाक्षा '              | राजा भ्रोर ग्रमात्य                      | १५          |
| विचिकित्सा ग्रोर निविचिकित्सा      | विद्यासाघक श्रावक ग्रोर चोर              | १६          |
| विदुगु छा=साधुग्रो के प्रति कुत्सा | एक श्रावक-कन्या (श्रेग्गिक पत्नी)        | १७          |
| <b>श्रमू</b> ढहिष्ट                | सुलसा श्राविका ग्रौर ग्रम्मड परिव्राजक   | २०          |
| <br>उपवृ हरा                       | श्रेग्पिक राजा                           | २०          |
| स्थिरीकरण                          | <b>स्राचार्य ग्रापा</b> ढभूति            | २०-२१       |
| वात्सल्य                           | वज्रस्वामी द्वारा सघरक्षा                | २१-२२       |
| "                                  | नन्दीषेगा                                | २२          |
| विद्यासिद्ध                        | ग्रन्न खरड                               | २२          |
| लव्धिवीर्य                         | महावीर द्वारा गर्भ मे माता त्रिशला की कु | क्षि        |
|                                    | का चालन                                  | २७          |
| स्त्यानर्ढि निद्रा                 | पुद्गल-भक्षी श्रमगा                      | ሂሂ          |
| 37                                 | मोदकभक्षी श्रमरण                         | ሂሂ          |
| ,,                                 | शिरइछेदक कुम्भकार श्रमएा                 | ሂሂ          |
| 17                                 | गजदन्तोत्पाटक श्रमण                      | ५६          |
| "                                  | वटशाखा-भञ्जक श्रमरा                      | ५६          |

| प्रागातिपात-कल्पका प्रतिसेवना          | सिहमारक कोकगाभिक्षु                                     | १००     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|
| लौकिक मृषावाद                          | ग्रवन्ती के शशकादि धूर्त                                | १०२-१०५ |
| भयनिमित्तक स्रकृत्यसेवन                | पुत्रार्थी राजा ग्रौर भीत तरुए भिक्षु                   | १२७     |
|                                        | •                                                       |         |
| द्वित                                  | तीय भाग                                                 |         |
| प्रगीत ग्राहार                         | ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का भोजन ग्रौर पुरोहित              | २१      |
| निरन्तर कार्यसलग्नता                   | कुलवधू का कामोपशमन                                      | २२      |
| श्रगादान का सचालनादि                   | सिह, सर्प ग्रादि सात उदाहररा                            | २८      |
| ग्रखण्ड वस्त्र-ग्रहण् की सदोषता        | कम्बलरत्नग्राही ग्राचार्य ग्रौर चोर                     | છ3      |
| कलुप-परिष्ठापन                         | मक्खी, छिपकली ग्रादि                                    | १२३     |
| रस-भोजन सम्वन्धी लुव्धता-ग्रलुव्धता    | ग्रार्यमगु ग्रौर ग्रार्यसमुद्र                          | १२५     |
| माधुगुरा का चिन्ह रजोहररा              | मरहट्ट देश मे रसापरा (मद्य की दूकान)                    |         |
|                                        | ध्वजा                                                   | १३६     |
| ग्रविमुक्ति ग्रथीत् गृद्धि             | वीरल्लशकुनि (३येन पक्षी)                                | १३७     |
| यथावसर स्थापना-कुलो मे ऋप्रवेश से हानि | यथावसर गो-दोहन न करने वाला गृहस्थ                       | २४८     |
| 11                                     | यथावसर फूल न तोडने वाला माली                            | २४८     |
| निष्कारग सयती-वसति मे गमन              | बीरल्ल ज्ञकुनि (इयेन पक्षी)                             | २६०     |
| निर्वर्तनाधिकरण् = जीवोत्पादन          | <b>त्राचार्य सिद्धसेन द्वारा श्र</b> श्वनिर्माए         | २८१     |
| 1)                                     | महिष श्रौर दृष्टिविष सर्प का निर्माग्                   | २८१     |
| ग्रसवृत हास्य                          | श्रेष्ठी, पॉच सौ तापस                                   | २८४     |
| "                                      | भिक्षु का मृतक-हास्य                                    | २८६     |
| प्रस्रवरा-भूमि का ग्रप्रतिलेखन         | चेला (चेल्लग) श्रौर ॲट                                  | २६=     |
| ग्रसभोग-सम्बन्धी पृच्छा                | श्रगड श्रादि के ६ उदाहरएा                               | 328     |
| विसभोग का प्रारम्भ                     | श्रार्य सुहस्ती श्रौर ग्रार्य महागिरि                   | ३६०     |
| "                                      | सम्प्रति राजा का जन्म                                   | ३६०     |
| म्रभियोग-प्रतिसेवना                    | पुत्रार्थी राजा ग्रौर तरुए। भिक्षु                      | ३८१     |
| लोक-कथाग्रो का ग्रनुपदेश               | भल्लीगृहोत्पत्ति कथा कहने वाला भिक्षु                   | ४१६     |
| मोपमर्ग-स्थिति मे सयनी के साथ विहार    | दो यादव श्रमग्ग-वन्धु ग्रौर  भगिनी<br>सुकुमालिका साध्वी | ४१७     |
| 7                                      | हतीय भाग                                                |         |
| ग्रधिकरण का ग्रनुपशम                   | कलहरत सरटो द्वारा जलचर-नाश                              | ४१      |
| "                                      | क्रोधी द्रमक ग्रौर कनकरस                                | ४३      |
| सम सपराघ मे विषम दण्ड                  | राजा द्वारा तीन पुत्रो को विभिन्न दण्ड                  | ४८      |
| स्वगण तथा परगण मे दण्ड की ऋल्पाधिकता   | पति द्वारा चार भार्याग्रो को विभिन्न दण                 | ड ५२    |
| दुप्ट राजा को शिक्षार्थ स्रनुशासन      | श्रार्य खउड                                             | ५८      |
| 33                                     | बाहुबली                                                 | ५८      |
| 22                                     | सभूत (ब्रह्मदत्तचक्रवर्ती का भ्राता)                    | ሂፍ      |
| ,,                                     | हरिकेश वल                                               | ሂട      |

| n                                        | कालकाचार्य ग्रौर उज्जियनी-नरेश गर्दभिल्ल     | ሂട         |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| परिहार तप से भीत को ग्राज्वामन           | ग्रगड, नदी ग्रादि                            | દ્દ૪       |
| श्रतिप्रमारा भोजन                        | श्रतिभोजी दरिद्र वटुक श्रोर ग्रमात्य         | <b>८</b> १ |
| ग्रवम भोजन                               | वटलोई                                        | <b>5</b> 5 |
| वान्त भोजन का ग्रपवाद                    | रत्नविएक द्वारा चौराकुल ग्रटवी की यात्रा     | 50         |
| ग्लानसेवा ग्रौर तदर्थ ग्रभ्यर्थना        | दानार्थी, साथ ही ग्रभिमानी मरुक              | ٤२         |
| धर्म की श्रापरा (दुकान)                  | सुवर्णादि का क्रय                            | १०६        |
| "                                        | गान्धिक ग्रापरा मे मद्य-क्रय                 | ११०        |
| पर्यु पगा-काल मे परिवर्तन                | कालकाचार्य ग्रौर महाराष्ट्र-नरेश सातवाहन     | १३१        |
| पर्यु पग्गा मे कलह-व्युपशमन              | खिलहान जलाने वाला कुम्भकार                   | १३८        |
| "                                        | उदायन ग्रीर चण्डप्रद्योत                     | १४०        |
| ,,                                       | दरिद्र कृषक ग्रौर चौर-सेनापति                | १४७        |
| क्रोध                                    | गोघातक मरुक                                  | १५०        |
| मान                                      | <b>ग्र</b> च्चकारिय भट्टा                    | १५०        |
| माया                                     | पडरज्जा साध्यो                               | १५१        |
| नोभ                                      | रस-लोभ से श्रार्य मगु का यक्ष-जन्म, लुद्धनदी | १५२        |
| भाव वैर                                  | ग्राम महत्तर ग्रीर चौर सेनापति               | १६७        |
| म्रतिप्रमाग्ग-भक्तग्रहण                  | मधुविन्दु                                    | २०६        |
| n                                        | n                                            | २२१        |
| म्रहाच्छद द्वारा समानता का दावा          | पैतृक सम्पत्ति के समानाधिकारी चार कृषक पुत्र | २२७        |
| वेदोपघात पण्डक                           | राजकुमार हेम                                 | २४३        |
| उपकरस्मोपहत पण्डक                        | दुराचारी कपिल क्षुल्लक                       | २४३        |
| वातिक क्लीव                              | दुराचारी तच्चिनय भिक्षु                      | २४६        |
| स्त्री-पुरुष के परस्पर सवास-सम्बन्धी दोष | ग्राम्र खाने वाला राजा                       | २५०        |
| "                                        | मातृदर्शन से वत्स को स्तनाभिलापा             | २५०        |
| n                                        | ग्राम्न-दर्शन से लाला-स्राव                  | २५०        |
| ज्ञान-स्तेन                              | ग्रार्य गोविन्द                              | २६०        |
| चारित्र स्तेन                            | उदायी नृपमारक भट्ट                           | २६०        |
| "                                        | मधुर कौण्डइल                                 | २६०        |
| मकार्ग प्रवर्ग                           | प्रभव                                        | २६१        |
| n                                        | मेतायं-ऋषि-घातक                              | २६१        |
| स्वपक्ष की स्वपक्ष में कषाय-दुष्टता      | मृत गुरु के दाँत तोडने वाला भिक्षु           | २६४        |
|                                          | मुह्र एांतक के लिए गुरुवातक भिक्ष            | २६५        |
| "                                        | गुरु की श्रांख निकालने वाला भिक्षु           | २६५        |
| "                                        |                                              | २६५        |
| परपक्ष की स्वपक्ष मे कषाय दुष्टता        | मथुरा का जउएा (यवन) राजा                     | २६६        |
| द्रव्य-मूढ                               |                                              | २६७        |
| काल-मूढ                                  | एक महियोपालक पिंडार                          | २६७        |

| गराना-मूड                               | एक ऊँटवाल                                   | २६७          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| साहश्य-मूढ                              | ग्राममहत्तर ग्रौर चौर-सेनापति               | २६८          |
| वेद-मूड                                 | मातृ-गामी राजकुमार श्रनंग                   | २६८          |
| न्युद्ग्राहण-मूढ                        | मातृ-गामी विशिक्-पुत्र                      | २६६          |
| n                                       | पचरौल जाने वाला भ्रनंग सेन                  | २६६          |
| "                                       | ग्रन्वपुरुप ग्रौर धूर्त                     | २६६          |
| **                                      | पञ्चपालक ग्रीर स्वर्णकार                    | <b>२</b> ६६  |
| हस्त-पादादि-विवर्जित विम्व              | मृगावती-पुत्र                               | २७६          |
| ग्रज्ञात भाव से गर्भवती की प्रव्रज्या   | करकण्डुमाता पद्मावती                        | <i>७७५</i>   |
| प्रत्यनीक द्वारा साघ्वी का गर्भवती होना | पेढाल के द्वारा गर्भवती ज्येष्टा            | २७७          |
| पुण्यपापादि से अनिभज्ञ के महाव्रत       | स्थाख पर पुष्पमालारोहरा                     | २८०          |
| स्यविर से पूर्व क्षुल्लक की उपस्थापना   | राजा के द्वारा पुत्र को राजसिंहासन          | २५३          |
| भाव-सलेखना                              | ग्रमात्य श्रीर कोंक <b>एक</b>               | २९६          |
|                                         | क्रोघ में ग्रपनी उंगली तोड देने वाला भिक्षु | २६६          |
| "<br>उत्तमार्थ प्रतिपन्न का म्राहार     | सहस्रयोधी का कवच                            | ₹85          |
| प्रत्याख्यान-कालीन स्राभोग (उपयोग)      | कंचनपुर मे क्षमक का पारगाक                  | ३०२          |
| पादोगमन मे धैर्य                        | स्कन्दक                                     | ३१२          |
| 27                                      | चाएवय                                       | ३१२          |
| 31                                      | पिपीलिकाग्रो का उपसर्ग                      | ३१२          |
| **                                      | कालासग वेसिय                                | ३१२          |
| "                                       | <b>ग्रवन्ति सुकुमाल</b>                     | ३१२          |
| 21                                      | जल-प्रवाह का उपसर्ग                         | ३ <b>१२</b>  |
| "                                       | बत्तीस घड़ा                                 | 3 ? 3        |
| पुस्तक से होने वाली जीव-हिंमा           | चतुरंगिएगो सेना से त्रावेष्टित मृग          | ३२१          |
| "                                       | दुग्ध-पतित मक्षिका                          | <b>३</b> २२  |
| 12                                      | न्छली पकड़ने का जाल                         | ३२२          |
| "                                       | तिलपोलक चक्र (घाणी)                         | ३२२          |
| पूर्वस्यापित ग्रासन को सदोपता           | जैन श्रमण ग्रीर बौद्ध भिक्षु                | ३२५          |
| पुर कर्मकृत कर्मबन्य का ग्रविकारी ?     | इन्द्र को ब्रह्महत्या का ज्ञाप              | ₹ <b>४</b> ० |
| भिक्षार्य क्षेत्रवृद्धि करने के गुरा    | क्रुपण विणक् की गृहचिन्तिका पत्नी           | ३५७          |
| n                                       | गॉव के समीप कुबड़ी बदरी (बेरी)              | ३४८          |
| <br>नौका-नयन सम्बन्धी स्रनुकस्पा        | मुर्देड राजा                                | ३६५          |
| नोका-नयन सम्बन्धी द्वेष                 | कुर्व राजा<br>कम्बल सबल नागकुमार श्रीर      | 744          |
| •                                       | नौकारूढ़ भगवान् महावीर                      | ३६६          |
| एकेन्द्रिय जीवो की वेदना                | जरा-जीर्ण स्थविर                            | ३७७          |
| एकेन्द्रिय जीवो का उपयोग                | रुक्ष भोजनगत स्नेह-गुण                      | <i>७७</i> ६  |
| ))                                      | पृथ्वीगत स्नेह-गुण                          | ₹७ <b>७</b>  |
|                                         | 4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |              |

| ग्रभिन्न प्रलम्ब से सयती को मोहोदय                       | महादेवी को कर्कटी से विकारोत्पत्ति       | ५३६         |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| समर्ग का महत्त्व                                         | दो शुक-बन्धु                             | ५६१         |
| दत्त वस्तु का पुनरादान                                   | विक्रीत वृक्ष का पुनर्ग हरण              | ५८१         |
| स्यती पर कार्मण-प्रयोग                                   | विद्याभिमन्त्रित पुष्प                   | प्रद्र४     |
| वस्त्र-विभूपा से हानि                                    | रत्न-कम्बल के कारएा तस्करोपद्रव          | ४६४         |
| वर्षावयुक्त सं हता                                       | चतुर्थ भाग                               |             |
| स्त्रीयुक्त वसति से चारित्रहानि                          | ञ्च<br>श्रग्नितप्त जतु                   | ४           |
| श्राज्ञा-भग पर गुरुतर दड                                 | चन्द्रगुप्त मौर्य                        | १०          |
| मुल-विज्ञप्य, मुख-मोच्य ग्रादि स्त्री                    | पांच सौ व्यन्तर देवी                     | १४          |
| -                                                        | रत्न देवता                               | १४          |
| "                                                        | प्रहंत्रक                                | २१          |
| ,,                                                       | सिही (शेरनी)                             | २२          |
| "                                                        | मानुषी की कुक्कुर-रति                    | २२          |
| व्युद्ग्रह <sup>्</sup> श्रपक्रान्त                      | वहरत ग्रादि निह्नव                       | १०१         |
| ग्रनार्य देशो मे मुनि-विहार से स्रात्म-विराधना           | पालक द्वारा स्कन्दक का यन्त्र-पीलन       | १२७         |
| ग्रन्ध-द्रविडादि देशो मे मुनि-विहार                      | मौर्य नरेश संप्रति                       | १२८         |
| मात्रक की त्रावश्यकता                                    | वारत्तग मत्रीपुत्र का सत्रागार           | १५८         |
| ग्रस्वाव्याय मे स्वाघ्याय से हानि                        | म्लेच्छाक्रमरा पर नृप-घोषरा।             | २२६         |
| पचिवध ग्रस्वाध्याय                                       | पाँच राजपुरुष                            | २३०         |
| ग्राचार्यादि-परिगृहीत गच्छ                               | पक्षी ग्रौर पिजरा                        | २६२         |
| परिकु चित ग्रालोचना                                      | ग्रन्यक्त शल्य से ग्रश्व-मृत्यु          | ३०४         |
| तीन बार ग्रालोचना                                        | न्यायाधीश के सम्मुख बयान की तीन बार      |             |
|                                                          | ग्रावृत्त <u>ि</u>                       | ३०५         |
| द्विमासादि परिकु चित (शल्यसगोपन)                         | मत्स्य-भक्षो तापस                        | ३०६         |
| **                                                       | सशस्य सैनिक                              | ३०६         |
| 11                                                       | दो मालाकार                               | ३०६         |
| 11                                                       | चार प्रकार के मेघ                        | ७०६         |
| विषम प्रतिसेवना की समसुद्धि                              | पाँच विशाको मे १५ गधो का बंटवारा         | 30€         |
| अनवस्था-प्रसग का निवारण                                  | घान्य-ग्रहरा पर विजेता सेनापतियो को दण्ड | <b>३१</b> १ |
| जानवूभकर वहु प्रतिसेवना                                  | गंजा तम्बोली ग्रौर सिपाही                | <b>३१</b> २ |
| अनेक अपराघो का एक दण्ड                                   | रथकार की भार्या                          | ३४२         |
| ग्रपरिकु चितता की हिष्ट से एक दण्ड                       | चोर                                      | ३४२         |
| दुर्वलता की हिंद्र से एक दण्ड                            | वैल ग्रौर गाडी                           | ३४३         |
| श्राचार्य की हिन्द से एक दण्ड                            | मूल देव                                  | ३४३         |
| गीतार्थ ग्रीर ग्रगीत परिगामको को प्रायदिचत               | चतुर विशास का शुल्क                      | ३४४         |
| त्रगीत त्रपरिसामक क्रीर त्रतिपरिसामको को<br>प्रायश्चित्त | _                                        |             |
| यतना ग्रीर ग्रयतना सम्बन्धी प्रायश्चित                   | मूर्ल बाह्मण का शुल्क                    | ३४४         |
| वर्णा आरे अवताना सम्बन्धा आयोश्चेत्त                     | निघि पाने वाले विशिक् ग्रौर वाह्यस       | ३४५         |
|                                                          |                                          | }           |

चतुथ पारागष्ट

| मभाष्यचूर्गि। निशीथसूत्र                        |                                  | ५५ १ |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| मभी ग्रालोचनाग्रो मे समान विनयोपचार             | निधि-उत्खनन                      | ३४६  |
| मूलोत्तर गुणो की प्रति सेवना से ग्रन्योन्यविनाश | ताल वृक्ष                        | ३४७  |
| मूल गुण-प्रतिसेवना से चारित्र-नाश               | दृति स्रोर शकट                   | ३४८  |
| उत्तर गुएा प्रतिसेवना से चारित्र-नाश            | एरण्ड-मण्डप                      | ३४८  |
| प्रायश्चित्त वहन करते हुए वैयावृत्त्य           | पुरस्कृत राजसेवक                 | ३५०  |
| सानुग्रह ग्रौर निरनुग्रह प्रायश्चित्त दान       | स्रा <sup>र</sup> न              | ३५४  |
| <b>)</b> 1                                      | दारक                             | ३५४  |
| प्रायि्चत्त-वृद्धि का रहस्य                     | जल-घट, सरितादि                   | ३४८  |
| ग्रालोचनाई की गम्भीरता                          | दन्तपुरवासी दन्तविएक का हढ मित्र | ३६१  |
| परिहार तपस्वी को ग्राश्वासन                     | स्रगड, नदी स्रादि                | ३७३  |
| दोप-शुद्धि न करने से चारित्र-नाश                | नाली मे तृण                      | ३७४  |
| "                                               | मण्डप पर <sup>े</sup> सर्षप      | ४७६  |
| 17                                              | गाडी मे पाषागा                   | ३७४  |
| "                                               | वस्त्र पर कज्जल-विन्द            | ४७६  |
| शुद्ध तप ग्रौर परिहार तप                        | छोटी-बडी गाडियाँ                 | ३७४  |
| शुद्ध ग्रालोचक के प्रति ग्राचार्य का सद्व्यवहार | व्याध                            | ३८०  |
| "                                               | गाय                              | ३८१  |
| <b>3</b> )                                      | भिक्षु गो                        | ३८१  |
| निषद्या का महत्त्व                              | इमश्रुरहित राजा ग्रौर नापित      | ३८२  |
| प्रकल्पित चाहने वाले को उद्बोधन                 | भड़ी-पोत                         | 800  |

# पंचमं परिशिष्टम् निज्ञीथभाष्यचूर्ण्यन्तर्गतानां विशेषनाम्नां विभागशोऽनुक्रमिणका

|                       |                               |                    | ~-                    | भागाव    | <sub>ह</sub> पत्राक |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|----------|---------------------|
|                       | भागाः                         | क पत्राक           | <b>,</b>              | ,,       | ४४१                 |
|                       | १                             |                    | "<br>ग्रज्जरविखय-पिया | 8        | १६४                 |
| ;                     | तीर्थंकर                      | Vec                |                       | १        | १६३                 |
| ग्रर                  | २                             | ४६६                | ग्रज्ज वहर            | <b>ર</b> | ३६१,३६२             |
| उसभ                   | ₹                             | १५३                | ग्रज्ज सुहत्यी        | Ý        | १२८                 |
| कु थु                 | २                             | ४६६                | ,,                    | २        | २३१                 |
| महावीर वर्द्ध मानसामी | ₹                             | १४२,३६३            | ग्रण्गिय-पुत्त        | 3        | २३५                 |
| महावीर                | ३                             | प्र३               | ग्रतिमुत्तकुमार       |          | 03                  |
| रिसभ                  | २                             | १३६                | ग्रवंती सोमाल         | 2        |                     |
| वद्धमारग              | २                             | १३६,३६०            | "                     | भ        | ३१२                 |
|                       | ₹                             | १४२, <b>१</b> ५३   | ग्रासाढ भूति          | 8        | १६,२०,२१            |
| "                     |                               | १६८,३६३            |                       | १        | २                   |
|                       | x                             | ४६                 | <b>"</b>              | 3        | ३७                  |
|                       | ર                             | ४६६                | "                     | ጸ        | ६८,७०               |
| सती                   | <b>२</b> `                    |                    | ,,<br>करकडू           | २        | २३१,४४५             |
|                       | र<br>गग्धर                    |                    |                       | ३        | २७७                 |
|                       | १                             | १०                 | ,,<br>कविल            | १        | १२४                 |
| गोयम                  | ź                             |                    |                       | ্<br>ম   |                     |
| 11                    | ,                             |                    | "<br>क्पिलार्य        | 8        |                     |
| सुधम्म                |                               | , ,,,<br>, , , , , |                       | ३        |                     |
| ,,                    |                               |                    | •                     | `<br>3   |                     |
| सोहम्म                |                               | २ ३६०              | खदग                   | 8        |                     |
| 4                     | , ą                           | _                  | "                     | •        |                     |
|                       | गर्व ग्रौर जैन श्र <b>म</b> ए |                    | गोविंदज्ज             |          |                     |
| ग्रज खउड              |                               | १ २ः               | ••••                  |          |                     |
| 11                    |                               | २ ४६९              | "                     | 3        | • • •               |
| ग्रज्ज महागिरी        | \                             | २ ३६१              |                       |          | <i>७७६</i> ४        |
| "                     |                               | ४ १२ः              | <sup>न</sup> जसभद्द   |          | २ ३६०               |
| अञ्ज मगू              |                               | २ १२               | ५ जिएदास              | `        | ४ ४४३               |
| 17                    | \                             | ३ १५               | २ जवू                 |          | २ ३६०               |
| ग्रज्जरिक खय          | 1                             | ३ १२३,२३           | ٤, ,,                 |          | ३ २३६,५२२           |
|                       | · ·                           |                    |                       |          |                     |

| थूलभद्द          | २          | ३६०,३६१                    | सीह                           | Ŗ                 | ४०५               |
|------------------|------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| दत्त             | Ą          | ४०५                        | सीहगिरी                       | ş                 | २३५               |
| दुब्बलिय         | ጸ          | २५३                        | सुट्टिय                       | ₹                 | २४३,४२३           |
| धम्मरुइ          | Ę          | ४१८                        | सेज्जभव                       | २                 | ३६०               |
| नदिशेन-शिष्य     | २          | २६८                        | ,,<br>शालिभद्र सूरी           | 3                 | २३४               |
| पज्जुण्गा खमासगा | १          | 8                          | -                             | ₹                 | ४०५               |
| पसण्णचद          | 8          | ६८                         | श्रीचन्द्रसूरी                | ጸ                 | ४४३               |
| पभव              | २          | 340                        | 8                             |                   |                   |
|                  | ₹          | <b>२६१</b>                 | जैन श्रमर्ण                   |                   |                   |
| 11               | 8          | ४४                         | ग्रज्ज चदगा।<br>पडरज्जा       | ૪                 | ३७६               |
| ''<br>पालित्त    | ₹          | ० र<br>४२३                 | वम्ही                         | Ę                 | <b>१</b> ५१       |
| पूसमित्त         | 8          | २५३                        |                               | ₹                 | २६३               |
| वाहुबली          | ٠<br>٦     | \.\\<br>\.\                | सुकुमालिया                    | <b>ર</b><br>-     | ४१७               |
| भद्दाहु          | 8          | १५१                        | सु दरी                        | २                 | २६३               |
|                  | ٠<br>۶     | १४,४७                      | ¥.                            |                   |                   |
| ;;<br>;;         | à          | 338                        | जैन निह्नव                    |                   |                   |
| <br>11           | ४          | ११३,१२१                    | त्रासमित्त                    | ४                 | १०२               |
|                  |            | २४३,३५०                    | <b>ग्रासाढ</b>                | *,                | "                 |
| भसग्र            | २          | ४१७                        | जमालि                         | "                 | १०१               |
| मराग             | ą          | २३५                        | तीसगुत्त                      | 11                | 11                |
| माष-तुष          | ₹          | २५४                        | <b>मूस</b> मित्त              | 11                | १०२               |
| मेयज्ज ऋषि       | ₹          | २६१                        | बोडिय                         | "                 | "                 |
| रोहसीस           | 8          | २००                        | 1)                            | 8                 | 50                |
| लाटाचार्य        | ٠<br>٦     | १३३                        | रोहगुत्त                      | 8                 | १०२               |
|                  | <b>,</b> 8 | २१,१ <b>६</b> ४            | गोट्टामाहिल                   | ₹<br>¥            | १२३               |
| वइरसामी          | ,<br>\$    | २३४,४२४                    | "<br>Ę                        | •                 | १०२               |
| ))<br>           | ۲<br>۶     | २२२,७२२<br>४६५             | ५<br>प्रतिमा                  |                   |                   |
| विण्हु           | 8          | १६२                        | गोसीसदारुमय पडिमा             | 5                 | 0.20              |
| 1)               | ٠<br>٦     | 547<br>53                  | जिय-पडिमा                     | 3                 | १४१               |
| विस्सभूती        | 8          | 7 7<br>7 8 4               | जियत-पडिमा                    | ⊃<br>₹            | २३ <i>६</i><br>३७ |
| विसाहगणी         | 3          | ४२५<br>४२५                 | नारायणादि पडिमा               | 8                 | ५e                |
| समिय             |            | ४१७                        | पिउ-पडिमा                     | ४                 | १५५               |
| ससश्र            | 2          |                            | रिसभाति कराग-पडिमा            | ₹                 | १४४               |
| सगमथेर           | ą          | ४०५                        | लिप्पय-पडिमा                  | ?                 | १२ <b>=</b>       |
| सभूत             | 2          | ३६०                        | लेपग-पडिमा                    | ,<br>₹            | १४५               |
| सिद्धसेनाचार्य   | ?          | 55                         | 9                             | *                 | , , ,             |
| **               | र<br>३     | ४,२८१<br>४३४               | पडिमा (ग्रभिग्रहा <u>ं</u>    | जिल्ला ।          |                   |
| ,                | ۲<br>لا    | <sup>૨૨</sup> °<br>૭૫,१૨१, | पाडमा (श्रामग्रहा<br>मोयपडिमा | વશવ <i>)</i><br>શ | १६                |
| n                | -          | 783                        |                               | 7                 | 27E               |
|                  |            | 1-4                        | 11                            | 7                 | - 75              |

| र्रर्           |                                  |              | •                              |                        | ·        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
|-----------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------|----------|---------------------------------------|
|                 | <b>5</b>                         |              | कापालिका                       |                        | ४        | 03                                    |
|                 | ग्रध्वकल्प                       |              | गेरुश्र                        |                        | 3        | ३३२                                   |
| _               |                                  | 0011 005     | "                              |                        | 3        | ४१४                                   |
| ग्रगन्थिम       | 8                                | ११५,११६      | गोव्वय                         |                        | ३        | १६५                                   |
| खज्जूर          | "                                | 11           | चरक                            |                        | 2        | ११८,२००                               |
| <b>बीरप</b> ट्ट | 21                               | "            | "                              |                        | ३        | २०७,३३१                               |
| <b>चतम</b> हु   | 17                               | 11           |                                |                        | ४        | 38                                    |
| तडुलचूर्ण       | 71                               | 77           | "<br>चरिका                     |                        | X        | 03                                    |
| दत्तिक्क        | 1                                | "            | तचन्निय                        |                        | 3        | २५३,३२५                               |
| पिण्णाग्र       | ,11                              | "            | तच्चण्ग <b>ा</b><br>तच्चण्गागी |                        | 8        | 63                                    |
| भेसज्ज          | 77                               | "            | तंडिय                          |                        | ٠<br>٦   | २०७,४५६                               |
| सत्तुग्र        | n                                | "            |                                |                        |          |                                       |
| समितिम          | "                                | 11           | तावस                           |                        | ₹        | ३,३३२                                 |
| सुक्खोदरा       | 37                               | "            | <i>n</i>                       |                        | ₹        | ४१४                                   |
| सुक्खमडग        | "                                | ,,           | तिदडी परिव्वायग                |                        | <b>१</b> | १२                                    |
|                 | £                                |              | दिसापोक्खय                     |                        | ₹        | १९५                                   |
|                 | ग्रन्यतीथिक देव<br>सन्यतीथिक देव |              | परिव्वाय, परिव्राजक            |                        | 7        | ११८,२००                               |
| केसव            |                                  | 0 - 11       | ,,                             |                        | ₹        | ४१४                                   |
|                 | १                                | १०५<br>१०४   | परिव्राजिका                    |                        | ጸ        | 03                                    |
| पसुवति<br>वभा   | 8                                | १०४          | यचगव्वास <b>ि</b> एय           |                        | ₹        | १९५                                   |
|                 | १<br>स                           | १०४          | पचिगतावय                       |                        | ą        | १९५                                   |
| ''<br>महादेव    |                                  | १४२          | पंड <b>रं</b> ग                |                        | २        | ११६                                   |
|                 | 8                                | १४६,१४७      | पंडर भिवखु                     |                        | ₹        | ४१४                                   |
| रुद्द<br>विण्हु | 8                                | १४६,१४७      | रत्तपड                         |                        | \$       | ११३,१२१                               |
|                 | 8                                | ४०३,१०४      | ,,                             |                        | 3        | ११६                                   |
| ''<br>सिव       | ₹                                | १४२          | <b>&gt;</b> 7                  |                        | ३        | ४१४,४२२                               |
| ।तथ             | 8                                | 90           | रत्तपडा                        |                        | १        | १२३                                   |
|                 | १०                               |              | ्वग्वासी                       |                        | ş        | ४१४                                   |
|                 | ग्रन्यतीथिक श्रमण ग्रौर श्रमए    | ते .         | भगवी                           |                        | ४        | 03                                    |
| ग्राजीवक        | २                                | ११८,२००      | वृद्ध श्रावक                   |                        | २        | ११५                                   |
|                 | `                                | <b>३३</b> २  | सवक-शावय                       |                        | 7        | ३,११८,                                |
| ***             | <del>n</del>                     | ४१४          |                                |                        | _        | २००,३३२                               |
| <br>कप्पडिय     | ę<br>P                           |              | ))                             |                        | ş        | ४१४                                   |
| 11              | ΄ '                              | 20           | सरक्ख                          |                        | 3        | २५३                                   |
| कव्वडिय         | ₹                                | <b>१</b> ६5  | समरा<br>हड्ड सरक्ख             |                        | ٦<br>-   | <b>३३२</b>                            |
| कावालिय         | ्<br>२                           | ₹ <b>5</b> - | ७५० यासस                       | 00                     | २        | २०७                                   |
| कावाल           | ,                                | १२५          |                                | <b>११</b><br>परिव्राजक |          |                                       |
| ,,              | ३                                | <b>२</b> ५३  | ग्रक्खपाद                      | ना ८ जा भाषा           | ४        | 55                                    |
|                 |                                  |              |                                |                        |          | • •                                   |

पचम परिशिष्ट

| प्रम्मड        |                     | 8 | २०      | ) इ <b>द</b>         | 8                                       | Ţ          |
|----------------|---------------------|---|---------|----------------------|-----------------------------------------|------------|
| उडक रिसी       |                     | ₹ | 380     | भ कवल-सवल            | ą<br>ą                                  | ३६         |
|                | १२                  |   |         | कामदेव               | 3                                       | ```        |
| 2.0            | दर्शन ग्रौर दार्शनि |   |         | 11                   | •<br>*                                  | १४         |
| ग्राजीविग      |                     | 8 | १४      | . खेत्तदेवया         | ₹                                       | ४०         |
| ईसरमत          |                     | ₹ | १८४     | गोरी                 | 8                                       | १          |
| उलूग           |                     | 8 | १५      | <br>गंधारी           | 8                                       | <b>?</b>   |
| कपिलमत         |                     | ₹ | ४३१     | चद                   |                                         |            |
| कविल           |                     | १ | १५      | ज <b>क्</b> ख        | <b>ર</b>                                | १४४,२०     |
| कावाल          |                     | ૪ | १२५     |                      | 8                                       | 7          |
| कावालिय        |                     | ₹ | ५५५     | "                    | ३                                       | १४         |
| चरग            |                     | 8 | २       | जोइसिय               | ૪                                       | ,          |
| ,,             |                     | ४ | १२५     | डागिगी               | २                                       | 8          |
| जइएा-सासरा     |                     | 8 | १७      | ग्गाइलदेव            | ą                                       | १४१        |
| जैनतत्र        |                     | ₹ | 980     | <b>गाग-कुमार</b>     | ₹                                       | १४४,३६६    |
| तच्चिन्नय      |                     | Ę | २४६,२५३ | देविद                | १                                       | २०         |
| तावस           |                     | १ | १५      | पतदेवया              | 3                                       | ζ.         |
| ,,             |                     | ૪ | १२५     | पिसाय                | ą                                       | १८६        |
| परिव्वायग      |                     | १ | १७      | पुण्सभद्द            | ą                                       | २२४        |
| पडरग           |                     | ş | १२३     | पुरदर                | २                                       | १३०        |
| बोडित          |                     | 8 | १५      | पूयगा                | ą                                       | ४०८        |
| भिच्छुग        |                     | 8 | ११३     | वह <del>स्</del> सति | ₹                                       | १४४        |
| भिवखू          |                     | ₹ | ५८५     | भवरावासी             | २                                       | १२५        |
| 11             |                     | ૪ | १२५     | 13                   | ४                                       | પ્ર        |
| रत्तपड         |                     | १ | १७,११३  | भूत                  | 8                                       | 3          |
| वेद            |                     | 8 | १५      | माग्गिभद्द           | ą                                       | २२४        |
| सक्क           |                     | १ | १५      | रक्खस                | ₹                                       | १.<br>१८६  |
| "              |                     | ₹ | १६५     | रयगादेवता            | 8                                       | १४         |
| स <b>र</b> क्ख |                     | ૪ | १२५     | वरादेवता             | 8                                       | ११८        |
| "              |                     | ₹ | २५३     | वारामतर              | 8                                       | 5,8        |
| सुतिवादी       |                     | ₹ | ४८४     | 1)                   | 8                                       | ५          |
| सेयवड          |                     | 8 | 95      | वाग्।मतरी            | ४                                       | <b>१</b> ३ |
| सेयभिनखु       |                     | 8 | 50      | विज्जुमाली           | Ę                                       | १४०        |
| "              |                     | ₹ | ४२२     | वेमारिएय             | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ,          |
| शाक्यमत        |                     | ₹ | १६५     | शक्र                 | "                                       | "          |
| हडुसरवख        |                     | ą | ሂ≒ሂ     | सम्मदिट्ठी देवया     | **                                      | "          |
|                | १३                  |   |         | "                    | **                                      | "          |
| _              | देव श्रौर देवी      |   |         | सामास्मिग            | 11                                      | "          |
| प्रच्य देव     |                     | ş | १४१     | सुदाढ                | ,,                                      | "          |
|                |                     |   |         | -                    | **                                      | ••         |

| हास पहासा                         | ą        | १४०     | पज्जोत               | ३             | १४६,१४७                 |
|-----------------------------------|----------|---------|----------------------|---------------|-------------------------|
| हिरिमिक्क (चाण्डाल-यक्ष)          | 8        | र ३६    | चदगुत्त              | २             | ३६१,३६२                 |
|                                   |          |         | "                    | ₹             | ४२४                     |
| 48                                | _        |         | ,,                   | ጸ             | १२६                     |
| चकवर्ती, बलदेव ग्रौर              |          |         | चाग्पक्य             | २             | म म                     |
| ग्रर                              | २        | ४६६     | "                    | ३             | ४२४                     |
| मु थु                             | २        | ४६६     | जउए। राया            | भ             | र्इ६                    |
| केसव                              | ₹        | ય્દ     | जरकुमार              | २             | ४१६,४१७                 |
| 11                                | २        | ४६६     | जराकुमार             | २             | २३१                     |
| वलदेव                             | 3        | ३८३     | जितारि               | ३             | २६८                     |
| वहादत्त                           | २        | २१      | जियसत्तू             | २             | ४१७                     |
| भरह                               | २        | ४४६,४६४ | "                    | ३<br>४        | १५०                     |
| 71                                | ጸ        | ६८      | "<br>डडिग            |               | २२६                     |
| राम                               | १        | १०४     |                      | 8             | १२७                     |
| वासुदेव                           | ?        | ४३      | दडित                 | भ             | ३१२                     |
| 77                                |          | ४१६,४१७ | दतवक्क               | 2             | १६६                     |
| 77                                | ₹        | ३८३     | ,, `                 | 8             | ३ <b>६१</b>             |
| सती                               | 3        | ४६६     | घम्म <b>सु</b> त     | 8             | १०४                     |
| १५                                |          |         | पड्ड<br>धालग ,       | १<br><b>१</b> | १०५                     |
| राजा, राजकुमार ग्र <sup>9</sup> र | ग्रमात्य | ,       |                      |               | १०                      |
| <b>ग्रर्जु</b> न                  | १        | ४३      | यालय -               | 3             | <b>५</b> ६              |
| त्रगागकुमार                       | ą        | २६८     | वलभानु<br>बलमित्त    | 3             | १३१                     |
| ग्रग्धं राजा                      | ą        | २६९     |                      | <b>ર</b>      | १३१                     |
| ग्रभग्गसेन                        | ४        | १५८     | विदुसार              | <b>ર</b>      | ३६१,३६२                 |
| <b>ग्रभयकुमार</b>                 | १        | ७१,०१,३ | <b>;</b> 7           | 8             | 358                     |
| "                                 | २        | २३१     | मसग्र<br>भाग्रुमित्त | <b>२</b><br>३ | ४१७                     |
| ,,                                | ሄ        | १०१     | गी <b>म</b>          |               | <b>१३१</b><br>>> 9 - 11 |
| <b>ग्रसो</b> ग                    | २        | ३६१     | मयूर्रक              | \$            | ४३,१०५                  |
| <b>ग्रसोगसिरी</b>                 | ४        | १२६     | गन्नरग<br>महिडिडत    | ₹<br><b>३</b> | ३ द द<br>४ २ ०          |
| उदायन                             | Ę        | १४६,५२३ | मुरु ड               |               | ¥20                     |
| कुगाल                             | २        | ३६१     | मूलदेव               | न<br>४        | ४२ <i>३</i><br>३४३      |
| n                                 | 8        | १२८     | n                    | 2             | १०४                     |
| कौन्तेय                           | १        | ५४      | मेच्छ (म्लेच्छ)      | 8             | २२६                     |
| 11                                | २        | २३१     | वसुदेव               | २             | २३१                     |
| कव्वडिय                           | ४        | १२७     | वारत्तग              | ४             | १५५                     |
| कावालिय                           | ४        | १२७,१२८ | ससग्र                | २             | ४१७                     |
| कावाल                             | ą        | ሂട      | सतारिएत              | 8             | ४६                      |
| n                                 | २        | २≒      | सपति                 | ጸ             | १२६                     |
|                                   | ₹.       | १०५     | सव                   | १             | १०                      |
|                                   | 8        |         |                      |               |                         |
|                                   | ,        |         |                      |               |                         |

पचम परिशिष्टम्

| मातवाह्न       |              | ጸ | १६५                 | ग्रन्भगावय          |                  | २   | ४६६ |
|----------------|--------------|---|---------------------|---------------------|------------------|-----|-----|
| "              |              | 3 | १३१                 | उव्बट्टावय          |                  | ,,  | "   |
| साहि           |              | ₹ | 3 %                 | कचुइज्ज             |                  | 11  | ,,  |
| सुग्गीग्र      |              | १ | १०४                 | कोतग्गह             |                  | * * | "   |
| सुबुद्धी       |              | ₹ | १५०                 | चामरगगह             |                  | 11  | "   |
| सेगिए          |              | १ | ६,२०,१७             | छत्तग्गह            |                  | 11  | 11  |
| हरगुमत         |              | १ | १०४,१०५             | डडार <b>क्लिय</b> ् |                  | 1)  | ,,  |
| हेमकुमार       |              | ₹ | २४३                 | दीवियग्गह           |                  | ,,  | 11  |
| <b>तेमकू</b> ड |              | 3 | २४३                 | दोवारिय             |                  | 1)  | ,,  |
|                | १६           |   |                     | <b>घ</b> रगुग्गह    |                  | 11  | **  |
|                | राज्याधिकारी |   |                     | परियट्टग्गह         |                  | ,,  | "   |
| प्रमच्च        |              | २ | ४४६                 | मज्जावय             |                  | ,,  | ,,  |
| ईश्वर          |              | 7 | ४५०                 | मडावय               |                  | "   | ,,  |
| कुराया         |              | २ | ४६७                 | वरिसधर              |                  | ,   | 11  |
| कोट्ट विय      |              | ४ | १५                  | सवाहावय             |                  | 7 5 | ,,  |
| बत्तिय         |              | ₹ | ४६७                 | हडुग्गप्पह          |                  | ,   | "   |
| गामउड          |              | " | २६७                 |                     | १६               |     |     |
| गामभोतिय       |              | २ | ४५०                 |                     | गरावर्म          |     |     |
| जुवराया        |              | ४ | २८१                 | मल्ल                |                  | ₹   | १६५ |
| <b>ड</b> डिय   |              | ४ | १५                  | `सारस्सय            |                  | 11  | "   |
| तलवर           |              | 7 | ४५०                 | क्यसभ               |                  | "   | ,,  |
| पुरोहिय        |              | २ | 388                 |                     | २०               |     |     |
| माडवी          |              | २ | ४५०                 |                     | वल (सेना)        |     |     |
| मुद्धाभिसित्त  |              | २ | <i>እ</i> አ <i>६</i> | ग्रासवल             |                  | 7   | ४५५ |
| रट्टउड         |              | २ | २६७                 | पाइक्कवल            |                  | ,,  | "   |
| राया           |              | 7 | ४६७                 | रहवल                |                  | "   | "   |
| सत्थवाह        |              | 7 | 388                 | हत्यिवल             |                  | "   | "   |
| सेट्टी         |              | 7 | ४४६,४४०             |                     | २१               |     |     |
| मेगावई         |              | 7 | <b>እ</b> ጸዩ         |                     | ग्रभिषेक-राजवानी |     |     |
|                | १७           |   |                     | कपिल्ल              |                  | २   | ४६६ |
|                | राज्यार्ह    | _ | 25-                 | कोसवी               |                  | "   | ,,  |
| वरग            |              | २ | २६८                 | चपा                 |                  | **  | "   |
| छत             |              | " | "                   | महुरा               |                  | 11  | 11  |
| वामर           |              | " | 17                  | मिहिला<br>          |                  | "   | 11  |
| गाउया          |              | " | "                   | रायगिह              |                  | **  | 11  |
| रायहत्थी       | •            | " | 11                  | वागारसी             |                  | **  | 11  |
|                | 8=           |   |                     | साएय<br>गाउँकारी    |                  | "   | "   |
| erformer       | राजसेवक      | 5 | Vc 5                | सावत्थी<br>अञ्चलका  |                  | 1)  | **  |
| प्रसिग्गह      |              | २ | ४६६                 | हत्थिरापुर          |                  | 21  | 11  |

|                     | २२                |                          | पारस                                    | Ę                       | 34                    |
|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                     |                   |                          | युव्वदे <b>स</b>                        | 3                       | १११                   |
|                     | जनपद              |                          | ,,                                      | २                       | દ્દષ                  |
| ग्रवंती             | 8                 | <b>१</b> ३               | बब्बर                                   | २                       | ४७०                   |
| ग्रध                | २                 | ३६२                      | व्रह्मद्वीप                             | ₹                       | ४२५                   |
| ,,                  | ४                 | १२५                      | मयल (मलय)                               | २                       | 338                   |
| ग्राभीर             | Ą                 | ४२५                      | मरहट्ट                                  | २                       | १३६                   |
| उत्तरावह (उत्तरापथ) | <b>)</b>          | २१,५२,६७,                | मरहट्ठ                                  | १                       | ५२                    |
|                     |                   | <i>≂७,१५</i> ४           | "                                       | २                       | ११,३७१                |
| "                   | २                 | ६५                       |                                         | <b>ą</b>                | १३१,१४६               |
| "                   | ą                 | 30                       | "                                       | 8                       | ११५,१६५               |
| उत्तरापथ            | ૪                 |                          | "<br>मरु                                | ₹                       | १३१,१४६               |
| कच्छ                | १                 | १३३                      |                                         | 8                       | 308                   |
| काय                 | २                 |                          | 1)                                      | ₹                       | ५०८<br>५२३            |
| कुडुक्क             | ą                 |                          | म्पर                                    |                         |                       |
| <b>कु</b> गाल       | ४                 |                          | मगह                                     | ₹                       | ₹3 <b>\$</b>          |
| कुणाला              | ą                 | ३६८                      | "                                       | 8                       | १२५                   |
| ,,                  | ¥                 | १२६                      | मालव                                    | 3                       | 309,30                |
| <br>कुरुक्षेत्र     | २                 |                          | 2)                                      | <b>3</b>                | <b>\$</b> 2 <b>\$</b> |
| <b>कीरडुक</b>       | ફ                 |                          | । रसाक                                  | २                       | , १५०                 |
| कोग्गाला            | ,<br><del>3</del> |                          | राम                                     | ' ?                     | 33€                   |
| कोसल                | 8                 |                          | लाड. (लाट)                              | २                       | ६४,२२३                |
| कोकरा               | 8                 |                          | **                                      | ₹                       | 334,38                |
|                     | •                 | <b>१०१,१४</b> ४          | "                                       | ž <b>X</b>              | ृ२२६                  |
| गंघार               | 3                 |                          | , वन्ध्र                                | X                       | ४५                    |
| गोल्लय              | `<br>₹            |                          | ासध                                     | <b>१</b><br><b>४</b>    | १३३                   |
| चिलाइय              | ₹                 |                          | 11                                      |                         | 03                    |
| चीरा                | ম                 |                          | 1)                                      | 2                       | ७६,१५०                |
| जवगा                | 8                 |                          | , 17                                    | 8                       | 63                    |
| टक्क                |                   | २ ७६                     | स्वव                                    | \$                      | १४४                   |
| तोसलि               |                   | २ ३ <u>६</u> ६           | , ,,                                    | ३                       | 838                   |
| "                   |                   | ر<br>۱۹ ه                | ્યા                                     | 8                       | १२५                   |
|                     |                   | ४ ४३,६१                  | स्रद्ध (सार्ट)                          |                         | ५८,१३३                |
| थूएा।"              |                   | ४ १२ <b>:</b>            | 11                                      | २                       | ३५७,३६२               |
| दनिखगावह            |                   | ३ ३६,४१                  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | <b>સ</b>                | 38                    |
| दिक्खगापह           |                   | ર ૪ કેશ                  |                                         | ¥                       | , ५६                  |
| दमिल                |                   | ४ १२                     |                                         | २३                      | ,                     |
| ,,                  |                   | <b>२</b> ३६ <sup>.</sup> |                                         | ग्राम, नगर, नगरी स्रादि |                       |
| दविड                |                   | २ '३८'                   |                                         | <b>3</b>                | <b>१</b> ६२           |
|                     |                   | •                        |                                         | *                       | <b>१</b> ६२           |

|                           |                                         | ५५६            |
|---------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| <b>अयो</b> ज्भा           | ३ १६३ दारवती                            |                |
| श्रवती                    | १ १३,१०२ पतिहुासा                       | २ ४१६          |
| ग्रघपुर                   |                                         | १६९ ६          |
| ग्राग्रदपुर               |                                         | १ १०४          |
| "                         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | १ ६५           |
|                           | ३ १५५,१६२, ,,                           | ४ १२८,१२६      |
| ग्रामलकप्पा               | ३४६ पुर्लिदपल्ली                        | ३ ५२०          |
| उज्जेग्री                 | ४ १०१ पोड़वर्वन                         | ४ १४४          |
|                           | १ १०२,१०४ बारवइ                         | १ ६ <u>६</u>   |
| "                         | ३ ५६,१३१, बीतिभय गागर                   | ₹ १४४,५२३      |
|                           | १४५ भरकच्छ                              | २ ४१४,४३६      |
| "                         | ४ २०० भिल्लपल्ली                        | 8 848          |
| उत्तर महुरा               | २ २३१,२६६ भिल्लमाल                      | 171            |
| उसभपुर                    | ४ १०३ मथुरा                             | • • • •        |
| कचरापुर                   | ₹ ₹०२ "                                 | • • •          |
| कचिपुरी                   | २ ६५ "                                  |                |
| कपिल्लपुर                 | २ २१,४६६ मधुरा                          | 117            |
| कुसुमपुर (पाडलिपुत्त)     | २ ६५ महुरा                              | ३ १५२,३६६      |
| कु भकारकड                 | 3 300                                   | ₹ =            |
| कु भाकारकड                |                                         | २ ३५७,४६६      |
| कुएगला                    | र १० गाउँ सु अमाम                       | ३ २३६          |
| कोट्टग (पुलिदपल्ली)       | र ३६८ मिहिला<br>३ ५२१                   | २ ४६६          |
| कोल्लइर                   | n n                                     | ४ १०२,१०३      |
| कोसला                     | / ३ ४०८ मेहुगापल्ली                     | २ २३           |
| कोसम्बाहार                | ३ ७६ रहवीरपुर                           | ४ १०२,१०३      |
| कोसबी                     | २ ३६१ रायगिह                            | १ १,२०         |
| 1)                        | र ४६६<br>४ ४६,१२५                       | २ ४६६          |
|                           | 311 (5)                                 | 8 83,808,      |
| खितिपतिद्विय              | १२६                                     | 308            |
| "                         | ३ १५० लका                               | १ १०४,१०५      |
| गरफुल्लिगा<br>निरफुल्लिगा | ४ २२६ वागारसी                           | २ ४१७,४६६      |
| वपा एयरी                  | ३ ४१६ वेण्णातङ स्पार                    | ४ ४२५          |
|                           | १ २० सविसयपुर                           | ३ ५०३          |
| "                         | २ ४६६ साएग्र (साकेत)                    | २ ४६६          |
| ''<br>तुरुमििएएगरी        | ४ १२७,३७५ ,,                            | ₹ 8€₹          |
|                           | २ ४१७ सावत्यी                           | ? <b>४</b> ६६  |
| ोयालग पट्टगा              | १ ६६ ,,                                 | 803            |
| सपुर                      | ३ १४७,४४१ सेग्रविग्रा                   | 104            |
| 11                        | ४ १०३ सोपारय                            | • •            |
| तपुर                      | २ १६६ हित्यगापुर                        | 1.             |
| "                         | ४ ३६१ हेमपुरिस नगर                      | २ ४६६<br>३ २४३ |
|                           | -                                       | ₹ २४३          |

| 2                            |                                         |         | कलाद                | व             | २६६         |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------------------|---------------|-------------|
| २४                           | i                                       |         | कल्लाल              | R             | १३२         |
| उद्या                        | न                                       |         | कम्मकार             | २             | २८०         |
| ग्रग्गुज्जाग                 | ጸ                                       | १२७     | कव्वडिय             | भ             | <b>१</b> 85 |
| ग्रसोगविएया                  | ą                                       | १४०     | कुक्कुडपोसग         | व             | २७१         |
| गुर्णिसल                     | ሄ                                       | १०१     | कुभकार<br>कुभकार    | 8             | ६०,१३६      |
| जिण् <b>गु</b> ज्जाग         | 8                                       | १०२     | "                   | २             | ३,२२५       |
| तिंदुग                       | 8                                       | १०१     | ,,                  | Ą             | १६६         |
| दीवग                         | ጸ                                       | १०२     | कोलिग               | ₹             | २७०         |
| २ः                           | i                                       |         | कोसेज्जग            | 3             | २७१         |
| भ्र <b>र</b> ण               |                                         |         | खट्टिक              | २             | 3           |
| कोसवारण्ण                    | े २                                     | ४१६     | "                   | ३             | २७ <b>१</b> |
| जासवा <i>रण्</i><br>डडगारण्ण | γ ,                                     | १२८     | बत्तिय              | 8             | १०४         |
|                              |                                         | , , ,   | 13                  | २             | ४६७         |
| २१                           | Ę                                       |         | "                   | 8             | १३४         |
| कुल                          | ī                                       |         | गोवाल               | ą             | १६६         |
| पाभीर                        | १                                       | ११      | चम्मकार             | ¥             | २७१         |
| ज्ब्भ (महाकुल)               | २                                       | ४३३     | **                  | ሄ             | १३२         |
| गाहावइ                       | २                                       | ४०५     | चारग                | ३             | १६३         |
| दिवाभोजि                     | ?                                       | १५४     | चेड                 | ą             | ः १६३       |
| भद्ग                         | २                                       | २०६     | चंडाल               | ঽ             | ५२७         |
| भोतिय                        | २                                       | ३६१     | जल्ल                | २             | ४६८         |
| राज                          | ጸ                                       | ३०५     | डोब                 | २             | २४३,२¤४     |
| विण्य                        | ₹                                       | ४१८     | ,,                  | 4             | २७०         |
| सामत                         | २                                       | ३६१     | गृट्ट               | २             | ४६८         |
| सावग                         | २                                       | ४३५     | गाड                 | ₹             | १६३,१६३,    |
| सेज्जातर                     | २                                       | २४३,४३५ | •                   |               | २७१         |
| सेट्ठि                       | १                                       | 3       | ण्हाविय             | 8             | <b>१</b> २  |
| २                            | 9                                       |         | 11                  | ₹             | २७१         |
| वं                           | হা                                      |         | ,,                  | २             | २४३         |
| मोरपोसग (चन्द्रगुप्तवश)      | 8                                       | १०      | <b>णिल्लेव</b>      | ₹             | २४३         |
| मोरिय                        | २                                       | ं ३६१   | <b>गोनकार</b>       | <b>ર</b>      | २७०         |
| सग                           | ş                                       | ५६      | ततिवरत्त<br>        | <b>३</b>      | २७०         |
| -                            | {দ                                      |         | तंतुकार             | <b>ર</b>      | ₹           |
|                              | र विल्पो<br>र शिल्पो                    |         | "<br>तालायर         | 74 1          | १६६         |
| <b>याहीर</b>                 | ? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! | 5,80    | तालायर<br>तुत्रकार  | <b>a</b>      | १६३         |
| कच्छुय                       | ٠<br>۶                                  | ४६८     | घुनगार<br>घरिणपुत्र | ३<br><b>२</b> |             |
|                              | ,                                       | • •     | · · · • • • ·       | ,             | **          |

पचम परिशिष्टम्

| तेरिमा                | २        | २४३             | मालिय                 | 8       | १०                      |
|-----------------------|----------|-----------------|-----------------------|---------|-------------------------|
| धिज्जाति              | १        | 183,883         | माहन (ब्राह्मरा)      | ą       | 258                     |
|                       |          | १६२,१६३         | 71                    | २       | ११६                     |
| घीयार (घीचार <b>)</b> | १        | १५              | मुद्विय               | २       | ४६८                     |
| • ,                   | ૨        | <u>ح</u> १      | मेय                   | ą       | १६८,२७०                 |
| "<br>घीर              | ٠<br>٦   | २४६             | मोरत्तिय              | ૨       | २४३                     |
| <br>पदकार             | à        | <b>२७</b> १     | रजक                   | 8       | १०४                     |
| परीपह                 | ą        | २७१             | रयग                   | 3       | २७१                     |
| पयकर                  | 12       | २४३             | रहकार                 | ₹       | ३,३५                    |
| पवग                   | 7        | ४६=             | 11                    | ¥       | १६६                     |
| पारा                  | ع        | २४३             | "                     | 8       | ३४२                     |
|                       | ₹        | <b>२७</b> ०     | लख                    | ₹       | २७१                     |
| "                     | ٠<br>٧   | <b>२३७</b>      | लाउलिग                | ą       | १६३                     |
| "<br>पारसीय           | ٠<br>٦   | ३ <u>१</u> ६    | लासग                  | २       | ४६८                     |
| पुरोहित               | <u>ر</u> | १६४             | लोद्धया               | ą       | १६५                     |
|                       | ٠<br>٦   | २६७,४४ <b>८</b> | लोहार (लोहकार)        | 8       | 3 5 7,3 2               |
| n                     | 8        | १२७             | n                     | ٠ ٦     | ३,६,२८०                 |
| ,,<br>पुलिन्द         | 8        | ११,१४४          | 11                    | ą       | १६६,२७०                 |
| -                     | 3        | २१६,४२१         | विशाय                 | ?       | ६४१,३६१                 |
| n<br>                 | 8        | 38              | "                     | 3       | १४२,२६६,                |
| ''<br>पोसग            | ₹        | २७१             |                       |         | ५१०                     |
| वभग                   | 8        | १०,११           | वरुड                  | \$      | २७०                     |
|                       | 3        | ४१३             | वर ड                  | R       | १३२                     |
| ''<br>बोहिग           | 8        |                 | वागुरिय               | ¥       | २७१                     |
| भड                    | ş<br>ş   | 900             | वाि्गयग               | 3       | ५५५                     |
| भः<br>भिल्ल           |          | १६३             | वालजुय                | 7       | १६३                     |
| भाइग                  | 8        | \$88            | वाह (व्याध)           | ₹       | २७१                     |
|                       | <b>ર</b> | <b>४</b> ५४     | विप्प                 | 8       | १०४                     |
| मच्छिक<br>            | ą        | २७१             | वेलवग                 | ₹       | ४६८                     |
| मिणियार               | 2        | <b>પ્ર</b>      | सवर                   | ₹       | 50                      |
| मयूरपोसग              | ş        | २७१             | सत्थवाह               | হ       | २६७,४६८                 |
| मरुश्र                | १<br>२   | १०५             | "                     | ₹ -     | २=४                     |
| "                     | ۲<br>٦   | ११८,२०८<br>४८-  | सपर                   | 3       | २७१                     |
| मल्ल<br>              | 3        | ४६८             | सुवण्गगार             | 8       | <u>ل</u> اه<br>محمد حجم |
| महायरा (महाजन)        | ۶<br>ا   | २७१             | <i>n</i>              | ३<br>४  | २६८,२६६<br>१२           |
| मायग, (मातग)          | ₹<br>₹   | ६,२१            | "<br>सूद्र            | ٠<br>٦  | ११६                     |
| "                     | र<br>२   | <i>५२७</i><br>९ | ४^<br>सोगरिग (शौकरिक) | γ<br>\$ | २७३<br>१८८              |
| मालाकार               | 8        | २<br>३६०        | सोग्गहिय              | ,<br>\$ | ?&=                     |
| "                     |          | 11.             |                       | *       | .6-                     |

|                             |          |               |                                           |                 | • • •      |                    |
|-----------------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------|
| ५६२                         |          |               |                                           |                 |            |                    |
|                             | 9        | <b>प्र</b> २७ |                                           | ३१              |            |                    |
| सोवाग                       | 3        | २४३           |                                           | सार्थवाह        |            |                    |
| सोहक                        | <b>२</b> |               |                                           |                 | 8          | ३६१                |
| सोधग                        | ३        | १०            | दढिमत्त                                   |                 | x          | ३६१                |
| हरिएस                       | <b>१</b> |               | धग्मित                                    |                 | 8          | २१०                |
|                             | <b>ર</b> | २७०<br>->/3   | माकदियदारग                                |                 | ą          | <b>দ</b> ও         |
| "<br>हेट्ठण्हावित           | २        | २४३           | सागरदत्त                                  | 37              | •          |                    |
| हर् <sub>डिण्हाप्य</sub> २६ |          |               |                                           | ३२              |            |                    |
| पज्ञु-पक्षि स्रादि-पो       | षक       |               |                                           | सामान्य व्यक्ति | - 01       | 0\/La              |
| <b>&gt;</b>                 | २        | ४६८           | इ ददत्त                                   |                 | -          | ४,१४७,<br>२३४      |
|                             | 11       | ४६८           |                                           |                 |            | (५,३३४             |
| ग्रास "                     | ą        | २७१           |                                           |                 | २          | ४२०                |
| इत्थी ,,                    | २        | ४६८           | "<br>a antu                               |                 | २          | १७६                |
| कुक्कुड <i>,,</i>           |          | "             | इंदसम्म                                   |                 | ₹          | २३६                |
| चीरल्ल "                    | ,,       | "             | उस <b>भद</b> त                            |                 | १          | ₹१                 |
| तित्तिर "                   | "        | "             | जण्गादत्त                                 |                 | 8          | २,३१               |
| पोय "                       |          | "             | देवदत्त                                   |                 | 8          | ३०५                |
| मयूर "                      | 11       |               | 11                                        |                 | ą          | २७७                |
| महिस "                      | ,,       | 17            | पेढाल                                     |                 | <b>१</b>   | <b>.</b><br>३१     |
| मिग ,,                      | 11       | n             | विण्हुदत्त                                |                 |            | २३६                |
| मेढ ,,                      | "        | "<br>२४३      |                                           |                 | ą          | २२ <i>५</i><br>२३६ |
| मोर "                       | ર<br>-   | रकः<br>४६ः    |                                           |                 | <b>ą</b>   | १२८<br>१५          |
| लावय ,,                     | २        |               | सोमसम्मा                                  |                 | २          |                    |
| वस्य ,,                     | "        | 17            | सोमिल                                     |                 | ä          | २३६                |
| बट्टय ,,                    | "        | "             |                                           | ३३              |            |                    |
| नसह <i>,,</i>               | 11       | ,,            | ,                                         | नारी            |            | +                  |
| सीह "                       | 11       | 31            | ,<br>———————————————————————————————————— |                 | ₹          | १४६                |
| TTN-T                       | "        | 3.            |                                           |                 | १          | ११                 |
|                             | "        | ,             | , ग्रसगडा                                 |                 | १          | १०४                |
| सुय ,,                      | ,,       | , ,           | ,, उमा                                    |                 | 8          | १०                 |
| सूयर ,,                     | "        |               | ., कविला                                  |                 | <b>3</b>   | १४२                |
| हरिय ,,                     | 1,       |               | ,, किण्हगुलिया                            |                 | 8          | १०४                |
| हस ,,                       |          | ,             | खडपागा                                    |                 | 8          | <b>,</b><br>४६     |
| <b>ब</b>                    |          |               | जयती                                      |                 |            |                    |
| दमक, मेठ ग्रॅ               |          | ~ ``          | ४६८ जेट्ठा                                |                 | 3          |                    |
| त्रास-दमग                   | •        | ર ૪           | तिसला                                     |                 | 8          | _ *                |
| हत्थि-दमग                   | ,        | 11            | ',<br>४६९ देवती                           |                 | १          |                    |
| श्रास-मिठ                   | ,        | "             | उ <b>५८</b><br>घणसिरी                     |                 | 8          | - **               |
| हत्यि-प्मिठ                 |          | "             | '' घारिसी                                 |                 | 7 <b>.</b> |                    |
| भ्राम-रोह                   |          | "             | "<br>वनमसिरी                              |                 | γ          | s ३६१              |
| हृत्यि-रोह                  |          | "             | ,, 10414                                  |                 |            |                    |
|                             |          |               |                                           |                 |            |                    |

# सभाष्यचूरिंग निशीयसूत्र

|              | *1                  |    |             |                 |                   |            |                   |                     |     |
|--------------|---------------------|----|-------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------|---------------------|-----|
| पउमावती      |                     |    | २           |                 |                   |            |                   |                     | ४६३ |
| 11           |                     |    |             | २३१             | 066               | <b>ह</b> म |                   | 5                   |     |
| पभावती       |                     |    | <b>3</b>    | २७७             | श्रागर            |            |                   |                     | १४१ |
| पुरदरजसा     |                     |    | <b>₹</b>    | १४२             | इट्टगा            |            |                   |                     | ८४३ |
| 11           |                     |    | \$<br>8     | ३१२             | इद                |            |                   |                     | 38  |
| भट्टा        |                     |    |             | १२७             | "                 |            |                   | २ २३६,४             |     |
| भद्दा        |                     |    | <b></b>     | १५०             | "                 |            |                   | ३ १२३,२१<br>४ ===   |     |
| भानुसिरी     |                     |    | ą           | १५०             | कौमुदी            |            |                   | χ,                  | २६  |
| मृगावती      |                     |    | ₹           | १३१             | खद                |            |                   | ر غ م               |     |
| मियावती      |                     |    | 3           | २७६             | "                 |            |                   | 3 88                |     |
| वीसत्था      |                     |    | <b>s</b>    | ३७६             | गिरि              |            |                   | 8 55                |     |
| सच्चवती      |                     | 5  |             | २६८             | चेइय              |            |                   | 3 88                | ₹   |
| सीता         |                     | ૪  |             | ३६१             | जक्ख              |            |                   | " "                 |     |
| सुकुमालिया   |                     | 8  |             | १०४             | ,,                |            |                   | ທ <sub>ີ່ ກຸກ</sub> |     |
| सुभद्दा      |                     | २  | ४१७,४       | •               | <b>ग्</b> वी      |            |                   | 174                 |     |
| सुलसा        |                     | ጸ  | Ę           | ~~              | <b>णाग</b>        |            |                   | ,                   |     |
| सुवण्गगुलिया |                     | 8  | <b>१</b> 8, | \ •             | तडाग              |            |                   | " "                 |     |
| हेमसभवा      |                     | ą  | \$.         | <sup>7</sup> پر | ालागजण्याग        |            | ,<br><del>T</del> | , ,,                |     |
|              | 514                 | ą  | 77          |                 | भ                 |            | 7                 | • • •               |     |
|              | ३४<br>दासी          |    |             | द               | री                |            | ,,                | •                   |     |
| ग्रालवी      | 4141                | _  |             | द               |                   |            | 7                 | ४४३                 |     |
| ईसगी         |                     | 7  | ४७          | ० दे            | <b>ग्उलजण्</b> गा |            | 7                 | \$&\$               |     |
| खुज्जा       |                     | ,, | ,,          | NT:             |                   |            | २                 | १४३                 |     |
| थारुगिग्गी   |                     | "  | "           |                 | "                 |            | "                 | ६४४                 |     |
| पडभी         |                     | "  | "           | मुग्            | <b>ुद</b>         |            | 8                 | २२६                 |     |
| परिसग्गी     |                     | "  | "           | रुव             | ख                 |            | २                 | ६४४                 |     |
| पल्हवी       |                     | "  | **          | रुद्द           |                   |            | ,,                | "                   |     |
| पाउसी        |                     | २  | ४७०         |                 |                   |            | "<br>₹            | n                   |     |
| पुलिन्वी     |                     | "  | "           | विव             | <b>ाह</b>         |            | <b>१</b>          | १४५                 |     |
| वव्बरी       |                     | "  | ,,          | 11              |                   |            |                   | १७                  |     |
| लउसी         |                     | "  | "           | सवव             | ī                 |            | 7                 | ३३६                 |     |
| लासी         |                     | "  | "           | सर              |                   |            | 5                 | २४१                 |     |
| वामग्री      |                     | ,, | ,,          | सागः            | τ                 |            | २                 | ४४३                 |     |
| सवरी         |                     | "  | ,,          |                 |                   | ३६         | "                 | "                   |     |
| सिंहली       |                     | ** | "           |                 |                   | यात्रा     |                   |                     |     |
| •            | <b>a</b> u          | "  | "           | गिरिव           |                   |            | 2                 |                     |     |
|              | <b>३ ५</b><br>उत्सव |    |             | एाइ             | "                 |            | २                 | ४६२                 |     |
| भ्रगड        | 91114               | २  | 1414-       | भडीर            | n                 |            | "                 | "                   |     |
|              |                     |    | ४४३         | रह              | ,,                |            | ₹                 | ३६६                 |     |
|              |                     | •  |             |                 |                   |            | <b>~</b> { }      | ७,३३४               |     |

| ५६४                  |               |          |               |                                |                   |               |                |
|----------------------|---------------|----------|---------------|--------------------------------|-------------------|---------------|----------------|
|                      | 210           |          |               | सिंग                           |                   | 3             | १७१            |
|                      | ३७<br>गजा     |          |               | सिप्पी                         |                   | १             | ५१             |
|                      | यूजा          | २        | १३७,३३४       | सुवण्ग                         |                   | ą             | १७१            |
| म्हवरा—              |               | ₹        | <b>१३१</b>    | <b>3</b> ·                     | ४०                |               |                |
| समग्—                |               | ४        | ₹~€           |                                | पानक              |               |                |
| मुय <del></del>      | <b>5</b>      | Ū        | (10           | उदग                            |                   | ą             | २८७            |
|                      | 35<br>\       |          |               | कजिग                           |                   | २             | २५३            |
|                      | नाएक (मुद्रा) | २        | દ્ય           | खीर                            |                   | ₹             | २८७            |
| उत्तरापहक<br>        |               | ₹        | १११           | खड                             |                   | २             | १२३            |
| कवडु <b>ग</b>        |               | *        |               | गुल                            |                   | २             | 11             |
| कागगी                |               | "        | ,,<br><u></u> | उ''<br>चिचा                    |                   | २             | "              |
| कुसुमपुरग            |               | <b>ર</b> |               | तक्क                           |                   | ₹             | ?<br>२८७       |
| केवडिए               |               | \$       | १११           | <sub>तपक</sub><br>द्राक्षापानक |                   | <b>२</b>      | <b>२२३</b>     |
| केतरात               |               | ,,       | ,,            | द्राकापानक<br>दालिम            |                   | 2             | १२३            |
| चम्मलात              |               | "        | "             |                                |                   | ٠<br>२        | , , ,<br>2 X 3 |
| गोलग्र (रूपक)        |               | <b>२</b> | ६५            | परिसित्तग<br>——                |                   |               |                |
| तब                   |               | 3        | १११           | मज्ज                           |                   | ₹             | २८७            |
| दिवखिंगापहग          |               | २        | ६५            | मुद्दिता                       |                   | <b>२</b>      | १२३            |
| दीविच्चिक            |               | "        | "             | सक्करा                         |                   | २             | "              |
| दीगार (सुवण्ण)       |               | 3        | १११,३८८       |                                | ४१                |               |                |
| पाडली <b>पुत्त</b> ग |               | २        | દય            |                                | विशिष्ट भोज्य पदा |               | \/ 0 °         |
| पीय (सुवण्सा)        |               | ₹        | १११           | इट्टगा                         |                   | ₹<br>~        | 398            |
| रुप्प                |               | **       | 11            | खड                             |                   | <b>२</b><br>- | २८२            |
| साहरक (रूपक)         |               | 7        | K3            | घयपुण्सा                       |                   | २             | २८०            |
|                      | ₹€            |          |               | मण्डग                          |                   | २             | २८२            |
|                      | पात्र         | _        | _             | सत्तागल                        |                   | ₹             | ४१६            |
| भ्रय<br>             |               | ₹        | १७१           | हविपूय                         |                   | २             | २८०            |
| कराग                 |               | 17       | "             |                                | ४२                |               |                |
| कट्ठोरग              |               | 8        | ५१            |                                | वस्त्र            |               |                |
| करोडग                |               | "        | "             | ग्रसुय                         |                   | २             | 335            |
| कस                   |               | ₹        | १७१           | ग्राईएा                        |                   | २             | 33 ў           |
| वम्म                 |               | "        | 17            | ग्राभरएा विचि                  | ात्त              | २             | 33€            |
| चेल                  |               | "        | 1)            | उट्टिय                         |                   | २             | ५७             |
| जायस्व               |               | "        | 11            | उण्गिय                         |                   | २             | 11             |
| तंउय                 |               | 11       | "             | कराग-कत                        |                   | २             | 338            |
| तंव                  |               | "        | " "           | कराग-खचिय                      |                   | "             | ,,             |
| दन्त                 |               | ,,       |               | कराग-चित्त                     |                   | 21            | 11             |
| मकुय                 |               | १        | -             | कप्पासिय                       |                   | "             | "              |
| ह्प्प                |               | ₹        | १७१           | किट्ट                          |                   | 11            | 11             |
| वइर                  |               | ,,       | **            | कुत                            |                   | "             | "              |
|                      |               |          |               |                                |                   |               |                |

पचम परिशिष्ट

| कोयर                             |        | ~        | 7.0                      |                  |         |               |                                        |
|----------------------------------|--------|----------|--------------------------|------------------|---------|---------------|----------------------------------------|
| कोसियार                          |        | 7        | 3 € 5                    | उवक्ख            | इस्। ,, | २             | ۶ ک                                    |
|                                  |        | "        | ५७                       | कम्मत            | "       | "             | , 8                                    |
| कवल<br>खोम्म                     |        | "        | ३६८                      | कम्म             | "       | ¥             | •                                      |
|                                  |        | 11       | 33\$                     | कु भका           | τ,,     | २             | २                                      |
| ची <b>ग</b>                      |        | "        | 33\$                     | "                | "       | ₹             | ?                                      |
| चीगासुय                          |        | ,,       | "                        | "                | "       | ४             |                                        |
| जगिय                             |        | ,,       | ५६                       | कुविय            | "       | २             | 8                                      |
| तिरीडप <del>त</del>              |        | ,,       | ५६                       | कोट्ठागा         | ₹ ,,    | २             |                                        |
| दुगुल्ल                          |        | ,,       | 335                      | खीर              | "       | २             | ४५५,४                                  |
| पट्ट                             |        | ,,       | ধ্ত                      | गय               | "       | २             |                                        |
| पोत्त                            |        |          | ५६                       | गज               | 19      | २             | ४५५,४                                  |
| पोड                              |        | 11       | 338                      | गुज्भ            | "       | २             | 8                                      |
| भगिय                             |        | ,        | ५६                       | गुलजत            | "       | K             | 8                                      |
| मियलोमिय                         |        | **       | <b>५</b> ५<br>५७         | गो               | "       | २             | 8                                      |
| वाग                              |        | "        | <b>ર</b> ુ<br><b>ર</b> હ | गोएा             | "       | २             | ,                                      |
| संगय                             |        | "        |                          | घघ               | "       | २             | ₹                                      |
|                                  | Х3     | "        | ५६                       | "                | "       | 8             | ع                                      |
|                                  | ४३     |          |                          | छुस              | "       | ₹             | γ:                                     |
| ग्रिभियोग                        | विद्या |          |                          | जत               | "       | *             | १ः                                     |
|                                  |        | ₹        | १२१                      | जागा             | "       | ٠<br>٦        | 8:                                     |
| ग्रज <b>रा</b><br>ग्रतद्वारा     |        | "        | "                        | जुग्ग<br>जुग्ग   | "       | ?             |                                        |
| त्रपद्धारा<br>स्राभोगिगी         |        | Ę        | ४२३                      | जोति             | "       | <b>v</b>      | ,                                      |
|                                  |        | २        | ४६३                      | तरा              | "       | ٠<br>٦        |                                        |
| इद जाल                           |        | ₹        | १६१,१६३                  | तुस              |         |               | ٧ <u>۶</u>                             |
| उण्णामिणी<br>ऊसोवणी              |        | 8        | 3                        | निज्जा <b>रा</b> | "       | २<br>२        | ۶۶<br>۲۶                               |
| <sub>असावरा।</sub><br>स्रोगामिगी |        | *        | १२१                      | पश्चिय           | "       | ۲<br>۶        | \$8<br>~~ ~~~                          |
|                                  |        | 8        | 3                        | पयगु             |         | *             | ४३२,४३                                 |
| गद्दही<br>तालुग्घाडि <b>णी</b>   |        | ₹        | 38                       | परिया            | "       |               | Ę                                      |
| यभ <b>णी</b>                     |        | ₹        | १२१                      | पास              | "       | ર<br><b>ર</b> | 83                                     |
| पडिसाहरगा                        |        | <b>१</b> | १६४                      | पोसह             | "       |               | ४५                                     |
| गाण्सी<br>माणसी                  |        | 3        | ४२२                      | भिन्न            | "       | <b>३</b>      | ४४                                     |
|                                  |        | *        | 3 5 9                    | भडागार           | "       | <b>ર</b>      | ************************************** |
| मातग                             |        | ጸ        | १५                       | भडसाला           | "       |               | ४५५,४५१                                |
|                                  | ४४     |          |                          | महाग्रस          | "       | 8             | <b>६१,६</b> :                          |
|                                  | शाला   |          |                          | मत<br>-          | 1)      |               | ४५५,४५१                                |
| इ धरा- साला                      |        | ¥        | ६१                       | मेहुग्<br>मेहुग् | ,,      | २             | 888                                    |
| उज्जाए "                         |        | २        | ४३१                      | रहस्स            | "       | **            | "                                      |
| उत्तर "                          |        | 2        | ४४५                      | <b>रु</b> क्ष    | "       | ***           | "                                      |

|                |       |                                               | पचम परिशिष्ट    |
|----------------|-------|-----------------------------------------------|-----------------|
| ५६६            |       | 9 १५ मदर, मेरु                                | १ २७,३२         |
| लेह "          |       |                                               | ३ १५१,४१६       |
| वग्घरण ,,      |       | ४ ६१,६२ ,, ,                                  | २ १७५           |
| वेज्ज "        |       | १ ५४ मालवग                                    | <b>१</b> २७     |
| सुण्या ,,      |       | २ ४३२ ह्यम                                    | <b>३</b> ३१२    |
| -              |       | २ ४४६ विमोग्गल्ल                              | •               |
| ह्य "          |       | वेयडु                                         | •               |
|                | ४४    | "                                             | <b>३</b> १४४    |
|                | मास   | हिमवन्त                                       | १ १२            |
| ग्रासाढ        |       | २ ४७,३३३ ४७                                   |                 |
| "              |       | ३ १२१,१२६ द्वीप और क्षेत्र                    |                 |
| ,,             |       | १३२,१६२ ग्रहु भरह                             | २ ४१७           |
|                |       | ४ २२६,२७५ ग्रुह्मावर दीव                      | १ ३३            |
| भ<br>भागोग     |       | ३ १२ <sup>=</sup> उत्तर कुरु                  | ३ २३६,३११       |
| <b>ग्रासोय</b> |       | ४ २ <sup>२६</sup> एरवत                        | ३ ३०५           |
| <i>n</i>       |       | १ <sup>१३५</sup> जबुद्दीव                     | १ २७,३१,३३      |
| कत्तिय         |       | ३ ६२.१२६                                      | ३ १४०           |
| 11             |       | ४ २२६,२३० ग्रदीसर दीव                         | १ १६            |
| ,,             |       | 27.                                           | २ ६५            |
| चेत्त          |       | 0                                             | ३ १४१           |
| जेट्ठ          |       |                                               | ३ २३६,३११       |
| पोस            |       | ३ १२८ देवकुर<br>२ ०२ १३१ <del>- चेर</del> कीव | <b>३</b> १४०    |
| भद्वय          |       | ३ १३०,१३१ पचसेल दीव                           | <b>?</b> ₹?     |
|                |       | १३२,१६३ घाततिसड                               | <b>३</b> ४२५    |
| मग्गसिर        |       | १ १३८ बभद्दीव                                 | १ १०५           |
| "              |       | ३ १२६,१३२ भरह                                 | \$ ?o.x         |
| >>             |       | ४ २३० "                                       | र २०२<br>४ ६८   |
| वैसाह          |       | <b>२</b> ३३४ "                                | <b>२</b> १३६    |
| सावरा          |       | ३ १२१,१२६ महाविदेह                            | 8 808           |
| •              |       | १३२ हिमवय                                     | 8 808           |
| ,,             |       | ४ २२६,२७५ हेमवय                               | , ,,,           |
| ,,             |       | 3 4                                           |                 |
|                | ४६    | समुद्र                                        | <b>१</b> ३      |
|                | पर्वत | ग्रह्मोदय समुद्द                              | 20.05           |
| ग्रजगाग        |       | १ २७ लवरा-समुद्                               | ,, २४,८६        |
| इ दपय          |       | 3 8 8 8                                       |                 |
| कु डल          |       | १ २७ नदी                                      |                 |
| कैलास          | \     | ३ ४१६ उल्लुगा                                 | 8 80            |
| ग्यग           |       | ३ १३३ एरवती                                   | <b>३</b> ३६८,३७ |
| गोरगिरि        |       | १ १० एरावती                                   | इ ३६            |
| चुल्लि हिमवन्त |       | ३ १४१ कण्हवेगा                                | <b>રૂ</b> ૪૨    |
| दहिमुख         | \     | १ २७ गंगा                                     | १ ११,१०         |

"

|           | <b>६</b> ८ |    |     |           |   |     |
|-----------|------------|----|-----|-----------|---|-----|
|           | मंगल       |    |     | पडह्      | " | "   |
| चामर      |            | Ę  | १०१ | पुण्गाकलस | 8 | 55  |
| छत        |            | ,, | "   | "         | ₹ | १०१ |
| ग्रदावत्त |            | 8  | 55  | भिगार     | ₹ | १०१ |
| गादीमुख   |            | 3  | १०१ | सख        | ₹ | १०१ |
| दिव       |            | "  | 12  | सीहासग्   | " | ,,  |

## सुभाषित—सुधासार

ज जिम्म होइ काले, ग्रायरियव्व स कालमायारो। वतिरित्तो ह प्रकालो, लहुगा उ प्रकालकारिस्स ॥ —गाथा, ६ पडिसेवएा तु भावो, सो पुरा कुसलो व होज्ज श्रकुसलो वा। क्सलेएा होति कप्पो, प्रकुसलेएा पडिसेवएा। दप्पो ॥ —गाथा, ७४ गा य सन्त्रो वि पमत्तो, प्रावज्जति तथ वि सो भवे वधग्रो। जह अप्पमादमहियो, ग्रावरागो वी ग्रवहयो ---गाथा, ६२ पचसमितस्स मुिएएएो, ग्रासज्ज विराहरणा जिंद हवेज्जा। गुण्वय्रो, सुव्वत्तमवन्धग्रो रीयतस्स ---गाथा, १०३ रागद्दोसाग्गुगता तु, दिप्पया कप्पिया तु तदभावा । ग्राराधतो त् कप्पे, विराधतो होति दप्पेगा ॥ --गाथा, ३६३ सव्वपदेसु, विउस्सग्गऽववातधम्मता काम जुता। मोत्तु मेहरण-धम्म, रण विरणा सो रागदोसेहिं।। --गाथा, ३६४ ससारगड्डपडितो, गागादवलवितुं समारुहति । मोनखतड जघ पुरिसो, विल्लवितारोरा विसमा उ।। ---गाथा, ४६५ श्रभिभूतो वेयगाए ग्गच्चुप्पतित द्वख, तिव्वाए। ग्रव्वहितो, त दुनखऽहियासए ग्रहीगो सम्म ॥ --गाथा, १५०३ सोऊएा च गिलािएा, पथे गामे य भिन्खचरियाए। जित तुरित गागच्छति, लग्गति गुरुगे चतुम्मासे ॥ —गाथा, १७४६ रूवस्सेव सरिसय, करेहि गृहु कोद्दवो भवे साली। ग्रासललिय वराग्रो, चाएति न गद्दभा काउ॥ ---गाथा, २६२६ ग्रज्जिय चरित्ता, देसूगाए वि पुव्वकोडीए । कसाइयमेत्तो, नासेइ नरो मुहुत्ते ए। ॥ —गाथा, २७६३

मपत्ती व विवत्ती व, होज्ज कज्जेसु कारग पप्पं। ग्रगुपायग्रो विवत्ती, सपत्ती कालुवाएहि॥ —गाथा, ४८०० —भाष्यकार, ग्राचार्य सिद्धसेन क्षमाश्रमण्

गाग पि काले ग्रहिज्जमागा गिज्जराहेऊ भवति, ग्रकाले पुण उवघायकर कम्मबन्धाय भवति, तम्हा काले पढियव्वं ---भाग १, पृ० ७ ग्राहारविहाराइसु ग्रहिगारो कीरति '। मोक्खत्थ ---भाग १ पृ०७ कुलगरासघसमितीसु सामायारी - परूवरोसुय। भवति । सूत्तधरायो ग्रत्थधरो पमागा -भाग १, पृ० १४ उपयोगपूर्वं करणिक्रयालक्खणो ग्रप्रमाद:। --भाग १, पू० ४२ हिसादिग्रकज्जकम्मकारिगाो ग्रगायरिया । —भाग ४, पृ० १२४ ग्रावत्तीए जहा रक्खंति, ग्रप तहा श्रग्णोवि श्रावत्तीए रिक्खयव्वो । --भाग ४, १८६ सजमसोही ग्रकरेमाग्गस्स सा ग्रज्जव —भाग ४, पृ० २६४ भवति, कच्यो । दप्पो पमाया ग्रपमाया —भाग १, पृ० ४२ कम्मबधो य ए। दव्वपिडसेवर्णागुरूवो,रागदोसागुरूवो भवति। —भाग ४, पृ० ३५६ ग्रगिंगा गलति एवं जहत्तसंजमजोगस्स ग्रकरणातो चरित्तं गलति । —भाग ४, पृ० ४ जारिसी रागभागमात्रा मदा मध्या तीवा वा, तारिसी मात्रा कर्मबंधो भवति । —भाग ४, पृ० १६ जो साधुस्स दोसनिरोधकम्मखवर्गो किरियाजोगो जो सो सो मोक्खोवातो। —भाग ४ पृ० ३५ —चूरिंगकार ग्राचार्य जिनदास महत्तर

| परमाधी में हा मधु           | २२१२         |            | <b>ए</b> विविद्रकि समित          | 1777          |     |
|-----------------------------|--------------|------------|----------------------------------|---------------|-----|
| चयमी प्रवच्यादावरी          | 16:1         |            | छवि ने गयम्बादे                  | 1770          |     |
| ,.                          | 1=3=         |            | धविकोषिमा स्पृत्त                | 1930          |     |
| **                          | CE YY        |            | प्रविद्याम श्रीत मुलगी           | 44:5          |     |
| **                          | ४,७६२        |            | धनिकारमी मुता                    | 4435          |     |
| <b>#1</b>                   | 6233         |            | कविदिशम पारितारिक                | 221           |     |
| ध्यमी य धनिनी य             | 3535         | प्रदृष्ट्  | विविद्यानीयति यागा               | ्र<br>इंट्रेड | •   |
| धगमी य सन्धित वा            | 3 8 4 4 5    | 8165       | विशि वानुवासँगे                  | : {**         |     |
| ••                          | 1576         | ×165       | स्वितायमं विकास                  | 1277          |     |
| 74                          | 155c         | प्रहरू     | प्रति यह प्रसद्देशमा             | 2,15,2        | ;   |
| 31                          | 3304         | X 1 C D    | धनि यह उनी देश                   | • १ व         |     |
| शरिमान्यस्य च चरिमा         | <b>( }</b> ; | 3554       | स्ति स ह संशीमाण                 | Yaţe          |     |
| धनभता शंबदाव                | \$ 2.0 C     | 4255       | धनि य है विकेशित्सी में          | 11.0          |     |
| सन्यं पतिरं मृतिः           | 1544         | 1463       | कति स हं सम्बद्धाः               | 4635          |     |
| वसम भगति यहिः               | 6375         | •          | धनि व हुं मुखे धनिष              | (re)          |     |
| वयसम्बद्धाः स्थित्यं म      | 80 15        | 3:::       | - \                              | 1258          | :   |
| धवरूर विक्रमध्ये            | 2011         | 15==       | स्वतिकार महत्वद्या               | >25           |     |
| साराहणका स्टूर              | ( ( = )      | • "        | ulalezi uiarit                   | 2237          |     |
| धाराहे सहयको                | York         | <b>१३४</b> | 9.                               | <b>C</b> 2,53 |     |
| •                           | भूर्देश      | * ***      | क्षतिमुद्ध राजी च पा             | 1125          |     |
| धवरी पर सर्वितिधार्गक्ता    | 1111         |            | श्रीवर्गद्धारम् स्ट्रानी         | tele          |     |
| सम्बंद का महस्रोती          | \$ \$ t      | 2020       | रावित्य दल्हे मा                 | 111           |     |
| सम्भे विपादि से             | 1:1          | 7 = 2 1    | शुर्वेश्वरेशः वेभवतीलवेशस्यात्री | 2345          |     |
| धवरी कि ए धालगी             | 的技术等         |            | <b>छ</b> ितेति नाहिन्            |               |     |
| रा साम्बर हो गुल्ही अस      | +7.7         |            | nishin to taken                  | 1177          |     |
| राज्यात्म किंग्यू के        | 35%          |            | शरितीना संस्थानी                 | 17.31         |     |
| शत्राहरू के एक से           | 288          |            | យារៈ ដែលអា                       | 4228          |     |
| Charles and the Man         | 180          |            | क्षार के अपने के स्वा            | 4215          |     |
| स्वत्यक्षात्रे क व्यक्षी    | 22.6         |            | dienbliterm fle Beibabe          | 2157          |     |
| ngerman ferang              | 227          | 1+15       | medilenter to to ex              | 11.1          |     |
| ¥,                          | 电电影          | 1 + 5 3    | ••                               | 17 4 1        |     |
| fom ein mergiet milege      | 7734         |            | ,•                               | 1513          |     |
| Budgasis Rimbista           | 2133         |            | L t                              | 111           |     |
| Carlot fan Saine Cale fair  | Stel         |            | ••                               | 4124          |     |
| राजरी स राग्यजी             | 44.1         |            | •                                | 12.1          |     |
| Land a betieve here         | 1 * * 1      |            | শাক্ষাক্র লা শুনিস               | 4 + 4         |     |
| धारित श्रमकृति । १९११ मा    | \$ 2 4       |            | Alaman and and and and           | \$ 65.5       |     |
| का कि का पिन्नी देश सम्बूधन | 1511         | 17         | सुन्यार्व्हरम् स्यूप्त           | 1:+4          | 1 1 |
|                             |              |            |                                  |               |     |

|                                                  | १६५४                              | १६१२         | ,,                       | ४४८०                  |              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| ग्रसगादि दव्वमाग्रे                              | २३४७                              | ****         | ग्र<br>स्रसिवादीकारियातो | <i>७७</i> ५४          |              |
| ग्रसणादी वाऽऽहारे                                | २५५८                              |              | ग्रसिवादी सुंकत्याशिएसु  | ४६१२                  | £ХЗ          |
| ग्नसगादी वाहारे<br>ग्रसगो पागो वत्थे             | १ <b>१</b> ५३                     |              | ग्रसिवादीहि गया पुण      | ५५४१                  | ५४४२         |
| श्रमल पाल पाप<br>श्रमति गिहि गालियाए             | १६५                               |              | ग्रसिवे ग्रगम्ममार्गे    | ५६५६                  | ३०६४         |
| असात ।गाह सामवयाद                                | ४२५३                              | ५६६२         | श्रसिवे स्रोमोदरिए       | ३४२                   | -            |
| ,,<br>ग्रसति तिगे पुरा                           | ४५४५<br>४६७६                      | ४५५२<br>४०५३ |                          | ४५६                   |              |
| ग्रसात । तम पुरा<br>ग्रसति वसघीए वीस्            | १६६०                              | १६१८         | ***                      | १४५४                  |              |
| असात पत्तवाए पात्                                | ११५०                              | 3438         | "<br>ग्रसिवे ग्रोमोयरिए  | ७२६                   | ४०५७         |
| "<br>ग्रसति विहि-शािगगता                         | १६५३                              | 1711         | आतप आनापारए              | ७४७                   |              |
| ग्रसति सम्ाणा चोदग                               | ५०७६                              | २५२१         | 17                       | ७७३                   | ४०५७         |
| असत सम्लाल नारम<br>असती स्रवाकडाग्               | ५११                               | ¥60=         | 11                       | -                     | 0040         |
| भ्रतती एवं दवस्स तु                              | १६६३                              | १६२१         | 27                       | <b>৬</b> ৩ <b>५</b>   |              |
| श्रमती गच्छविसज्जग्                              | १५५५<br>३७३                       | 1441         | 33                       | <b>5</b> 82           |              |
| श्रमता गण्डापमञ्जूष<br>श्रमती ते गम्ममारो        | २७२<br>३४५३                       |              | <b>&gt;&gt;</b>          | <b>८</b> १४           |              |
| त्रवता तः गन्ननारः<br>स्रनती य परिरयस्स          | १६४                               |              | 12                       | <b>५</b> १५           |              |
|                                                  | -                                 |              | 21                       | ६८४                   |              |
| ग्रमती य भह्म्रो पुरा<br>                        | ४६७६                              | \            | 25                       | १००७                  |              |
| ग्रनतीय भेनगां वा                                | १३७२                              | ४६३६         | "                        | १०२१                  | १०१६         |
| ग्रसती य मत्तगस्या                               | ५४१                               |              | 91                       | १४३७                  |              |
| ग्रसतीय लिंगकरणं                                 | १८६१                              |              | 11                       | १४६२                  |              |
| 19<br>जन्मी म संज्ञास                            | ५७२२                              |              | *1                       | १४५१                  |              |
| त्रसर्ता य संजयाण<br>सम्बोधिक सम्बोधिक           | ५६२७                              |              | >>                       | १४६०                  |              |
| ग्रसती विगिचमाणी                                 | ४६०६                              |              | "                        | १८४७                  |              |
| ग्रसतुष्णि-स्रोम-रज्जू<br>                       | ६५३                               | २३७६         | 11                       | १८५३                  |              |
| त्रसवी <b>गो पभु</b> षिडं                        | ११८४                              | ३५६५         | <b>&gt;</b> ;            | २००७                  |              |
| म्रसमाही ठाणा खलु<br>                            | ६४६३                              |              | ••                       | २०१२                  |              |
| ग्रसरीरतेणभंगे<br>                               | <b>\$</b> #\$0                    | ५०६          | <b>,</b>                 | २०२४                  |              |
| ग्रसहाग्रो परिसिल्लत्तगुं<br>ग्रसंयर श्रजोग्गावा | ४४७६                              | ४३८४         | "                        | २०४४                  |              |
| असपर अजाणाचा<br>ग्रसंपत्ति ग्रहालंदे             | ३५४१                              |              | );                       | २०६१                  | ३०१६         |
| ग्रसिद्धी जित साएसां                             | <i>४३</i> २६<br>४ <del>-</del> ८५ | २४०३         | ,,                       | २६६०                  | • •          |
| ग्रसिवगहितं ति काउ                               | ४८६७                              | १००६         |                          | २६८४                  |              |
| ग्रसिवगहिता तसादी                                | 388<br>388                        |              | **                       | २६६७                  |              |
| ग्रसिवाइकारसोहि                                  | 383<br>383                        | <b>.</b>     |                          | २१६७<br>२१६ <b>८</b>  |              |
| ग्रसिवातिकारगोगां                                | ३१५२                              | ४२८३         | **                       | ३१०४                  | २००२         |
| श्रीसवादिकारणगता                                 | ४०३२                              |              | 17                       |                       | २७४१<br>२७४१ |
| ग्रासनादिकार <b>णगतो</b>                         | १२२४                              |              | <b>?</b> ;               | ३१२७<br>३ <b>१</b> २६ | 7001         |
| ग्रसिवादिकार <b>ऐ</b> हि                         | 4 5868                            |              | ,,                       | २१२८<br>३१६१          |              |
| and and the same                                 | <b>ू</b> द४७                      |              | <b>93</b>                | 4141                  |              |

| मनिव सोमोर्गाम | 1965               |              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2663                 |   |
|----------------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|
| **             | 3355               | 8083         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | At an an E           |   |
| 79             | 33%0               |              | ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Y(Y)                 |   |
| ++             | 3 3 7 7            | <b>२</b> ००३ | ·•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7775                 |   |
| <b>&gt;</b> €  | ires               |              | <b>3.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X ( \$ 2             |   |
|                | \$ <b>Y</b> €\$    |              | <b>p</b> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,65.5               |   |
| **<br>**       | × 25               | १०१६         | 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2636                 |   |
| **             | 28.58              |              | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | trit                 |   |
|                | *111               |              | *1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$0.55               |   |
| **             | ४११८               |              | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 934                  |   |
| 74             | 7203               |              | यमिगोम-१५-गोपन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1812                 |   |
|                | Yact               |              | समित्रीसाईवाले<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1115<br>1115         |   |
| ••             | Yeey               |              | प्रसिक्षीमाचमलीम्<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |   |
| ••             | Y313               |              | यस्ति हेन दिस्साहित्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4114                 |   |
|                | X ; { X            |              | सम्मा अवस्त्रको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iee<br>iee           |   |
| •              | Yret               |              | धार्मकार्थनाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iei<br>Ecio          |   |
| 11             | प्रसंद             |              | धारमंत्रपनिकारित स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.54.                |   |
| **             | cets               |              | - सन्यंत्रमागः भिनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |   |
| **             | 773.7              |              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 63.63                |   |
| 1)             | CCI:               |              | यह स्रीत्यवर्षकार्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ \$ \$ \$<br>\$ 70 |   |
| **             | 4.4.3<br>• • • • • |              | क्षत्र प्रमानक स्थ<br>कर सारियको देवी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | † Kek                |   |
| **             | ¥ <b>4</b> 7 4     |              | કાર જે વ પોલાલો<br>ક                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tite                 |   |
| 11             | 775.3              |              | कर ४ व मध्यस्य १<br>सन्दर्भ दीयसम्बद्धनीयर १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$2.56<br>\$5        |   |
| ýt .           | CCCY               | 4033         | ent dan erren dan erren in dan e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | e e t                |   |
| <b>»</b> •     | 4643               | ,,,,         | ्राष्ट्र स्थाप कि व्यक्ताय<br>संस्कृत स्थाप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ₹ <b>₹</b> ₹₹        |   |
| <b>*</b> *     | ast                |              | est a state programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 45 Y              |   |
| •#             | *45,*              |              | And the state of t | 14:4                 |   |
| 1,             | \$ <b>6.3</b> m.   | જ જેક જ      | At the second control of the second control  | * \$ \$ C            |   |
| ••             | 65.53              | • • •        | The first water of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |   |
| <b>3</b> ·     | *54.3              | i e i b      | ्यात् वर्षः वैद्यातसम्बद्धाः<br>व्यातः वर्षः वैद्यातसम्बद्धाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (Y)                  |   |
| ••             | *                  |              | i sen ku sasauysa<br>I san fefera 1317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1474                 |   |
| **             | *511 *             | *, 2 \$      | कार्यक १८ वर्षक १५ ।<br>क्षेत्रकार्यक कुर्वे अवस्थान प्रवास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |   |
| •              | \$ \$ *\$;         |              | क्षणाम् । भूष्याः । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 - 1 7<br>5 - 1 5   |   |
| **             | ** * *             |              | Tringer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 171                  |   |
| ••             | 8 4 ¥ ¥            |              | the same of the sa | 111                  | • |
| 37             | 131*               |              | · 野性在 数数数 "这些是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : * 1 4              | • |
| 41             | 1574               | 1 * 5 *      | that and that the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2356                 | • |
| **             | -                  | -            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • ; • •              |   |

| >                                               | ww-0         | 3            | गहवा भिक्खुस्सेवं                       | ५३३१                          | २४०५   |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--------|
| ग्रहव जिंद ग्रित्थि थेरा                        | <b>५</b> ५६२ |              | प्रहवा महानिहिम्मि                      | ६५२६                          |        |
| ग्रहव ग् कत्ता सत्या                            | ४५१६         |              | प्रहदा रागसहगतो                         | ६६८                           | 33 z Ę |
| ब्रहव गा पृट्ठा पुन्वेगा                        | ४०६३         |              | ग्रहवा विशामक्एरण य                     | ६५२२                          |        |
| ग्रहव रा मेत्ती पुर्व                           | २७३४         |              | ग्रहवा वातो तिविहो                      | ११६                           |        |
| ग्रहव गुसद्धा विभवे                             | १६५२         |              | ग्रहवा वि <b>ग्रगीयत्यो</b>             | ४५००                          | ६४३    |
| ग्रहव ए। हेट्टुऽग्तर                            | 5 <b>2</b> 9 |              | -                                       | १२६३                          | २०४०   |
| ग्रह्वाऽजत पडिसेवी                              | ६६२३         |              | ग्रहवा वि ग्रसिट्ठम्मि य                | ४८५                           | ४०५५   |
| ग्रहवा ग्रमुसिरगहरो                             | १२३१         |              | भ्रहवा वि कम्रो <b>ऐएां</b>             |                               |        |
| <b>ग्रह्</b> वाऽागुसट्ठुवालं भुवग्गहे           | ६६१२         |              | म्रहवा वि गालवद्धे                      | ४७७४                          |        |
| ग्रहवा ग्रंवीभूते                               | ३२२६         | ४२५४         | ग्रहवा सचित्तकम्मे                      | २५६०                          | _      |
| ग्रहवा ग्रागादिविराहगाग्रो                      | प्रहरू       | .२४८५        | <b>ग्रहवासम</b> णाऽसंजय                 | ४७४७                          | 558    |
| ग्रहवा श्राहारादी                               | ४१५६         | ४२७८         | ग्रहवा सयं गिलागो                       | ६२४८                          |        |
| ग्रहवाध्डहारे पूर्ती                            | <b>५०</b> ७  |              | ग्रहवा सावेक्खितरे                      | ६६५१                          |        |
| ग्रहवा उस्सग्गुस्सग्गियं                        | <b>८</b> २४  |              | ग्रहवा सिक्खासिक्खे                     | ३५२७                          |        |
| ग्रहवा एगग्गहरो                                 | ४७०६         | ς <b>ሂ</b> ሂ | ग्रहवा सुत्तनिवंघो                      | ६६७०                          |        |
| ग्रहवा एगेऽपरिराते                              | ६३३५         |              | ग्रहिकरण भद्दपंता                       | 3058                          |        |
| ग्रहवा एसगासुढं                                 | ६२७७         |              | ग्रहिकर <b>गमहोकर</b> गं                | २७७२                          |        |
| ग्रहवा एसेव गमो                                 | ३५२२         |              | ग्रहिकरणमंतराए                          | ५३१३                          | २३८७   |
| ग्रह्वा एसेव तवो                                | ३५२३         | 14           | ग्रहिकरण विगति जोए                      | ६३२७                          |        |
| ग्रहवा ग्रोसहहेउं                               | ४०५२         | ४५५६         | ग्रहिकिचउ ग्रसुभातो                     | ३३२४                          | •      |
| ग्रहवा को तस्स गुरगो                            | ६६५६         |              | त्रहिगरण गिहत्थेहि                      | २८३४                          | ५५६९   |
| ग्रहवा गुरुगा गुरुगा                            | ४६०६         | १०४२         | त्रहिरावजरागी मूलं                      | 785                           |        |
| ग्रहवा चिरं वसंतो                               | ६०२६         |              |                                         | ६६                            |        |
| ग्रहवा छहि दिवसेहि                              | ६४५१         |              | म्रहिमासम्रो उ काले<br>स्टिक्स को क्रीस |                               | ४०७२   |
| ग्रहवा जं वर्ढाहु                               | ४६६४         |              | ग्रहियस्स इमे दोसा<br>जिल्लाम्स इस्टेरे | ५५ <i>६</i> ६                 | 0001   |
| ग्रहवा जं भुक्वत्तो                             | ३७१३         | ६००२         | ग्रहियासिया तु ग्रंतो                   | 388                           | १६४४   |
| श्रह्त्रा ए। चेव वज्भति                         | \$\$\$\$     | * -          | ग्रहिरण्यगच्छ् भगवं                     | ₹ <b>४</b> ०६<br><b>४</b> ०९- | -      |
| ग्रहवा ग्। मृज्ज जुत्त                          | - २६३३       |              | ग्रहि-विच्छुग-विसकंट                    | ४०१०                          | , ३८३३ |
| ग्रहवा तितते दोसो                               | . ३६०३<br>-  | ४१७०         |                                         | ४३८२                          |        |
| ग्रहवा तिगसालंवेगा<br>सन्दर्भ निल्या प्रिक्तेगर | ३८७१<br>     |              | ग्रहोरते सतवीसं                         | ६२८४                          | •      |
| ग्रहवा तिष्णि सिलोगा<br>स्टब्स टेर्डिट इतिसं    | ६०६१         |              | ग्रंकिंम्म व भूमीए                      | १२ः७                          |        |
| ग्रहवा तेसि ततियं<br>ग्रहवा दुगं य र्एवगं       | २६३०<br>१३६२ | ४६२७         |                                         | २३१०                          |        |
| ग्रहवा पढमे छेदी                                | 3430         | . ,          | ग्रंगारा उवंगारां                       | प्रहर                         |        |
| ग्रहवा पढ़मे दिवसे                              | २ <b>५३७</b> |              | ग्रंगुट्ठ पोरमेत्ता                     | १२२७                          |        |
| ग्रह्वा पराएएएऽहिग्रो                           | ६५७७         |              | <b>ग्रंगुलिकोसे परागं</b> ः.            | ६२०                           | ३८४३   |
| ग्रहवा पंचण्ह संज्तील                           | ४३३२         |              |                                         | १५३१                          | •      |
| म्रहवा पालयतीति                                 | १६८२         | 3005         | ६ श्रंछणे सम्महा                        | १६३१                          | _      |
| ग्रहवा भिक्खुस्से,यं                            | ્યુશસ્ય      |              |                                         | ४०८७                          | ् २५३२ |
|                                                 |              |              |                                         |                               |        |

#### गभाव्य पूर्णि निष्तीय मृत

| श्रंजगग-दहिमुदागां                               | પ્રર          |           |                                                                                                                | <b>ξ</b> 03                              |
|--------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>प्रं</b> ट्रपमुजिनस्य क्षे                    | ६१०६          |           | षाटच्ये यहण्यं                                                                                                 | Çe y                                     |
| श्रंतदागा भगती                                   | १७४३          | 2325      | भारतम् स्वमारं                                                                                                 | : ¥ \$ c                                 |
| श्रंतिम य गज्भंमि व                              | २३७६          | ४८१६      | भारत्य स्वतार<br>भारत्यो महूनकारत्य                                                                            | ţo:                                      |
| <b>प्रंतर गिमंतिष्रो</b> वा                      | १३४७          | •         | पाडकाए सहगा                                                                                                    | X3Xe                                     |
| र्यंतरपल्नीगहितं                                 | 4353          | ४६१०      | पाउमार्गसामी<br>पाउमारगैसामी                                                                                   | - tex                                    |
| धंतरपत्नी महुगा                                  | ३२८७          | -4 -7 -8  | पाउ उद्योगम योगम्                                                                                              | * \$ \$ \$                               |
| भंतररहितागांतर<br>-                              | ४२४⊏          |           |                                                                                                                | 455<br>4563                              |
| पंतं न होट देवं                                  | ሽሮጲጲ<br>ያቸላሪ  | १०२०      | "<br>पाउट्ट समे मरमारा                                                                                         | X3.4.8.                                  |
| र्घतें उरं च निधिषं                              | २५६३          |           | पाउडियायसर्ह                                                                                                   | Figh                                     |
| प्रतो प्रतन्भगागीतगागावीम् ।                     | २८६२<br>२३६१  | 1050      | पाउगपुर मिलिये                                                                                                 | \$ \$ \$ \$ \$ \$                        |
| यंतो यहोरतम्य उ                                  | Enga<br>E     | 5 tm # 5+ | चाउग्पाउम्बर्मी                                                                                                | 1113                                     |
| भंती धावगामादी                                   | , 25° A       | ٤૭٤       | पार्व पर्व च वस्तुति                                                                                           | * (                                      |
| भंती निर्द्ध समु निर्द                           | \$ X 5 X      | 401       | पाङ यगरी थाड                                                                                                   | ****<br>****                             |
| चनी स्थित्यम् पूरा                               | 1703          | ****      | भारत नेता साह                                                                                                  |                                          |
| •                                                | ११८:          |           | मान्य पिनवारे<br>भागम                                                                                          | 1110                                     |
| क्षती पर-मनगीर्य<br>संभेगारिकाला स्टब्स्ट        |               | * 41 *    | _                                                                                                              | \$ <b>\ \$</b> \$                        |
| र्यती यहि गल्यानुदर्धाः                          | ११६१          | \$ 5/3    | entra la contra de la                                                                                          | 4-14                                     |
| पेती बहि च पेतं<br>                              | ६१०६          |           | णव विद्या विज्ञानिक क                                                                                          | \$55.5                                   |
| यंती बाँट प भित्रमं                              | <b>१०१</b>    | *         | धारंतिया शिक्षियं श                                                                                            | i i e t                                  |
| घंती की मा मनाति                                 | 5883          | \$258     | धारम यस प्राचनते                                                                                               | 67,50                                    |
| **                                               | = 1           | 1065      | सामम्बद्धाः वयस्य हे                                                                                           | 4.77                                     |
| er<br>milita mika na manita                      | * 6 8 5       | र्द्रदेद  | सार्थिय प्रिन्ताना                                                                                             | ent.                                     |
| चनो स्रोत स दहते ।<br>स्टेन क्रिकेट व्यक्त       | ንፍሂድ          |           | व्यागरण श्री क्ष्मी                                                                                            | 1011                                     |
| घंतो गुणै विश्विमा                               | riff          |           | SECTION SECTIONS                                                                                               | 関係など                                     |
| सनीवस्थय साहि                                    | \$2.55        |           | धारेत तालक्षर्यं च्यु                                                                                          | 2 ; 5 ;                                  |
| क्ष विक्रिक्षण                                   | tien          |           | \$2\$4, ~\$2,\$7\$°\$                                                                                          | 43.7.7                                   |
| estable differ                                   | ぞの気力          | 1 * # 3   | धारमहाराजेम्                                                                                                   | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 |
| कार वे हर दिस्का                                 | 1311          |           | 4 4                                                                                                            | 1 6 2 2                                  |
| esecution and                                    | 4.75%         |           | Alth an actually                                                                                               | \$ \$ 6 %                                |
| WII                                              |               |           | ·                                                                                                              | 2017                                     |
| niegan file er misus                             | \$ \$ \$ \$ # |           | बाहर तुं की है के बाद व                                                                                        | 1; 53                                    |
| 홍경 발생으로 중국 소리 한쪽 학 로리스<br>홍경 발생으로 중국 소리 한쪽 학 로리스 | 1 (6)<br>61 ( |           | स्टार स्टान हो अह                                                                                              | 31,75                                    |
| 5x 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5         | 1611          |           | 都知道山村 新年                                                                                                       | 13.4                                     |
| **                                               | 7447          |           | क्षेत्र किया अस्ति । अ | • • • •                                  |
| क्टिक्ट्रेड्ट स्टब्स्ट्रास्ट                     | 3.44          |           | had by wells me of the way                                                                                     | 2111                                     |
| -<br>14                                          | * * \$        |           | grammatic on State                                                                                             | * 6 2 3                                  |
| è.                                               | 1 + 1         |           | Red Robert B. NEST C. DR                                                                                       | 4 3                                      |
|                                                  |               |           |                                                                                                                |                                          |

| • • •                                   | 20 to 6      |       | ग्रातविसुद्धीए जती                        | ११३२         |        |
|-----------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------|--------------|--------|
| ग्रागंतु तदुत्वेगा व                    | २१५१<br>३०६६ | १६६५  | <b>ग्रातसमुत्यमस</b> ज्माइयं              | ६१६६         |        |
| म्रागंतु पडण जायण                       | ४२द३         | 1014  | <b>ग्रातंकविप्पमुक्का</b>                 | १७७८         |        |
| ग्रागाढ फरसमीसग                         |              |       | ग्रातावरा तह चेव उ                        | ५३४२         |        |
| n                                       | ४ <i>५६१</i> | १०२६  | म्रातावण साहुस्सा                         | ४३४४         |        |
| मानाड्मणागाडं                           | ४८८८         | 1044  | त्रातियणे मोत्तूणं                        | ४६७०         |        |
| <b>म्रागा</b> हमणागाहे                  | ४२१          |       | <b>ग्रादरिसप</b> डिहता                    | ४३२१         |        |
| 11                                      | १५६४         |       | ग्रादाएँ चलहत्यो                          | ४८६          |        |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ३१०७         |       | ग्रादिगाहणोणं उगामो                       | ४३५          |        |
| म्रागाढं पि य दुविहं                    | २६०७         |       | ग्रादिभयणाण तिण्हं                        | १६६७         | ३६६१   |
| श्रगाढे श्रण्णालगं                      | ४७२४         | ३१३६  | ग्रादीग्रदिट्टभावे                        | ६२१३         | ७६३    |
| म्रागाडे म्रहिगरऐो                      | २७६१         | २७१३  | भ्रादेसग्गं पंचंगुलादि                    | ५३           |        |
| <b>ग्रागारमिदिएणं</b>                   | २३३५         |       | श्रावाकम्मादी शिकाए                       | १०८१         |        |
| ग्रागरिय दिहुं तो                       | ६५११         |       | श्रावारोविध दुविधो                        | ११५२         |        |
| ्त्रागारेहि सरेहि य                     | ६३६म         |       | ग्रापुच्छए ग्रावस्सग                      | ५२५          | २५६०   |
| श्राघातादी ठाणा                         | ४१३४         |       | त्रापुच्छएकितिकम्मे                       | ६१२७         | • • •  |
| ग्राचंडाला पढमा                         | १४७३         | ३१८४  | त्रापुन्छित उग्गाहित                      | ११५५         | ३५३६   |
| <b>भा</b> चेलक्कुद्देसिय                | ४६३३         | ६३६४  |                                           | <b>२३</b> ६२ | ४८२६   |
| आग्ययो जा भयग्।                         | १३०६         | ४६०६  | भ्रापुच्छिय भ्रारिक्खय                    |              | २७६६   |
| श्राणंदं श्रपडिहयं                      | २६१०         |       | 11<br>*********************************** | 33cX         | २४६३   |
| श्रागाइगो य दोसा                        | २८३६         |       | ग्राभरणपिए जाग् <del>ग</del> सु           | ५२१०         | 7444   |
| श्रागाए जिज्बराणं                       | ४४७२         | ७०६ ४ | म्राभिग्गहियत्ति कए                       | १४४६         |        |
| त्रागाए ऽ मुक्कघुरा                     | १०२३         |       | ग्राभिग्गहियस्सासति<br>————— ६—           | १२४६         |        |
| श्राणाए वोच्छेदे                        | ६७०          |       | ग्राभोएत्ताग् विदू                        | २ <i>५७४</i> | Ve 2.2 |
| भागादिगो य दोसा                         | ५७४०         | ३२७१  | ग्राभोगिगीय पसिग्रेग                      | १३६६         | ४६३३   |
| श्रागादिया य दोसा                       | २३४८         |       | श्रामज्जरणा पमज्जरणा                      | १५१६         |        |
| "                                       | २७३५         |       | ग्रामफलाइ न कप्पंति                       | ४७५७         | 337    |
| श्राणादि रसपसंगा                        | ४०३४         | १०३७  | ग्रामंति ग्रन्भुवगए                       | ४२८८         | ३४११   |
| माणानंगे लाखं                           | ६६८३         |       | ग्रामे घडे निहित्तं                       | ६२४३         |        |
| श्राणुगदेसे वासेगा विणा                 | ४६२४         |       | श्रायपरउभयदोसा                            | ३७६२         |        |
| श्रातनर परतरे वा                        | ६५४०         |       | ग्रायपर-पडिवकम्मं                         | ३ <b>८१७</b> |        |
| श्राततरमादिया <u>ए</u> ां               | ६५५६         |       | "                                         | ३६३७         |        |
| श्रात-पर-मोहुदीरग्                      | १४६८         |       | ग्रायपर-मोहुदीर्गा                        | १२१          |        |
| 37                                      | १५१७         |       | <b>त्रायपरोमयदोसो</b>                     | ४३०          | २५६५   |
| म्रातपरे वावत्ती                        | ५६०,४        |       | ग्रायरिग्रा ग्रभिसेग्रो                   | =७१          | ६११०   |
| <b>घातपरोमाव</b> ग्गता                  | १४५२         |       | ग्रायरिए ग्रभिसेए                         | २६६५         | ६३७७   |
| ग्रातवयं च परवयं                        | १०४२         |       | भ्रायरिए म्रभिसेगे                        | ६०२०         | ४३३६   |

#### मनाष्य पृत्ति निशीय मृत

| त्रायरिए उयज्ञाए                                                                                               | <u> १</u> १३४  | XX3X       | चावरि घरातीत्                                      | (15)           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------------------------|----------------|
| घायरिण् उपरमायं                                                                                                | =3 <b>%</b> {  | યું દેવનું | मागरे भएम् य                                       |                |
| षायरिए का मोही                                                                                                 | दुइस्          | •          | चापारे विक्रांत्री                                 | Ý              |
| पायरिष् कालगरे                                                                                                 | 7.7.e÷         | ५.८०६      | एकाने एमः विव                                      |                |
| षायरिष् गाननी                                                                                                  | r C c          | 5103       | भागते द्वीनामद्वरित                                | Yeyo           |
| धायरिष् दोष्टिः चामन                                                                                           | भू <i>रद</i> ५ | ५३६२       | धारविषयो विषयोति                                   | 3321           |
| धार्यारम् भगाहि गुमं                                                                                           | <b>*</b> 888\$ | •          | service erestig                                    | १४२६           |
| चायरित् य मिनाले                                                                                               | 2 e            | ¥e#3       | कार शितकत्तानं                                     | 7.652          |
| 44 6 44 47 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                   | ११३६           | •          | धाराम सोट्यकीने                                    | Cogr           |
| ų.                                                                                                             | ११२६           |            | क्षांग्य-पारिकाश्य                                 | 7/3 l e        |
| ţ1                                                                                                             | १६२४           | Xe53       | यां रहमणां राष्ट्                                  | 7.50           |
| <br>पावस्मि पावस्यि                                                                                            |                |            | घरकात विवास                                        | 1101           |
| पायरको एव मा भरो                                                                                               | * MX           | y 580      | धार की संग्रहते                                    | 1017           |
| धार्यस्थि वेस्सियो                                                                                             | 6640           |            | क्षांबक चोह्य                                      | \$815          |
| वार्वास्की प्राप्ति                                                                                            | ije e ž        | 2358       | भागेयात प्रतिस                                     | 5757           |
| धावनियो वि ह निरि                                                                                              | 77.37          |            | कारीत की एसी                                       | : () e         |
| भाविता है दिय                                                                                                  | 1822           |            | कारले वर्षले                                       | 44.3           |
| सामान्य हुउउउ<br>सामान्यो प्रतिभागीम                                                                           | etes           |            | things of things                                   | \$cc y         |
| धार्याच्या समावित                                                                                              | १११८           |            | eriebabe is dint                                   | 1.44           |
| क्षांस्थित एक्स्साम्                                                                                           | : 3 ) }        |            | स्रावंद्रके हैं क्ष्यू                             | \$ 4 % 4       |
|                                                                                                                | 2,5 87,        | XX 2.8     | ~ <b>4</b>                                         | 7:11           |
| क्षाविक प्रकारमा                                                                                               | 1517           | ७ ३¢ €     | ,,                                                 | \$ 7. 7.       |
| क्षावरिक्षा । ज्ञान                                                                                            | 3636           |            | Balliak the dig hate is be                         | 246.5          |
| स्तर्भ मानव्य                                                                                                  | 14:4           |            | **                                                 | 4734           |
| es de la companya de | rnit.          |            | the water of the state of                          | 6人+            |
| स्थातीत व न्यानाया स्थापित                                                                                     | 14:1           | * + 3 +    | Beig bitter ig facht fab ibb.                      |                |
| सार्थ (यतस्य द                                                                                                 | 1 * 7 7        | * * * *    |                                                    | 124            |
| erengemeller, dens                                                                                             | 27.23          |            | this that manifely who                             | 4114           |
| शासीस्याधी माप्                                                                                                | 82.38          | 111        | কুংশ কীন্তু পুরস্কারীর                             | 4344           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                          | 1 + 1 2        |            | कुरूम प्रोपाल में दूर्व के दूर्व है है है है है है | 5935           |
| 북음 성은 왕이 보십시오 아이란 흥합                                                                                           | 41,7 1         | 171        |                                                    | \$ 7 * 5       |
| 大きな かんしょう こうしゅう 大変                                                                                             | \$2.49         |            | gan structure from the second                      | * *            |
| gram i grat de se se                                                                                           | * * * *        |            | gye yan min ah yi ye ye.                           | \$ \$ # t      |
| STAND AS BUT TO THE                                                                                            | 411            |            | the tare with the to                               | <b>5333</b>    |
| 对为15 数据的 有关说:"                                                                                                 | र देव ≉        |            | entered to the state                               | ; 4 <i>-</i> * |
| Sandrate & section in                                                                                          | <b>;</b>       |            | erent her to the                                   | 4114           |
| 表达为1984年1月1日 - 111年1月1日1日1日                                                                                    | 3 ~, 74 2 5    |            | শ্পেষ্ণ হৈ শা কা হুটাগীর                           | ; ; ;          |

|                              | 2200             | :     | श्रासि तदा समगुण्णा                        | १८४६         |          |
|------------------------------|------------------|-------|--------------------------------------------|--------------|----------|
| त्रावरिसाय <b>ण उवलिप</b> णं | 386              | ३४३८  | श्रासित्तो असित्तो                         | ३५७४         | ५१५१     |
| न्नावस्सिया शिसीहिय          | <b>२११</b><br>** |       | श्रासेरा य दिट्टंतो                        | ६३६६         |          |
| 7                            | ५३८३             | ३४३८  | श्राह <del>च्</del> चुवातिगावित            | ४१६२         | ५२८५     |
| "                            | ६१३६             |       | श्राह जित क्रगमेवं                         | <b>२</b> ६५४ | ~ ~ ~ ~  |
| ग्रावहति महादोसं             | १७३६             |       | ग्राहा ग्रावे य कम्मे                      | २६६६         | ६३७५     |
| ग्रावातं तघ चेव य            | <b>५२१</b>       |       |                                            |              | 7707     |
| ग्रावायं शिव्वावं            | १२२              |       | श्राहाकम्मं सइं घातो<br>ग्राहाकम्मिय पाराग | ५६६१<br>३८३५ |          |
| त्रावासग कातूणं              | ६१२४             |       | श्राहाकम्मुद्देसिय<br>श्राहाकम्मुद्देसिय   | 37X0         | ४२७५     |
| भ्रावासग छनकाया              | ३५५०             |       | <b>ग्राहाकम्मे तिविहे</b>                  | <b>२६६३</b>  | •        |
| ग्रावासग परिहागी             | ४३०              |       | ग्राहातच्य-पदार्ग                          | ००६४         |          |
| ग्रावासगमादीयं               | ६१८०             |       | ग्राहार <b>उग्गमेणं</b>                    | १८३५         |          |
| म्रावासगमादीया               | ६२१४             | ६७६   | ग्राहारज्ञ्भवो पुरा                        | ५७२          |          |
| त्रावासग सज्भाए              | ४३४६             | ३१६३  | म्राहार उवहि देहं                          | ५७५१         |          |
| ,,                           | ६३४३             |       | ग्राहार उविह देहे                          | 3258         |          |
| ग्रावासगं ग्रिश्यतं          | ४३४७             |       | श्राहार उवहि विभत्ता                       | २११५         |          |
| श्रावास वाहि ग्रसती          | २२४              | ३४५४  | ग्राहार उवहि सेज्जा                        | २५७६         |          |
| <i>11</i>                    | <b>५३</b> ६८     | "     | 5)                                         | प्रह३४       |          |
| ग्रावास-सोहि ग्रखलंत         | ५०१६             | ६१६   | 33                                         | ६२६९         |          |
| ग्रावासितं व बूढं            | ६११३             |       | <b>त्राहारदी</b> ग्राऽसती                  | ६२३५         |          |
| ग्रावासियमज्जग्गया           | ६३३२             |       | <b>ग्राहारम</b> णाहारस्स                   | ४६३४         |          |
| श्रासकरणादि ठागा             | ४१३२             |       | <b>श्राहारमंतभूसा</b>                      | २२६७         |          |
| श्रासगतो हत्यिगतो            | ६२५              | ३८४७  | श्राहारमंतरेगाति                           | .858         |          |
| श्रासज्जिएसीहियावस्सियं      | ५२३              | २५८८  | ग्राहारविहारादिसु                          | ११           |          |
| श्रासण्ग्तरो भयमायती         | 303              |       | <b>श्राहारादी</b> ग्ऽट्टा                  | <b>ጸ</b> ቋሂቋ |          |
| श्रासण्णमुक्का उद्विय        | २५५५             |       | ग्राहारादुप्पादगा                          | २४१२         |          |
| श्रासण्णुवस्सए मोत्तुं       | ११३५             |       | ग्राहारादुवभोगो                            | २४२१         | •        |
| श्रासण्णे परभिणतो            | <b>. ૪</b> ૫૫૪   |       | <b>ग्राहारे जो उ गमो</b>                   | ५९६४         |          |
| ग्रासण्ले साहंति             | १७६६             |       | <b>ग्राहारे ताव छिंदाहि</b>                | ३८६८         |          |
| श्रासण्णो य छ्रणूसवी         | ५२७६             | ३३५५  | ग्राहारो व दवं वा                          | ४१६६         |          |
| श्रासंक-वेरजगुगं             | १८२६             |       | <b>श्राहारोवहिमादी</b>                     | ४५०६         |          |
| ग्रासंदग-कडूमग्रो            | १७२३             | ३७४५  | ग्राहिडए विवित्ते                          | २७१५         |          |
| श्रासंद पीट मंचग             | ५६५१             |       | ग्राहिडति सो णिच्चं                        | २७१६         |          |
| श्रासाद-पुणिगमाए             | ३४४६ ,           | ४२८०  | म्राहेणं दारगइत्तगारा                      | ३४८२         |          |
| श्रासाढी इंदमहो              | ६०६४             |       |                                            |              |          |
| श्रासाग्। य हत्यीग्। य       | २६०१             |       | , .                                        | <b>इ</b>     |          |
| भासासो वीसासी                | १७४८             | ९ ७७६ | इम्र भ्रगुलोमण तेसि                        | <i>१५७</i>   | <u>.</u> |
| भासा हत्यी खरिगाति           | ३६६५             | •     | इच्छागुलोमभावे                             | ३०२६         | १६२६     |
|                              |                  |       |                                            | •            |          |

### समाप्य चूर्णिनिशीथ सूत्र

| इच्छामि कारगोगां       | १६१३             |       | इस्सरसरिसो उ,गुरू       | ६६२६                      |              |
|------------------------|------------------|-------|-------------------------|---------------------------|--------------|
| इट्टग-छण्मिम परिपिडताण | ४४४६             | •     | इस्साखुए वि वेदुक्कडयार | ३५६३                      | :            |
| इट्ट-कलत्त-विग्रोगे    | १६८७             | ३७११  | इह परलोए य फलं          | ४८१६                      |              |
| इतरह वि ताव गरुयं      | , '5 <b>%</b> 0  |       | इहलोइयाग् परलोइयाग्     | <i>₹</i> ११२.             |              |
| इतरेसि गहग्गम्मी       | <b>५</b> ८८४     |       | इहलोए फलमेयं            | ६१७८                      |              |
| इतरेसु होंति लहुगा     | २१०५             |       | इह लोगादी ठाणा          | ४१४०                      |              |
| इत्तरोवि य पंतावे      | ४४६६             |       | इह वि गिही ग्रविसहणा    | <b>२</b> ८४४ <sub>ः</sub> |              |
| इतरिग्रो पृरा उवघी     | १४३४             |       | इहरह वि ता न कप्पइ      | ६०३२                      |              |
| इत्तरियं पि श्राहारं   | ३२१५             |       | इहरह वि ताव ग्रम्हं     | ४२६८                      | :            |
| इति एस ग्रग्गुण्ण्वग्ग | ११८१             |       | इहरह वि ताव गंघो        | ६०५०                      |              |
| इति चोदगदिट्टंतं       | १३८०             |       | इहरह वि ताव लोए         | <b>३३११</b>               |              |
| इति दप्पतो ग्रगाइण्गं  | ४८६३             |       | इहरा कहासु सुिंगमो      | ५२६३                      | ***          |
| इति दोसा उ श्रगीते     | ४५०६             |       | इहरा परिट्ठविणया        | ४०६७                      | ;            |
| इति सज्दगा तु एसा      | 3082             |       | इहरा वि मरति एसो        | <b>4466</b>               | :            |
| इति संदंसण-संभासणे हि  | १६८६             |       | इंगाल-खार-डाहो          | १५३७                      |              |
| इत्थि-परियार-सद्दे     | .२०१५            |       | इंदमहादीएसु             | २४८०                      | •            |
| इत्थि पट्टुच्च सुत्तं  | ३४६६             |       | इंदमहादीसु समागएसु      | <b>३१३३</b> .,            | :            |
| इत्थिकहं भत्तकहं       | <b>११</b> ~      |       | इंदियपडिसंचारो          | 3505                      |              |
| इत्थिकहाश्रो कहेति     | ३५८३             | ५१५६  | इंदियमाउत्तार्ण         | ६१४६                      |              |
| इत्यी जूयं मज्जं 🕝     | ४७६६             | • ६४० | इंदिय सलिंग गाते        | !∙ ४३६                    |              |
| इत्थी गापुंसको वा      | १६१४             | •     | इंदियािंग कसाये य       | ३वं ५ द                   |              |
| इत्थी पुरिस नपुंसग     | Хο <b>á</b> ⊏    | ६३७   | इंदेग् वंभवज्भा         | ४१०१                      | ٠            |
| इत्थीगां मज्भम्मी      | २४३०.            |       | इंघणधूमे गंघे           | <b>५०</b> ५               |              |
| इत्थीगातिसुहीगां       | २४३३             |       | "                       | ४७१०                      |              |
| इत्यीमादी ठाणा         | ४१३७             |       | ,,<br>इंघणसाला गुरुगा   | ५३६२                      | n            |
| इत्थी सागारिए          | 338 x            | २५५२  | र्क                     | :                         |              |
| इत्थीहि गाल-वद्वाहि    | १७६४             |       | ईसर-तलवर-मार्डविएहि     | . २५०२                    | Ę            |
| इघरघ वि ताव सद्        | <b>, १७७</b> २ , |       | इसर भोइयमादी            | . २,४०२<br>२५०३           | r<br>Uv      |
| इघरह वि ताव गरुयं      | ंदर्द            |       | इसरियत्ता रज्जा         | ५२०५<br>५१६०              | ۲<br>٦       |
| इम इति पच्चक्खम्मी     | २५८६             |       | ईसि भ्रघोग्रता वा       | ३७७१                      | ,            |
| इय सत्तरी जहण्णा       | ३१५४             | ४२८४  | ईसि भूमिमपत्तं          | ₹ <b>४७</b> ८             |              |
| इय विभिगिग्री उ भयवं   | १७८०             |       | • *                     | 111                       | , ,          |
| इयरह वि ता ए। कप्पति   | ५०६२             |       | उ                       | <b>:</b> ,                |              |
| इरिएसण्-भासाण्         | ३१७६             |       | <b>उउवद्वपीढफलगं</b>    | ४३४८                      |              |
| इरियं गा सोघियस्सं     | ४८८              |       | उक्कोसग्री जिखाखं       | १४१०                      | 8            |
| इरियावहिया हत्थंतरे    | ६१४१             |       | उक्कोसगा तु दुविहा      | 50                        |              |
| इरियासमिति भासेसगा     | ३६३३             |       | उक्कोसतिसामासे          | ६६०                       |              |
| इस्सरनिक्खंतो वा       | ४८४२             |       | "                       | <b>५</b> न् ३८            | , <b>%</b> ( |
|                        |                  |       |                         |                           |              |

|                                |                     | m. 4. 6      |                             | <b>4</b> 7           |                       |
|--------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| चक्कोस माउ-मज्जा               | ५१६७                | २५१७         | उद्यतभतिए वा                | 4007                 |                       |
| उक्कोसं विगतीय्रो              | ३४६०                | २६१२         | उच्चताए दाएँ                | ४४६२                 |                       |
| उक्कोसाउ पयाग्रो               | ६५४६                |              | उच्चसर-सरोसुत्तं            | २८१८                 |                       |
| उक्कोसेगा दुवालस               | ६०६२                |              | उच्चारपासवएम्सेल मत्तए      | ३१७२                 |                       |
| चक्कोसो ग्रहवियो               | १४१२                | 80 EX        | उच्चारमायरिता               | १८७३                 |                       |
| उक्कोसो थेराएां                | १४११                | <b>გ</b> 0£გ | ,,,                         | १८८०                 |                       |
| <b>उ</b> क्तोसो दहू एां        | ३५१२                |              | उच्चारं पासवर्ण             | १७३२                 | इष्ट्रह               |
| <b>37</b>                      | ३५४७                |              | उच्चारं वोसिरिता            | १८७७                 |                       |
| उक्कं.सोवधिफलए                 | १०१६                |              | उच्चाराति श्रयंहिल          | ३७५७                 |                       |
| <b>उक्खिपत्तगिलाग्</b> गो      | ३७७६                | १६७=         | उच्चारे पासवर्णे            | १७५४                 | <i>ए०७६</i>           |
| उग्गम उपादग्                   | २०७३                |              | चच्छवछ्णेसु संभारितं        | ४२७७                 |                       |
| उगाम उप्पायग्                  | १८३३                |              | उच्छाहितो परेएा व           | <b>Y</b>             |                       |
| >>                             | ४६७२                |              | उच्छाहो विसीदंते            | 268                  |                       |
| **                             | २०६७                |              | चच्छुदसरीरे वा              | ४०५१                 |                       |
| 11                             | <b>£33</b> ¥        |              | उन्द्रोतसुप्पितावस्         | १८८१                 |                       |
| चग्गमदोसादीय <u>ा</u>          | ४७१६                | = <b>%</b> E | उच्छोल दोसु ग्राघंस         | <i></i>              |                       |
| 37                             | <b>Y63</b> X        |              | उ <b>ज्जाण्</b> द्वाणादिसु  | メミズニ                 |                       |
| "                              | ¥8 <i>E</i> ¥       |              | <b>उन्जाण्</b> ऽट्टालदगे    | २४२६                 |                       |
| चगमविसुद्धिमादिसु              | <b>2</b>            |              | <b>उज्जाग्</b> एक्क्त्रमूले | 30≈5                 |                       |
| चगममादिसु दोसेसु               | ४११०                |              | उज्जाणा भारेणं              | ४१७०                 | ५२⊏६                  |
| चग्गममादी सुद्धो               | १२७४                |              | <b>उ</b> ज्जागाऽऽउह्णूमेग्  | ४७४२                 | ३२७३                  |
| <b>उग्गयम</b> ग्गसंकणे         | २=६६                | ६३०४         | उज्जागातो परेगुं            | ४१८२                 | ५३०२                  |
| उमायमसुगाए वा                  | २६२६                | ४⊏२३         | <b>उ</b> ज्जालज्रभंपगाएां   | २१६                  |                       |
| उग्गयवित्ती मुत्ती             | २८३                 | १७८८         | उज्जुत्तगुं से मानोयणाए     | २६=०                 | ५३५६                  |
| <b>चग्गह्</b> रांतगपट्टे       | १३६८                | ४०८२         | "                           | २६ <b>८१</b>         | ४३५७                  |
| <b>चग्गहवार</b> णकुसले         | ३०१६                | 3838         | <b>उ</b> ज्जोयफुडिम्म तु    | ¥३२०                 |                       |
| चग्गातिकुलेसु वि               | ४४१४                |              | <b>उट्ट-</b> णिवेसुल्लंघण   | प्रहंद               |                       |
| चिंगण्एदिण्ए श्रमाये           | <b>३</b> =४६        |              | चट्ट ज्ज शिसीएज्जा          | २८८५                 | ሂ६•=                  |
| <b>चग्घाता</b> सुग्घाते        | ६४२१                |              | ,,                          | ६६००                 | 27                    |
| <b>उ</b> ग्घातियमासा <b>णं</b> | ६५४४                |              | उट्टे तं निवेसंते           | ३५५२                 |                       |
| चग्घातियं वहंते                | २८६८                |              | उ<br>उडुवद्विगमेगतरं        | <b>१</b> २३ <b>८</b> |                       |
| उग्घातिया परित्ते              | <b>*</b> 50         | =६२          | चडुवद्धे रयहरणं             | 300                  |                       |
| <b>उ</b> ग्घायमगुग्घातो        | ३५३४                |              | उडुमासो तीसदिगो             | ६२८५                 |                       |
| <b>उ</b> ग्घायमगुग्धायं        | २५६१                | •            | चडुवास सुहो कालो            | 460                  |                       |
| . 33                           | · ३५३३              |              | <b>उद्</b> बाहरक्खणट्ठा     | ३२ <b>१</b>          |                       |
| 33                             | きおおえ                | •            | उड्डाहं च करेज्जा           | <b>४२६</b> ६         | ३३४१                  |
| <b>चन्वायम</b> खुन्घाया        | इं <mark>६७१</mark> |              | उड्डाहं व कुसीला            | <b>Y</b> 07          | , ,                   |
| चन्वायमस्तुन्वायोः             | ६६४४                |              | चड्डमहे तिरियम्मि य         | 3153                 | <b>%</b> < <b>%</b> { |
|                                |                     |              | 4                           | • • • •              | -                     |

### संभाष्य चूरिंगनिशीय सूत्र

| उड्ढस्सासो भ्रपरिककमो य                    | ₹₹₹                       |                      | उद्दावरा शिन्विसए                          | ४७६३                   |
|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| <b>उड्</b> ढं थिरं श्रतुरितं               | १४३१                      | •                    |                                            | <b>५१५</b> १           |
| उड्ढे केएा कतमिएां                         | १२६६                      |                      | 2)                                         | <b>३३७६</b>            |
| उड्ढे वि तदुभए                             | <b>१</b> ६७८              |                      | उद्दिट्ट तिगेगतरं                          | ५०१०                   |
| उण्णातिरित्तमासा                           | <b>3</b> 5 & <b>c</b> −   |                      | उद्दिट्ठमगुद्दिट्ठे                        | £3X8                   |
|                                            | ३२०६                      |                      | उद्दिहास्रो नईस्रो                         | ४२०८                   |
| उण्णियवासाकप्पा<br>जीवार्यः जीवां व्यक्ति  | ४२०२<br><del>१</del> ८०२  |                      | उद्दिसिय पेह श्रंतर                        | ४००५                   |
| उण्णियं उट्टियं वावि<br>                   | ५५०<br>७ <sup>६</sup> ०   |                      | उद्दूढसेस वाहि                             | <b>३४६३</b>            |
| उण्णोट्टे मियलोमे<br>ज्यानेन स्थापनम्हित   | ४६३४                      |                      | उद्सगा समुद्देसगा                          | २०१६                   |
| उण्होद-छगर्ग-मट्टिय<br>                    |                           | 210/10               | उद्देसिम चउत्थे                            | २३५०                   |
| उत्तर्ण-संसावयाणि य                        | ३१३६<br>53                | २७४७                 | उद्देसियम्मि लहुगो                         | <b>२०</b> २२           |
| उत्तदिगा सेसकाले                           | ६३८८<br>३२ <b>१</b> ६     |                      | उद्धं सित्ता य तेगां                       | १७५१                   |
| उत्तरकरणं एगग्गया                          | २२१५<br>६४२६              |                      | उद्धंसियामो लोगंसि                         | १४६५                   |
| उत्तरगुणातिचारा<br>                        | ४२२४<br>४२२४              | ४६३५                 | उद्धियदंडो गिहत्थो                         | ६४१७                   |
| उत्तरणम्म परूविते                          | ****<br>****              | ****                 | उद्धियदंडो साहू                            | ६४१७                   |
| उत्तरमाणस्स एदि                            |                           | 2007                 | उपचारे <u>े</u> ण तु पगतं                  | ५- ५-                  |
| उत्तरमूले सुद्धे                           | \$ <u>\$</u> \$0          | २९१४                 | उपमन्ति पुननत                              | २२७ <b>२</b>           |
| उत्तर-साला उत्तर-गिहा                      | २४८८                      |                      | उप्पणकार <b>णे</b> गंतु                    | ३२७१                   |
| र्जिंगो पुरा छिंहुं                        | ६०१८                      |                      | उपण्णासुप्पण्णा                            | ३८ <b>६४</b>           |
| उत्थाणो सहपाणे                             | १८७६<br>१८४८              | •                    | उप्पण्णे भ्रधिकरणे                         | १७०द                   |
| ज्द् <b>जल्ल मट्टिया वा</b>                | 8=Re                      |                      | उप्पण्णे उवसगो                             | ₹६८४<br>१७० <b>न</b>   |
| उदउल्लादीएसू<br>                           | १५५१                      | e 0                  | उपण्यो सासावरे                             | . ५७३६                 |
| उदए कप्पूरादी<br>जन्म जिल्लामा             | \$30F<br>\$30F            | ६००१<br>ucvo         | उप्पत्ती रोगाणं                            | . २७२५<br><b>६</b> ५०४ |
| उदए चिनखल्लपरित्त                          | ४२३१                      | ४६४१                 |                                            |                        |
| चदएग् वातिगस्स                             | 325                       | ५१६५                 | उप्परिवाडी गुरुगा                          | ४६६°<br>४-३ <b>-</b>   |
| उदग-गिग-तेशासावयभएसु                       | ४६२                       |                      | उप्पल-पउमाइं पुरा<br>उप्पात म्रशिच्छप्पितु | ३५६<br>३५६             |
| उदगसरिच्छा पक्लेग्।ऽवेति                   | ३१८६                      |                      | उपादगमुप्पण्यो                             | 757E                   |
| उदगंतेण चिलिमिणी                           | ¥ ३४ द                    | २४२२                 | उपायगेतुः<br>उपायगेसगासु वि                | २० <b>५४</b>           |
| उदगागणिते <b>गोमे</b>                      | ¥€3≒                      | 21000                | उन्बद्ध पवाहेती                            | . <b>६०१</b> १         |
| उदगागणिवातादि <b>सु</b>                    | ३१३२<br>५७४८              | २७४४                 | <b>उ</b> ब्भामगऽस्तुब्भामग                 | ४०८२                   |
| उदरियमग्री चुउसु वि                        |                           | F22E                 | उन्भामग वडसालेख                            | <b>१</b> ४०            |
| जदाहडा जे हरियाहडीए<br>                    | . ५५१६                    | ₹33 <i>६</i><br>2≂८६ | उभग्रो वि श्रद्धजोयण                       | ३१६२                   |
| ं उदिण्णजोहाउनसिद्धसेणो<br>जन्मने सम्बंह्य | ሂ७ሂ <del></del> ፔ<br>୪ናሮና | ३२५९                 | ्रजमयगराी पेहेतु <sup>*</sup>              | ४१५१<br>४६२७           |
| उदुवद्धे मासं वा<br>उद्द्दरे विमत्ताः      | ४६ <b>-६</b><br>२६३४      | . 4230               | उमयगरा नहपु<br>उभयद्वातिरिएविद्व'          | २४६ <b>६</b>           |
| उद्दूर पानसाः<br>उद्दूरे सुभिक्से          | . १८६८<br>. १६६८          | १०१८                 | उभयद्वातासायह<br>उभयघरसम्म दोसा            | ४३३२                   |
|                                            | ३४२६                      |                      | उभयम्भि व ग्रागाढ़े                        | *                      |
| "                                          | YEEO                      | ,"                   | जभयस्स निसिरणद्वा                          | <b>१</b> २२ <b>६</b>   |
| "<br>उद्दारा परिद्वविया                    | <b>XXX</b> .              | "<br><b>२६०</b> ६    | उभयो पडिबद्धाए<br>-                        | ४४वः                   |
| 24.7 Q                                     |                           |                      |                                            | ·                      |

| 11                             | The .          | રદેશ્ય          | उद्योर नु पंचमद्दे               | કં.૧૬૦                |                  |
|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|------------------|
| ्र<br>उमयो मह-कर्नेद वा        | ૬૪:૩           | ವಿಕ್ಷದಂ         | उर्वीर तृ मुंजयस्मा              | ದ್ದುವ                 |                  |
| इम्मनदायमरि <b>सं</b>          | 7573           | કુકર્દ          | उद्योग्मंत्रे यहुगं              | ?===                  |                  |
|                                | y 2 3 0        | કુકુરુદ્        | उदलक्षिया य उदगा                 | યરદર                  |                  |
| "<br>इम्मर कोट्टिंक्यु य       | <b>५,७१</b> ६  |                 | उदयदांवमा नु पृथ्वं              | 1233                  | પ્રદેશક          |
| जम्मादी चलु दुदियो             | કુ દુઃ૩૦       |                 | डब्सग-गण्पिन-विमाबित             | <b>ૄ</b> ક્:૩૫        |                  |
| स्मायं च लमेरदा                | 5,7:3:3        |                 | <b>उ</b> वसम्महिद्द्याम् ,       | <b>૪૩</b> ૬૪          |                  |
| उम्मायं पांदेच्या              | \$5.63         |                 | उवसमगृह पड्हें                   | ११७३                  | <b>કર્ય</b> પ્રજ |
| उल्लीम्स य पारिच्छा            | <b>૩</b> ૭૫૬   |                 | दवसँत वि महाकुले                 | <b>ર</b> ૫, ફહ        |                  |
| दम्लावं तृ ग्रमनी              | ગ્દેમમ         |                 | * 11                             | કે <b>પ્ર</b> પ્ર     |                  |
| उन्होंस यह दिय गिमि            | 116=           | 3,4:6⊏          | उत्रष्ठंता रायमञ्जा              | કે દે છે છે           |                  |
| डल्डोमाग्यु <sup>र</sup> ण्डला | 2283           | ३४७७            | <b>उबसंपदावराह</b> ं             | <b>২</b> ও <b>६</b> ७ |                  |
| डम्बोयम् निमासंग               | 7,27,c         |                 | उत्रसमिती गिहत्यी                | <b>२</b> ८४६          | ५५५०             |
| उद्यानी संघाडग                 | 12==           | <b>ब्रह</b> ्यू | डबस्सम् य मंथारे                 | ?300                  | इ७२२             |
| 23                             | १६८६           | रहरइ            | <b>टबस्मग गिवसग</b> ा            | ३०६८                  | ? દેદ દ          |
| इदशरणृष्ट्रीतयं पृग            | 515            |                 | उबहुत डिहुय गुपग्णे              | ३६७३                  |                  |
| द्यकरमें) पंडिलेहा             | २ं० ट          | 3,62            | डबहुत्र-डबक् <u>ररण</u> म्म      | કે <b>પ્</b> હદ       | 4.84.6           |
| 71                             | "<br>デニc       | 5,65,6          | उत्रहम्मति विष्णाणे              | ૬૦૦઼૬                 |                  |
| उदगरगानीप्हणे <b>भा</b> र      | なきゃと           | €0 <b>%</b> 3   | <i>उबह्यचगाहर्वम</i>             | 75,06                 |                  |
| उदगरम् पृथ्वमीगृतं             | <b>५.६५</b> :७ | ३०६४            | उवह्यमणुबहते वा                  | veor.                 |                  |
| <b>उबगाहिता मृ</b> षादिया      | દ્દ્ર          |                 | डबहिम्मि पडग साडग                | ३०६८                  | १६६७             |
| दयचरग ग्रहिमरे दा              | <b>ગ</b> કદ્દ  |                 | उदिह मुत्त मत पाणे               | 50.38                 |                  |
| उदवरित को विद्यार्ग            | 2636           |                 | उनहीं श्राहाकम्मं                | રદદ્દ                 |                  |
| उषद्वीं जिद्दे गिषिन           | ક્પ્રયુદ       |                 | उदही य पृतियं पृग                | 5%0                   |                  |
| उददेन-ग्रगृहदेना               | २१२इ           | યુદ્ધ           | <b>उत्रेह</b> ्यत्तियपरितादग्    | ಕಂಜನ                  | 1528             |
| दर्वायमस्ते बहुगा              | \$(0           |                 | उदेहीमा <i>नग्</i> कर <b>ण</b> े | 3058                  | १६८७             |
| उद्या परिनहेना                 | 1,55Z          |                 | उदेहीमासण् उदग्रा                | ३०८३                  | १६५६             |
| द्वर्थ लोग-पदा दा              | १३३३           |                 | डबेह्यंमासण् परितावण्            | इंटर्ड                | १६८५             |
| दबशं मर्गर वारिन               | 5,8,8          |                 | डबेह्यंमासग् वारस                | इंट्रह                |                  |
| उन्हर्भ मरीरमनायव              | 2857           |                 | उव्यक्त खेल संयार                | इंह्इ४                | १८८६             |
| उवर्धाहरूले गुरुगा             | 222            |                 | डबतग्ग <u>ीहर</u> ण्             | ₹60€                  |                  |
| च्यप्टन-येरगदि<br>-            | 2553           |                 | डब्बतगु परिवत्तगु                | ?હષ્ટ                 | ३७=२             |
| डबष्टुनमागवेगीह्<br>- C        | દ્ધુ           |                 | <b>उब्दत्तगुम्यतं</b>            | મે. <b>દ</b> ેમ       | 1,530            |
| इदिमिषदा क्रया                 | 150            |                 | डव्यतगाड् <b>सं</b> यार          | ಕ್ಷದಗಳ                |                  |
| डबरि सुयमग्रहसूर्ग<br>——       | 5825           |                 | उब्बताएं पृथ्वं                  | ં દહ્યું ક            |                  |
| उवरि पंच प्रप्रुची             | इन्दर          | 1500            | "                                | કંદત્રંત્ર            |                  |
| टबरि नु ग्रणजीवा<br>———————    | 24.3           |                 | इब्बरगस्त तु ग्रसती              | ६००२                  | ieon             |
| उवर्षि नु अंगुनायी             | €१=            | 3540            | डब्बरी कीरी वा                   | 358.6                 | 7/30             |

#### सभाष्य चूर्णिनिशीय सूत्र

| उसिगो संसट्टे वा                           |   | ३०५२                 | १९५१         | mar <del>masi</del>     | '91. 9 A     |
|--------------------------------------------|---|----------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| उसुकादिएहि मंडेहि                          |   | ४३८६                 | 1641         | एएसामण्णतर              | <i>२७२६</i>  |
| <b>उस्सग्ग</b> िई सुद्धं                   |   | ४२३६                 | ३३१८         | 17                      | ४७७६         |
| वरसानावयं पुष्ट                            |   |                      |              | "                       | ४३६३         |
| ॥<br>जन्मसम्बद्धाः स्टब्स                  |   | 3458                 | "            | 11                      | <b>የ</b> የደጸ |
| उस्सग्गलक्खग् खब्र                         |   | ३५७१                 | ५१४८         | 11                      | ४६५३         |
| उस्सग्गसुतं किंची                          |   | ५३५७                 | ३३१६         | · n                     | ४६५७         |
| उस्सगसुयं किची                             |   | ५२३४                 | . ,,         | )1                      | ६०३१         |
| उस्सग्गाती वितहे ,                         |   | ५०२१                 | ६२१          | एएसामण्यातरे            | ४३२५         |
| उस्सगा पइन्न-कहा य                         |   | २१३१                 |              | एएसामण्ण्यरं            | २६२६         |
| उस्सग्गित-वृाघातं                          |   | <b>द</b> ३८          |              | एएसि तिण्हं पी          | ५२१२         |
| उस्सग्गियवादाते                            |   | द४१                  |              | एएसि तु परूवएा          | ५६२५         |
| उस्सग्गियस्स पुन्वि                        |   | <b>५३३</b>           |              | एएहिं कारखेहिं          | 3388         |
| , " ; , ,                                  |   | . ५४७                |              | 11                      | ३६०८         |
| उस्सगे भ्रववायं                            |   | ६६७२.                |              | ***                     | ३७६९         |
| उस्सग्गे गोयरम्मी                          |   | .५२३७                | 3388         | "                       | ३७७६         |
| "                                          |   | ५३६०                 | "            | "                       | ४६१४         |
| उस्सग्गेरा शिसिद्धारिए                     |   | ४२४४                 | ३३२७         | "                       | ४८८२         |
| "                                          |   | ५३६८                 | "            | 11                      | ५६५५         |
| उस्सग्गेणं भिणताणि                         |   | ४२४४                 | ३३२६         | 1;                      | ३१३५         |
| <b>"</b>                                   |   | ५३६७                 | "            | "                       | ४०५३         |
| उस्सग्गो वा उ श्रोहो                       |   | ६६६८                 |              | एएहि तु उववेयं          | २७३३         |
| उस्सीसग-गहरोणं                             |   | २१६५                 |              | एएहि य अण्लोहि य        | २३६२         |
| उस्सुत्तमग्रुवइट्ट                         |   | १३४६२                |              | एएहि संपउत्तो           | ६२६३         |
| उस्सेतिम पिट्ठादी                          |   | ३००४                 | 580          | एकत्तीसं च दिएा         | ६२८६         |
| उस्सेतिममादीणं                             |   | ४७१३                 |              | एक्कतो हिमवंतो          | १५७१         |
| <b>उस्सेतिममादीया</b>                      |   | ५६६६                 |              | एक्कल्लं मोत्तूणं       | ६३३६         |
| े उहाए पण्णातं                             |   | ५६१०                 |              | एक्कल्लेए ए लग्भा       | ६३४४         |
|                                            | ऊ | •                    |              | एक्कस्स दोण्ह वा        | ६१४४         |
| ज्याने गान्यि सर्गां                       |   | 2027                 |              | एक्कस्स व एक्कस व       | ५०६२         |
| क्रगाहुँ गातिय चरणं<br>क्रगाहिय दुव्वलं वा |   | ३४३२<br>४४६७         |              | एक्कहि विदिण्एा रज्जे   | २५५१         |
| ऊलाह्य डुन्यरा या<br>ऊलातिरित्तमासे        |   | ३१४४                 |              | एक्कं दुगं चउक्कं       | ३०१८         |
| <b>ऊ</b> शासि संणंतो                       |   |                      | V 7 0 10     | एक्कं पाउरमारो          | ७६५          |
| ऊलाह्य पन्यता<br>ऊलोसा न पूरिस्सं          |   | 933F<br>25-20        | ५२१७<br>४००६ | एक्कं भरेमि भाणं        | ३४३८         |
| क्सल्याएी गाम्रो                           |   | ५५२६<br>१५३ <b>५</b> | ४००६         | एक्कार-तेर-सत्तर        | २३२४         |
| ज्ञाताल ग्राजा                             |   | <b>1 4 47</b>        |              | एक्कुत्तरिया घडछक्कएए   | ६५६३         |
|                                            | ए |                      |              | एक्कूणवीसति विभासियम्मि | ६६४८         |
| एएए। सुत्त ए। कयं                          |   | <b>२</b> ह५१         | ५≒४६         | एक्केक्कपदा श्राणा      | १६०३         |
| एए सब्वे दोसा                              |   | ३२५२                 | •            | एक्केक्किम्म उ सुत्ते   | ६१६२         |
| · ·                                        |   |                      |              | ,                       |              |

| एक्केक्कम्मि य ठाएी                          | ५१०२                  | २४५४           | एगं ठवे गि्चितसए                            | १२०२                        | ३५६२    |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------|---------|
| एक्कक्काम्स य ठाए।                           | ४२०४                  | •              | एगं व दो व तिष्णि व                         | २०७४                        |         |
| n<br><del></del>                             | ५०४                   |                | एगं संचिक्खाए                               | ६२४४                        |         |
| एक्केक्कं तं दुविह                           | १८६                   |                | एगंगि रुण्यियं खबु                          | <b>د</b> رو                 |         |
| "                                            |                       | V2 -10         | एगंगितो च दुवियो                            | १२२०                        |         |
| एक्केक्का च पदाग्रो                          | <b>५</b> १०           | ¥609           | एगंगिय चल थिर                               | ४२३२                        | र्रहरूर |
| एक्केक्का ते तिविहा                          | ४२१३                  | २४६६           | एगंगियस्स ग्रमती                            | १२७४                        |         |
| एक्केक्का सा तिविधा                          | ७११                   |                | एगंतिग्जिता से                              | ३६५२                        |         |
| v                                            | ७१६                   |                | देववार्यक्ष्यरा व                           | 3663                        |         |
| एक्केक्का सा दुविहा                          | <b>२६१७</b>           |                | "                                           |                             |         |
| एक्केक्को तिष्णि वारा                        | हे ६ दं छ             |                | एगंतरगिब्बिगती<br>————                      | <b>€</b> 330'               |         |
| एक्केक्को वि य तिविवो                        | 3385                  |                | एगंतरियं गिविविविक्तं                       | ३८२५                        |         |
| एक्केक्को सो दुविहो                          | ४ <i>६६७</i>          | કુ ૦ છ દ       | एगाग्यिस्स सुवर्गे                          | ४५६०                        |         |
| एक्कोसहेर्ए छिज्जंति                         | દ્દે૪૦૬               |                | एगापण्णं व सतावीसं                          | ४७२६                        | ३१३५    |
| एगक्खेत्तरिगवासी                             | १०२२                  |                | एगा मूलगुर्गोह                              | २०६३                        |         |
| एगचरि मन्नंता                                | ४४४३                  |                | एगावराहर्डडे                                | ६११३                        |         |
| एगट्टा संमोगो                                | ४६४०                  |                | एगास्ति लंभे वा                             | १२६६                        |         |
|                                              |                       |                | एगाह पराग पक्ने                             | २७३८                        | ४४७६    |
| एगतरमामिए उत्रस्त्रयम्मि                     | ~ २४०७                |                | "                                           | ४४७६                        | "       |
| एगतरिंगगतो वा                                | ४००७                  |                | र्गिदियमादीसु तु                            | १८०८                        |         |
| एगत्ते जो तु गमो                             | ं १४४६                |                | एगिदि-विगल-पंचिदिएहि                        | ४००३                        |         |
| एगत्य वसंताग्रं                              | ર્વ કુંહછ             | ४८१४           |                                             | ३५२६                        |         |
| एगत्य रंवणे मुंदर्णे य                       | ११=५                  | રૂપ્દ્દ        | ·                                           | ६४६६                        |         |
| एगत्य होति मत्तं                             | ४१६०                  | . X 🕏 o E      | एगूग्रतीम दिवसे                             | ३५१८                        |         |
| एग हुग तिष्णि मासा                           | રંદરંડ                |                | एगूग्रतीस वीसा                              | <b>રૂપ્ર</b> १७             |         |
| एगपुड सगल कसिगां                             | દંરેજ                 | ं इंदेश्व      | 27                                          | <i>3</i> 4,46               |         |
| एगवतिल्लं भंडि                               | . इं१८०               |                | ्रुगे श्रपरिराए या                          | ४४६४                        | रु४३७   |
| एगमऐोगा दिवसेर्सु होति                       | ં દુરૂર્ટ             | •              |                                             | · ४४३६                      | 11      |
| एगमरोगे छेदो                                 |                       | 3360           | <del></del>                                 | <i>ፈ</i> ፈ <mark>ጸ</mark> ጃ |         |
| एनमरसं तु लोए                                |                       | ः अधिक         | एने च कज्जहागी                              | ३८४१                        | 12      |
| एगम्मिङ्गेनदारी                              | . <i>દે</i> ક્ષ્ટ્રેઈ |                |                                             | ५ <del>००</del> ५<br>५४६६   |         |
| एगम्मि दोसु तीसु व                           | . ५११२                | ू <b>२२७</b> १ | ्णे निलागुपाहुड<br>एके व प्रकारिके          | ४५७६<br>४५७६                |         |
| एगस्त श्र <b>णे</b> गाग् व                   | . Xosé                |                | एगे तु पुष्तमगिते                           | * 20 ¢<br>Y6 5 6            | ६२८     |
| एगस्य पुरेकम्म                               |                       | १८३६           | -2 -3 -3                                    | ६०८१                        | 644     |
| एगस्त्र वितियगहरो                            | ४०८४                  |                | ·                                           | : ४० <b>८</b> ६             | १८४३    |
| एगस्त माग्ज <del>ुतं</del><br>एगं चहुदद्यम्म | ४४६८                  | ;              |                                             | Yose                        | 1-1     |
| एगं च दोव तिष्ग्रि व                         | .२१६ <u>६</u><br>२-२१ |                | n<br><del>mini ilii</del>                   |                             | •       |
|                                              | ्रे <b>द</b> २१       | • •            | एगेपं बंधेगं<br>भागेरोले <del>जिल्लान</del> | <b>५</b> ४३                 |         |
| 21                                           | · ३६३६                | .•             | एगेखेगो खिन्त्रति                           | ६५०३                        |         |

| एगे तू वच्चंते                        | ሂሄሩ६          | \$3FX | 77                   |        | ५६२५          |
|---------------------------------------|---------------|-------|----------------------|--------|---------------|
| "                                     | ४५४६          |       | 71                   |        | ४६५६          |
| एगे महाणसम्मी                         | · ११५२        | ३५६३  | एतेएा मज्भ भावी      |        | ४४.५८         |
| एगेसि जं भिएायं                       | ३३१६          |       | एतेएा उवातेएां       |        | १४६ं१         |
| एगो इत्थिगमो                          | ५४५६          |       | एते तु दवावेंति      |        | १३६६          |
| एगो गिलाग्एपाहुड                      | ६३३६          | •     | एते पदे एा रक्खति    |        | १३३८          |
| एगो णिद्दिसतेगं                       | ४५६४          |       | एतेसामण्यतरं         |        | ६२३           |
| एगो व होज्ज गुच्छो                    | १६५७          | १६१५  | 11                   |        | ६३३           |
| एगो संघाडो वा                         | 3030          |       | "                    |        | ६४१           |
| एगो संथारगतो                          | ३५४८          |       | "                    |        | ६४६           |
| एत <b>णंतरागादे</b>                   | ४६३           | •     | 11                   |        | १०७३          |
| एतद्दोसवि <b>मु</b> क्कं              | १६४२          |       | 11                   |        | १५०२          |
| "                                     | ५०६४          |       |                      |        | १५४०          |
|                                       | ६३४१          |       | n<br>n               |        | १५८६          |
| एतविहिमागतं तू                        | ५४६३          | ४४३६  | "                    | ·      | १६२१          |
| एतं खलु श्राइण्णं                     | <b>585</b>    |       | <b>33</b>            |        | १८१४          |
| एतं चिय पच्छितं                       | <b>१६०२</b> . |       | "                    |        | २१५७          |
| एतं तं चेव घरं                        | 8866          |       | 11                   |        | २१८३          |
| एतं तु परिगाहितं                      | १८६६          |       | "                    |        | २२२४          |
| एतं सदेसाभिहडं                        | १४८७          |       | »,<br>»,             |        | २४६५          |
| एताइ' सोहितो                          | १,५३५         | ·     | "                    | •      | २५१४          |
| एतािए। वितरित                         | २५५४          |       |                      |        | २६=३          |
| एतारिसंमि देंती                       | ४६६           | •     | ,                    |        | २७१०          |
| एतारिसाम्म वास्                       | <b>५</b> २३२  | •     | "                    | •      | ३७४०          |
| एतारिसं विचसज्ज                       | 48E4          | ሂጆኝና  | **                   | •      | 3388          |
| Same notes                            | ६३३८          | "     | "                    |        | ४६७०          |
| एतारिसं विद्योसज्ज                    | प्रयुष्ट्     | "     | . ,                  |        | <b>५</b> ६५६  |
| एतारिसे विश्रोसेज्ज                   | <i>95</i>     | . ,,  | n '                  | ·      | ६२५६          |
| एतासि श्रसतीए                         | १७७५          | **    | ''<br>एतेसामण्एतरे   |        | ६०५           |
| एतविहिमागतं तू                        | <b>4434</b>   |       | 11                   | •      | ६१६३          |
| एते ग्रण्णे य तहि                     | ३५२६          |       | "                    | 1      | ६१७०          |
| n                                     | ३न३६          |       | "                    |        | ं १७७         |
| एते उ ग्रघेपांते.                     | ५०३०          |       | एतेसामण् <b>णयरं</b> | ·<br>3 | <u>७२७</u>    |
| एतेम्बय पच्छिता                       | ३३७           |       | "                    |        | <b>५७</b> ३   |
| एते चेव गिहीएां                       | ३३८           |       | ,,                   | . ;    | 558           |
| एते चेव दुवाल्स                       | १,३६५         |       | . 11                 | •      | 558           |
| एते चेव य दोसा                        | ४२५०          |       | n                    |        | १२२१          |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ४६२२          |       | एतेसि भसगादी         |        | <b>४६२६</b> ं |

| एतेसि ग्रसतीए          | ४४६                |              | एत्तो गिङ्कायगा            | ६५७४                |                |   |
|------------------------|--------------------|--------------|----------------------------|---------------------|----------------|---|
| एवेसि कारणाएां         | \$\$Xo             |              | एत्तो समारुभेज्जा          | ६६१८                |                |   |
| एतेर्सि च पयागां       | ४६७३               | ಕೆಂದರ        | एत्तो हीगातरागं            | १८६५                |                |   |
| एँतेम्नि तु पदार्गा    | <b>ર્જકર્</b> જ    |              | एत्य उ त्रग्भिगहियं        | <b>3888</b>         |                |   |
| 33                     | ४६२७               |              | एत्य ड पग्तनं पग्तनं       | इ१४३                | ४२≂४           |   |
| एतेसि तु पयार्प        | <b>४</b> इं ७ ४    | <b>≟</b> 0=5 | एत्य किर सन्नि सावग        | <u> </u>            | ३२७०           |   |
| एतेर्सि पहनपदा         | १४६६               |              | एत्य पडिसेवलाग्री          | દ્દ્યર્             |                |   |
| एतेसि परवस्ता          | 300€               |              | 21                         | ६५८१                |                |   |
| एतेसु च गेप्हते        | ४७६४               |              | एत्यं पुरा एक्केक्के       | <i>દં કે દ</i> જ    |                |   |
| एतेमुं चित्र समगादिएसु | २्द                |              | एमादि ग्रगागय दोसरक्खगृहा  | इ४४१                | २५६४           |   |
| एतेह संयरंत्तो         | ર્ફેટ્≂            |              | एमादिकारऐहि                | ર્૪૫૪               |                |   |
| एवेहि कारऐहि           | <i>६६</i> १        |              | एमेव अगहितम्मि वि          | ११३३                |                |   |
| 25                     | १०६७               |              | एमेव ग्रह्मिण्णेसु वि      | ४५५६                |                |   |
| n                      | ११२७               |              | एमेव ग्रहुजातं             | રે € ⊏              |                |   |
| "                      | १२१६               |              | एनेव ग्रतिक्कंते           | १०७६                |                |   |
| 27                     | १३०८               |              | एभेव ग्रसण्लिहिते          | <b>२२२</b> ६        |                |   |
| 27                     | १५५०               |              | एमेव ग्रहाछंदे             | <b>४५६</b> ७        | ५४६६           |   |
| 77                     | કે દ્રં દંવ        |              | एमेव इत्यिवगो              | ४४६४                |                |   |
| 77                     | १४७४               |              | एमेव उग्नमादी              | ર્ક્છહ              | ५३५३           |   |
| 11                     | 1,725              |              | एमेव र्टात्तमहु            | ३४२४                | २८७६           |   |
| 77                     | ં <b>હ</b> &ફ      |              | एमेव चवहिसेच्जा            | ६२०१                | હદ્દ           |   |
| एते होंति त्रपत्ता     | ६२२्               |              | एमेव उवज्काए               | २⊏२१                |                |   |
| एत्तो एगतरीए           | ७८३                |              | एमेव कतिवियाए              | १३२६                |                | ٠ |
| एती एगत्तरेष           | १६२                |              | एमेव कागमादिसु             | ४४२६                |                |   |
| <b>37</b>              | કુદ                |              | एमेव ग्णायरिए              | २८०६                | <b>শ্</b> ভত্ত | 1 |
| 27                     | ६८०                |              | 11                         | २६०७                | ४८०४           | 1 |
| 33                     | १०८४               |              | एमेव गगाव <del>च</del> ्छे | ५५५०                |                |   |
| 77                     | १०६१               |              | एमेव गिलागो वी             | १३३६                | ४६४            |   |
| 27                     | ફ.૦ <i>ફ</i> .૭    |              | एमेव गिहत्येसु वि          | રૂપ્રહ              | • •            |   |
| 11                     | १३५६               |              | एमेव चरिमर्गगे             | ३७८४                |                |   |
| <b>37</b>              | १४४१               |              | एमेव चरिसमंगो              | ्.<br>२ <b>६३</b> ३ |                |   |
| <b>37</b>              | १४५६               |              | एमेव चाडलोदे               | प्रहल्प             |                |   |
| "                      | १५७०               |              | एमेव चारणमहे               | १३२२                |                |   |
| 11                     | ξ χ'3 <del>=</del> |              | एमेव चिग्हादिसु            | ५३३७                |                |   |
| "                      | १८५०               |              | एमेव चेड्याणं              | ሪጀ=0                |                |   |
| 27                     | 5,60               |              | एमेव एव विकप्पा            | १८३६                |                |   |
| 77                     | इंइं८०             |              | एमेव ततियभंगे              | ३७८३                |                |   |
| $\boldsymbol{n}$       | ぞっられ               | •            | एमेव ततियमंगो              | ३४२२                | २८७४           |   |
|                        |                    |              |                            |                     |                |   |

# सभाष्यचूरिंग निजीयसूत्र

| एमेव तिविहकरणं                  | ६०३६                  |              | एमेव य सच्चित             | ४७६७                      |
|---------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|
| एमेव तिविहपातं                  | ४४६०                  |              | एमेव य सम्।ीणं            | . ६१६६                    |
| एमेव तु संजोगा                  | ४२४१                  |              | एमेव विहारम्मी            | १०६५                      |
| एमेव तेल्ल-गोलिय                | ५७५०                  | ३२८१         | एमेव समग्गवग्गे           | २६७१                      |
| एमेव थंभकेयगा                   | ३१६०                  | •            | एमेव संजईरा वि            | 8038                      |
| एमेव दंसग्मिम वि                | ३८७०                  |              | एमेव संजतीणं              | ४६३६                      |
| एमेव दंसणे वी                   | ६३६५                  |              | एमेव संजतीएा वि           | २०७६                      |
| एमेव देहवातो                    | २४२                   |              | 11                        | <b>አ</b> ፪ጸ፰ ·            |
| एमेव पउत्थे भोइयम्भि            | ५०५५                  | २८००         | एमेव सेसएसु वि            | ४०७                       |
| एमेव पउलिताऽपलिते               | 8838                  | १०५०         | ***                       | २६१६                      |
| एमेव वारसविहो                   | ५२१४                  | 1.           | "                         | २६३६                      |
| एमेव वितियभंगे                  | ३७ <b>५०</b> .        |              | "                         | <i>२७१७</i>               |
| एमेव वितियसुत्ते                | ५७५० .<br>५४४२        |              | n                         | २७६२                      |
| एमेव भावतो वि य                 | ४००५<br>४६०३          | १०४०         | 77                        | <b>७७</b> ६ ६             |
| एमेव भिक्खगहरो                  | १८७३<br>२६०६          | ४०००<br>४८०६ | 11                        | ४१४४                      |
| एमेव मज्जगादिसु                 | ५०४८                  | ·            | 11                        | ६००४                      |
| एमेव मामगस्स वि                 |                       | <b>६४७</b>   | एमेव सेसएहि वि            | ४२३८                      |
| एमेव य श्रग्वे वी               | ५०२६<br>४६४-          | ६२८          | एमेव सेसगम्मि वि          | ३२३०                      |
| एमेव य ग्रवराहे                 | ४६४०                  |              | एमेव सेसगागा वि           | २०८२                      |
| एमेव य श्रोमंमि वि              | ६३७७                  |              | एमेव सेसियासु वि          | ४३८६                      |
| एमव य जानाम ।व<br>एमेव य इत्थीए | . 510 8 5<br>5 8 5    |              | एमेव होइ इत्थी            | ४२२१                      |
| एमेव य उदितो त्ति य             | ं <b>२७१२</b><br>२०१२ | X050         | एमेव होति उवरिं           | २५७                       |
| एमेव य उवगररो                   | २६१२<br>५०६३          | ४५०६         | n                         | ३४६=                      |
| एमेव य कम्मेरा वि               | , 50° x               |              | 11                        | ५७०२                      |
| एमेव य गेलण्एो                  | २ <b>६</b> २४         | ५५२१         | एमेव होति नियमा           | ४४८३                      |
| एमेव य जंतिम्मि वि              | ४५२१                  | 4-71         | एमेवोवधिसेज्जा            | १८३७                      |
| एमेव य छेदादी                   | ३५२१                  |              | <b>एयगुरा</b> विप्पमुक्के | ३०१७                      |
| एमेव य ण्हागादिसु               | <b>₹</b> 0₹0          | १६७६         | एयगुराविप्पहूणं           | ३१०८                      |
| एमेव य शिज्जीव                  | ४८५६                  | 333          | एयगुरासमग्गस्स तु         | ३११३                      |
| एमेव य पडिविम्बं                | ४३२४                  |              | एयविहिमागयं तू            | ४४४४                      |
| एमेव य पप्पडए                   | १६६                   |              | एयस्स गितिय दोसो          | २८३८ 📢                    |
| एमेव य परिभुत्ते                | ४१०६                  | १८६७         | 11                        | <b>५१</b> ५२ <sup>%</sup> |
| एमेव य पासवरो                   | ६१२०                  | , , , , =    | एयस्स गाम दाहिह           | ३०३८                      |
| एमेव य पुरिसारा वि              | ४०४०                  | ६३६          | एवं चेव पमाणं             | •                         |
| एमेव य भयगादी                   | ४६३४                  | १०७१         | एयं तु भावकसिणं           | ६६६                       |
| एमेव य भिक्खुस्स वि             | ६६३५                  | •            | एयं सुत्तं श्रफलं         | १५४६                      |
| एमेव य वसभस्स वि                | ६६३२                  |              | एयाइ ग्रकुव्वंतो          | <i>¥</i> 96¥              |
| एमेव य विज्जाए                  | ३७१५ .                |              | एयागि। य श्रण्णाणि य      | २७२८                      |

|                                     | きゃらと              |              | एवं जायगावत्यं                    | ५०५०                        |         |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------|
| एयाग्रि सोहयंतो                     | ४३३४ <sup>.</sup> |              | एवं गामं कप्पती                   | ३२४८                        |         |
| "<br>एयारिसम्मि वासो                | x                 | 335%         |                                   | १५४३                        | 551     |
| एवारिसे विहारे                      | ३३८१              | २७८२         | एवं ता ग्रसहाए                    | -                           | 774     |
| एरवित कुणालाए                       | ४२२६              | પ્રદેકંદ     | एवं ता उद्घवद्धे                  | १२३२                        | 0.034.5 |
| एरवति जत्य चिक्कय                   | ४२४३              | પ્રદૂપ્રસ્   | एवं ता गिहवास                     | ३०४६                        | १९४७    |
| एरवित जिम्म चिक्किय                 | ४२२६              | ५६३८         | एवं ता गेण्हंते                   | ५०५७                        | रंट०र्  |
| एरिसग्रो उवभोगो                     | ५१०५              | হ্মগ্ৰ       | एवं ता जिगाकप्ये                  | ४१४८                        | ५२७०    |
| एरिसयं वा दुक्खं                    | አሉ <u></u> έለ     | , ,-         | एवं ता गीहरणं                     | १२८६                        |         |
| एरिससेवी एयारिसा                    | ३५८७              |              | एवं ता पच्छितं                    | <b>₹</b> १११                |         |
| एवइयं मे जम्मं                      | १०३६              |              | एवं ता सचित्ते                    | १५३                         |         |
| एवमपि तस्स ग्रिययं                  | २ <b>६५</b> ८     |              | ग्वं ता सव्वादिसु                 | \$ <b>\$  % c</b>           |         |
| एवमसंखडे वी                         | ??0               |              | एवं ता सविगारे                    | ५२०६                        | २५५६    |
| एवमुवस्सय पुरिमे                    | २६७३              | યુ કે ૪૬     | एवं ताव ग्रभिण्ले                 | ४६६८                        |         |
| एवं ग्रह्वोक्कंती                   | २५७२<br>३५२६      | 7,406        | एवं ताव दिवसग्रो                  | ३६३६                        | ४८६२    |
| एवं ग्रहागादिसु                     | ४४५५<br>४८७६      |              | एवं तावऽदुगुं छे                  | ४७२८                        |         |
| एवं ग्रलव्समार्खे                   | १२३७              |              | एवं ताव विहारे                    | <b>፞</b> ፘጷጜቒ               |         |
| एवं ग्रवायदंसी                      |                   | W24-6        | एवंतियागा गहगो                    | દુષ્ઠય                      |         |
| एवं ग्रामं ग्। कप्पति               | ``\~\`\<br>``\~\\ | ५२७६         | एवं तु ग्रगीयत्ये                 | २८०१                        | ५७६७    |
|                                     | 83 <b>28</b> °    |              | एवं तु ग्रण्णसंभोइएसु             | १६५६                        | १६१७    |
| एवं ग्रालोएंति                      | ३८७४              |              | एवं तु ग्रलव्मंते                 | ५०१७                        |         |
| एवं उगमदोसा<br>एवं उगम्बिकेन        | ४१८५              |              | एवं तु ग्रसढभावो                  | १८६४                        | ४६१०    |
| एवं उभयविरोधे                       | ११२५              |              | एवं तुँ ग्रहाछंदे                 | इं४०१                       |         |
| एवं एयकेक्क तिगं<br>एवं एवकेक्कदिणं | . ४२२२            | २५६९         | एवं तु केइ पुरिसा                 | કે <b>પ્ર</b> હદ            | પ્રપ્રદ |
| एव एवक्कादण                         | 3 <b>40</b> %     | १७७१         | एवं तु गविट्टे सुं                | ५०४६                        | ६४८     |
| एवं एता गमिया                       | २८२५<br>६४४२      | 11           | एवं तु दिया गहणं                  | १६५०                        | २६५४    |
| एवं एत्ता गमिया                     | દં.૬૪૪.૭          |              | एवं तु पयतमाग्रस्स                | ५७५                         |         |
| एवं एया गमिया                       | ६४४६              | •            | एवं तु पाउसम्मी                   | ३१२८                        |         |
| एवं एसा जयगा                        | 1838              | १०६८         | एवं तु भुंजमाणं                   | १७७८                        |         |
| एवं खलु उक्कोसा                     | इंदद्             | •            | एवं तुमंपि चोदग                   | £,83.9                      |         |
| एवं चलु गमिताणं                     | ६४६२              |              | एवं तु समासेणं                    | ६४६५                        |         |
| एवं खनु (निग्कणं                    | 3.6.8.6           |              | एवं तु सो ग्रवहितो                | २७०७                        | ५०८१    |
| एवं खलु ठवणाग्री                    | ६३४३              |              | एवं तेसि ठिताणं                   | ઝ <b>દ</b> રૂહ              | १०७४    |
| एवं खलु मंविगी                      | પ્રયુદ્દ.૪        | んふどき         | एवं दब्बती छण्हं                  | ६७७४                        | દરંજ    |
| <b>ग्</b> वं गिलाग्गलबखेगा          | ₹85€              | १८६१         | ण्वं दिवसे दिवसे<br>एवं एकेएरक्टर | <b>্দ০০</b>                 | ५७६६    |
| एवं च पृग्गे ठिवते                  | १६३६              | ?4.6?        | एवं परोप्परस्सा<br>एवं पाग्रोवगमं | १७६३                        |         |
| एवं च भिग्तमेन्सम                   | ५२६०              | १२०१<br>३३६६ | एव पात्रावगम<br>एवं पाउसकाले .    | ३ <b>६</b> २२               |         |
| एवं चिय पिसितेगां                   | <b>%</b> 3∈       | 4466         | एवं पादोवगमं                      | <b>२२६५</b><br>३०० <i>०</i> |         |
| एवं चेय पमाग्                       | £ 6 % .           |              | एवं पि ग्रठायंते                  | 3E9X                        |         |
| -                                   | ٠٠;               |              | द्भ । । अञ्चल                     | ५५८ १                       | 1,628   |

### संभाष्यचूर्गिंग निशीथसूत्र

| •                                             |                    |         |                      |               |
|-----------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------|---------------|
| एवं पि श्रठायंतो                              | २७४३               | ४४८१    | एसा सुत्त श्रदत्ता   | ६२५ः          |
| एवं पि कीरमारो                                | ३००७               | १६१०    | एसेव कमो शियमा       | ሂሩሪ           |
| एवं पि परिच्चता                               | ४,१८८              | ४३०७    | 11                   | ४६०           |
| एवं पीतिविवड्ढी                               | ४१७५               | ५२६४    | एसेव गमो गियमा       | ६००           |
| एवं पुच्छासुद्धे                              | ४०४४               | ६४३     | <b>3</b> 1           | ६१३           |
| एवं फासुमफासुं                                | ४०६१               | १८१८    | "                    | <b>८</b> इ ४  |
| एवं वारसमासा                                  | ६४४२               |         | 11                   | 588           |
| एवं वारसमासे                                  | २८०४               | ५७७०    | "                    | 233           |
| एवं भग्तो दोसो                                | २६५०               |         | ,,                   | 2005          |
| एवं वितिगिच्छे वी                             | २६१८               | • ५५१५  | "                    | १२ <b>६</b> ७ |
| एवं वि मग्गमारो                               | ७५८                | •       | 11                   | १३०६          |
| 11                                            | ७३७                |         | 19                   | १४८८          |
| ••                                            | ८४३                |         | 11                   | १७७७          |
| "                                             | •                  | 0 U - C | 11                   | १९६५          |
| एवं सङ्द्रकुलाइं                              | १६३४               | १५८६    | ,,                   | २०२८          |
| एवं सए। वच मुंज चिप्पिते                      | 878<br>2 4 4 5     |         | "                    | <b>२३०७</b>   |
| एवं सण्णित् <b>राण्</b> वि<br>एवं सिद्धं गहणं | 3 X 3 E<br>> u > = |         | "                    | <b>२</b> ५२५  |
|                                               | የአጸያ<br>የጋጋ፰       | •       | "                    | 7,4%          |
| एवं सुत्तग्धिवंघी<br>पर्वं सन्ते सम्बं        | १२२३               |         | ,,                   | ३०६४          |
| एवं सुत्तं ग्रफलं                             | ४१७१               | ४२६०    | "                    | <b>३२</b> ६८  |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,       | ५२०८               | २५६१    | ,,                   | ४६६४          |
| एस गमो वंजगामीसएगा                            | ४२८                |         | ,,                   | ४६९७          |
| एस तवं पडिवज्जति                              | १८८६               | ४५६७    | "                    | ४५६०          |
| n .                                           | २६५०               | "       | "                    | ४८६६          |
| ,,                                            | ६५६५               | 1)      | ,,<br>,,             | <b>486</b> 3  |
| एस तु पलंवहारी                                | ४७६२               | ६२३     | ,                    | <b>५२२३</b>   |
| एस पसत्थो जोगो                                | ४६६१               |         | 11                   | ५५७१          |
| एसमगाइण्णा खलु                                | . १४७=             |         | "                    | ५६३१          |
| एस विही तु विसज्जिते                          | ४४६०               | ५४३४    | ,                    | ४६४८          |
| एसएा दोसे व कते                               | १६४४               | १६०३    | <b>)</b> ,           | ६६६४          |
| एसरामादी भिण्णो                               | ४३२                |         | एसेव गमो नियमा       | १७५२          |
| एसएामादी रुद्दादि                             | ४४३                |         | "                    | रद्र४         |
| एसा ग्रविही भिणता                             | ४०५४               | १८४१    | <b>)</b> )           | ३३१०          |
| एसा ग्राइण्णा खबु                             | १४६२               |         | **                   | ५५५१          |
| एसा उ ग्रगीयत्ये                              | ६३५८               |         | 11                   | ६६६५          |
| एसा उ दिप्पया.                                | ४६४                | , .     | एसेव चतुह पडिसेवगातु | , ६१          |
| एसा खलु श्रोहेणं                              | ४१६७               |         | एसेव य दिट्ट तो      | ४८६६          |
| एसा विही विसज्जिते                            | ४४३३               |         | "                    | ६५०८          |
| •                                             |                    |         |                      |               |

| भोग्य न विकासियो                       | ४२३             |              | ग्रोवानादिसु सेहो                       | %00                                   |                 |
|----------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| एसेत्र य विवरीयो<br>—                  | 5,2,23          |              | ग्रोबान संवारे                          | 2022                                  |                 |
| एनो च ग्रमज्माग्री                     | 6313            |              | <b>3</b> 7                              | १०१७                                  |                 |
| एनो च ग्रामितही                        | २७८३            | २७०४         | "<br>ग्रोमकाम् ग्रहिनकाम                | १००६                                  |                 |
| एसो वि ताव दमयड<br>एहि मिंगतो ति वच्ची | £533            | જ્જ          | ग्रासट्टे टिक्स्य-विमाए                 | 2,75.8                                |                 |
| _                                      | 7144            |              | श्रीसवर्ग ग्रथिकरगी                     | २११६                                  |                 |
| श्रो                                   |                 |              | श्री <u>नण्</u> णमलक्ष्वण्सं हुवाश्री   | ४२६७                                  |                 |
| ग्रोकच्छिय-वेकच्छिय                    | 335?            |              | श्री <b>मण्णाक्षरिमोगा</b>              | <b>૪</b> ૬૪૬                          |                 |
| श्रोगाने संवारी                        | ३८६             |              | श्रीसप्रो दहु्गां                       | ३०८                                   | દ્રું છે ક      |
| ग्रांगाह्यांग सामतग्गाग्               | 4.9             |              | ग्रोमण्गो वि विहारे                     | ५४३६                                  | •               |
| ग्रोदइयादीयाणुं                        | 52%2            |              | ग्रोह ग्रमिगह दागुं                     | ্<br>২০ <b>৩</b> ০                    |                 |
| ग्रोदग्-गोरसमाद्य                      | <b>३</b> ४६३    |              | कार कारणाह पाण<br>श्रोहगािर्नाहं पुग    | ६६६७                                  |                 |
| ग्रोदग् मीने गिम्मीसुदक्वडं            | %6 <b></b> \$=  |              | कारता ता हुन<br>स्रोहार्ग ता सन्त्रो    | २२५२<br>३ <b>२</b> ७८                 |                 |
| श्रोदरिए पत्ययगा                       | ધ્રદૃદ્હ        | इ११२         |                                         | १७०४                                  | <b>ક</b> હર્દ   |
| ग्रोत्रोदवी जिगागुं                    | १३८६            |              | श्रोहागानिमुहीग्रं<br>श्रोहातिय-कालगर्त | १७००<br>२७४१                          | भू४द <b>६</b>   |
| ग्रोबद्देशहफलवं                        | ५७६=            |              | श्राहातय-कालगत<br>ग्रोहादीया भौगिगि     |                                       | 2040            |
| ग्रोनामिग्रो नि                        | 145.8           |              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | হ্ <b>ধ্</b> ওহ্                      | ve=3            |
| श्रोनादणा प्रवयगु                      | १०५५            |              | श्रोहारमगरादीया<br><del>२</del>         | ,<br>४४५३ .                           | ४६३३            |
| ग्रीमासगा व पुच्छा                     | પ્રદૂષ          | દંદં૦        | श्रोहावंता दृविहा<br>कोन्यक्ति          | <b>४५</b> ७=                          | 113/2 -         |
| ग्रोमासिय पडिसिद्धो                    | 2885            |              | ग्रोहावित-उस्डण्ले                      | <b>५५६</b> २                          | प्रश्रह         |
| ग्रोमस्मि तोसनीए                       | <i>ે</i> દરૂ ક  | १०६०         | श्रोहादित श्रोमण् <u>ण</u> े            | <b>ગ્હ</b> ય્ય                        | <i>11</i>       |
| ग्रोमं ति-भागमद्वे                     | ၁၉၉၇            |              | श्रोहावित-कालगते<br>                    | ५५५६                                  | १४८६            |
| ग्रोमंय पारामादी                       | Y=5.Y           | દંદંશ        | ग्रोहिमगा दवरिक्य                       | \$¥£0                                 |                 |
| ग्रोमागुस्त्र व दौसा                   | 1556            | 3,30 =       | ग्रोहीमानी गानुं                        | २५६३                                  |                 |
| ग्रोमादिकारगुहि व                      | <i>૫૫</i>       | ત્રેજ્યંદ    | ग्रोहे उदगहम्मि य                       | ३३≒७<br>व                             |                 |
| श्रोमे एउए नोही                        | ૪.૩૦૬           | 5882         | ग्रोहे एगदिवसिया<br>————                | इंड्र्य                               |                 |
| ग्रांन तिमागमद्                        | ૪૦૬             | ,,,,         | ग्रोहे वत्त ग्रवत्ते                    | ************************************* |                 |
| 17                                     | <b>ફ</b> દદપ્ર  |              | श्रोहे स्वाग्नेही                       | ४५०२                                  | २४४४            |
| ग्रोम वि गम्ममारो                      | ?હદ્            |              | श्रीहेगु                                | 5558                                  |                 |
| ग्रोमे मंगमयेरा                        | ,43£\$          |              | ત્રાદુળ ક્રમામણ વ                       | २०१७                                  |                 |
| श्रोमोयरियागमले                        | 7,303           | <b>૨</b> ૧૧૬ | क                                       |                                       |                 |
| श्रोमोयरिया य जींह                     | <b>દ.</b> કેઈ.સ | १११८         | कक्तंत्र रक्तं वेगक्टिताइस्<br>'        | ४६३०                                  | १०६७            |
| ग्रीयन्त्रतो खेत्ते                    | १८५८            | 6%E          | कच्छादी ठागा सनु                        | ४१२७                                  | • •             |
| श्रोरोह् <b>यरियगा</b> ग्              | ¥:305           |              | कञकारगुसंबंधी                           | દેફ્હ                                 |                 |
| ग्रोलगगमगुवयम्                         | 5.88'E          |              | कञ्जमकञ्ज जेताऽज्ञत                     | દંદંત્રંજ                             |                 |
| श्रोलंबिङ्गा समपाइनं                   | 350%            | •            | कन्जविवांत दहूगा                        | દર્જ                                  | હયૂ૪            |
| ग्रालोगम्मि चिनिमिनी                   | 5,955           |              | कर्व गागादीयं                           | ,४२४६                                 | <del>-</del> -• |
| श्रोवंद्विया पदोस्                     | 1354            | <b>'</b> .   | "                                       | ४३७२                                  |                 |
|                                        | •               | ٤.           | •                                       | 77.7                                  |                 |

### संभाष्यचूर्णि निशीयसूत्र

| कज्ने भत्तपरिण्णा      | २७६८        |              | कमढगमादी लहुगो                                      | २४०         |
|------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| 11                     | ६३७३        |              | कमरेगु श्रवहुमाणो                                   | <b>২</b> ৩5 |
| कट्टकम्मादि ठाणा       | ४१३६        | •            | कम्मचउक्कं दव्वे                                    | ४००         |
| कट्ठे ए किलिचेए व      | १८७५        |              | कम्मपसंगऽग्वत्था                                    | २०६४        |
| कट्टे ए। व सुत्तेग् व  | . ४६१६      | १०५६         | कम्मपसत्यपसत्ये                                     | ४१२०        |
| कट्ठे पोत्ते चित्ते    | ५११८        |              | कम्ममसंखेज्जभवं                                     | ३६०२        |
| n                      | ५१५४        | २४६१         | "                                                   | ६०३६        |
| कडग्रो व चिलिमिली वा   | २२२         | ३४५१         | ,                                                   | ४०३६        |
| <i>11</i>              | ५३६६        | ३४५१         | "                                                   | ३६०५        |
| कडगाई ग्राभरणा         | २२६५        |              | कम्मस्स भोयग्रस्स य                                 | <b>୪</b> ४० |
| कडगादी श्राभरएा        | પ્રદૃંજ     |              | कम्मं कीतं पामिच्चियं च                             | ५४१७        |
| कडजोगि एक्कगो वा       | ₹33\$       | २८६७         | कम्मादीएां करएां                                    | ६६८२        |
| कडजोगि सीहपरिसा        | ·\$88\$     | २८६६         | कम्मे ग्रादेसदुगं                                   | ४६४७        |
| कडिपट्टए य छिहली       | ३६१०        | ५१७७         | कम्मे सिप्पे विज्जा                                 | ३७१२        |
| कडिपट्टग्रो ग्रभिगावे  | ३६११        | ५१७=         | <i>n</i> ·                                          | ३७१३        |
| करागा हरांति कालं      | ६१४७        | •            | कयकरणा इतरे या                                      | ६६४६        |
| कण्णांतेपुरमोलोग्रगोगा | ४५५१        | 833          | कयम्मि मोहभेसज्जे                                   | . ३५०६      |
| कण्णां सोधिस्सामि      | ६८३         |              | कयमुह श्रकयमुहे वा                                  | ४६६८        |
| क़तकज्जे तुमा होज्जा   | ६२७         |              | कयवर-रेग्गुच्चारं                                   | २३१८        |
| कतगेरा सभावेरा व       | १३३०        | ५५७          | करड्ड्यभत्तमलढं                                     | ४४४५        |
| कतजत्तगहियमोल्लं       | ३७२१        | 440          | करगो भंए य संका                                     | ४७३         |
| कतरं दिसं गमिस्ससि     | <b>३१४</b>  | ६०५४         | कर पाद डंडमादिहि                                    | ४७६०        |
| कृत्तरि पयोयगापेक्ख    | ४४१६        | , , , , ,    | कर-मत्ते संजोगो                                     | १४६         |
| कत्तो ति पल्लिगादी     | ३४४७        |              | कलमत्तातो श्रद्दामल                                 | १५५         |
| कत्यद्द देसगाहराां     | प्रवह       | ३३२१         | कलमादद्दामलगा                                       | १५६         |
| कत्थति देसग्गहरां      | <b>५३६२</b> | ३३२१         | " .<br>कलमेत्त एवरिं गोम्मं                         | १८६<br>४०३५ |
| कप्पट्ट खेल्लग्ग       | `{\$\$0\$   | ४६०२         | कलमोदणा वि भणिते                                    | ३८४३        |
| कप्पट्ठ दिट्ठ लहुग्रो  | ४७२६        | ,,,          | कलमोदगो य पयसा                                      | ३५५४        |
| कृष्पद्विग्रो श्रहं ते | २५७६        |              | कलमोयणो य खीरं                                      | ३०२५        |
| •                      | ६५६४        |              | कवडगमादी तंवे                                       | ३०७०        |
| ''<br>कप्पडियादीहि समं | ३४५८        |              | कव्वाल उहुमादी                                      | ३७२०        |
| कप्पति ताहे गारत्थिएए। | द०३         |              | कसाय-विकहा-वियंडे                                   | 808         |
| कप्पति तु गिलासहा      | ५६४४        | ३०५०         | कसिएत्तमोसहीरां ′                                   | १५८३        |
| कप्पति समेसु तह        | ४०६९        | 7.4          | कसिएां पि गेण्हमासी                                 | ६३६         |
| कप्प-पकप्पा तु सुते    | ६३६४        | ٠.           | कसिसाए रूवसाए                                       | ६४६४        |
| कप्पिम श्रकपम्मि श्र   | ४८६६        | १००५         | कसिरणारूवरणा पढमे                                   | ६४१=        |
| कप्पा श्रातपमाणा       | પ્રંહદે&    | ,<br>3858    |                                                     | ६४१६        |
| कंप्पासियस्स श्रसती    | ५७८°<br>७६३ | ४८५८<br>३६६⊏ | "<br>कसिरगाऽविहिभिण्गम्मि य                         | ४६१४        |
| मन्यमायस्य अवसा        | 544         | 4 4 4 4      | नगर्याचानाव्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच |             |

|                                        |                      |         | •                        | 2272          |              |
|----------------------------------------|----------------------|---------|--------------------------|---------------|--------------|
| कसिरो चतुव्विघम्मी                     | ६७२                  |         | कामं ग्राडयवज्जा         | ३३२३          |              |
| कसिएा कसिएा एता                        | ક્ <b>૪</b> ૬ફ       |         | कामं उदुविवरीता          | २०५६          |              |
| कस्स घरं पुच्छिक्एां                   | <i>እ</i> አአ <i>६</i> |         | कामं कम्मिर्गिमत्तं      | ५१५           |              |
| कस्स त्ति पुच्छियम्मी                  | ५०२४                 |         | कामं कम्मं पि सो कप्पो   | ४६६०          | इं१००        |
| कस्स त्ति पुरेकम्मं                    | ४०६४                 | १=२१    | कामं खलु त्रसाुगुरुणो    | スニイビ          | ફે કે કે     |
| कस्सेते तराफलगा                        | १२६०                 | २०३८    | कामं खलु ग्रलसहो         | Syov          |              |
| कस्सेयंति य पुच्छा                     | १७८८                 |         | कामं खलु चेतण्एां        | ५६७४          |              |
| कस्सेयं पच्छित्तं                      | ४७६५                 | ६३६     | कामं खलु घम्मकहा         | ४३५४          |              |
| कहिता खलु ग्रागारा                     | २३४१                 |         | कामं खलु परकरले          | १६२३          |              |
| कहितो तेसि घम्मो                       | ४७४३                 | ३२८४    | कामं खलु पुरसद्दो        | ४०६२          | 5=8E         |
| कंचरापुर इह सण्गा                      | કં≃&ર્દ              |         | कार्म खलु सव्वण्णू       | , रूट्टंट     | ६६३          |
| कंजियग्रायामासति                       | २००                  |         | कामं जिग्पच्चक्वो        | አጽέጽ          |              |
| कंजिय चाउलउदए                          | ३०५६                 | १६५=    | कामं जिग्पृत्वघरा        | इंद्ख४        |              |
| कंटगमादी दक्वे                         | ६२६३                 |         | कामं तु सन्वकालं         | ३१७७          |              |
| कंटगमादीसु जहा                         | १८८३                 | ४५१६    | कामं देहावयवा            | દં ઠેં ઉંગ્   |              |
| कंटऽट्टि खारगु विज्जल                  | 3 इ ७४               | 55 \$   | कामं पमादमूलो            | ६६६०          |              |
| कंटऽट्ठि मच्छि विच्छुग                 | ४१७                  |         | कामं पातविकारो           | ४५२२          |              |
| कंटऽट्विमातिएहि                        | ४७४१                 | 225     | कामं ममेतं कज्जं         | ६४०६          |              |
| कंटाइ-साहग्रहा                         | २६४३                 |         | कामं विभूसा खलु लोभ-दोमो | ५८१८          | ३६६५         |
| कंटादी पेहंती                          | ६२६                  | १८५८    | कामं विसमा वत्यू         | £808          | ,            |
| कंटाऽहिसीतरक्खट्टता                    | ६३१                  | इंद६३   | कामं सत्तविकप्पं         | इइ१५          |              |
| कंडादि लोग्र गिसिरग्                   | १८०७                 |         | कामं सभावसिद्धं          | 24 <b>5</b> 4 |              |
| कंहूसग-वंघेगां                         | २१७५                 |         | कामं सन्वपदेसु           | 3 <b>5</b> 8  | ४६४४         |
| कंतार-ग्गिगाताग्ां                     | २४२=                 |         | कामं सुग्रोवग्रोगो       | ६० <i>६७</i>  |              |
| कंदप्पा-परवत्यं                        | ३१८                  |         | कामी सघरंऽगरात्री        | ४६६७<br>४६६७  |              |
| कंदादि श्रभुं जंते                     | ४६६८                 | . इं६६इ | कामी सघरंऽगगाती          | ४६६५          |              |
| काइयभूमी संयारए य                      | ३१५६                 |         | कयकरणा इतरे या           | ६६४६          |              |
| काउस्सग्गमकातुः                        | १५६६                 | ·       | कायल्लीणं कातुं          | २५०८<br>२८४   |              |
| काउं सयं ग्। कप्पति                    | خغو                  |         | कायं परिच्चयंतो          | ४७६१          | 8 इंड        |
| काळ्या ग्रकाळ्या व                     | २८४६                 | ४४८६    | कायागा वि उवग्रोगो       | 364<br>364    | C41          |
| काळ्ण मासकप्पं                         | २०३⊏                 | १६८७    | काया वया य तिच्चय        | ३३०८          | <i>३७३</i> ४ |
| 13                                     | ३१४४                 |         | कायी सहवीसत्या           | १६७१          |              |
| "<br>~~~~~                             | 38XE                 | ४२≍६    | कायेहऽविसुद्धपहा         | १४७६          |              |
| काएए। व वायाए                          | २२५८                 |         | कारण त्रसुण्ण विहिसा     | ४८१४          | ३३६२         |
| काग्रोवचित्रो वलवं                     | इंहर                 |         | कारण एग महंवे            | 2880          | 7001         |
| काकिएवारसे लहुग्रो                     | ३द४                  |         | कारराग्री सगामे          | ६०४२          |              |
| कार्णाच्छि रोमहरिसो<br>कार्णाच्छमाइएहि | , 62n                | 53/5    | =                        | ६०४३          |              |
| कालाच्छमाइएाह<br>कातूरा य पर्गामं      | ५१४५<br>१४४५         | . ગ્૪૬૫ | कारएगहिउच्चरियं          | 335<br>335    | २५५१         |
| नगपूर्व न नस्थन                        | ४५२६                 | :       | 11 1/1-1160a11/d         | 4466          | 1046         |

#### सभाष्यचूर्णि निशीथसूत्र

| •    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २७०६ | ५०५४                                    | कालो समयादीयो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३१४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| १६६८ | . ३७२०                                  | कालो संभा य तहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ६१३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ४५६  |                                         | कावालिए य भिक्खू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४०७७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ६६५३ |                                         | कावालिए सरक्खे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३६२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| २०८७ |                                         | कासातिमातिजं पुन्वकाले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ५०१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ३५०६ |                                         | काहीगा तरुऐोसुं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ५२२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| २०८६ | ३८६२                                    | काहीता तरुणीसुं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ५२१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ४६६७ |                                         | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ५२२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ३२६८ |                                         | काहीया तरुऐसुं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ५२१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| १०६१ |                                         | किड्ड तुयट्ट श्रगाचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १३११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ३१७१ |                                         | कितिकम्मं च पडिच्छति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २८८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ६००६ |                                         | कितिकम्मं तु पडिच्छति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ६५६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| १३४३ | ५६९                                     | कितिकम्मस्स य करगो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २०७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ४६३६ |                                         | किमगाऽऽभव्वं गिण्हसि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २७७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ५५६  |                                         | किरियातीयं गातुं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १७५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ሂሄ   |                                         | किवरोसु दुव्वलेसु य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४४२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ४५६२ |                                         | किह उपण्यो गिलायो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३००५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ६१५२ |                                         | किह भिक्खू जयमाणो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६३०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ६१४५ |                                         | किह भूताग्रुवघातो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>३</b> इ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १०१४ |                                         | कि ग्रागतऽत्य ते विति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३३८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ३८८८ |                                         | कि उवघातो घोए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४१०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| १६७५ | ३६६६                                    | कि उवघातो हत्थे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४१०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                         | किं कारए। चंकमणं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३५२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | ५४२५                                    | कि कारणे चमढगा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १६३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                         | किं काहामि वराश्रो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २६५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                         | कि काहि ति ममेते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १७४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                         | कि काहिति मे वेज्जो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३०७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | ४२६२                                    | किं गीयत्थो केवलि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४८२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | Vac -                                   | किंच मए श्रद्धों भे ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १७५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४०३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                         | किं पत्ती गो भुत्तं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३८६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| २६४३ |                                         | कि पुरा ग्ररागारसहायएरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ₹१३€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| २६५४ |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४६४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ६१०१ |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १६८८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४६३⊏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४४८२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ४०४२ |                                         | क्चिंग ग्रहा एएहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २४७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | \$6       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0       \$0 <td< td=""><td>१६६८ ३७२० कालो संभा य तहा ४५६ कावालिए य भिक्खू ६६५३ कावालिए य भिक्खू २०८७ काहोगा तरुऐसुं २०८६ वहित काहोगा तरुऐसुं १०६६ काहोगा तरुऐसुं १०६१ किड्ड तुयट्ट प्रएणचार ११७१ कितकम्म च पडिच्छिति १००६ कितिकम्मस्स य कररो १६३६ कितकम्मस्स य करो १६३६ कितकम्मस्स य कररो १६३६ कितकम्मस्स य करो १६३६ कितकम्मस्स य करो १६३६ कितकम्मस्स य करो १६३६ कितकम्मस्स य करो १६३६ कितकम्मस्स य करो</td></td<> | १६६८ ३७२० कालो संभा य तहा ४५६ कावालिए य भिक्खू ६६५३ कावालिए य भिक्खू २०८७ काहोगा तरुऐसुं २०८६ वहित काहोगा तरुऐसुं १०६६ काहोगा तरुऐसुं १०६१ किड्ड तुयट्ट प्रएणचार ११७१ कितकम्म च पडिच्छिति १००६ कितिकम्मस्स य कररो १६३६ कितकम्मस्स य करो १६३६ कितकम्मस्स य कररो १६३६ कितकम्मस्स य करो |

| •                                          |                     |                     |                           | 44/64/                                      |                                  |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| कीयकडं पि य दुविहं                         | <b>%</b> 66%        |                     | केबल-मग्ोहि-बोह्म         | . 4. L. |                                  |
| कीय किगाविय अगुमोदिनं                      | VEVV                |                     | केवलवज्जेमु तु ग्रनिमण्मु | યુદદર                                       |                                  |
| "                                          | 6030                |                     | केवलविष्णे ग्रत्ये        | ふとらざ                                        | દદંદ                             |
| कीवस्य गोष्णगामं                           | ३५,८८               | પ્રેફ્ <u>દ</u> ,ે€ | केसब-ग्रहबलं पण्णवेति     | 5.95                                        | ४०२३                             |
| कीवे हुट्टी तेगी                           | ક.૩.૧૮              |                     | केंसि चि ग्रभिगाहिना      | १६%७                                        | १६०६                             |
| कीस गा गाहिह तुब्से                        | ५०२५                | 65%                 | केर्नि चि एवं वानी        | 54.85                                       |                                  |
| कृच्छगुदोमा चल्लेगु                        | 540                 |                     | केसि चि होतज्योहा         | ६०६०                                        |                                  |
| कुच्छित्रलिंग कुलिंगी                      | وو                  |                     | को ग्राटरस्य कानो         | 20                                          |                                  |
| बुज्जा व पच्छकम्मं                         | %64.0               |                     | कोई नत्य भगेज्ञा          | 3583                                        | A2.35                            |
| कुन्ता वा श्रमियोगं                        | 7055                |                     | कोटग-सृतीकम्मं            | 825.3                                       |                                  |
| हुद्दिस्य सक्करादीहि                       | ६३३                 | કુદ્રકૃષ્           | कोडय-मूर्नाकम्म           | <b>%3,6%</b>                                |                                  |
| कुट्दंतरिया ग्रसती                         | १७२८                | 5.3%0               | कोउहलं च गमगां            | દ્રકૃષ્ટ                                    |                                  |
| कृतित्य-कुनत्येम्                          | ร่รหร               |                     | को गण्हति गीयत्यो         | भू <del>द</del> भू४                         | ४०२६                             |
| कृतीय-सिद्धिगुण्हग                         | ५.५ <i>५</i> ,५     | %o કું કું          | को डाल्ति केरिनद्यो       | 4.503                                       | <b>ગ્</b> યુપુ                   |
| कृतमादिकज्ज दंडिय                          | Eśz                 | इंदर्ह              | कोट्टगमाटिसु रन्ने        | ४७३२                                        | द७२                              |
| कृलवंगम्मि पर्हागो                         | 55.65               | XE.R=               | कोट्टागारा य तहा          | ગ્યુટ૪                                      |                                  |
| <b>91</b>                                  | રકેપ્રશ             | યુરુપુજ             | कोड्डिय छभ्गे डिंड्ड      | જાજ                                         |                                  |
| कुलसंघवो तु तैर्मि                         | ?૦૬ <u>૨</u>        |                     | कोड्टियमादीएस्            | 464X                                        |                                  |
| कुलियं तु होइ क्रुइं                       | A5.35               |                     | कोग्यमादी भेदो            | ५०८                                         |                                  |
| कृलियादि ठागा खलु                          | .65.25              |                     | कोगामेकमसोगा              | १२०८                                        |                                  |
| कृत्रग्य पत्यर निट्ठ्                      | ¥5:3¥               | દર્ય                |                           | 3,8€                                        | 253%                             |
| कृतमादि ग्रमृतिराइः                        | <b>်</b> သို့င်     |                     | को दोनो दोहि निष्णो       | ४ <del>८</del> ४६                           | £5E                              |
| क्रु <b>नन</b> विभागमरिस्रग्रो             | ક.૪૦ ફ              |                     | कोड्बपलालमादी             | 7322                                        | =%3                              |
| कृ चित मल्ये मालागारै                      | કુકુદદ              |                     | कोत्रस्मि पिता पुना       | ર્દર                                        |                                  |
| कृ भार-तोहकारेहि                           | 6044                | 3535                | को पोरिसीए काले           | ५८३                                         | ¥                                |
| कृषति ग्रदिज्जमागौ                         | इंद.१इ              |                     | को भंने परियात्रो         | ন্ন <i>্</i><br>সূ <b>ল</b> ও০              | N 500                            |
| कृयरदंगमगोगगीता                            | ४६३६                |                     |                           | દંગે≃જ                                      | ļ.                               |
| हरो गामेह चुवं                             | ફેઝદ                | <b>4666</b>         | "<br>कोमुनि ग्गिमा य पवरा | इंड्र <del>ेड</del> ्र                      | 1                                |
| केइत्य मृत्तमोई                            | 440%                | ર, ૧,૧,૬            | क्रीवी मन्जगातिकी         | ৼ <b>৾ৼ</b> ৽                               | ?E\$\ =                          |
| केड्त्य मृत्तमीगी                          | <b>કેપ્રે</b> પ્રેલ | 5.84.8              | कोला च युगा तेमि          | ४२ <i>६</i> ०                               | 1637 2                           |
| केई परिसहेंहि                              | इंटरइ               |                     | कोलानियावणा चलु           | 75E0                                        | 5.8.63                           |
| केई पृथ्यिग्मिद्धा                         | £5.2.R              |                     | कोल्लितिरे वत्यव्यो       | ४३६२<br>४३६२                                |                                  |
| केगा पुगा कारगीगां<br>                     | ERSA                |                     | कोल्लपरंपरमंकलिया         | १३४६                                        | <b>પ્ર</b> હ્યું                 |
| केग्युवसमिश्रो सद्द्रो<br>वेटिक सक्तालेकां | 550                 |                     | को वा तहा समत्यो .        | ५,४२७                                       |                                  |
| केयि धहामावेर्ण<br>केलासमवर्गे एउँ         | 3,53.0              |                     | को बोच्छिति गलणो          | ફ. <b>૧</b> ૫                               | કે દ <i>ે</i> જ                  |
| _                                          | 8853<br>8853        | - مارية             | कोच्या जानस्वतन           | <b>3</b> 853                                | ゔ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゠゙゙ヹ゙ヹ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚ |
| केवडय ग्राम-हत्यी<br>केवस समाग्रहकरणाणिको  | રેકેઇટ<br>કર્       | <b>7233</b>         | कॉर्मबाऽस्हारकम्          | પ્રજ્ <u>ય</u> ા                            | કેરહય                            |
| केवन मगणज्जवगागिगो                         | きんきつ                |                     | •                         | -                                           |                                  |

### सभाष्यचूरिंग निशीयसूत्र

|   | कोसाऽहि-सल्ल-कंटग      | ३४३७                                    | :        | खार्गू कंटग-विसमे                  | W-2 -              |
|---|------------------------|-----------------------------------------|----------|------------------------------------|--------------------|
|   | कोहा गोगादीगां         | ₹ ° ₹ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° | ••       | सामित विउसविताई                    | <b>₹</b> 5₹0       |
|   | कोहा वलवागव्भं         | ४४०५                                    |          | खित्तम्मि खेत्तियेस्सा             | १८१५ '             |
|   | कोहाई परिखामा          | ४२६५                                    | ٠.       | ंखिप्पं मरेज्ज मारेज्ज             | ४४८६               |
|   | कोहातिसमभिभूग्रो       |                                         |          | खिनसो नि श्रपानंतो                 | ४२८६               |
|   | कोहाती मच्छरता         | ३५६<br>३५५                              |          |                                    | ४७७४               |
|   | कोहेगा ग एस पिया       | २२२<br>२६३                              |          | खिसा खलु श्रोमम्मी                 | २६३८               |
|   | कोहेरा व मारोग व       | ३४०                                     |          | जार बाजनाबाह                       | २२८३               |
|   |                        | 38E                                     |          | खीर-दहीमादी <b>ण</b> य             | ४१८१               |
|   | "<br>कोहो वलवा-गव्भं   | २६८६                                    | •        | खीर-दुम-हेट्ट पंथे                 | १५१                |
|   |                        | 7464                                    | <i>i</i> | खीराहारो रोवति<br>क्रीकारोप रिकेटी | ४३७७: .            |
|   | ख                      |                                         | ,        | खीरण्होद विलेवी<br>क्रीकोस स्टब्के | २३१                |
|   | खग्गूडेग् उवहते        | ४५५१                                    | . **     | खीरोदणे य दन्वे<br>सङ्ग्रह सम्मर   | ३८४२               |
|   | खएमाएो कायवधो          | ६२४                                     | •        | खुज्जाई ठागा खलु                   | २६०४. <sub>,</sub> |
|   | खत्तियमादी ठागा        | २५६७                                    | •        | खुडुग ! जरागि ते मता               | ७०६                |
|   | खद्धादािए। य गेहे      | ३१८६                                    |          | <b>खु</b> ड्डागसमोसर्गोसु          | ४५७५               |
|   | खमग्रोसि ग्राममोग्रं   | ६२५४                                    |          | खुड्डी थेरागण्पे                   | १६५४ -             |
|   | खमणं मोहतिगिच्छा       | ३३६८                                    | २५५०     | खेतस्स च पडिलेहा                   | २४४४ 📜             |
|   | खमगोग खामियं वा        | 0338                                    |          | सेत्तवहिता व श्राणे                | ३००१               |
|   | खमगो वेयावच्चे         | २७                                      |          | खेत्तमहायगाजोगां                   | 5 <b>4</b> 8 .     |
|   | खय उवसम मीसं पि य      | ५४३०                                    |          | खेत्तं गतो य ग्रडवि                | 3388               |
|   | खरए खरिया सुण्हा       | ४०५०                                    | ४५५७     | क्षेत्तं जं वालादी                 | ४६६६ ,             |
|   | खर-फरुस-िएट्ठरं गो     | २६१४                                    |          | खेत्तंतो खेत्तवहिया                | २६४२ ्             |
|   | खर-फरुस-िएट्ठुराइं     | २८१७                                    | ४७४०     | बेत्तंतो णिवेसणादी                 | ४७२६               |
|   | खरंटणभीग्रो रुट्टो     | ६६२५                                    |          | बेता जोयण-बुड्डी                   | २६६२               |
|   | खरिया महिड्डिगिएाया    | ५१७=                                    | २५२८     | <b>बेत्तारिक्खनिवेय</b> ग          | ४५३१               |
|   | खलुगे एक्को वंघो       | ६३८                                     |          | बेत्तोऽयं कालोऽयं                  | ४८१७               |
|   | खल्लाडगम्मि खडुगा      | ६४१३                                    |          | <b>सेत्तोवसंपया</b> ए              | ४५०५               |
|   | खंडे पत्ते तह दब्भ     | १६५२                                    | २६६६     | खेल-पवात-िएवाते                    | १२७३               |
|   | खंतादिसिट्ठऽदेंते      | १३६५                                    | ४६२६     | खेवे खेवेलहुगा                     | ४०४०               |
|   | खंतिखमं मद्दवियं       | ३१०५                                    |          | खोडादिभंगऽग्रुग्गह                 | ६२६५               |
|   | खंते व भूगते वा        | १३६२                                    | ४६२६     | 1                                  | τ                  |
|   | खंघकरणी चउहत्य वित्यरा | १४०७                                    | ४०६१     | गग्गरग दंडिवलित्तग                 | ७५२                |
|   | खंघादी ठाएा खलु        | ४२७५                                    |          | गच्छग्गहरो गच्छो                   | ३४१३               |
|   | खंधारभया णासति         | १३३२                                    | ४५६      | गच्छपरिरक्खणट्टा                   | ४३६६               |
|   | खंघाराती गातुं         | १३५३                                    | ૩૭૪      | -गच्छिम्म एस कप्पो                 | १६२७               |
|   | खंघे दुवार संजति       | १५२५                                    | ६३७३     | गच्छम्मि य पट्टविते                | २ <b>८१</b> ६      |
|   | खंघो खलु पायारो        | ४२७६                                    |          | गच्छिस ए ताव कालो                  | <b>5</b>           |
|   | खारगुगमादी मूलं        | ३१०                                     |          | गच्छसि रा ताव गच्छं                | <b>३१३</b>         |
| • |                        |                                         |          |                                    |                    |

| गच्छंती वु दिवमतो                   | રદય              |            | गहर्ण तु ग्रघाकडए          | ७=५              |            |
|-------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|------------------|------------|
| गच्छा स्रिग्गियस्या                 | ર્ કહેદ્         | ४७६२       | गहग्रंमि गिष्हिङग्रं       | દ્ઉ              |            |
| गच्छागुकंपगुट्टा                    | <b>ራ</b> ኒያ      |            | गहणाईया दोसा               | <b>२४३४</b>      |            |
| ग <del>ण्</del> छुत्तरसंवागे        | ézro             |            | गहरो पक्खेबंमि य           | १६०              |            |
| गच्छे ग्रन्थाणंपि य                 | X55              |            | गहिए व ग्रगहिए वा          | કે ગં≎ દં        | ४२६१       |
| गच्छे व करोडाटी                     | 3753             |            | गहित्रस्मि ग्रहरतं         | ESAR             |            |
| गच्छो महाग्युमागी                   | ર્લ્ટ્           |            | गहितं च तेहि उदगं          | ४२७=             | કંસ્ર્રે.૩ |
| गच्छो य दोणिन् माम                  | ن ده ی           | ४७६=       | गहिते च पगानमृहे           | ४४४३             |            |
| गगुचितगस्य एतो                      | 2022             | ३६८८       | गहिते व अगहिते वा          | 3:32્૪           |            |
| नृत्तृत्वात प्रमानेगु य             | <b>૦</b> ? € y   |            | गहितेहि दोहि गुरुएा        | <i>ጜ</i> ኯ፟ቭ=    |            |
| 13                                  | 1.3=1.           |            | गंगार्जा सक्कमया           | કરૂપુષ્ટ         |            |
| नमुणुति पमागीम् व                   | યુવરય            | ४००२       | गंठीछेदगपहियजसम्बद्धारी    | ક <b>દ્</b> યુપ્ |            |
| गगुननं सपदात्रो                     | 58.8.c           | •          | गंडवासित बहुएहि            | <b>६१३०</b>      |            |
| गींग भाषरिए सपय                     | <b>ક્</b> ટકેર્સ | ४,५३,१     | गंडं च अरितयंसि            | १५०५             |            |
| गीगुलिसरिसो उ वेरो                  | หร่อย            | 2888       | गंडादिएसु क्रिमिए          | 3450             |            |
| विश्व शिविरसी परमसे                 | ક=રૃપ્ડ          |            | गंडी कच्छवि मुट्टी         | Y000             | इंदर्      |
| राणि णिपिरीम्म उनही                 | 3=28             |            | <br>गंडी-कोट-ऋषादी         | <b>%</b> ==€     | 3058       |
| गनि <u>ए-त्रसम</u> -शीय-            | <b>%</b> =6ેંગ્  | १०३०       | गंतव्बदेमगर्गा             | યુદ્ધૃદ          | 30€.3      |
| गग्गिवायने बहुमुने                  | <b>ಸಕ್ಶ</b> =    | કું ૦ દે ૦ | गंतब्बस्य न काली           | =4.4.            |            |
| ग <b>ि</b> ग्सह्माडमहितो            | ૬૧૭૬             |            | गंत्रव्योमह-महिलह          | <b>८</b> ४६      |            |
| गति ठाग मामसावे                     | కేసంస్           |            | गंतुं विज्ञामंतरा          | X 64.=           |            |
| गीत-माम-प्रंग-कडि-योड्ड             | કપ્રદૃહ          |            | गंतृण पडिनियत्ते           | કેક્રેલ્ડ        | 3=40       |
| गती मदे पञ्चवसीइयं च                | इश्€=            | X 5.8.X    | गंतृस परिवदेसं             | ગુરૂકવ           |            |
| गब्से कीते अगुग्                    | ક્રદંગ્રદ        |            | गंबव्यगृहाडग्डस्स          | ર≈૭૫             |            |
| ग्नम्मादि ग्र <b>ा</b> डिसेहा       | 2,422            |            | गंबव्य दिसा विज्हुग        | €0==             |            |
| रमगादि गांत्र-मुन्मुन               | ခဒ္ဓခ            |            | गंबारगिरी देवय             | 37=8             |            |
| गरम्मदी स्वपस्त्रदं                 | .૧૬૦૬            |            | गंमीरविषद्भुद्रमषुरगाहस्रो | ર્સ કેંદ         | 2503       |
| गमणे हो दुनगर्नी                    | <b>५६६६</b>      | ३०७८       | गंमीरे तस्यागा             | %°5ंई            |            |
| गम्मीरविसदकुडमचुरगाहश्रो            | પ્રેક <b>ર્</b>  |            | गारय दुगुगादुगुर्ग         | 142              | 3.755      |
| गम्मति कारणुङाने                    | १६२६             | ३७२१       | 27                         | ઉદ !             | ••         |
| रत-कृड-पासमादी                      | 5=0%             |            | 77                         | 23.8             |            |
| ग्रिवनग स्दिन् प्राचीव              | <b>२</b> १०४     |            | 37                         | 13=1             | 5.230      |
| गन्तिय कोहे विमण्मु                 | 3220             | •          | 79                         | y.== 3           | 2*         |
| गळेल ने उद्दिमा                     | %ಕ೨ <b>ದ</b>     |            | गाहुनं गृहराकरं            | 250=             |            |
| एको गिगम्पद्दनः<br>                 | દક્ષ             | इदश्ह      | गामपहादी टाग्न             | . 3555           |            |
| गहरा गर्देस में बोबल्<br>           | .735             |            | गामञ्चामे बङ्गी            | ¥?3E             | प्रस्टन    |
| रहारं च दारागृत्<br>स्टारं च संचारत | રંજ્ય            |            | गासमहादी ठान्त             | 3555             |            |
| रहाई व संबरम्                       | <b>३५</b> ५१     |            | गामब्हादी ठागा             | , x i 5 0        |            |

# सभाष्यचूर्णि निशीयसूत्र

| गामाइ-सण्णिवेसा         | 5 V           |                     |                                          |                                                                        |                                         |
|-------------------------|---------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| गामारा दोण्ह वेरं       | २००४          | •                   | गीयत्थग्गहगोगां                          | ४०७०                                                                   | • ••                                    |
| गामादी ठाणा खलु         | ४४०१          |                     | 11                                       | ४१०८                                                                   |                                         |
| गामेय कुच्छियमकुच्छिते  | ४१२८          |                     | गीयत्यदुल्लभं खलु                        | -<br><b>३</b> ५३२                                                      |                                         |
| _                       | ४३१७          | २३६१                | ** ** * * * * * * * * * * * * * * * * *  | <b>३</b> ६२४                                                           |                                         |
| गारवकारसखेत्ताइसो       | ५६५३          |                     | गीयत्यविहारातो                           | <b>५५५</b> ६                                                           |                                         |
| गावी उट्टी महिसी        | १०३४          |                     | गीयत्थस्स वि एवं                         | ४२८३                                                                   | •                                       |
| गावी पीता वासी          | ६५१४          |                     | गीयत्ये श्राग्यग्                        |                                                                        |                                         |
| गाह गिहं तस्स पती       | १०५२          |                     | गीयत्थे एा मेलिज्जति                     | ३०३५                                                                   | ,                                       |
| गाहेइ जलाग्रो थलं       | ६०१०          |                     | गीयत्थेरा सयं वा                         | <b>4</b> 444                                                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| गिण्हति णिसीतितुं वा    | ५६६८          |                     | गीयत्थेसु वि भयगा                        | ४८८४.                                                                  | ;•                                      |
| गिण्हंते चिट्ठंते       | ७३३६          |                     | गीयत्यो जतगाए                            | 8080                                                                   |                                         |
| गिण्हामो ग्रतिरेगं      | ४५५५          |                     |                                          | ३६६                                                                    |                                         |
| गिम्हातिकालपाग्गग       | २४१३          |                     | गीयमगीग्रो गीग्रो                        | २८७१                                                                   |                                         |
| गिम्हासु चउ पडला        | ५७६५          | ३६७५                | "                                        | ६४५४                                                                   |                                         |
| गिम्हासु तिण्गि पडला    | ४७६७          | ४७५<br>४७३ <i>६</i> | गीयमगीतागीते                             | ४४६०                                                                   |                                         |
| गिम्हासु पंच पडला       | ४७६६          |                     | गीयारा व मीसारा व                        | <b>५५६</b> १                                                           | 1                                       |
| गिरिजण्णगमादीसु य       |               | ३६७६                | गुज्भंग-वयण्-कवलोरु                      | १७५३                                                                   | į                                       |
| गिरिजत्तपट्टियागां      | ₹ <b>४०</b> ३ | २८४५                | गुएनिप्फत्ती बहुगी य                     | ४४३८                                                                   |                                         |
| गिरिजत्ता गयगहगी        | २५६५<br>२५६६  |                     | गुरापरिवुड्डिगिमित्तं                    | १०२४ '                                                                 |                                         |
| गिरिगादि पुण्णा वाला    | ४२३६          | veve                | गुरासयसहस्सकलियं                         | ४४३८                                                                   | ;                                       |
| गिरिपडणादी मरणा         | ३५२५<br>३५०१  | ५६४६                | गुरासंयरेगा पच्छा                        | १०४८                                                                   |                                         |
| गिह वच्चं पेरंता        | १५३५          |                     | गुरासंथवेरा पुव्वि                       | १०४६                                                                   |                                         |
| गिहि भ्रण्णतित्थि       | ३२१६          |                     | गुत्ता गुत्तदुवारा                       | २४५७                                                                   | ກ                                       |
| गिहि-ग्रण्णतित्थिएहि व  | ५७७१          |                     | गुत्तो पुरा जो साधू                      | 38                                                                     | २                                       |
| गिहि-भ्रण्णातित्थियाण व | ४११२          | •                   | गुरुग्रो चउलहु चउगुरु                    | २७०४                                                                   | ¥                                       |
| 1)                      | ४२८८          |                     | गुरु गिएाणिपादमूलं                       | २४१४                                                                   | ٦                                       |
| 11                      | ४३०८          |                     | गुरु पाउगाए दुव्वल                       | <b>४</b> ८३२                                                           | 8                                       |
| गिहिम्रण्णतित्थियाणं    | ६२६१          |                     | गुरुवच्चइया श्रासायरा                    | ` <b>^</b> ~ <del>*</del> * <del>*</del> * * * * * * * * * * * * * * * | •                                       |
| गिहि-कुल-पाणागारे       | ६०४७          |                     | गुरुसज्भिलए सज्भंतिए                     | <b>448</b> 5                                                           |                                         |
| गिहिणं मूलगुरोसू        | ३३०५          |                     | गुरुगा श्रांगालीवे                       | ४५१०                                                                   | ५ १<br>३ १                              |
| गिहिए।त पिसीय लिंगे     | ४४७           |                     | गुरुगा उ समोसरखे                         | <b>३३</b> ५                                                            | * 1                                     |
| गिहिंगिक्खमग्गपवेसे     | ४३६२          |                     | गुरुगा पुरा कोड्डं वे                    | ४७५२                                                                   | 5                                       |
| गिहिंगोऽवरज्भमागो .     | ३५३           |                     | गुरुगा य गुरु-गिलागो                     | ४८३३                                                                   | ४०                                      |
| गिहिमत्ते जो उ गमो      | ४०४६          |                     | गुरुगो जावज्जीवं                         | २६८६                                                                   |                                         |
| गिहिसहितो वा संका       | २४७७ ं        |                     | गुरुणो वं श्रप्पणो वा                    | ३६०७                                                                   | ५१                                      |
| गिहिसंजयग्रहिकरगो       | ६३२८          |                     | गुन्तिगा वालवन्छा य                      | ३५०८                                                                   |                                         |
| गीग्रो विकोवितो खलु     | ६४२४          |                     | गूढिसरागं पत्तं<br>गेण्हरण् कड्डरणववहारो | ४८२७                                                                   | 3                                       |
| गीतारिए य पढितारिए भ्र  | XáX           |                     | गेण्हरा गुरुगा छम्मासा                   | ४५२∙<br>३३७५                                                           | _                                       |
| गीयत्थग्गहर्ऐाग्        | ३४५५          | १५२७                | गेण्हरा गुरुगा छम्मास                    | ४२७३<br>४७६२                                                           | 3                                       |
|                         |               |                     |                                          |                                                                        |                                         |

|                         | 11 O U o           |                | गोवालवच्छवाला .                        | ३२७०          | ४३०१         |
|-------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------|---------------|--------------|
| गेण्ह्रसी गुरुगा छन्मास | ५१५०               | • 11           | 44444-9444                             |               | •            |
| गेण्हह वीसं पाते        | ४५५०               |                |                                        | घ             |              |
| गेण्हंति वारएएां        | १२०४               |                | घराकुडुा सकवाडा                        | २४५५          | २०५६         |
| गेण्हंतेसु य दोसु वि    | ४२६६               | ३३७८           | घग्-मसिग्ां निरुवहतं                   | 383           | ३८८२         |
| गेरुय विण्एय सेडिय      | १८४६               |                | घर्ण मूले थिरं मज्भे                   | ४८००          | <i>७७३ इ</i> |
| गेलण्णतुल्ल गुरुगा      | ६३७१               |                | घट्टग्-रेगुविगासो                      | २६४६          |              |
| गेलण्एऽद्वाणो मे        | ४९२१               | १०५८           | घट्टितसंठिवताए                         | ७१५           |              |
| गेलण्णमरणमाती           | <i>७७७४</i>        |                |                                        | ७२३           |              |
| गेलण्णमुत्तमहु          | १५४७               |                | "<br>घट्टितसंठविते वा                  | ક્ <i>દ</i> ફ |              |
| ग़ेलण्स रायदुट्टे       | १४४४               |                | नाष्ट्रतातानात ना                      | ७०५           |              |
| "                       | १५६६               |                | ॥<br>क्येनं मन्त्रिनं                  |               | u 3 = 0      |
| 11                      | १५७४               |                | षट्टे उं सच्चितं                       | <b>५४७</b> ४  | ४३ं८०        |
| ,,                      | १५८१               |                | घट्टितसंठविताणं                        | १७३           |              |
| 11                      | १८५६               | •              | घतसत्त्र्दिट्टं तो                     | ४५१५          |              |
| 11                      | १८६३               |                | घयकुडवो य जिरास्सा                     | きべっき          |              |
| गेलण्ग्-रोह-ग्रसिवे     | २३६१               | ४७६६           | घरघूमोसहकज्जे                          | ७६८           |              |
| गेलण्ण वास महिता        | · १६५१             |                | घरसंताणग-पण्गे                         | १४३६          |              |
| गेलण्ण वास महिया        | १६५६               |                | घंसगो हत्युवघातो                       | ४६३६          |              |
| ग़ेलण्ण सुत्त जोए       | ४६८६               |                | "                                      | ४६४४          |              |
| गेलण्गं पि य दुविहं     | ४८८७               | १०२५           | वेतुं समयसमत्यो                        | ३७२६          |              |
| गेलण्णां मे कीरति       | ५६३१               | • • •          | घेत्तूणऽगार्रालगं                      | ४४६४          |              |
| गेलण्णमणागाढे           | १६०४               |                | - घेत्तूग् गिसि पलायग्                 | <b>२</b> १६३  | ሂሩሂሩ         |
| गोच्छयपादट्टवर्ण        | ५<br>५ <b>५</b> ०६ |                | वेत्तूग दोण्गि वि दवे                  | ११०५          |              |
| गोणादि कालभूमी          | ६१४०               |                | घेत्तूण भोयणदुगं                       | १११४          |              |
| गोणादी व ग्रभिह्गो      | ४१६                |                | घेत्तूरा य ग्रागमणं                    | ४६०१          |              |
| गोगादीवाघाते            | , .<br>00; 5       | ४५०५           | घेप्पंति च-सद्गेणं                     | ६४६≂          |              |
| गोरो य साग्मादी         | ४२७३               | ३३५२           | घोडेहि व भुत्तेहि व                    | १७१३          | इ७३४         |
| "                       | ४३८६               | 1571           |                                        | च             | •            |
| <br>11                  | ४६५१               | •              | ==गणिय कार्य                           |               |              |
| "<br>गोविन्दऽञ्जो गागो  | ३६५६               |                | चउकण्णम्मि रहस्से                      | ३६६१:         |              |
| गोमंडलयन्नादी           | ४८०२               | ÉR3            | चउगुरुग छन्च लहु                       | , 520 -       |              |
| गामियगहणं ऋण्गे         | ६७१                | 604            | चउ गुरुग छन्च लहु गुरु                 |               |              |
| गोयरमगोयरे वा           | ४०४५               |                | 11<br>                                 | <b>५१२</b> ८  | 11           |
| रायरमचित्तभोयस          | 3 <b>૪</b> ૨૬      |                | चउ गुरुगं मासो या                      | 55%<br>22.84  | 2026         |
| गोरअभावियपोन्ते         | \$88°              | <b>ব্দ</b> &ব্ | चउगुरुगा छन्गुरुगा                     | . २२१४        | २४२१         |
| गोवय उच्छेतं, भनि       | ४४०२               | (30)           | चउगुरु चउलहु सुद्धो                    | 42,5<br>£6,56 | 26-6         |
| गोवाडनूणं वर्गाध        | ११४३               | ३५२३           | चउत्यपदं तु विदिण्णं<br>चउपादा तेइच्छा | ४२०<br>३०३६   |              |
| गोवालए य भन्नए          | ४५०१               | 5% \ 4         |                                        |               |              |
| TO VETE & TO THE A      |                    |                | उफल पोर्त्ति सीसे                      | १५२७          |              |

# सभाष्यचूर्णि निशीथसूत्र

| चउभंगो गहणपन्खेवए     | ४८४१                  | ६५१  | चत्तारि ग्रहाकडए      | ७६६          |
|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|--------------|
| चउभंगो दाग्गगह्गो     | २१४३                  |      | 1)                    | ४८५६         |
| चउभंगो रातिभोयएो      | · ३३६७ <sub>.</sub> . |      | चत्तारि उ उक्कोसा     | १७५६         |
| चउभागवसेसाए           | १४२६                  |      | चतारि छच्च लहु गुरु   | ६६१          |
| चउभागसेसाए            | १५५५                  |      | 11                    | २२०६         |
| चउमूल पंचमूला         | ४२५ं६                 | ३४२६ | "                     | 330წ         |
| चउरंगवग्गुरापरिबुढो   | ४००४                  | ३८२८ | ;;                    | ५१२७         |
| चउरंगुलं वितत्थी      | ሂኖοሂ                  | ३६५२ | चत्तारि य उग्घाया     | ५१२०         |
| चउरो मरुग विदेसं      | ४८७४                  |      | 11                    | ५१२२         |
| चउरो य जुंगिया खलु    | ३७०७                  |      | 11                    | <b>५</b> १५२ |
| चउरो लहुगा गुरुगा     | ३०६३                  | १३३१ | चत्तारि विचित्ताइं    | ३८२४         |
| 11                    | ४३०६                  | "    | चतारि समोसरगो         | ३२३९         |
| 11                    | ७३०६                  | "    | चम्मकरग सत्थादी       | ४६४०         |
| 1)                    | ५१८४                  | २५३८ | चम्मतिगं पट्टदुगं     | १४१५         |
| ·<br>• 11             | ३१२०                  | 8338 | चम्मिम सलोमम्मी       | <b>३</b> 88६ |
| चउ लहुगा चउ गुरुगा    | २२१६                  |      | चम्मादि लोहगहणं       | ३४३०         |
| चउलहुगादी मूलं        | ६०६                   |      | चरगादिश्यियट्टे सुं   | १०५३         |
| "                     | २२०३                  |      | चरण-करण-परिहीगो       | ४४६६         |
| चउवग्गो वि हु म्रच्छउ | ४६३४                  | १०७२ | चरितट्ट देस दुविहा    | 443E ·       |
| चउसट्टीपगारेणं        | १०३६                  |      | चरित्तम्मि श्रसंतम्मि | ६६७६         |
| चउसु कसातेसु गती      | ३१६२                  |      | चरिमे वि होइ जयगा     | २०४२         |
| चउहा शिसीहकप्पो       | ६६६६                  |      | चरिमो परिएात कड-      | = Ę          |
| चक्कागं भज्जमारास्स   | ४६२६                  | ६६८  | चरुगं करेमि इहरा      | , ३४६        |
| चक्की वीसतिभागं       | २३५५                  |      | चंकमणमावडगो           | १५१६         |
| चड्डुग सराव कंसिय     | ३०६०                  | 3238 | चंकमणं शिल्लेवण       | ५३२१         |
| चतुगुरुगा छग्गुरुगा   | ५१७१                  | २५२१ | चंकमणादी उद्दुरा      | ६३३१         |
| चतुगुरुगादी छेदो      | २२०४                  |      | चंकम्मियं ठियं जंपियं | ५३३          |
| चतुपाया तेइच्छां      | ソシゥF                  | १६७४ | चंदगुत्तपपुत्तो य     | ५७४५         |
| चतुभंगे चतुगुरुगा     | <i>७६३</i> १          |      | चंदिमसूरुवरागे        | ६०६१         |
| चतुरंगुलप्पमाणं       | १६३२                  |      | चंदुज्जोए को दोसो     | 3808         |
| चतुरंगुलप्पमासा       | १५६                   |      | चंपा ग्रएांगसेएा      | ३१८२         |
| चतुरेते करगोणं        | १८१२                  |      | चंपा महुरा वागारसी    | २५६०         |
| चतुरो य दिन्विया भागा | ४०५५                  | २५३३ | चाउम्मासातीतं         | १०१६         |
| चतुसुं महामहेसुं      | ६०६४                  |      | चाउम्मासुक्कोसे       | ६५५          |
| चत्तकलहो वि गा पढति   | २७६०                  |      | "                     | १४३४         |
| चत्ताए वीस परातीस     | ६४७६                  |      | **                    | ४०७३         |
| चत्तारि ग्रधाकडए      | ७४७                   | ४०३१ | **                    | ४००४         |
| 21                    | द४२                   |      | चाउल उण्होदग तुवर     | ४८६२         |

| •                                       |                 |                   |                                 |                          |               |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|
| चाणक्कपुच्छ इट्टालचुण्ण                 | XX&X            |                   | चोयं तु होति हीरो               | ५४१२                     |               |
| चार मह घोड मेंठा                        | २४६१            | २०६६              | चोरमया गाबीग्रो                 | કં <b>દ</b> પ્ર          |               |
| चारिय-चोरानिमरा                         | ગ્યુ 🤉 ફ        | દંકંદર            | चोरो ति कहुं दृव्वोडिय्रो       | प्रचंदर                  | ३३५०          |
| चारिय-चोराहिमरा                         | १३०             |                   | •                               | <b>.</b>                 |               |
| चारे वेरज्जे वा                         | ३४६८            |                   | _                               | •                        |               |
| चिक्खल वास ग्रसिवातिएसु                 | <b>इ</b> २६१    | ४२६१              | छक्काए ग् सदृहति                | ३६७१<br>= ९ – २          |               |
| चिट्टग्गिग्सिय तुयट्टे                  | પ્રકર્પ         | ગુરૂ દૃદ          | छक्काय-ग्रगड विसमे              | ३६६२                     | Cicle o       |
| चित्रंतो वड्गादी                        | ५४६०            |                   | छत्रकाय-गहरा-कडुगा              | 3356                     | २७७०<br>२०७४  |
| चित्तं जीवो मणितो                       | ४२५६            |                   | छक्काय चरसु लहुगा               | አ <i>έ</i> ጺሂ            | २७७१          |
| चित्तं य विचित्तं य                     | २००१            |                   | 41                              | ११७                      | ४६१           |
| चिष्ठेहि ग्रागमेत्तुं                   | १३३७            | <i>તે દ</i> ે કે  | 41                              | 2                        | "             |
| चीयत्त कक्कडी कोउ                       | ४६१४            | १०५१              | <i>"</i>                        | છંટ્ર છે.                | રહહર          |
| चुण्गुन्द्रसदि दारं                     | <b>५</b> ४१=    |                   | <i>छ</i> क्कायविराहण् <b>ता</b> | કદંહજ                    |               |
| चुल्जुक्खलियं डोए                       | 505             |                   | छक्कायसमारं <b>मो</b>           | કે <i>દ્</i> યુદ         |               |
| चेड्य-सावग पश्चति                       | হুণুড়হ         |                   | छक्कायाण विराघण                 | €33                      | •             |
| चेयगुमचित्तदब्वे                        | ६३६०            |                   | **                              | १६७४                     | <b>३</b> ६,€⊏ |
| चेयग्मचेयग् वा                          | 3385            |                   | 17                              | <b>গ্</b> দে <b>গ্</b> ড |               |
| चोएति रागदोसे                           | <b>ब्द</b> इइ   | ४७६१              | 17                              | १८६७                     |               |
| चोदग एताएन्चिय                          | ५,5७६           | ४०५४              | छक्कायाण विराहण                 | १८६२                     |               |
| चोदग कण्णसृहेसु                         | ४७०५            | <b>८४</b> ४       | 11                              | કંઠેઝંજ                  | २७३६          |
| चोदग दुविघा ग्रसती                      | ४,८७६           | ४०५१              | 75                              | , ki i o                 |               |
| चोदग पुरिसा दृविहा                      | ६५१८            |                   | <b>31</b>                       | ५६४८                     | ક ૦ તે દં     |
| चोदग मा गद्दमत्ति                       | ६४००            |                   | छन्त्र सया चोयांना              | ६४७१                     |               |
| चोदग माणुसिएहु                          | ह <b>े</b> १५ ८ |                   | छडुटुमादिएहि                    | દ્દ્પૂર                  |               |
| चोदग वयगं ग्रप्पागृकंपिता               | ४१८७            | ४३०६              | छट्टुवत-विरायग्रता              | १६४०                     |               |
| चोदावेति गुरुग्। व                      | ય્યુપ્રદ્       | પ્રયુપ્           | छट्टाग्विरहियं वा               | રુષ્ટ                    | ४४८७          |
| चोदेति ग्रजीवत्ते                       | ४८४६            | ६८६               | 11                              | ४४८७                     | 22            |
| चोटेति वरिज्जेत                         | <b>SSA</b> =    | ধ্রওয়            | , छट्टागा जा गितियो             | રહયુ૦                    | 4,722         |
| चौदैति रागदोसे                          | દંતપૈક          |                   | ,,                              | ४५६८                     | 11            |
| चोदेति से परिवार                        | ६२७०            |                   | छड़ो य सत्तमो वा                | ५,८२                     | ふらぎん          |
| चोदेती वगाकाए                           | ४८३६            | દેહક              | ् छहुऐ। काउहुाहो                | १३२३                     |               |
| चोह्नगं पणुवीसा                         | १०३१            | <b>Vo</b> 38      |                                 | १५४२                     |               |
| चोहसमे उद्से                            | ६०२७            |                   | छड्डावित-कतदंडे                 | <b>%</b> 5%0             | 680           |
| चोद्द वासाणि तया                        | તંદેઇફ          |                   | छह्डेक्स् वित गता               | १३२५                     |               |
| चोहस मोलस दामा                          | ५६१5            |                   | छड्डेित तो य दोगां              | ५६७=                     |               |
| चीड्रा दो वासनया<br>चोष्ण गुरुपहिनिद्धे | પ્રદેશક         | 4                 | <b>छ</b> ग्गियाञ्चनेसएगं        | ६०६८                     |               |
| चायम गुरुषाडानद<br>चोयम गिह्यतं चिय     | X-X3            | <b>\</b>          |                                 | ६५८                      |               |
| वीयगपुच्छा गनगी                         | 3033<br>2423    | <b>\</b>          | •                               | १२६५                     |               |
| S. S. series                            | 2647            | <i>રેન્દ્રિ</i> ફ | ४ छण्णेतरं च लही                | २२६१                     |               |

#### सभाष्यचूरिंग निशीथसूत्र

| छण्हं एक्कं पातं             | 8×30  |              | न्नुभणं जले यलातो         | ४२१३              | ,  |
|------------------------------|-------|--------------|---------------------------|-------------------|----|
| <b>छत्तीसगुरासमण्</b> गागएगा | ३८६२  |              | छुहमारो पंचिकरिया         | ४७६६              |    |
| छहोसायतरो पुरा               | २५३३  |              | <b>छेदगापत्त</b> च्छेज्जे | . २५१             |    |
| छप्पइयपगागरक्ला              | ७६६   | ३६६७         | छेदगो भेदगो चेव           | ५०२               |    |
| छप्पति दोसा जगगरा            | २६४   | •            | छेदतिगं मूलतिगं           | , ,<br>3 <i>5</i> |    |
| छप्पुरिसा मज्भ पुरे          | ४७८५  | ६२६          | <b>छेदसुत</b> िंगसीहादी   | ५६४७              |    |
| छव्भागकए हत्थे               | ५५६६  | <b>አ</b> ∘አጸ | छेदादी ग्रारोवरा          | र६२१              |    |
| छ्रव्भागकरं काउ              | ४६६२  |              | छेदो छग्गुरु श्रहवा       | २२४१              |    |
| छम्मासकरगाजडुं 🕠             | ३६३५  |              | छेदो छग्गुरु छल्लहु       | ३४६२              |    |
| छम्मासा म्रायरिम्रो          | ३१०३  | २००१         | छेदो मूलं च तहा           | २२१५              |    |
| छम्मासादि वहंते              | ६६४६  |              |                           | <b>२२१७</b>       |    |
| छम्मासियपारगएए               | ४२६   |              | );<br>}}                  | ५१७२              |    |
| छम्मासे ग्रपूरेंतो           | ४४४३  |              |                           | ५१८५              |    |
| छम्मासे श्रपूरेता            | ६२०७  |              | "<br>खेयसुयमुत्तमसुयं     | ६१८४              |    |
| छम्मासे श्रायरियो            | ३१००  | १९६५         | 7.3.33                    | <b>ज</b>          |    |
| छम्मासे उवसंपद               | ५४५२  |              |                           |                   |    |
| छल्लहुगादी चरिमं             | २२०५  |              | जइ ग्रत्थि पयविहारो       | ३१५७              |    |
| छल्लहुगा य ग्रियत्ते         | 30€   | ६०७७         | जइ ग्रंतो वाघातो          | <i>२४६३</i>       |    |
| छल्लहुगे ठाति थेरी           | ४३३४  | २४१०         | जइउमलाभे गहणं             | १६३               |    |
| छव्वाससयाइं नवुत्तराइं       | ५६१७  |              | जइ उस्सगो ए। कुए।इ        | २१०               |    |
| छिह शिप्पज्जित सो ऊ          | ४८ ३७ | ७७७          | जइ ताव पलंबाणं            | ४६१६              |    |
| छहि दिवेसेहि गतेहि           | ६५४६  |              | जइ ताव सावताकुल           | ३९१२              |    |
| छंदिणिरुत्तं सद्दं           | ४३५८  |              | जद्द देंतऽजाइया जा        | १९७२              | ,, |
| छंदं विधी विकप्पं            | १२५   |              | जइ पुरा म्रायरिएहि        | ४५५३              |    |
| छंदिय गहिय गुरूएां           | ३५५२  | . ሂሂሂፍ       | जद पुरा पुरिमं संघं       | २६७०              | ¥  |
| छंदिय सइंगयागा व             | ३४०४  | रद४६         | जइ भणति लोइयं तू          | १०३८              |    |
| छंदो गम्मागंमं               | १२६   |              | जइ वियता पज्जता           | <b>አ</b> ጸጸԹ      |    |
| छादेती श्ररापुकुइए           | १४०४  | ४०८८         | जइ सन्वसो श्रभावो         | ३६७               |    |
| छायस्स पिवासस्स व            | ५७१   | •            | जड्डे खग्गे महिसे         | २०२               | २  |
| छारो तु ग्रपु जकडो           | १५३६  |              | 11                        | ३४७१              |    |
| छिण्णमछिण्णा काले            | २०३४  | १६८३         | जड्डे महिसे चारी          | १६३७              | 8  |
| छिण्णमिछिण्गो दुविहे         | 30,28 |              | जड्डो जंवा तंवा           | १६३८              | १  |
| छिण्णमछिण्गे व घरो           | ३७२२  |              | जरापुरतो फासुएरां         | ५६३२              |    |
| छिणां परिकम्मितं खलु         | ४०२६  |              | जरा रहिते बुज्जारो        | ५२६               | ?  |
| छिण्णेरा ग्रहिण्णेरा व       | ५६४६  | ३०५२         | जरालावो परग्गामे          | ४१७६              | X. |
| छिण्णो दिहुमदिहो             | ४५१०  |              | जेगा सावगागा खिसगा        | ४४७१              |    |
| छिहली तु ग्रिगिच्छंतो        | ३६१२  | ४१७६         | जण्योव छिदियव्वं          | ७६९               |    |
| छिदंतमधिंदंता                | ३५१३  |              | जित श्रकसिरास्स गहरां     | £83               | ą٤ |
| द्युव्भण सिचण बोलण           | ४२१७  |              | जित ग्रगिएए। तु दट्टा     | १७११.             | ३७ |
|                              |       |              |                           |                   |    |

| - 6 6 6                                 | 0-25                |                 | वति रण्गो मण्जाए                            | ५०३५                 | દ્રકૃષ્ટ  |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------|
| इति ग्रन्छती तुनिगिग्रो                 | १८३१<br>४३-२        |                 | जात रण्या मण्याद<br>जिन रिक्को तो दबमतगिम्म | ४१६१                 | ५३१०      |
| वति उस्मेंग गृ हुग्गति                  | प्रह्मन्<br>प्रहम्म |                 |                                             | ५ <b>४</b> २६        |           |
| जनि एकक्षमाग्जिमित्ता                   | प्रहार<br>१९४१      |                 | जित वा गिरतीचारा                            | •                    |           |
| जित एने एव दोसा                         | 78 <del>- 7</del>   | ४२८०            | जित वा वण्मति मानं                          | કંકેડંઈ              |           |
| जित गृयविष्यहूगा                        | 18258               |                 | द्यति वि ग् होन्द्र प्रवासी                 | 5555                 | 6 6       |
| जित एवं संसर्ह                          | みがこら                | ४६०८            | जित वि शिवंबी मुत्ते                        | ४८६१                 | १००१      |
| वति कालगना गिग्गी                       | ?૩૦€                | ३७३१            | जित वि य नुस्तर्जनवागा                      | દદ્દશ                |           |
| जित कुसलकीप्ययानी                       | ४८७०                | 5055            | जति वि य पित्रीलगादी                        | ३४१२                 | २्द६४     |
| इति गहुणा नित मासा                      | १८७                 |                 | जति वि य फासुगदव्वं                         | · =888               | २८६३      |
| चित्र छिड्डा तित मासा                   | ગુફ્                |                 | जित वि व विमोविकोडी                         | ૪૪ર                  |           |
| जित जगंति मुविहिता                      | ११४८                | <b>૩</b> ૪,૨૯   | द्यति वि य समगुप्रणाता                      | ४६०                  |           |
| जति <i>जं</i> पुरतो कीरति               | २० <i>६</i> ०       | १८१७            | वति सन्त्रे गीनस्या                         | કે <b>&amp;</b> દંકે | २६३७      |
| जित जीविहिति जित वा                     | ४४६६                |                 | जित सब्बे व य इत्यी                         | ४२००                 | -         |
| इति गाम पुत्र मुद्धे                    | ४६७२                |                 | नित संसिटं ए। कप्पति                        | ३६७६                 |           |
| दति गिक्तिवती दिवसे                     | 2503                |                 | वित सि कञ्जसमत्ती                           | १३६७                 | ४६३१      |
| जित रोतु एनुमारा।                       | 1.928               | オギュモ            | नतिहि-गुगा द्वारोत्रगा                      | きんこう                 |           |
| चित्र ताव पिहुगमादी                     | <b>RERA</b>         | १०८२            | त्रतियमित्ता वारा                           | ६२२                  | きによれ      |
| जति तात्र मम्मपरिवद्दियस्य              | A524                |                 | वत्तियमेत्ता वारा                           | ¥005                 | ३८३१      |
| जित तात्र लोतियगुल्स                    | ४१८६                | Xoex            |                                             | <i>የ</i> ሂሂን         | -         |
| इति ता मग्प्फतीम्                       | પ્ર <i>કે</i> દર    | 58.85           | "<br>वत्तियमेत्ते दिवसे                     | _                    |           |
| जति तूग् मासिगृहि<br>क्रिके क्राणी सर्व | કદેક<br>કુદક્       |                 |                                             | १६०२                 |           |
| चित्र ते जगुग्रे मूलं<br>               |                     | 3-3-            | जनुर्गत <b>रादी</b> र्ग                     | ર્પ્રદ્ર             |           |
| जित नेमि जीवागुं<br>जित विद्वता चिद्वी  | ४००७<br>४८६५        | १००४<br>१००४    | जत्तो चुनो विहारी                           | ጸአ <u>አ</u> ዲ        |           |
| जित दोव्ह चेत्र गहुग्                   | 84.84<br>           | •               | वत्तो हुस्तीला खलु                          | २४५०                 | २०६५      |
| जित पत्ता नु निसीवे                     | २,५३०               |                 | जत्य ग्रविता पृढवी                          | ४२४०                 | र्टर<br>१ |
| जित परो पहिमेविन्जा                     | হ্ডদহ               | <b>೫</b> ಅಕ್ಕಿದ | नत्य उ ग् होज्य संका                        | ४६८५                 |           |
| जित पुण् गच्छंनायं                      | ६१२ <del>८</del>    | ****            | जस्य छ हुस्बहीसा                            | ક્ષ્ટ્રફ             |           |
| जित पुरा तेरा गु दिहा                   | <b>ટ</b> ાકુંટ      | <b>১</b> ৫ই০    | जत्य ट देसगहर्ण                             | ४३६६                 | इ३२५      |
| त्रति पुण पत्रावेति                     | <i>પ્રદુર્વ</i>     | १०६३            | जत्य तु ग् वि लगंति                         | રહદ                  |           |
| वर्ति पुग्। पुत्रवं मुद्धं              | ⊼દંગે£              | • • • •         | जत्य तु देसगहर्ग                            | ४२४३                 | ३३२५      |
| व्यति पुग् सब्बो वि दिती                | प्रवृत्             | <b>ट.</b> ४८३   | चत्य पवातो दीनति                            | ३८०२                 |           |
| जित पोरिसि <b>इ</b> ता तं               | 8920                | ५२७२            | जत्य पुरा ग्रहाकडए                          | ४६६१                 |           |
| वित फुसित तींह तुं इं                   | ६१०८                | •, , • ,        | चत्य पुरा हा। व । छत                        | इ७२५                 |           |
| इति मागगया मना                          | 225%                | સ્પૃષ્          | जस्य वि य गंतुकाना                          | ३३८७                 | २७८८      |
| इतिमि (मि) भन्ने ग्रास्त्रग्रा          | きふこん                |                 | नत्य विसेसं जाणंति                          | इप्रदेख              | २६१०      |
| दति मोयगुमावहर्जी                       | ४,८७                | ४०७इ            | जत्याइएगं सम्बं                             | 503                  |           |
| वति मं वागृह मार्मि                     | યુક્ષય              | ३२५६            | ददि एगमा च दोसा                             | ४०५३                 | ર્ટ્સ ૧   |
| इति मूलगपर्यंत्र                        | ેઇ કરો              | =45             | जदि एतविपहूर्गा                             | ४१५=                 |           |
| वति रज्ञानी मट्टी                       | ४०इ६                | ६३५             | বৰি বঁৰি বৈতা বিতা                          | ११३०                 |           |
|                                         |                     |                 |                                             |                      |           |

| जदि दोसा भवंतेते     | દ્દકર                | •            |                                              |                       |
|----------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| जदि सब्वं उद्दिसिउं  | -                    | リョン          | जह जह पएसिरिंग                               | ४४६०                  |
| जघ ग्रातरो से दीसइ   | २६६ <b>६</b><br>१४४२ | <b>イラス</b>   | •                                            | इंह४६                 |
| जम्मगा-गािवखमगोसु य  | १४४२                 |              | जह ते गोट्टहागो                              | इ ७३ इ                |
| जम्हा तु हत्यमत्तेहि | ४७३४                 | 3268         |                                              | ३५७८                  |
| •                    | ४१०६                 | १८६४         |                                              | ४५७५                  |
| जम्हा घरेति सेज्जं   | ११४२                 | 3758         |                                              | ३८६३                  |
| जम्हा पढमे मूलं      | ४१३१                 | २४८ १        |                                              | ६३६२                  |
| 11                   | ४१७३                 | "            | जह भिगातो तह उद्वितो                         | <u> </u>              |
| "                    | ४१८६                 | . ,,         | जह भिंगतो तह चिट्ठड                          | ३५१६                  |
| जयमाग्गपरिहवेंते     | કુ કુષ્ઠ             |              | जह भिगाय चउत्यस्सा                           | २६५०                  |
| जरजज्जरो उ थेरो      | ५६६१                 |              | जह भमर-महुयर-गग्गा                           | २८७१                  |
| जर-सास-कास-डाहे      | ३६४७                 |              | जह मण्गो एगमासियं                            | ६५६१                  |
| जलजाग्रो ग्रसंपातिम  | ५,३२८                | २४०२         | जह मण्गो दसमं                                | ६५६७                  |
| जल-थल-पहे य रयगा     | <b>२</b> ह६२         | ५८५७         | जह मण्गो बहुसी                               | ६४२३                  |
| जलदोगामद्वभारं       | ४५६५                 | •            | 'n                                           | ६५६¤                  |
| जलमूए एलमूए          | ३६२६                 |              | जह मोहप्पगढीगां                              | ३३२° °                |
| जलसंभमे थलादिसु      | २४०६                 |              | जहऽवंती सुकुमाली                             |                       |
| जल्लमलपंकितारग       | ५३४                  | २५६६         | जह सपरिकम्मलंभे                              | 3 <i>6</i> 05         |
| जल्लो तु होति कमढं   | १५२२                 |              | जह सरगमुवगयागां                              | . ५५५१                |
| जवमज्भ मुरियवंसी     | ५७४७                 | ं ३२७८       | जह सा वत्तीसघडा                              | ६६१५                  |
| जस्स मूलस्स भगगस्स   | ४८२६                 | દે દૃંદ      | जह सुकुसलो वि वेज्जो                         | ¥03 <i>5</i><br>- ==5 |
| "                    | ४८३०                 | 600          | जह सो कालासगवेसिउ                            | 3510 c                |
| जस्स मूलस्स सारातो   | ४८३१                 | ' ६७१        | जह सो वंसिपदेसे                              | ३८७०<br>३८७१          |
| "                    | ४८३२                 | ६७२          | जह हास-खेडु ग्राकार                          | ५९७१<br>५१८६          |
| जस्सेते संभोगा       | २१४६                 | ~ ~ ~        | जह हेमो तु कुमारो                            | २४५८<br>३४७४          |
| जह कारग्गम्मि पुण्गे | ४२४५                 | ५६५५         | जिह ग्रप्पतरा दोसा                           | • • •                 |
| जह कारगाम्मि पुरिसे  | ५२१८                 | २५५२<br>२५७३ | जिह्यं एसग्रदोसा                             | ५१६६                  |
| जह कारगे ग्रगाहारो   | 3305                 | ६०११         | जिह लहुगा तिह गुरुगा                         | ሂሂ४o<br>୪୦३-          |
| जह कारएो सलोमं       | ४०१६                 | ३८४१         | जं ग्रज्जियं चरित्तं                         | ४७३८                  |
| जह चेव श्रण्णगहरो    | ४७४८                 | 580          | जं श्रज्जियं समीखल्लएहि                      | २७६३                  |
| जह चेवऽच्युट्टारो    | २११७                 | , , ,        | जं एत्य सन्द श्रम्हे                         | <b>३७</b> १           |
| जह चेव पुढिविमादी    | २७४                  |              | जं कट्ठकम्मादिसु                             | ३०३६                  |
| जह चेव य श्रद्धारो   | १६८                  |              | जं कि चि भवे वत्यं                           | ५१००                  |
| जह चेव य ग्राहच्चा   | ४६६०                 |              | जं गहितं तं गहितं                            | ४०६०                  |
| जह चेव य इत्यीसु     | ५२२०                 | २५७५         | जं गंधरसोवेतं                                | ४७५५                  |
| जह चेव य कितिकम्मे   | <b>२११२</b>          |              | जंजारगागार <del>त</del> े                    | ११०४                  |
| जह चेव य पुढवीए      | २०३                  |              | ल्यारक्षारस<br>जंच शीवक्र <del>वंक्करे</del> | २६४६                  |
| जह चेव य पुरिसेसू    | ५२१७                 | २५७२         | जं च वीएसु पंचाहो<br>जं च महास्वास्त्रः      | १५८८                  |
| - <b>"</b>           | - <b>y •</b> -       | 1401         | जं च महाकप्पसुयं                             | ६१६०                  |

| ४८६                     |                 |         | . · ·                     | ४५७१                          |       |
|-------------------------|-----------------|---------|---------------------------|-------------------------------|-------|
| ं के लक्षामें           | २६२४            | ਚ       | हिंदता काए                | ११२१                          |       |
| जं चेव परहाराँ<br>:     | ११२२            |         | होज्ज ग्रमोज्जं जं        | 2222                          |       |
| जं चेव सुव्भिसुत्त      | ४≃२४            | ६६५ उ   | iं होति ग्रपेज्जं जं      | <i>\$8</i>                    |       |
| जं चोह्सपुट्ययस ,       | ७६=             | 7       | नं होति ग्रप्पगासं        |                               |       |
| जं छेदेगोनेगां          | ع               | 3       | नंगिय-मंगिय-सग्गयं        | ७५६                           |       |
| जं जंमि होइ काले        | <b>६</b> २०६    | હયુપ્ ર | जंबद्धा सष्ट्टो           | १६५                           | •     |
| जं जं सुयमत्यो वा       | . , ,           |         | 11                        | ४२२६                          |       |
| जं जारिसयं वत्यं        | ६०५७            | :       | जंघातारिम कत्यइ           | १६१                           |       |
| नं नस्स नियं सागारियम्म | ५०१५            | દ્રયૂ   | जंघाहीगो ग्रोमे           | ४४६३                          |       |
| जं जस्स गत्यि वत्यं     | ५०६५<br>५२३३    |         | जा इतवत्या दमुए           | ३२७                           |       |
| जं जह सुत्ते मिग्यं     | ५२५२<br>५३५६    |         | जा एगदेसेगा दहा उ भंडी    | <b>४</b> ८६३                  |       |
| . "                     | ४२४५<br>४३०३    | ;;      | ना कामकहा सा              | <b>२३४३</b>                   |       |
| तं गु सरित पडिबुढो      | इंड्ड<br>इंट्रे |         | जा चिट्ठा सा सच्चा        | 🖍 २६४                         |       |
| ज तं ग्लिब्बाघातं       |                 |         | जा जेगा व तेगा जवा        | २४२३                          |       |
| "                       | दर्इ            |         | जा जेगा होति वण्णेग       | ४३८४                          | _     |
| जंतं तु संकिलिट्टं      | प्रथ            |         | जागरह गुरा गिज्वं         | ズ <sub>至</sub> o <sub>舌</sub> | きョセく  |
| नं ते ग्रसंयरंता        | ४६१६            |         | जागरंतमजीराद <u>ी</u>     | १५६५                          |       |
| जं तेग् कतेग् व         | કે <i>દેદ</i>   |         | जारिता घम्मीर्ण           | ४३०६                          | ३३८६  |
| जं पञ्जतं तमलं          | २१५६            |         | जाग्रह जेग्र हडो सो       | १३७१                          | ४६३४  |
| जं पुरा खुहापत्तमरो     | ∘3છફ            | <br>    | जाएंति एसएं वा            | ४६०४                          |       |
| जं पुग् पटमं वत्यं      | ४०८४            | २८३०    | <del>ਂਦ</del> ੇਸ਼ਾ ਵਿ ਸਵੰ | ३⊏६१                          |       |
| जं पुग् सिन्चतादी       | ५४७७            | ४३८२    | जार्गतो ग्रमुजास्ति       | <b>২</b> ૫७૫                  |       |
| जं पुत्र्वकतमुहं वा     | ६्दद            |         | जानगामि गाम एतं           | १७७१                          |       |
| जं पुत्र्वं गितियं खलु  | ४३४२            |         | जािंगति इंति तावऽच्छणे    |                               |       |
| जं पुष्वं पहिसिद्धं     | ४२४६            |         | जाता ग्रगाहसाला           | इंद्४६                        |       |
| 71                      | ४३६६            |         | जा ताव ठवेमि वए य         | १३५२                          | ४७=   |
| जं बहुवा छिज्जंतं       | ७६७             |         | जाति कुल स्व भासा         | २६०६                          |       |
| जं भिक्त् वत्यादि       | ४९६०            |         | जाति कुल एन नाता          | २७३२                          |       |
| जं मायति तं खुब्सित     | ६५८८            |         | 11                        | ४२६४                          |       |
| नं मायति तं छुमति       | २्≒७४           |         | "                         |                               |       |
| जं लहुसगं तु फर्ब्स     | ગૃદ્દ રૂ        |         | जाति-कुलस्स सरिसयं        | २ <b>६</b> २८                 |       |
| जं बच्चंता काए          | ४६२३            |         | जाता कम्मे सिप्पे         | ३०ग्रह                        |       |
| जं वत्यं जंनि कालम्मि   | દયર             | ३्दद    | 16.2                      | ११६                           | -     |
| जं वत्यं जंमि देसम्मि   | ६५१             | 355     | ४ जाती-कुलस्स सरिसं       | २६३१                          |       |
| नं वा ग्रसहीगां तं      | ११७१            | इप्र    | 5 · · · ·                 | ४४११                          | _     |
| वं वा मुक्ततस्य द       | <i>ફેક્ઇફ</i>   | 2,00    |                           | ४४१२                          |       |
| त्रं वेलं संसज्जिति     | ∖२७३            |         | जाती य जुंगितो खलु        | ४६२२                          | •••   |
| जं सगाहम्मि कीरइ        | ६३८६            |         | ं जाती व जुंगितो पुरा     | ४५७०                          | •     |
| जं सेवितं तु वितियं     |                 |         | · जा तु ग्रकारण सेवा      | ४८३                           | . , , |

#### सभाष्यचूरिंग निशीथसूत्र

| जाघे विय कालगता             | १७२१              |                                       | जीवति म्य्रोति वा                          | २६८६          |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| जा पुन्वविड्ढता वा          | ७१३               |                                       | जीवरहिम्रो उ देहो                          | इर्           |
| "                           | ७२१               |                                       | जीवरहिते व पेहा                            | ७० <i>६</i> ह |
| जामातिपुत्तपतिमार <b>ग्</b> | ४४०२              |                                       | जीवा पोग्गलसमया                            | ५६            |
| जामातिय-मंडवग्रो            | २०१५              |                                       | जीहाए विलिहंतो                             | ६६१४          |
| जायग्गहरो फासु              | ३११८              |                                       | जुग-छिड्ड-एग्लिया                          | ÉoR           |
| जायग्-िगमंतगाए              | ५०२३              |                                       | ्जुज्जति हु पगासफुडे                       | ४३२२          |
| जायसु गा एरिसो हं           | ४४५२              | •                                     | जुत्तपमाग्यस्सऽसती                         | ५६४५          |
| जायंते तु ग्रपत्थं          | २६६५              | १६०१                                  | जुत्तप्पमाग्। श्रतिरेग                     | ४५०           |
| जारिसदव्वे इच्छह            | ३०५१              | १६५०                                  | जुत्तमदारामसीले                            | ४६६१          |
| जारिसयं गेलण्णं             | ३०२८              | १६३२                                  | <b>,</b>                                   | ४६५३          |
| जाव ठवण उद्दिद्दा           | ६४३७              | , - , ,                               | जुत्तं गाम तुमे वायएगा                     | २६३२          |
| जाव रा मंडलिवेला            | <b>॰</b> २०३२     | १६५२                                  | जुत्तं सयं एा दाउं                         | ३०४०          |
| जाव ग् मुक्को ताव           | ं ३००६            | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | जे भ्रादरिसंतत्तो                          | ४३२३          |
| जावतिएसहो भें               | १००२              |                                       | जे कुज्जा वूया वा                          | २२५१          |
| जावतियं उवयुज्जति           | ११२३              |                                       | जे केइ भ्रगाल दोसा                         | ३७३७          |
| जावतियं वा लब्भति           | , <b>४</b> ६४०    |                                       | जे चेव कारणा सिक्कगस्स                     | ं ३४३५        |
| जावतिया उवउञ्जति            | १६७               | •                                     | जे चेव सक्कदारो                            | ४६१५          |
| जावंतिगाए लहुगा             | १४७४              | <b>,३१</b> ५६                         | ्जे जित्या उ—                              | ६४६४          |
| जावंतियमुद्देसो             | २०२०              | . * * * *                             | जे जिंह ग्रसोयवादी                         | २३८३          |
| जावंति वा पगिएया            | १४७२              | ३१८४                                  | जे जे दोसायतरा।                            | ४१०३          |
| जा समिंग संजयागां           | 4.68 <del>5</del> | 117-                                  | जे जे सरिसा धम्मा                          | २३५७          |
| जा संजमता जीवेसु            | ६५३२              |                                       | जेट्टा सुदंसगा जमालि—                      | ५५६७          |
| जाहे पराइया सा              | ३९६२              |                                       | जेरा रा पावति मूलं                         | ४५२           |
| जाहे य माहरोहि              | ३७११              |                                       | जेरा तु पदेरा गुरिएता                      | ६४८६          |
| जिइंदियो घिग्गी दक्खो       | ६२६               |                                       | जेग्।ऽहियं कगं वा                          | २८५८ •        |
| जिश्वकिषया उ दुविधा         |                   |                                       | जे ते भोसियसेसा                            | ६४५०          |
| जिराकप्पे सुत्ते तं         | ४८८७              |                                       | जे ति य खलु गिह से                         | ४६७           |
| जिएा चोद्दस जातीए           | ६५०२              |                                       | जे ति व से ति व के ति व                    | ं ६२७३        |
| जिराशिल्लेवराकुडए           | ६५६२              |                                       | जे पुरा ठिता पकप्पे                        | <b>५</b> १    |
| •                           | ६५५०              |                                       | जे पुरा संखडिपेही                          | २६४७          |
| ,•<br>जिरापण्यात्ते भावेः   | ६५७४              |                                       | जे पुन्वविह्दता वा                         | ७०२           |
| जिग्गलिंगमप्पडिहतं          | <b>२३७२</b>       | ४५०६                                  | जे पुन्वं उवगरगा                           | ४६८८          |
| जिरावयरा पडिक्कुट्टे        | ३७४५              | ١٩٥٥                                  | जे भिराता उपकप्पे                          | ६६७१          |
| जिएावयणभासितेणं             | ४४३६              |                                       | जे भिक्खाऽऽजीवपिंड<br>जे भिक्खु ग्रजोगी तु | አጸነ<br>የ      |
| जिगावयगमप्पमेयं             | \$68.R            |                                       | जे भिवखु श्ररोगत्ते                        | ४३३४<br>१६१०  |
| जिएा। बारसरूवाइ             | 3,0,4             | ३८६४                                  | ने भिक्षू ग्रसगादी                         | २३२६          |
| जियसत्तु-एारवरिदस्स         | २३५२              | ४२५५<br>४२५५                          | . , <b>n</b> .                             | २६५८          |
|                             | 1171              | ~ ` ` ~ ~                             | "                                          | ३४७२          |

|            |                                  | 2009                  | ज सुत्ते ग्रवराहा                              | ४६१                 |                   |
|------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|            | "                                | ४६५६<br>इहर्          | जिस एसुवदेसो<br>अस्ति एसुवदेसो                 | <b>४०५</b> ०        | १८३७              |
|            | <b>91</b>                        | प्रहर्                |                                                | ४५३२                |                   |
|            | "<br>इत्यियाए                    | २५४५                  | ;;<br>;;                                       | ४५४२                |                   |
| 17         | इत्पना ५<br>इदगर् <b>षं</b>      | 8008                  | जो उ उनेहं कुन्जा                              | ४२०६                | १६८३              |
| ,,         | कोवर्षिडं                        | 3588                  | जो उ ग्लिसज्जो व गतो                           | २१२८                | •                 |
| 27         |                                  | ५६५७                  | जोगमकाउमहाकडे                                  | ५००६                | ६०७               |
| 11         | गाएज्जा<br>गिलाग्स्या            | \$ <b>\$ \$ \$</b> \$ | जो गंबो जीवजडो                                 | <b>4</b> 43         |                   |
| ;;         | เลนเลียนา                        | 6050<br>4770          | जो गंबो जीवजुए                                 | ६१४                 |                   |
| 12         | "                                |                       | जोगे करएो संरंभमादी                            | १८१०                |                   |
| "          | गिहवतिकुलं<br><del>८८</del> -    | २०८५<br>४८६४          | जोगे गेलण्गम्मि य                              | 3,5,00              |                   |
| 17 -       | गिहिमने<br>चुण्गपिडं             | _                     | जो चेत्र विलयगमो                               | १३३१                | ५५५               |
| **         | चुण्यायड<br>जोगपिडं              | ४९६ं=<br>४९६ं५        | जो चेव य उविधिम्म                              | २०६८                |                   |
| 27         | नागायड<br>गुह-सिहाग्री           | ४४१४<br>००२८          | जो जितएण रोगो                                  | ६४०२                |                   |
| **         | ग्ह-।सहाय्रा<br>गातनाइं          | ४३६०<br>४६⊏१          | जो जत्य ग्रचित्तो खलु                          | ६५६                 |                   |
| 77         | गुष्यमाइ<br>गुायमाइं             | ४६७३                  | जो जत्य होइ कुसलो                              | 3,600               |                   |
| ,,         | श्विमत्तपिडं                     | ४४०४<br>०५७५          | जो जत्य होइ भग्गो                              | ५४४६                | • •               |
| 12         | तिगिच्छपिङं                      | ४४३२                  | जो जस्त उ उवसमती                               | રુષ્ક <b>્</b>      | なるさら              |
| 22         | तासम्बासम्<br>सुयट्टेन           | २१६२                  | जा जस्स ६ उवसमता<br>जो जस्सुवरि तु पमू         | 996?<br>833         | 4,0 4 3           |
| 23         | पुषद् <del>धाः</del><br>नेगिच्छं | ४०५४                  | जा जस्तुत्रार तु पन्न<br>जो जं काउ समत्यो      | <i>६६०३</i>         |                   |
| 31         | नागुड<br>दीहाइं                  | १६३०                  | जा ज काठ समस्या<br>जो जारिसग्रो कालो           | ३५५५<br>३८५४        |                   |
| 11         | राहाइ<br>दूर्तिपिडं              | ४६६६<br>४३६६          | जो जेग्। ग्रक्यपृट्यो                          | इ <b>इइ</b> द       |                   |
| "          | द्वातापड<br>वातिपिडं             | ४३७५<br>४३७५          | जा जेग् अकथपुट्या<br>जो बेग्। जम्मि ठाग्रुम्मि |                     | <b>४४</b> ६१      |
| 23         | पातान्ड<br>पुडविकायं             | १०३३<br>१०३२          | _                                              | २७४६<br>४५६३        | 11                |
| 2,         | उडायकात<br>बहुसी मासियाइ         | ६४२०                  | "<br>जो जेग पगारेग्                            | કે કે દ્રમ<br>જ જ જ |                   |
| 27         | माग् <b>पि</b> डं                | 3333                  | जोण्हा-मग्गी पतीव                              | इ४०५                | २५४५              |
| 21         | रातीर्ण<br>-                     | २५३६                  | जोगी बीए य तींह                                | ર્વકૃદ              |                   |
| "          | वएन्जाहि                         | २५२१                  | जो तस्त्र सरिसगस्स तु                          | યદરહ                |                   |
| 37         | विग्यिपिड                        | ४४१=                  | जो तं संबद्धं वा                               | દ્રય                |                   |
| 71         | वत्याई                           | ¥ <b>€</b> 50         | जो तं तु सयं गीती                              | इंख्इं०             |                   |
| "          | नत्यादी<br>वत्यादी               | <b>ર</b> કેફર્        | जोतिसनिमित्तमादी                               | र्यर्भह             | કેટ્રંટ્રહ        |
| ))<br>11   | 7)                               | ४६६०                  | जो तु ग्रमञ्जाइल्ले                            | १०३                 |                   |
| 22         | वियहं तू                         | 3803                  | जो तु गुगो दोसकरो                              | ४८७७                |                   |
| 7)         | सचेली नू                         | ७७७                   | जो पुरा ग्रपुट्यगहरो                           | \$\$\$£             |                   |
| 11         | म <del>डि</del> वत्तं            | ४०३८                  | जो पुग् उमयावत्तो                              | २७४६                | ፈጸ <del>ደ</del> ጸ |
| "          | नुहुमाइं                         | २१७३                  | "<br>जो पुग् करगो जहुा                         | ४५८४<br>३६३६        | 33                |
|            | षिति जिगा                        | ३८७३                  | जो पुगा चोइन्जंती                              | ६३४६                |                   |
| वे विज्ञ   | ामंत दोसा                        | &&£ <i>É</i>          | जो पुरा तट्टागाग्रो                            | 705                 |                   |
| दे मृत्तगृ | एग बुत्ता                        | ३६१६                  | जो पुरा तं ग्रत्यं वा                          | રદયદ                | ४=४४              |
|            |                                  |                       | 1. 22 m 10.3 m                                 | 10-10               | =                 |

| जो मागहग्रो पत्थो ६६२B ठाएां वा ठायंती  ,, प्रहर ४०६७ ठाएों नियमा रूवं जो मुद्धा ग्रभिसत्तो २४६७ ठितकप्पम्म दसविहे जोयएसयं तु गंता ४५३३ ६७३ ठितिकप्पम्म दसविहे जो वच्चंतम्मि विधी ६१३५ ठितों जदा खेत्तविहं स् जो वा वि पेल्लिग्रों तं ५६७६ ३०५५ ठियकप्पे पिडसेहो जो वि दुवत्थ तिवत्थो ५५०७ ३६५४ जो वि य ग्रवायसंकी ६६६५ जो वि य ग्रवायसंकी ४५०५ जो वि य होतऽक्कंतो ४२३५ ५६४५ जो सो उवगरएगएगो ३४५२ २६०५ | हे २१४६<br>सगारो ११८६<br>४३६५<br>ड<br>मुह ३२३८<br>३१७५           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| जो मुद्धा ग्रभिसित्तो २४६७ ठितकप्पिम दसविहे जोयणसयं तु गंता ४५३३ ६७३ ठितिकप्पिम दसविहे जो वच्चंतिम्म विधी ६१३६ ठितो जदा खेत्तविह स् जो वा वि पेल्लिग्रो तं ५६७६ ३०५५ ठियकप्पे पिडसेहो जो वि दुवत्य तिवत्थो ५५०७ ३६५४ जो वि य ग्रवायसंकी ६६६५ जो वि य ग्रवायसंकी ४५०५ जो वि य ग्रवायसंकी ४५२५ जो वि य होतऽक्कंतो ४२३५ ५६४५ जो सो उवगरणगणो ३४५२ २६०५                                                     | ४६३२<br>११४६<br>सगारो ११८६<br>४३६५<br>ड<br>इ<br>मुह ३२३८<br>३१७५ |
| जोय ग्रांसयं तु गंता ४८३३ ६७३ ठितिकप्पिम दसिविहें जो वच्चंतिम्म विधी ६१३८ ठितो जदा खेत्तविह र जो वा वि पेल्लिग्रो तं ५६७६ ३०८८ ठियकप्पे पिडसेहो जो वि दुवत्य तिवत्यो ५८०७ ३६८४ जो वि य ग्रवायसंकी ६६६५ जो वि य ग्रवायसंकी ४८०५ जो वि य होतऽक्कंतो ४२३५ ५६४५ जो वि य होतऽक्कंतो ४२३५ २६०५ डहरगामिम्म मते इहरस्स एते दोसा                                                                                | हे २१४६<br>सगारो ११८६<br>४३६५<br>ड<br>मुह ३२३८<br>३१७५           |
| जो वच्चंतिम्म विधी ६१३८ ठितो जदा खेत्तविह र<br>जो वा वि पेल्लिग्रो तं ५६७६ ३०८८ ठियकप्पे पिडसेहो<br>जो वि दुवत्य तिवत्थो ५८०७ ३६८४<br>जो वि य ग्रवायसंकी ६६६५<br>जो वि यऽगुवायि छण्णो ४८०५ डगलग-सप्तरक्ख कुड<br>जो वि य होतऽक्कंतो ४२३५ ५६४५<br>जो सो उवगरणगणो ३४५२ २६०५ डहरगामिम्म मते इहरस्स एते दोसा                                                                                                | सगारो ११८६<br>४३६५<br>ड<br>मुह ३२३८<br>३१७५                      |
| जो वा वि पेत्लिश्रो तं ५६७६ ३०८८ ठियकप्पे पिडसेहो<br>जो वि दुवत्थ तिवत्थो ५८०७ ३६८४<br>जो वि य ग्रवायसंकी ६६६५<br>जो वि यऽगुवायि छण्णो ४८०५ डगलग-ससरक्ख कुड<br>जो वि य होतऽक्कंतो ४२३५ ५६४५<br>जो सो उवगरणगणो ३४५२ २६०५ डहरगामिम्म मते इहरस्स एते दोसा                                                                                                                                                 | ४३६५<br><b>ड</b><br>मुह ३२३ <b>८</b><br>३ <b>१७</b> ५            |
| जो वि दुवत्थ तिवत्थो ५६०७ ३६६४ जो वि य ग्रवायसंकी ६६६५ जो वि य श्रवायसंकी ४६०५ जो वि यश्गुवायद्यिण्णो ४६०५ जो वि य होतऽक्कंतो ४२३५ ५६४५ जो सो उवगरणगणो ३४५२ २६०५ इहरसस एते दोसा                                                                                                                                                                                                                        | <b>ड</b><br>मुह ३२३ <b></b><br>३ <b>१७</b> ५                     |
| जो वि दुवत्थ तिवत्थो ५६०७ ३६५४ जो वि य ग्रवायसंकी ६६६५ डगलग-सप्तरक्ख कुड जो वि यऽगुवायछिण्णो ४५०५ डगलच्छारे लेवे जो वि य होतऽक्कंतो ४२३५ ५६४५ डहरगामिम्म मते जो सो उवगरणगणो ३४५२ २६०५ डहरस्स एते दोसा                                                                                                                                                                                                  | <b>ड</b><br>मुह ३२३ <b></b><br>३ <b>१७</b> ५                     |
| जो वि यऽगुवायि छण्णो ४८०५ डगलग-ससरक्ष कुड<br>जो वि य होतऽक्कंतो ४२३५ ५६४५ डहरगामिम्म मते<br>जो सो उवगरणगणो ३४५२ २६०५ डहरस्स एते दोसा                                                                                                                                                                                                                                                                   | मुह ३२३ <b></b><br>३ <b>१७</b> ५                                 |
| जो वि यहोतऽक्कंतो ४२३५ ५६४५ डगलच्छारे लेवे<br>जो सो उवगरणगणो ३४५२ २६०५ डहरगामिम मते<br>डहरसस एते दोसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३१७५                                                             |
| जा वि य हातऽक्कता ६२२४ १६४४ डहरगामिम मते<br>जो सो उवगरणगणो ३४४२ २६०५ डहरस्स एते दोसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |
| जी सी उवगरणगणा ३४४२ २६०५ इहरस्स एते दोसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |
| ०००० ७६९९स एत दासा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ६११५                                                             |
| जो हट्टस्साहारो १६३६ इटरो गुरुवीगो चि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | प्रहर                                                            |
| जो होज्ज उ ग्रसमत्यो ६१२३ डहरो श्रकुलीणो ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |
| n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ६२१०                                                             |
| भ इहरो एस तव गुरू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २७६१                                                             |
| भिजिभरिसुरहिपलंबे ४७०३ ५५१ डंडग विडंडए वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६९६                                                              |
| ਰ<br>" `                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ୯୬୬                                                              |
| ठवरा-कुलाइ ठवेउं १७०६ ३७२८ डंडतिगं तु पुरितगे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६४०८                                                             |
| ठवणाए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>\$338</i>                                                     |
| ठवरणाकुला तु दुविधा १६१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ढ                                                                |
| ठवरणाकुले व मुंचित २०६६ ढड्ढसर पुण्णमुहो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ०३६४                                                             |
| ठवराा तू पन्छित्तं १८८५ ढिकुरा-पिसुगादि तहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ५४७१                                                             |
| ठवगामेत्तं श्रारोवगा ६४३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | स्प .                                                            |
| ठवणारोवणदिवसे ६४८८ ए। करेति भुं जितूणं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १५६७                                                             |
| ठवणा वीसिंग पिनखंग ६४३२ ए। णिरत्थयमोवसिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४६६०                                                             |
| ठवणा संचयरासी ६४२७ ण तस्स वत्थादिसु को                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |
| ठवरा। हाति जहण्या ६४३४ सा पमाणं गरागे एत्थं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ११३६                                                             |
| ठागासात श्राचयत्त २२३ गा प्रमादी कातुव्वी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                            |
| ठागासीत विदूसु व ६१५० गा य विजया य देही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६३२८                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |
| ठारा-ार्यसायरा-तुम्रहरा २६३ रा य सन्वो वि प्रमनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | & a.                                                             |
| ठारा-ाग्सायग्-तुत्रृह्ण २६३ एा य सन्वो वि पमत्तो<br>ठागा गिसीयग्-तुयहुगा ३९३८ ए। वि कि चि ग्रगणग                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 <i>3</i><br>→×c v ist                                          |
| ठाण-गिसीयण-तुत्रहुण २६३ ए। य सन्वो वि पमत्तो<br>ठाण गिसीयण-तुत्रहुण ३६३८ ए। वि कि चि त्ररणुण्ण<br>ठाण-गिसीय-तुत्रहुण ६२६८                                                                                                                                                                                                                                                                              | ायं ५२४८                                                         |
| ठाण-गिसायण-तुम्रहुण २६३ ए। य सन्वो वि पमत्तो<br>ठाण गिसीयण-तुम्रहुण ३६३८ ए। वि कि चि म्रग्रुण्ण<br>ठाण-गिसीय-तुम्रहुण ६२६८                                                                                                                                                                                                                                                                             | ायं ५२४=<br>५३७१                                                 |
| ठाण-गिसीयण-तुम्रहण २६३ ए य सन्नो नि पमत्तो<br>ठाण गिसीयण-तुम्रहण ३६३८ ए नि कि नि म्रस्पुण्ण<br>ठाण-गिसीय-तुम्रहण ६२६८ ए नि कोइ कि नि पुच<br>ठाण-गिसीय-तुम्रहण १५५ ए नि कोइ कि नि पुच                                                                                                                                                                                                                   | ायं ५२४६<br>५३७१<br>छति २३८६                                     |
| ठाण-णिसीयण-तुम्रहृण २६३ ए य सन्नो नि पमत्तो<br>ठाण णिसीयण-तुम्रहृण ३६३८ ए। नि कि नि म्रग्रुण्ण<br>ठाण-णिसीय-तुम्रहृण ६२६८<br>ठाण-णिसीय-तुम्रहृण १५५ ए नि कोइ कि नि पुच<br>४११६ २४७० ए नि छ महन्नता गोन                                                                                                                                                                                                 | ाय ५२४६<br>५३७१<br>छिति २३८६<br>त्रयी ४८४८                       |
| ठाण-णसायण-तुत्रहण २६३ ए य सन्वो वि पमतो<br>ठाण णिसीयण-तुयहण ३६३८ ए। वि कि चि त्ररणुण्ण<br>ठाण-णिसीय-तुत्रहण १५५ ए। वि कोइ कि चि पुच<br>उाण-णिसीय-तुयहण १५५ ए। वि कोइ कि चि पुच<br>उाण पिडसेवणाए ५११६ २४७० ए। वि छ महन्वता खेव<br>ठाण-वसही-पसत्थे ३८१५ ए। वि जाणामो णिमिर                                                                                                                               | ाय ५२४६<br>५३७१<br>•छति २३८६<br>वयी ४८४८<br>४६०६                 |
| ठाण-णिसीयण-तुम्रहृण २६३ ए य सन्नो नि पमत्तो<br>ठाण णिसीयण-तुम्रहृण ३६३८ ए। नि कि नि म्रग्रुण्ण<br>ठाण-णिसीय-तुम्रहृण ६२६८<br>ठाण-णिसीय-तुम्रहृण १५५ ए नि कोइ कि नि पुच<br>४११६ २४७० ए नि छ महन्नता गोन                                                                                                                                                                                                 | ाय ५२४ म<br>५३७१<br>च्छति २३ म्<br>वयी ४ म् ४६०६<br>तं ५०६०      |

| ग्। वि सिंगपुं छवाला       | ३२११         | ग्रयग्रे दिहु निहु                         | १३६१         |       |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|-------|
| स् विवित्ता जत्य मुस्सि    | १९७६         | ग्रंवरो पूरे दिहुँ                         | ્પ્રફશ્શ     |       |
| रा हु ते दन्त्रसंलेहं      | ३५५५         | ग्यविज्ज्यो वि हु ग्रलं                    | ६१८६         |       |
| सा हु तो पञ्चति है।        | १७१७         | र्णव भागकए वत्ये                           | ४०८६         |       |
| गाउतीए पक्त तीसा           | ६४७६         | ग्व य सया य सहस्तं                         | ६४७३         |       |
|                            | ६८१          | ग्वसोग्रो खलु पुरिसो                       | २३२४         |       |
| गुक्ते छिदिस्सामि ति       | ४८०४         | <b>ग्</b> यकालवेलसेसे                      | દ્રપૂદ્      |       |
| गुक्बेगावि हु छिज्जति      | २४३४         | <b>ग्</b> यवंभचेरमइग्रो                    | 2            |       |
| ग्राच्चासण्ग्राम्मि ठिग्रो | •            | ग्वमस्स ततियवत्युं                         | ६५८७         |       |
| ग्चिपदतं दुक्खं            | १५१२         | ग्वमस्स तितयवत्यू                          | २८७३         |       |
| गच्चुप्पतितं दुक्खं        | १५०३         | ग्णवसत्तए दसमवित्यरे                       | इदह७         |       |
| 37                         | १५०८         | गावंगसोत्तपडिवोहवाए<br>गावंगसोत्तपडिवोहवाए | ३६५६         |       |
| 27                         | ४१६७         | ग्वाग्वे विभासा तु                         | १६३          |       |
| n                          | ४२०२         | गह-दंतादि श्रणंतरं                         | ५०६          |       |
| गान्चुप्पतियं दुक्खं       | ४३३३         | ण्हागादि कोडकम्मं                          | ४२८६         |       |
| गुञ्जंतमगुञ्जंते           | ३५६५         | र्णदंति जेग् तत्रसंजमेसु                   | ३४६६         | २६२०  |
| ण्हं होति ग्रगीयं          | ४१०१         | गाइण्य लहुसएणं                             | १०५५<br>६०८  | 1015  |
| गुट्टा पंयफिडिता           | ४३०६         | <b>गाळगमगुण्गवगा</b>                       | २५७१         |       |
| राट्टे हित विस्तरिते       | ६६६          | णाऊण य वोच्छेदं                            | ५२०५<br>६१८३ |       |
| 11                         | <b>८१३</b>   | 0.0.0 1 11.04                              |              |       |
| 27                         | स्टंर        | "                                          | ६२३८         |       |
| "                          | न४६          | <i>n</i>                                   | हंर्रु       |       |
| 77                         | १६४५         | गाऊग य वोच्छेपं                            | 5/93'0       |       |
| "                          | १६४७         | . "                                        | २७६३         |       |
| "                          | १६५६         | 11                                         | ४४७८         |       |
| ,,                         | ¥855         | •                                          | ४४६६         |       |
| गट्टे हिय विस्तरिए         | १९५४         | n                                          | ४४००         |       |
| स्पत्यि ग्रगीयत्यो वा      | ५२३१         | "                                          | દં ફે ફે છ   |       |
| <i>n</i>                   | ४३५४         | यागा जलवासीया                              | २७८५         | ५७३६  |
| णित्य श्रणिदार्णं तो       | ४६१२         | गागह दंसगड्डा                              | १६६६         | २८७६  |
| गुत्यि कहालढी मे           | १३४५         | 22                                         | इंद्रठ्ख     | ર્શ્ક |
| एत्यि खबु ग्रपच्छिती       | ४१३६         | 92                                         | ሂሄሂሩ         |       |
| ग्रित्य ग्र मोल्लं उववि    | १इ८२         | गागागिमित्तं ग्रहागमिति                    | ३्द६्द       |       |
| ग्रित्य संकियसंघाडमंडली    | ६३५३         | गागगिमत्तं ग्रासेवियं                      | ३८६७         |       |
| गुत्येयं मे जिमच्छह        | ६३५४         | गागस्स होइ भागी                            | ५४५७         |       |
| एदिकण्हवेण्एदीवे           | <b>608</b> % | गागादट्टा दिक्खा                           | ३६२८         |       |
| ग्दिकोप्पर चरणं वा         | えざまぎ         | ·                                          | १८८४         |       |
| गादिपूरएगा वसती            | १७१२         | <i>खाग्गादितिगस्स</i> द्धा                 | ४८१३         | ६४४   |
| रएयरो दिट्टे गहिते         | १२६४         | णागादिसंघग्रहा .                           | २२८४         |       |
|                            |              |                                            |              |       |

# सभाष्यचूरिंग निशीयसूत्र

| णाणादी छत्तीसा                       | २१३६        | •        | <b>णिक्कार</b> णमविधीए             | १६६६             |
|--------------------------------------|-------------|----------|------------------------------------|------------------|
| गाणादी परिवुड्ढी                     | ४६६         | Ť        | णिक्कारणम्मि श्रप्पणा              | १६२१             |
| गागायारे पगतं                        | <b>४</b> ሂ  |          | णिक्कारणिम्म एए                    | ४६६५             |
| <b>गागाविहं उवकरण</b> —              | १०३५        |          | णिक्कारणिम्म एते                   | ५८७२             |
| गाणी ए विगा गाणं                     |             |          | णिक्कारणम्मि एवं                   | ५२८७             |
| गागुज्जोया साहू                      | <b>२</b> २५ | ३४५३     | <b>णिक्कार</b> णम्मि गुरुगा        | १६६८             |
| गागो चरगो परूवणं                     | ६२६२        |          | <b>णिक्कार</b> णम्मि लहुगो         | १६२ं२            |
| गागो दंसग चरगे                       | <b>88</b>   |          | णिक्कारिणए श्ररणुवएसिए             | ४५७६             |
|                                      | २७२७        | ४७३३     | ·                                  | २६२६             |
| "<br>गागो सुपरिच्छियत्थे             | ४६          | - , ,    | णिक्कारसे श्रमसुण्से               | २०७६             |
| गातग कहरा पदोसे                      | २२५२        |          | <b>ग्गिक्कार</b> गो भ्रविधि        | २७१              |
| गातगमगातगं वा                        | २४६७        |          | णिक्कारगे ग कप्पति                 | १५०७             |
| सातीवगां दुविहं                      | 77°8        |          | <b>गिक्कार</b> गे विधीए वि         | १६६६             |
| सातायमा द्वायह<br>सामरान्धोवसा-वाससा | Ę           |          | <b>;</b> ;                         | ७३३१             |
|                                      | ६७          |          | णिक्कारणे सकारणे                   | १५११             |
| गामंठवण-णिसीहं                       | 338         |          | ग्गिक्खिवगा श्रप्पागो              | २७५७             |
| णामं ठवणा हत्थो<br>णामं ठवणा कप्पो   |             |          | णिक्खिवणा ग्रप्पाणो                | ४५६१             |
|                                      | <b>६</b> ३  |          | णिगगच्छति वाहरती                   | २३५              |
| णामं ठवणा चूला<br>णामं ठवणा दविए     | १७६७        |          | णिगगच्छ फूमे हत्थे                 | २३८              |
| वाग वनवा पानद                        |             |          | णिग्गत पुण्रारिव गेण्हति           | ४१०२             |
| , , ,                                | ६२६२        |          | णिगमणं तहचेव उ                     | ५६२ <sup>°</sup> |
| णामं ठवणा भिक्खू                     | ४६८         |          | <b>णिग्गमणादि</b> वहिठिते          | ११८८             |
| णामं ठवणायारो                        | ሂ           |          | णिगगमणे चडभंगो                     | २६५०             |
| णामुदया संघयणं                       | <b>5</b> X  |          | णिगगमणे परिसुद्धो                  | ६३५२             |
| गालस्सेग समं सोक्खं                  | ८०६४        | ३३८४     | <b>गिग्गमसुद्धमुवाए</b>            | ६३५९             |
| गालीत परूवगाता                       | ६५०६        |          | <b>गिग्गयवट्ट</b> ता या            | ६५३६             |
| गाव-थल-लेवहेट्ठा                     | ४२४६        | ५६५६     | <b>णिग्गंथसक्कतावस</b>             | ४४२०             |
| णावाए उत्तिण्णो                      | ४२५६        |          | गिग्गंथि वत्थगहगो                  | ४०७०             |
| गावातारिम चतुरो                      | १५३         |          | णिग्गंथीणं गणघर                    | २४४८             |
| गासण्या-ए।इदूरे                      | २४५६        | २०६०     | िएगंथीएां भिण्एां                  | ४६२२             |
| गासा मुहगिस्सासा                     | ६१६         |          | णिग्गंघो उग्गालो                   | २६५५             |
| गासेइ भ्रगीयत्थो                     | ३८२६        |          | <b>गिच्चगियंसग्</b> मज्जग्         | ५०४५             |
| गासेइ ग्रसंविग्गो                    | ३८ ३४       |          | णिच्चणियंसणियं ति य                | ५०४६             |
| ग्गिउगो खलु सुत्तत्थो                | ४२४२        |          | ि गिच्चपरिगले वहिता                | ६३१              |
| h)                                   | ४३७५        | \$\$\$\$ | <b>णिच्चलिणप्</b> डिकम्मे          | १४३६             |
| शिक्काररागमरामि                      | १०६८        | २७५५     | <b>णि</b> च्चलिण्पडिकम्मो          | ३५१५             |
| शिवकारगणि चमढग<br>                   | १७६३        | ३७८६     | णिच्चं पि <sup>ं</sup> दव्वकरग्रां | 308              |
| <b>ग्गिक्कारग्</b> पडिसेवा           | ४६७         | •        | णिज्जंतं मोत्तूगां                 | १२००             |

|                                   | ६११६              |             | गि्सिदंती व ठवेज्जा                               | १७८५                |                  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| 11                                | ४१ <i>३</i> ४     |             | <b>गि्</b> सिपढमपोरिसुब्भव                        | <i>૧૭૬</i>          | ४६३२             |
| ग्रिज्जूहितादि ठागा               | ५५३२<br>१५३२      | がふぎぎ        | शितिमादीसम्मूढो                                   | <b>५७</b> ६         |                  |
| ग्लिण्ह्यसंसम्मीए<br>-            | र्यस्य<br>१६      | .,, .       | शिसिह गावमा पुन्वा                                | ६५००                |                  |
| ग्णिष्ह्वग् अवलावी                | ३०१               | ६०६६        | गिन्तीहिया गामानकारे                              | ६१३४                |                  |
| गिण्हवरो गिण्हवरो                 |                   | ३४५२        | गि्सुढंते ग्राडववी                                | इ२१२                |                  |
| गि्ता ग् पमन्जंति                 | प्रइंह७           | , २०८५      | गि्सेज्जा य वियडगे                                | દ્ધ્યુર             |                  |
| णिता ए पमन्जंती                   | ঽঽঽ               | "           | गिुसेज्जाऽसति पडिहारिय                            | ६३८६                | •                |
| गितिए उ ग्रगिषिडे                 | 333               |             | ग्युस्यंकिय ग्यिक्कंखिय                           | २३                  |                  |
| गिहिट्टस्स समीवं                  | ४५:३४             |             | शिस्तंत्रया उसमणा                                 | ४१४४                | ५२६६             |
| गिद्दोसं सारवंतं च                | ३६२०              | र्दर्       |                                                   | १५०६                |                  |
| गिद्धमयुरेहि ग्राडं               | इ.स.५१            |             | ग्रीगोङ्ज पूय-रुविदं                              |                     |                  |
| शिद्धे दवे पर्गीए                 | રેહદહ             | ६००७        | ग्गीयल्लयदुर्चरितागुक्तित्तग्                     | १२१४                |                  |
| श्चियं च ग्रशिययं वा              | ११८६              | ક્ષ્રદ્દેછ  | ग्गीयस्स ग्रम्ह गेहे                              | १२६०                |                  |
| ग्णिपन्चवाय-संबंधि                | <b>२४६</b> ५      | २०७०        | ग्रीयासग्जिलीपग्गहादि<br><del>भागे - सम्मेर</del> |                     |                  |
| गिप्पत्त कंटइल्ले                 | ६३५२              |             | गीसंको व ऽगुसट्टी                                 | ४५६८                |                  |
| गिएफण्गो वि स ग्रहा               | १००५              |             | गोगधुणममुं चंत                                    | १६२४                |                  |
| णिप्फेडणे सहस्त तु                | इ७इ४              |             | ग्रेगविधा इड्डीग्रो                               | . २६                | •                |
| गिव्मए गारत्यीग्                  | 8548              | ४६६०        | गोगिवह कुसुमपृष्कोवयार                            | ६७०१                |                  |
| 31                                | १६६               | "           | ग्रेगम् उ गाग्तं                                  | १२५०                |                  |
| गिटमए पिट्टतो गमग्रं              | ११०३              |             | गोगासु चोरियासू                                   | ६५१५                |                  |
| गियएहिं ग्रोसहेहि य               | ३०२७              | १६३१        | गोनेसु एनगहर्ग                                    | प्रहप्र             | इइ१७             |
| ग्गियगद्वितिमतिक्कंता             | १५८५              |             | "                                                 | ४३४८                |                  |
| ग्पिरुप्रस्त गदपत्रोगो            | ४८७१              |             | गोगेसु पिता-पुत्ता                                | <b>ફે ટ્રંહ</b> પ્ર | ३५५६             |
| <i>ग्लिश्वस्मगां</i> ग्लिमतां     | २८७६              |             | गोहाति एवं काहं                                   | . ১৮৬               |                  |
| गिनवहत जीगित्यीग्                 | ३७०               | ક્ષ્ટ્રક    | गो कपति भिक्बुस्सा                                | 3050                |                  |
| ण्लिम-मलाम-जिल्लो                 | 8638              | १०४८        | 11                                                | 3080                |                  |
| ग्गिवचित विकास पडिच्छग्ग          | ३१ <i>६५</i>      | •           | 77                                                | १०६६                |                  |
| ग्रिवत्तग् ग्रिक्तिवर्गे          | १७६८              |             | " ————————————————————————————————————            | १५४४                | 2274             |
| ग्गिवदिविखतादि ग्रसह              | .૪૬૧              | •           | ग्रो कप्पति वाऽमिण्णं                             | ४२३८                | ३३२०             |
| ग्विपटो गय <del>भत्तं</del>       | 84.85             |             | ग<br>स्टेर स्टूडिंग स्थानकी                       | ४३६१                | <b>પ્</b> હદ્દે& |
| ग्यिवमरम् मूलदेवी                 | દ્યશું            |             | गो तरती ग्रभत्तट्टी                               | २७६=                |                  |
| ग्गिववल्तमबहुपक्वम <del>ि</del> म | ३६२३              | ५१८८        | गोल्लेकग् ग् सक्का                                | १६७७                | १००३<br>१४२      |
| ग्गिवितिगगित्रवने ग्रीमे          | યું છે જે         | 4, 5, 5, 51 | गोवयगामं दुविहं                                   | च<br>४७१४           | w 0 4,           |
| गिव्वत्तगा य दुविया               | १८०१              |             | तद्या गवेससाए                                     | त<br>२ <b>८</b> ६६  |                  |
| <b>ग्वियापानववादी</b>             | 57Y               |             | तक्कम्भसेवि जो क                                  |                     |                  |
| गिजिगितिय पुरिमर्द्व              | ६६६२              |             | तक्कंकुहेणाहरूएां<br>तक्कंकुहेणाहरूएां            | \$46X               |                  |
| गिव्यिमग्रीति य पहमी              | ४५२२<br>४७०६      | ३१२१        | तक्केंतपराप्यस्यो                                 | १२.                 |                  |
| ग्वियमायती <b>ण्</b>              | રપ્ર <b>પ્ર</b> ફ | * 6 * 6     | ·                                                 | <b>५७६</b> ६        | २४५६             |
| •                                 |                   | ŕ           | तिचता तल्लेसा                                     | ५१०७                | 4026             |

### सभाष्य चूरिंग निशीय सूत्र

| तज्जातमतज्जातं 🕐     | <i>৾</i> ६४७          | ३८७८        | तत्थ गिलागो एगो       | ६३३७          |
|----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------|
| तज्जातमतज्जाता       | २०५५                  |             | तत्थऽगात्थ व दिवसं    | १७३१          |
| तग्-कट्ट-पुप्फ-फल    | ५४१४                  |             | तत्थ दसण्ह ग्रवाते    | ३८१०          |
| तग्कट्टहारगादी       | <i>1,</i> 88 <i>3</i> |             | तत्थ पवेसे लहुगा      | ५४७०          |
| तग् कंवल पावारे      | , ३६०७                |             | तत्य भवे गागु एवं     | ५९६०          |
| तणगहण श्रग्गिसेवणं   | ३७७४                  | ६२०         | तत्य भवे ए। तु सुत्ते | ६४६८          |
| तग्गहरो भुसिरेतर     | ४७६१                  | € o 3       | तत्थ भवे मायमोसो      | ६३५७          |
| त्तग् डगलग-छार मल्लग | ३३२                   | · :         | तत्थ वि घेप्पति जं    | ४६४१          |
| तण डगल-छार-मल्लग     | ११५४                  | ३५३५        | तत्थेव ग्रण्णगामे     | . રદદહ        |
| तरा विगाग संजयट्टा   | ५०२६                  | ६२५         | तत्थेव गंतुकामा       | २६४०          |
| तग् वेत्त-मुंज कट्टे | २२८६                  | •           | तत्थेव य गिट्टवर्ग    | ४७७६          |
| तग्-संचयमादीग्ां     | ሂሂ                    | ı           | तत्थेव य निम्माए      | ሂሂየሂ          |
| तरापरागमिम वि दोसा   | 3008                  | . इंदइर     | तत्थेव य पडिबंघो      | ५१५३          |
| त्रणमादिमालियाग्रो   | ५६१०                  |             | तिंद्गमण्णदिणं वा     | ं११६२         |
| तग्मालियादिया उ      | २२८८                  | . +         | तद्दिवसकतारा तु       | २८०           |
| तगुयमलित्तं श्रासत्य | ६०१५                  | •           | तद्दिवसभोयगादी        | ६०६६          |
| तण्णग-वाग्पर-वरहिग्ा | ५६०६                  | •           | तद्दिवसं पडिलेहा      | १२७६          |
| तण्गिवखंता केई       | ५१११                  |             | तप्पडिपक्खे दब्वे     | ६३८७          |
| तण्हाछेदम्मि कते     | ३८८६                  |             | तमतिमिरपडलभूग्रो      | २८४७          |
| तण्हातिस्रो गिलाग्गो | ५२६५                  | ३४२५        | तम्मि ग्रसधीरो जेट्टा | ११८३          |
| ततवितते घणभुसिरे     | પ્રદૃદ્ધ .            | •           | तम्मि चेव भवम्मी      | <b>३</b> ८०,६ |
| ततिए पतिद्वियादी     | ६३१६                  |             | तम्मि तु ग्रसधीरो वा  | १२६६ ़        |
| ततिए वि होति जयगा    | ५७२०                  |             | तम्मि य श्रतिगतमेत्ते | १६७३          |
| ततिग्रो उ गुरूसगासे  | १२५४                  |             | तम्मिय गिद्धो श्रण्णं | ११०७          |
| ततिग्री जावज्जीवं    | ४०७७                  |             | तिमम वि गिव्वाघाते    | .८्३४         |
| ततिग्रो धिति-संपण्णो | · 58                  |             | तम्हट्टा जाएज्जा      | . ६७६         |
| ततिग्रो लक्खणजुत्तं  | ४४४१                  |             | तम्हा ग्रालोएज्जा     | ११३४          |
| ततिश्रो संजम-श्रट्ठी | १७४२                  |             |                       | ३१२१          |
| ततियभंगासंयडिनिवि-   | .२६३२ -               |             | तम्हा उ ग्रपरिकम्मं   | · ४६३७        |
| ततियलताए गवेसी       | २८६७                  | ४७६४        | "                     | ४६४५          |
| ततियव्वयाइयारे       | , <b>३७२७</b>         | •           | तम्हा उ गिण्हियव्वं   | ३२३४          |
| ततियस्स जावजीवं      | ४०७५                  | •           | तम्हा उ जिंह गहियं    | ४१४७          |
| ततियं भावतो भिण्णं   | ४७२१                  |             | तम्हा उ एा गंतव्वं    | . ४१८३        |
| तितयाए दो श्रसुद्धा  | २८६५                  |             | तम्हा खलु ग्रवाले     | १३४०          |
| ततियादेस भोत्तूगा    | इ४१५                  |             | तम्हा खलु घेत्तव्वो   | १२४६          |
| तत्तऽत्थमिते गंधे    | २६५२.                 | ४८४८        | तम्हा खलु पट्टवणं     | २८३६          |
| तत्थ गतो होज्ज पहू   | ४१२५                  | <i>'</i> .  | तम्हा खलु सग्गामे     | ६०४४          |
| तत्थ गहएां पि दुविहं | <b>કે</b> ૪७૪         | <b>८६</b> १ | तम्हा गवेसियव्वो      | १३५८          |
|                      |                       |             |                       |               |

|                              | इंदइंड               |                | उस्त्रंबंधि मुही बा                      | 52%0               | 44.36         |
|------------------------------|----------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------|---------------|
| तुम्हा गीयत्येणं             | ६२२७                 | <b>ંક</b> ે ૦  | तह ग्रण्यतिस्थियादी                      | ३२२७               | ४२५२          |
| तुम्हा ग् ऋहेयव्यं           | २४≒६                 |                | तह इन्यि-गालबदाहि                        | <b>્ર</b> હદ્ય     |               |
| तम्हा ग् तत्य गनर्ग          | २१६३                 |                | नह चेवभिहारते                            | 2388               |               |
| तम्हा गु वि भिदिज्ञा         |                      |                | •                                        |                    |               |
| नुम्हा ग् नुविषेण्या         | হ <b>ে</b><br>হ'ংড়ই |                | तह वि य ग् मश्वकार्त                     | . K. S. K. K.      | <b>V</b> 02-  |
| तम्हा तिपासियं चलु           | ર્?ક€                |                | तह समग्नुतिहियाणं                        | <b>५७७</b><br>     | <b>८६३०</b>   |
| तम्हा पमारागहर्षे            | 8858                 |                | 11<br>                                   | દું ફુંઠ ફ         | 11<br>4 2 2 - |
| नम्हा पमाग्यवर्गे            | SS.E.C.              |                | तह से कहेंति जह                          | ३०५१               | ंहर्भ०        |
| तम्हा पुट्यादाणं             | १८३६                 |                | नहि सिकाएहि हिडीन                        | SRŠR               | 5==5          |
| तुम्हा वसबीदाता              | १२०३                 |                | त्तीह वच्चेने गुरुगा                     | -२८५३              | યુપ્ર=દ્      |
| तम्हा विवीए मुनि             | 333E                 |                | तं ग्रइपसंग-दोमा                         | ઝર                 |               |
| तम्हा सङ्घारागयं             | スピロニ                 |                | तं ग्रण्गतित्यएगं                        | 338                |               |
| तम्हा सव्वाणुण्णा            | ગું <b>૦</b> ફં.૭    |                | तं ग्रम्ह महदेसी                         | १०३७               |               |
| तम्हा संविग्गेणं             | 32,00                |                | तं कारं कोति गु तरीन                     | .6343              | ४२७३          |
| नया दूराहर्ड एतं             | ડેજદંજ               |                | तं कायपरिच्चयती                          | રફ્યુંદ            |               |
| तक्ला येरा य दहा             | २४=२                 |                | 73                                       | इटट्               |               |
| तरुणा वेनितिय विवाह-         | રય્રદર               |                | <b>11</b>                                | ४३६०               | 630           |
| तरुणाइप्रो िएच्चं            | રફપ્રફ               | યુર્યુલ        | तं चेव गिहुबेंती                         | ત્ર <b>ં</b> ક્ષ્ટ | 4.4.= £       |
| तक्र्णीयो पिडियायो           | ४०६१                 | 3=8=           | तं चेत्र निट्टचेती                       | २५४०               | 11            |
| तक्गीग् य पक्टेवो            | 55.75                | .75%0          | तं चेवः युव्दमिग्यं                      | २३८४               | Y=29          |
| तक्सो निष्कण्य परिवार        | દ્વર્                | .255£          | 11                                       | દ્રપ્રદ            | ••            |
| तन गा <b>लिएरि न</b> ङर्     | <b>%305</b>          | নধুর           | तं वे ट संबतीयं                          | ४०२७               |               |
| त्रलिय पृडग बढ़े या          | £.2.5.8              | <b>न्द्र</b> ह | तं जो उ पलोग्ज्जा                        | १४३६               |               |
| <b>न</b> लिया नु रक्तिगमग्री | કે.९કર્              | 2==16          | र्न गुन्दमं न्हु पमादी                   |                    |               |
| नव कपाँउ ग् तु ग्रम्हं       | <b>ટ્રેક્ટ્</b> ર    |                | तं तु ग्रगुट्टियदंडं                     | કુ <b>લ્</b> લ્    |               |
| नव छेदी लहु गुरुगा           | 2288                 | 3585           | तं बद्ठूगा सर्व वा                       | ęgą                |               |
| तवगेल <b>ञ्</b> णञ्हागो      | <u>ತ್ರಕ್ಕ</u>        | 7573           | 21                                       | કુંહુંજ            |               |
| नव छेड़ो लहु गुरुगो          | ४१२ह                 | २४७६           | <b>33</b>                                | १२ <del>५</del> ३  |               |
| तवतिगं छेदितगं               | <b>६</b> ४३≒         |                | नं दार्खंडयं पादपुं छुपं                 | =29                |               |
| तवतीयमसद्ह <b>्</b> र        | દ્રપ્રદ્ર૦           |                | नं दुविहं गाउव्यं                        | 405                |               |
| नददनिग्रो सो जस्हा           | <i>દેશ</i> .૪૦       |                | तं पडिसेवेनृगं                           | १४६०               |               |
| तस-उदग-वरों <i>घट्ट</i> ग    | <b>برو</b> نوی       | Š              | तं पाडिहारियं पायपुं <i>छ</i> णं         | 15.92              |               |
| तस-या <i>ण्-बीयरहिं</i> द    | इट४इ                 |                | तं पि य दृविहं वत्यं                     | 2002               |               |
| तम-बीयम्मि वि हिट्टु         | 4=5:s                | .70.75         | तं पुण श्रोहितमाने                       |                    | •             |
| वस्ताम् वयम्गारी             | ३६७७                 | - •            | उ हुए आहात्रमान<br>व पुण गमेज्ज दिवा     | 1636<br>6388       | ३०४२          |
| 21                           | <b>૪.</b> ૦૦,        |                | उ हुए पनवन ।इडा<br>वं पुरा गहर्ग हुनिष   | %e\$€              | 2004          |
| नस्बद् <u>दु</u> गनामासस्    | 34,55                |                | ० पुरा पहण द्वावन<br>वं पुरा पहिच्छमाराो | 3 <b>=</b> 0       |               |
| नसमित फारितिम                | '3 <b>5</b> €        |                |                                          | इंड्र              |               |
|                              | - · · •              |                | वं पुगा कवं विविहं                       | 4.5.5.4            |               |

| तं मूलमुवहिगहणं         | ४७७८        |      | तिण्ह वि कतरो गुरुग्रो | ५१५६         |
|-------------------------|-------------|------|------------------------|--------------|
| तं रयिंग ग्रण्गत्था     | ३४८०        | 1    | n                      | ५१७६         |
| तं वेलं सारवेंती        | २०४१        | १६६० | तिण्हं एगेएा समं       | १६६१         |
| तं सच्चित्तं दुविहं     | ४७६८        | .E05 | तिण्हं तु तिड्डयागां   | . ७३२        |
| तं सारिसगं रयणं         | ३६२१        |      | तिण्हं तु वंघाएां      | ७४५          |
| ताइं तराफलगाइं          | १२८८        | २०३७ | तिण्हं तु विकप्पाणं    | २१८६         |
| ता जेहि पगारेहि         | ३३२२        |      | तिण्हारेग समाणं        | ६२२०         |
| तालायरे य घारे          | ३२४३        | ४२६८ | तिण्हुवरि कालियस्सा    | ६०५६         |
| ,, ,                    | ३२५५        | 11   | तिण्हुवरि फालियाणं     | ৩ <b>5</b> ७ |
| तावो भेदो ग्रयसो        | १८१४        | ४७४१ | तिण्हुवरि बंघाणं       | २१७८         |
| ,,                      | १५२१        |      | तिण्हेगतरे गमणं        | ५७१३         |
| n .                     | २७८७        | २७०५ | तित्थंकर पडिकुट्टो     | ११५६         |
| तासेतूरा भ्रवहिते       | ४३०८        | ३६८८ | तित्थंकर रायाणो        | ६४१०         |
| ताहे चिया जित गंतुं     | ४६५०        |      | ति-परिग्गह-मीसं वा     | 2600         |
| ताहे पलंबभंगे           | ४३४         |      | तिपरिरयमणागाढे         | ११७०         |
| तिक्खम्मि उदगवेगे       | ५७६         |      | तिप्पमितिघरा दिट्टे    | ४६७६         |
| . ,                     | ६३०५        |      | तिय मासिय तिग पराए     | १५०६         |
| तिक्खुत्तो तिण्णि मासा  | १५४२        |      | तिरिश्रो यागुज्जागो    | ६००५         |
| तिवखुत्ती सवखेत्ते      | ११७४        | ३५५५ | तिरियनिवारण श्रभिहणण   | ५२७५         |
| तिग बाताला श्रट्ट य     | ६५३५        |      | तिरियमचेतसचेते         | २२२३         |
| तिग संवच्छर तिगदुग      | ३०५५        | १६५४ | तिरियमगुयदेवीणं        | ६०३          |
| तिगुरागतेहिं रा दिहो    | १४४७        |      | तिरियम्गुस्सित्थीणं    | ६०२          |
| ,,                      | ૃશ્૪૫૫      | •    | तिरियाउ श्रसुभनामस्स   | ३३२७         |
| तिगुरापयाहिरापादे       | १४७६        |      | तिरियोयाग्रुज्जाग्रे   | १५४          |
| तिद्वारो संवेगो         | ं४४८२       | •    | तिविधम्मि कालछेदे      | <i>५७</i> ह६ |
| तिए। वइ भुसिरट्टागो     | ३७१         | •    | तिविधिम्म वि पादम्मी   | ७३७          |
| तिण्गि उ हत्थे डंडो     | 900         |      | तिविधं वोसिरिग्रो सो   | ३८६१         |
| तिण्णि कसियो जहण्यो     | ५५०६        | ३६५६ | तिविधा य दव्वचूला      | ६४           |
| तिण्यि तिगेगंतिरते      | १६०५        |      | तिविधे तेइच्छम्मि      | ६६६१         |
| तिण्णि दुवे एक्का वा    | ३१६५        |      | तिविह परिग्गह दिव्वे   | ४७५०         |
| तिण्णि पसती य लहुसं     | <b>८</b> ६५ | •    | तिविहं च होइ बहुगं     | ६४२६         |
| तिण्गि विहत्थी चउरंगुलं | ६८६         | ४०१३ | तिविहं च होति पादं     | ४५४२         |
| _11                     | ४८३७        |      | तिविहं पुरा दन्वरगं    | ५०           |
| तिण्गोव य पच्छागा       | ४३६४        |      | तिविहाण वि एयासि       | ४६२६         |
| "                       | १३६७        | ४०८१ | तिविहाऽऽमयभेसज्जे      | ५६८६ .       |
| ,,                      | ५७८८        | ३९६३ | तिविहित्यि तत्थ थेरी   | ४०३६         |
| तिण्हट्ठारसवीसा         | ३२७⊏        |      | तिविहे परुवितम्म       | <b>X</b> 5X3 |
| तिण्हट्टा संकमगां       | ४४४३        | . •  | तिविहो उ विसयदुट्ठो    | ३६६०         |

| 864                                           |                 |              |                                             | 5.55                                     |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| c c->                                         | દુદ્રહુદ્       |              | गेन्छिगस्य इच्छा                            | 3025                                     | 5454                                    |
| तिविहो य पक्ष्यचरी                            | ક <b>લ્</b> ગ્ય | वे           | चेव नत्य दोसा                               | પ્રવેશ                                   | 5454                                    |
| तिविहो य होइ जड्डो                            | ४३१३            |              | <b>31</b>                                   | 88==                                     | 11                                      |
| तिविहो य होइ घातू<br>८८-२ - नेट नही           | ક્રમેંદ્રક      | ন            | गृट्टम्मि पसञ्जग्                           | ३३७८                                     |                                         |
| तिविहो य होइ बुड्डो<br>८०० - नेटि होनी        | 3536            | त            | ग् पर गिहत्याणं                             | ગ્રુ⊏૬                                   |                                         |
| तिविहो य होति कीवा                            | 5,40            |              | ग्। परं सरितादी                             | દયદ્ય                                    |                                         |
| तिविहो य होति वालो                            | કલ્વદ           |              | नामय-सावयमया                                | કરાંહક                                   | X50%                                    |
| तिविहो सरीरजड्डो<br>                          | 33.8            |              | ।<br>गामयोदककर्णे                           | પ્રદે <i>શ</i> છ                         | <b>३०५०</b>                             |
| तिव्यागुवदरोमी<br>— सम्बद्धाः व्याह           | <b>રદ</b> ૪૪    |              | तगादिमु जं पावे                             | ३२६५                                     |                                         |
| तिसु छन्नहुवा छगुरु<br>तिसु तिण्णि तारगात्रो  | દ્રજ્ર          | -            | तुगापन्तु अस्तान<br>तुगारक्तित्रय-सावय      | १५५३                                     | <b>३२०</b> ६                            |
| तिसु तिष्ण पारमात्रा<br>तिसु लहुग्रो गुरु एगो | ર્ <i>દ</i> જ્જ | 11 - 1 -     | •                                           | 8445                                     |                                         |
| तिसु लहुश्रो तिसु लहुगा                       | 95%9            |              | नेगा व संजयट्टा<br>२२ <del>०२२ व्य</del> ाप | 5.3% £                                   |                                         |
| तिहि थेरेहि कर्य जं                           | 3%05            |              | नेगो कीवे राया<br>तेगो देव-मगुस्से          | 13%0                                     | == ?                                    |
| तितिगिए चलचित्ते                              | ક્ શેર=         |              | ~                                           | इउट्ड                                    |                                         |
| तीतिस्म य ग्रहुस्मी                           | =={             |              | नेग्री य तेग्रातेग्री                       | 3053                                     | 36=5                                    |
| तीसदिग्रे ग्रायरिए                            | <b>₹</b> 5११    | 7.333        | तेगीव माड्या मी                             | ४३०२                                     | 3859                                    |
| तीमं ठवगाठागा                                 | ézé             |              | नेगोनु गिसहेसुँ<br>कोट कार्यास              | १७२४                                     | કે કેઇ કે                               |
| तीस ठेवन्त्राठान्त्रः<br>तीसुत्तरे पर्गुवीसः  | 5.823           |              | तेगोहि व ग्रगगीग् व                         | ६४ <i>१</i> ८                            |                                         |
| तासुत्तर पशुपातः<br>तीमु वि दीवितकज्जा        | રહયુર           | 4,855        | नेत्तीमं ठबगुपदा                            | ४२६०                                     | <b>३</b> ३४३                            |
| तामु ।व दाविधकः-ग<br>तीसु वि विञ्जेतीमु       | 445<br>-(24-)   | 2,30,        | ते तत्व मण्णितद्वा<br>= ——————              | प्रदेश<br>प्रदेश                         | इइ७२                                    |
| तासु व विकास<br>तुच्छेगु वि लोहिन्जनि         | <b>ર</b> ૪૪ફ    | 504%         | तं तत्य सन्तिवद्दा                          | ४३६४<br>४५८५                             | 4,00                                    |
| तुच्छण व नाहिन्या ।<br>तुद्भट्ठाए कतमिणं      | યુવ્ય           | ४०इ६         | "                                           | ५:४३४<br>१:४३४                           | લુક કુદ                                 |
| सुटमेडिंग्, क्यान्य<br>तुटमेडिं नाव गर्वेसह   | ?3 <u>5</u> 2   | ४६४५         | ते दांज्रुवालभित्ता<br>• —————              | ५०७०<br>६३५१                             | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| तुम्माव गाय भवतर्<br>तुमए चेव कतमिपं          | £808            | 74,74        | ने पुग् गृगमगोगा-<br>                       |                                          |                                         |
| तुमए समर्ग आ <b>मं</b>                        | इड्न्४          | 4.5=8        | नेरस नय ग्रहुट्टा                           | 5,735<br>5,735                           | ગ્યુક્ષ્ટ                               |
| नुम्हे मम श्रायरिया                           | ગદકર            | ,            | नेरिच्छं पि य निविहं                        | x3=0                                     |                                         |
| तुन्त्रस्मि श्रदत्तस्मि                       | 38 <b>5</b> 8   | <b>२</b> ट१७ | तेलुक्कदेवमहिता<br>-                        | १७१५                                     | इ२००<br>००४३                            |
| तुल्ने मेहुगामाव                              | 4255            | 5888         | तेल्बुब्बहुग्। प्हावग्।                     | 30%3                                     | ર્દપ્ર                                  |
| नुस्ते वि समारं <b>मे</b>                     | %0:37           | ?=38         | तेले वन ग्वगीते<br>२ ६                      | १५६२                                     | <b>२५६२</b>                             |
| नुस्तेमु वो सलढी                              | ६३६६            |              | ने दि य पुरिमा दुविहा                       | No es                                    | _                                       |
| नुबरे फले य पत्ते                             | २०१             | <b>२</b> ६२२ | तेनि ग्रवार <b>गे लहुगा</b>                 | 753 <u>7</u>                             | 3444                                    |
| n                                             | £, <b>%</b> , , |              | नेमि ग्रणा गिज्जर                           | 3537                                     | ४२६४                                    |
| ••                                            | પ્ર.<br>૪૦૬,૪   | 11           | वेमि वत्य ठियाग्रं                          | #550<br>\$5%0                            | 97.54                                   |
| नुमिग्गी ग्रइति ग्गिति व                      | ગ્રુફ           | 27           | नेर्नि पडिच्छगो ग्रागा<br>-                 | ग्रहर <u>ू</u>                           | र्४६२                                   |
| नुसिगीए हुं कारे                              | <b>≒</b> €€     | <b>इ</b> १०५ | ने सीदिङमारङ्ग                              | 7,790                                    | _                                       |
| तुह् दंनगु-नंजगिष्ठो                          | ગુરફદ           | -, • - ••    | 29 3111/E24                                 | ર્યક્ર<br>રૂપ્રદુપ્                      |                                         |
| नूरपति देति मा ते                             | がっぷら            | . 5.69       | तेसु अगेप्हतिम्<br>तेस सम्मानस्याती         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   | 11                                      |
| नेक-बाटबिहुगा                                 | ,45,45          | -            | 2                                           | रुद्धः<br>युद्धः                         | 3556                                    |
|                                               | , , ,           |              |                                             | -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, - | • • •                                   |

| तेसु तमगुण्णातं         | ąχο               |            | ·<br>द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|-------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| तेसुं ग्रसही गोसुं      | ३६५४              |            | दगककादीह नवे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ४६४२         |
| तेसुं दिट्टिमबंघंतो     | ४१२६              |            | दगघट्ट तिण्या सत्त व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३१६५         |
| तेंदुरुयदारुयं पि व     | ६१९९              |            | दग-िएग्गमो पुन्तुत्तो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २८५५<br>२०५६ |
| नो कइ घित्तव्वा उ       | ४५२८              |            | दगतीरे ता चिट्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 286<br>938   |
| तो पच्छा संथुएहिं       | १७६७              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४२५२         |
| तोसलिए वग्घरणा          | ५३६१              | ३४४६       | ''<br>दगभार्णूणे दट्ठुं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४२७६         |
|                         | थ                 | •          | दगमुद्देसियं चेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 470C         |
| थएाजीवि तन्नगं खलु      | ,<br>3650         |            | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| थल-देउलियट्टाणं         | ११६न              | ३५४६       | दग-मेहुग्।संकाए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४३२३         |
| थल-संकमगो जयगा          | ४२४८              | ४६४८       | दगवाय संधिकम्मे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २०५७         |
| थलि गोगि सयं मत         | ४८५३              | ₹33        | दगवारबद्धिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2883         |
| थंडिल-तिविहुवघाति       | १५३३              |            | दगवीरिग्य दगवाहो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ६३४          |
| थंडिल्ल ग्रसति ग्रद्धाण | १८६८              |            | दगतीरचिट्ठगादी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ५३१०         |
| 11                      | १६१=              |            | दट्ठुं पि गो ग लज्मा (न्भामो)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १३४६         |
| "<br>यंडिल्लसमायारी     | ६३४८              |            | दट्ठूरा दुण्गिनिद्धं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३६४१         |
| थंडिल्लं न वि पासति     | ३५५१              |            | दट्ठूण य राइड्डि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १७४०         |
| थावरिंगप्फणां पुरा      | ६४०               |            | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २५४३         |
| थी-पुरिसग्रगायारे       | ५३ <del>२</del> ० | २३७४       | ,<br>11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २५६९         |
| थी पुरिसा जह उदयं       | ३६०२              | ५१६६       | दट्ठूरा व सतिकरणं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3882         |
| थी पुरिसा पत्तेयं       | ३६०४              | ४१७१       | दट्ठूग़ व हिंडतेगा वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १२५१         |
| थीसुं तें च्चिय गुरुगा  | ६७७४              |            | दट्ठूण वा शियत्तरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४३१४         |
| थुल्लाए विगडपादो        | १३६४              |            | दड्ढे मुत्ते छगरो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १७१          |
| थूगाग्रो होति वियली     | ४२६८              |            | दत्थी हामि व गीए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १०५७         |
| थूगादी ठागा खलु         | ४२६७              |            | दधितक्कंबिलमादी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २६२          |
| थूल-सुहुमेसु वोत्तं     | ५५७५              | •          | ंदप्प-ग्रकप्प-गािरालंब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४६३          |
| थूले वा सुहमे वा        | ५०७४              |            | दप्पण मिण् श्राभरणे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४३१८         |
| थेरवहिट्ठा खुड्डा       | २४०४              |            | दप्पपमादागाभोगा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४७७          |
| थेरागोस वि दिन्नो       | 3 <i>€</i>        | · .        | n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>४७</b> ५  |
| थेरातितिविह भ्रधवा      | ५२२६              | २५५१       | दप्पादी पडिसेवगा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १४३          |
| श्रेरिय दुण्णिखत्ते     | ३४००              | •          | दप्पे कप्प-पमत्तागाभोगा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 03           |
| थेरी दुव्वलखीरा         | ४३८३              | ,          | दप्पे सकारणंमि य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ጜ</b> ጜ   |
| थेरुवमा श्रवकंते        | ४२६३              |            | दप्पेण होति लहुया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४७६          |
| वेरेण श्रग्रुण्णाए      | ₹ <i>७६</i> %     |            | दमए दूभगे भट्टे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ५०६३         |
| थोवं जित ग्रावण्गो      | २८५७              | , <u> </u> | दमए पमारापुरिसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४०६६         |
| थोवाऽवसेसपोरिस <u>ि</u> | 5,0 <i>0</i> 5    |            | दमगादी ठागा। खलु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7400         |
| थोवावसेसियाए            | <b>4834</b>       | 9 - 61/    | दरहिंडिते व भाणं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४३६४         |
| थोवा वि हणंति खुहं      | . ५३५५            | ३०६४       | THE PARTY OF THE P | • •          |

|                                            |                |       |                                           |                   | •                |
|--------------------------------------------|----------------|-------|-------------------------------------------|-------------------|------------------|
| द्वियपरिगामतो वा                           | 3=63           |       | <b>?</b> ?                                | 55.83             |                  |
| द्रव्यवर्ण पंतो                            | १६३६           | 23==  | ***                                       | まきふま              |                  |
| दब्बहुबगाहार <u>े</u>                      | ક <b>્ર</b> ફ્ |       | 21                                        | sex i             |                  |
| क्याहरूपण्डार<br>इब्द-ग्रिमीहं कतगादिण्मु  | Ş              |       | दब्बेग् य मावेग् य                        | 2022              |                  |
| दब्बनो चडगे मुना                           | 1375           |       | ;;                                        | <b>%</b> 0€=      |                  |
| दब्बदिसखेत्तकाले<br>इब्बदिसखेतकाले         | કરંદ્દ્ય       | યુર્જ | <b>;</b> ;                                | <b>દંદ</b> ર્શ    | 8=1.8            |
| दन्यारपञ्चतकात<br>दव्यपद्यिद्ध एवं         | २०६८           | • • • | दब्बे तं चिय दब्बं                        | 5025              |                  |
| रक्यमाग्रुश्रतिरेग<br>इक्क्पमाग्रुश्रतिरेग | ५८२२           | 333\$ | दब्बे पृटुमपुट्टो                         | १०२६              |                  |
| इञ्चलमाग् गग्गगा                           | ર્દપૂર         | 3533  | दब्बे भविष्ठो गिर्व्वित्तर्यो             | દર્⊏ર             | 9973             |
| द्वयपमाग्गग्गाइरेन                         | ५७५६           | •     | डके मानेऽनिमृत्ती                         | ११६३              | 54.60            |
| दर्व्याम्म दाहिमंद्राहिण्म्                | 35.60          |       | डब्बे य भाव तितिस्                        | <b>%=0</b>        |                  |
| द्व्यम्मि बत्यपत्तिदिएसु                   | <b>=4.3</b>    |       | दक्वे य भाव भेयग                          | ६२८०              |                  |
| _                                          | 5.35           |       | दब्बोग्गहगुग ग्राएस                       | ર્જ               | •                |
| "<br>दब्बनिर्दा मात्रमिती                  | \$ <b>#</b> 52 |       | दस्तानहरून कार्य<br>दस्त्रोवक्तरगोहादियाग | इ२२४              | ४२५०             |
| दर्ख वेत्तं कातं                           | દગ્દેપ         |       | दन ग्राडिववागदसा                          | 5 <i>1.</i> 7.5   |                  |
|                                            | इन्ड्ड         |       | दम उत्तर मतियाग्                          | 5,720             |                  |
| ***                                        | <b>6585</b>    |       | इन एतस्य य मङ्क य                         | કુ ૦ પૂ           | ६०७३             |
| ;;                                         | દ્રગૃષ્ટદ      | •     | दम चेत्र य पग्याला                        | દ્યુદ્રગ્         | •                |
| "<br>दब्बं जोगं गु नब्मिन                  | ? <b>૦</b> ૬૫  |       | टन ता ग्रस्थानजर्नी                       | 5520              |                  |
| दव्यं तु जागितव्यं                         | ? 3¥.¥         | 36.95 | दस्रकरनगर <del>ु</del> च्छ्यरं            | પ્ર <b>ં</b> ટં૦૭ |                  |
| दव्याइ टिज्स्यं                            | 4022           | 5,9,9 | दसदुवए संजीगा                             | २०६२              |                  |
| दव्यातिमाह्ग् ना                           | ક હતું દ       |       | दमनासा पक्केणं                            | <b>२</b> ५३१      |                  |
| द्व्वादि चतुरिमगह                          | દુકુકુદ        |       | दसमु वि मृतायरिए                          | इ६०१              | ५१६=             |
| द्व्याटि निविह्कसिरो                       | દ્રપ્રદ        |       | दर्भीह य रायहार्गा                        | २४.==             |                  |
| द्वादिविवच्चाम <u>ं</u>                    | ี<br>ยลหัง     |       | इंडबरी इंडारक्लियां                       | ૨૫૧૬              |                  |
| दव्यादी ग्रपसत्ये                          | ₹3% 0          |       | दंड पडिहार-वज्जं                          | १६७३              | <b>રે</b> ફ્લેંક |
| दव्वे ग्राहारादिमु                         | పడిగిన         |       | इंडमुलमम्मि लोए                           | દંદે૦.વ           |                  |
| दब्वे इक्कड कठिगादिगमु                     | <b>55</b> 3    |       | दंडारिक्खय दोवारीह                        | <b>૨૫</b> ૧૫      |                  |
| दव्वे एगं पादं                             | ४,५५६          | 3053  | दंतच्छिप्णमिततं                           | \$.18.R           |                  |
| इब्बे वेते कान                             | =42            |       | दंवपुरे बाहुरणं                           | <b>શ્</b> રદય     | र <b>०</b> ३इ    |
| 11                                         | =5%            |       | दंवामय दंतेमु                             | १४२०              |                  |
| 17                                         | <b>43</b> %    |       | दंतिकानीर-तेल्ल                           | おささん              | इ०७२             |
| 17                                         | ==5            |       | वंते दिहु विगिचगा<br>                     | 5,5,5             | 955              |
| 11                                         | £,8≃           |       | दंसगुचरगा मूदस्य                          | ४७६२              | ६३२              |
| 27                                         | 2020           |       | दंसग्-गाग्-चरित्ताग्<br>                  | <b>२१५६</b>       | -                |
| <b>57</b>                                  | १०२५           |       | दंसम्-ग्राम्-वरित्तं                      | 727<br>3554       |                  |
| ***                                        | १०६४           |       | 21                                        | રૂદ્દરહ<br>V=V6   |                  |
| ••                                         | 27=7           |       | 71                                        | 8588<br>8588      |                  |
|                                            |                |       | 29                                        | ふきふら              |                  |

| •                           | •                |      |                            |               |     |
|-----------------------------|------------------|------|----------------------------|---------------|-----|
| दंसग्ग्गाग्रे माता          | ३३८३             | २७८४ | दिट्ठमदिट्ठे विदेसत्थ      | २७१८          |     |
| दंसग्रणागो सुत्तत्थ         | ६३६२             |      | दिट्ठ सलोमे दोसा           | ४०११          |     |
| दंसरापक्ले ग्रायरिग्रोवरकाए | ४५३४             | •    | दिट्टं कारग्ग्यहणं         | ६०३६          |     |
| दंसग्पभावगाणं               | ४८६              | -    | दिट्टंच परामट्टंच          | १७७६          |     |
| दंसणवाये लहुगा              | १४७७             | ३१८६ | दिट्टंत पडिहिंगिता         | १३७६          | •   |
| दाऊण भ्रण्णदेव्वं           | ४०६७             | १८२६ | दिट्ठा व भोइएणं            | <b>२२७१</b> ं |     |
| दाऊण गेहं तु सपुत्तदारो     | ११६३             |      | दिट्टीपडिसंहा <b>रो</b>    | ५७०           |     |
| दाऊणं वा गच्छति             | २१७१             | 2558 | दिट्टीमोहे श्रपसंसरो य     | ३४            |     |
| दागागहाो संवासग्रो          | ५६२७             |      | दिट्टे ग्रिमंतगा खलु       | ४४२६          |     |
| ,दागाफलं लवितूणं            | ₹33              |      | दिट्टे सहस्सकारे           | 8ं न          |     |
| दाणं ए। होति ग्रफलं         | ०६४४             |      | दिट्टे संका भौतिय          | ४७२७          | •   |
| दागाई-संसग्गी               | १८४१             |      | दिट्टो वण्गेग्गम्हं        | १२५५          |     |
| दार्गो ग्रभिगमसङ्खे         | १६२०             | १५८० | दिण्णमदिण्णो दंडो          | ६४१५          |     |
| 11                          | १६२६             | १४८६ | दिण्गो भवन्त्रिधेग व       | १३५६          | ર   |
| <i>n</i> '                  | १६३०             | १५७६ | दियदिन्ने वि सचित्ते       | ሂξ૪૦          | 116 |
| #                           | १६३१             | १५५१ | दियभत्तस्स ग्रवण्णं        | ३३६३          |     |
| दाणेण तोसितो वा             | ३७०५             |      | दियराश्रो गोमतेएां         | ४१६६          |     |
| दातुं वा उदु रुस्से         | ५०२२             |      | दियराग्रो लहु गुरुगा       | २६६१          | X   |
| दायग-गाहग-डाहो              | ५६६६             |      | दियरातो उवसंपय             | ६३२५          |     |
| दारदुगस्स तु श्रसती         | २३७८             | ४८१५ | दियरातो भोयगस्सा           | 3388          |     |
| दारं न होति एत्तो           | ५२६६             | ३३७५ | दियरातो लहु-गुक्गा         | ४७३६          |     |
| दाराभोगगा एगागि             | २६६५             |      | दियरातो लेवए               | ४२००          |     |
| दाराभोयगा एगागि             | ४४०७             |      | दिवसिंग्सि पढमचरिमे        | १३४           |     |
| दावद्विश्रो गतिचवलो         | ६२०३             | ७५२  | दिवसत्तो भ्रण्णं गेण्हति   | २६६४          |     |
| दासे दुट्ठे य मूढे य        | ३५०७             |      | दिवसतो ग् चेव कप्पति       | <b>३</b> २२०  |     |
| दासो दासीवतिश्रो            | ३१८५             |      | दिवसभयए य जत्ता            | ३७१८          |     |
| दाहं ति तेण भणितं           | ४४५०             |      | दिवसभयग्रो उ घिप्पति       | 3905          |     |
| दाहामि त्ति य भिणते         | १००१             |      | दिवसा पंचहि भतिता          | ६४४२          |     |
| दाहामो णं कस्सयि            | ५०५२             | २६२७ | दिव्य-मगुय-तेरिच्छं        | इंड्रेंद्र .  |     |
| दाहामी ति व गुरुगा          | ३०४१             | १६४२ | दिव्वमगुयाउ दुगतिगस्स      | 3836          |     |
| दाहिएाकरम्मि गहितो          | ३५१५             |      | दिव्वं ग्रच्छेरं विम्हग्रो | ३३३६          |     |
| दाहिराकरेरा कण्गो           | ४८६६             | ६६६  | दिव्वाइतिग उक्कोसगाइ       | ३६१           |     |
| दिक्सेहि ग्रन्छंता          | २४८४             |      | दिव्वेसु उत्तमो लाभो       | ४०=६          | ಶೀ  |
| दिज्जंते पिंडसेहो           | 3088             |      | दिसि पवगा गाम सूरिय        | १ <i>≂७</i> १ |     |
| दिज्जंते वि तदा             | १३०४             | ४६०१ | दिसिमूढो पुन्वावर          | ३६६६          | 4:  |
| दिज्जंतो वि ए। गहितो        | १ ३७ ह           | ४६४२ | दिसिदाहो छिण्णमूलो         | ६०८६          |     |
| दिट्टमणेसियगहणे             | १०२ <sup>,</sup> |      | दिस्सिहिति चिरं वद्धी      | ५६०७          | •   |
| दिट्टमदिट्टा य पुराो        | २२०१             |      | दितेगा तेसि ग्रप्पा        | ४५३४ -        |     |

| दीह छेयग् डवको                                | ২३০                                          |                       | दुविषे तेगिच्छम्नी          | २२३०             | •            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| दीहं च गीस सेज्जा                             | <b>પ્રદેવ</b> ર                              |                       | दृविद्यो उ भावसंयवो         | 30%0             | :            |
| दुक्करयं खु जहृत्तं                           | <b>አ</b> .አ.ዪ.ጸ                              |                       | दुविद्यो कायम्मि वर्गो      | १५०१             |              |
| दुक्खं कप्पो बोहु                             | કે ઈ દ                                       |                       | दृतियो खलु पासत्यो          | <b>የ</b> ጀያሪ     |              |
| दुक्त्नं खु निरगुकंपा                         | ४६३३                                         |                       | दृविघो परिग्गहो पुगा        | કુહહ             |              |
| द्ग-तिग-चडक्क परागं                           | १३६१                                         |                       | दृतियो य मुसावातो           | २१०              |              |
| दृगपुड-तिगपुडादी                              | ६१७                                          |                       | दुवित्रो य संकमी खलु        | દ્રશ             |              |
| दुगुगो चटगुगो वा                              | ५८०४                                         |                       | दुविह चर्जिवह छउब्बिह       | ११५१             | ३५३२         |
| दुरगविसमे वि न खलति                           | <i>६६</i> ६=                                 |                       | दुविह तिविहेगा रु भति       | ४६६४             |              |
| दुगादि तोसियगिवो                              | ६०८०                                         |                       | 2)                          | ४६⊏६             |              |
| दुःगुढाणं छण्गांगदंसगो                        | रेडं६                                        | ગ્યદદ                 | दृविहमदत्ता उ गिरा          | ६२५०             |              |
| दुद् <u>टिय</u> भग्ग पमादे                    | ४०२२                                         |                       | दृविहम्मि भेरवम्मि          | <b>५७</b> २३     | કેઠકર્સ      |
| दुष्ण्िय दोष्णि विट्टा                        | きみそを                                         |                       | दुविहरुय <b>ग्रातुरा</b> खं | ४६२१             |              |
| <b>टु</b> पदचरपदगासे                          | ४६⊏२                                         |                       | दुविहं च दोसु मासेसु        | ६४२४             |              |
| दुपद-चतुप्पद-चहृपद                            | , e o 6,                                     |                       | दृत्रिहं चेव पमाणं          | પ્રકેટ           |              |
| दृपय-चरुपयमादी                                | કે <b>ર્</b> ફ                               |                       | दुविहा उ होइ बुड्डी         | २९२३             | ५५१६         |
| द्रुपय-चतुप्पदणासे                            | ६४६७                                         |                       | दुविहा तिविहा य तसा         | ४१२३             |              |
| <b>ट्टप्पडिलेहियदू</b> सं                     | ४०५०                                         | 3573                  | दुविहा दणे कणे              | <b>5.8.8</b>     |              |
| <b>द्रुप्य</b> िंकेहियमादीसु                  | <i>શ્ક્રમ</i> ઼                              | ५७६३                  | दुविहा दुर्गु छिया खलु      | <b>પ્</b> છપ્રદ  |              |
| दुप्पभिति पितापुत्ता                          | ११७७                                         | ぎんがこ                  | दुविहा पट्टवगा खलु          | દ્દ્ષર           |              |
| दुव्यलगहिए। गिलाग्गा                          | ४६५७                                         |                       | दुविहाय लक्खगा खलु          | ४२६२             |              |
| दुव्यलियत्तं साहू                             | ४२०६                                         |                       | दुनिहा य होइ दूती           | ४३६८             |              |
| दुव्मासियहसितादी                              | દંકંડં૦                                      |                       | दुविहा य होति जोई           | ४३४३             | -            |
| दुमपुण्फिपढममुत्त <b>ं</b>                    | २०                                           |                       | दुविहा लोडत्तरिया           | १६१६             |              |
| दुल्लभदव्यं दाहिति                            | ३६७                                          |                       | दुविहा सामायारी             | <b>૬૨</b> १૫     | છહ્યુ        |
| दुल्यमदब्वेच सिया                             | ११७२                                         | ३५५३                  | दुविहासती य तेसि            | ६२७१             |              |
| दुल्लभदव्ये पढमो                              | ૪૫૨                                          |                       | दुविहे गेलण्एम्मी           | ्र५३२            | ३५५०         |
| दुल्लभपवेस लज्जालुगो<br>                      | १५५८                                         |                       | दुविहो ग्रदंसगो खलु         | ३६७२             |              |
| दुविघ तवपस्वराया                              | ४१                                           |                       | दृविहो जाग्मजाग्री          | કરં ૦ દ          |              |
| दुविधं च भावकसिगां                            | ६५३                                          | इस्टर्                | दुविहो तस्स ग्रवण्णो        | इइ०१             |              |
| दुविधं च होई तेण्गां<br>दक्षितं च दोनि सक्तां | 35.A<br>- 2-2-2-                             |                       | दृविहो य श्रग्भिमूतो        | ३६३६             |              |
| दुवियं च होति मज्मः<br>दुविया छिण्णमच्छिण्णा  | <b>メ</b> ルスと<br><b>ち</b> ふきさ                 |                       | दृविहो य पंडता खलु          | કં ૪૭૨           | <b>ሕ</b> የአደ |
| दुनिया गायमगाया                               | 38%<br>38%                                   |                       | दृविहो य होइ कुंभी          | ३४६१             |              |
| दुविषे गेलण्ण्मि                              | ३६३५<br>१४६०                                 |                       | दुविहो य होड दुट्टो         | ३६८१             | ४६८६         |
| -                                             | ११ <b>६</b> ६<br>૨૫૨૪                        | કુ છુટ્ટ<br>- પ્રાપ્ટ | 2.16. 4 615 4.41            | કે કે ફેંદ       |              |
| <b>"</b>                                      | 74.4°                                        | £ 4 % 0               | दुविहो य होइ पंथी           | . ૪૬૪૪           | ६०५१         |
| "<br>दुविषे तेइच्छम्मी                        | વસ્તર<br>સ્વયુદ્                             | ६३६६                  |                             | 365 <del>2</del> |              |
| 2                                             | <b>र                                    </b> |                       | दुविहो य होति कालो          | ६१२४             |              |

١,

| दुविहो य <sup>ु</sup> होति दीवो | ५४०४         | ३४६१ | दो चेव निसिज्जाग्रो          | ६२१७         |
|---------------------------------|--------------|------|------------------------------|--------------|
| दुविहोहावि वसभा                 | <b>४</b> ५५५ |      | दो चेव सया सोला              | २१३३         |
| दुव्वराम्मि य पादम्मि           | ७४४          |      | दोच्चेए ग्रागतो              | ५७४१         |
| दुस्सिक्खयस्स कम्मं             | ४१२२         |      | दोच्चं पि उग्गहो त्ति य      | ५०६६         |
| दुहग्रो गेलएाम्मी               | ३२५६         |      | दो जोयगाइं गंतु              | ४२४७         |
| दुहतो वाघातो पुरा               | ३७८४         |      | दोण्णि उ पमञ्जगाग्रो         | २८२          |
| दुहतो वाघायम्भी                 | ३७८६         |      | 11                           | ३१३४         |
| दूइज्जंता दुविहा                | २६२७         |      | दोण्णि तिहत्थायामा           | १४०६         |
| द्तित्तं खु गरहितं              | ४४००         |      | दोण्णि वि विसीयमाणे          | ५५५७         |
| दूमिय घूमिय वासिय               | २०४८         | ५५४  | दोण्गि वि सहू भवंति          | १७४५         |
| दूरगमर्गो शिसि वा               | ५७७०         |      | दोण्णेकतरे खमणे              | ६३७०         |
| दूरे चिक्खिल्लो                 | ४५३६         |      | दोण्गेगतरे काले              | १०६२         |
| दूसपलासंतरिए                    | ६१२          |      | दोण्हट्ठाए दोण्ह वि          | २७५३         |
| दूसियवेदो दूसी                  | <b>ं३५७३</b> | ५१५० | दोण्ह वि उवद्वियाए           | ६००३         |
| देवतपमत्तवज्जा                  | ६६८६         |      | दोण्ह वि कयरो गुरुग्रो       | २६०४         |
| देवा हु रो पसण्गा               | ३०८२         | १६८१ | दोण्ह वि चियत्ते गमणं        | ५६७७         |
| देविदवंदिएहिं                   | ६१८७         | •    | दोण्ह वि समागता              | ५६७८         |
| देसकहा परिकहरो                  | २७७=         | २६६७ | दोण्हं जइ एक्कस्सा           | ३२२४         |
| देसग्गहरो वीए                   | ५३६३         | ३३२२ | दोण्हं पि गुरूमासो           | ५६१          |
| "                               | ५२४०         | "    | दोण्हं पि जुवलयाणं           | ५०४१         |
| देसच्चाई सन्वर्च्चा५            | ४८१          |      | दोण्हं वच्चं पुव्वचियं तु    | દ્દ&         |
| देसपदोसादीसु ं                  | ३३२५         |      | दो थेर खुड्ड थेरे            | ३७६६         |
| देसम्मि बायरा ते 🕟              | २०४३         |      | दो दिवखगापहा वा              | ક પ્રક       |
| देसं भोच्चा कोई                 | ३८६३         |      | दो पत्त पिया पुत्ता          | ३७६७         |
| देसिय वाग्गिय लोभा              | ५०८१         | २८२६ | दो पायाऽखुण्णाता             | ४५२४         |
| देसिल्लगं पम्हजुयं मग्रुण्णं    | <b>५</b> ५२१ | ३८६८ | दो मासे एसग्गाए              | ५५४२         |
| देसे सब्बुवहिम्मि य             | ४५४८         |      | दो रासी ठावेज्जा             | ६४४७         |
| देसो नामं पसती                  | ४६४३         |      | n                            | ६४४१         |
| देसो व सोवसग्गो                 | ४७६६         | ७६३  | दोरेहि व वज्भेहि व           | ७६३          |
| 11                              | ४५०१         | ६४२  | दो लहुया दो गुरुया           | ३५२८         |
| देसो सुत्तमहीयं                 | ६२६७         |      | दो लहुया दोसु लहुग्रो        | १५८६         |
| देहजुंतो वि य दुविहो            | २१६७         |      | दो वारियपुब्बुत्ता           | २५२७         |
| देहविउगा खिप्पं                 | 9035         |      | दोसविभवागुरूवो               | ६६५६         |
| देहविभूसा वंभस्स                | ४७६४         |      | दोसा जेएा एए एंगेत           | <b>५</b> ३७३ |
| देहस्स तु दोव्वल्लं             | १८१          | ५६०४ | दोसा जेए निरुंभंति           | ५२५०         |
| देहहिको गरागोकको                | ६५४          |      | दोसावाके तस्सा               | ३१३६         |
| दोग्गइ पडगुपधरणा                | १५           |      | दोसाभरगा दीविच्चगाउ          | ६५८          |
| दोगच्च वइतो मागो                | 30€          |      | दोसु वि ग्रलद्धि कण्णावरेंति | ५४७          |

| > C>C                                       | 0 4 10                | इप्रह्द     | न वि रागो न वि दोसी                    | ४३६७             |              |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------------|------------------|--------------|
| दोसु वि अव्योच्छिण्ले                       | ??¤७<br>२:०:०         | 4440        | नडपेच्छं दट्ठूगां                      | ર્દ્દહદ્દ        | ५३५२         |
| दोहि तिहि वा दिगोहि                         | २७७०                  | ४४२४        | नहमादी ठागा खलु                        | २५१६             |              |
| दोहि वि गुरुगा एते                          | ६६३१<br>इ.इ.इ.१       |             | नदिखेडजग्रवटल्लुग                      | ५६०१             |              |
| ***                                         | हंहंड़ेरू             | "           |                                        | ६०६३             |              |
| ॥<br>-ਮੇਰਿ ਵਿ ਗਿਰਿਫ਼ਰਗੈਰਿ                   | २१६०<br>२ <i>५</i> २७ | - 11        | नयवातसुहुमयाए<br>∹िवन्तिस्य हि प्रदिखन | १५५३             |              |
| दोहि वि गिसिज्जणेहि                         | દ્રંકછપ્ર             |             | नंदिपडिग्गह वि पडिग्गह                 | इ०२०             | १५४६         |
| दोही तिहि वा दिणेहि                         | 4401                  |             | नंदीतूरं पुण्णस्स                      |                  | ,,,,,,       |
| घ                                           |                       |             | नाकण् य वोच्छेदं                       | २७११             | n a v.a      |
| घगाघूयमच्चंकारिय-मट्टा                      | કે ફે દે જે           |             | नाग्मिम तिण्णि पक्ता                   | ५४६२             | ઇકે દેઉ      |
| घणांतरितुल्लो जिग्गो                        | ६५०७                  |             | नागाति तिविहा मगो                      | २८६६<br>२८ - १८  |              |
| वण्गाइ चरव्वीसं                             | १०२६                  |             | नागिष्ट्रिट्टं लमति                    | %y,0%            | -3/n-3       |
| वण्णाइं रतग्यावर                            | १०२८                  |             | नाग्गुज्जोया साहू                      | 33 F.K           | ė kaė        |
| <b>घम्मकहातोऽहि</b> ज्जति                   | ४४८१                  |             | नागो दंसगा-चरगो                        | <b>U</b>         | 11341.5      |
| घम्मकहा पार्टेति य                          | इ६१५                  | ५१५२        | नागो महकप्पसुर्य                       | ५५७२             | ५४७२         |
| घम्मकहि वादि खमए                            | ४४५०                  |             | नातिक्कमते ग्राग्                      | २६१७             | ५ <b>८१४</b> |
| वातादिपिड ग्रविसुद्ध-                       | १४७३                  |             | नातो मि ति पणासित                      | કૃપ્રદ્દ         |              |
| वातुनिवीस दरिससी                            | १५७७                  |             | नामं ठवगा श्राणं                       | 7602             | 355          |
| घारयति घीयते वा                             | ४३७६                  |             | नामं ठत्रए। दविए                       | इड४६             |              |
| धारेतव्यं जातं                              | १७६१                  |             | 33                                     | ६२८२             | ११२६         |
| घारोदए महासलिलजले                           | યુરફર                 | इ४२२        | ,,                                     | इ२६६             |              |
| विति-वलजुत्तो वि मृग् <b>गी</b>             | १७६०                  | ३७८३        | नामं ठत्रगा पक्कं                      | ४८६८             | १०३४         |
| विति सारीरा सत्ती                           | ८८१५                  | દપ્રદ       | नामं ठवणा भिक्खू                       | इ२७४             |              |
| <b>धीरपुरिसपण्</b> गत्ते                    | ₹ <b>6</b> ??         | •           | नामं ठवगा भिण्गां                      | 3                | <b>57.5</b>  |
| <b>घीरपुरिसपरिहाग्</b> ी                    | ४४५३                  |             | नामं ठवग्। वत्यं                       | ५००२             | ६०३          |
| घीमु डिग्रो दुरप्पा                         | ४७५६                  | <b>دۇ</b> ج | नायगमनायगं त्रा                        | इ७४७             |              |
| बुवगाऽबुवगो दोसा                            | ४८३६                  | ४०१२        | नावजले पंकथले                          | ६०२४             |              |
| बुवलंभो वा दब्वे                            | ४०५                   |             | नावा- टग्गमडप्पायगोसगा                 | ६००१             |              |
| युवलोग्रो उ जिग्गाणं                        | ३२१३                  |             | नावाए-खिवसा बाहरा                      | इ०१२             |              |
| 29                                          | ३१७३                  |             | नावादीने सब्बे                         | ६०१६             |              |
| घृमादी वाहिरितो                             | રૂ દ્દપ્              | યરશ્ય       | नावासंतारपहो                           | ६००७             |              |
| घोतम्म य निष्पगले                           | દ્રૄદ્                |             | नाविय-साहृपदोसे                        | <b>४५</b> १४     | ४६२४         |
| योतस्स व रत्तस्स व                          | १६७४                  | २६७म        | निक्कारग्रम्मि दोसा                    | ४२८४             | ३३६२         |
| Ŧ                                           |                       |             | निक्खम-भवेसवज्ज्ञग्।                   | ५२६२             | इड७१         |
|                                             |                       |             | निग्गंथी-गमग्।-पह                      | ? છ <del>દ</del> |              |
| न पगाप्तेज्ज लहुत्तं<br>न वि जीइसं न गरिएतं | 8558<br>8455          |             | निम्मल्लगंघगुलिया                      | ४४७६             |              |
| न वि जीतिमं न गणितं<br>न वि जीतिमं न गणियं  | રે <b>દ</b> હદ<br>**  |             | नियमा तिकालविसए                        | २६६३             |              |
| न वि रागो न वि दोसो                         | ४२८६                  |             | "                                      | ४४०५             |              |
| জন বাপ বালা                                 | ४६७६                  |             | नियमा पच्छाकम्मं                       | 8558             | •            |

| निरुवस्सग्गनिमित्तं       | ६४६३                   |      | पच्छाकड-साभिग्गह       | ७०५          |
|---------------------------|------------------------|------|------------------------|--------------|
| नीसट्टे सु उवेहं          | Ύ≤οο                   | ३३७६ | **                     | ७१७          |
| नीसंकमगुदितो श्रतिछिता    | 3638                   | ५५०५ | 11                     | ७२४          |
| नीसंकिग्रो वि गंतूगा      | ४५६६                   |      | "                      | ३६२६         |
| नेच्छति जलूग वेज्जे       | ३१६६                   |      | **                     | ४०३१         |
| नोइंदियस्स विसम्रो        | ४२१८                   |      | पच्छाकडादिएहि          | ४६५२         |
| नोवेक्खति ग्रप्पाणं       | 3,5,5                  |      | पच्छाकडादि जयग्ग       | ४४०६         |
| प                         |                        |      | पच्छाकडे य सण्गी       | ३०२३         |
| पडग्मिम य पच्छितां        | ३०७२,                  |      | पच्छाकम्ममतिते         | ५४१६         |
| पडमप्पल मातुर्लिगे        | १६४२                   |      | पच्छाकम्मपबहरो         | ६६२          |
| ,,                        | ४८६१                   | १०२६ | पच्छा वि होंति विगला   | ३७१०         |
| पडमुप्पले त्रकुसलं        | ७५४                    | ४०२५ | पच्छा संथवदोसा         | १०४४         |
| पडमृप्पले ,ग्रकुसले       | १८४६                   | ४०२५ | पच्छित्तऽगुपुव्वीए     | ६६२१         |
| पडरङण्गपाग्गमगो           | २३६०                   | ४८२७ | पच्छित्तऽसाुवाएणं      | ६७००         |
| पक्के भिण्णाऽभिण्णो       | ४६००                   | १०३६ | पच्छित्तपरूवगाया       | ४१४६         |
| पक्खिय चउवरिसे वा         | २१४२                   |      | पन्छित्तस्स विवद्वी    | २०५१         |
| पक्लिय चड संवच्छर         | ६३१३                   |      | पच्छितां खु वहेज्जह    | <b>४</b> 5७७ |
| पक्खिय-मासिय-छम्मासिए     | <b>ર</b> ૃર <i>१</i> ४ |      | पच्छितां दोहि गुमः     | २२०७         |
| पक्ली-पसुमाईणं '          | २३२३                   |      | n                      | २२१३         |
| पक्खी-पसुमादीणं           | २३२१                   |      | "                      | २२२१         |
| <i>11</i>                 | २३२७                   |      | पच्छितं पर्ग जहण्रो    | ५८६८         |
| पक्खे-पक्खे भावो          | ३५६७                   |      | पच्छित्तं बहुपागा      | ३२०२         |
| पक्लेवयमादीया             | १२१२                   |      | पच्छित्तेगा विसोही     | ६६७७         |
| पगतीए संमतो साधु          | ४१०                    |      | पज्जोसवणाए श्रवखराइ    | ३१३८         |
| पगती पेलवसत्ता            | ५०७३ .                 | २८१८ | पज्जोसवर्गा कप्पं      | ३२१८         |
| पच्चक्खाणं भिक्खू         | ३६८६                   |      | पज्जोसवणा काले         | ३१३७         |
| पच्चक्खात संते            | १६१५                   |      | पज्जोसवणा केस          | ३२१०         |
| पच्छण्ण् ग्रसति ग्णिण्ह्ग | २३८१                   | ४८१८ | पट्टो वि होति एगो      | १४०१         |
| पच्छण्ग्-पुब्बभिग्ते      | २३८७                   | ४८२४ |                        | २६८८         |
| पच्छण्णा सति वहिता .      | <b>ર</b> ફદ્દ          | ४५०४ | पट्टवित वंदिते ताहे    | ६१४३         |
| पच्छाकड-वत-दंसएा          | १०६४                   |      | पट्टवितम्मि सिलोगे     | ६१६१         |
| पच्छाकड-साभिग्गह          | ं ६२६                  |      | पट्टविता ठविता या      | ६६४३         |
| 11                        | ६३८                    |      | पट्टविया य वहंते       | ६६४४         |
| "                         | έአጸ                    |      | पट्टीवंसो दो घारणात्रो | २०४६         |
| "                         | ક્ષ્ટ                  |      | पडगां ग्रवंगुतम्मि     | ४५६४         |
| 11                        | ६६१                    |      | पडग्ं तु उप्पतित्ता    | इंद०इं       |
| 11                        | ६६७                    |      | पटिकारा य बहुविया      | २४१६         |
| 11                        | ६६८                    |      | पहिकुट्ट देस कारण गता  | ३४२६         |

| <del></del>              | ६३६३          |         | पडिलाभित वच्चंता     | ४४७२        |              |
|--------------------------|---------------|---------|----------------------|-------------|--------------|
| पडिकुट्टे ल्लगदिवसे      | ४३८           | २६०३    | पडिलेहग्ऽगुण्गवगा    | <b>८</b> ६२ |              |
| पडिगमण् ग्रण्णतित्थिय    | २५४≂          | १०५४    | पडिलेहण पप्फोडण      | १४१८        |              |
| 2\$                      | ४६ <b>१</b> ७ | १०५४    | ,,,                  | १४२२        |              |
| 11                       |               | 1010    | . 11                 | १४३३        |              |
| पडिगमगादिपदोसे           | 3575<br>2575  |         | पडिलेहरामाणयरा       | १३५५        |              |
| पडिगामो पडिवसभो          | ४६७५          |         | पडिलेहण्-मृहपोत्ती   | इ3४६        |              |
| पडिचरगापदोसेणं           | 8 % o è       |         | पडिलेहरा-सज्जाए      | ६३४७        |              |
| पडिचरती ग्राचरती         | ३५६६          | \/~ \/  | पडिलेहणसंयारे        | ३६०८        |              |
| पडिजग्गंति गिलाणं        | ३२७२          | ४३०४    | पडिलेहगा तु तस्सा    | १४१७        |              |
| पडिजिंगता य खिप्पं       | १७६२          | ३७८४    |                      | १८७०        |              |
| पडिग्गीयता य केई         | રે દે દે છ    |         | पडिलेहगा दिसागं      | १४२३        |              |
| पडिगीयताय ग्रण्णे        | २२७०          |         | पडिलेहगा पमज्जगा     | १४२०        |              |
| पडिलीय पुच्छले को        | ५६८५          |         | पडिलेहगा पमज्जगा     |             |              |
| पडिग्गीयम्मि वि भयगा     | ६३६०          |         | पडिलेहणा बहुविहा     | ४१४६        |              |
| पडिग्शिय-मेच्छ-सावत      | १७३४          | ३७४६    | पडिलेह्णा य पप्फोडणा | १४१६        | 11 V 11 V    |
| पडिग्गीयया य केई         | ३९६८          |         | पडिलेह दियतुयट्टण    | ५५५५        | ५४४४         |
| पडिग्गीय विसक्खेवो       | १४८०          |         | पडिलेहपोरिसीग्रो     | 3000        | १६०३         |
| पडितं पम्हुट्टं वा       | ह <i>०७</i> इ |         | पडिलेहा पलिमंघो      | દ&ર્દ       | <i>७७</i> २६ |
| पडिपक्खो तु पटुट्ठो      | २२५६          |         | पडिलेहितम्मि पादे    | १४२१        |              |
| पडिपहरिग्यत्तमाग्गम्मि   | ४३१५          | २३८६    | पडिलेहियं च खेतां    | २४६४        | २०६६         |
| पडिपुच्छ-दाग्ग-गहगो      | १७८७          |         | पडिलेहोभयमंडलि       | ६५६         | 395          |
| पडिपुच्छं ग्रमगुण्णे     | २०६६          |         | पडिलोमाणुलोमा वा     | ३८८२        |              |
| पडिपुण्ग-हत्य पूरिम      | २१७०          |         | पडिवत्तीइ ग्रकुसलो   | १६६ .       |              |
| पडिपोग्गले ग्रपडिपोग्गले | <b>२</b> ५४२  |         | पडिविज्जथंभगादी      | ४४४६        |              |
| पडिवद्धलंदि उग्गह        | २१२२          |         | पडिसिद्ध समुद्धारो   | ४२४         |              |
| पडिवद्वा सेज्जाए         | ५१७           |         | पडिसिद्धं तेगिच्छं   | ४८०६        |              |
| पडिवद्धा सेज्जा पुगा     | ५१८           |         | पडिसिद्धा खलु लीला   | ४८४२        | ६५२          |
| पडिमंतयंभगादी            | ४४६१          |         | पडिसेघे पडिसेहो      | १८३६        |              |
| पडिमाए भामियाए           | <i>૭૭૬</i> ૪  | इ४६५    | पडिसेघे वाघाते       | ४२५         |              |
| पडिमाजुत देहजुयं         | રફદ્          |         | पडिसेवग्रो उ साघू    | ७६          | -142         |
| पडिमाजुते वि एवं         | ૬ ૦ છ         |         | पडिसेवगाए एवं        | ५१३२        | २४८२         |
| पडिमाक्तामण् श्रोरुमण्   | ५४०५          | કે ૪૬ દ | 25                   | ४१७४        | "            |
| पडिमापडिवण्णाग्।         | ३१४७          |         | "                    | ४१८७        | "            |
| पडिमेतरं तु दुविहं       | प्रश्ह        |         | पडिसेवगातियारा       | ३८७२        |              |
| पडिवरिहामि गिलाग्ां      | २१७६          |         | पडिसेवगा तु भावो     | <b>৬</b> ४  |              |
| पडियाणियाणि तिण्हं       | ७७६           |         | पडिसेवगा य संचय      | ६६१६        | •            |
| पडिलाभग्रञ्ज्यम्मी े     | ५ - १         | ४६३४    | पडिसेवगा वि कम्मोदएग | ६३०८        |              |
| पहिलाभगातु सङ्ही         | ሂሩሄ           | 0 F     | 11001411 14.141411   | ३८६६        |              |
|                          |               | 40      | पडिसेवतो तु पडिसेवगा | इथ          |              |

| पडिसेवंतस्स तिंह         | प्रथइ  | ४६५५         | पढमस्स ततियठागो              | ५१६९ |
|--------------------------|--------|--------------|------------------------------|------|
| ,,                       | २२४८   | "            | पढमस्स होति मूलं             | ६६५६ |
| पडिसेविताणि पुन्वं       | ६६६२   |              | पढमं तु भंडसाला              | ५३६३ |
| पडिसेहगस्स लहुगा         | ५४६२   | ५३६७         | पढमं बितियं ततियं            | ५६७२ |
| पड़िसेहण िएच्छुभणं       | ५६८०   | 3058         | पढमं राइं ठवेंते             | 7888 |
| पडिसेहगा खरंटग           | ४७५४   | न्ह          | पढमा ठवरा। एक्को             | ६४५६ |
| पडिसेहे ग्रलंभे वा       | . ३४४६ | २५६६         | ,,                           | ६४६० |
| पडिसेहेऽजयगाए            | ३०४२   | •            | <br>;;                       | ६४६१ |
| पडिसेहे पडिसेहो          | 8800   |              | पढमा ठवराा पक्लो             | ६४४६ |
| "                        | ४६६८ . |              | "                            | ६४५० |
| पडिसेहो ग्रववाग्रो       | ६६८४   |              | "                            | ६४५१ |
| पडिसेहो जा ग्राएा        | ६६८४   |              | <br>पढमा ठवराा पंच य         | ६४५४ |
| पडिसेहो वा ग्रोहो        | ६६६९   |              | पढमा ठवगा पंचा               | ६४५५ |
| पडिहरिगोग्रो पडिहारिग्रो | १३००   |              | . ))                         | ६४५६ |
| पडिहारिए जो तु गमो       | १९५२   |              | पढमा ठवएा बीसा               | ६४४३ |
| पडिहारिते पवेसो          | १७५०   | ३७७३         | ,,                           | ६४४४ |
| पडिहारियं ग्रदेंते       | ३३४    |              | ,,<br>,,                     | ६४४५ |
| पडुपण्णऽणागते वा         | २६५७   |              | <br>पढमाए गिण्हिङ्गां        | ४१६१ |
| पढमग-भंगो वज्जो          | 3385   | ६३=३         | पढमाए पोरिसीए                | ५७५  |
| पढमचरमाहिं तु            | १४२७   | • • •        | पढमाए वितियाए                | २६०२ |
| पढम-ततिय-मुक्कारां       | ३३७३   | २७७४         | पढमालिग्र कर <b>ए</b> । वेला | २४६  |
| पढमदिएबितिय-ततिए         | २७६४   | •            | पढमासति ग्रमगुण्णे           | २३५४ |
| पढमदिगागापुच्छे          | ६३७२   |              | पढमासति सेसाग् व             | २३७१ |
| पढमदिगो म विफाले         | ६३२६   |              | पढिमल्लुगिम ठारो             | ५१२६ |
| पढमवितिएसु कप्पे         | ३८७७   |              | n                            | ५१६८ |
| पढमवितिएहि छड्डे         | ३८२७   |              | <b>))</b>                    | ५१८३ |
| पढमबितिय दिवा वी         | २६५६   | <b>५</b> ५५१ | पढिमल्लुगम्मि तवारिह         | ५१७० |
| पढम-बितियदुतो वा         | 30४    |              | पढमुस्सेतिममुदयं             | ५६७१ |
| पढम-वितियागा करणं        | ६६५    |              | पढमे गिलागुकारगा             | ५३४६ |
| "                        | ४०७    |              | पढमे पंचविधम्मि वि           | 990  |
| "                        | ७१४    |              | पढमे पंच सरीरा               | 3308 |
| n                        | ७२२    |              | पढमे वितिए ततिए              | ११४७ |
| पढमवितियातुरस्स य        | ३४२३   | २५७४         | <i>n</i> .                   | २५३६ |
| पढमम्मि जो तु गमो        | १४४८ ं |              | पढमे भंगे गहएां              | ४११७ |
| पढमम्मि य चतुलहुगा       | १३१५   | ४६१७         | पढमे भंगे चउरो               | ४६२८ |
| पढमम्मि य संघयगो         | ३६४८   |              | पर्णगं च भिण्णमासो           | ५४६१ |
| पढमम्मि समोसर्ऐ          | ३२२२   |              | **                           | २१४= |
| n                        | ं३२५३  |              | पगागं तु बीय घट्टे           | २५०  |
|                          |        |              |                              |      |

| c _c                   | १५६७                     |       | पदमग्गसंकमालंबरो य                      | ६१६            |                    |
|------------------------|--------------------------|-------|-----------------------------------------|----------------|--------------------|
| पग्गातिमतिक्कंती       | ४६४२                     |       | पदमग्गो सोवागा                          | ६२०            |                    |
| पग्गाति मासपत्ता       | ६५७६                     | 1.00  | पप्पडए सचित्तो                          | १५४            |                    |
| पण्यातिरेग जा पण्—     | ६२७६<br>६३६              |       | पप्पायरियं सोवी                         | 590            |                    |
| पग्गाति हरितमुच्छग     |                          | ३४०६  | पमु-ग्रसुपभुगो ग्रावेदणं                | <b>१३</b> ८८   | ५७४                |
| पण्गादि ग्रसंपादिमं    | ४३३४<br>१३३४             | ,,,,, | पमागाइरेगघरखे                           | ५८२४           | ४००१               |
| पग्गादि संगहो होति     | र्द्रित्रे<br>र्डिंग्रॅ० |       |                                         | <b>२</b> ५५६ . | -                  |
| पग्तीसं ठवगापदा        |                          | २४०५  | पम्हृहु भ्रवहए वा                       | इ <i>३६</i> ४  |                    |
| पगा दस पण्णार वीसा     | પ્રફેર                   | ५७७६  | पम्हुट्ठे पडिसारग्                      | ४३०२           |                    |
| पण्यालिंदग्रे गिराग्रो | <b>२</b> ६१०             |       | पयतो पुगा संकलिता                       | . २६८<br>. २६८ | ६०६६               |
| परायालीसं दिवसे        | <b>५</b> ८५७             | ४०३२  | पयला उल्ले मरुए                         |                |                    |
| परावीसजुतं पुरा        | <b>२१०</b> ४             | uesu  | "                                       | ददर्           | 71<br>216 97       |
| पण्हीण तिमागढे         | २६०८                     | ५५०५  | पयला गिएइ-तुयट्टे                       | १६६१           | ३७१४               |
| पिंग्वाण जोगजुत्तो     | # 5 X                    | ३४४४  | ,,                                      | १६६२           |                    |
| पित्या य मंडसाला       | ४३८६                     | २०००  | 11                                      | १६६४           | ३७१५               |
| पण्गति चंद-सूर         | ६२                       |       | पयलासि किं दिवा                         | 500            | ६०६८               |
| पण्गत्ति जंबुद्दीवे    | <b>Ę</b> १               |       | परतित्यियउवगरणं                         | 3685           | २८६१               |
| पण्णरस दस व पंच व      | ३२६५                     |       | परतो सयं व गुच्चा                       | şekk           | •                  |
| पण्णवणामेत्तमिदं       | २१६८                     |       | परदेसगए ग्गातृं                         | इं२७४          | ४३° <i>६</i>       |
| पण्गविण्डिना भावा      | ४द२३                     |       | परपक्खिम य जयगा                         | ५२७२           | ३३५१               |
| पण्णावरों च उवेहं      | ३३५६                     |       | परपक्खिम्म विदारं                       | ४२६७           | ३३७६               |
| पण्गाए पण्णद्वी        | ६४७७                     |       | परपक्खं तु सपक्खे                       | ३६६३           |                    |
| पण्णासा पाडिज्जित      | 3844                     |       | परप <del>क्</del> षे उ सपक्खो           | ३६्दद          |                    |
| पतिदिवसमलव्यंते        | ३४२१                     |       | परपक्खो                                 | ३६८६           |                    |
| पत्तिम्म सो व ग्रन्नो  | ४५७३                     |       | परप्रस्तो परप्रस्ते                     | રફે દે ૦       |                    |
| पत्तं पत्तावंयो        | १३६३                     | ३६६२  | प्रस्टलीयमाओ                            | इंट्डर्        |                    |
| n                      | १३६६                     | ४०८०  | "                                       | इ.२६३          |                    |
| n                      | ५७८७                     | "     | <br>परमद्वजोयगातो                       | ४१६७           |                    |
| पत्तं वा उच्छेदे       | 3%દ્                     |       | 44                                      | ४१६=           | ५२८७               |
| पत्ताणं पुष्फाणं       | ४८४०                     | ६८०   | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  | ४१६५           | યુ <del>ર</del> ૧૪ |
| पत्ताग्गमसंसत्तं       | २७५                      |       | ,<br>परवत्तियाग् किरिया                 | २७८१           |                    |
| पत्तावंत्रपमाणं        | ५७६०                     | ३८७१  | परवयगाऽऽउट्टे उं                        | १३७७           | ४६४१               |
| परोगं साहारमा          | २५४                      |       | परसक्तित्रयं गािवंघति                   | ३०४७           |                    |
| परीयचडुगासति           | <b>२३६</b> ८             | ४८०६  | परिकम्मग्।मुक्कोसं                      | ६८६            |                    |
| पत्तेय समग् दिक्त्यि   | र्३८०                    | ४८१५  | परिकम्म <b>णे च</b> डभंगो               | ২০ ব খ         | \$33 <i>\$</i>     |
| परोयं परोयं            | ६५०१                     |       | 44                                      | ५८१४           | 11                 |
| ູກ                     | ६५७१                     |       | परिगलगा पवडगो वा                        | ६०४३           |                    |
| पत्यारदोनकारी          | ५१६१                     | २५१:  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <b>६</b> १४    |                    |
| पत्यिव-पिटऽधिकारो      | ર્૪દદ                    | ì     | परिघट्टणं तु ग्लिहणं                    | ७०६            |                    |

## सभाष्य चूरिंग निशीथ सूत्र

| •                     |       |             |                          |              |
|-----------------------|-------|-------------|--------------------------|--------------|
| परिट्ठावरा-संकामरा    | २६९   |             | पलिमंथो ग्रगाइण्गं       | १५६०         |
| परिएामग्रो उ तिह      | ४८७५  |             | पल्हवि कोयवि पावारगा—    | ४००२         |
| परिगामतेसु ग्रच्छति   | ३४८८  |             | पवत्तिंगि श्रभिसेगपत्त   | ६०२२         |
| परिगिट्वियजीवजढं      | ३४६९  | २६२१        | पवडंते कायवहो            | ४२७०         |
| परितावणा य पोरिसि     | ४७५६  | ६०२         | पविसंते िएक्खमंते        | ५७५२         |
| परितावमण्गुकंपा       | २८६३  |             | पव्वज्जएगपविखय           | ५५१७         |
| परितावमहादुवखे .      | 3888  | १८६६        | पव्वज्जाए ग्रभिमुहं      | ६२६४         |
| परिपिडितमुल्लावो      | ४४५७  |             | पन्त्रज्जाए सुएए। य      | ४५१६         |
| परिभायणं तु दाणं      | দইড   |             | पव्तरजादी श्रालोयगा      | ३८६६         |
| परिभोगविवच्चासो       | १.५२६ |             | पव्यज्जादी काउं          | ३5१२         |
| परिमितभत्तगदागो       | ४१७४  | ५२६३        | ,<br>))                  | ३६४०         |
| परियट्टगासुग्रोगो     | २१२५  |             | पव्वज्जासिक्खावय         | ३८१३         |
| परियट्टिए ग्रभिहडे    | ३२५१  | <b>२७</b> ६ | पव्वयसी ग्रामं कस्स त्ति | २७२२         |
| परियट्टियं पि दुविहं  | ६३४४  |             | पन्त्रसहितं तु खंडं      | ५४११         |
| परियाएण सुतेणं य '    | ६२४०  |             | पन्वावरा गीयत्थे         | ३५६३         |
| परियाय परिस पुरिसं    | ४३७३  |             | पव्याविगाज्ज-तुलगा       | २४१६         |
| परियायपूयहेतु ं       | ५४३७  |             | पव्वाविंगज्ज-वाहिं       | २७००         |
| परियार सद्दजयगा       | ४४३   | २६०८        | पव्वाविश्रो सियत्ति य    | ३७४६         |
| परियासियमाहारस्स      | ३७८८  |             | पन्वावेंति जिगा खलु      | <b>३</b> ५३५ |
| परिवसगा पज्जुसगा      | ३१३६  |             | "                        | <b>३</b> ५५५ |
| परिवार-पूयहेउं        | 4868  | प्र३९६      | पसत्यविगतिग्गहणं         | ३१६६         |
| परिवारियमज्भगते       | ४७७६  |             | पसिढिल-पलंव-लोला         | १४२६         |
| परिसंतो श्रद्धारो     | २४४७  |             | पसिगापसिगां सुविगो       | ४२६०         |
| परिसं व रायदुट्टे     | ४११   |             | पहरणमग्गरो छग्गुरु       | ११२          |
| परिसाए मज्भमिम पि     | ४६५४  |             | पंको पुरा चिक्खल्ली      | १५३६         |
| परिसाडिमपरिसाडी       | १०१३  |             | पंच उ मासा पक्खे         | २८२८         |
| 11                    | १२१८  |             | पंच परूवेऊणं             | ७६२          |
| "                     | १२ं८१ |             |                          | ४२१०         |
| "                     | १३१०  |             | पंच व छ सत्त सते         | ३८३०         |
| "                     | १२६७  |             | 17                       | ३८३७         |
| परिसेसुं भीरु महिलासु | ३५७०  |             | "<br>पंचविधचिलिमिग्गीए   | ६५९          |
| परिहरणा वि य दुविहा   | ४०७४  | १८३१        | पंचसता चुलसीता           | ६४७०         |
| परिहारःगुपरिहारी      | ६६११  |             | पंचंगुलपरोयं             | ંદજજ         |
| परिहारतविकलंती        | १८४   |             | पंचण्ह वि ग्रग्गा गां    | ५७           |
| परिहारिगमठवेंते       | २७७७  | २६६६        |                          | ७८४          |
| परिहीर्गं तं दव्वं    | ३०७५  |             | पंचण्हं एगतरे            | ४४४२         |
| परीसहचमू              | ३६२५  |             | -<br>11                  | ५५६८         |
| पलिउंचएा चउभंगो       | ६६२४  |             | पंचण्हं गहरोगां          | ४२११         |
|                       |       |             |                          |              |

|                         | cv26               |                      | पाडगस्य ग्रलंने                                     | 5.6.64                  |                |
|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| पंचण्हं परिबृड्डी       | દંત્રકેર્દ         | 3,553                | पाटतमपाटना घट्ट मह                                  | યુ.૪૬ <i>૬</i>          |                |
| पंचण्हं वण्गार्ग        | ત્રફકેર્ક<br>કર્યત | •                    | पाउंछग्गं दृतियं                                    | 598                     |                |
| <i>11</i>               |                    |                      | _                                                   | 35.00                   |                |
| पंचण्हायरियाइं          | ર્વકાર             |                      | <b>91</b>                                           | \$ 2.3 s                |                |
| पंचतिरिनं दस्त्रे उ     | 5%=5               | #16.26               | "<br>पाप्गु ब्रह्म <del>ु</del> ज्च                 | ,450 i                  |                |
| पंचमगम्मि वि एवं        | ลังอ์ธ์            | <b>ઝ</b> .૧૭,૧       | पाएग देति लोगा                                      | .6.9.5.4                |                |
| पंचय-छ-मत्तमियाण्       | <b>२</b> ६०३       | 7 <u>=00</u>         | पाएग वीयमोई                                         | ४३६३                    | ६३३            |
| पंचमहब्बयनेदो           | દંગ્ગ્દ            | 13:30                | पाडेन्त्र व सिदेन्त्र व                             | ૪૨૦૫                    |                |
| पंचमे अग्रीनगादी        | પ્ર <b>ંક્</b> &ર્ | 5083                 | पाग् <b>वजोगाहारै</b>                               | 3220                    |                |
| पंचिवबन्मि वि वत्ये     | હ=?                |                      | रागुगाडीम् जोग्गाइं                                 | इंद्रग्रं०              |                |
| पंचिववं सङ्गायं         | ઇક્ટફ              |                      |                                                     | કેલ્લે <u>ક</u><br>કેવર | १९२२           |
| पंचिह्मसङसायस्म         | €33=               |                      | पाग् <b>ट्टा व पविट्टी</b>                          | ૪૫૬૭<br>૧ૡૡ૰            | 2.4            |
| पंचिवह-वण्ग-कमिग्।      | <b>દક</b> પ્ર      | 5=£3                 | पागद्यत्त्रमग्कर्ग्                                 | ६३३३<br>६३३३            |                |
| पंचनतदागगगहग्रे         | Soan               | કે દુજુ <del>દ</del> | पागुसुगुगा य मु <sup>*</sup> जंति<br>पागुानिपानमादी | ५०५५<br>१६६६            | इइहइ           |
| पंत्रसमितस्य मुगिगगो    | રંગ્સ              |                      | •                                                   | 5,35<br>2,44C           | 4,404          |
| 'पंचमयमोगि अगगी         | સંક્રં <i>સ</i> .૩ | ₹4.0.3               | पागादिरहिनदेसे<br>                                  | 8 5.88°                 |                |
| पंचनया चुल्यमीय्रो      | પ્રદ્વ             |                      | पागा सीनल कु <sup>र्</sup> ष्ट                      |                         |                |
| पंचमया चुनमीया          | યુક્ટ              |                      | पात्रगिृिमन् त्रसिना<br>——————                      | ¥5=3<br>¥5=¥            |                |
| पंचमया चोयाला           | યુદ્ગુદ            |                      | पादऽच्छिनाम-कर<br>                                  | ४६२४                    |                |
| पंत्रसया जातेगां        | કંઈદંજ             |                      | पादप्पमञ्जगादी                                      | <br>૪ <b>૨</b> ૪૬       |                |
| पंचादिहत्य पंच          | 3,83               |                      | "                                                   | ४०६१                    | ~-V-           |
| पंत्रादी गिक्किने       | ≂,0'3              |                      | पादस्य जं पमाग्रं                                   | ६१४                     | \$ <b>=</b> %= |
| पंचादी लहुगुरुगा        | રંત્રદ             |                      | पादादी नु पमन्त्रग्                                 | \$= <b>%</b> %          |                |
| <b>57</b>               | ₹=5                |                      | वादे पमञ्जगादी                                      | 5523                    |                |
| पंचादी लहु लहुया        | 5.8.S              |                      | पादेषु जो हु गमो                                    | 1,400                   |                |
| पंचादी नसिंगढ़े         | ?3=                |                      | पादोवगर्म भिग्यं                                    | <u>ತೆ</u> ಕನ್ನ          |                |
| पंत्रामवश्यवज्ञी        | スミガジ               |                      | पादों छिय ग्रहुरते                                  | દ્રપૃષ્                 |                |
| पंत्रुग्रे दोमान        | 5558               |                      |                                                     | <b>ં</b> કે કે કે કે    |                |
| पंचिगतरे गीम्           | 77.5E              | 4 65=                | पमाग्ग <u>ितिरे</u> गघरगो                           | ८४५३                    |                |
| पंचेंदियागा दक्षे       | ६१००               |                      | पामिबित पामिबादितं                                  | 256%                    |                |
| पंडण बातिण कीव          | દ્રષ્ટ્ર           | યુર્દદ               | पायऽच्छि-गाम-कर                                     | ~યહર્                   |                |
| पंहुइया मि घराने        | ડં દં=તે           |                      | पायच्छितं ग्रमंतम्म                                 | ६६७इ                    |                |
| पंत्रमुर-परिग्गहिते     | 1502               |                      | पायच्छिते पुच्छा                                    | .८ <i>८.</i> ८४         | €=1.           |
| पंता उ ग्रमंत्रकी       | 45.43              | કેપ્રદે ક            | <b>पावणमञ्ज्ञगादी</b>                               | इंड <b>े</b>            |                |
| पंत्रमहायममङ् <u>वी</u> | 3.%==              | 7,563                | 23                                                  | <b>૩</b> ૩ ? ૨          |                |
| पंथे ति गावरि गीम्बं    | 5,8,8,5            |                      | <b>पायम्मि य जो उ गमो</b>                           | 3358                    |                |
| पंस् ग्रीचनरयो          | ६०८६               |                      | <b>भायसहरगां</b> छेता                               | 2756                    |                |
| पंतृ य मंत-हिंदे        | さっこん               |                      | पायादच कुट्टं दिय                                   | ခိုခဲ့ဝင                |                |

| पायावच्च परिग्गहे               | <b>५१</b> २१                                        | २४७२       | पासे तलाल सोहल                               | <b>23</b> 52 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|--------------|
|                                 | ५१२४                                                | "          | -                                            | ५४०७         |
| <b>))</b>                       | ५१३०                                                | ,,<br>2820 | "<br>पासो त्ति वंघणं ति य                    | ४३४३         |
| ''<br>पारग्ग-पद्विता-श्राग्तितं | १६७६                                                | 3000       | पाहिज्जे गागुत्तं                            | 38°E         |
| पारंचिग्रो ए। दिज्ज व           | ५६४५                                                | , -        | पाहुडिय त्ति य एगे                           | ३०१२         |
| पारंचि सतमसीतं                  | ६६१७                                                | •          | पाहुडिया वि हु दुविधा                        | <b>२०</b> २५ |
| पारिच्छ-पुच्छमण्णह              | २४१७                                                |            | पाहुएायं च पउत्थे                            | 3055         |
| पावं ग्रवाउडातो                 | . ५७ <b>५</b> ७<br>५३१६                             |            | पाहु <b>ण्य प प</b> परस्य<br>पाहुण्यिसेसदागो | ४ <i>१७७</i> |
| पावं भ्रवायभीतो                 | 445C<br>448C                                        |            |                                              |              |
|                                 | ४७७०                                                |            | पाहुण तेगाऽण्गोगा व<br>विकासम्बद्धाः         | ४०४६         |
| पावंते पत्तम्मि य               |                                                     | ६११        | पिप्पलग गाहच्छेदगा                           | 307          |
| पासग-महिश्गिसीयग                | <b>६६४</b><br>>==================================== |            | पिप्पलग विकरणहा                              | ३४३६         |
| पासत्थ-ग्रहाछंदे                | 8470<br>0758                                        |            | पियधम्मे दढधम्मे                             | २३६५         |
|                                 | ४९७१                                                |            | "<br>पियधम्मो दढधम्मो                        | ३४४६         |
| पासत्यमहा <b>छं</b> दे          | ४९६२                                                |            | ।पथवम्मा दढवम्मा                             | १७५१         |
| पासत्थमादियाणं                  | ४०५७                                                |            | "                                            | ६१३१         |
| पासत्थादि-क्रुसीले              | १ <b>८४</b> ०                                       |            | पिय-पुत्त खुडु थेरे                          | ३७६४         |
| पासत्यादिगयस्सा<br>———ि         | २८२६<br>४०६                                         |            | पियपुत्तथेरए वा                              | ११७६         |
| पासत्थादिममत्तं                 |                                                     |            | पिसियासि पुन्व महिसि                         | १३६          |
| पासत्यादी ठागा                  | 8600<br>8000                                        |            | पिहितुब्भिण्णकवाडे                           | ५६५५         |
| पासत्यादी पुरिसा                | ४६६१                                                | 0252       | पिडस्स जा विसुद्धी                           | ६५३४         |
| पासत्थादी मुंडिते               | <i>११७</i> ०                                        | १२६२       | पिंडस्स परूवगाता                             | ४५७          |
| पासित्य ग्रण्णसंभोइग्रीग        | २०५६                                                |            | पिंडे उग्गम उप्पादगोसगा                      | ४५६          |
| पासित्थ पंडरज्जा                | ३१६८                                                |            | पिंडो खलु भत्तहो                             | 3008         |
| पासत्थोसण्एकुसीलठाएा            | ३८८३                                                |            | पीढग-ग्रिसज्ज-दंडग                           | १४१३         |
| पासत्थोसण्णागां                 | १५२५                                                |            | पीढगमादी श्रासग्।                            | ४०२१         |
| "                               | १८३२                                                |            | पीढफलएसु पुटवं                               | ४०२५         |
| "                               | ४६६६                                                |            | पीतीसुण्णो पिसुणो                            | ६२१२         |
| पासवराहारासरूवे                 | ४१६                                                 | २५५५       | पुच्छ सहु-भीयपरिसे                           | ४६२५         |
| पासवण-पडणिशिसकज                 | १५५५                                                |            | पुच्छंतमरावखाए                               | ३६८४         |
| पासवणमत्ताएगं                   | ५४५                                                 | ं २६११     | पुच्छा कताकतेसु                              | ८६५          |
| पासवर्ग्युच्चा'रं वा            | १८६६                                                |            | पुच्छा सुद्धे श्रट्टा                        | ३७४८         |
| "                               | १८६६                                                |            | पुच्छाणं परिमाणं                             | ६०६०         |
| पासवराुच्चाराणं                 | १८५६                                                |            | पुच्छाहीणं गहियं                             | ५०५८         |
| पासवस्रुच्चारादीस               | १८६०                                                |            | पुंजा पासा गहितं                             | १३१२         |
| पासंडिगित्यि पंडे               | ४७४६                                                | 555        | पुट्ठो जहा ग्रवडो                            | ४६०८         |
| पासंडी पुरिसाणं                 | २३८२                                                | 38 38      | पुढवि-तर्ग-वत्थमातिसु                        | ५७६५         |
| पासंदर्गे पवाते                 | ् ५७०५                                              |            | पुढवि-दग-ग्रगिशा-मारुग्र                     | ३६५१         |
| पासित्ता भासित्ता               | १८२३                                                |            | पुढवि-ससरवख-हरिते                            | २०११         |
|                                 |                                                     |            |                                              |              |

| पुढवी-ग्राउक्काए                  | १४५                      |             | विकास के र सके                   | 6×111-        |                       |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------|---------------|-----------------------|
| पुढवी-ग्राउ <del>वका</del> ते     | १३७५                     | ४६३६        | पुरिसाणं जो तु गमो               | १४ <u>५</u> ७ |                       |
| पुढवी-ग्रोस सजोती                 |                          | ० ५ २ ८     | 3                                | प्रश्         |                       |
| पुढवा-श्रास सजाता<br>पुढवीमादीएसु | <b>५</b> ५५              |             | पुरिसेसु भीरु महिलासु            | ०७४६          | ५१४७                  |
| _                                 | २३०८                     |             | पुरिसेहितो वत्यं                 | ५०७१          | २८१६                  |
| पुढवीमादीएसू<br>पुजनीसादी सम्बद्ध | ४६४८                     |             | पुरिसो ग्रायरियादी               | १०६६          |                       |
| पुढवीमादी ठागा                    | ४२५७                     |             | पुरे कम्मम्मि कयम्मी             | ४०६२          |                       |
| पुढवीमादी थूगादिएसु               | ४६४७                     |             | "                                | ४०६५          | -                     |
| पुणरिव दक्वे तिविहं               | ४००४                     | ६०५         | **                               | ४०६७          |                       |
| पुण् <b>रवि प</b> डिते वासे       | १२४३                     |             | पुव्वखंतोवर ग्रसती               | १७३           |                       |
| पुण्णम्मि शिग्गयाणं               | ३२४८                     | ४२८८        | पुन्त्रगते पुरस्रो वा            | १०८६          |                       |
| पुत्तो पिता व जाइतो               | १२६७                     |             | पुव्वगयकालियसुए                  | ५४४७          | Į.                    |
| पुत्तो पिया व भाया                | १७१४                     | ३७३६        | पुव्वगहितं च नासित               | ६०७१          |                       |
| **                                | १७१६                     | ३७४१        | पुव्वघरं दाऊणं                   | २०२६          | १६७८                  |
| पुष्फग गलगंडं वा                  | ४३२८                     |             | पुब्वण्हमपट्ठविते                | २०४०          | । १६८६                |
| पुयातीगाि विमद्द                  | ३०६१                     |             | पुञ्च <sup>ण्</sup> हे ग्रवरण्हे |               | <i>:</i>              |
| पुरकम्मम्मि य पुच्छा              | ४०५९                     | १८१६ं       | पुष्वतव-संजमा होति               | २०३६          | १६८५                  |
| पुर-पच्छिमवज्जेहि                 | ११६०                     | इप्र४१      | पुट्यपयावितमुदए                  | 3335          | {                     |
| पुरतो दुस्हरामेगंते               | ४२५५                     | ५६६४        | पुन्त्रपरिगालियस्य उ             | १०७५          | }                     |
| पुरतो य पासतो पिट्टतो             | 388દ                     | २६०२        | पुव्वपरिसाडितस्य                 | ६०४२          | 1                     |
| पुरतो य वच्चंति मिगा              | इ४४८                     | २६०१        |                                  | ८०१           |                       |
| पुरतो वच्चति साधू                 | २४३⊏                     | ,,,         | पुव्यपवत्ते गहराां<br>प्रकारिको  | २००८          |                       |
| पुरतो व मग्गतो वा                 | २४३७                     |             | पुन्त्रपविट्ठे गतरे              | २४०६          |                       |
| पुरतो वि हु जं घोयं               | ४०७१                     | १६२६        | पुट्यभिग्तिं तु जं एत्थ          | ५२०१          | २५५४                  |
| पुरागा सावग-सम्मिद्दृट्टि         | ५६७१                     | ३०८०        | पुट्यभिग्ति व जयगा               | ४६८२          |                       |
| पुरागादि पण्गवेउं                 | ४७१८                     | ३१३०        | पुब्वमवियपेम्मेगां               | <b>३</b> ६५४  |                       |
| पुरागोसु सावतेसु                  | ६०४६                     | 4640        | - 0 22                           | ३६५५ ौ        | <b>.</b>              |
| पुरिमचरिमाण कप्पो                 | ३२०३                     |             | पुन्त्रभवियवेरेगां               | \$888         |                       |
| पुरिमंतरंति भूयगिह                | ५६०२                     |             | "                                | ३९४६          |                       |
| पुरिसज्जायो ग्रमुग्रो             | २०३७                     | 96-5        | पुन्वमभिण्गा भिण्गा              | ४८६४          | १००इ                  |
| पृरिस-एापुंसा एमेव                | , ° ५७<br>८७             | १६८६        | पुन्वं ग्रदता भूतेसु             | ६२७ 🗸         |                       |
| पुरिसम्मि इतियगम्मि य             | २७०६                     |             | पुन्वं ग्रपासिक्रग्              | ં છ3          |                       |
| पुरिसम्मि दुव्विग्गीए             | ६२२१                     |             | पुट्यं गुरूिंग पडिसेविक्रण       | ६६२२ 🖟        |                       |
| पुरिससागरिए जवस्सयम्म             |                          | ওদঽ         | पुट्यं चिय पहिसिद्धा             | ३७७२          |                       |
| पुरिसा उक्कोस-मिक्सिम             | ४२०३                     | २४५६        | पुट्यं चितेयव्यं                 | ५४६४          |                       |
| पुरिसा तिनिहा संघयगा              | <b>66</b>                |             | पुट्यं तु ग्रसंभोगी              | ४६१७          |                       |
| पुरिसा य भुत्तभोगी                | 30<br>8\$X               | <b>56</b> - | पुट्यं दुचरियागां                | ३५७७ ∤        |                       |
| पुरिसाणं एगस्स वि                 | २५७ <sub>.</sub><br>२६७२ | २६०२        | पुट्वं पच्छा कम्मे               | . પ્રહહહ      |                       |
| पुरिसाणं जो उ गमो                 | २२८६                     |             | पुट्यं पच्छा संयुव               | ४७७२ 🖟        |                       |
|                                   | \ \ \ \ \ \              |             | पुब्बं पच्छृिद्दृहुं             | ४४०८, ः       | <b>ፈ</b> ጹ <b>६</b> ६ |

| ,,                          | ४४१०         | ४४१३     | पोग्गल ग्रसती समितं              | २८                       |
|-----------------------------|--------------|----------|----------------------------------|--------------------------|
| "                           | <b>५५१</b> २ | ५४१५     | पोग्गल वेंदियमादी                | ३४४६                     |
| 11                          | ५५१३         | ५४१६     | पोग्गल-मोयग-दंते                 | १३५                      |
| पुव्वं पच्छु <b>दिट्ट</b> े | ५५०७         | ५४१०     | पोंडमयं वागमयं                   | १६६४                     |
| पुट्यं पि धीर सुग्गिया      | १६३३ -       |          | पोत्थगजिग्गविट्ट'तो <sup>°</sup> | ४००४                     |
| पुट्यं भिणता जतगा           | ५६६३         | ३०६१     | पोरिसिगासग् परिताव               | ४७४२                     |
| पुव्वं मीसपरंपर             | ५६६३         | •        | पोसगमादी ठाएा।                   | २५६६                     |
| पुन्वं व उवक्खडियं          | ५७१६         |          | पोसग-संपर-एाड-लंख                | € ३७०⊏                   |
| पुन्वं वुग्गाहिता केती      | ३७००         |          | पोसिता ताइं कोती                 | ₹587                     |
| पुट्याउत्ता उवचुल्लचुल्लि   | ३०५७         | १६५६     |                                  | फ                        |
| पुव्वाए भत्तपागां           | ४१४१         |          | फलगादी ए ग्रभिक्ख एा             | २८६                      |
| पुट्यासापुटिय पढमो          | ६६२०         |          | ·फासुगमफासुगे वा                 | २ <b>१</b> ६०            |
| पुन्वारगुपुन्वी दुविहा      | ६६१६         |          | फासुगमफासुगेरा य                 | ३००३                     |
| पुर्वामयप्पकोवा             | १८२५         |          | फासुग जोिएपरित्ते                | ३४६ <i>७</i>             |
| पुन्वामयप्पकोवो 🐧           | ५६८८         |          | गापुन जात्वनारत                  | ५७५७                     |
| ु<br>पुव्वावरदाहिगाउत्तरेहि | ७४३ ह        |          | ''<br>फासुगपरित्तमूले            | ४५०                      |
| पुन्वावरसंजुत्तं <b></b>    | ३६१८         | ५१५५     | फासुयजोि्गपरित्ते .              | २५६<br>२५६               |
| पुव्वावरसंभाए<br>-          | ६०५४         | • •      | फिडितम्मि श्रद्धरते              | <b>534</b><br><b>534</b> |
| पु <b>ब्वाहारोसवणं</b>      | ३१६७         |          | फिडितं च दगिंदू वा               | ५२०५<br>५ <b>२</b> ६५    |
| पुव्वाहीयं गासति            | ३२०७.        |          | फेडितमुद्दा तेणं                 | ५२६७                     |
| पुव्वि पच्छाकम्मे           | ४०४४         |          |                                  | ब                        |
| पुन्बुद्दिट्टं तस्स उ       | ५५०६         | प्र४१२   |                                  | •                        |
| "                           | ५५०६         | ·<br>,,, | वत्तीसलक्खण्धरो                  | ३६५७<br>३८८३             |
| पुव्बुद्दिट्टं तस्सा        | <b>५५११</b>  | "        | वत्तीसां ग्रहुसयं                | ४२ <u>६</u> ३<br>४५१५    |
| पुन्वे ग्रवरे य पदे         | १०५३         |          | वत्तीसा सामन्ते                  | ४५१७                     |
| पुन्वोगहिते खेत्ते          | ४६३२         | १०६९     | वत्तीसाई जा एक्कघासो             | 3538                     |
| पुन्वोवट्टमलद्धे            | ६५७          |          | वत्तीसादि जा लंबगो               | ४२७                      |
| पुहवीमादी कुलिमादिएसु       | ५६०२         |          | वद्धद्विए वि एवं                 | १००१                     |
| पूग्रलिय सत्तु ग्रोदग्      | २३६४         | ४५०३     | वद्धिय चिप्पिय श्रविते           | ३६००                     |
| पूतीकम्मं दुविधं            | 508          |          | वम्ही य सुन्दरीं या              | १७१६                     |
| पेच्छह तु ग्रगाचारं         | ३४१८         | २८७०     | बलवण्गरूयहेतुं                   | ४६६                      |
| पेजाति पातरासे              | २४१८         |          | विल धम्मकहा किंड्डा              | १३२६                     |
| पेसवितम्मि श्रदेते          | ३३६०         | २७११     | वहि श्रंतऽसन्निसन्निसु           | ३२४६                     |
| पेह पमज्जण वासए             | ३०६          | ३४३६     | वहि बुड्डी श्रद्धजोयग्           | १४७५                     |
| n                           | ५३८१         | "        | वहिता व शिग्गताणं                | ४०६६                     |
| पेहपमज्जरासिंग्यं           | ४२६५         | •        | वहिधोतरद्ध सुद्धो                | ६१०३                     |
| पेहाऽपेहकता दोसा            | ४५१३         | 033€     | वहियऽण्णगच्छवासी                 | २७६४                     |
| पेहुण तंदुल पच्चय           | १३७४         | ४६३८     | वहिया वि गमेतूणं                 | २३६४                     |

| 4,75,                      |                       |          |                          | *****                   |                 |
|----------------------------|-----------------------|----------|--------------------------|-------------------------|-----------------|
| e e se se                  | ર્ગે કં€              | 3        | ामतास्य प्रमानं          | 3.63.6                  | ક ક્ષ્કુર       |
| वहिया वि होनि दीमा         | કંક. <b>૧</b> ૫       | व        | हाए अंगुलीए व            | 932%                    | 2304            |
| बहुआइण्णे इतरेसु           | દ્દે ૪૦ ?             | র        | हिहि व पाएहि व           | 305%                    | ~ 44 to 5       |
| बहुएसु एककदाणे             | •                     | য়       | गहिटितपट्टिनस्स नु       | 1150                    | <b>ક્પ્રઝ</b> ે |
| बहुग्सु ग्नदाग             | 2.450<br>2.450        | ā        | गहिहिया वसमिहि           | 5120                    | ४२८१            |
| बहुएहि वि मार्गह           | <i>દ.</i> ૧૪૪         | ą        | पहिरकरगुग सर्व           | 1.854                   | _               |
| बहुएहि जलकुडेहि            | દ્યક્દ                | ş        | गहिर बने खिली            | 3208                    | ₹7.5?           |
| बहुपडिमेबिय मी या          | દંસ્ડ્રદ              |          | <br>बाह्यित्वगात्रक्षिया | દુરુપુષ                 |                 |
| बहुमागे भत्ति महता         | 3.4                   |          | वाहि ग्रागमगुपहे         | <b>૪</b> ૬૩૦            | . RN. R. 5      |
| बहुरयपदेन ग्रन्दन          | પ્ર <u>પ્</u> રદક     | :        | वाहि तु वित्ततुकामं      | 2,805                   | ४८६६            |
| बहुसो पृच्छित्र्यंती       | <b>२</b> १८८२         | 155%     | बाहि बहिणवाडग            | ??EE                    | ક્યું છે દે     |
| वंधं वहं च घोरं            | इहमर्                 |          | बाहुन्ता गच्छस्य तु      | <b>૧</b> ૧૬૨            | 58.75           |
| वंध वहाँ रोहा वा           | <b>૨</b> ૩ <b>ે</b> ૬ |          | विड्यपदमगुष्य जैने       | ತೆ ೯⊏ತೆ                 |                 |
| वंभवतीगं पृत्ती            | <u> ૫,૫,૬</u>         |          | "                        | ३६८६                    |                 |
|                            | 2:38%                 |          | 11                       | <b>%</b> =33            |                 |
| वंभव्यण् विराधण्<br>       | કપ્ર <b>ફ</b> ્ર      |          | विद्यं पहुरिगुन्तिमा     | 1527                    | <b>૪</b> ૨૬૩    |
| वंभन्य वनस्य फर्व          | %૦%૬<br>૦૫.૨૫         |          | बितिए वि समीसरग्र        | કુગ્ <b>લ્</b> લ        | 84.63           |
| बंपस्य होनऽगुत्ती<br>      |                       |          | वितिए वि होति वयगा       | ¥:34:3                  |                 |
| बाहग-माहि-गिवसग            | 3,92A                 |          | वितिएग् एतऽकिच्चं        | 62.38                   |                 |
| बादरपृतीयं पुगा            | 50ई                   |          | वितिष्णासीप्ति           | R=1'5                   | દદર             |
| बाबालीम् दोरं              | 1664                  |          | वितियां वि य याण्नां     | £1.0                    |                 |
| बारम कोदब-कल्लाम्          | ३८७६                  |          | ***                      | દ્રપૃક્                 |                 |
| बारम ब्रह्म ब्रह्मम        | énéé                  |          | विविव गिन्नागागार        | રૂંદ્રશૃદ્              | 1/- 1/5         |
| बारम चोह्म पणुबीमधी        | १६८८                  |          | वितियतिगमु नियमा         | ५,८८%                   | ४०५६            |
| वारन दर नव चेव नु          | દેશે, દ્રવ            | •        | वितियपण् ग्रागी          | કુંહ ૭૫                 |                 |
| वारम य चडव्जीमा            | ર્?ફર                 |          | वितियपण् कालगण्          | ₹0′5%                   |                 |
| वारमध्रंगृतदीहा            | 3%0                   |          | वितिवपदञ्कामिने वा       | १३०७                    | ४६०७            |
| वारसंग उद्देस              | યુદ્દદ                |          | वितियपद तेगा सावय        | 5000                    | <b>પ્રક</b> ્ક  |
| वारमविहंमि वि तवे          | <b>૪</b> ૨            |          | <b>5</b> 1               | ६०१३                    |                 |
| वात्रमरगोगा ग्र तृगी।      | કં≃ડંડું              |          | वितियपददीिंगा वि बह      | 22,40                   |                 |
| बायज्यहु-बृद्ह-ग्रतरंत     | ફરફા                  | પ્રકંદ્ય | बिनियपदमगुष्पज्मे,       | પ્રદેશ                  |                 |
| हालं पंहित उमयं            | *65                   |          | 11                       | દ્ <b>ર</b> હ           |                 |
| दाला बुद्दा महा            | 33.55                 |          | **                       | હદ્દ<br>કુંક્ય          |                 |
| दाला मंद्रा किहा           | £4,44                 |          | "                        |                         |                 |
| वालादि परिच्यना            | ं <b>इ.</b> ८.इ       | 150%     | "                        | १४६४                    |                 |
| 11                         | \$ 5,42               | 11       | <i>j</i> †               | १५२३                    |                 |
| टाले बुट्हें की व          | 3:366                 |          | <i>"</i>                 | \$ <i>1</i> .8 <i>5</i> |                 |
| वार बृह्दे ग्युम् य        | કું ૫,૦ દ્            |          | "                        | १७५४                    |                 |
| दान मुने मृती<br>          | \$5.05                |          | "                        | १=१७                    |                 |
| वादनाँग पि तह चेव          | 2723                  |          | "                        | १८२२<br>१८२५            |                 |
| कार्वानमा <i>न</i> ुपृथ्वि | इट्ड४                 |          | 11                       | १८२७                    |                 |

#### संभाष्यचूरिंग निशीथसूत्र

| वितियपदमग्गप्पज्भे -                  | १ <u>६६</u> ६    | बितियपदमग्रप्पज्भे | २४३४         |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 11                                    | २००३             | "                  | २४४४         |
| "                                     | २०१६             | ,,                 | २५४४         |
| "                                     | २१५८             | "                  | २५५०         |
| "                                     | २१७१             | "                  | २५६२         |
| ,,<br>,,                              | २१७७             | "                  | २५७०         |
| "                                     | २१८०             | ,,                 | २६२७         |
|                                       | २१८४ ं           | "                  | २७७१         |
| ,,                                    | २१८७             | 11                 | 3908         |
| "                                     | २१६१             | "                  | <b>३३</b> १३ |
| "                                     | <b>२१</b> ६४     | 17                 | ३३३६         |
| . "                                   | २२२ <del>-</del> | "                  | ३३६६         |
| ,,                                    | २२५४             | "                  | ३५०२         |
| "                                     | २२६०             | "                  | ३७७६         |
| "                                     | २२६ <i>-</i>     | "                  | ३८०८         |
| "                                     | २२७३             |                    | ३६८४         |
| "                                     | २२७५             | "                  | ४०२४         |
| "                                     | २२७७             | "                  | ४०४१         |
| ***                                   | २२८०             | 11<br>11           | ४१२४         |
| ,,                                    | र <b>े</b> र्न   | . 11               | ४३२७         |
| "                                     | २२८४ .           |                    | ४३६७         |
| "                                     | <b>२२</b> ६१     | "                  | ४३६८         |
| ,,                                    | २२६४             | . "                | ४६२५         |
| .,                                    | २२६७             | . "<br>"           | ४६५०         |
| "                                     | २३००             | "                  | ४६९५         |
| . "                                   | २३०२             | "                  | ४६९६         |
| ,,                                    | . २३०५           | <br>11             | ४६५१         |
| n                                     | २३०६             |                    | <b>8</b> 644 |
| n                                     | २३११             | <br>11             | ४०६४         |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | २३१३             | <br>n              | ४४४१         |
| "                                     | २३१४             | 11                 | ५४५०         |
| 11                                    | २३२०             | ,,                 | ५७८४         |
| n                                     | २३२२             | "                  | ¥603         |
| 11                                    | २३२६             | <i>n</i>           | ४६०८         |
| 11                                    | २३२८             | "                  | 303%         |
| , ,                                   | २३३०             | "                  | ४६११         |
| ,,                                    | े२३३२ '          | ***                | ६१३४         |
| 21                                    | २३३४             | "                  | ५६१५         |
| n '                                   | २३४०             | ,<br>,,            | ४६१७         |
| n                                     | ३४६              | n.                 | ५६२६         |
|                                       |                  |                    |              |

|                                                   | ******          |       | <u> </u>                     | 963.                 |      |
|---------------------------------------------------|-----------------|-------|------------------------------|----------------------|------|
| विदियपदमगुष्पदक                                   | भ <u>ृ</u> हेइ४ |       | ्रिडियपद होज्डमर्ग<br>र      | ११३७<br>२००८         |      |
| 11                                                | 4£€0            |       | वितियपदं ग्रग् <b>व</b> ट्टी | इश्रद                |      |
| 77                                                | <b>456</b> 4    |       | वितियपदं ग्रहाणे             | ११०२                 |      |
| "                                                 | દ્રસ્ક          |       | विनियपदं ग्रायरिए            | २७३६                 |      |
| दितियस्दमग् <b>रागा</b> ढे                        | १५६६            |       | वितियपदं उड्डाहे             | == %                 |      |
| वितियपदमग् <u>रामोगा</u>                          | १६६२            |       | वितियस्यं गम्ममाग्रे         | યુદ્ધુયુદ્           |      |
| "                                                 | ร์ส์ร์จ         |       | दिनियपदं गेलप्ग्             | દશ્ર                 |      |
| वितियपदमसामोग <u>े</u>                            | ?035            |       | **                           | કેસ્ટ્રેલ્           |      |
| <b>99</b>                                         | १२०६            |       | <b>37</b>                    | १५२=                 |      |
| <b>77</b>                                         | 5.75=           |       | <b>;</b> ;                   | રપ્રદેશ              |      |
| 17                                                | ? <b>લ્લ્</b> ય |       | -3                           | १६०६                 |      |
| #                                                 | १७६४            |       | 11                           | 35.83                |      |
| রিবিয়নহদণ্ডিত্তী বা                              | हंग्द           |       |                              | ગ્રંહેર્ય            |      |
| n                                                 | દ્રફેક          |       | 77                           | र्'sद <i>े</i>       |      |
| 11                                                | દંશકે           |       | <b>3</b> 3                   | -                    |      |
| 11                                                | કં.૧૦           |       | n                            | ३२५१                 |      |
| **                                                | ÉÉO             |       | 77                           | ३२५५                 |      |
| 77                                                | દંદંદ           |       | 11                           | इड्स्ट्              |      |
| 2                                                 | ફૃદ્હ           |       | 22                           | 5,650                |      |
| 27                                                | ૯૦૬             |       | 77                           | કે.૧૩૬               |      |
| 22                                                | <b>હ</b> ?ેંદ્  |       | 11                           | કેલ્લ્પ્ર            |      |
| #                                                 | કર્જ            |       | 7,                           | . ૧૦ <u>,</u>        |      |
| 17                                                | १६२५            |       | 2)                           | યકદ્                 |      |
| "                                                 | ४०३०            |       | <b>:</b> *                   | ૬૦૨૪                 |      |
| वितियपदमत्रानंथड<br>००००००                        | ? રૂજ રૂ        |       | 72                           | કુ ૦૪૧               |      |
| दितियपदमस्ति दीहे                                 | રંડી            |       | 7.5                          | કં <i>લ્</i> , ૧,૪,૪ |      |
| वितियपदमंत्रियंगी<br>                             | १०५५            |       | **                           | ૬૦૫?                 |      |
| वितियपदम <u>र्</u> चेत्रिगो                       | श्रद्ध          | 1.603 | ;;                           | દ્વર                 |      |
| 15                                                | 2,7,24          |       | वितियपदं तत्थेव य            | ¥2.65                | ¥=99 |
| 71<br>F-F                                         | 44.43           |       | विनित्रपदं नु गिलाग्         | %e % =               |      |
| विदियपदबुब्द्यग्रजनगा<br>विकास कर ————            | 4,93            |       | दिनियपदं तेगिच्छं            | 5%0                  |      |
| वितियपद बूद-ज्ञानित<br>                           | 2,35            |       | विदियपदं दोच्चे वा           | इश्रुरु              |      |
| वितियस्य वृहत्रसामिय                              | 573             |       | दिनियपर्दं पर्रोतिग          | ૪૬૬૬                 |      |
| वितियम्ब हुद्दुमुङ्गोरने<br>—————                 | १६३४            |       | <b>1</b> 7                   | %€ <b>=</b> €        |      |
| दिनियपद सम <del>ुळ</del> ्ळेदे<br><del>२०००</del> | દર્દ્ય          |       | वितियस्वं पारंचिय            | 3.E.R.C              |      |
| विनियपद साहुदंदम्।                                | रेनमध           |       | वितियपृत्रं संबंधी           | 3:050                |      |
| वितियाद केहरोदण्                                  | १ं≒=२           |       | वितियपदं सामक्त्             | 245=                 |      |
| विदियस्य नेहसाहार्गी                              | %3=e            |       | विविषयंदे असिवादी            | <b>=</b> યુદ્ધ       |      |
| वितियपद होन्य ग्रसह                               | ಕಂನ             |       | वितियपदे ग्राहारो            | કંદરંત               |      |
|                                                   |                 |       | -                            | <del>-</del>         |      |

# सभाष्यचूरिंग निशीयसूत्र

| वितियपदे कालगते          | ३०६९                 | १९६८          | बीयपय तेगा सावय                         | ६००६                 |
|--------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------|
| वितियपदे जावोग्गहो       | ४७३                  |               | वीयं जोगागाढे :                         | १६२०                 |
| वितियपदे जो तु परं       | ४७२                  |               | वीयं तु ग्रप्परूढं                      | ४२६१                 |
| वितियपदे दोण्णि वि वह    | ११२०                 |               | वीयादि सुहुम घट्टण                      | . २४८                |
| वितियपदे वसघीए           | १२५४                 |               | वीयारभूमि श्रसती                        | <b>₹30</b> \$        |
| वितियपदे वाघातो          |                      |               | वीसीयठवर्णाए तू                         | ६४८२                 |
|                          | ८४८<br>१ <b>६</b> ५० |               | वीहावेती भिक्खू                         | ३३१८                 |
| वितियपदे वासासू          |                      |               | वेंटियमाइएसु                            | २८७                  |
| वितियपदे सागारे          | १५५४                 |               | वेरगगकहा विसयागा-                       | ३६१४                 |
| वितियपदे सेहादी          | ५४४                  |               | बोडिय सिवभूइस्रो                        | ५६२०                 |
| वितियपय तेण सावय         | <i>,</i> ४२५४        | ५६६३          | वोरीए दिट्ट तं                          | ४१७८                 |
| वितियपयमणाभोगे           | ३२७५                 |               | वोहगा पडिमोद्दायगा                      | ३१८३                 |
| वितियम्मि रयण देवय       | ५१५८                 |               | बोहिंग-मेच्छादिभए                       | ५७२५                 |
| n                        | <b>५३७</b> ५         |               | •                                       | भ                    |
| वितियम्मी दिवसम्मि       | ሂട္                  | १६३३          |                                         | *1                   |
| वितियं ग्रपहुप्पंते      | <b>አ</b> ጹዸኧ         | ४३६०          | भगवं ! ग्रग्रुगगहंता                    | १०००                 |
| वितियं उप्पाएतुं         | <b>२</b> ८५६         | ५५६२          | भग्गघरे कुड्डेसु य                      | ६३८०                 |
| वितियं गिहि ग्रोसण्णा    | ३२२१                 |               | भगाइ य गाहं वेज्जो                      | ४४३३                 |
| वितियं गुरूवएसा          | २८६७                 |               | भएाइ य दिट्ठ शियत्ते                    | ३११                  |
| वितियं च वुडढमुङ्गोरगे य | १६२७                 |               | भग़ति रहे जइ एवं                        | २६५६                 |
| वितियं पढमे तितए         | २६५१                 |               | भग्गमाग् भाग्वेंती                      | ሂሂሂሩ                 |
| वितियं पढमे वितिए        | ४०३७                 |               | भिएतो य हंद गेण्हह                      | १७६०                 |
| वितियं पभुगिन्विसए       | १२४०                 |               | भिएया तु श्रग्रुग्घाया                  | <b>८</b> १६          |
| "                        | १२८०                 |               | भण्णति सज्भमसज्भं                       | ४१५७                 |
| वितियं पहुिंगिव्विसए     | १२६५                 |               | भण्णाति जहा तु कोती                     | ३३३३                 |
| वितियाऽऽगाढे सागारियादि  | ६०५६                 |               | भनद्रुगमालोए                            | 2385                 |
| <i>y</i>                 | ६०६२                 |               | भत्तद्वितःपाहाडा                        | २४००                 |
| ,,                       | ६०६६                 |               | भत्तपरिण्ण गिलागो                       | ४०१६                 |
| •                        | ६१६४                 |               | "                                       | १२२८                 |
| "                        | ६१७६                 |               | भत्तमदाग्गमडते                          | ४१३६                 |
| "<br>वितियातो पढमपुन्वा  | ४१४२                 | ४२६४          | भत्तस्स व पाग्गस्स व                    | <b>६</b> ६२<br>-     |
| वितियादेसे भिवखू         | ३४१४                 | <b>२</b> ८६६  | ))                                      | 7263<br>222          |
| विंदू य छिय परिसाय       | ६१३६                 |               | भत्तं वा पाणं वा                        | १८६३                 |
| विय तिय चंडरो            | 4544<br>7 <b>६</b> 0 |               | भत्ताति-संकिलेसो                        | २ <i>६</i> ८६<br>८६७ |
|                          | २५७<br>३७७           |               | भत्तामासे लेवे<br>भत्ते पागो घोवगा      | ३५४° .               |
| "<br>विले मूलं गुरुगा वा | ३४०१                 |               | भत्ते पार्ग विस्सामग्रे                 | ३४५१                 |
| वीएसु जो उगमो            | ४६६७<br>४६६७         |               | भत्ते पार्ग सयसामरा भत्ते पार्ग सयसामरा | २०८ <b>९</b><br>३५५८ |
| वीएहि कंदमादी            | ४२४२                 | ३३२४          | भत्ते पण्णवग निगूहणा                    | २८८<br>२७०३          |
| •                        | ४३६४                 | 4 4 3 0<br>j, | भत्तेगा व पागीण व                       | <b>BAKA</b>          |
| 21                       | -4-1-4-A             | 3,            | ाराज्य न ताल्लाल <b>य</b> ा             | 7 - 4 -              |

|                                      | 27-3         |              | भावित करण सहायो          | ५३५१                 |               |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| <b>मत्तीवधिवोच्छेदं</b>              | २४८३         |              | भावितकुलागि पविसति       | १४७०                 |               |
| भत्तोविषसंजोए                        | १८००         |              | भावितकुलेसु गहणं         | ४८६४                 | १०३२          |
| मत्तोवहि <u>वोच्छे</u> यं            | २५३०         |              | भावे उनकोस-पर्गीत        | ११६४                 | <b>ล</b> ีสสส |
| भह्गवयगो गमणं                        | ४६८१         | 3050         |                          | <b>555</b>           | •••           |
| भद्गो तण्णीसाए                       | २४६२         | ३५६६         | भावे पाउगस्सा            | د <b>ذ</b> خ         |               |
| भद्देतरसुर-मणुया                     | ४७५३         | 5 <b>ę</b> ų | भावे पुण् कोधादी         | ४७२०                 | 5X5           |
| भहेतरा तु दोसा                       | १४४१         |              | भावेण य दब्वेण य         |                      | ४२६२          |
| भद्देसु रायपिंड                      | २५३८         |              | भावी तु शिगगए सि         | ३२६२                 |               |
| भद्दो उग्गमदोसे                      | १४५३         |              | भासचवलो चउद्वा           | ६२०४                 | ७४३           |
| मद्दो तिष्णस्साए                     | २५२६         | ३५८८         | भासरो संपातिवहो          | 396E                 |               |
| मद्दो पुरा ग्रग्गहणं                 | 3 અંદ જ      | ४६४३         | भा-ससि-रितु-सूरमासा      | ६२८७                 | 0-117         |
| मद्दो सब्वं वितरित                   | २५७७         |              | भिक्खचरस्सऽन्नस्स वि     | ४०६६                 | १८५२          |
| यमुहाची दंतसीवरा                     | १५१५         |              | भिक्खणसीलो भिक्खू        | <i>६२७५</i>          | •             |
| भयउत्तरपगडीए                         | <b>३३२</b> १ |              | भिक्ख-वियार-विहारे       | १५२४                 | 44 . 4 5      |
| भयगेल ग्लाइद्वा खो                   | ४१६४         |              | भिक्खस्स व वसघीय व       | २३७६                 | १८१३          |
| भयगुपदाग् चडण्हं                     | २३४६         |              | भिक्खं चिय हिंडता        | ५०१६                 | ६१६           |
| भयग्।पदाग्। चतुण्हं                  | १६३८         |              | भिक्खं पि य परिहायति     | ४७इ                  | ४६५७          |
| <b>j</b> 1                           | २४३६         |              | 22                       | २२४७                 | 33            |
| भल्लायगमादीसु ं                      | २२६९         |              | भिक्खातिगती रोगी         | みをきみ                 |               |
| भवपच्चइया लीग्गा                     | ४२६६         |              | भिक्खाति-णिग्गएसुं       | ६३१७                 |               |
| भववीरियं गुणवीरियं                   | 70           |              | भिक्खातिवियारगते         | ४१५५                 | ४२७७          |
| भवेज्ज जइ वाघातो                     | 3428         |              | भिक्खादी वच्चते          | 3358                 |               |
| भंडी वहिलग काए                       | १४८६         |              | भिक्खुगमादि उवासग        | इंश्इ                |               |
| भंडी-बहिलग-भरवाहिएसु                 | ४६६६         | ३१११         | भिक्खुणो श्रतिकक्रमंते   | इ४१६                 |               |
| <b>भाग्</b> ष्यमाग्गगहगो             | なこらの         | ४००४         | <b>मिक्खुदगसमारं</b> भे  | 3288                 |               |
| यागस्स कप्यकरणं                      | ११०६         |              | भिक्खुवसहीसु जह चेव      | ३२८६                 |               |
| "                                    | २३६९         | ४८०७         | भिक्खुसरक्खे तावस        | પ્ <b>હ</b> રૂં ર    |               |
| भायगादेसा एंती                       | ४४६१         |              | भिन्त्वुसरिसी तु गिर्णणी | <b>८</b> ७२          | ६१११          |
| भायगुकम्पपरिण्णा                     | うまおど         | 3278         | भिम्बद्धस्स ततियगहरो     | २६२२                 | ५८२०          |
| भारेगा वेयगाए                        | ४१६६         | ४२८८         | मिम्बुस्स दोहि लहुगा     | <b>२</b> ८४५         | <b>५५</b> ८८  |
| भारेण वैयगाते                        | ५८२६         |              | भिनसूगा जिह देसे         | भूभू <i>च्</i> प्र - | ५४२६          |
| भारो भय परितावग्                     | ३२८०         | ००३६         | भिनलू जहण्णयम्मी         | ५६५०                 | • • •         |
| भारो भय परियावण                      | . 600        | "            | भिन्दे परिहायंते         | ४४६४                 |               |
| भारो विलवियमेत्तं                    | ्र्रह्७      |              |                          | ६७०२                 |               |
| भावऽद्ववार सपदं                      | ૦૬ ઇપ્ડ      | 560          | भिण्णरहस्से व नरे        | ५७७५<br>४६१८         | १०५५          |
| भाविस्म उ पंडिवद्धे                  | ४५७          | २५६२         | ~                        |                      | 7 - 0, 0,     |
| 11<br>2013 for 222-1-1-2             | प्रस्        | २५६३         |                          | \$ 03<br>• • • • •   |               |
| भावंभि ठायमाग्गी<br>भावंभि सम्बोक्त  | 7 o X        | \ २६०४       |                          | *                    |               |
| भावंमि रागदोसा<br>भावामं पि य दुविहं | 355<br>V: 02 | \            | भिण्णं समितिक्कंतो       | १४४ <b>६</b><br>४०२= | १०६५          |
| यात्राच ।त्र स द्वावह                | ४७१४         | 1 =88        | भिण्णाणि देह मेत्त्य     | ४६२६                 | 1044          |

| भिण्णासति वेलातिवकमे      | ४६२६                   | १०६६             | भोयगमा प्रग्मिट्टं      | ११६६                  |
|---------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| भिण्णे व ज्ञामिते वा      | ७३०                    |                  | भोयरो वा रुक्खेते       | ४२६४                  |
| । मन्द्रा च जन्मा। नरा चर | ७४८                    |                  |                         | <b>म</b> .            |
| <i>11</i>                 |                        |                  | मइलकुचेलेग्रव्भंगिए     | 3088                  |
| , "                       | 300                    |                  | मइलं च मइलियं वा        | ४६५१<br>४६५१          |
| ))                        | ६५४                    | ٠,               | मइले श्रग्रुभडहेतु      | 3 <i>0</i> 55         |
| भिण्णे व भामिते वा        | ७३४                    |                  |                         |                       |
| "                         | ४५४७                   | •                | मक्कडसंतागा पुण         | ४२ <b>६</b> २<br>४-२२ |
| भित्तं तु होइ ग्रद्धं     | ४६९६                   |                  | मगदंतियपुष्फाइं         | ४८३६                  |
| भिन्ने व ज्भामिते वा      | ४७७                    |                  | मगहा कोसंबीया           | १७३३<br>१७३३          |
| भिदंतो वा वि खुधं         | ६२८१                   |                  | मग्गंति थेरियात्रो      | ४०८३                  |
| भीतावासो रतीधम्मे         | ४४४४                   | ५७१४             | मग्गो खलु सगडपहो        | ४३०७                  |
| भुत्तभुताण तहि            | २५६१                   |                  | मज्जराग-गंधपुष्फोवयार   | न१३६                  |
| भुत्तभोगी पुरा जो वि      | ३८८१                   |                  | "                       | <i>5.</i>             |
| भुत्तस्स सतीकरणं          | ४०१२                   | ३८३४             | मज्जरागतो मुरुं डो      | ४२१५                  |
| भुत्तेयर दोस-कुच्छिते     | ५३१८                   | २३६२             | मज्जग्गादीच्छंते        | ३०५०                  |
| भुंजइ एाव ति सेहो         | 3 7 <b>-</b> 8         |                  | मज्जगा-ण्हागाट्टागोसु   | ४३२४                  |
| भु जगा-वज्ज-पदाणं         | २१०२                   |                  | मज्जगा-निसेज त्रग्रक्खा | ६२१८                  |
| भुंजग्। वज्जा श्रण्गो     | २११३                   |                  | मज्जंति व सिचंति व      | ४३४३                  |
| भु जसु पच्चववातं          | ३०३                    | ६०७१             | मज्जादागां ठवगा         | · १६२८                |
| भुं जंति चित्तकम्मद्विता  | ४४२१                   |                  | मज्भ पड़ो गोस तुहं      | 599                   |
| भुं जंतुमाव समग्गा        | ११३१                   |                  | मज्भमिग्गमण्गपागां      | २७०२                  |
| भुं जामो कमढगादिसु        | ३२२                    |                  | मज्भम्मि य तरुणीश्रो    | २४०३                  |
| भुं जिसु मए सिंद          | ३७६१                   |                  | मज्भः दोण्हंतगतो        | २४३१                  |
| भूतरागादी श्रसगो          | े इ३३६                 |                  | मज्भा य वितिय-तितया     | ب.<br><b>د</b> ې      |
| भूगागगहिते खंतं           | १३६३                   | ४६२७             | मज्भिमवीसं लहुगो        | ३५२४                  |
| भूमि-घर-तरुगगादि          | ६०३३                   |                  | मज्भेव गेण्हिऊण         | ६८२                   |
| भूमिसिलाए फलए             | ३०६                    |                  | मज्भे व देउलादी         | ५४०८                  |
| भूसग्राभासासद्दे          | પ્ર૪૨                  | २६०७             | मगाउग्गमग्राहारादीया    | १८३४                  |
| भूसण-विघट्टणाणि य         | <b>૨</b> ३३ <i>६</i> % | •                | मग्ग उद्दियपदभेदे       | २५४१                  |
| भेद ग्रडयालसेहे           | ३५४                    |                  | मग् उद्वियपयभेदे        | २५४६                  |
| भेदो य मासकप्पे           | १३१५                   | ५४६              | मग्र एसग्राए सुद्धा     | <b>२६०१</b>           |
| भोइत-उत्तर-उत्तर          | १३६४                   | ४६२ <del>८</del> | मण परमोहिजिएां वा       | ६५७२                  |
| भोइयकुलसेविद्यात्रो       | <b>२१</b> ५२           |                  | मग्-वयग्-कायगुत्तो      | ३१७६                  |
| भोइय-महयरमादी             | २४४८                   | २०६१             | मिंग्गवंधाश्री पवत्ता   | ४६=०                  |
| भोइयमाइविरोधे             | २४०=                   |                  | मगुण्णं भोयग्ज्जायं     | <b>१११</b> =          |
| भोइयमादीराऽसती            | १३७३                   | ४६३७             | मतिमं ग्ररोगि दीहाउग्रो | <i>१११</i> न<br>४३७८  |
| भोगत्थियो विगते           | ५१४८                   | २४६=             | मतिलितफालितऽफोसित       | ४४६१                  |
| भोत्तूग् य त्रागमणं       | ३४०७                   | २८५६             |                         |                       |
| AICH A MIAA               | 4446                   | 7446             | मत्तगऽगेण्हरण गुरुगा    | X==E                  |

|                             |                  | _                |                                   | १०४१                |        |
|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|--------|
| मद्दवकरएां गागां            | ६२२२             | ७८३              | मात पिता पुट्यसंथवी               | •                   | 2-23   |
| मधुरा मंगू ग्रागम           | ३२००             |                  | माता पिता य भगिए।                 | १० <sup>i</sup> ८ न | २८२३   |
| मम सीस कुलिच्च-             | ३८६              |                  | माता भगिग्गी घूया                 | ४६२८                |        |
| मयमातिवच्छगं पि व           | ४४१६             |                  | <i>n</i>                          | <i>1</i> € 5 0      |        |
| मरुएहि य दिट्ट तो           | ४८७३             | १०१२             | माति-समुत्या जाती                 | १२०                 |        |
| मरुगसमाणो उ गुरू            | ६५१६             |                  | मातुग्गामं हियए                   | २२४६                |        |
| "                           | ६५२३             |                  | मा भुंज रायपिडं                   | <b>२६</b> ०६        |        |
| मरेज्ज सह विज्जाए           | ६२३०             |                  | मायामोसमदत्तं                     | १२३६                |        |
| मलेगा घत्यं वहुगा उ वत्यं   | ५८१७             | . કે <i>દદ</i> ૪ | 11                                | ३२७६                |        |
| महजराजाराराता पुरा          | ४७५१             | ६२२              | "                                 | ३ <i>६</i> ४६       | •      |
| महत्तरश्रगुमहयरए            | ११६४             | ३५७४             | 11                                | १९५५                |        |
| महतरपगते वहुपिक्खते         | ६०६७             |                  | 11                                | १६६१                |        |
| महद्वरो ग्रप्पवरो व वत्ये   | ४८२०             | ું ફેદ હ         | मायावी चडुयारो                    | १०४४                |        |
| महिलासहावो सरवन्नभेश्रो     | ३४६७             | ४१४४             | मालवतेगा पडिता                    | १३३५                | પ્રદ્ર |
| महिया तु गव्भमासे           | ६०८२             |                  | मालोहडं पि तिविहं                 | પ્રદુષ્ટ            |        |
| महिया य मिण्एवासे           | ३७०३             |                  | मा वद एवं एक्कसि                  | ६४१२                | •      |
| महिसादि छेत्तजाते           | ३२५              |                  | मासचडमासिएहि                      | ६५१०                |        |
| महुपोग्गलम्मि तिण्णि व      | १५६३             |                  | मास जुयल हरिसुप्पत्ती             | ६५४१                |        |
| मंगल-बुद्धिपवत्तग्          | २००६             |                  | मासगुरुगादि छल्लह                 | ६०४                 |        |
| मंगलममंगलिच्छा              | २५ <b>६४</b>     |                  | 1,                                | <b>२</b> २०२        |        |
| मंगलममंगले या               | २००५             |                  | मासगुरुं चलगुरुगा                 | २२१६                |        |
| मंगलममंगले वा               | २०१०             |                  | मासगुरुं विजिता                   | १२६२                |        |
| "                           | २५६८             |                  | मामाइ ग्रसंज्ञइए                  | <i>६५३७</i>         |        |
| मंडलगम्मि वि धरितो          | इ४१४             |                  | मासादी जा गुरुगा                  | १०६८                |        |
| मंतिणिमित्तं पुरा रायवल्लभे | १३६०             | ४६२४             | n                                 | ११००                |        |
| मंसक्खाया पारद्विशिगगया     | २५५३             |                  | मासादी पट्टविते                   | ६६४१                |        |
| मंसछ्वि भक्खगाट्टा          | २५५२             |                  | मा सीएन्ज पडिच्छा                 | ३७१                 | ४६५४   |
| मंसाई पगरणा खलु             | ३७४६             |                  | माने पक्खे दसरातए                 | २०३५                | १६८४   |
| मंसाए। व मच्छाए। व          | इंद्रदर्         |                  | मासो दोण्णि <sup>"</sup> य सुद्धा | ६६३०                |        |
| मंसोवचया मेदो               | १७३              |                  | मासो य भिण्णमासो .                | रै,८इं०             |        |
| माउग्गामो तिविहो            | २१६६             |                  | मानो लहुग्रो गुरुग्रो             | ३१२                 | १५५६   |
| मा किर पच्छाकम्मं           | १८५२             |                  | "                                 | <i>೯६७</i>          | 77     |
| मा गां परो हरिस्सति         | ४६३४             |                  | 73                                | <i>,</i> ३२७६       | 72     |
| मा ग़ीह सयं दाहं            | २३६३             |                  | "                                 | ६६६३                | ,,     |
| मा <b>णुम्मा</b> णपमागा     | ४२६४             |                  | मिच्छत्तं गच्छेज्जा               | ४०४३                | २७६६   |
| माणुम्माग्रापमाण्           | <i>પ્રદે</i> હણં |                  | मिच्छत्तथिरीकरर्ग                 | ಕ್ಷಲಂ               |        |
| माणुस्सगं पि तिविहं         | ४१६६ 🔪           | २५१६             | , <b>n</b>                        | ४४२२                |        |
| मागुस्सयं चतुद्धा           | <b>६१०</b> ६     |                  | 22                                | ६२६०                |        |
| •                           |                  | ``               |                                   |                     |        |

## सभाष्यचूर्णं निशीथसूत्र

| मिच्छत्त-बडुय-चारग        | १३१६         | ሂሄሄ                   | "                             | ६२०८ |
|---------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|------|
| मिच्छत्त सोच्च संका       | ५७५२         | २७६७                  | मूलगुरा दइयसगडे               | ६५३३ |
| मिच्छता संचतिए            | ४३७६         | ६००५                  | मूलगुरा पढमकाया               | ६३१८ |
| मिन्छत्ते उड्डाहो         | ४६३७         | ३०४३                  | मूलगुरो उत्तरगुरो             | ३३०६ |
| 17                        | ५६२०         | ६१७०                  | मूलगुरो छट्टारा               | 58   |
| मिच्छतो संकादी            | <b>४७</b> ८८ | ६२६                   | मूलग्गामे तिण्गि उ            | ३१३१ |
| मिच्छापडिवत्तीए           | २६४८         |                       | मूलतिचारेहिंतो                | ६५२७ |
| मिल्लक्खूऽव्वत्तभासी      | ५७२८         |                       | मूलव्वयातिचारा                | ६५२८ |
| मिहिलाएं लिच्छिघरे        | ४६००         | ·                     | मूलं छेदो छग्गुरु .           | ३६६१ |
| मीसाग्रो ग्रोदइयं         | ६३०२         |                       | मूलं तु पडिक्कांते            | २८०६ |
| मुइंग-उवयी-मक्कोडगा       | २६१          |                       | मूलं दससु ग्रसुद्धे सु        | ४७४  |
| मुइंगमादी-एगरग            | २८३          |                       | मूलं सएज्भएसुं                | ५२७० |
| मुक्कधुरा संपागडिकच्चे    | ४३७१         | <i>እ</i> ጳ <b>አ</b> ጾ | 11                            | ५२८१ |
| मुक्को व मोइग्रो वा       | ३६६२         |                       | मूलादिवेदग्रो खलु             | ६२६१ |
| नुक्को व मोइतो वा         | ३७१७         |                       | मूचुत्तर पडिसेवग              | ६३०३ |
| •                         | 3556         |                       | मूलुत्तरे चतुभंगो             | २०५१ |
| मुक्को व मोतिग्रो वा      | ३६८०         |                       | मूले रुंद श्रकण्णा            | ६०१६ |
| मुच्छातिरित्त पंचमे       | ६३२१         |                       | मूसादि महाकायं                | ६१०४ |
| मुच्छा विसूइगा वा         | १७३३         |                       | मेच्छभयघोसण्गिवे              | ६०७६ |
| मुश्गिसुन्वयंतवासी        | ३१६४         |                       | मेहा धारण इंदिय               | २५५४ |
| मुदिते मुद्धिभसित्तो      | २४६=         | ६३८२                  | मेहावि गीयवत्ती               | ४३६४ |
| मुय णिव्विसते णट्ठुट्टिते | १२४१         |                       | मेहुणभावो तब्भावसेवरो         | २२१८ |
| मुरियादी श्राणाए          | ५१३७         | २४८७                  | मेहुग् <mark>यसंकमसंके</mark> | ५०५६ |
| मुह-एयए-चलए-दंता          | 337          |                       | मेहुण्एां पि य तिविधं         | ३५२  |
| मुह्रपोत्तिय-रयहरगो       | १४२५         |                       | मेहुण्एां पि य तिविहं         | ३६०  |
| मुहकोरण समणट्टा           | ४६६६         |                       | मोक्खपसाहणहेउं                | ४१५६ |
| मुह्णांतगस्स गहणे         | ३६८५         | 0338                  | मोत्तुं गिलाणिकच्चं           | ३६३४ |
| मुह्गोत्ति-शिसेज्जाए      | २१८८         |                       | मोत्तुं पुराण-भावित           | ३१७४ |
| मृहमादि-वीणिया खलु        | २०१३         |                       | मोत्तूरा एत्थ एक्कं           | ५६२४ |
| मुं इंच घरेमारो           | ६२६८         |                       | मोत्तूरा एवरि वुड्ढं          | ३७३८ |
| मूइंगमाति-खइते            | २१८६         |                       | मोत्तूरण वेदमूढं              | ३७०२ |
| मूगा विसंति गिित व        | ४४००         | ३४५५                  | मोयगभत्तमलद्धुं               | १३७  |
| मूढेसुं सम्मद्दो          | २१७४         |                       | मोरग्गिवंकियदीगार             | ४३१६ |
| मूढो य दिसज्भयगो          | ६१३७         |                       | मोरी नउली विराली              | ४६०४ |
| मूलगिहमसं <b>व</b> द्धा   | २४६०         |                       | मोल्लजुतं पुरा तिविधं         | ६५७  |
| मूलगुगा उत्तरगुगा         | きなぎの         |                       | मोह-तिगिच्छा खमणं             | १६८३ |
| मूलगुरा उत्तरगुरो         | इंडेक्ट्     |                       | मोहोदय ग्रणुवसमे              | २२२६ |
| 77                        | ४३६६         |                       | **                            | २२४४ |
|                           |              |                       |                               |      |

| र                                                      | •                           |                | रावा दोना मोहा                          | દક્ષ્ય           |          |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|----------|
| रुवय-पिनाय-नेग्।इग्नु                                  | 3373                        |                | गंगम व दोनम् व                          | ૦૩૬૧             |          |
|                                                        | ?30                         |                | <b>51</b>                               | મહયૂ દ           |          |
| रक्वाभूनगहेर्ड<br>रक्षिक्डित वा पंथा                   | 3338                        | ~ 33 <u>%</u>  | रागेतर गुरुवहूगा                        | きョン              |          |
| राक्षकात या जया<br>रज्ञुसादि अधिपूर्ण                  | દર્૦૧                       | - 3 5 2,       | गतिनियो उस्तर                           | 7,000            | £5c      |
| रज्ञुनाय आठरण<br>रज्जु बेही वंबी                       | જરફાર                       |                | रानिगियगारदेषं                          | દર્પ્રદ          |          |
| रक्त देने गामे                                         | २५३७<br>२५३७                | 44.34          | रातिगिय मारिश्रतरणं                     | ૨ <b>૪</b> ૧૬    |          |
| रुज रुज गाउ<br>रुग्गा क्रॉक्रग्यामच्या                 | ક્≂યુક્                     | *, *, *, *,    | रानो व दिवसती वा                        | २६३७             | પ્ર=રૂટ  |
| रम्यो स्रोतेहानिमु                                     | 3553                        |                | रायगिहं गुग्मिलम्                       | 446=             |          |
| रण्णां डबहुहिंगुया                                     | કે <b>યે</b> યેલે<br>કહેવેલ |                | रायहुट्ट-मण् वा                         | १८१३             |          |
| रण्गो दुवारमादी                                        | २४२६                        |                | गयदुट्टम <u>ण</u> म्                    | १६०७             |          |
| रम्मी पनेमं वा                                         | 5,823                       |                | "                                       | 3505             |          |
| रण्यो महामिसेंग                                        | ર <b>્ય</b> ક્ક             |                | <br>रायमरणस्मि कुल-घर                   | 144.3            |          |
| रम्गो य इत्यिया ऋतु                                    | યુર્ <i>ય</i>               | <b>રપ્ર</b> શ્ | राया इव तित्यक्ररी                      |                  |          |
| रस्या व शहरता रहा<br>रस् <sub>वस्</sub> रहास्रो इत्यी  | 5,30                        | 7454           | राया उ जींह उमिने                       | 24'4'8<br>fe 0.0 |          |
| रपुत्रकात्रा इ.स<br>रमग्रिज्यमिक्त गानो                | સંકંત્રે,<br>વર્ષ ૧૦        | इइइ४           | राया कुँ यू मध्ये                       | 5 i i =          |          |
| रमाराज्यासम्बद्धाः<br>रय-डोल्नमादिम् मही               | ય.વ.ક.<br>૪૩૬૧              | 555%           |                                         | इन्हरू           |          |
| ~ .                                                    | _                           |                | रायाञ्चन्त्र पुरोहिय<br>                |                  | 2 . 4.0  |
| खगाइ चतुर्कामं<br>सम्बन्धानमंत्रे                      | २-६<br>१०३१                 |                | गयाञ्चे मेट्टी<br>नान्यों स             | 535%<br>535%     | = 3% 3   |
| न्यताग्पनदंवे<br>                                      | २८१                         | • • •          | राया रायमुद्दी वा                       | 1,4,50           |          |
| न्यनागुपमार्ग<br>                                      | યુકદર્                      | ಕಿನಿತಿಕೆ       | 99                                      | ? <b>%</b> 3 7   |          |
| रयमाइ मच्छि दिच्छ य                                    | 65.6                        |                | "                                       | १४/३६            |          |
| रप्रहर्गोगोल्लं<br>ंस क्ल                              | ಕ್ರಶ್ವ                      | 3535           | राया रायागुं। दा                        | 335=             |          |
| रसगंत्रा तीह तुस्ता<br><del>क्वान्त्रंत - क्वान्</del> | 28.39.                      | %0%0           | रायादि-गाहणहा                           | ગ્યદક            |          |
| रनगिडी य वर्ताण्<br>रसगेहि ग्रविक्साण्                 | યયુર્                       | 1,45=          |                                         | દ. <b>૧</b> દંશ  |          |
| रसगेही पडिवर्ड<br>रसगेही पडिवर्ड                       | કુક કુક<br>**               |                | गंहें ह ग्रहुमाने                       | ગ્ફહયુ           |          |
| रमालमंत्रि हुगांत्रि                                   | 7358                        |                | रिक्चम्म वा वि दोनो                     | ?===             | ટહર્લ    |
| रहर्वार् <b>पुरं</b> नगरं                              | ??? <b>?</b>                | •              | रीयानि ग्रलुवग्रोगी<br>                 | =4.KE            |          |
| रह-हत्य-चाग्-नुरगे                                     | soir<br>Neoe                |                | रीयादसीयि रसि                           | * <b>5.</b>      | 30%=     |
| रंत्रण किनि वाणिकां                                    | <b>8850</b>                 | ?દે?૬          | रुव्हदिलगो रुधिनो<br>—                  | 3535             |          |
| "                                                      | १८५४                        |                | रुद्धे वोच्छिली दा<br>रुदस्मेव मरिसर्य  | 5,80%            | スニミニ     |
| राईंग दीम्ह मंदग                                       | 25 <b>5</b> 5               | <b>₹</b> ७≒६   | रुवस्थव सारस्य<br>रुवं श्रामरगृदिहि     | २६५१<br>- ११ -   |          |
| गईमत्ते वर्जाब्दह                                      |                             | ع ڪ جو         | જર શામરળાત્રાહ્                         | =38=             |          |
| रागीग संजींमद्रगु                                      | ક્.સ                        |                | "                                       | युर्व            | २४४७     |
| यगद्दोमविद्यतो                                         | इइट्ड                       |                | रुवं ग्रामरगृहिही<br>                   | ४०६६             | 2.8.8. i |
| रागहोन्दि <u>स</u> ुक्को                               | 7.5.X.=                     | ioéé           | स्वे स्वसहाने<br><del>रोज</del> ्य      | <b></b>          |          |
| रागद्दीनागुगता                                         | 363                         | 25.25.         |                                         | é é rá           |          |
| रागहोसुयती                                             | 2=1                         |                | राज्या पाडाराव्यसम् हा<br>रोहे च अहुमास | 3.855            | ·/       |
|                                                        | 1                           |                | ग्रह च अहमान<br>-                       | ٠ <u>٠</u> ٠     | パニシン     |

| · <b>ल</b>                             | ,                    |                  | लाला तया विसे वा            | ३४७५         |
|----------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|--------------|
| लक्खगादूसि उवघायपंडगं                  | ३५८०                 |                  | लिक्खंत-ग्गिज्जमागो         | २२६७         |
| लज्जाए गोरवेण व                        | ६८१                  |                  | लिंगट्ट भिवख सीते           | १६७७         |
| लत्तगपहे य खलुते                       | ४२३४.                | <sup>1</sup> 688 | लिंगत्थमादियाणं             | ३०१३         |
| लद्भूग ग्रण्यावस्थे                    | ४०१४                 | ૬ <b>१</b> ૪     | लिंगत्यस्स तु वज्जो         | _११५८        |
| लद्धूण एवं इतरे                        | ३२४५                 | ४२७०             | लिंगत्थेसु ग्रकप्पं         | ५०२८         |
| लढू ग् मागुसत्तं                       | १७१८                 | ३७४०             | लिंगम्मि य चडभंगो           | २२३४         |
| लद्धुं गा णिवेयेती                     | ३३३                  | • -              | लिंगेरा कालियाए             | ४४६          |
| लद्धे तीरित कज्जं                      | १३८४                 | ४६४८             | लिंगेगा चेव किढिया          | २२३२         |
| लहुग्रो उ उवेहाए                       | २७८०                 | રદ્દદ            | लिंगेरा पिसितगहरो           | ४३७          |
| लहुन्रो गुरुन्रो मासो                  | 3835                 | ५५४४             | लिगेगा लिगिगाीए             | १६६०         |
| लहुग्रो य दोसु दोसु ग्र                | १०६                  |                  | लित्थारणं दवेणं             | १८७४         |
| लहुन्रो य दोसु य                       | १०५                  |                  | लिवि भासा ग्रत्थेए। व       | <b>२</b> २६२ |
| लहुत्रा य राजु प<br>लहुत्रो य होइ मासो | ३७२                  | ४६५५             | <b>लुद्धस्सऽ</b> ञ्भंतरग्रो | १३३५         |
| लहुन्रो लहुगा गुरुगा                   | _                    | ६१२०             | नेवकडे वोसट्टे              | ሂട३ሂ         |
| लहुग्रो लहुया गुरुगा                   | . ે રે               | ६१२०             | लेवाडम <b>णाभोगा</b>        | ४२०          |
| लहुग्रो लहुया दुपडादिएसु               | 383                  | ३५४२             | लेवाडहत्यछिक्केगा           | ४६०६         |
| लहुगा श्रग्णुग्गहम्मी                  | ४७५८                 | ६०१              | लेवेहि तीहि पूर्ति          | 508          |
| ,,                                     | ४२६९                 | ३३४८             | लोइय-लोउत्तरियं             | 833          |
| '11                                    | ५२८०                 | 11               | लोइयववहारेसू                | ४३५६         |
| लहुगा तीसु परित्ते                     | ४६०५                 | १०४१             | लोउत्तरम्मि ठविता           | १६२२         |
| लहुगा य गािरालंवे                      | ४७३५                 | <b>८</b> ७७      | लोए वि होति गरहा            | ६०५५         |
| लहुगा य दोसु दोसु य                    | ४७२२                 | <b>८</b> ६१      | लोए हवइ दुगु छा             | ጸቭጸ <i>϶</i> |
| लहु गुरु लहुया गुरुगा                  | ५६४                  |                  | लोकास <u>ु</u> ग्गहकारीसु   | ४४२३         |
| लहुगो गुरुगो गुरुगो                    | १०७                  |                  | लोगच्छेरयभूयं               | ७६७४         |
| लहुगो य होइ मासो                       | <b>२२४</b> ६         |                  | लोगविरुद्धं दुपरिच्चयो      | ३०६३         |
| लहुगो लहुगा गुरुगा                     | ३२०                  |                  | लोगे जह माता ऊ              | ६२१४         |
| लहुगो वंजगाभेदे                        | १८                   |                  | लोगे विय परिवास्रो          | યપ્રસ્       |
| लहुताल्हादीजगायं                       | ६३६१                 |                  | लोगां व गिलागाट्टा          | १७४          |
| लहुयादी वावारिते                       | <b>द</b> ६ ह         | ६१०८             | लोभे एसग्रघातो              | २४०४         |
| लहुया लहुग्रो सुद्धो                   | ६६३३                 |                  | **                          | २४२३         |
| लाउयदारुयपाते                          | ६५४                  |                  | "<br>लोभे य ग्राभियोगे      | ५०७२         |
| लाउयदारुयपादे                          | ७२६                  |                  | नोयस्सऽ <b>ग्रुग्गहकरा</b>  | 3,7,7,5      |
| ))<br>C                                | १७३                  | •                | लोलंति मही य धूली           | <b>४३</b> ८७ |
| लाभालाभपरिच्छा                         | <i>६७</i> ८<br>४     |                  | लोलंती छग-मुत्ते            | १७४७         |
| "                                      | <b>६</b> ८४          |                  | लोवए पवए जोहे               | . ३६२७       |
| लाभालाभ-सुह-दुक्ख<br>————              | २६ <b>८७</b><br>४२०७ |                  |                             | व            |
| लाभालाभसुहदुहॅ                         | ४२६१                 |                  | sant arnim nim              | •            |
| लाभित नितो पुट्टो                      | ४५१६                 |                  | वइगा स्रयोग-योगी            | १६०६         |

| ~क्लानि निकार भारतिन           | <i></i>                     |                  | 23                                         | <b>३</b> ६४३      | 355%           |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------|
| वहगाति भिक्खु भावित            | ગરકાર                       | <b>%=0</b> =     | बत्यव्य पडगा जायगः                         | इ.० इ.७           | १६६६           |
| वङ्गासु व पल्लीसु व            | કંજર્ફ                      | ? E Y, Y,        | वत्यं छिदिस्सामि ति                        | ६८०               |                |
| वनकंतजोगि तिच्छड               | %=%=                        | ફ્દ≈             | बत्यं वा पादं वा                           | 562               |                |
| वक्कंनजोगि यंडिल               | ४१२१                        | ÇC-              | त्रत्यं वा पार्यं वा                       | 5 X 5             |                |
| वक्केहि य सस्यहि य             |                             | 5 6165           | बर्ख मिब्बिस्सामी                          | ६७१               |                |
| वच्चिम गाहं वच्च               | इ०४<br>३०४                  | ६०७२             | त्रस्य विभयस्यंती<br>वत्यादिमयस्यंती       | <b>54.</b> %      |                |
| वच्चह एगं दखं                  | ફે <b>ર્ટ્</b><br>અલ્ટેટ    | 5 a= 3           | करवारिक्यकाः<br>वित्विकिरोहे अभिवद्गमार्गे | इप्रहर            |                |
| वन्त्रंतस्य य भेदा             | ४७३३                        | €0#3             | -                                          |                   |                |
| वञ्चंतो वि य दुविही            | A.R= 5                      | ¥5=5             | वस्युं वियागिकग्रं                         | કર-ક<br>કંકેકેલ   | 55-11          |
| वन्त्रामि वन्त्रमागु           | ≎=, <b>द</b> =              |                  | बत्येग् व पाण्ग् व                         | १६८१<br>१६८१      | ર્દ≈પ્ર        |
| वच्छलं यमितमृ हो               | <b>150</b>                  |                  | वप्पाई ठागा खलु                            | ४११६              |                |
| बहूनि तु समृद्देमी             | કંબ્દ                       | ६०३४             | वप्पादी जा विह लोइयादि                     | પ્ર <u>ે</u> દદ   |                |
| बट्टंति ग्रपरितंनी             | ક= હૃદ                      |                  | त्रमणु-त्रिरेगादीहि                        | <b>ટકે</b> ફેલ    |                |
| वट्टं समचडरंसं                 | દ્દક                        | 8055             | वमग-विरेबगमारी                             | <b>કે</b> પ્રેફ ૦ |                |
| 11                             | なこんだ                        | 11               | वमग् विरेयग् वा                            | ४३२६              |                |
| वडपादवडम्मृलगु                 | પ્ર <b>ં</b> ય              |                  | 71                                         | A5 50             |                |
| बगुगयपाटम् कृ हिय              | ર્દદ                        |                  | <i>वय-</i> गं <i>द-धृन्न-त्रगृय</i>        | 8557              |                |
| वण्णाड्ट-वण्णक्रमिगां          | ६१६                         | <b>354</b> 9     | वयमंयवसंतेणं                               | १०४२              |                |
| वगुसंडमरे जल थल                | হ্ডনহ                       | 7:303            | वरतर मए सि मिगतो                           | કંદેકર            |                |
| बिगुडव्ब साहु रयगा             | 5.5.5.8                     | •                | वित्सघरट्टागाडी                            | <u> </u>          |                |
| विगुर्व महिलामृहं              | કફ્ફેફ                      |                  | वरिसा गिमासु रीयति                         | = 3%=             |                |
| दिग्या गु संचरंती              | કુઝગ્દ્                     | 8529             | वरिसेन्ज मा हु छण्णे                       | १२६४              |                |
| द्रण्गमविद्रण <u>्</u> गुकर्ग् | <b>४६</b> इ=                |                  | वलयं वलयायममाग्री                          | 35 o j            |                |
| वप्गाविवच्चामं पृगा            | ४६३३                        |                  | वसबी गु एरिसा चनु                          | १०१=              |                |
| दण् <del>गु-सर-</del> च्च-महा  | <b>%</b> ==%                |                  | त्रसबी य ग्रसज्काए                         | <b>?</b> ও০ও      | રૂહર્દ         |
| वण्गोगा य गंबेगा य             | 2222                        |                  | वसवी य ग्रमंबद्धा                          | ६३२               |                |
| विवादि मंचमादी                 | 6633                        |                  | वसवीपृतियं पुग्                            | 5 % ·             |                |
| वत्तगा संत्रगा चेव             | £                           |                  | दसमा नीहमु मिनसु                           | ₹, <b>%</b> `0    | इ ० ३ ऱ        |
| वत्तिम दो गमो सत्तृ            | સ કપ્યું હ                  | れんしん             | वसमें छगुरगाई                              | २६२३              |                |
| n                              | 77.50                       | م ۽ ره           | <b>५</b> वहा आवाकम्म                       | ર્ધ્દ્ય           |                |
| दत्तदश्रो <i>च ग्र</i> गीश्रो  | ५.५.८३<br>                  | %,<br>%,<br>%,   | वसहीए दोसेणं                               | <b>ફ</b> હદ્      | <i>જે મુક્</i> |
| 11                             | સ્ ક્રપ્ટમ્                 | 4545             | वसही हुल्लमताए                             | ६२५               |                |
| दनस्य वि दायब्दी               | <i>પાંદ</i> લક              | 1)<br>1) 3       | वसहीरक्त्रग्रा                             | หอห <b>ห</b> ่    | इइइ६           |
| दत्तं खतु गीयत्वे              | २७३७<br>२७३७                | પ્રકાર<br>પ્રકાર | वसिकरगृ-सुत्तगस्सा                         | १४२६              |                |
| 11                             | ય.ય. <b>૭</b> ૫             | 1,033,           | वनुमं नि व वसिमं नि व                      | 8,850             |                |
| "<br>वस्यस्या वसमाग्री         | . ૧.૩૧<br>૬૦૨ૄ <del>૬</del> | 21               | बहुगुं तु गिलागुस्सा                       | २०००              |                |
| दःबन्मि गीगितुम्मी             | 2022                        | 5000-            | बहुबंघग् उद्वणं                            | ३६५५              |                |
| दत्यव्यज्ञयग्।पना              |                             | २७६≒             | 11                                         | ३ <b>६७</b> ८     |                |
|                                | <b>=६३</b> ६                |                  | "                                          | <b>રફ</b> ફ્ઉ     |                |

# संभाष्यचूर्णि निशीयसूत्र

| वंका उ एा साह्ंती     | २६८२          | ሂ३ሂ= | वासावासविहारे           | ३१२४         |
|-----------------------|---------------|------|-------------------------|--------------|
| वंजगमिंदमागो          | 3 \$          |      | वासासु ग्रपडिसाडी       | १२४४         |
| वंदिय पण्मिय ग्रंजलि  | २१०३          |      | वासासु व तिण्णि दिसा    | ६१४८         |
| वंसग कडगोक्कंपग       | २०४७          | ४८३  | वासासु वि गेण्हंती      | ३२५६         |
| वाउल्लादीकरऐो         | .१६१          |      | वासासू दगवीिएय          | ६३०          |
| वाए पराजिग्रो सो      | ५६०६          |      | वासेगा गादीपूरेगा       | ५६६५         |
| वाएंतस्स परिजितं      | ६२३२          |      | वाहि-णिदाग्र-विकारे     | ३०२४         |
| वाग्रोदएहि राई        | ३१८८          |      | विउसग्ग जोग संघाडए      | ५०५१         |
| वाघाते श्रसिवाती      | १०६३          |      | विउसगो जाग्रगृहा        | <b>२</b> ८७७ |
| वाघाते ततिग्रो सि     | ६१२६          |      | ,,                      | ६५६२         |
| वाघातो सज्भाए         | २५०७          |      | विकद्वभमगग्गो दीहं      | ४८५४         |
| वाणंतरिय जहण्णं       | ५११७          | २४६८ | विगतिमणुट्टा भु'जति     | १५६५         |
| वात खलु वात कंटग      | ५६४७          | きっとと | विगति विगतिब्भीग्रो     | १६१२         |
| वातातवपरितावगा        | ३०१५          | १६१५ | विगति विगतीभीतो         | ३१६८         |
| त्रादपरायण्कुविया     | ५५२७          |      | विगतीए गहगाम्मि वि      | ३१७०         |
| वादं जप्प वितंडं      | २१३०          | •    | विगतीकयागुर्वधो         | ३८६          |
| वादो जप्प वितंडा      | २१२६          |      | विगयम्मि को उहल्ले      | ५२६४         |
| वायग्। पडिपुच्छग्।    | २०६४          |      | विग्गहगते य सिद्धे      | ३६२०         |
| वायाए गामीक्कारी      | ४३७२          | ४५४५ | विगाहमगुष्पवेसिय        | 3328         |
| वायाए हत्येहि         | २७६४          | २७०५ | विच्चामेलगा सुत्ते      | , २७७६       |
| त्रायामवग्गणादी       | ४६४           |      | विच्छु य सप्पे मूसग     | ५६०३         |
| वायायवेहि सूसति       | ४३६४          |      | विज्ज-दवियद्वाएं        | ७४६ ऱ        |
| वारगसारिंग ग्रण्णावएस | 378           |      | विज्जस्स य पुष्फादी     | ३०३१         |
| वारत्तग पव्वज्जा      | ५५६०          | ४०६६ | विज्जा-ग्रोरस्सवली      | २८६०         |
| 🚶 वारस य चउन्वीसा     | २१ <i>३</i> ४ |      | विज्जा-तवप्पभावं        | ४४४०         |
| वारेइ एस एयं          | २७६५          | २७१७ | विज्जा-मंत-िएमित्ते     | <b>チ</b> シメソ |
| वाले तेगो तह सावए     | ५६४३          | 3808 | विज्जाए मंतेएा व        | <b>የ</b> የሂሂ |
| त्रावारे काल घरो      | ३७२३          | •    | विज्जादसती भोयादि       | १३७०         |
| नास उडु ग्रहालंदे     | २१२०          |      | विज्जादीहि गवेसग्।      | १३६८         |
| , ,                   | २१२१          |      | विज्जा मंत-परुवग्।      | ४०६४         |
| वास-सिसिरेसु वातो     | २४१           |      | <b>33</b> '             | ४४५६         |
| वासत्तारा।ऽऽवरिया     | ६०५४          |      | विशिउत्तभंड भंडग्       | ६४०५         |
| वासं न उवरमती         | इ १६०         |      | वितिगिच्छ ग्रद्भसंथड    | २६३१         |
| वासाखेत्तालंभे        | इ१४६          |      | वित्थारायामेणं          | 640          |
| वासार्ण एगतर्र        | १२७=          |      | n                       | १८६४         |
| वासारा एस कप्पी       | ३२४१          | ४२६६ | विदु कुच्छत्ति व भण्णति | २४           |
| वासादिसु वा ठाग्रोसि  | ३७६३          |      | विद्वंसण छावण ेटगो य    | २०२६         |
| वासा पयरएगहरो         | ११६७          |      | विधिपरिहररो             | २०६०         |

| •                                               |                   |             |                              |                      |                  |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|------------------|
| दिलायात गाँच क्रमारी                            | ५०६               |             | वीयारे वहि गुरुगा            | ર્જપ્રદ              | २०६४             |
| विद्युवरा णंत कुसादी<br>विपुलकुले ग्रस्थि वालों | ३५३८              |             | वीरल्लसङिगा विनानियं         | १६७२                 | કે <b>દ</b> દૃ   |
| विपुत्तं च ग्रण्यापारां                         | १८६०              |             | वीरवरस्य भगवतो               | ४२१=                 | . प्रहण्ड        |
| विष्यरिग्रतिम्य भावे                            | १२५७              |             | वीसिज्जिता य तेणं            | <b>યું</b> કપૂર્     | ३२८७             |
| त्रिप्परिरामेव सण्गी                            | इंडइंड            |             | वीसञ्चारस लह गुरु            | ६४४३                 |                  |
| विप्परिगामगुसेहे                                | २७१३              |             | वीसत्यादी दोसा               | <b>ই</b> ডও <b>দ</b> |                  |
| विमलीकतञ्ह चक्खू                                | १०४६              |             | वीसत्या य गिलागा             | १६७०                 | કંદંફ્ય          |
| विम्हावगा तु दुविया                             | इंइंड्ड           |             | वीसरसदृश्वंते                | ६१५६                 |                  |
| वियडती छन्नाए                                   | ६०३३              |             |                              | <b>8665</b>          | ४०४५             |
| वियबत्तस्त उ वाहि                               | 5080              |             | वीसं तु ग्राउलेहा            |                      | •                |
| वियहं गिण्हइ वियर्ति                            | १३१               |             | 77                           | ५ <b>५</b> ७०        | 19               |
| वियग्ऽभिवारग् वार्त                             | કહે દ્ર≃          |             | वीसं वीसं भंडी               | ६५२१                 |                  |
| विरए य ग्रविरए वा                               | ४०४४              |             | वीसाए ग्रहमानं               | € <b>&amp;</b> ≦\$   |                  |
| विरतिसहावं चरणं                                 | ४७६४              | ६३४         | वीसाए तू वीमं                | દ્૪હય                |                  |
| विरहालंभे मूल—                                  | ಕ್ರಿಸ್ತ           |             | वीमा दो वामसया               | A & & &              |                  |
| विरहे <b>ड मठायं</b> तं                         | ર્૬૪્હ            |             | वीमा य सर्व पगायानीमा        | ६५८३                 |                  |
| विह्वह्वादि ठागा                                | 8856              |             | बीसुं स्वस्मते वा            | <b>ब्द</b> ४वं       | <b>યુ યુ હ</b> દ |
| विलडलए य जायड                                   | <b>કે</b> & દે શે | . ૨૬૧૫      | वीसुं दिण्ले पुच्छा          | ६४०७                 |                  |
| विलियंति ग्राच्मंते                             | ४६४६              |             | वीसुंभूग्रो रागा             | १७३⊏                 | 3 <i>6</i>       |
| विवरीय दव्यकहरो                                 | ર્ટ?              |             | <b>बुग्गहडं</b> डियमाडी      | <b>६०६४</b>          | 1                |
| विसकुं भ सेय मंते                               | 208               |             | <b>बुग्गहवक्कंताणं</b>       | ሂሄፎሄ                 |                  |
| विसगरमादी लोए                                   | १=०६              |             | वृतं दव्यावातं               | 335                  |                  |
| विसमा ग्रारोवगाए                                | <b>£</b> 865      |             | वृत्तः वत्यगहरां             | ३२७६                 |                  |
| विसय कलहेतरं वा                                 | ગ્રૃષ્            |             | <u>बु</u> सिरातियागगातो      | ત્રક્ષે              |                  |
| विसुद्रावग्।सुक्कवग्।                           | <b>८</b> ,८,४     |             | बुसि संविग्गो मिग्तो         | ५४२१                 |                  |
| विहमद्वाणं भिरातं                               | おさがん              |             | वेडव्वियलङी वा               | <b>২</b> খু=ড        |                  |
| विहरण् वायण् ग्रावानगाण्                        | ४३३६              |             | वेकच्छिता तु पट्टो           | १४०५                 | 8058             |
| विहि-ग्रिवहीिमण्ण्म्मी                          | १०३४              | ३०३६        | वेडस्स पुट्यमण्यि            | ४६६=                 |                  |
| विहिग्गिग्गतादि                                 | 4.60%             |             | वेज्जस्स व दब्बस्स व         | રેલ્ટર               |                  |
| विहिशागतो तु जिततु                              | પ્રફદ             |             | वेज्जं गा चेव पुच्छह         | १००४                 |                  |
| विहिबंबो वि ग्। कपति                            | ৬४०               |             | वेज्जेट्टन एनडुनादि          | ४८६०                 | १०२र्टी          |
| विहिभिण्णम्मि ग् कप्पति                         | 8620              | કે જે છે કે | वेज्ञे पुच्छत्। जयम्।        | ४==६                 | • • •            |
| विहिसुत्ते जो उ गमी                             | કે ૧૦ફ            |             | विण्टियगहिंग्।विकेष          | २६⊭                  | 1                |
| वीमंसा पडिग्रीता                                | પ્ <b>રે</b> શ્દ  | ३४६६        | वेयावच्चस्सट्टा              | યુલ્લ                |                  |
| र्वामंसा पडिग्गीयहृया                           | 1.5.6.6           | રેશ્રદે     | वेयावच्चे ग्रग् <i>नो</i>    | इंग्रह               |                  |
| र्वायरग समीवाराम <sup>े</sup>                   | ४०७४              | •           | वेयाव <del>चे</del> तित्रिहे | EEOX                 |                  |
| र्वायार-गोयरे थेरसंजुद्यो                       | इ६१इ              | ¥?=0        | वेरगकरं जं वा वि             | ४८६                  | . २६१२           |
| वीयारभूमि असती                                  | بي وسيوس          |             | वेरगकहा विसयाग               | 35,2%                | y 9=9            |
| वीयारभूमि-दोत्ता                                |                   |             | वेरगितो विवित्तो य           | 2%co                 | •                |
|                                                 | `.                |             | - ** *** * ****** **         | -•                   |                  |

## सभाष्यचूरिंग निशीथसूत्र

| वेरं जत्य उ रज्जे                      | ृ३३६०                    | २७६० | सगर्णाम्म पंच राइंदियाइं | २८२०         |
|----------------------------------------|--------------------------|------|--------------------------|--------------|
| वेलातिक्कमपत्ता                        | १०६०                     | •    | "                        | २=२२         |
| वेलुमग्रो वेत्तमग्रो                   |                          |      | सगिणच्चया स-सिस्सिणि     | २४३६         |
| वेलुमयी लोहमयी                         | ७१८                      |      | सगदेस परदेस विदेसे       | ३६५३         |
| वेवग्गि पंगु वडमं                      | ३६४६                     |      | सग-पायम्मि य रातो        | १५५१         |
| वेहाणस स्रोहाणे                        | ३०६०                     | १६८८ | सगला-ऽसगलाइन्ने          | <b>አ</b> ዩአአ |
| वेहारुगारा मण्रो                       | ४५३१                     | • •  | सगुरुकुल सदेसे वा        | ३४२८         |
| वोच्चत्ये चउलहुया                      | ३०१०                     | १६१३ | सग्गहिंगव्बुड एवं        | ६०६३         |
| वोच्छिण् <b>एम</b> डंवे                | . ४२२                    | 1017 | सग्गाम-परग्गामे          | १४८४         |
| नाज्यज्ञानस्य<br>वोच्छिण्णम्मि मडंवे   | - •                      |      | 11                       | ३६६०         |
| वान्छण्णाम्म मध्य<br>वोन्छेदे तस्सेव उ | 3500<br>500              |      | 11                       | ७३६४         |
|                                        | ६०५ <del>८</del><br>४२६६ |      | 11                       | ५०४३         |
| वोसट्ठकायग्रसिवे                       | ४२५१<br>४२७१             |      | सग्गामे सउवस्सए          | २१६६         |
| <b>37</b>                              |                          |      | सचित्त-णंतर-परंपरे य     | १५०          |
| "                                      | ४२७४                     |      | सचित्रोग उ घुवगो         | १=२          |
| ))                                     | ४२७७                     |      | सिचत्ते लहुमादी          | १८१          |
| वोसट्टंपि हु कप्पति                    | ४६६६                     |      | सन्चित्तखद्धकारग         | २६४५         |
| 11                                     | ५ ५७ ३                   |      | सच्चित्तऽचित्तमीसो       | २७७४         |
|                                        | स                        |      | सच्चित्तमीस ग्रगणी       | २१३          |
|                                        |                          |      | सिचतामीसएसुं             | ४६४८         |
| सइ लाभिम्म श्रिणियता                   | १३४१                     |      | सिचतामीसगे वा            | १९९६         |
| सउग्ग-पाय-सरिच्छा                      | १६३३                     |      | सच्चित्त-रुवखमूलं        | १८६६         |
| सउगी उवकडवेदो                          | ३५६४                     |      | सचित्त-रुवखमूले          | 3038         |
| सयरीए पग्रपण्णा                        | ६४७८                     |      | "                        | १६१६         |
| सकडक्खपेह्यां वाल                      | २३३७                     |      | <b>))</b>                | १६१७         |
| सकड द्ह समभोम्मे                       | . ४८५७                   |      | 11                       | ३६३६         |
| सकल-प्पमागा-वण्णं                      | ६१३                      |      | सच्चिरां श्रिचरां        | ३६५७         |
| स किमवि कातूग्ऽधवा                     | २०५३                     |      | · 11                     | ४६६२         |
| सिक भंजरामिम लहुग्रो                   | 3850                     |      | सच्चित्तंवफलेहि          | ४४१०         |
| सक्कमहादीएसु                           | १६०८                     |      | 11                       | ४७०१         |
| सक्कयमत्ताविदू                         | १७                       |      | सन्चित्तं वा श्रंबं      | ४६६२         |
| सक्कर-घय-गुलमीसा                       | ሂξ⊏४                     | ३०६३ | सिच्चित्ताति हरंति ग्    | २७४२         |
| सक्का ग्रपसत्याणं                      | ३३२८                     |      | सच्चित्तादि हरति गो      | ሂሂፍዕ         |
| सक्खेते जइ एा लब्भित                   | ४१७२                     |      | सचितादी तिविधं           | 3,5,5        |
| सब्धेते परखेते                         | ३२६०                     | ४२६० | सच्चित्तादी दव्वे        | ३७८          |
| सबसेत्ते सजवस्सए                       | १२०५                     |      | "                        | ६२६७         |
| सग-जवणादि विरूवा                       | ५७२७                     |      | सच्चित्रे ग्रन्चिते      | ३६६४         |
| सगणम्मि णत्यि पुच्छा                   | ६५८६                     |      | 1)                       | ३६५२         |
| ,,                                     | २ <b>८७</b> २            |      | सच्छंदमगि(दिट्टे         | ४४६६         |

|                               | <b>૪૫,૫</b> ૬      |                | मण्णी मण्णाता वा              | १६६४             |                  |
|-------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| सञ्छंद परिण्णात्ता            | ત્રંહેડ્ર<br>૧૪૪૮  |                | मण्णीमु असण्णीसु              | भू च च खु        |                  |
| सच्छंदेगा उ एक्क              |                    | ३१२३           | सण्णीसु पहमवर्ग               | ५२१६             |                  |
| मुच्छंदेगा य गमणं             | પ્રકરેર<br>પ્રકરે  | 43.75          | सण्डे करेति युक्तं            | <b>૦</b> શૃંહુર  |                  |
| सच्छेंदेश सर्व वा             | પ્ર <b>ક</b> ર્    | 2.0.2          |                               | १६५६             | 3538             |
| स्रिवपतिद्विए लहुम्री         | ४७६६               | 303<br>505     | सित कालढं गातु                |                  | ,                |
| मञ्जगहगातीतं                  | इइ६१               | રહદ્?          | सति कालफेडग्रे                | !E3=             |                  |
| सन्माएग् गु सिण्गा            | १६६३               | કું કું ફ      | सीत कोडएग् दोण्ह वि           | 4.40 <i>€</i>    | રં.૯૪ =          |
| सन्साए पत्तिमंथो              | १२२२               |                | मृति हो निनिय ग्रमादी         | 12.25            |                  |
| मुङ्काए वावाग्री              | ?૬૭દ               | ३७०३           | मनुमा सचेतगा वि य             | 3,72,8           |                  |
| सन्मायट्टा दर्पगा             | કરપ્રદ             | ४२७६           | मतचनका उपाद्याग्              | <b>દ્</b> ષપ્રય  |                  |
| सङ्मायप्तितेता                | દ્દશ્રદ            |                | 77                            | <i>દ્પપ્ર</i> ૮  |                  |
| <b>स</b> ञ्कायमातिएहि         | २८१३               | %'ક'ક <b>દ</b> | यत्त तु वासासु भवे            | .૧૭,૯૯           | 151.3            |
| <b>सुन्मायवन्जमसिव</b>        | ६०७३               |                | मत्त दिवसे ठवेत्ता            | ५०७५             | रंद्रर्          |
| सङ्कार्य काळणं                | १२७१               |                | 53                            | ५०८४             | २≈२६             |
| <i>मुज्मा-</i> त्रवग्-सिव्वग् | <b>2352</b>        | みっこら           | सत्त य मासा सम्बाह्याम        | ะ์ห์หัล          |                  |
| सट्टागागुग केई                | દ્દુર્દ            |                | मत्तद्वगम <del>ुक्को</del> मो | 2422             |                  |
| मुहुागो श्रगुकंपा             | १६७५               | રે€ક€          | सर्चाट्ट गृश्वनं              | ६२्टद            |                  |
| मुडित-पंडितागा करणं           | २०५१               |                | सत्तर्ण्हं बनगाग्।            | ¥36=             | ક ફક             |
| 27                            | २०४४               |                | सत्तरतं तवी होड               | <b>২</b> ৩४=     | 75'20            |
| महिट गिही ग्रण्गतित्यी        | 3,5,8,5            |                | सत्तरतं वना होति              | <b>५</b> ५=६     | 11               |
| मब्दी गिहि ग्रण्गतित्वी       | ?03%               |                | 11                            | ૬૨૫૬             | 11               |
| सङ्हेहिं वा वि मिग्ना         | १२०३               | 37.53          | सत्तस्या चायाना               | ६२८६             |                  |
| सगुमाई वागविही                | 138.5              |                | सत्तं ग्रदीग्ता चलु           | <b>ダミ=</b> ?     |                  |
| नगुसत्तरसा वण्गा              | ጸ <b>દ</b> ክંદ     |                | मत्तारस पण्णारम               | <i>૬૫૫૫</i>      |                  |
| सिंगुमेण्डो व गती पुगा        | 5,556              |                | सत्तेवा दिट्टीयो              | પ્રદરફ           |                  |
| मण्णातमा वि उच्छुत्रग्रेग्    | २६७८               | <i>1.51.</i> 2 | सत्वपग्गर् य सुद्धे           | પ્ર <b>ક</b> ્કર | इ०=१             |
| सण्गातिगृहे अण्यो             | १२६३               |                | सत्वपरिण्गा डक्कम             | ४इइ४             | इड् <b>र्</b> ड् |
| सण्णातंगं वि तत्र चेव         | १२६१               |                | नृत्यपरिणगा उक्कमा            | ક્ષેક્ષ્ટ્ર<br>  | <br>31           |
| सण्णावतेहि ग्रीते             | १३३६               |                | सत्यवाहादि ठागा               | হ্ছ,৹হ           |                  |
| सण्णातपिला ग्रीहिग्र          | 7.57               | •              | सत्यहताऽमति<br>सत्यहताऽमति    | <b>१</b> ७२      |                  |
| मण्गातसंन्दहीमू               | १२१६               |                | सत्यं च सत्यवाहं              | <u> </u>         | ३० <b>६</b> €    |
| सण्णायन श्रानमग्री            | £.%å 0             |                | मत्याए ग्रहमृत्तो             | ક્ષ્યુંક્        | 4-4 <b>c</b>     |
| सण्गा सिनगमादी                | 5,8,3              |                | सत्याए पृथ्वपिता              | ३५५६             | •                |
| <b>मण्णि</b> षिमणिणुच्यानी    | રંપ્રદર            | •              | सत्याह् <i>ञ्ह</i> गगुगिता    |                  | 30-4             |
| मणिगृहितं जह य-जियं           | <b>२</b> २०६       |                | सत्ये ति पंचमेदा              | યુદ્ધદ્<br>યુદ્ધ | ३०७०<br>१०=५     |
| सण्गिहिय-महियासु              | <b>કે કે કે કે</b> |                | सत्ये वि वच्चमार्ग            | ३५५२<br>१६७०     | ર્દહર<br>ર્દહર   |
| चिण्णिह्यं वह मित्रयं         | २२१२               |                | सद्स्मि हत्यनत्यादिएहि        | १७७६             | इंख्हें×         |
| 11                            | ঽঽঽ৹               | ·. ·           | सहह्या खलु मृतं               | 5888<br>6004     | • · · · ·        |
|                               |                    | N.             | 24.4                          | * 5              |                  |

|                                 | 11 11 3 -         | 41×30        |                       | 0                     |
|---------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| सद्दं च हेउसत्यं                | ሂሂ३०              | ५४३१         | समगुण्णेसु विदेसं     | १८४४                  |
| सहं वा सोऊणं                    | ५१६               |              | समगोग समगि सावग       | ५०२७<br>४० <b>-</b> ७ |
| सहाइ इंदियत्थोवग्रोग-           | . २५१८            |              | समग्रीहिय श्रभग्रांती | 8050<br>5050          |
| सद्दे पुण घारेडं                | <i>933</i> %      |              | समगो उवगो व भगंदले    | ६१६८                  |
| सद्देसे सिस्सिगा सज्भं          | २२३३              |              | समत ति होति चरणं      | ६१६३                  |
| सन्नातिगतो ग्रद्धारिएग्रो       | २७०१              |              | समवायाई तु पदा        | २४७८                  |
| सन्नासुत्तं सागारियं            | ५०६६              | •            | समवायादि ठाणा         | ४१३८                  |
| सन्नि खरकम्मिश्रो वा            | ३६१६              | ५१८३         | समारो वुड्ढवासी       | ६०५४                  |
| सिन्निहितागा वडारी              | ६१४२              |              | समि-चिचिशायादीगां     | २६१३                  |
| सपरक्कमे जो उगमो                | ३६३६              | •            | समितीरा य गुत्तीरा य  | ३६                    |
| सपरिकम्मा सेज्जा                | २०४५              |              | समिती पयाररूवा        | ३८                    |
| सपरिग्गहं ग्रपरिग्गहं           | १८६७              |              | समितीसु य गुत्तीसु य  | Yo                    |
| सपरिग्गहेतरो वि य               | ४३१४              |              | समितो नियमा गुत्तो    | ३७                    |
| सपरिपक्खो विसयदुट्टो            | ३६६२              |              | समुच्छंति तर्हि वा    | ४७४६                  |
| सप्पडियरो परिण्णी               | ४०६               |              | समुदागां पारियागा व   | ४५६७                  |
| सवितिज्जए व मुंचित              | પ્રહ <b>ર</b> પ્ર | ३१२७         | समुदार्गं पंथो वा     | ४२४६                  |
| सवीयम्मि ग्रंती मूलं            | २२४०              | ,,,,         | समुदाणि श्रोयणो       | ४४०६                  |
| सर्वेटऽप्पमुहे वा <sup>.</sup>  | ३४७७              |              | सम्मज्जगा वरिसीयगा    | २०३१                  |
| सभमादुज्जा <b>ग्</b> गिहा       | २४२७              | •            | सम्ममसम्मा किरिया     | ४४१४                  |
| सभए सरभेदादी                    | ५६८७              | ७३०६         | सम्मेयर सम्म दुहा     | ४७५१                  |
| समगं तु श्रगोगेसू               | ०७७६              | , ,          | सम्मेलो घडा भोज्जं    | ३४८३                  |
| समग्गुग्विदुऽत्थनगो             | ४७३४              | ३२६९         | सयकररो चजलहुग्रा      | 383                   |
| समग्ऽधिकरगो पडिगाीय             | ६३३४              | . , -        | सयगुगासहस्सपागं       | ७३१६                  |
| समग्रंभडभावितेसु                | ४७४७              | ३२८८         | सयगो तस्स सरिसग्रो    | १०२७                  |
| समगाग संजतीहि                   | ५६१६              |              | सयमेव कोइ साहति       | ३५६४                  |
| समगाणं इत्यीसुं                 | ५१६=              |              | सयमेव छेदग्रम्मी      | ७३३१                  |
| समगाणं जो उ गमो                 | ३७८७              |              | सयमेव दिट्ठपाढी       | १७५७                  |
| समग् समग्गि सपवन्त्री           | ४६६८              | <i>७७०</i> ६ | सयमेव य श्रवहारो      | २७१८                  |
| समिए। मसुण्या छेदो              | २१००              |              | सयसिव्वग्मि विद्धे    | १६२५                  |
| समग्री उ देति उभयं              | ३१० ह             |              | सयं चेव चिरं त्रासो   | <b>またみ</b> え          |
| समग्री जग्रे पविट्टे            | ०६७१              |              | सरतिसिगा वा विप्पिय   | ६०१७                  |
| सम <b>राषुण्णदुगरिएमि</b> त्तां | ६३२४              | •            | सरिकष्पे सरिच्छंदे    | २१४७                  |
| समगुण्णमगुण्णे वा               | २१२४              | •            | सरिकप्पे सरिछंदे      | २१४८                  |
| समगुण्ण्-संजतीग्ां              | २०६६              |              | सरिसावराहदंडो         | २८१४                  |
| समगुण्णस्स विधीए                | २१०१              |              | सरीरमुज्भयं जेगा      | 5630                  |
| समगुण्णा परिसंकी                | ४१०४              | १८६२         | सरीरे उवकरग्मिम य     | ३६३३ 🎺                |
| समगुण्णेण मगुण्णो               | २०७४              |              | सविकारो मोहृद्दीरगा   | ३२६०                  |
| तमगुण्णोतर गिहि-                | <i>૧૯૭૬</i>       | २६८३         | सविगार ग्रमज्भत्ये    | 2018                  |
|                                 |                   |              |                       |                       |

| सविगारो मोहृद्दीरणा                            | २२६३              |         | सब्वेसि तेसि श्रागा          | ११६१             | ३५४२   |
|------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------------|------------------|--------|
| _                                              | <b>२२</b> १६      |         | सब्वेति संजयागां             | ३६७६             |        |
| 11                                             | २२६६              |         | सन्वेसि ग्रविमिट्टा          | દદપ્ર            |        |
| "<br>सब्बत्य पुच्छिणिज्जो                      | <b>કે કે દેતે</b> | হুপ্তপ্ | सब्बेमु वि गहिएसु            | કે <b>ટે</b> લ્ટ |        |
| सम्बत्य वि ग्रायरिग्रो                         | ६०२३              | 3858    | सस-एलासाड्                   | રંદ્ય            |        |
| सव्वत्य वि सट्टाग्रं                           | ६६३८              | •       | ससिंग्द्ध दुहाकम्मे          | १४८              |        |
| -                                              | ६६३६              |         | ससिग्द बीयघट्टे              | ६५७६             |        |
| "<br>सन्त्रपदागाभोगा                           | \$8\$             |         | ससिग्द-मुहृम                 | λέś              |        |
| सन्त्रमसन्त्रामामा<br>सन्त्रमसन्त्ररत्तिगृत्रो | <b>૨</b> ૦૬       |         | ससगािद्धे उदरले              | १८६              |        |
| सर्व्वम्मि च चडलहुगा                           | २०३३              | १६८०    | ससरकवाइहत्य पंधे             | १४६              |        |
| सर्व्वाम्म तु सुयगागो                          | 550A              | • • •   | ससहायग्रवत्तेग्।             | 7703             | ५४०५   |
| सम्बस्स छडुग् विगिचगा                          | <b>२</b> ६१६      | ५५१३    | ससिग्छिमादि प्रहियं          | ६४८०             |        |
| सम्बस्स पुन्छणिज्ञा                            | २४२२              | • • •   | सनिग्छिमादि सिण्हो-          | ? ও ও            |        |
| सन्त्रस्य वि कातन्त्रं                         | ५५२०              | ५४२४    | सहजेगागंतूगा व               | २००२             |        |
| सन्त्रसहप्यभावाती                              | 3698              | • •     | सहमा व पमादेग् <u>ां</u>     | १०६              |        |
| सर्वं नेयं चरहा                                | ४८२१              | દદ્દર   | सहमुणइयम्मि जरे              | ४८०७             | £ጸ≃    |
| सब्बं पि य तं दुविहं                           | ४७०७              | • • • • | सहिलादी बत्या खनु            | २२६८             |        |
| सब्बं भोच्चा कोई                               | इन्ह्य            |         | संकप्युट्टियपदॉिमद <b>गो</b> | ঽ৸ৢ৻৽            |        |
| सब्बं भोच्चा कोती                              | 346X              |         | संकणे पदिभदग्                | ર્યું દ          | ४८६७   |
| सर्व्वागया उ सेन्जा                            | १२१७              |         | संक्रपो संरंगो               | १८१३             |        |
| सब्बाग्रो ग्रन्जातो                            | ३६१८              |         | संकम-कररो य तहा              | २०४३             |        |
| सव्वाग्यमाइयाग्                                | 3758              |         | संकम जूबै अचले               | ४३३८             | २४१३   |
| सञ्जाणि पंचमो तहिणां                           | ४०७५              | १८३५    | संकमयने य गो यने             | ४२३०             | ५६४०   |
| सन्त्रासि ठवगाणं                               | १४७४              | •       | संकमतो अण्गुगग्।             | २८१२             | • •    |
| "                                              | ६४८३              |         | संकलदीवे वत्ती               | ५४०६             | ३४७०   |
| सव्वाहि व लढीहि                                | ३११६              |         | संका सागारहे                 | १ूद७२            | •      |
| सब्बे गागापदोसादिएस्                           | इइर्इ             |         | संकुचित तरुग् ग्रातप्यमाग्   | ५७६५             | ३६७०   |
| सब्वे वा गीयत्या                               | ४०१८              | ६१८     |                              | १०३२             | . •    |
| सब्दे वि खलु गिहत्या                           | ४ <i>६६</i> ०     |         | संखडिगमणे वितितो             | ३४०२             | रदद्र४ |
| "                                              | ४६८३              |         | संखडिममिवार <u>ें</u> ता     | ર્દેપ્ટર         | ४८३७   |
| सब्वे वि तत्य रंगति                            | १६८३              |         | संखुण्णतो तवस्ती             | ४१६५             | • • •  |
| सब्बे वि दिट्टहरे                              | १२७०              |         | संखेज्जजीविता खलु            | 3508             |        |
| सब्बे वि पदे सेही                              | રંદ્રય            |         | संखे सिंगे करतल              | २३७              |        |
| सब्बे वि य पच्छिता<br>सब्बे कि जोजारक          | ક્ષ્રદૃદ          |         | संगामदुगपस्त्रग्।            | इहरू             |        |
| सब्बे वि लोहपादा<br>सब्बे सम्बन्ध              | አየን               |         | संगामे साहिसतो               | ३६२८             |        |
| सब्बे समणा समणी<br>सब्बे सब्बद्धाते            | २६७४              | Υέχο    | संबट्टग्गा तु वाते           | १४६३             |        |
| पञ्जेसि एगचरग्रं                               | इंड्र्स           |         | संघट्टगा य घट्टगा            | <b>८५५</b> १     | ४६३१   |
|                                                | ४४५५⊏             | ¥.      | संबद्ध्या य सिच्या           | ४२२७             | ४६३७   |
|                                                |                   |         |                              |                  |        |

#### सभाष्यचूरिंग निशीयसूत्र

| ••                     | 5.54           |              |                        | 2-22           |
|------------------------|----------------|--------------|------------------------|----------------|
| संघट्टणादिएसुं         | <b>२१</b> ४    |              | संजमठागाणं कंडगाग      | ३५२३           |
| संघट्टे मासादी         | १८४            |              | संजमतो छक्काया         | १०५६           |
| संघयराधितीजुत्तो       | 3838           |              | संजमदेहविरुद्धं        | ४१८            |
| संघयगां जह सगडं        | ६५१६           |              | संजम-महातलागस्स        | ू १६५०         |
| संघयणेण तु जुत्तो      | <b>द</b> ३     | •            | संजमविग्घकरे वा        | १५६१           |
| संघयरो संपण्णा         | ৬=             |              | "                      | १५७३           |
| संघस्स पुरिम-पिच्छम    | २६६७           | ५३४३         | **                     | १५५०           |
| संघस्सायरियस्स         | ४८४            | •            | संजम-विराह्याए         | ४६३६           |
| संघं समुद्दिसत्ता      | २६६८           | ४३४४         | संजयगरो गिहिगरो        | २५५१           |
| संघाडए पविट्ठे         | ५०६१           | ॱ२८१०        | संजय-गिहि-तदुभयभद्गा   | ३३७१           |
| संघाडगा उ जाव तु       | ६५६७           |              | संजयगुरू तदिहवो        | रदं ५२         |
| 77                     | ६५६८           |              | संजयपदोसगहवति          | १०५७           |
| संघाडगा उ जावं         | १८८८           | •            | संजयपरे गिहिपरे        | ६५५            |
| संघाडगा उ जो वा        | <b>२</b> न्न ३ |              | संजयभद्गमुक्के         | ३३७२           |
| संघाडगाग्रो जाव उ      | २८८२           | ४५९६         | संजयभद्दा तेगा         | ४५१४           |
| संघ।डगासुवद्धा         | ३६४३           |              | संजोए रणमादी           | ६००५           |
| संघाडणा य परिसाडणा     | १८०४           |              | संजोगदिहुपाढी          | २ <b>६</b> ७७  |
| संघाडमादिकघरो          | ५८३            | ४६३६         |                        |                |
| संघाडं दाऊएां          | २०८०           |              | संजोय-विधि-विभागे      | <b>708</b> 3   |
| संघाडिग्रो चउरो        | ४०२६           |              | संभागतम्मि कलहो        | ६३८४           |
| संघाडेगो ठवराा         | ४१७३           | <b>५२</b> ६२ | संभागतम्मि रविगतं      | ६३८४           |
| संघातणा य पडिसाडणा     | १८०२           |              | संभा राती भिणता        | २४२६           |
| संघातिएतरो वा          | १४०८           | ४०६२         | संठावरा लिपराता        | २०५२           |
| संचइयमसंचइते           | १६५१           | १६०६         | संठियम्मि भवे लाभो     | ४८४७           |
| संचरिते वि हु दीसा     | १२७६           |              | संडासछिड्डेण हिमाइ एति | <i>इ</i> ३ ७ ४ |
| संचालगा तु तस्सा       | ५६५            |              | संशिहिमादी पढमो        | ४५४            |
| संजतगतीए गमणं          | 3308           |              | संतगुरागासणा खलु       | ५४२६           |
| संजतिएए गिहिएए         | ८७५            |              | संतविभवा जित तवं       | १७३७           |
| संजत-भद्दा गिहि-भद्दगा | १९७३           |              | संतम्मि य बलविरिए      | ६३२२           |
| संजतिगमरो गुरुगा       | २४५२           |              | संतासंतसतीए            | ७३३            |
| संजतिवग्गे गुरुगा      | . २०६१         |              | n                      | ७७२            |
| संजतिवग्गे चेवं        | २०७८           |              | 11                     | ६८६            |
| संजमग्रभिमुहस्स वि     | १६८१           | ३७०५         | 33                     | ७२८            |
| संजमग्रातविराघगा       | ११५            |              | <b>77</b>              | १इंश           |
| संजमखेतचुयाणं          | ३२०५           |              | ıt                     | ७३६            |
| संजमखेतचुया वा         | <b>५२</b> ६    |              | 11                     | ७४१            |
| संजमघाउप्पाते          | ६०७१           |              | 11                     | ७४२            |
| संजम-चरित्तजोगा        | ४८६६           | १०३५         | ,1                     | ७४४            |
| संजमजीवियहेउ ं         | ३६४            | ४६४५         | 11                     | ७४६            |
|                        |                |              |                        |                |

| 29                                    | 380          |                                         | संभोइयमण्ग्संभोइयाग्               | ६०३४          |              |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------|
| "                                     | ५७७          |                                         | संभोगपरुवग्तता                     | २०६६          |              |
| <b>3</b> *                            | ৩৩৩          |                                         | <b>संभोगमण्</b> गसंभोइए            | २१४५          |              |
| 1)                                    | <b>ও</b> 50  |                                         | संभोगा ग्रवि हु तिहि               | ሂሂሂሄ          | ሂሄሂ३         |
|                                       | ওদদ          |                                         | संरंभ मगोगां तू                    | १८११          | •            |
| "                                     | ६८३          |                                         | संलवमाग्गी वि ग्रहं                | १७७३          | ं ३७६२       |
| 22                                    | 033          |                                         | संलिहितं पि य तिविवं               | १७२०          | ३७४२         |
| "                                     | <b>ह</b> हर  |                                         | संलेह पंच भागे                     | २१०६          | , . ,        |
| <b>33</b>                             | 699          |                                         | संवच्छरं गगो वा                    | ३१०२          | २०००         |
| संती कुं यूय ग्ररो                    | २५६१         |                                         | संवच्छरं च रुट्टं                  | २८०७          | इ ७७४        |
| संथडमसंथडे वा                         | २८८८         | ५७५५                                    | संवच्छरागाि तिण्गि उ               | ५५१४          | ५४१७         |
| संयडिग्रो संयरंतो                     | २६१०         | ५८०७                                    | संवच्छरा तिन्नि छ                  | ३१०१          | 3338         |
| संयरणम्मि ग्रसुद्धं                   | १६५०         | १६०८                                    | संत्रट्टांग्ग्यागं                 | २३७३          | ४८१०         |
| संयरमाणमजाग्ांत                       | १०७६         | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | संवट्टम्मि तु जतगा                 | २३६३          | ४५०१         |
| संयारएहि य तर्हि                      | ५२५६         | इइ४०                                    | संवालादस्रुरागो                    | १७९२          | 0401         |
| संयार कुसंघाडी                        | १७४४         | <i>રે કે ઇ</i>                          | संवासे जे दोसा                     | २४७६          |              |
| संयारगगिलागो                          | ४०१४         | ३८३७                                    | संवासे संभोगो                      | २ <b>१४</b> १ |              |
| संयारविष्यगासे                        | १३१४         | , , , , ,                               | संवाहरामव्यंगरा<br>संवाहरामव्यंगरा | २८६७<br>५६७   |              |
| संयारविष्यगासो                        | १३५४         | ४६२०                                    | संविग्ग णितियवासी                  | ४३०६<br>४३०६  | १९६२         |
| संयारं देहंतं                         | १२५३         |                                         | संविग्ग-भावितागुं                  | १६४६          | १६०७         |
| संयारुत्तरपट्टो                       | ५५०३         | ३६५०                                    | संविग्ग-भावितेसु                   | १९५७          | 1400         |
| "                                     | १२३०         | , (                                     | संविगगमसंविगगा                     | ४७४४          |              |
| संयारेगमगोगे                          | १३०५         | ४६०५                                    | संविग्गदुल्लभं खलु                 | ३८३६          | नदर्         |
| संयारो दिहो गा य                      | १२५२         | , ,                                     | संविग्गमगीतत्यं                    | ४४८४<br>४४८४  | ५४८५         |
| संदिसह य पाउगां                       | २५८०         |                                         | संविग्गमगीयत्यं                    | २५४७<br>२७४७  |              |
| संपति-रण्गुप्पती                      | २१५४         |                                         | संविग्गमरगुण्णाते                  | १६५८          | #<br>9 € 9 € |
| संपत्तीइ वि ग्रसती                    | 8500         | १५५७                                    | संविग्गमण्णसंभोइएहि                | २ <b>५२</b> ४ | १६१६         |
| संपत्ती व विवत्ती                     | ४८०८         | ક૪ક                                     | संविग्गमण्णसंभोगिएहि               | २०७७          |              |
| संपाइमे ग्रसंपाइमे य                  | ४३२७         | २४०१                                    | संविग्गमसंविग्गे                   | ४५८७          |              |
| संपातिमादिवातो                        | र्४३         |                                         | 2)                                 | ४४ <i>६</i> ४ |              |
| "<br>संपातिमे वि एवं                  | ४६२३         |                                         | "                                  | ₹00 <i>€</i>  | 9569         |
| जगारम वि एव<br>संफारिगतस्त गहर्गा     | <b>X</b> 330 | २४०४                                    |                                    | ६२६६          | १६११         |
| नंफातमगुप्पत्तो<br>नंफातमगुप्पत्तो    | १६४३         |                                         | <b>संविग्गमसंविग्गो</b>            | ४२८२          |              |
| संवंबमाविएसु                          | 35%          |                                         | संविग्गसंजतीग्रो                   | ३०६२          | १६६०         |
| संवंबवज्जिय <del>त्ती</del>           | ३२४६         | ४२७४                                    | संविग्गा गीयत्या                   | ३०६१          | १६८०<br>१६८६ |
| संवाह्णा प्रयोवस्य                    | १७६६         |                                         | संविग्गा समगुण्गा                  | <i>६२</i> ४५  | 1000         |
| ् संभिच्चेर्गं व ग्र <del>च्</del> छह | १४६५         |                                         | संविग्गाग् सगासे                   | ४५८८          |              |
|                                       | १३२०         | ጰሄട                                     | संविगगादगुसहो 🐇                    | ४५८६          | •            |

#### सभाष्यचूरिंग निशीथसूत्र

|                         |              | _            |                         |               |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------|
| संविग्गासंविग्गे        | २००८         |              | सागारियादि पलियंक       | ४३४६          |
| संविगोतरभाविय           | १६८६         | २१६०         | सागारिसंजताणं           | १३२१          |
| संविग्गेहऽगुसट्टो       | ४५६१         |              | साडऽव्भंगगा उच्चलगा     | ३०२२          |
| संविग्गो सेज्जायर       | ३०६६         | ४३३४         | सागादीभक्खणता           | ४१५           |
| संसज्जिमेसु छुट्भति     | ં૪१૫૨        | ५२७४         | सागुप्पगभिक्खट्टा       | 9 <b>०७</b> ७ |
| संसट्टमसंसट्टे          | ४११६         | १८६८         | सातिज्जसु रज्जिसिरि     | १५६२          |
| संसत्तपंथ-भत्तो         | २्४⊏         |              | सादू जिए।पडिकुट्टो      | ४८४७          |
| संसत्तपोग्गलादी '       | २८६          |              | सायम्मत वेघम्मत         | २१५३          |
| संसत्ताति न सुज्कति     | ३४०६ ⊤       | <b>२</b> ८५७ | साधम्मियत्यलीसु         | इ४५           |
| संसत्तेऽपरिभोगी         | २६६          |              | साधम्मिया य तिविधा      | ३३६           |
| संसत्तेसु तु भत्तादिएसु | <b>२</b> ६७  |              | साधारग-पत्तोगो          | <b>२१</b> २३  |
| संसयकरणं संका           | ર્જ          | •            | साघारसो विरेगं          | ४३५७          |
| संसारगड्डपडितो          | <b>ሪ</b> ቂሂ  | \$           | साघुं उवासमागो          | ३५०३          |
| संसाहगस्स सोतुं         | ५४६३         | ५३६८         | ,,                      | २४६८          |
| संसोहरा संसमणं          | ४४३६         |              | सा पुगा जहण्ण उक्कोस    | ६६४७          |
| साएता गाऽश्रोजभा        | ३३४७         |              | साभावि गितिय कप्पति     | १००४          |
| सागघतादावावी            | १२३          |              | साभावितं च उचियं        | १००३          |
| सागिग्ए गिविखत्ते       | २०५          |              | साभाविते तिण्गि दिगा    | ६०८७          |
| सागिएया तू सेज्जा       | ५३५२         |              | साभावियशिस्साए '        | १३२८          |
| सागारिग्रदिण्लोसु व     | ४०१          |              | सा मग्गति साधम्मी       | १७८३          |
| सागारिङ त्ति को पुगा    | ११३८         |              | सामण्णो जे पुटिंव       | १०७१          |
| सागारिपुत्त-भाउग        | ११६६         | ३५४७         | सामत्य शिव ग्रपुत्ते    | 3€⊏           |
| सागारिय-श्रधिकरगो       | २४७१         |              | सामाइय पारेतूण          | ४६६३          |
| सागारिय तुरियमग्रभोगतो  | १६४ .        |              | "                       | ४६=४          |
| सागारिय-सज्भाग्         | ६५५          |              | <br>सामाइयमाईय          | ₹ ३ ० ३       |
| सागारिय-संतियं तं       | १६५७         |              | सामा तु दिवा छाया       | ३१६४          |
| सागारियग्गिववेवो        | ५०६=         | २४४०         | सामायारि वितहं          | 3858          |
| सागारियणिस्साम्         | १२११         |              | सामित्त-करग्।-ग्रविकरगा | ६०            |
| n                       | ३४६०         |              | सामित्ते करग्गस्मि य    | ३१४२          |
| सागारियमंखछंदण          | ४४७=         | •            | सामी चार भद्या वा       | ४५०५          |
| सागारियसण्गातग          | १२१०         |              | सारीरं पि य दुविहं      | ६०६६          |
| सागारियसंदिट्टे         | ११४५         | ३५२६         | सारुवि-सावग-गिहिगे      | ४८६           |
| सागारियस्स गंधं         | <b>३</b> ५६८ |              | सारुवि सिद्धपुत्तेग् वा | ४६०२          |
| सागारियस्स गामा         |              | ः, ३५२१      | सारेकण् य कवयं          | ३८१६          |
| सागारियं ग्रपुच्छिय     | १२०६         |              | सारेहिति सीयंतं         | <b>∀</b> ≒₹   |
| सागारियं गिरवक्तति      | ३५८४         | ५१६०         | सालत्ति गावरि गोमं      | २४८६          |
| सागारिया उ सेज्जा       | ५०६७         |              | सालंबी सावज्जं          | ४७५           |
| सागारियादिकहणं          | ६०६=         |              | साला तु भ्रहे वियटा 🥣   | २४२८          |

| •••                      |               |              |                                      |                      |      |
|--------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|----------------------|------|
| सानितगादि ज्मुसिरो       | १२१६          |              | सिप्पाई सिक्खंतो                     | ३७१४                 |      |
| साली-घय-गुल-गोरस         | २६६२          | प्रइ४१       | सिरिगुत्तेणं छतुगो                   | ४६०४                 |      |
| सावगर्साण्णहाराे •       | 3388          | ३८३६         | सिहिरिणि लंभाऽऽलीयण                  | ३६८७                 | ४६६२ |
| सावततेणा दुविघा          | ३२६४          |              | सिचण वीयी पुट्ठा                     | ५३१२                 | २३८६ |
| सावत्थी उसभपुर           | ५६२२          |              | सिचित ते उविह वा                     | ४२२०                 | ४६३० |
| सावय भ्रण्णहुकडे         | ४६६४          |              | सीग्रोदगभोईणं                        | ४११५                 |      |
| सावय-तेरा-परढे           | <b>५</b> ६६५  | ३१०४         | सीतं पर्जीरवंगता                     | १७५                  |      |
| सावय तेराभया वा          | २५५           |              | सीतायो जं दब्ढं                      | ६११२                 |      |
| सावय-भय ग्रागोंति वा     | २२६           | ३४५८         | सीतितरफासु चउहा                      | ५२३०                 |      |
| सावयतेरो                 | ४२२४          | ४६३४         | सीतेण व उसिगोग व                     | १६३६                 |      |
| सावयभए ग्राणिति व        | ५४०३          | ३४५८         | सीतोदगभावितं ग्रविगते                | ४८६३                 |      |
| सावेक्लो त्ति व काउं     | ६६५७          |              | सीतोदगम्मि छुव्मति                   | 0 <i>03)</i><br>2015 |      |
| सासवणाले छंदणं           | ३६५३          | <b>४</b> ६५५ | सीतोदगवियडेणं<br>कीनोने चित्रपोने    | २२७४                 | ३४२० |
| सासवणाले मुहणंतए         | ३६८२          |              | सीतोदे उसिगोदे                       | ५२२ <b>६</b><br>२२७६ | २०५० |
| साहम्मि ग्रण्णहम्मि य    | ३६४२          |              | सीतोदे जो उ गमो<br>सीसगराम्मि विसेसो |                      |      |
| साहम्मि य उद्देशो        | ४४२५          |              |                                      | <b>२१०</b> ८<br>४२०८ | מפפע |
| साहम्मि य वच्छल्लं       | २६            |              | सीसगता वि सा दुक्खं                  | ४२१६                 | ५६२६ |
| साहम्मियत्यलासति         | ३४६           |              | सीसपडिच्छे पाहुड<br>सीसं उरो य उदरं  | ६३४०<br>१८३          |      |
| साहारएस्स भावा           | ५७० ३         |              | सीसोकंपण हत्ये                       | २७२४                 | ४७३६ |
| साहारणं तु पढमे          | ሂሂ०३          | १४०७         | सीसोकंपिय गरहा                       | र७२१                 | ४७३२ |
| साहारगो वि एवं           | ४६४६          |              | सीहगुहं वग्घगुहं                     | ५५६५<br>१५६५         | ५४६४ |
| साहिकरणो य दुविहो        | इ७७इ          |              | सीहाऽऽसीविस भ्रग्गी                  | 485                  | •    |
| साहिति य पियवम्मा        | १६४३          |              | सुग्र ग्रन्वत्तो ग्रगीग्रो           | ४४८२                 | ४३८७ |
| साहुं उवासमाखो           | ४६७४          |              | सुक्खोदणो समितिमा                    | ४६८६                 | 3308 |
| साहूण देह एयं            | ४७४९          | ३२८०         | सुक्खोल्ल ग्रोदणस्सा                 | <b>५</b> ५६२         | ४०६८ |
| साहूणं वसहीए             | ४३०१          | ३३८०         | सुद्रु कयं ग्राभरएां                 | ५१०≒                 | २४६० |
| सिक्कगकरणं दुविधं        | ६३९           |              | सुट्टु कया ग्रह पिंडमा               | ५१४३                 | २४६३ |
| सिग्वयरं ग्रागमणं        | ४१८०          | ४२६६         | सुट्टु ल्लिसिते भीते                 | 358                  | •    |
| सिग्घुज्जुगती ग्रासो     | ६३११          |              | "                                    | २२४४                 |      |
| सिज्जादिएसु उभयं         | ४०७           |              | सुणमागी वि ग सुगिमो                  | २३६७                 | ४८३४ |
| सिट्टम्मि ग् संगिज्मइ    | रद४५          | ४५७६         | <del>-</del>                         | 3388                 |      |
| सिगोही पलवी होइ          | ३⊏२१          |              | सुण्ऐ एंतं पडिच्छए                   | १२४२                 |      |
| सिण्हा मीसग हेट्टोवरि    | १८०           |              | सुण्गो चडत्यभंगो                     | ४०६६                 |      |
| सितिग्रवगागा पहिलाभगा    | <b>አ</b> አአ ቋ |              | मुतसुह दुक्खे खेत्ते                 | २१४०                 |      |
| सिद्धत्यगजालेण व         | ४००६          | ३८२६         | ~ ~                                  | ६२८८                 |      |
| सिद्धत्यग पुष्फे वा ै    | 3 <i>3</i> 88 | 3580         |                                      | २८८६                 |      |
| सिप्पसिलोगादीहि<br>९९-२२ | ४२७८          |              | सुत्तिगिवाग्री एत्यं                 | २०६०                 |      |
| सिप्पसिलोगे ग्रहावए      | . ४२७१        |              | सुत्तरिणवातो सन्चित                  | ५६५६                 |      |
|                          |               |              |                                      |                      |      |

## सभाष्यचूरिंग निशीथसूत्र

| सुत्तिग्वातो उङ्कोसयम्मि          | ५६५२         |      | सुद्धतवो ग्रज्जाणं       | ६५६१      |
|-----------------------------------|--------------|------|--------------------------|-----------|
| सुत्त शिवातो एत्थं                | १८८६         |      | सुद्वपडिच्छरो लहुगा      | ६३६३      |
| n n                               | १६६८         |      | सुद्धमसुद्धं चरणं        | ५४३३      |
| 11 11                             | २२२७         |      | सुद्धं एसित्तु ठावेंति   | ३६३१      |
| 11 11                             | <b>३७४३</b>  |      | सुद्धं पडिच्छिऊणं        | ६३४२      |
| " श्रोहे <sup>-</sup>             | २०२३         |      | सुद्धालंभे श्रगीते       | ६६६०      |
| ,, कसिएो                          | ६६६          |      | सुद्धे सङ्घी इच्छकार     | २८७२      |
| ,, ग्रितिए                        | १०२०         | ,    | ़ सुद्धो लहुगा तिसु दुसु | 303       |
| ,, ग् <del>गि</del> यमा           | १०५०         |      | सुप्पे य तालवेंटे        | २३६       |
| ,, तर्णेसु                        | १२२४         |      | सुवहूहि वि मासेहिं       | ६५२०      |
| ,, वितिए                          | <b>०</b> १३  |      | <br>11                   | ६५२४      |
| ,, सगलकसिग्ां                     | ६२३          |      | सुब्भी दढग्गजीहो         | १११७      |
| सुत्तत्थ ग्रपडिवद्धं              | ३१०६         |      | सुयग्रभिगमणाय्विही       | ४४८७      |
| सुत्तत्यतदुभयविसारयम्मि           | ३३५४         | २७८५ | सुय-चरएो दुहा धम्मो      | २८६५      |
| <b>सुत्तत्थतदुभयाइं</b>           | ६२२४         | ७८६  | सुयघम्मो खलु दुविहो      | ३२००      |
| सुत्तत्थतदुभयागां                 | ६१८१         |      | सुयनागिमिय भत्ती         | ६१७१      |
| "                                 | ६६७३         |      | सुयवत्तो वयावत्तो        | २७४०      |
| <b>मुत्तत्यावस्स</b> ग्गिसीधियासु | ५२१          |      | सुलसा श्रमूढिदिट्टि      | ्३२       |
| मुत्तत्थे श्रकहेता                | ४४७६         |      | सुवइ य ग्रजगर भूतो       | ४३०४      |
| मुत्तत्थे पलिमंथो                 | १६६६         |      | सुवति सुवंतस्स सुयं      | ४३०४      |
| ))                                | ४२१६         | ५६२६ | सुहपडिबोहा एिद्दा        | १३३       |
| मुत्तनिवातो सग्गामा               | १४८६         |      | "                        | ५३२६      |
| सुत्तमयी रज्जुमयी                 | ६५१          | २३७४ | सुहमवि श्रावेदंती        | ३३३०      |
| मुत्तम्मि गालवद्वा                | <b>५५</b> २२ |      | सुहविण्एप्पा सुहमोइया    | * 4 4 4 4 |
| सुत्तम्मि होति भयगा               | ६२१ं६        | ७७८  | $\boldsymbol{n}$         | ५१७७      |
| सुत्तवत्तो वयवत्तो                | ५५७=         |      | "                        | ५१६०      |
| मुत्तसुहदुवसे सेत्ते              | ५५२१         |      | सुहसाहगं पि कज्जं        | ४८०३      |
| सुत्तस्स व श्रत्थस्स व            | १४४६         |      | सुहसीलतेग्गगहिते         | ३४१       |
| सुत्तस्स विसंवादो                 | ३६७,४        |      | सुहिंगो व तस्स वीरिय-    | १५६३      |
| मुत्तं कड्ढित वेट्ठो              | २११५         |      | सुहियामो ति य भएती       | २६५५      |
| सुत्तं तु कारिण्यं                | ४८६२         |      | सुहुमं च वादरं वा        | ३३०       |
| मुत्तं पटुच्च गहिते               | २६१५         |      | सुहुमो य वादरो य         | ३६०       |
| मुत्तं व श्रत्यं च दुवे वि काउं   | १२३६         |      | सुहुमो य वादरो वा        | ગ ક       |
| मुत्तंमि एते लहुगा                | २१           |      | सूतिज्जति श्रगुरागो      | ४६७४      |
| मुत्तायामसिरोग्गत                 | २११४         |      | * ,                      | ४६६६      |
| मुत्ते जहा गिग्वंधो               | ३२०४ .       |      | सूतीमादीयाणं             | १६२       |
| मुद्भतवे परिहारिय                 | ६६०४         | •    | "                        | ६६५       |
| सुद्रतवो भन्नाग्रं                | २८७६         |      | सूभगदूभगगतरा             | 333X      |

| पूषियगण्डाग लु ६६व सो झागा झगण्डाल ७५१ सूर्वि सिविचीए तु ६७५ से झागा झगण्डाल ७५१ सूर्वि सिवचीए तु ६७५ ग ०६६                         | मूयग-मतग-कुलाई          | १६१८             |        | मेहादी पडिकुट्टो                      | ३५१               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------|---------------------------------------|-------------------|-------------|
| सुधिमणहार सु ६६८ सो धागा धगावस्थं ७५१ सुधि प्रविचीए तु ६७५ ,, 3६६ मुरस्वमणीम्म सु गिण्गताग्ण ११५७ ३६६६ ,, 52०६ मुरस्वमणीम्म सु गिण्गताग्ण ११५७ १६६१ ,, 22०६ मुरस्वमणीम्म सु गिण्गताग्ण ११५० १६६१ ,, 22०६ मुरस्वमणीम्म सु १५६६ ,, 22०६ मुरस्वमणीम्म सु १५६६ ,, 22५५ मुनस्वमणी १६६२ ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,, 22५० ,,                          |                         | ५७६०             |        | संहुटनामग <b>ि</b> च्छुगि             | કંપ્રહ            |             |
| सुँच अविचीए सु ६७४ " उ६६ प्रमुख्यमण्डिम तु गिणाताण् ११४७ ३४६ " इ१६६ " ११०६ सुर प्रमुणाबीम तु गिणाताण् ११४७ १६६१ " ११०६ सुर प्रणुणाबीम तु १८१० ४७८८ " १११४ १४६६ मुनादणस्म प्रारं ६६२व " १४६६ " १४६६ मुनादणस्म प्रारं ६६२व " १४५० विचाणक्ष्म तु गुणान्वम तु १६२० " १४५० विचाणक्षमात्री १६६० " १६११ विचानक्षमात्री १६६० " १६११ विचानक्षमात्री १८६० " १६११ विचानक्षमात्री १८६० " १६११ विचानक्षमात्री १८६० " १६११ विचानक्षमात्री १८६० " १८६१ विचानक्षमात्री १८६६ " १८६१ विचानक्षमात्री १८६६ " १८६६ " १८६१ विचानक्षमात्री १८५४ १८५४ " १८६१ विचालक्षमात्री १८५४ १८५४ " १८६६ विचालक्षमा १८५४ १८५४ " १८६६ विचालक्षमा १८५४ विचालक्षमा १८५४ " १८६६ विचालक्षमा १८६० विचालक्षमा १८६० विचालक्षमा १८६० विचालक्षमा १८६० विचालक्षमा १८६० " १८६६ विचालक्षमा १८६० विचालक्षमा १८६० " १८६६ विचालक्षमा १८६० विचालक्षमा १८६० " १८६६ विचालक्षमा १८६० विचालक्षमा १८६० " १८६० विचालक्षमा                          | _                       |                  |        | सी ग्रामा ग्रम्बत्यं                  | ७४१               |             |
| मुरस्यमग्रामिम तु गिरामतागा ११५७ २५६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                  |        | 11                                    | इंडिट             |             |
| मूत्रगते जियागां १४२४ १६६१ " ११०६ सुरे अगुमायमिम च १८६० ४७८६ " १११५ मृत्रोदगास्त गरिड ६२२ग " १४६६ " १४६६ मृत्रोदगास्त गरिड ६२२ग " १४६६ मृत्रोदगास्त गरिड ६२२२ " १४६६ मुत्रोदगास्त गरिड ६२२२ " १४६० मुत्रोदगास्त गरिड १४६६ " १६६० " १६११ मुत्रादगार्थि १४६६ " १६६१ मुत्रादगार्थि १४६६ " १६६१ मुत्रादगार्थि १४४६ १४४६ " १६६१ मुत्रादगार्थि १४४६ मुत्रादगार्थि १४४६ " १८६६ मुत्रादगार्थि १४४६ मुत्रादगार्थि १४४६ " १८६६ मुत्रादगार्थि १६६६ मुत्रादगार्थि मुत्रादगार्थि मुत्रादगार्थि मुत्रा                         |                         | ११५७             | ३५३८   | 11                                    | द३६               |             |
| सुरे ब्राणुगायांम्य च १८६० १७८६ " १११४ १४६६ मुबोदगास्त प्रार्ख ६६२ग " १४६६ मुबोदगास्त प्रार्ख ६६२२ " १४६५ मुबोदगास्त प्रार्ख ६६२२ " १४६५ मुबोदगास्त प्रार्ख १८६० " १६११ स्वार्ण प्रार्थ १८६६ " १६६१ स्वार्ण प्रार्थ १८६६ " १८६६ स्वार्ण प्रार्थ स्वार्ण प्रार्थ १८६६ स्वार्ण प्रार्थ स्वार्ण प्रार्थ स्वार्ण प्रार्थ १८६६ स्वार्ण प्रार्थ स्वार्ण स्वार्ण स्वार्ण स्वार्ण स्वार्ण स्वार्ण स्वार्ण स्वर्ण स                         | **                      |                  | १६६१   | 11                                    | ??05              |             |
| मुनोदगास्त परिवं ६६२ग " १८६७ विकास परिवं ६६२२ " १८६७ विकास परिवं ६६२२ " १८६७ विकास परिवं ६६२२ " १८६७ विकास परिवं ६८६० " १८११ विकास परिवं ६८६० " १८११ विकास परिवं ६८६० " १८२१ विकास परिवं ६८६० " १८२१ विकास परिवं ६८६० " १८२१ विकास परिवं ६८६० " १८६६ विकास परिवं ६८६० " १८६० " १८६६ विकास परिवं ६८६० " १८६० " १८६० " १८६० विकास परिवं ६८६० विकास परिवं ६८६० " १८६० " १८६० " १८६० विकास परिवं ६८६० विकास १८६० विकास परिवं ६८६० विवं विकास परिवं ६८६० विवं विकास परिवं ६८६० विवं विवं विवं विवं विवं विवं विवं विव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | -                |        | **                                    | 3 3 3 X           |             |
| सेएगा कक्कमाती १६६२ " १४५० विकान-स्था-विहिण्णू १२४० " १६११ विकान-स्था-विहिण्णू १२४० " १६११ विकान-स्था-विहिण्णू १२४० " १६११ विकान-र-पातिष्ठि १४६६ " १६६१ विकान-र-पातिष्ठि १४६६ " १६६१ विकान-र-पातिष्ठि १४६६ " १६६१ विकान-र-पातिष्ठि १४४० १४४६ " १६६६ विकान-र-पातिष्ठि १४४० १ १४४० विकान-र-पातिष्ठि १४४० १ १४४० विकान-र-पातिष्ठि १४४० १ १८६५ विकान-र-पातिष्ठि १४४१ " १८६६ विकान-र-पातिष्ठि १८६० विकान-र-पातिष्ठ विकान-र-पातिष्ठ १८६० विकान-र-पातिष्ठ विकान-र-पातिष्ठ १८६० विकान-र-पातिष्ठ विकान-र-प                         |                         | -                |        |                                       | १४६६              |             |
| सेज्जा-कण-विहिण्ण १२४६ " १६११ सेज्जा-संवारहुर्ग १६६० " १६११ सेज्जा-संवारहुर्ग १६६० " १६११ सेज्जा-संवारहुर्ग १६६० " १६२१ सेज्जातर-रातिष्ठि १४६६ " १६२१ सेज्जातराग् वर्म्म १७२६ २७४६ " १६६१ सेज्जातराग् वर्म्म १७२६ २७४६ " १६६१ सेज्जावरकण्णही १५४८ ५४४६ " ११६६ सेज्जावरकण्णही १५४८ ५४४६ " ११६६ सेज्जावरकण्णही १५४६ १४४६ " ११६६ सेज्जावरकाणही १५४६ " ११८६ सेज्जावरकाणही १५४६ " ११८६ सेज्जावरकाणित १६८१ " ११८० " ११८० " ११८० " ११८० " ११८० " ११८० " ११८० " ११८० " ११८० " ११८० " ११८० " ११८० " ११८० " ११८० " ११८० " ११८० " ११८० " ११८० " ११८० " ११८० " ११८० " ११८० " ११८० " ११८० " ११८० " ११८० " ११८० " ११८० " ११८० " ११८० " ११८० " ११८० " ११८० " ११८० " १९८६ १८६६ १८६६ १८६६ १८८६ सेज्ज्जा विष्ताग्रं १९६६ १८८६ सेज्ज्जा विष्ताग्रं १९६६ १८८६ सेज्ज्जा विष्ताग्रं १९६६ १८७१ सेज्जु विष्तां १९६६ १८८९ सेज्जु विष्तां १९६६ १८७२ सेज्जु विष्तां १९६० " १८७५ १८७५ १८७५ १८७५ सेज्जु विष्तां १८६० " १८५५ १८७२ सेज्जु विष्तां १८६० सेज्जु विष्तां १८                         | •                       |                  |        | 11                                    | ં, <b>દ</b> ્ધ    |             |
| सेजजात-संवारहुर्ग १६६० " १६११<br>सेजजात-रातिरिंडे ३४६६ " १८२६<br>सेजजातर-रातिरिंडे ३४६६ " १८२६<br>सेजजातरा प्रमु वा ११४४ ३५१५ " १८६६<br>सेजजायरकपट्टी १५४६ ४४४६ " १९६६<br>सेजजायरकपट्टी १५४६ ४४४६ " १९६६<br>सेजजायरकपट्टी १५४६ ४४४६ " १९६६<br>सेजजायरकपट्टी १५४६ १ " १९६६<br>सेजजायरका पिछी ३४६५ " १८६६ सेजजायरका पिछी ३४६५ " १८६६ सेवजायरका पिछी ३४६५ " १८६६ सेवजायरका पिछी १८६० " १८६६ सेवजायरका १८६० " १८६६ सेवजाय केवजायरका १८६० " १८६६ सेवजाय केवजायरका १८६० " १८६६ १८६६ सेवजाय केवजाय १८६० सेवजाय केवजाय १८६० सेवजाय केवजाय १८६० सेवजाय केवजाय केवजाय १८६० सेवजाय सेवजाय १८६० सेवजाय केवजाय १८६० सेवजाय सेवजाय सेवजाय १८६० सेवजाय सेवजाय १८६० सेवजाय सेवजाय १८६० सेवजाय सेवजाय सेवजाय १८६० सेवजाय सेवजाय सेवजाय १८६० सेवजाय सेव |                         |                  |        | 11                                    |                   |             |
| सज्जानर-रार्तापढे ३४६६ " १६२४ । १६२४ । १६२६ । १६२६ । १६२६ । १६४४ । १६५१ । १६६१ । १६६१ । १६६६ । १६६६ । १६६६ । १६६६ । १६६६ । १६४४ । १६६६ । १६६६ । १६६६ । १६६६ । १६६६ । १६६६ । १६६६ । १६६६ । १६४४ । १६६६ । १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६   १६६६                         |                         |                  |        | "                                     | 2522              |             |
| सेज्जातराण वर्म्म १७२६ २७४८ " १८६१<br>सेज्जावरोण प्रमु वा ११४४ ३५२५ " १८६१<br>सेज्जावरक्षणहीं ५,५४८ ५४४६ " ११६६<br>सेज्जावरक्षणित्मित १३४४ ॥ १५४६ " ११६६<br>सेज्जावरक्षणितिस्त १३४४ ॥ १५४६ " १८६१<br>सेज्जावरक्षणितिस्त १३४५ " १८६६ सेज्जासंयारो क १३०१ " १८६५ " १८६६ सेज्जासंयारो क १३०१ " १८६५ " १८६५ " १८६५ " १८६५ " १८६५ " १८६६ सेज्जासंयारो क १३०१ " १८६० " १८६५ सेज्जावर्ति ६४६१ " १८६६ सेज्जावर्ति ६४६१ " १८६६ सेज्जावर्ति १८६८ सेज्ज्जातर्ते १८६८ सेज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u> </u>                |                  |        | . 11                                  | १८२४              |             |
| सेज्ञातरो पश्च वा ११४४ ३५२५ " १६६६ १८६६ सेज्ञावरकपट्टी १५४८ १४४६ " २१६६ १८६६ सेज्ञावरकपट्टी १५४८ " २१६६ १८६६ सेज्ञावरकुलिनिस्तत १८६४ " २१४० १८६६ सेज्ञावरकुलिनिस्तत १८६४ " २६६६ सेज्ञावरक्ष पिडी १४५५ " २६६२ सेज्ञावरक्ष पिडी १४५५ " २६६२ सेज्ञाविह म्राहारे १८०७ " १८६६ सेप्राहित कामुहारे १८६६ सेप्राहित मोह महयर १८६६ मोळा व गिलागा २६६० मेळा व गिलाम १६६६ सेप्राहित मोह महयर १८६६ मोळा व गीलागा २६६६ १८६६ सेप्राहित मोह महयर १८६६ मोळा व गीलागा २६६६ १८५५ मोळा व गीलागा १८६६ १८५५ मेळा व गीलागा १८६६ १८५५ मोळा व गीलागा १८६६ मेळा व गीलागा १८६६ मोळा व                         |                         |                  | 219%⊏  | <b>71</b>                             | १५५६              |             |
| मेजायरकपट्टी १,५४६ ५४४६ " ११६६<br>सेजायरकुलिमिसत '८१४४ " ११६६<br>सेजायरसादि सार्णिकस्या १,५४३ " १४४०<br>सेजायरस्य पिढी इ४६५ " १५६६<br>सेजासंयारों क १३०१ " १६६२<br>सेजासंयारों क १३०१ " १६६२<br>सेजातिह झाहारे ११०७ " ४००४<br>" १६१० " ४००४<br>सेह्मा बर्माहावि ४४५१ " ४३०६<br>सेन्याति गम्मिहिती १३५७ ४७६६ सोझी स्वासा ३६६०<br>सेम्यादि मोहस्यर ६०६५ सोझी हिड्स्मुन्कंस्म् १२५६<br>सेयाति गम्मिहिती १३५७ ४७६६ सोझी स्वासा १६६०<br>सेम्याहिव सोझ सहस्यर ६०६५ सोझी हिड्स्मुन्कंस्म् १२५६<br>सेयात्र वा जल्लं वा १५२१ सोझमा १५६६ १६७१<br>सेव्यात्र वा जल्लं वा १५२१ सोझमा वा ग्रिसा १७६६ ३७६६<br>सेवा च जहांसती ६१२२ सोझमा वा ग्रिसाम्य १६७५ १६७५<br>सेतमा च जहांसती ६१२२ सोझमा वा ग्रिसाम्य १७४६ १६७५<br>सेतमा च जहांसती ६१२२ सोझमा १६५२ सोझमा १७५७ १६७५<br>सेतमा मामुग्ग्रा २०५० " १७३१ सोझमा १०५७ सोमिय स्वासिन १५५२ १६७०<br>सेहम्म विसीद्याता १३६६ से०६ से०६ सोझमा १६६० सोझमा १३६० से४५४<br>सेहस्य विसीद्याता १३६४ " सोझ्यां परसमीवे १६६७<br>सेहस्य विसीद्याता १३६४ " सोझ्यां परसमीवे १६६७<br>सेहस्य विसीद्याता १६६० सेम्ब्या सोजन्यां १३६० से४५४<br>सेहादीगा अवव्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                  |        | <i>3</i> 1                            | १८६१              |             |
| सेज्जायरकुलिस्सित ४१४४ " २१४६<br>सेज्जायरसादि सएजिम्सा ४१४३ " २४४०<br>सेज्जायरसादि सएजिम्सा ४१४३ " २५४०<br>सेज्जासंबारो क १२०१ " १५६२<br>सेज्जासंबारो क १२०१ " १००४<br>सेज्जासंबारो क १२०१ " १००४<br>सेज्जासंबारो क १२०० " १००४<br>सेज्जासंबारो का १८६२ २६६६ सोज्ञानी एव सोत्ता १६६०<br>सोज्जानी गम्मिहिनी २३४७ ४७६६ सोज्जानी एव सोत्ता १८६०<br>सेग्जादी गम्मिहिनी २३४७ ४७६६ सोज्जा का गिलाम् १८६६ १८७१<br>सेग्जाहिव सोड महयर ६०६५ सोज्जा व शिलाम् १८६६ १८०१<br>सेव्यविषोलासांक ४५६६ सोज्जा व शिलाम् १७६६ १८०१<br>सेव्यविषोलासांक ४५६६ सोज्जा व गिलाम् १७६६ १८०१<br>सेव्यविषोलासांक १६२१ सोज्जा व गिलाम् १७६६ १८७१<br>सेवंता तु प्रकिल्वं ४७० " १६७३ १८७५<br>सेनम् काम्मुएम् २०५० सोज्जा व गिलाम् १७४६ १८७२<br>सेनम् काम्मुएम् २०५० सोज्जा व गिलाम् १०५७<br>सेहम्पविह्मा व दिट्टे २७६६ ६००६ सोज्जा व गिलाम् १०५७<br>सेहम्पविह्मा व दिट्टे २७६६ ६००६ सोज्जा १२०० ४६००<br>सेहस्म विसीदएमा १२६० सोज्जा १२६० १८६७<br>सेहस्म विसीदएमा १६६० सोज्जा १२६० सोज्जा १२६० सोज्जा परसमीव १८६७<br>सेहस्म विसीदएमा १६४७ साज्जा १२६० सोज्जा १२६० सोज्जा परसमीव १६६०<br>सेहस्म विसीदएमा १६४७ साज्जा १३६० सोज्जा परसमीव १६६०<br>सेहस्म विसीदएमा १६४७ साज्जा १६४० सोज्जा १२६० सोज्जा परसमीव १६६०<br>सेहस्म विसीदएमा १६४० सोज्जा १६४० सोज्जा १३६० सोज्जा परसमीव १६६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>.</u>                |                  |        | ,,                                    | <b>૨</b> १૬૬      |             |
| सण्जायरसादि सएरिकस्या ११४३ " १४४० सण्जायरस्य पिंडो १४६५ " १६६२ सण्जासंयारो क १३०१ " १६१४ " १८१० " १८१० " १८१० " १८१० " १८१० " १८१० " १८१० " १८१० " १८०६ संद्राचित्र वरगुटावे १४४१ " १८६६ संद्राचित्र वरगुटावे १८६२ सहस्य संद्राचित्र वर्माद्राचित्र १८६६ संद्राचित्र वर्माद्राचे १८६६ संद्राचित्र वर्माद्राचे १८६६ संद्राचे संद्राचे १८६१ संद्राचे १८६१ संद्राचे १८६१ संद्राचे संद्राचे १८६१ संद्राचे वर्माद्राचे १८६१ संद्राचे १८६१ संद्राचे वर्माद्राचे १८६१ संद्राचे वर्माद्राचे १८६१ संद्राचे वर्माद्राचे १८६१ संद्राचे वर्माद्राचे १८६० संद्राचे संद्राचे १८६० संद्र                         | _                       |                  | 4      | 11                                    |                   |             |
| संज्ञासंस्तर पिंडो १४६५ " १८६२ से संज्ञासंस्तर के १३०१ " १८६२ से संज्ञासंस्तर के १३०१ " १८६२ से संज्ञासंस्तर के १६६० " १८६६ से संज्ञासं के १८६० में संज्ञासं के १८६२ से संज्ञासं के १८६० में संज्ञासं के १८६२ से संज्ञासं के १८६० में स्वार्ण के १८६                         |                         |                  |        | 11                                    | २.३४ <del>८</del> |             |
| सण्जोबहि प्राहारे २१०७ " २६६२ स्थ्रे अ०३४ " १११५ अ०३४ " १११० " ४२०६ सेनुनित बगुडावे ४४४१ " ४६६६ सोद्यानी एव सोत्ता ३६६० सोद्यानी ग्रमहिती २१४७ ४७६६ सोद्यानी एव सोत्ता ३६६० सेनुनित सोह सहयर ६०६५ सोद्यानी एव सोत्ता १८६६ १८६६ सोद्यानी हिड गुन्क्यग् १२६६ १८६६ सोद्यानी हिड गुन्क्यग् १२६६ १८६६ सोद्यानी साम १८६६ १८६६ सोद्यानी साम १८६६ सेनुनित साम १८६१ सोद्यानी साम १८६१ सोद्यानी १८६६ १८७१ सेनुनित साम १८६१ सोद्यानी १८६६ १८७१ सेनुनित साम १८६१ सोद्यानी १८६० " १८७२ १८७५ १८७५ सेनुनित साम १८६१ सोद्यानी साम १८६१ सोद्यानी १८६६ सोद्यानी साम १८६१ सोद्यानी १८५६ १८७२ सेनुनित साम गुणा १८४७ सेनुनित साम १८६० सोद्यानी १८६० सोद्यानी १८६० सोद्यानी १८६० सोद्यानी १८६७ सोद्यानी १८६० सोद्यानी १८६७ सोद्यानी १८६० सोद्यानी १८६७ सोद्यानी १८६७ सोद्यानी १८६७ सोद्यानी १८६७ सोद्यानी १८६० सोद्यानी १                         |                         |                  |        | 37                                    | 5,6,0             |             |
| निजीवहि प्राहारे २१०७ " १११९ " ४०३४ " नेहंगुलि बगुडावे ४४५१ " ४६०६ मोझानी एव सोत्ता ३६६० मेगुत को पिजिय १६६२ २६६६ सोट हिड्गु-कघगां १२६६ १८७६ मेगुती गिमिहिती २३५७ ४७६६ मोझगा एव सोत्ता ३६६० सेगुतीहिव भोड महयर ६०६५ मोझगा वो गिलागां २६६६ १८७६ मेथुतीलासाढे ४५६६ मोझगा वो गिलागां १७६६ ३७८६ मोझगा व प्रास्ता १७६६ ३७८६ मोझगा व प्रास्ता १७६६ ३७८६ मोझगा व गिलाणां २६७० १८७१ मेवती तु प्रक्रिकचं ४७० " २६७३ १८७५ मेनु मु सम्मावं १७५० " २६७३ १८७५ मेमु मु सम्मावं १७५० चेथुर सोझगा १७५६ १८७० मोह्ममुएग् १०५० सोहम्मावां १७५० मोण्यां १०५७ मोण्यां १०५७ मेर्गुन्यां १०५० मोण्यां १०५७ मोण्यां १०५७ मेर्गुन्यां १०५० मोण्यां १०५७ मोण्यां १०५० माण्यां                          |                         |                  |        | 27                                    | २८६२              |             |
| भड़ेगृत बगुडावे ४४५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | मज्जोवहि ग्राहारे       |                  |        | <b>77</b>                             | <b> </b>          |             |
| भेडंगुलि बगुडावे १८६२ २६६६ सोद्यानी एव सोत्ता ३६६० सेमुग रुते पिजिय १६६२ २६६६ सोद्यानी एव सोत्ता ३६६० सेमुगदी गिम्मिहिती २३४७ ४७६६ सोटं हिंडगु-कचग् १२५६ १५७१ सेमुगहिव मोह मह्यर ६०६५ सोठगु जो गिलाग्रं २६६६ १५७१ सेमुगिलासाहे ४५६६ सोठगु व घोसग्यं ४७६४ ६२५ सेठगु व घोसग्यं १७६६ ३७६६ सेठगु व पासित्ता १७६६ ३७६६ सेठगु व पासित्ता १७६६ ३७६६ सेठगु व पासित्ता १७६० १६७१ सेठगु व गालाणं २६७० १६७१ सेन्द्रे सेदारपलया ३१६१ सोठगु व गालाणं २६७० १६७५ १६७५ सेमुगु तु सहमावं १७९० ४७३१ सोठगु व गिलाग्ग् १७४६ १६७२ सेमुगु क्रमुग्ग् २०५० सेहुग्वहारो हिन्द्रो २६६६ सेगु सोमुग्ग् १०४७ सेहुग्वहारो हिन्द्रो २६६६ सेगु सोमुग्ग् १०५० सेहुग्वहारो हिन्द्रो २६६६ सेगु सोम्बा गत ति लहुगा १३०२ ४६०० सेहुम्स विसोदणता १३१२ ३४३६ सोच्या परसमीवे २६६७ सेगु सोच्या परसमीवे २६६७ सेगु प्राच्या अवण्या २६४७ सेरु सेनु सेनु प्राच्या अवण्या २६४७ सेगु स्वाच्या व सोव्या परसमीवे २६६७ सेगु सेनु स्वाच्या परसमीवे २६६७ सेगु प्राच्या अवण्या २६४७ सेरु सेनु सेनु सेनु सेनु सेनु सेनु सेनु सेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                  |        | 11                                    | ४७३४              |             |
| मेहुग स्ते पितिय १६६२ २६६६ साम्रानी एव सीता ३६६० मगादी गिम्मिह्ती २३५७ ४७६६ सीड हिंडगु-कंघगां १२५६ १५७१ सेगाहिव भोड महयर ६०६५ सोऊगा जो गिलागां २६६६ १५७१ सोऊगा जो गिलागां १७६६ १५७१ सोऊगा व पीतागां १७६६ १५५१ सोऊगा व पाताना १७६६ ३७६६ सोऊगा व पाताना १७६६ ३७६६ सोऊगा व पाताना १७६६ ३७६६ १६७५ सोऊगा वा गिलागां २६७० १६७१ १६७५ सोऊगा वा गिलागां २६७० १६७५ १६७५ सेनेन तु सस्मा व जहासती ६१२२ सोऊगा व गिलागां १७४६ १६७५ सेनेम तु सस्मा व गिलागां १७५६ १६७२ सोऊगां च गिलागां १७४६ १६७२ सेनेम प्रामुग्गां २०५० ४७३१ सोऊगां च गिलागां १७४६ १६७२ सेनेम प्रामुग्गां १०५७ सेह-गिहिगा व दिट्टे ३७६६ ६००६ सोग्विए य म्रासित ३५६२ ५१६७ सेन्यागां परसमीवे २६६७ सोच्या गतां त्रा लहुगां १३०२ ४६०० सेहस्म विसीदगाता १३६४ सोच्या पत्तिमर्गत्तिय १३९७ ५५५ सोच्या पत्तिमर्गत्तिय १३९७ ५५५ सेन्या प्रामुग्गां २६६७ सोच्या पत्तिमर्गत्तिय १३९७ ५५५० सोच्या प्रामुग्गां २६६७ सोच्या पत्तिमर्गत्तिय १३९७ ५५५ सोच्या प्रामुग्गां २३६० सोच्या प्रामुग्गां २६६० सोच्या प्रामुग्गां २६६० सोच्या प्रामुग्गां २६६० सोच्या प्रामुगं २६६० सोच्या स्रामुगं २६६० सोच्या प्रामुगं २६६० सोच्या स्रामुगं २५५० सोच्या स्रामुगं २५६६० सोच्या स्रामुगं २५६६ सोच्या स्रामुगं २५६६० सोच्या स्रामुगं २५६६ स्रामुगं २५६६० सोच्या स्रामुगं २५६६० सोच्या स्रामुगं २५६६६ सोच्या स्रामुगं २५६६० सोच्या स्रामुगं २५६६ सोच्या स्रामुगं २५६६ सोच्या                         |                         |                  |        | _                                     | 3058              |             |
| नेगादी गम्मिहिती  २३५७ ४७६६  सोडगा को गिलागां  २६६६ १६७१  सेविपोलासाढे  ४५६६  सेविया जल्लं वा  १५६१  सेवेता तु अकिल्लं  २५६१  सेनेम तु सदमावं  २७२०  सेनेम तु स्तमावं  २०२०  सेनेम तु स्तमावं  २०६०  सेनेम तु स्तमावं  सेनेम तु सु स्त                         |                         |                  | २६६६   |                                       |                   |             |
| संगाहित भोड महयर ६०६५ मीळग च गिलाग २६६६ १८५५ सेळग च घोसगायं ४७६४ ६२५ सेळग च पासित्ता १७६६ ३७६६ मीळग च गिलाणं २६७० १८७१ मेवंतो तु प्रकिच्चं ४७० " २६७५ १८७५ मेवंतो तु प्रकिच्चं ४७० " २६७५ १८७५ मेवंतो तु प्रकिच्चं ४७० " २६७५ १८७५ मेवंत्रा तु प्रकिच्चं ४७० " २६७५ १८७५ मेवंत्रा तु प्रकिच्चं २७०० ४७३१ मो एसो जस्स गुगा १०४७ मेह-गिहिगा च दिट्टं ३७६६ ६००६ मोवंद्रिय च प्रास्ति ३५६२ ४१६७ मोह-जहारो द्विद्दा २६६६ मोच्चा गतित्त ति लहुगा १३०२ ४६०० मेह-म विसोदगाता ११२ २४३६ मोच्चा पत्तमीचे २६६७ मोच्चा पत्तमिव्यं १३१७ ४४४ मोच्चा पत्तमिव्यं १३१७ ४४४ मोच्चा पत्तमिव्यं १३६० मोच्चा पत्तमिव्यं १३६० मोच्चा पत्तमिव्यं १३१७ ४४४ मोच्चा पत्तमिव्यं १३६० मोच्या प्रतमीचे २६६० मोच्या पत्तमिव्यं १३६० मोच्या पत्तमिव्यं १३६० मोच्या पत्तमिव्यं १३६० मोच्या प्रतमीचे २६६० मोच्या प्रतमीचे २६६० मोच्या प्रतमीचे २६६० मोच्या प्रतमीचे २६६० मोच्या प्रतमीचे १३६० मोच्या प्रतमीचे १३६० मोच्या प्रतमीचे १६४१ १४४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | नगादी गम्मिह्ती         |                  |        |                                       |                   |             |
| नयविपोलासाढे ११६६ माऊग व घासग्य १७६४ ६२१<br>सेयं वा जल्लं वा ११२१ मोऊग व पासत्ता १७६६ ३७६६<br>में केग व पासत्ता १७६६ ३७६६<br>में केग व पासत्ता १७६० १६७१<br>में केग व जहासती ६१२२ से केण च पालाणं २६७५ १६७५<br>में सम्मु तु सब्मावं २७२० १७३१ मो एमो जस्स गुगा १०४७<br>सेसमु फामुएग् २०४० मो एमो जस्स गुगा १०४७<br>सेह-गिहिगा व दिट्टे ३७६६ ६००६ मोचिए य ब्रासिने ३५६२ ११६७<br>मेह कहारो दुविहो २६६६ मोच्चा गत त्ति लहुगा १३०२ ४६००<br>सेहस्म विसीवएता ११२४ मोच्चा पत्तमपित्त्य १३१७ १४५<br>सेहाबीग श्रवणा २६४७ मोच्चा पत्तमपित्त्य १३१७ १४५<br>सेहाबीग श्रवणा १६४७ मोच्चा पत्तमपित्त्य १३१७ १४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>नेगाहिव भोइ महयर</b> |                  | •      |                                       |                   |             |
| सेयं वा जल्लं वा १५२१ मोळग व पासत्ता १७६६ ३७८६ विशेष मोळग वा पिलाणं २६७० १८७१ में केम व जहासत्ती ६१२२ " २६७५ १८७२ में सेम व जहासत्ती ६१२२ मोळग व पिलागिंग १७४६ १८७२ में सेम व जहासत्ती १७२० १७३१ मो एमो जस्म गुगा १०४७ में ह्निहिंगा व दिहुं ३७६६ ६००६ मोजीविए य ग्रासित्ते ३५६२ ५१६७ मोजा गत ति लहुगा १३०२ ४६०० में हस्म विसीदिगाता ११२ ३४३६ मोज्ञाणं परसमीवे २६६७ मोज्ञाणं परसमीवे २६६० मोज्ञाणं परसमीवे २६६० मोज्ञाणं २६४७ मोज्ञाणं २६४७ मोजञ्ज्ञाणं २६४० मोजञ्ज्ञाणं २६४७ मोजञ्ज्ञाणं २६४० माजञ्ज्ञाणं २६४० मोजञ्ज्ञाणं २४४० मोजञञ्ज्ञाणं २                         | <b>स्यविपोलासा</b> ढे   |                  |        | _                                     |                   |             |
| भवंतो तु श्रिकच्चं १७० " २६७३ १५७४<br>सेमा च जहासती ६१२२ " २६७४ १६७७<br>सेसेमृ तु सदमावं २७२० १७३१ मो एमो जस्स गुगा १०४७<br>सेह-गिहिणा व दिष्टे ३७६६ ६००६ सोवीधिए य श्रासित्ते ३५६२ ५१६७<br>सेह-वहारो दुविद्दो २६६६ सोचा गत ति लहुगा १३०२ ४६००<br>सेहस्स विसीदिणता ११२४ ३४३६ मोच्चा परिसमीवे २६६७<br>सेहस्स विमीयणता ११२४ " सोच्चा व सोवसमां २३६०<br>सेहादीण श्रवण्णा २६४७ मोच्चा व सोवसमां २३६०<br>सेहादीण श्रवण्णा २६४७ मोच्चा व सोवसमां २३६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | सेयं वा जल्तं वा        |                  |        |                                       | ૧૯૬ <b>દ</b>      |             |
| सेना उ जहासती ६१२२ सोकणं च गिलाणि १७४६ १८७२<br>सेनेमु तु सब्मार्व २७२० १७३१ सोकणं च गिलाणि १७४६ १८७२<br>सेनेमु फामुएएां २०१० सोजणं च गिलाणि १७४७<br>सेह-गिहिएगा व दिट्टे ३७६६ ६००६ सोगीबिए य ग्रासित्ते ३५६२ ५१६७<br>सेह-वहारो दुविद्दो २६६६ सोचा गत ति लहुना १३०२ ४६००<br>सेहस्म विसीदएगता ११२४ सेक्स सोच्चाणं परसमीवे २६६७<br>सेहस्म विनीयएगता ११६४ सोच्चा पत्तिमर्पत्तिय १३१७ ५४५<br>सेहाबीए ग्रवण्या २६४७ सोच्चा व सोर्बसमां २३६०<br>सेहाबीए ग्रवण्या २६४७ सो एज्छुमति साधू २६४१ ५५७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मलऽट्टि-यंभदारुयनया     | 5363             |        | साऊम् वा गिलाण                        |                   |             |
| सेने व नहारात १८२२ सोकणं च गिलाणि १७४६ १८७२ सिमेनु तु सरमावं २७२० ४७३१ मो एमो जस्स गुगा १०४७ सेह-गिहिणा व दिट्टे ३७६६ ६००६ सोचीयए य ग्रासिन्ते ३५६२ ५१६७ मोचा गत ति लहुगा १३०२ ४६०० सेहस्स विसीदण्ता २१२ ३४३६ मोच्चा परिसमीवे २६६७ सोच्चा परिसमीवे २६६७ सोच्चा परिसमीवे १३१७ ५४४ सेहस्स विसीयण्ता १३६४ सोच्चा व सोवंसगां २३६० सेहर्गा व सोवंसगां २३६० सेहर्गा व सोवंसगां २३६० सेहर्गा व सोवंसगां २३६० सेहर्गा व सोवंसगां २६६७ सेहर्गा व सोवंसगां २३६० सेहर्गा व सोवंसगां २६६७ सेहर्गा व सोवंसगां २६६० सेहर्गा व सेह                         | मेवंती तु ग्रकिच्चं     | 7630             |        | 11                                    |                   |             |
| सेनपु प्रामुण्णं २०५० मो एमो जस्स गुगा १०४७  सेनपु प्रामुण्णं २०५० मोर्गविए य ग्रासित्ते ३५६२ ५१६७  सेह-गिहिणा व दिट्टे ३७६६ ६००६ मोर्गविए य ग्रासित्ते ३५६२ ५१६७  सेह-गिहिणा व दिट्टे २७६६ मोच्चा गत ति लहुगा १३०२ ४६००  सेहस्स विसीदण्ता २१२ ३४३६ मोच्चा परिमर्गतिय १३१७ ५४५  सेहस्स विभीयण्ता ५३६४ मोच्चा पत्तिमर्गतिय १३१७ ५४५  सेहादीण् ग्रवण्णा २६४७ मोच्चा व सोर्बस्मर्ग २३६०  मेहादीण् ग्रवण्णा २६४७ मोण्ड्युमित साधू २६४१ ५५७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | ६१२२             |        |                                       |                   |             |
| सेनेमु फामुण्णं २०५० ना एमा जस्स गुणा १०४७<br>सेह-गिहिणा व दिट्टे ३७६६ ६००६ सोगंबिए य ग्रासिने ३५६२ ५१६७<br>मेह अवहारो दुविद्दी २६६६ सोचा गत त्ति लहुगा १३०२ ४६००<br>सेहस्स विसीदणता २१२ ३४३६ मोच्चाणं परसमीवे २६६७<br>सेहस्स विनीयणता ५३६४ मोच्चा पत्तिमपंत्तिय १३१७ ५४५<br>सेहादीण ग्रवण्णा २६४७ सोच्चा व सोवंसणं २३६०<br>सेहादीण ग्रवण्णा २६४७ सोण्च्युमित साधू २६४१ ५५७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मसेमृ तु सन्मावं        | २्७२०            | ૧૬૭૪   |                                       |                   | इंडिंग्     |
| सहस्य विसीदिशाता २१२ ३४३६ सोच्चा गत ति लहुगा १३०२ ४६०० सहस्य विसीदिशाता २१२ ३४३६ सोच्चाणं परसमीचे २६६७ सेहस्य विसीदिशाता १३६४ सोच्चा पत्तिमपत्तिय १३१७ १४४१ सेहादीशा अवण्या २६४७ सोच्चा व सोवस्यगं २३६० सो ग्राच्छ्रमित साधू २६४१ १५७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सेमेमु फामुएग्र्        | २०५०             | •      |                                       | -                 | _           |
| सहस्य विसीदणता २१२ ३४३६ सोच्चाणं परसमीचे २६६७<br>सहस्य विसीयणता १३६४ सोच्चा पत्तिमपंत्तिय १३१७ ५४५<br>सहादीण अवण्णा २६४७ सोच्चा व सोवंस्मणं २३६०<br>सहादीण द्यां आ १५४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | सह-गिहिग्गा व दिट्टे    | કે છ છ દે        | ६००६   |                                       |                   |             |
| सहस्स विभीयगाता १३६४ , भोच्चा पत्तिमपत्तिय १३१७ ५४५<br>सहादीगा श्रवण्या २६४७ , सोच्चा व सोवंसगा २३६०<br>सहादीगा द्यां द्या २५४५ सो गाज्ञ्युमित साधू २६४१ ५५७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मेहःबहारो दुविद्दी      | રક્દદ            |        |                                       |                   | .75°00      |
| नहादीमा द्वां छ। १५५४ मो स्वां व सोवंसमा २३६०<br>सहादीमा द्वां छ। १५४७ सो मिल्छुमति साधू २५४१ १५७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | રશર              | 3,58,5 |                                       |                   | ***         |
| सहादीम् अवण्मा २६४७ सो मिज्युमित सावू २६४१ १५७५<br>नहादीम् दर्ग छ। १५४५ १६४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | がぎせん             |        |                                       |                   | 4.64        |
| नहाडीमा द्यांच्या १५४५ - १८००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | नहादीगा ग्रवण्गा        | ગ્ <i>દ્</i> .૪૭ |        |                                       |                   | e, es := 45 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | नहादीगा दुगुंछा         | ડંત્રજ્          |        | क एएच्छुमात साथू<br>सो ग्एडजति गिलागो |                   |             |

## सभाष्यचूर्णि निशीयसूत्र

|   | सो गिज्जराए वट्टति      | १७६१             | ३७५४    | हयगयलंचिक्काइं                             | ३६५४         |
|---|-------------------------|------------------|---------|--------------------------------------------|--------------|
|   | मोशातपूयालिते           | ४०१८             | इद४०    | हयजुद्धादी ठाणा                            | ४१३३         |
|   | मो तं ताए श्रण्णाए      | ४०६८             | १८२३    | हयमादी साला खलु                            | २४६१         |
|   | सोतुं ग्रग्शिगयाणं      | ६२२३             |         | हरिए वीए चले जुत्ते                        | ४६००         |
|   | सोत्थियवंघो दुविघो      | ७३८              |         | हरियाल मणोसिलं                             | ४८ ३४        |
|   | सो परिग्गामविहिण्गू     | १७५२             | १७७५    | हविपूयो कम्मगरे                            | १८०३         |
|   | सोपारयम्मि ग्यरे        | ५१५६             | २५०६    | हागा जा एगट्टा                             | २३७४         |
| _ | सो पुग् भ्रालेवो वा     | ४५६४             | १०३१    | हा दुद्ठु कयं                              | ६५७३         |
| • | सो पुरा पडिच्छगो वा     | ४५९२             |         | हासं दप्पं च रति                           | ५६६          |
|   | सो पुगा लेवो चउहा       | ४२०१             |         | हित सेसगाए। ग्रसती                         | ५७२१         |
|   | सो मग्गति साधम्मि       | १७७४             | इ ३ ७ इ | ·हिंडितो वहिले काये                        | ३८५७         |
|   | मो रायाऽवंतिवती         | १७५२             | ३२८३    | हीराप्पमाराघररो                            | <b>५</b> ८२८ |
|   | सोलस वासाणि तया         | ५६१२             |         | "                                          | <b>५</b> ८३१ |
|   | सो समग्गसुविहितेहि      | <b>३</b> ሂሩሂ     | ५१६१    | हीएगडितरेगदोसे                             | ४५४१         |
|   | सो समगासुविहियाणं       | ४७६७             |         | हीगाधिए य पोरा                             | २१६=         |
|   | सो होती पडिग्गीतो       | ሂሄሄዕ             |         | हीगाहियविवरीए                              | ६३४५         |
|   | •                       |                  |         | हीयो कज्जविवत्ती                           | २१६७         |
|   | 3                       | ह                |         | हीरंतं शिज्जंतं                            | ३४८४         |
|   | हतविहतविप्पर <b>ढ</b> े | २३५४             | ४२४८    | हुंडं सबलं वाताइद्धं                       | ७५२          |
|   | हत्यद्वमत्तदारुय        | ३०५८             | १६५७    | हुंडादि एगवंघे                             | ሂፍሂሂ         |
|   | हत्य-परागं तु दीहा •    | ६५२              | २३७५    | हुंडे चरित्तभेदो                           | ६४७          |
|   | हत्यं वा मत्तं वा       | ४०६३             | १८२०    | "                                          | ४८४८         |
|   | हत्याइ-जाव-सोतं         | २२५०             |         | हुंडे सवले सन्त्रग्                        | <b>५</b> ८५१ |
|   | हत्यादि पायघट्टण        | १६१०             |         | हेट्ट उवासणहेउं                            | २४६२         |
|   | हत्थादिपादघट्टगा        | १६०४             |         | हेमन्तकडा गिम्हे                           | २०५६         |
|   | हत्यादिवातणंतं          | ४६२              |         | होऊए सिन्न सिद्धो                          | ४६०३         |
|   | हत्यादि-वायणंते         | ६२७२             |         | होज्ज गुरुम्री गिलागी                      | २६४२         |
|   | ह्त्यादिवायणंत-         | ं ६६८३           |         | होज्ज हु वसएप्पत्तो                        | <b>4</b> 844 |
|   | हत्थेण ग्रदेसिते        | १४८२             |         | होति समे समगहणं                            | ६४६१         |
|   | हत्येण श्रपावेती        | 500              |         | होमातियितहकररो                             | ४४१३         |
|   | हत्थेग व मत्तेग व       |                  |         |                                            |              |
|   | (4                      | <b>४</b> ० ሂ드    |         |                                            | ३७३६         |
|   | हत्थे पाए कण्णे         | 3,00 E<br>40 X E |         | होहिति जुगप्पहाराो<br>होहिति वि रायंसारायं |              |
|   | •                       |                  |         | होहिति जुगप्पहागो                          | ३७३६         |

# द्वितीयं परिशिष्टम्

# निशीयचूर्णी चूरिएकारेगोङ्खतानि गाथादिप्रमागानि

# 13842 v

|                            | विभाग             | पृष्ठ            |                              | विभाग                 | पृष्ठ    |
|----------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|----------|
| ग्रकाले चरसि भिक्लू        | ₹                 | હ                | ग्रभिति छच मुहुत्ते          | Y                     | રૃહહ     |
|                            | , ग्र० ५, स० २, ग | ा० ५]            |                              | [                     | ]        |
| ग्रचिक्ताए य सूरिये        | 8                 | २१               | श्ररसं विरसं वा वि           | २                     | १२६      |
|                            | [                 | ]                | [ব্যা০                       | ग्र <b>० ५, उ०</b> १, | गा० ६८]  |
| श्रग्राचातियास गुसिया      | 8                 | કે દ્વ           | ग्ररहा ग्रत्यं भासति         | 8                     | १४       |
|                            | ſ                 | ]                | [3                           | बृहत्कल्पभाष्य, ग     | Т० १६३]  |
| ग्रट्ठविहं कम्मरयं         | . 8               | પ્               | ग्रवसेसा ग्गवलत्ता           | Y                     | રંહહ     |
|                            | ſ                 | 1                |                              | [                     | ]        |
| ग्रट्ठारसपयसहस्सिग्री वेदो |                   | ą                | ग्र (ग्रा) वंती केयावंती लो  | गंसि १                | १३       |
|                            | Γ                 | i                | [ग्राचा                      | ० यु० १, ग्र० ५       | ৻, उ० १] |
| श्रद्वारसपुरिसेसु '        | ٠                 | १३२              | ग्रसंसत्त                    | <b>२</b>              | ४१६      |
|                            | गप्य, गा० ३५०५,   | तुलना            |                              | [                     | ]        |
| ग्रत्यिणं भन्ते लवसत्तमा   | ¥                 | Yoo              | ग्रसिवे ग्रोमोयरिए           | 3                     | 50       |
|                            | [                 | 7                | •                            | [                     | ]        |
| ग्रन्नं भंडेहि वर्ण        | -<br>੨            | १७७              | <b>ग्रहयं दु</b> क्खं पत्तो  | _ <del>3</del>        | ४०५      |
|                            | [कल्पवृह          | हदुभाष्य]        |                              | <u>[</u>              | j        |
| श्रपत्यं श्रंवगं भोचा      | _<br>             | <sup>∵</sup> २५० | ग्रहाकडेहि रंघंति            | १                     | १३       |
|                            | [उत्त० ग्र० ७, ग  | ा० ११ो           |                              | [                     | J        |
| ग्रपि कर्द् मपिडानां       |                   | દ્દ્ય            | श्रागंपइत्ता श्रग्रुमाएइत्ता | 8                     | ३६३      |
|                            | [ .               | . ]              |                              | [                     | ]        |
| ग्रप्पे सिया भोयएजाए       | , ₹.              | ४४७              | <b>ग्राचेलुकुद्दे सिय</b> ,  | 7                     | ४०१      |
| . [दश०                     | ग्र० ५, उ० १, र   | ा० ७४]           |                              | [                     | ]        |
| ग्रप्पोवही कलहविवज्ज्ञाणा  | ंय ४              | १५७              | 72 *.                        |                       | इप्रह    |
|                            | [दश० चू० २,       | गा० ४]           |                              | [                     | ]        |
| श्रव्भंतरगा खुभिया         | 9                 |                  | श्रादिमसुत्ते भि्गते         | ٧.                    | इ१इ      |
|                            |                   |                  |                              | [                     | ]        |
|                            |                   |                  | श्राराएचिय चरणं              | 4                     | પ્રષ્ટ   |
|                            |                   |                  |                              | [                     | ]        |
|                            |                   |                  |                              |                       |          |

| ग्रायारवं ग्राहारवं      | 8                                     | ३६३            | एगेएा कयमकज्जं           | ٤                  | ५४                                    |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|
|                          | [                                     | ]              |                          | [बृहत्कल्पभाष्य,   | गा० ६२८]                              |
| इयदुद्धरातिगाढे          | . لا                                  | २१०            | एतेसि एां भंते ! वाला    | रणं ३              | ३६३                                   |
|                          | [                                     | ]              | [भ                       | ाग० श० १२, उ०      | २, तुलना]                             |
| इह खलु निग्गंथारा        | . २                                   | १५५            | एस जिसाणं श्रासा         | 8                  | २१०                                   |
|                          | [ वृहत्कर                             | प, उ०३]        |                          | [                  | ]                                     |
| उक्कोसं गराराग्गं        | 8                                     | २८             | कडते य ते कुंडलए य       | ते १               | २१                                    |
|                          | L.                                    | ]              |                          | [                  | ]                                     |
| <b>उग्गंमउप्पाय</b> ग    | १                                     | १५५            | कण्णसोवलेहि सद्देहि      | , \$               | <b>&amp;</b> ⊏ <i>∮</i>               |
|                          | [                                     | ]              |                          | [दश० श्र० =        | ः, गा० २६]                            |
| <b>चग्घातित</b> दुगएहिं  | 8                                     | ३६६            | कति एां भंते ! कण्हरा    |                    | ३३                                    |
| •                        | L                                     | ]              |                          | <del></del>        | ६, उ० ४]                              |
| <b>उग्घातियदुश्च</b> एहि | 8                                     | ३६७            | कप्पति शिगांथारां पक्    | के <b>−</b> ३      | ५३२                                   |
|                          | L                                     | ]              |                          | [बृहत्कल्प, उ०     | १, सू० ३]                             |
| उष्मालयम्मि पादे         | ą                                     | ४००            | कप्पति शिग्गंथारा वा-    | - ¥                | ३२                                    |
|                          | [ग्रोघनियुँ क्ति,                     | गा० ७४६]       | •                        | [बृहत्कल्प, उ०     | १, सू० २]                             |
| उच्चालियम्मि पादे        | 8                                     | ४२             | कप्पति शिग्गंथारा वा     | R                  | ३२                                    |
|                          | [ग्रोघनियुँ क्ति,                     | गा० ७४६]       |                          |                    | ३, सू० ६]                             |
| उच्छ्न वोलंति वइं        | २                                     | १३४            | कप्पति शागांथारां सले    |                    |                                       |
|                          | [बृह० उ० १, भा० व                     | ा० १५३६]       | <b>.</b>                 | [बृहत्कल्प, उ०     | <del>-</del>                          |
|                          | [श्रोघनियुँ क्ति,                     | गा० १७०]       | कप्पति शिग्गंथीशं श्रलं  | ोमाइं− ४           | 35                                    |
| उद्देसे शिद्देसे         | २                                     | २              |                          | [                  | ]-                                    |
|                          | [श्रावश्यकनियुं क्ति,                 | गा० १४०]       | कप्पति शािग्गंथीरां पववे | _                  | 38                                    |
| <b>उवज्भायवेयाव</b> च्चं | फरेमार्गे ४                           |                |                          | [बृहत्कल्प, उ०     |                                       |
| 1                        | [                                     | ]              | कप्पति से सागारकडं       | <b>સ</b>           | <b>ሂ</b> ፍ ३                          |
| उवेहेत्ता संजमो द्रुत    | ती ३                                  | ४०             |                          | [बृह०, उ०          |                                       |
| :                        |                                       | प्रोघनियुँ कि] | कम्ममसंखेज्जभव <u>ं</u>  | ₹ .                | 3€=                                   |
| उस्सण्एां सव्वसुयं       | ?                                     | ું પ્ર         |                          | रभाष्य, उ० १०,     | •                                     |
|                          | [                                     | 1              | कयरे म्रागच्छति दित्तरू  |                    | २७२                                   |
| एषके चउसतपण्या           |                                       | રૂ દ્ર્        |                          | त्तराध्ययन, ग्र० १ | २, गा० ६]                             |
|                          | [                                     | ]              | कागसियालग्रखइयं-         | २                  | १२५                                   |
| एग दुग तिण्एा मा         | ासा ू ४                               | ३१६            |                          | l                  | ]                                     |
|                          |                                       | ]              | काम जानामि ते मूलं       | २                  | २२                                    |
| एगमेगस्स एां भंते        | ! जीवस्स १                            | १०५            |                          | 1                  | महाभारत]                              |
| _                        | [भग० घा०                              | १२, उ० ७]      | कि कतिविहं कस्स          | ٤                  | 5                                     |
| एगावि श्रग्रुग्घाता      | Ϋ́                                    | ३६७            |                          | श्रावश्यकनियुं कि, | _                                     |
|                          | <u>.</u>                              | ]              | कि में फर्ड, कि च में वि | _                  | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; |
| एगे बत्ये एगे पाए        | चियत्तोवकररग- ४<br>िद्यौपपातिक, तपोवर |                | many or wheel or and     | दिश ० चू ० २       | <del>-</del>                          |
|                          | स्याना० स्या                          |                | कुएातु य संपदं उ चढो     | ٤ ا                | 2 ½ =                                 |
|                          |                                       | 11 2 3         |                          | i                  | 1                                     |

| कोडिसयं सत्तऽहियं            |                  | ٧ :                | કંદંદં     | नाव बुत्यं सुहं बुत्यं       | ę                        | २१                 |
|------------------------------|------------------|--------------------|------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|
| •                            | [                |                    | 3          |                              | [                        | 3                  |
| को राजा यो न रसति            | _                | ş                  | '3         | नीवे रां भंते ! ग्रोरालिय    | सरीरं २                  | इंद्र १            |
|                              | [                |                    | ]          | [मग                          | ० ग० १६, इ               | ० १, तुलका]        |
| को राया जो न रक्खइ           | _                | 3                  | १२२        | नीवेणं भंते सता समितं        | ર્                       | इंठ०               |
|                              | [                |                    | ]          |                              | [भग० श                   | ३, इ० ३]           |
| कोहो य माणो य ग्रिंगिग       | हीया             | ४                  | કું કું    | ने ग्रसंतएएां ग्रव्मक्खारोगं | ં ૪                      | হ:ওহ               |
|                              | [রল০ য়০         | , न, गा <b>०</b> ' | ጸ0]        |                              | [                        | ]                  |
| कृत्स्नकमंक्षयात् मोक्षः     |                  | १ :                | ? પ્રંક    | जेट्टामूर्लमि मासंमि         | 8                        | २१                 |
| [तत्त्व                      | ा० ग्र० १०,      | सू०३, तुल          | ाना]       |                              | [                        | ]                  |
| गच्छम्मि केई पुरिसा          |                  | 8                  | ર્દર્      | नेग रोहंति बीयाइं            | \$                       | ঽ৹                 |
|                              | . [              |                    | ]          |                              | [                        | ]                  |
| गिनता लामेने सो वा           | ते <del>सा</del> | 8                  | ફ૦૭        | ने निक्ख्न ग्रसगं वा पागं    | वा ४                     | ફેર્               |
|                              |                  | ाना० स्था०         |            | ब्रह०                        | , इ० ४, मु०              |                    |
| गवाशनानां स गिरः शृर्गो      | ति               | <b>3</b>           | ५६२        | ने भिक्त्र रुग्यातियं        | ş                        | २८                 |
|                              | Į                |                    | ]          |                              | [                        | ]                  |
| गहणं पुराणसावन               | -                | 8                  | ડંડેડં     | ने भिक्त्र तत्र्एो बलवं      | x                        | १५७                |
| <del></del>                  | Ł                | •                  | 1          | [याचा० यु० २,                | ग्र० ६, २०१              | , सू० १४२]         |
| गोयरगपविद्वो च               |                  | Y                  | इर्        | ने मे नाएंति निए।            | ş                        | ર્દક્              |
|                              | रं० ग्र० ४, र    |                    |            |                              | 1                        | ]                  |
| षंदगुत्तपपुत्तो उ            | r                |                    |            | जो जेए पगारेएां              | \$                       | ¥                  |
|                              | [बृहत्कल्पमा     |                    |            | _                            | [                        | ]                  |
| धन्वेव प्रतोरिसा             | •                | <b>የ</b> ፡         | રે.સ્ક     | नो य गा दुक्त्रं पत्तो       | ş                        | Rox                |
|                              | Ĺ                | _                  | ]          |                              | [                        | ]                  |
| नइ इच्छ्सि नाळग्             | r                | <b>፞</b>           | ३३७        | नं ग्रन्तियं समीखल्तएहि      | ş                        | Αŝ                 |
| नति एत्यि ठवएग्रारोवर        | <u>(</u>         | ٠.                 | ]          |                              | [                        | ]                  |
| जात (राह्य चन्द्राक्षाद्रावर | gii<br>T         | <b>የ</b>           | ર્ રહ<br>- | नं जागोन्ज चिराधोतं          | ¥                        | - १६६              |
| नतिनि भन्ने ग्रारवर्गा       | Į.               | ٠ .                | ]          | [दगु०                        | ग्र० ५, २० १             | , गा० ७६]          |
|                              | -<br>ਜ਼ਿਲੀਆ      |                    | ३२४<br>- उ | र्व जुन्नति स्वकारे          | <b>१</b>                 | દફ                 |
| नती निक्खं वॉल देमि          | निशीयमाप्य       |                    |            |                              |                          | ]                  |
|                              | ſ                | <b>१</b>           | ر<br>20    | <b>ठव</b> णाख्वणादिवसाण      | ¥                        | કે કેલ્            |
| कत्य राया सर्व चोरो          | L                | ş                  | र्हे<br>1  |                              | [                        | J                  |
|                              | ſ                | •                  | 7          | ए। चरेन्ज वासे वासंते        | ş                        | १०६                |
| जमहं दिया य राम्रो य         | -                | ş                  | ەن<br>1    |                              | ० ग्र० ५, र०             |                    |
|                              | I                | •                  | 7          | रण मतो सुयं तप्युन्त्रियं    | £                        | 488<br>            |
| बह दीवा दीवसर्य              |                  | ?                  | 1<br>1     | ण य तस्त तिष्णिमित्ती        | [नन्दार्                 | [त्र, तुलना]<br>४२ |
|                              | [                |                    | 1          |                              | र<br>[श्रोषनियुं क्ति, : |                    |
|                              |                  |                    | -          | i                            | ियावागति । ११५           | 110 000]           |

| ग् <b>व</b> मासाकुच्छिघालिए         |                           | २१           | . तहेवासंजतं घीरो         |                   | <b>१</b> १६        |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| ,                                   | [                         | ]            |                           | [दश० ध्र          | ० ७ गा० ४७]        |
| रण वि लोएां लोग्एज्जति              | २                         | १७७          | तं रोच्छइय रायमए          |                   | <b>१</b> २६        |
|                                     | [कल्पवृहद्                | भाष्य]       | ·                         | Г                 | 7                  |
| ए। हु वीरियपरिहीसी                  | 8                         | . –          | तावदेव चलत्यर्थी          | ·                 | <b>३</b> ५२६       |
|                                     | ſ                         | 7            |                           | Г                 | , ,,,              |
| menen semen                         | 8                         | X<br>X       | तिग जोगेऽ खुग्घाता        | L.                | ।<br>७३ <i>६</i> ४ |
| गाणस्स दंसगस्स                      | r                         | 7            | ાતમળામગ્રહાવાતા           | r                 | ० २५७              |
| c                                   | L                         | j            | G                         | L                 |                    |
| रिएद्दा विगहा परिविज्जिएहि          | 8                         | 3            | तिण्युत्तरा विसाहा        | r                 | ४ २७६              |
|                                     | L                         | j            |                           | Ĺ                 | ` ]                |
| राो कप्पद्व सामांथारां इत्यि        | सागारिए ४                 | २३           | तिण्हमण्एातरागस्स         | _                 | ४ ३२               |
| [बृह                                | , उ० १, सू० २७            | <b>-</b> ₹0] |                           | [दशवै०, श्रव      | ६, गा० ६०]         |
| <b>गो कप्पइ गिमांथागं वेरे</b> ज्ज- | — ą                       | २२७          | तेगिच्छं गाभिगांदेज्ज     |                   | ३ ४०६              |
|                                     | वृहत्० उ० १, सू०          | _            |                           | [उत्त० श्र०       | २, गा० ३३]         |
| गो कप्पति निग्गंथाएां श्रलोम        | •                         |              | तेजो वायू द्वीन्द्रियादयः | <b>इच</b>         | ३ ३१५              |
|                                     | ો                         | j            | ••                        | तित्त्वा०, ग्र    | २, सू० १४]         |
| गो कप्पति शािगंथारा वा              | ۲ .                       | 32           | तेरस य चंदमासो            |                   | ४ ँ २७५            |
| ला मन्यात । लुग्ममाल या             |                           |              |                           |                   | [सूर्यप्रज्ञिति]   |
|                                     | [बृह० उ० ३, सू            |              | तेषां फटतटभ्रष्टैः        | •                 | १ १०३              |
| एगे कप्पति शिगगंथारा                | ₹                         | · _          | HAL ACTIC NACT            | г                 | ,                  |
|                                     | [कल                       | पसूत्र]      | 1                         | L                 | , , ,              |
| गो कप्पति गिज़गंथाए वा              | X                         | ३१           | त्रयः शल्या महाराज!       |                   | २ १२०              |
|                                     | [वृह० उ० ३, सू०           | २२]          | •                         | गोघनियुं क्ति, गा | > ६२३ समा]         |
| गो कप्पति शिगंथारा वा रि            |                           |              | दस्वा दानमनीश्वरः         | •                 | १ ५५१              |
| _                                   | ०, उ० १, सू० ४२           |              |                           | [                 | ]                  |
| गो कप्पति शिग्गंथीणं सलोम           | ٠,                        | _            | दंडक ससत्य                |                   | १ १८               |
|                                     | ्<br>[बृह० उ० ३, सू       |              |                           | ſ                 | 7                  |
| तश्रो श्रग्णबट्टप्पा पण्णत्ता       |                           | ११२          | दव्वं खेत्तं कालं         |                   | १ ५३५              |
| 44,4248 11 1 2111                   | <b>े</b><br>[स्थाना० स्था |              |                           | Γ                 | 1                  |
|                                     | १ १                       | _            | दाए। दवावरा कारावरा       | ्य ४              | l.<br>∋a:≮ '       |
| " . "                               | \<br>                     | 399          | पादा प्रमानदा नगरावदा     | r                 | ३७६<br>•           |
|                                     | [स्थाना० स्था             | _            |                           | l                 | J                  |
| तखुगतिकिरियसमिती                    | <b>Т</b>                  | २३           | दंतपुरं दंतवक्के          | 8                 | . ३ <b>६</b> १     |
|                                     | l.                        | }            |                           | l                 | ]                  |
| तमुषकाए एां भंते ! कहि              | <b>?</b>                  | <b>\$ \$</b> | दंतानां मंजनं श्रेष्ठं    | ঽ                 | •3                 |
|                                     | [भग० श०६ उ                | o x]         |                           | ſ                 | ]                  |
| तरणो एगं पादं गेण्हेज्जा            | ₹                         | ગૃગૃદ્       | घमे-घमे गातिघमे           | <b>?</b>          | 5                  |
| [ग्राचा० श्रु० २, ग्र               | ६, उ० १, सू०              | १५२]         |                           | ı                 | 3                  |
| तव प्रसादा द्भुतुं इच               | 8                         | १०४          | धम्मियाएं कि सुत्तवा      | ,<br>,            | . % <b>£</b>       |
| - <del>-</del>                      | [धूर्तारयानप्रव           |              |                           | _                 | १२, उ० २]          |
|                                     | £ 6                       |              |                           | Lane ale          | 1-1 20 4]          |

| घम्मो मंगलमुक्कट्टं            | <b>१</b>                                | <b>१</b> ३<br>- •1 | मूढनइम्रं सुयं कालियं तु     | ٠ <b>٤</b>                 | ¥<br>]           |
|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|------------------|
|                                | [दश० ग्र० १, ग                          | ा० १]<br>१५८       | रण्णो भत्तं सिग्गो जत्य      | L <b>9</b>                 | \$ <del>\$</del> |
| पज्जोसवग्गकप्पस्स              | Ę<br>T                                  | {                  | रण्या मस्त ।सस्य जस्य        | ι,                         | ì                |
| पञ्च वर्द्धन्ति कौन्तेय !      | L<br>१                                  | አአ<br>ጉ            | रस-रुघिर-मांस-मेदोऽस्थि-     | <b>१</b>                   | ર્દ              |
| 454 4610 0000                  | [                                       | ]                  |                              | ľ                          | ]                |
| पखुवीससहस्साइ                  | 8                                       | ३६७                | लंघरा-पवरा-समत्यो            | ₹                          | २०               |
|                                | [                                       | ]                  |                              | [                          | ]                |
| परमाख पोग्गलेगां भंते !        | <b>%</b> ·                              | २५१                | वग्धस्स मए भीतेग्            | 8                          | ₹0.              |
|                                | [भग० श० २५,                             | _                  | ,                            | [                          | ]                |
| परिताव महादुक्खो               | २<br>                                   | 885<br>001         | वयछ्क्क कायछक्कं             | २                          | 348              |
| ्र<br>पिंडस्स जा विसोही        | वृहत्कल्पभाष्य, गा०                     |                    |                              | [दश० ग्र० १                |                  |
| ापडस्स जा ।वसाहा               | ſ                                       | ₹ <b>२</b>         | वरं प्रवेष्ट् ज्वलितं हुताशन | ŧ ?                        | १२७              |
| पुरेकम्मे पच्छाकभ्मे           | ٠                                       | ४८                 |                              | [                          |                  |
|                                | [                                       | 1                  | वसिंह कह िएसेज्जिदि य        | ٤ -                        | <b>Хо</b>        |
| पुट्वभिएायं तु जं एत्य         | 8                                       | 3                  | _                            | L                          |                  |
|                                | [                                       | J                  | वसही दुल्लभताए               | ۶ .                        | <i>३७</i><br>Т   |
| वहुग्रद्ठियं पोग्गलं           | . <del></del>                           | 37                 | <u> </u>                     | l                          | <i>६</i> ८३<br>1 |
| ृदश<br>बहुदोसे माखुस्से        | ० ग्र० ४, उ० १, ग                       | _                  | विभूसा इत्योसंसग्गी          | ४<br>[दश०, ग्र० <b>५</b> , | _                |
| again in sin                   | <b>ا</b>                                | <b>१</b> ८<br>⊺    | वीतरागो हि सर्वज्ञः          | ्दिश <i>७, अ</i> ० ५,      | 30£              |
| वहुमोहो वि य गां पुट्वं        | ٤ .                                     | ।<br>७२            | नातराचा हि सपकाः             | ı                          | 1                |
| •                              | [                                       | 1                  | वैरूप्यं व्याधिपिडः          | ξ.                         | પ્રફ             |
| वहृवित्यरमुस्सगां              | 8                                       | <b>૨</b> ૧૧        |                              | . [                        | ]                |
|                                | L                                       | ]                  | सद्दीए श्रतीताए              | 8                          | হওও              |
| वारसविहम्मि वि तवे             | γ                                       | २ <i>२</i> ७       |                              | [                          | ]                |
| भद्दकं भद्दकं भोच्चा           | l<br>a                                  | 9 T U              | सत्तसया सट्टडिहया            | Y                          | ३६७              |
| •                              | २<br>ज॰, ग्र॰ १, <b>च</b> ० २,          | १२१<br>[           |                              | [                          | ]                |
| मृद्यं नाम प्रचुरकलहं          | . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | प्रव               | समराो य सि संजतो य रि        | सं १                       | <b>२१</b>        |
|                                | ī -                                     | 7                  | • • •                        | [                          | . ]              |
| माग्रुसत्तं सुई सद्वा          | ₹                                       | રૃદ્ય              | सम्प्राप्तिश्च विपत्तिश्च    | r ĝ                        | ४०८<br>1         |
|                                | [उत्त० ग्र० ३                           | , गा० १]           | समितो नियमा गुत्तो           | Ł                          | غغ<br>ا          |
| माताप्येका पिताप्येको          | Ę                                       | ५६१                | त्तानता ग्रंपना युत्ता       | <b>१</b>                   | 1                |
| मीसगस <del>ुत्तसमासे \</del> ् | i.<br>Y                                 | 35                 | सयभिसयभरगोस्रो               | , <b>%</b>                 | રૃષ્ફ            |
| `.                             | [                                       | <i>03</i>          |                              | ſ                          | ]                |
| मुत्तरिएरोहे चक्खुं            | ्र २                                    | २६७                | सयमेव उ श्रंमए लवे           | *                          | <b>२१</b>        |
|                                |                                         | ]                  |                              | [                          | ]                |

[नियोयभाष्य, गा० ६५७३]

[दया० ग्र० ४]

# तृतीयं परिशिष्टम् चूर्णां प्रमास्तिन निर्दिष्टानां ग्रन्थानां नामानि

|                     | 1                    | विभाग | TE                |                      |                     | विभाग  | वृष्ट          |
|---------------------|----------------------|-------|-------------------|----------------------|---------------------|--------|----------------|
| ग्राचकंड            | (ग्रयंकाण्ड)         | 3.    | 600               | उपचानश्रुत           | (ग्राचारांग १-६)    | ?      | ર              |
| ग्रत्यसत्य          | (ग्रर्थशास्त्र)      | ş     | રે દે દ           | ग्रीहरिएज्जुिस       | (ग्रोवनियुं क्ति)   | ą      | ४इट            |
| ग्रसुग्रोगदार       | (ग्रनुयोगद्वार)      | 4     | રફપ્ર             | "                    |                     | ş      | %%%E,          |
| प्राचारप्रकल्प      | (निर्दाय-सूत्र)      | ۶     | રૃદ               | 11                   |                     | 71     | УЦO,           |
| ग्राचारप्राभृत      | •                    | ş     | 20                | 11                   |                     | 11     | .૯૧            |
| <b>म्राचारांग</b>   |                      | ą     | १၃၃               | 11                   |                     | K      | ६४,१०६,        |
| ग्रायारग्ग (ग्रा    | चाराग्र=निर्धाथ)     | 8     | ঽৼঽ               | 77                   |                     | 11     | 350            |
| ग्रायारपकप्प        | (ग्राचारप्रकल्प)     | 2     | ૨,૫,૨૧            | कृत्प                | (कल्प)              | ?      | કંસ            |
| भ्रायारपगप्य        | ( ,, )               | Y     | દુષ્ટ             | 11                   |                     | ş      | इंहद,          |
| ग्रायारवत्यु        | (ग्राचारवस्त्र)      | 3     | € 5               | 11                   |                     | 11     | ४३२            |
| ग्रावार             | (ग्राचार)            | ?     | ૦,૨,૫,૨૫          | 11                   |                     | "      | ४८३            |
| "                   | ,                    | ş     | ວຸເວ              | 11                   |                     | 8      | 308            |
| "                   |                      | r     | १६३               | कापसुत्त             | (फल्पमूत्र)         | ş      | ५२३            |
| t,                  |                      | 11    | ર્પ્રદ            | "                    | ()                  | γ.     | <b>२</b> इ     |
| 12                  |                      | 11    | ર્યુષ્ટ           | कप्पपेट              | (कल्पपीठ)           | ?      | १३२            |
| :1                  |                      | 11    | રંદેઠ             | कप्य-पेढिग्रा        | (कल्पपीठिका)        | 8      | <b>የሂሂ</b>     |
| ग्रावद्यकः          |                      | ş     | 3,3               | खुड्डियायारकह        | •                   | X      | <i>રં</i> , ૯ક |
| ग्रावसम्ब           | (ग्रावय्यकः)         | r     | રંત્રેદ           | , ,                  | क्या, दश० ग्र०३)    | _      |                |
| ग्रावस्सग           | (ग्रावञ्यक)          | ş     | १४६               | गौर्विदिएाज्जु       |                     | 3.     | <b>२१२</b>     |
| 11                  |                      | 8     | '5 <b>₹,१०</b> ₹, |                      | (गोविन्दनियुं क्ति) | "<br>" | ५६<br>१६       |
| 1)                  |                      | 11    | २४०               | "<br>चंदगबैन्धग      | (चन्द्रकवैष्यक)     | Y      | <b>२३</b> %    |
| इसिमासिय            | (ऋषिभाषिन)           | ч     | ૨૫૬               | चेडगकहा              | (चेटककथा)           | Y      | ર્             |
| <b>चग्गहप</b> िंदमा | _                    | 2     | ÷.                | चंदपण्णत <u>ि</u>    | (चन्द्रप्रज्ञप्ति)  | 2      | <b>३</b> १     |
|                     | प्रतिमा, ग्राचा० २-७ | )     |                   | खन्जीव <b>रि</b> एया | •                   | Š      | হ্ন০           |
| उत्तरनमयग्          | (उत्तराध्ययन         | )     | २३८               |                      | दश्वी० ग्र० ४       | ٠,     | •              |
| "                   |                      | *     | १ १५२             | "                    | * W * * *           | X      | <b>३</b> ६ द   |

| स भाष्यचूरिंग निशीः         | ग्सूत्र                 |          |                  |                            |                                        |        | १४३                |
|-----------------------------|-------------------------|----------|------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------|--------------------|
| छेदसुत्त                    | (छेदसूत्र)              | ጸ        | 55               | पण्णति (प्रज्ञित)          | )                                      | २      | २३८                |
| जंबूदीवपण्णति (ज            |                         | ٤.       | ३१               | पण्हवाकरंग (प्रव           |                                        | 3      | ३८३                |
| जोगसंगह                     | (योगसंग्रह)             | 3        | २६६              | पिडिएाज्जुति (पि           | गण्डनियुं कि)                          | ?      | १३२                |
| जोिखपाहुड                   | (योनिप्राभृत)           | २        | २८१              |                            |                                        | 57     | १४५                |
| "                           | •                       | 3        | १११              | 75                         | 71                                     | ?      | ३४६                |
| "                           |                         | ሄ        | 980              | 17                         | it                                     | X      | ६७,                |
| रामोक्कारराज्जुति           | त [नमस्कारनिर्यु ति     | ં] ર     | २८५              | 11                         |                                        | 7*     | १८१                |
| "                           |                         | ₽        | 3,3 €            | ##                         |                                        | 7,7    | १६२                |
| ग्राचाहरादंतकघा             | [नरवाहनदन्तकथा]         | 1 3      | ४१४              | 19                         |                                        | 41     | 8€₹                |
| र्एंदी [नन्दी]              |                         | 8        | २३४              | rı                         |                                        | 14     | २०७,               |
| िश्सीह [निशीय]              |                         | ጸ        | १६०              | 11<br>500 50 50 50         |                                        | 77     | २२०                |
| तरंगवती                     | r                       | २        | ४१५              | विडससा [विण्ड              | षग्गा ग्राचा०२।१]                      | १      | २                  |
| <b>1)</b>                   |                         | ጸ        | ર્દ              | **                         | 77                                     | 8      | <b>₹</b> 83        |
| तन्दुलवेयालिय [स            | <del>-</del>            | ሄ        | २३५              | "                          | r-1                                    | 11     | २६=                |
| दसवेयालिश्र [दश             | वैकालिक]                | १        | २,१८             | पोरिसीमंडल                 | [पीरुपीमण्डल]                          | 8      | २३५                |
| ##                          |                         | २        | 50               | बिंदुसार<br>               | विन्दुमार                              | 8      | <b>२</b> ५२        |
| #1                          |                         | ą        | २८०              | वंभचेर<br><sub>विकास</sub> |                                        | ጸ      | २४२                |
| 33                          |                         | ጸ        | २५२              |                            | श्राचा० श्रु० १]<br>  अस्त्रज्ञी सर्वा | •      | 22 162             |
| 11                          |                         | e)       | २५४              | भगवती सुत्त                | [भगवती सूत्र]                          | \$     | 30,5E              |
| 11<br>                      | === 1                   | t)<br>=  | २६३              | n<br>n                     | "<br>[भारत]                            | ٦<br>ع | २३ <b>८</b><br>१०३ |
| दसा [दशाश्रुतस्क            | <del>-</del> 4]         | ३<br>४   | 9<br><b>४</b> ०६ | भारह<br>भावरण              | [ MCC()                                | 8      | १०३<br>२           |
| <b>5</b> 9                  |                         | 8        | २६४              |                            | , थ्राचा० २-२३)                        | `      | `                  |
| ा<br>दिद्विवाय [ हिष्टवा    | <del>-</del> 1          | १        | ***<br>*         | <b>मग</b> धसेना            |                                        | २      | ४१५                |
| दिहिवात<br>दिहिवात          | ~ 1                     | 8        | ع۶               | मरएविभक्ति                 |                                        | `<br>₹ | २६८                |
|                             |                         | 3        | <b>Ę</b> Ę       | मलयवती                     |                                        | ד      | ४१५                |
| 11<br>11                    |                         | ž        | ۶.<br>رون        | महाकप्पसुत्त               | [महाकल्पमूत्र]                         | २      | २३ <i>६</i>        |
| 11                          |                         | 27       | २२६,             | ••                         |                                        |        | <b>६६,</b> २२४     |
| 11                          |                         | 17       | २५३              | महािएसीह रिए               | ''<br>ज्जूति                           | ૪      | 308                |
|                             | [द्वीपसागरप्रज्ञिति]    | <b>१</b> | 3,8              |                            | ानियीथनियुँ कि ]                       |        | •                  |
|                             | ष्पिका, दश० श्र० १<br>: |          | २४               | रइयक्का                    | <b>3</b> ,                             | ą      | 84.0               |
| दुवालसंग [द्वादश            | तग ।                    | १        | १५               | , [रतिवानय                 | ॥, दग० चू० १)                          |        |                    |
| )1                          |                         | 37       | ર્દ્ય            | रामायस                     |                                        | १      | १०६                |
| घुत्तवखाराग [धू             | ताख्यानकः               | १<br>४   | १०५              | रोगविधि                    |                                        | \$     | १०१                |
| ''<br>नंदी [नंदी]           | •                       | e<br>V   | २६<br>२३४        | लोगविजग्र   लोव            | विजय,ग्राचा० १।२]                      | Y      | २४२                |
| नदा [नदा]<br>पकष्प [प्रकरप] |                         | १        | <b>~~</b> .      | वरसमुद्धि                  |                                        | २      | 50                 |
| n ddied fwystil             | 11                      | ķ        | રપ્રદે,          | =                          | इ. दश० ग्र० ७]                         | _      |                    |
|                             |                         | **       | 308              | ववहार                      | [ब्यवहार]                              | 1      | <b>₹</b> X         |
|                             |                         | "        | ३३्द             | 11                         |                                        | Y      | žoX                |

\*\* 1 ~~~

| वसुदेवचरिय        | [बसुदेवचरित]       | ૪  | ર્દ               | सामाइय रिएन्ड्र | ्रि <b>र</b>        | Y  | १०३     |
|-------------------|--------------------|----|-------------------|-----------------|---------------------|----|---------|
| विमोत्ति          |                    | १  | ą                 | [=              | नामायिकनिर्यु क्ति] |    |         |
| विमृत्ति          | ह, ग्राचा० २-२४]   |    |                   | सिद्धिविशिच्छि  | य                   | १  | १६२     |
| विवाहप <b>ह</b> ल | [विवाहपटल]         | ş  | Y00               |                 | [सिद्धिविनिश्चय]    |    |         |
| वेन्जसत्य         | [बंबगान्त्र]       | ş  | 909,              | सुति            | [খুরি]              | ş  | १०३     |
| 11                | -                  | 17 | ४१७               | सूयकड           | [मूत्रकृत]          | ŧ  | źλ      |
| वैदरहस्स          | [वेदरहस्य]         | 3. | યુર્હ             | "               | "                   | ४३ | ४३,२,६४ |
| शस्त्र-परीना      |                    | ş  | হ্                | सूरपण्लात्ता    | [सूर्यप्रज्ञन्ति]   | १  | 5.5     |
| (ग्राचा           | ० यु० १, ग्र० १)   |    |                   | 21              |                     | Y  | २४३     |
| सत्यपरिप्र्गा     |                    | ४  | <b>રફ,</b> ર્પ્રર | "               |                     | 27 | ર્હ=    |
| [बऋपरी            | ज्ञा, ग्राचा० १-१] |    |                   | सेतु            | [सेतुवन्य]          | ŝ  | 335     |
| सद्               | [ग्रद्धव्याकरग्]   | ¥  | 55                | 27              |                     | Y  | રદ્     |
| सम्मति            | [सन्मित]           | ş  | १६५               | हेतुसत्य        | [हेतुवाऋ]           | Y  | ≂≂,€६   |
| सम्मदि            |                    | ą  | 202               | •               |                     |    |         |

#### 8

## चतुर्थं पशिशिष्टम्

### निज्ञीथभाष्यचूर्ण्यन्तर्गता हत्टान्ताः



#### प्रथम भाग

| विषय                                   | ह्टान्त                                   | पृष्ठ संस्य |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| ग्रप्रशस्त भावोपक्रम                   | गरिएका, बाह्मएो ग्रौर ग्रमात्य            | Ę           |
| श्रकाल स्वाध्याय                       | तक वेचने वाली ग्रहीरी                     | ε           |
| ***                                    | श्टंग बजानेवाला किसान                     | τ           |
| "                                      | शंख वजाने वाला                            | τ           |
| 22                                     | दो छ।एहारिका वृद्धाएँ                     | <b>ಷ-</b> € |
| विनय                                   | श्रें सिक राजा श्रं र विद्यातिशयी चाण्डाल | 3           |
| भक्ति श्रौर वहुमान                     | शिवपूजक बाह्यरा श्रौर भील                 | १०          |
| उपघान-तप                               | श्रसगड पिता श्राभीर                       | ११          |
| निह्नवन==श्रपलाप                       | विद्यातिशयी नापित                         | १२          |
| शंका और अशंका                          | दो बालक                                   | १५          |
| कांक्षा ग्रीर श्रकांक्षा '             | राजा श्रौर श्रमात्य                       | १५          |
| विचिकित्सा श्रोर निर्विचिकित्सा        | विद्यासाघक श्रावक ग्रीर चोर               | १६          |
| विदुगुं छा = साधुत्रों के प्रति कुत्सा | एक श्रावक-कन्या (श्रेरिएक पत्नी)          | १७          |
| श्रमूढद्दि                             | सुलसा श्राविका ग्रीर ग्रम्मड परिव्राजक    | २०          |
| <b>जपवृ</b> ंहरा                       | श्रेरिएक राजा                             | २०          |
| स्थिरीकरण                              | श्राचायं श्राषाढभूति                      | २०-२१       |
| वात्सल्य                               | वज्रस्वामी द्वारा संघरक्षा                | २१-२२       |
| "                                      | नन्दीयेएा                                 | 55          |
| विद्यासिद्ध                            | घरज खरड                                   | र्२         |
| लिंघवीर्य                              | महावीर द्वारा गर्भ में माता त्रिशला की मु | क्षि        |
|                                        | का चालन                                   | २७          |
| स्त्यानद्धि निद्रा                     | पुद्गल-भक्षी श्रमण                        | ሂሂ          |
| 31                                     | मोदकभक्षी श्रम्एा                         | ሂሂ          |
| 27                                     | शिरदछेदक कुम्भकार श्रमरा                  | ሂሂ          |
| 17                                     | गजदन्तीत्पाटक श्रमरा                      | ΧÉ          |
| 1)                                     | बदशाला-भञ्जक श्रमण                        | બ્રદ        |

| प्रागातिपात-कल्पिका प्रतिमेवना                  |         | सिह्मारक कोंकएभिक्षु                                   | 200            |
|-------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------|
| नीकिक मृपावाद                                   |         | ग्रवन्ती के दादाकादि यूर्त                             | १०२-१०४        |
| भयनिमित्तक श्रक्कत्यमेवन                        |         | पुत्रार्थी राजा ग्रीर भीत नरुए भिक्षु                  | ર્ <b>ર</b> ેલ |
|                                                 | द्विनीय | भाग                                                    |                |
| प्रगीत ग्राहार                                  |         | ब्रह्मदत्त चक्रवर्गी का भोजन ग्रीर पुरोहित             | च १            |
| निरन्तर कार्यसंत्रग्नता                         |         | कुलवधू का कामोपशमन                                     | ર્ગ            |
| श्रंगादान का संचालनादि                          |         | सिंह, सर्प ग्राटि सात उटाहरण                           | २्≈            |
| ग्रखण्ड वस्त्र-ग्रहग्। की मदोषना                |         | कम्बलरत्नग्राही श्राचार्य ग्रीर चीर                    | શ્ક            |
| कनुष-परिष्ठापन                                  |         | मक्त्री, छिपकती ग्रादि                                 | १२३            |
| रस-भोजन मम्बन्धी लुब्धता-ग्रलुब्धना             |         | श्रार्यमंगु श्रोर श्रार्यसमुद्र                        | १२५            |
| माधृतुमा का चिन्ह रजोहरमा                       |         | मरहट्ट देश में रसापत्। (मग्र की दूकान)                 |                |
| _                                               |         | घ्वजा                                                  | १३६            |
| ग्रविमृक्ति ग्रयीत् गृद्धि                      |         | वीरल्लग्रकुनि (ब्येन पक्षी)                            | १३७            |
| ययात्रमर स्थापना-क्रुलों में ग्रप्रदेश में ह।नि |         | ययावसर गो-दोहन न करने वाता गृहस्य                      | ३४६            |
| 71                                              |         | ययात्रसर फूल न तोट्ने वाला मानी                        | ३४६            |
| निष्कारग् मंयती-त्रमति में गमन                  |         | बीरल्ल शकुनि (झ्येन पर्झा)                             | २६०            |
| निर्वर्तनाधिकरग्गः == जीवोत्पादन                |         | श्राचार्य सिद्ध्सेन द्वारा श्रव्वनिर्मास               | २८१            |
| 23                                              |         | महिष ग्रौर दृष्टिविष सर्प का निर्माग                   | 5=5            |
| ग्रसंवृत हास्य                                  |         | ये <b>ळी, पांच सी ता</b> पस                            | रूद्ध          |
| 21                                              |         | निञ्जु का मृतक-हास्य                                   | र्द्           |
| प्रस्रवग्-मूर्मि का भ्रप्रतिनेत्वन              |         | चेला (चेल्लग) ग्रीर क्रॅंट                             | २६६            |
| श्रमंगि-सम्बन्धी पृच्छा                         |         | ग्रगढ ग्राटि के ६ उदाहररा                              | 3,4,5          |
| विसंगोग का प्रारम्म                             |         | ग्रार्थं मुहस्ती ग्रीर ग्रापं महागिरि                  | इंह०           |
| "                                               |         | सम्प्रति राजा का जन्म                                  | 360            |
| त्रनियोग-प्रतिनेवना<br>-                        |         | पुत्रार्थी राजा ग्रीर तरुए मिल्                        | ३८१            |
| नीक-कथाओं का अनुपदेश                            |         | मल्लीगृहोत्पत्ति कया कहने वाला निष्                    | 886            |
| नोपनर्ग-स्थिति में स्थिती के साथ विहार          | •       | टो यादव श्रमग्ग-वन्यु ग्रौर भगिनी<br>सुकुमातिका साध्वी | ४१७            |
|                                                 | नृतीः   | र भाग                                                  |                |
| ग्रविकरण का अनुप्राम                            |         | क्लहरत सरटीं द्वारा जलचर-नाटा                          | ४१             |
| g*                                              |         | क्रोघो द्रमक ग्रीर कनकरस                               | કર<br>         |
| सम सपराघ में विषय दण्ड                          |         | राजा द्वारा तीन पुत्रों को विभिन्न दण्ड                | rz             |
| स्त्रगण तथा परगण में दण्ड की ग्रल्याधिकता       | •       | पति हारा चार मार्याग्रों को विभिन्न दर                 | ₹ .  પ્ર       |
| दुष्ट राजा को शिक्षाये ग्रनुशासन                |         | ग्रायं सटढ                                             | ४्द            |
| . #                                             |         | बाहुबली                                                | ሂደ             |
| 71                                              |         | संमूत (ब्रह्मदत्तचक्रवर्ती का भाता)                    | ४्ट            |
| 32                                              |         | ं हरिकेटा बल                                           | ሂະ             |

मथुरा का जंडरा (यवन) राजा

दुःशील भार्या ग्रीर ग्रध्यापक पति

एक महियोपालक पिडार

356

२६७

२६७

परवक्ष की स्वपक्ष में कपाय दुष्टता

द्रव्य-मूह

काल-मूड

| <b>ाग्ना-मूड</b>                                                                        | एक केंटवाल                                                     | २६७            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| त्युता पूड<br>सहस्य-मुङ                                                                 | ग्राममहत्तर ग्रीर चौर-मेनापति                                  | २६=            |
| •                                                                                       | मात्-गामी राजकुनार ग्रनंग                                      | २६८            |
| बेद-मूह<br>कारणारण-सर                                                                   | मात्-गामी विशक्-पुत्र                                          | રફદ            |
| ब्युद्ग्राहगा-सूड                                                                       | र्यंद्रगैल जाने वाला ग्रनंग सेन                                | ર્ફદ           |
| 15                                                                                      | <del>ग्रन्यपुरुष ग्र</del> ीर घूर्न                            | ગં <i>દં</i> ઈ |
| 33                                                                                      | पग्रुपालक और स्वर्णकार                                         | २६६            |
| "<br>हुन्त-नादादि-विवर्शित विम्व                                                        | मृगादती-पुत्र                                                  | ર્'કદ્         |
| <sub>रूप्त</sub> ाशास्त्रास्त्रात्त्रा स्वयः<br>ग्रज्ञात मात्र से गर्मदती की प्रद्रज्या | करकण्डमाता पद्मावनी                                            | ঽ৽৽            |
| श्रहात माथ न पनरता का नश्रहरा<br>प्रस्थनीत द्वारा माच्दी का गर्मदरी होना                | पेडाल के हारा गर्मवती च्येप्टा                                 | হ এও           |
| प्रत्यतार हात नान्या का प्रमुक्त ।<br>पुरुवपारादि से अनीमन के महाव्रत                   | स्थागु पर पुरपमालारोह्स                                        | २्द            |
| पुण्यवासाद च अतानन क चहाकत<br>स्यविर मे पृत्वे झूल्जक की उपस्थापना                      | राजा के हारा पुत्र को राजींसहासन                               | ર્≍ર           |
|                                                                                         | ग्रमास्य श्रीर कॉकलक                                           | ર્દદ           |
| नाव-मंत्रेलना                                                                           | अभाव श्रार काकएक<br>क्रोच में अपनी डंगली तोड़ देने वाना निस्नु | . २६६          |
| "                                                                                       |                                                                | =3,5           |
| उत्तमार्थे प्रतिगन्न का ब्राहार                                                         | सहस्रयोधी का कवच                                               | ३०२            |
| प्रस्यान्यान-कालीन ग्रामीग (उपयोग)                                                      | कंचनपुर में क्षमक का पारराक                                    | इर्र           |
| पादोगमन में कैये                                                                        | स्तर्दक ,                                                      | इ <b>१</b> २   |
| 21                                                                                      | चाराह्य<br>पिपीतिकाश्री का स्पर्मा                             | ₹ <b>१</b> २   |
| 2)                                                                                      |                                                                | 535            |
| <i>33</i>                                                                               | कालासग वेसिय                                                   | ३१२<br>३१२     |
| 27                                                                                      | ग्रवन्ति मुकुमात<br>                                           | 535            |
| 11                                                                                      | नत-प्रवाह् का उपसर्ग                                           | २१३<br>३१३     |
| n<br>                                                                                   | बतीस घड़ा<br>                                                  |                |
| पुस्तक से होने बानी जीव-हिंसा                                                           | चनुर्रिगिशो सेना से ब्रावेष्टित मृग                            | इर्            |
| ***                                                                                     | हुग्य-पतित मिलका                                               | ३२२            |
| <b>;</b> ;                                                                              | मछतो पकड़ने का चाल                                             | 525            |
| "                                                                                       | तिलपीलक चक्र (घागी)                                            | इ२र            |
| पूर्वस्थापित ग्रामन का मदोपता                                                           | र्जन श्रमण ग्रीर बीद्व निस्नु                                  | 358            |
| पुरः कर्मकृत कर्मबन्द का प्रविकारी ?                                                    | इन्द्र को ब्रह्महत्या का ज्ञाप                                 | 580            |
| निकार्य क्षेत्रबृद्धि करने के गुग्                                                      | कृपण वणिक् की गृहिचिन्तिका पत्नी                               | ३४७            |
| "                                                                                       | र्गांव के समीप कुबड़ी बदरी (बेरी)                              | έXε            |
| नीका-नवन सम्बन्धी अनुकस्या                                                              | मुर्देड राजा                                                   | Séa            |
| नौका-नवन् सम्बन्दी होष                                                                  | कम्बल सदल नागकुमार ग्रीर                                       |                |
|                                                                                         | नौकास्द् भगवान् महावीर                                         | 555            |
| एक्रेन्टिय दीवीं की देदना                                                               | <b>तरा-जोर्ण स्यविर</b>                                        | ŚŒ             |
| एकेन्द्रिय कीवों का उपयोग                                                               | रत भोजनगत स्नेह-गुण                                            | <u> </u>       |
| 11                                                                                      | पृथ्वीगत स्तेह-गुग                                             | Ę'3'           |

| सभाष्यचूरिंग निशीथसूत्र                |                                                      | ४४६          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| निघानदर्शन                             | मयूरनृपांकित दीनारों का निघान                        | 355          |
| श्रनागत रोग का परिकर्म                 | र्श्रकुर तथा बद्धमूल वृक्ष का <b>श्रन्तर</b>         | ४३६          |
| . "                                    | ग्रवद्वित तथा विविद्वित ऋग                           | <b>83</b> \$ |
| लीकिक व्यवहारों का निर्एाय             | दो नारी श्रीर एक पुत्र                               | 336          |
| ,,                                     | पटक                                                  | 338          |
| घातृ-पिण्डं                            | रोता हुग्रा वालक श्रोर भिक्षु                        | ४०४          |
| "                                      | <b>ग्राचार्ये संगमस्यविर श्रोर द</b> त्त शिष्य       | ४०८          |
| निमित्त पिण्ड                          | भविष्यकथन से सगर्भा घोड़ी की हत्या                   | ४११          |
| चिकित्सा पिण्ड                         | दुर्दल व्याघ्र की चिकित्सा                           | ४१=          |
| कोप-पिण्ड                              | मासोपवासी घर्मरुचि भिक्षु                            | ४१८          |
| मान-विण्ड                              | इट्टगा-भोजनार्थी क्षुल्लक ; क्वेतांगुलि श्रादि पुरुष |              |
| विद्या-पिण्ड                           | विद्या द्वारा उपासक का वशीकरण                        | ४२२          |
| मन्त्र-विण्ड                           | पादलिप्ताचार्य द्वारा मुरुंड राजा की मंत्र-          |              |
| •                                      | चिकित्सा                                             | ४२३          |
| ग्रन्तर्थान पिण्ड                      | चन्द्रगुप्त मौर्य के यहां क्षुत्लक-द्वय का           |              |
| ·                                      | प्रन्तर्धान-प्रयोग                                   | ४२३          |
| योग-पिण्ड                              | वज्रस्वामी के मातुल समिताचार्य श्रीर                 |              |
|                                        | ५०० तापस                                             | ४२५          |
| <b>क्रीतकृत</b>                        | <b>श</b> य्यातर मंख                                  | ४२८          |
| <sup>ं</sup> पामिच्च                   | तैल पामिच्च के कारए। वहन का दासीत्व                  | ४३०          |
| परिवर्तन .                             | कोद्रव कूर के बदले में शालि कूर                      | ४३२          |
| ग्राच्छेय .                            | दुग्प-ग्राच्छेच से रुष्ट गोपाल                       | ४३३          |
| t                                      | सत्तुश्रों में स्तेनाच्छेद्य गृत                     | ४३६          |
| म्रनि:सुप्ट                            | वत्तीस मोदक वाला भिक्षु                              | ४३७          |
| म्राज्ञा-भंग                           | राजा द्वारा प्रजा को दण्ड                            | ४०३          |
| ज्ञानादिलाभार्थं प्रलम्ब-प्रतिमेवना    | लाभार्थ वारिएज्य-कर्म                                | ५१०          |
| प्रतम्ब-विद्याना                       | दो श्रजघातक म्लेच्छ                                  | <b>ሂ</b> የ=  |
| ग्रनवस्था प्रमंग का निवार <b>ण्</b>    | कृपक के इक्षु-क्षेत्र की हानि                        | ४१६          |
| 27                                     | राजा की कन्याश्रों का श्रन्तःपुर                     | ५२०          |
| n                                      | भीलों द्वारा देवद्रोग्गी (गी) की हत्या               | प्र२१        |
| प्रलम्ब-रस की श्रासिक                  | मद्यपान से मांसाहार की म्रासक्ति                     | ५२१          |
| प्रलम्ब-भक्षम् मे श्रात्मविराधना       | मूर्ग की कच्ची फली खाने से स्त्री की मृत्यु          | ४२२          |
| ग्रनाचीग्रं                            | श्रवित्त तिलों से भरी गाड़ी श्रोर भगवान्             |              |
|                                        | महावीर                                               | ४२३          |
|                                        | श्रवित्त जल से भरा ह्रद श्रीर भगयान् महायीर          | どうま          |
| यतना ग्रीर ग्रयतना                     | विष, शस्त्र, वेताल श्रीर श्रीपथ                      | ४२४          |
| परिगामक, ग्रपरिगामक ग्रीर प्रतिपरिगामक | चार मस्क श्रीर इय-मांस                               | Χώέ          |
| मकल्प-नेयन की भूमिका                   | श्रंदातः भग्न गाड़ी की मरम्मत                        | Ksś          |

| प्रभिन्न प्रलम्ब से संयती को मोहोदय                                  | महादेवी को कर्कटी से विकारोत्पत्ति        | ४इंट         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
|                                                                      | दो गुफ-चन्चू                              | ४६१          |
| मंसर्ग का महत्त्व<br>———— का प्रकारात                                | विक्रीत वृक्ष का पुनर्ग हरा               | ४८१          |
| दत्त वस्तु का पुनरादान<br>संयती पर कार्मगा-प्रयोग                    | विद्याभिमन्त्रित पुष्प                    | प्रदर        |
|                                                                      | रत्न-कम्बल के कारण तस्करोपद्रव            | પ્રદુષ્ટ     |
| बस्त्र-विभूषा से हानि<br>च                                           | तुर्थ भाग                                 |              |
| स्त्रीयुक्त वसति से चारित्रहानि                                      | ग्रुगिनतप्त जतु                           | Y            |
|                                                                      | चन्द्रगुप्त मीर्य                         | १०           |
| ग्राज्ञा-भंग पर गृस्तर  दंड<br>मुत-विज्ञप्य, मुत्त-मोच्य ग्रादि स्वी | पांच सौ व्यन्तर देवी                      | १४           |
| सुरान्यकान्त्र, सुर्यन्त्रास्य ज्ञान्य स्था                          | रत्न देवता                                | १४           |
| <b>39</b>                                                            | प्रहं <b>न</b> क                          | २ १          |
| 11                                                                   | सिही (द्वीरनी)                            | ર્ર          |
| 11                                                                   | मानुषी को कुवकुर-रति                      | <b>ন্</b>    |
| "<br>व्युद्ग्रह श्रपक्रान्त                                          | बहुरत ग्रादि निह्नव                       | १०१          |
| श्रुन्थर अनुमार्य<br>ग्रनायं देखों में मृति-विहार से ग्रात्म-विराधना | पालक द्वारा स्कन्दक का यन्त्र-पीलन        | १२७          |
| श्रन्य-द्रविडादि देशों में मृति-विहार                                | मीर्य नरेश संप्रति                        | १२६          |
| मात्रक की स्रावस्यकता                                                | वारत्तग मंत्रीष्ट्रत्र का सत्रागार        | १५८          |
| ग्रस्त्राच्याय में स्वाच्याय से हानि                                 | म्लेच्छाक्रमरा पर नृप-घोषसा               | २ <b>२</b> ६ |
| पंचविष्ठ ग्रस्वाच्याय                                                | पाँच राजपुरुष                             | २३ <i>०</i>  |
| ग्राचार्यादि-परिगृहीत गच्छ                                           | पक्षी ग्रीर पिनरा                         | 5£2          |
| परिकृ चित ग्रालोचना                                                  | ग्रन्थक्त शल्य से ग्रहन-मृत्यु            | 305          |
| तीन वार ग्रालोचना                                                    | न्यायाधीश के सम्मुख वयान की तीन वार       | •            |
|                                                                      | त्रावृत्ति                                | žož          |
| हिमासादि परिकृंचित (शन्यसंगोपन)                                      | मत्स्य-भक्षो तापस                         | ३०६          |
| "                                                                    | संशस्य सैनिक                              | 305          |
| 11                                                                   | दो मालाकार                                | ३०६          |
| 17                                                                   | चार प्रकार के मेथ                         | इ०७          |
| विषय प्रतिसेवना की समसुद्धि                                          | र्यांच विशिकों में १५ गर्यों का इंटवारा   | 308          |
| ग्रनवस्या-प्रमंग का निवार <b>ग्</b>                                  | घान्य-ग्रहरा पर विजेता सेनापतियों को दण्ड | 3.83         |
| जानवूमकर बहु प्रतिसेवना                                              | र्गजा तम्बोली ग्रीर सिपाही                | ३१२          |
| अनेक अपरायों का एक दण्ड                                              | रयकार की भार्या                           | 3,45         |
| अपरिकु चिनना की हिष्ट में एक दण्ड                                    | चोर                                       | इ४२          |
| दुर्बलता की इंटिट ने एक दण्ड                                         | वैत श्रीर गाड़ी                           | 383          |
| ग्राचार्य की हिस्ट से एक दण्ड                                        | मूल देव                                   | 383          |
| गीनार्थं श्रीर श्रगीत परिगामकों को प्रायश्चित                        | े<br>चतुर विशास का शुहक                   | 3,8,8        |
| श्रगीत श्रपरिगामक श्रीर श्रतिपरिगामकों की                            | <b>5</b>                                  | ;            |
| प्रायदिचत्त                                                          | मूलं ब्राह्मण का ग्रुल्क                  | 388          |
| यतना श्रीर ग्रयतना सम्बन्धी प्रायश्चित                               | निघि पाने वाले बिएाक् ग्रीर ब्राह्मरा     | ₹ХХ          |
|                                                                      |                                           |              |

गाय

निपद्या का महत्त्व

अप्रकल्पित चाहने वाले को उद्बोधन

भिक्षु ग्गी

भंडी-पोत

श्मश्रुरहित राजा श्रोर नापित

३८१

३८१

३८२

## पंचमं परिशिष्टम् निशीयभाष्यचूर्ण्यन्तर्गतानां विशेषनाम्नां विभागशोऽनुक्रमिणका

|                         | भागां | क पत्रांक    | •                          | भाग      |                                        |
|-------------------------|-------|--------------|----------------------------|----------|----------------------------------------|
| · <b>१</b>              |       |              | 23                         | <b>,</b> | 888                                    |
| तीर्यंकर                |       |              | ग्रज्जर्क्त्त्रय-पिया      | ę        | ६६४                                    |
| ग्रर                    | ગ્    | <i>Re'</i> £ | ग्रज्ज वहर                 | १        | ્ ૧૬ ફ                                 |
| <del>र</del> सभ         | ŝ     | રંત્ર કં     | ग्रन्ज मुह्त्यी            | ર        | રૂદ્દશ્,રૂદ્દ્                         |
| कुं य                   | ર્    | ४६६          | 11                         | Y        | १२८                                    |
| महावीर वर्ढ मानसामी     | ś     | ર્જર્,કદંક   | ग्रण्णिय-युत्त             | ź        | રફર્                                   |
| महावीर                  | \$    | ૪૨૩          | ग्रतिम <u>ुत्तकु</u> मार   | 3        | રંકેર                                  |
| रिसम                    | á     | १३६          | ग्रवंती <b>मोमा</b> न      | ą        | 69                                     |
| वद्धमाग्।               | ર્    | १३६,३६०      | <b>31</b>                  | ž,       | ३१२                                    |
| >>                      | ŝ     | १४२,१५३      | "<br>त्रासाद भूति          |          | १६,२०,२१                               |
|                         |       | १६८,३६३      | उदाइ-मारक                  | ş        | ÷,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| 27                      | ४     | <b>ሂ</b> ξ   |                            | •        | ÷<br>Ş                                 |
| संती                    | २     | ૪૬૬          | 27                         |          |                                        |
| २                       | •     | • •          | . ॥<br>करकंट्र             | 8        | ₹ <b>5,</b> 90                         |
| गणघर                    |       |              | अर्रकह                     | á        | <b>૨</b> ૬ <b>૧,૪</b> ૪૫               |
| गीयम                    | _     | _            | 11                         | 3        | २७७                                    |
|                         | ?     | 20           | कविल                       | ş        | १२४                                    |
| 11<br>                  | ŧ,    | ३६३,५२२      | <b>11</b>                  | 3        | ર્જક                                   |
| मुघम्म                  | ફ     | १४३          | कपिलायं.<br>-              | Y        | ર<br><b>૨</b> ૦૦                       |
| "                       | ሄ     | 305          | कालगज्ज                    | ş        | ५=,१३१                                 |
| <b>योह</b> स्य          | ź     | ŝέo          | संदग                       | 3        | ३१२                                    |
| <del>3</del>            |       |              | <b>1</b> 9                 | ř        | १२७                                    |
| नैनाचार्य ग्रीर जैन श्र |       |              | <br>गोविंदज्ज्ञ            | ś        | રફ                                     |
| ग्रज्ञ नरह              | 3     | ၁၃၃          | गोविदवाचक                  | ä.       | ; ·<br>; ·                             |
| "                       | ંગ્   | አέ <i>ነ</i>  |                            | Y        | રફ્ય્ર                                 |
| ग्रन्त महागिरी          | ٤,    | કેદ્ર        | "<br>चंडरुद्राचायं         |          |                                        |
| "                       | X     | १२८          |                            | 8        | इंख७                                   |
| श्रन्त मंगू             | ₹     | १२५          | जसमृह्<br>जि <b>ग्</b> दास | ş        | \$ <b>\$</b> 6 0                       |
| "                       | 2     | १५२          | जे चे चू<br>चे बू          | 8        | <br>38\$                               |
| ग्रन्बर्वि स्वय         |       |              | 73                         | ą        | ₹60                                    |
|                         | ,     | १२३,२३६,     | 1)                         | ş        | २३६,५२२                                |

| थूलभद्               | २            | ३६०,३६१           | सीह्                       | ş        | ४०५             |
|----------------------|--------------|-------------------|----------------------------|----------|-----------------|
| दत्त                 | ş            | ४०५               | सीहगिरी                    | ą        | २३५             |
| दुव्यलिय             | 8            | २५३               | सुट्टिय                    | ₹        | २४३,४२३         |
| घम्मरुइ              | ą            | ४१८               | सेज्जंभव                   | २        | 3 E o           |
| नंदिशेन-शिप्य        | २            | २६८               |                            | ą        | २३४             |
| पज्जुण्सा खमासम्म    | १            | ę                 | द्यालिभद्र सूरी            | ą        | ४०५             |
| पसण्णचंद             | Y            | ६८                | श्रीचन्द्रसूरी             | ጸ        | ४४३             |
| पभव                  | २            | ३६०               | 8                          |          |                 |
|                      | *<br>*       | <b>२६१</b>        | जैन श्रमर                  |          | <u> </u>        |
| 11                   | 8            | <b>8</b> 4.       | ग्रज्ज चंदग्गा<br>पंडरज्जा | 8        | 30£             |
| "<br>पालित्त         | ą            | * <b>*</b><br>४२३ |                            | ą        | 242             |
| पूसमि <del>त</del>   | 8            | <b>२५३</b>        | वम्ही                      | <b>ર</b> | २६३             |
| वाहुवली              | ą            | \<br>\            | सुकुमालिया<br>             | <b>ર</b> | ४१७             |
| भद्वाहु              | <b>,</b>     | १५१               | सु दरी                     | २        | २६३             |
|                      |              | १४,४७             | X                          |          |                 |
| 11<br>11             | २<br>३       | ३३४               | चैन निह्न                  | ₹<br>•   |                 |
| "<br>11              | Š            | ११३,१२१           | श्रासमित्त                 | ૪        | १०२             |
|                      |              | २४३,३५०           | श्रासाढ                    | 11       | "               |
| भसग्र                | २            | ४१७               | जमालि .                    | 2)       | १०१             |
| 'मग्।ग               | ą            | २३५               | तीसगुत्त                   | 11       | 17              |
| माप-तुप              | ą            | २५४               | <b>मूस</b> मित्त           | . 11     | १०२             |
| मेयन्न ऋपि           | <b>`</b>     | 248               | वोडिय                      | **       | "               |
|                      |              |                   | ,"                         | Y        | 50              |
| रोहसीस •             | . <b>.</b> % | २००<br>१३३        | रोहगुन्न                   | ४        | १०२             |
| लाटाचार्य            | ``           |                   | गोट्टामाहिल                | ş        | १२३             |
| वइरसामी              | ?            | २१,१६४            | "                          | x        | १० <b>२</b><br> |
| <i>n</i> .           | ą            | २३४,४२५           | Ę                          |          | •••             |
| विण्हु               | 7            | ४६५               | प्रतिमा                    |          | •               |
| n                    | 8            | १६२               | गोसीसदारुमय पडिमा          | ą        | १४१             |
| विस्सभूती            | <b>ર</b>     | <b>द</b> ३        | जिय-पंडिमा                 | 5        | ३६२             |
| विसाहगगी             | x            | ४३६               | जियंत-पडिमा                | ą        | 30              |
| समिय                 | ą            | ४२५               | नारायणादि पडिमा            | ¥        | 38              |
| ससग्र                | ર            | ४१७               | पिंच-पहिमा                 | <b>ሄ</b> | १५८             |
| संगमथेर              | ą            | . 802             | रिसभाति कग्गग-पडिमा        | ą        | \$88            |
| संभूत                | २            | ३६०               | लिप्पय-पहिमा               | ?        | १२५             |
| <b>सिद्धसेनाचायं</b> | . 8          | ์ รร              | लेपग-पडिमा                 | ş        | १४५             |
| •                    | २            | ४,२=१             | હ                          |          |                 |
|                      | ३            | ३३४               | पडिमा (ग्रभिग्र            | हविशेष)  |                 |
| 11                   | 8            | ७४,१२१,           | मोयपिंडमा                  | 8        | १६              |
|                      |              | २४३               | "                          | २        | २२८             |
|                      |              |                   |                            |          |                 |

|                       | •                        |            |                   | 4                         | पं      | चंम        | परिसाष्ट          |
|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------|---------------------------|---------|------------|-------------------|
| ላ <sup>ለ</sup> ጸ      |                          |            |                   | ,                         |         |            | •                 |
| •                     |                          |            | E                 | रापालिका                  | 8       |            | 60                |
|                       | 5                        |            |                   | गुरुश्र                   | ર       |            | इंडर              |
|                       | ग्रध्वकल्प               |            |                   | ,                         | á       |            | . ४१४             |
| ग्रगन्यिम             | Y                        | 3 2        | ?પ્ર, <b>१</b> ?૬ | <i>".</i><br>गोच्यय       | 24      |            | १६५               |
| म्ब <b>ज्जूर</b>      | ,,                       |            | 11                | चरक                       | ર્      |            | १८,२००            |
| <b>बीरपट्ट</b>        | 11                       |            | 27                |                           | ३       | þ          | १३६,७०            |
|                       | 91                       | ,          | "                 | "                         | ¥       | •          | 3 દ               |
| घतमहु<br>चंद्रस्टर्गा | 71                       | ,          | 71                | "<br>चरिका                | 8       | 5          | 60                |
| तंडुलचूर्ग<br>दंतिक्क | 1                        |            |                   |                           | •       | <b>ą</b> 7 | રપ્રરૂ,રૂર્પ      |
|                       | 91                       |            | 11                | तचित्रय                   | ۲       |            | ્ ક               |
| पिजगाम<br>नेपाल       |                          | . <b>1</b> | "                 | तच्चणग्गी                 |         |            | <b>૩</b> ,૪૪,૭૦,૦ |
| मेस <b>ञ्ज</b>        |                          |            | "                 | तिडिय                     |         | `<br>?     | ३,३३२             |
| सत्तुश्र<br>समितिम    | 1.                       | ,<br>,,    | "                 | तावम                      |         |            | ४१४               |
|                       |                          |            | "                 | 21                        |         | ġ          |                   |
| सुक्कोदग् <u>य</u>    |                          | ) <i>)</i> | "                 | तिदंडी परिव्वायग          |         | <b>१</b>   | s e a<br>S S      |
| सुक्खमंडग             |                          | ,,         | ,,                | दिसाप <del>ोक्</del> त्रय |         | 3          | \$EX              |
|                       | 3                        |            |                   | परिव्याय, परिव्राजक       |         |            | ११८,२००           |
|                       | ग्रन्यतोपिक देव          |            |                   | "                         |         | ą          | 8 \$ \$           |
| केसव                  |                          | १          | %0%               | परिव्राजिका               |         | ሄ          | 69                |
| पमुवति                |                          | ş          | 30%               | पंचगव्वासिग्य             |         | ર          | १६५               |
| .यंभा                 |                          | ₹          | 10x               | पंचिगतावय                 |         | ś          | १६५               |
| 11                    |                          | 2          | કં. <u>૧</u> .૬   | पंडरंग                    |         | ર્         | 388               |
| महादेव                |                          | 8          | १४६,१४७           | पंडर भिक्छु               |         | \$         | ४१४               |
| ऋड्                   |                          | 3          | १४६,१४७           | रत्तपड                    |         | 8          | ११३,१२१           |
| विण्हु                |                          | 8          | 305,50%           | <b>"</b>                  |         | ب<br>عر    | ११६               |
| **                    |                          | 3          | કંપ્રગ્           | 71                        |         |            | ४१४,४२२           |
| सिव                   |                          | Ş          | 90                | रत्तपडा                   |         | 8          | १२३               |
|                       | १०                       |            |                   | वग्वामी                   |         | 3.         | ४१४               |
|                       | ग्रन्यतीयिक श्रमण ग्रीरः | श्रमा      | fir ·             | <b>मग</b> वी              |         | 8          | 60<br>- 0         |
|                       |                          |            |                   | बृद्ध थावक                |         | ź          | ११८               |
| ग्राजीवक              |                          | ອຸ         | ११८,२००<br>इड्ड   | 31771 31717               |         | ર          | ३,११८,<br>२००,३३२ |
| 11                    |                          | ą          |                   | •                         |         | ŝ          | 888               |
| <i>न</i> पहिय         |                          | ą.         |                   | •••                       |         | ş          | રપ્રફ             |
| 11                    |                          | Y          |                   |                           |         | २          | ३३२               |
| कव्वदिय               |                          | ą          |                   | -                         |         | ર્         | ঽ৽৽               |
| कावालिय               | •                        | ą          |                   | • •                       | ११      |            |                   |
| कावाल                 | •                        | 7          |                   |                           | परिवाजक |            |                   |
| ,,                    |                          | 7          |                   |                           |         | ૪          | 7 55              |

| श्रम्मड                                   |                      | 8      | २०          | इंद                        | ş          | ર્જ              |
|-------------------------------------------|----------------------|--------|-------------|----------------------------|------------|------------------|
| उडंक रिसी                                 |                      | ą      | 3,70        | कंवल-सवल                   | · §        | ३६६              |
|                                           | १२                   |        |             | कामदेव                     | 3          | 3                |
|                                           | दर्शन श्रीर दार्शनिक |        |             | "                          | ą          | <b>የ</b> ጸጸ      |
| श्राजीविग                                 |                      | \$     | 8 %         | <br>खेत्तदेवया             | ₹          | 805              |
| ईसरमत                                     |                      | ₹      | 38%         | गोरी                       | 8          | ર પ્ર            |
| <b>उलू</b> ग                              | •                    | 8      | १५          | गं <b>घारी</b>             | ४          | १५               |
| कपिलमत                                    |                      | ą      | १६५         | चंद                        | ą          | १४४,२०८          |
| कविल                                      |                      | 8      | १५          | जक्य                       | १          | <b>२</b> १       |
| कावाल                                     |                      | Y      | १२५         | 89                         | •<br>ই     | १४१              |
| कावालिय                                   |                      | ¥      | ሂፍሂ         | ''<br>जोइसिय               | *          | ų,<br>K          |
| चरग                                       |                      | १      | á           | जाराजन<br>डागिग् <u>गी</u> | <b>ર</b>   | 88               |
| 1)                                        |                      | ሄ      | १२५         | गाइलदेव<br>गाइलदेव         | *<br>*     | 2.5.8            |
| जइग्ा-सासग्                               |                      | ?      | १७          | गाग-कुमार                  | ,<br>3     | १४४,३६६          |
| जैनतंत्र                                  |                      | ₹      | ३६०         | देविद                      | 3          | ₹0               |
| तच्चिमय                                   |                      | Ę,     | २४६,२५३     | पंतदेवया                   | ?          | ر.<br>ج          |
| तावस .                                    |                      | 8      | १५          | पतप्रया<br>पिसाय           | ą          | १ <sup>५</sup> ६ |
| 35                                        |                      | ሄ      | १२५         |                            | r<br>a     | २२४<br>२२४       |
| परिट्वायग 🧓                               | •                    | 8      | ं १७        | पुण्णभद्<br>पुरंदर         | ٠<br>٦     | १३०              |
| पंडरंग                                    |                      | ġ      | १२६         |                            | ₹          | ४०५              |
| वोढित                                     |                      | 8      | १५          | पूयगाा<br>वहस्सति          | ۲<br>ع     | १४४              |
| भिच्छुग                                   |                      | , १    | 885         | भवग्गवासी                  | र<br>२     | १२५              |
| भिवखू                                     |                      | ş      | ሂናሂ         |                            | ``<br>``   | ሂ                |
| 11                                        |                      | 8      | १२५         | ))<br>*a==                 |            |                  |
| रत्तपड                                    |                      | *      | १७,११३      | भूत                        | ۶ .        | 3                |
| वेद                                       |                      | 8      | 3.7         | माग्गिभद्द                 | · =        | <b>२२४</b>       |
| सक्क 🕐                                    |                      | ?      | १५          | रक्खस                      | ą          | १८६              |
| 11                                        |                      | 3      | <b>૧૯</b> ૫ | रयग्रदेवता                 | . 8        | 5.8              |
| मरक्ख                                     |                      | 8      | १२५         | वग्रदेवता                  | <b>४</b>   | ११५              |
| "                                         |                      | 7      | २५३         | वाग्गमंतर                  | 8          | 5,E              |
| सुतिवादी                                  |                      | ą      | ५५५         |                            | 8          | ય                |
| सेयवड                                     |                      | 8      | ওদ          | वाग्एमंतरी<br>             | Υ          | १३               |
| सेयभिवखु                                  |                      | 8      | 50<br>V22   | विज्जुमाली<br><del></del>  | ą          | १४०              |
| ))<br>*********************************** |                      | a<br>a | ४२२         | वैमाशिय<br>                | , <b>Y</b> | ×                |
| शाक्यमत<br>चनसम्बद्ध                      |                      | ä      | \$£%        | शक                         | 8          | ११३              |
| हड्डसरवख                                  | १३                   | ą      | ሂ፡፡ ሂ፡፡ ሂ   | सम्मदिद्वी देवया           | <b>१</b>   | <b>5</b>         |
|                                           | ५२<br>देव श्रीर देवी |        | ,           | ,,<br>सामाशािग             | *          | <b>११</b> 5      |
| ग्रचुय देव                                | , <b>43 MIL 441</b>  | ą      | 2~0         | •                          | <b>१</b>   | २४               |
| અનુતુ તમ                                  |                      | *      | १४१         | सुदाढ                      | ą          | इह्ह             |

| ४४६                               |     |                 |                        | पंचा          | म परिश्चिष्टम् <sub>.</sub> |
|-----------------------------------|-----|-----------------|------------------------|---------------|-----------------------------|
| हास पहासा                         | 8.  | १४०             | पञ्जोत                 |               | ગુજદ્,રૃજક                  |
| हिरिमिक्क (चाण्डाल-यस)            | ¥   | <b>স্</b> ইদ    | चंदगुत्त               | २             | ३६१,३६२                     |
|                                   |     |                 | 27                     | á             | Rok                         |
| १४                                | _ 3 | _               | 25                     | K             | १२६                         |
| चक्वर्ता, वलदेव ग्रीर             |     |                 | चाग्क्य                | २             | <b>3</b> 5                  |
| ग्र <b>र</b>                      | 3   | ४६६             | 11                     | <b>ર</b>      | ૪૨૪                         |
| <b>इं</b> यु                      | ą   | <br>            | नरग् राया              | ą             | ર્ફ્                        |
| केसव                              | ₹   | χę              | जरकुमार<br>-           | २             | ४१६,४१७                     |
| "                                 | ?   | ۶ <u>६</u><br>۲ | जराकुमार               | २             | २३१                         |
| वलदेव                             | 3.  | ≨⊏ŝ             | दितारि<br>-            | 3             | २६ <del>८</del>             |
| ब्रह्मदत्त<br>——                  | 5   | \$?             | <b>बियसत्त</b> ू       | ₹<br>-        | ४१७                         |
| नरह                               | ş   | ४४६,४६४         | 27                     | ŧ<br>V        | <b>१५०</b><br>===           |
| 21                                | 8   | ĘĘ              | "<br>इंडगि             | Ÿ             | <b>२</b> ३६                 |
| राम                               | ş   | 308             | दंडति                  |               | ३००<br>१२७                  |
| दासुदेव                           | ?   | ž8              | _                      | 3             | ३१२                         |
| n                                 | Ę   | ४१६,४१७         | र्दतवकर                | ર             | ૪૬૬<br>૨૬૪                  |
| 37<br>                            | ŝ   | 3≃3             | "<br>वम्मसुत           |               |                             |
| संती                              | २   | 8 <i>66</i>     | पं <u>ह</u>            | ₹             | १०५                         |
| १५                                |     | _               | ेट<br>पालग             | ?<br><b>?</b> | १०५<br>१०                   |
| राजा, राजकुमार ग्र <sup>4</sup> र |     |                 | पालय                   |               |                             |
| ग्रहुं न<br>—————                 | 3   | %≅              | वलभान <u>ु</u>         | 3             | χę                          |
| ग्र <b>ां</b> गकुमार              | ŝ   | ગુંફ≒           | वलिंगत<br>वलिंगत       | 3,            | १३१                         |
| ग्र <b>ग्</b> व राजा              | Ę   | . રફફ           | विदुसार<br>विदुसार     | 34            | १३१                         |
| श्रंभगसेन<br>                     | ጸ   | ₹ %=            |                        | २<br>~        | <b>३६१,३६२</b>              |
| <b>ग्रनवकुमार</b>                 | ş   | ઇ,१०,१७         | ,'<br>नस्त्र           | x             | 358                         |
| 27                                | ર   | २३१             | गण्य<br>माणुमित्त      | ₹<br>P        | ४१७<br>१३१                  |
| "                                 | Y   | १०१             | मी <b>य</b>            | र<br>१        | ४३,१ <i>०</i> ५             |
| <b>त्रसोग</b>                     | ą   | 36 <b>%</b>     | म <u>यूर</u> क         | Ę             | १५,१७५<br>३८८               |
| श्र <u>नो</u> गसिरी               | ሄ   | ફર્ફ            | महिडिटन                | ą             |                             |
| <b>उडायन</b>                      | į   | કૃષ્ઠદં'૪ઇક     | <b>मु</b> र्हें ह      |               | ४२०                         |
| <b>कुगा</b> न                     | ę   | 355             | मूलदेव                 | ş<br>Y        | इष्ट<br>४२इ                 |
| ***                               | ጸ   | १२८             | n                      | ?             | ४०४                         |
| कीन्तेय<br>-                      | ?   | ¥,3             | मेच्छ (स्लेच्छ)        | x             | २२६                         |
| <u> इंडिंगक</u> ुनार              | २   | 555             | वसुदेव                 | ą             | २३१                         |
| 12                                | ¥   | १२३             | त्रारत्तग <sup>ः</sup> | ४             | १४८                         |
| <b>संदग</b>                       | ሄ   | <b>१२७,१२</b> ५ | <b>च</b> त्रग्र        | २             | ४१७                         |
| गहनिल्ल                           | ś   | χ÷              | <b>सं</b> वाग्गित      | ሄ             | ጻέ                          |
| र्गविष्ठिय हुमार्                 | ę   | २≒              | <b>संप</b> ति          | x             | १२६                         |
| र्यवार डिगार                      | ₹   | ફે <b>૦</b> ફે  | संव                    | ₹             | १०                          |

| •                              |                  |               |                                        |                               |                  |          | ५५           |
|--------------------------------|------------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------|--------------|
| सातवाह्न                       | •                | ጸ             | १६व                                    | ८ ग्रन्भंगावय                 |                  | <b>ર</b> | ४६           |
| · ।।<br>सर्वाच्य               |                  | ş             | <b>१</b> ३१                            | <b>-</b>                      |                  |          | •            |
| साहि                           |                  | ₹             | · 48                                   |                               |                  | 11       | •            |
| सुरगीग्र                       |                  | १             | १०४                                    | ४ कोतग्गह                     | •                | "        | "            |
| सुबुद्धी<br><del>रे</del> ट    |                  | ą             | · · १५0                                |                               |                  | 11       | "            |
| सेंगिए                         |                  | 8             | . ६,२०,१७                              |                               |                  | 11       | "            |
| हस्रुमंत                       |                  | 8             | १०४,१०५                                |                               |                  | 11       | 11           |
| हेमकुमार                       |                  | ą             | २४३                                    | ~                             |                  | ,91      | "            |
| हेमकूड                         |                  | ą             | २४३                                    |                               |                  | "        | 11           |
| •                              | १६               |               |                                        | धरापुरगह                      |                  | 11       | "            |
|                                | <br>राज्याधिकारी |               |                                        | परियट्ट <b>ग्गह</b>           |                  | 71       | "            |
| ग्रमच्च                        |                  | २             | <b>ያ</b> ሄዩ                            | गर्यहर्गा <u>६</u><br>मज्जावय |                  | ,,       | "            |
| ईश्वर                          |                  | ع             | ४५०                                    |                               |                  | "        | "            |
| कुराया                         |                  | `<br><b>२</b> | ४६७                                    |                               |                  | . "      | ,,           |
| कोडुं विय                      |                  | κ,            | १५                                     |                               |                  | ,        | "            |
| <b>बत्तिय</b>                  |                  | २             | ४६७                                    | तपाहावय<br>हडुगगपह            | •                | 7,       | 1,           |
| गामउड                          |                  | "             | २ <b>६</b> ७                           | 68.11.26                      |                  | 1;       | "            |
| गामभोतिय                       |                  | "<br>₹        | ४५०                                    |                               | 38               |          |              |
| जुवराया                        |                  | 8             | <b>२</b> ५१                            | मल्ल                          | गराधर्म          | _        | •            |
| <b>डं</b> डिय                  |                  | 8             | <b>171</b>                             | *सारस्य                       |                  | ₹        | . १६५        |
| तलवर                           |                  | २             | ४५०                                    | क् <b>यसभ</b>                 |                  | 11       | "            |
| <b>पुरोहिय</b>                 |                  | `<br>₹        | 388                                    | <b>9</b>                      | <b>-</b>         | "        | 12           |
| <b>गाडं</b> वी                 | •                | `<br>?        | ४५०                                    |                               | ₹0<br>== (3)     |          |              |
| <b>ु</b> ढाभिसत्त              |                  | <b>,</b>      | ४४६                                    | ग्रासवल                       | बल (सेना)        | _        |              |
| ट्टुउड                         |                  | <b>२</b>      | २६७                                    | पाइनकवल                       |                  | 7        | ४४४          |
| ाया ़                          |                  | <b>,</b>      | ४६७                                    | रहवल                          |                  | **       | 8,8          |
| त्थवाह                         |                  | <b>ર</b>      | 388<br>240                             | ह <b>िथवल</b>                 | •                | "        | "            |
| ही                             |                  |               | 886'8K°                                | · · · · · ·                   | 20               | "        | **           |
| ग्गावई                         |                  | <b>ર</b>      | 886                                    |                               | चित्रके≂ राज्यकी |          |              |
|                                | १७               | •             |                                        | कंपिल्ल                       | श्रभिषेक-राजधानी |          |              |
|                                | राज्यार्ह        |               |                                        | कोसंबी<br>कोसंबी              |                  | २        | 866          |
| ग्ग<br>=-                      |                  | २             |                                        | चंपा                          |                  | "        | , ,,         |
| त<br>                          |                  | 11            | "                                      | महरा                          |                  | 11       | . "          |
| ामर                            |                  | 11            | ا ,,                                   | मिहिला                        |                  | **       | , <b>"</b> , |
| <b>उया</b><br><del>एक्की</del> |                  | "             | ,, · · · · · · · · · · · · · · · · · · | रायगिह                        |                  | 11       | <b>79</b>    |
| यहत्थी                         |                  | "             |                                        | वृागारसी                      |                  | **       | . "          |
| . :                            | १८               |               | ₹                                      | साएय '                        |                  | "        | . "          |
| अग्गह                          | राजसेवक          |               | ₹                                      | सावत्थी                       |                  | **       | "            |
| u16                            | •                | २             | ४६६ ह                                  | <b>्रियरा</b> पुर             |                  | 1)       | . **         |

|     | • | ्पंचमं परिशिष्टम् |
|-----|---|-------------------|
| ሂሂട |   | ,                 |

| <b>५५</b> ८         |            |                    |                     |                       |               |
|---------------------|------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
|                     | ກລ         |                    | पारस                | સ્                    | પ્રદ          |
|                     | २२         |                    | पुब्बदेस            | ŧ                     | १११           |
| ব                   | जनपद       |                    | "                   | २                     | દ્દેષ્ટ       |
| ग्रवंती             | १          | Śś                 | <br>बध्वर           | ą                     | . <b>४</b> ७० |
| ग्रंघ               | २          | રફર્               | <b>ब्रह्म</b> द्वीप | ŝ                     | ४२४           |
| <b>"</b>            | Y          | १२५                | मयल (मलय)           | ຸວຸ                   | 335           |
| ग्रामीर             | 3          | ४२५                | मरहृह               | २                     | १३६           |
| उत्तरावह (उत्तरापथ) | <b>१</b> न | १७,५२,६७,          | मरहट्ट              | १                     | પ્રસ          |
| •••                 |            | <b>८७,१</b> ५४     | "                   | ą                     | ११,३७१        |
| 11                  | २          | દય                 |                     | ą                     | ६३१,१४६       |
| **                  | ą          | 30                 | 17                  | Y                     | ११५,१६५       |
| उत्तरापथ            | ¥          | १२७                | "<br>मरु            | 3.                    | १३१,१४६       |
| कच्छ                | <b>ર</b>   | १इइ                |                     | Y                     | १०६           |
| काय                 | २          | 335                | "<br>्मगव           | ş                     | ५२३           |
| कुहुक्क             | 31         | १६१                | मगह                 | ž.                    | १६३           |
| <b>कु</b> णाल       | Y          | १२५                |                     | *                     | १२५           |
| कुगाला              | ફ          | ३६८                | "<br>मालव           | ર્                    | ७६,१०६        |
| 11                  | ¥          | १२६                |                     | ,<br>ą                | <b>₹</b> €₹   |
| <b>बुरक्षेत्र</b>   | २          | १०८,११०,           | "<br>रिग्पकंठ       | ર                     | १५०           |
| कीरहुक              | . 2        | १६१                | रोम                 |                       | 335           |
| कोगाला              | ą          | ं ३६८              |                     | <i>ं</i> २<br>२       |               |
| कोसल                | 8          | પ્રશ, હજ           | लाड, (लाट)          | <b>ર</b><br>ક્        | કંદ'મંદંદ     |
| कोंकण               | १          |                    | 77                  | *                     | २२६           |
|                     | •          | १०१,१४५            | "<br>वच्छ           | ¥                     | ·<br>ሂሂ       |
| यंघार               | व          |                    | संबु                |                       | १३३ -         |
| गोल्लय              | ३          | . 353              | ມ                   | <b>१</b><br><b>४</b>  | 69            |
| चिलाइय              | २          | 860                |                     | ર                     | ७६,१५०        |
| <b>ची</b> ग्        | २          |                    | 7)<br>1)            | ¥                     | ٤٥            |
| जवग्                | Y          | • • •              | <br>सेंवव           | . 8                   | १४५           |
| टक्क '- '           | ´          | ઉદ                 | "                   |                       |               |
| वोसलि               | 7          |                    | "<br>सग             | , 8                   |               |
| 27                  | 3          |                    | सुरट्ट (सोरट्ट)     | १                     |               |
| 37                  | ,          | ,) 5 8             | 44                  | २                     |               |
| थूगा<br>- C         | 3          | • 1.               | ••                  | , <b>3</b>            | _             |
| दक्तिगावह<br>विकास  |            | ₹ ₹ <b>€,</b> १११  | हिंददेस             | . ર                   |               |
| दक्त्रिलापह<br>दमिल |            | ર ૪ફેર<br>૪ ફેર્ફ્ | •                   | २३                    |               |
|                     |            | * *                |                     |                       |               |
| "<br>दविड           |            | २ ३६३<br>२ ३८५     |                     | याम, नगर, नगरी ग्रादि |               |
| 3                   |            | २ देद!             | ८ ग्रक्कयली         | 2                     | 163           |

|                                        |        |                 | •                                     | ४५६                       |
|----------------------------------------|--------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|
| ग्रयोज्भा                              | ą      | <b>१</b> ८३     | दारवती                                |                           |
| श्रवंती -                              | 8      |                 | _                                     | . २ ४१६                   |
| ग्रंघपुर                               | 3      |                 |                                       | . ३ १३१                   |
| ग्रारांदपुर                            | ۲<br>۶ | • '             |                                       | १०४                       |
| "                                      | ٠<br>ع | • •             |                                       | <b>7</b>                  |
|                                        | ۲      | १४५,१६२,<br>३४६ | <b>~</b>                              | ४ १२८,१२६                 |
| श्रामलकप्पा .                          | 8      |                 | 50 6 1                                | इ ४२०                     |
| उज्जेगी                                | 8      | 909<br>Yel Col  |                                       | <b>ጸ</b>                  |
| n                                      |        | १०२,१०४         |                                       | 9                         |
| .,                                     | ą      | ५६,१३१,         |                                       | ३ १४४,४२३                 |
|                                        |        | १४४             |                                       | २ ४१५,४३६                 |
| "<br>उत्तर महुरा                       | 8      | २००             | भिल्लपल्ली<br>                        | ४ १५१                     |
|                                        | २      | २३१,२६९         | भिल्लमाल                              | ₹ १११                     |
| उसभपुर<br>कंत्रणपर                     | ४      | १०३             | मथुरा .                               | २ १२५                     |
| कंचरापुर<br><del>नंदिक्की</del>        | ₹      | ∙३०२            | 11                                    | . ३ २६६                   |
| कंचिपुरी                               | २      | દપ્ર            | · 11                                  | ४ २६५                     |
| कंपिल्लपुर                             | २      | २१,४६६          | मधुरा                                 | चे १५२,३६६                |
| कुंसुमपुर (पाडलिपुत्त)                 | २      | ६५              | महुरा ः                               | <b>१</b> ≒                |
| कु <sup>'</sup> भकारकड                 | Ę      | ,३१२            | ,,                                    | <b>२</b> ः ३५७,४६६        |
| कु भाकारकड<br>                         | ሄ      | १२७             | माहरा कुंडग्गाम                       | ₹ २३६                     |
| कुर्णाला                               | ą      | ३६८             | मिहिला '                              | , २ ४६६                   |
| कोट्टग (पुलिदपल्ली)                    | ₹      | <b>५२</b> १     | "                                     | ४ १०२,१०३                 |
| कोल्लइर                                | Ę      | ४०५             | मेहुग्एपल्ली •                        | - W                       |
| कोसला                                  | ą      | ૭ હ             | रहवीरपुर :                            | २ २३<br>४ १०२,१०३         |
| कोसम्बाहार                             | २      | ३६१             | रायगिह                                |                           |
| कोसंवी                                 | २      | ४६६             |                                       | •                         |
| **                                     | ጸ      | ४६,१२५,         | "                                     | २ ४६६<br>४ ४३,१०१,        |
| 55.55                                  |        | १२८             | ,                                     | 308                       |
| खितिपतिद्विय                           | ą      | १५०             | लंका                                  | १ १०४,१०५                 |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 8.     | 378'            | वागारसी                               | २ ४१७,४६६                 |
| गिरफुल्लिगा                            | ą      | ४१६             | वेण्णातङ गागर                         | ४ ४२४                     |
| चंपा ग्यरी                             | १      | २० •            | सविसयपुर                              | ,                         |
| <b>n</b>                               | २      | ४६६             | साएग्र (साकेतं)                       |                           |
| "                                      | 8      | १२७,३७५         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | े २ ४६६<br>३ १ <u>६</u> ३ |
| तुरुमिरिएएगरी                          | ₹      | ४१७             | सावत्थी                               | ३ १ <u>६</u> ३<br>२ ४६६   |
| तेयालग पट्टगा                          | १      | , ६६            | n                                     |                           |
| दसपुर                                  |        | १४७,४४१         | <br>सेम्रंविद्या                      |                           |
| n '                                    | 8      |                 | सोपारय                                |                           |
| दंतपुर                                 | २      |                 | हत्थिगापुर                            | ,3 *                      |
| "                                      | २<br>४ | 368             | हेमपुरिस नगर                          | २ ४६६                     |
|                                        |        | •               |                                       | ₹ २४३                     |

| 7.7                       |                  |              |               |                       |         |                |
|---------------------------|------------------|--------------|---------------|-----------------------|---------|----------------|
|                           | २४               |              |               | कलाद                  | ३       | २६६            |
|                           |                  |              |               | कल्लाल                | *       | १३२            |
|                           | उद्यान           |              |               | कम्मकार               | २       | ?্ দ ০         |
| <b>ग्रग्गु</b> ज्जाग्     |                  | ¥            | १२७           | क्रव्यहिय             | ž       | १६८            |
| ग्रसोगविगया               |                  | રૂ           | १४०           | कुक्कुडपोसग           | ş       | হ্ও গ          |
| गुग्सिल                   |                  | ጸ            | १०१           | कु नकार               | ?       | કું, ફુર્ફ     |
| निष्गुज्जाग्              |                  | 8            | १०२           | 11                    | २       | ક,રર્          |
| विद्रुग                   |                  | ሄ            | १०१           | 27                    | 3.      | १६६            |
| दीत्रग                    |                  | Y            | १०२           | कोलिग                 | £       | <b>ટ</b> ાંક ૦ |
|                           | २४               |              |               | कोसेक्जग              | ą       | २७१            |
|                           | ग्ररण्य          |              |               | <b>सट्टिक</b>         | á       | 3              |
| कोसंवारण्ग                |                  | ą            | ४१६           | <b>33</b>             | 3       | २७१            |
| <b>इंडगार</b> ण्ग         |                  | Ϋ́           | १२८           | न्त्रत्तिय            | १       | १०४            |
| ·                         | 26               |              | • •           | :1                    | २       | ४६७            |
|                           | २६               |              |               | 22                    | Y       | १इ४            |
|                           | <b>कु</b> ल      |              |               | गोवाल                 | ś       | १६६            |
| पाभीर                     |                  | ŧ            | 22            | चम्मकार               | 3:      | २७१            |
| इडम (महाकुल)              |                  | ą            | λśż           | 11                    | ४       | <b>१३</b> च    |
| गाहावइ                    |                  | २            | Y05           | चारग                  | á.      | १६३            |
| दिवामोिंव                 |                  | •            | १५४           | चेड                   | ą       | १६३            |
| मह्ग                      |                  | 7            | २०६           | चंडाल                 | ġ       | ४२७            |
| मोतिय                     |                  | २            | કંદર્         | जल्ल                  | ર       | ४६८            |
| राज                       |                  | ሄ            | इ०४           | डोंव                  | २       | २४३,२८४        |
| विश्व                     |                  | ş            | ४१८           | <b>52</b>             | 3       | २७०            |
| <b>मार्मत</b>             |                  | २            | કંદંઠ         | गृष्ट                 | २       | ४६८            |
| सावग                      |                  | ર્           | YEY           | ग्रह.                 | 77      | १६३,१६३,       |
| सेज्जातर<br><del>≥०</del> |                  | 3            | २४३,४३५       |                       |         | २७१            |
| सेट्टि                    |                  | ţ            | 3             | ण्हाविय .             | *       | १२             |
|                           | २७               |              |               | 22                    | 3,      | २७१            |
|                           | वंश              |              |               | 32                    | 2       | र्४३           |
| मोरपोनग (चन्द्र           | पुप्तवंद्य)      | ¥            | १०            | <b>गिल्लेव</b>        | र       | ર્જક           |
| मोरिय                     |                  | ₹            | ३६१           | <b>ग्रेक्कार</b>      | 3.      |                |
| स्रग                      |                  | ş            | ५६            | तंतिवरत्त             | ਝ       | २७०            |
| •                         | २८               |              |               | र्तंतुकार             | २       | ş              |
|                           | भाति और शिल्प    | <del>à</del> |               | <b>31</b>             | us. us. | १६६            |
| ग्राहीर                   | -11111 MIC 13(64 | !!<br>{      | an Car        | तालायर .              | ş       | ६६३            |
| कच्छुय                    |                  | ٠<br>٦       | ८,१७<br>४६८   | तुत्रकार<br>व्यक्तिकर | 3       |                |
| •                         |                  | 7            | च <b>द्</b> द | वरिएपुत्र             | २       | इप्र           |

| 9.4.1                                   |                             | ५६.१           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| तेरिमा                                  | २ २४३ मालिय                 |                |
| <b>धि</b> ज्जाति                        | १ (१३,११३ माहन (ब्राह्मण्)  | ? ? ? o        |
|                                         | १६२,१६३ ,,                  | ₹ २७१          |
| ं श्रीयार (धीचार)                       |                             | २ '११६         |
| ,,,                                     | १ १८ मुट्टिय                | २ ४६८          |
| ''<br>घीर                               | २ ६१ मेय                    | ३ १६८,२७०      |
| पदकार                                   | २ २४६ मोरत्तिय<br>३ २७१ रजक | <b>२</b> २४३   |
| परीषह                                   | _                           | १ १०४          |
| पयकर                                    | ३ २७१ रयग                   | ३ २७१          |
| पवग                                     | ं२ . २४३ रहकार              | २ ३,३४         |
| पार्ग                                   | २ ४६= ,,                    | ३ १६६          |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,   | २ २४३ ,,                    | ४ ३४२          |
| "                                       | ३ २७० लंख                   | ३ २७१          |
| ''<br>पारसीय                            | ४ <sub>२३७</sub> लाउलिग     | व १६व          |
| पुर, हित                                | २ ३९६ लासग                  | २ ४६८          |
|                                         | १ १६४ लोद्धया               | ३ १६५          |
| "                                       | २ २६७,४४८ लोहार (लोहकार)    | 3 48,30        |
| ,,<br>पुलिन्द                           | ४ १२७ ,,                    | ₹ ₹,€,₹50      |
| _                                       | . १ ११,१४४ "                | ३ १६६,२७०      |
| "<br>"                                  | ३ २१६,४२१ विशिय             | १ १३६,१५३      |
| "<br>पोसग                               | g 86 "                      | ३ १४२,२६६,     |
| वंभरा                                   | ३ २७१                       | ५१०            |
|                                         | १ १०,११                     | 3 <b>२७</b> °० |
| ''<br>बोहिग                             | 3 VAL 906                   | 8 845          |
| =                                       | <b>प्राणु</b> । रय          | ३ २७१          |
| भंड<br>6                                | वार्णयम                     | ३ ४८४          |
| भिल्ल                                   | 9 000 11134                 | ३ १६३          |
| भोइग                                    | 5 Yuy "10 ("414)            | ३ २७१          |
| मच्छिक                                  | 3 200                       | १ १०४          |
| मिणियार                                 | े पलवग                      | २ ४६६          |
| मयूरपोसग                                | 3 200                       | ३ ८७           |
| मरुश्र                                  | १ १०५                       | २ २६७,४६=      |
| 27                                      | २ ११८,२०८ संपर              | ३ २८४          |
| मल्ल                                    | ש אר                        | ३ २७१          |
| महायरा (महाजन)                          | \$ 200                      | <b>१</b> . ५०  |
| मायंग, (मातंग)                          | <b>१</b> ६,२१ ,,            | ३ २६८,२६९      |
| · "                                     | ३ ४२७ सूद्र                 | . ४२           |
| मालाकार                                 | २ ६ सोगरिग (बीकरिक)         | २ ११६          |
| · · · · • • • · · · · · · · · · · · · · | ४ ३६० सोग्राहिय             | ३ २७१          |
|                                         | - • •                       | ₹ ११८          |

| सोवाग           | _                       |            |                              |                 |   |                     |
|-----------------|-------------------------|------------|------------------------------|-----------------|---|---------------------|
| सोहक            | 3                       | =          |                              | <b>₹ १</b> .    |   |                     |
|                 | २                       |            |                              | सार्थवाह        |   |                     |
| सोघग            | ₹                       |            | दढिमत्त                      | •               | 8 | ३६१                 |
| हरिएस           | १                       | १०         | वसमित्त                      |                 | 8 |                     |
| . 11            | ३                       | २७०        | माकंदियदारग                  |                 | 8 | ३६१                 |
| हेट्ठण्हावित    | <b>-</b>                | २४३        | सागरदत्त                     |                 | ą | २१०                 |
|                 | 38                      |            |                              | 3.5             | * | 59                  |
|                 | पशु-पक्षि ग्रादि-पोपक   |            |                              | ३२              |   |                     |
| ग्रय- पोसः      | य २                     | ४६८        | <b>*</b>                     | सामान्य व्यक्ति |   | •                   |
| ग्रास ,,        | 11                      | ४६८        | इंददत्त                      |                 | २ | १५,१४७,             |
| इत्यी "         | 3                       | २७१        |                              |                 |   | २४४,३३४             |
| कुक्कुड़ "      | २                       | ४६८        | 19                           |                 | २ | ४२०                 |
| चीरल्ल "        | <b>31</b>               | 11         | इंदसम्म                      |                 | २ | १७६                 |
| तित्तिर "       | ,,                      | 11         | <b>उसमद</b> त                |                 | 3 | 385                 |
| पोय ,,          | 11                      | 1,         | जण्ग्दत्त                    |                 | 8 | 38                  |
| मयूर "          | 11                      | "          | देवदत्त                      |                 | 8 | ₹,₹१                |
| महिस "          | "                       | 1)         | 17                           |                 | 8 | ३०५                 |
| मिग <i>,,</i>   | n                       | 11         | 'पेढाल                       |                 | ą | २७७                 |
| मेंड "          | "                       | "          | विण्हुदत्त                   |                 | 8 | <b>₹</b> १          |
| मोर "           | ą                       | २४३        | सत्यकि                       |                 | ą | <b>२३</b> ६         |
| नावय ,,         | २                       | ४६५        | सोमदेव                       |                 | ą | 744<br>7 <b>3</b> 8 |
| वंग्व "         | 21                      | "          | सोमसम्मा                     |                 | 2 | १५                  |
| बट्टय ,,        | 27                      | ,,         | सोमिल                        |                 | • | २३६                 |
| वसह "           | 11                      | "          |                              | ३३              | • | 146                 |
| सीह "           | ,,                      | "          |                              | ४५<br>नारी      |   |                     |
| सुण्ह ,,        | "                       | ,,         | य <del>ञ</del> ्जंकारियभट्टा | गरा             | _ |                     |
| सुय "           | n                       | "          | <b>ग्रसग</b> डा              |                 | ş | १४६                 |
| सूयर "          | "                       |            | <b>उमा</b>                   |                 | 8 | ११                  |
| हत्यि ,,        | "                       | "          | कविला<br>कविला               |                 | 8 | १०४                 |
| हंस "           | <b>1</b> 1              | "          | कण्हगुलिया<br>किण्हगुलिया    |                 | 8 | १०                  |
| •               | ,<br>\$0                | "          | संडपा <b>रा</b> ।            |                 | ą | १४२                 |
| •               | दमक, मेंठ ग्रीर ग्रारोह |            | जयंती                        |                 | 8 | १०४                 |
| ग्रास-दमग       | ર                       | Vs         | जे <b>द्धा</b>               |                 | 8 | ४६                  |
| हत्यि-दमग       |                         | ४६८        | न् <b>ठ</b> ।<br>तिसंला      |                 | ą | २७७                 |
| ग्रास-मिठ       |                         | ",<br>Va a |                              |                 | 8 | २७ ़                |
| हित्य-मिठ       | ***                     | ४६६        | देवती<br>वणसिरी              |                 | 8 | १०३                 |
| श्रास-रोह<br>-C | 11<br>11                | "          | वर्णासरा<br>वारिगी           |                 | 8 | ३६१                 |
| हत्य-रोह        | er<br>gt                | •          | पडमसिरी<br>-                 |                 | ₹ | १५०.                |
|                 | ,                       | 71         | न <b>्यासर्</b> ।            | •               | 8 | ३६१                 |

| संभाष्यचूरिंग निशीयसूत्र     | ٠        |                |                           |            |            | ४६३                          |
|------------------------------|----------|----------------|---------------------------|------------|------------|------------------------------|
| प <b>उमा</b> वती             | २        | २३ <b>१</b>    | ,<br>श्रद्घाहिमहिम        |            | 5          | ,                            |
| <b>)</b> )                   | ą        | . २७७          | श्रागर                    |            | ¥          | १४१                          |
| पभावती                       | ą        | १४२            |                           |            | <b>२</b>   | 88\$                         |
| पुरंदरजसा                    | ş<br>Ş   | <b>३१२</b>     | इट्टगा<br>इंद             |            | ą<br>s     | 388                          |
| "                            | <b>κ</b> | १२७            |                           |            | <b>ર</b>   | <b>२३</b> १,४४३              |
| भट्टा                        | ą        | १५०            | ,, ·                      |            | ३<br>४     | १२३,२४३                      |
| भद्दा                        | ą<br>ą   | . १५०          | ''<br>कौमुदी              |            | 8          | <b>२२६</b>                   |
| भानुसिरी                     | ą        |                | संद<br>संद                | <b>i</b> . |            | ₹0 <i>€</i>                  |
| मृगावती                      | r<br>P   | १इ१            |                           |            | <b>₹</b>   | ४४३                          |
| मियावती                      | 8        | २७६<br>३७६     | ,,<br>गिरि                |            | 8          | <b>२२६</b>                   |
| वीसत्था                      | ą        | २ <b>६</b> ८   | चेइय                      |            | <b>. २</b> | ४४३                          |
| सच्चवती                      | 8        | २ <b>५</b> ५   | पश्य<br>जक्ख              |            | 21         | 77                           |
| सीता                         | 8        | १०४            |                           |            | <u>የ</u>   | "<br>२२६                     |
| सुकुमालिया                   | ٠<br>٦   |                | ,,<br>रादी                |            | <b>२</b>   | 88\$                         |
| सुभद्दा                      | 8        | ४१७,४१८        | <b>गा</b> ग               |            |            | -                            |
| सुल <b>सा</b>                |          | १०५            | तडाग                      |            | "          | . ,,                         |
| सुव ण् <b>गगुलिया</b>        | 8        | १ <b>६,</b> २० | तलागजण्याग                |            | "<br>マ     | १४३<br>"                     |
| हेमसंभवा<br><b>हे</b> मसंभवा | 3        | १४५            | थूभ                       |            |            | ४४३.                         |
| ३४                           | ₹        | २४३            | दरी                       |            | "<br>マ     | 88 <i>\$</i>                 |
| . ५७<br>वासी                 |          |                | . दह                      |            | <b>२</b>   | ४४३                          |
| श्रालवी                      | २        | ४७०            | े.ए<br>देवउलजण् <b>गग</b> |            | ۲<br>۶     | १४३                          |
| ईसगी                         |          |                | 'भूत                      |            |            | . ४०२<br>४४३                 |
| खुज्जा                       | "        | "              |                           | •          | "<br>8     |                              |
| थारुगिगाी                    | "        | 11             | "<br>मुगु <sup>:</sup> द  |            | ર          | २२६<br>४४३                   |
| पडभी                         | "        | 27             | <b>रु</b> क्ख             | •          |            |                              |
| .परिसगी                      | ,,       | 11             | रुद्                      |            | "          | **                           |
| पल्हवी                       | "<br>マ   | ۱۰<br>۱۰       | लेपग                      |            | "<br>₹     | <b>१</b> ४त्र.               |
| पाउसी                        |          |                | विवाह'                    |            | રે         | <i>१७</i>                    |
| पुलिन्बी                     | "        | "              | "                         |            | <b>२</b>   | ३६६                          |
| वव्बरी                       | ,"<br>"  | "              | संवक                      |            | <b>२</b>   | <b>288</b>                   |
| लउसी                         | ٠.       | "              | सर                        |            | ٠<br>٦     | 88 <i>\$</i><br>/ ° <i>1</i> |
| लासी <sup>.</sup>            | "        | "              | सागर                      |            | ,,         | <i>n</i>                     |
| वामगी                        | ,,       |                | •                         | ३६         |            | "                            |
| सवरी                         | **       | ,,             |                           | यात्रा     |            |                              |
| सिंहली                       | "        | n .            | गिरिजत्ता                 | · · ·      | २          | ४६२                          |
| ₹% .                         | ,,       | . "            | <b>ग</b> ाइ ,,            |            |            |                              |
| <b>उत्सव</b>                 |          |                | भंडीर ,,                  |            | "<br>3     | "<br>३६६                     |
| भ्रगड                        | Ŕ        | ४४३            | रहं "                     |            |            | ₹ <b>५</b> ,३३४              |
| •                            | •        |                | -                         |            | • •        | 17/17                        |

| ४६४ | पंचम परिधिष्ट |
|-----|---------------|
| NEK | पंचम परिधिष्ट |

|                                                                             |               |                                       |                                              | _                                                                                                                                      |                        |                                          |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                             | કુછ           |                                       |                                              | निग                                                                                                                                    |                        | 3                                        | ?'3?                                               |
|                                                                             | यूना          |                                       |                                              | नियो                                                                                                                                   |                        | ?                                        | 88                                                 |
| <i>प्</i> ह्वगु—                                                            |               | á                                     | 133,33%                                      | मुबण्ग                                                                                                                                 |                        | \$                                       | ?3?                                                |
| समग्—                                                                       |               | 3                                     | 353                                          |                                                                                                                                        | 80                     |                                          |                                                    |
| सुय —                                                                       |               | ¥                                     | 3-6                                          |                                                                                                                                        | पानक                   |                                          |                                                    |
|                                                                             | ३द            |                                       |                                              | <b>च्दग</b>                                                                                                                            |                        | 3                                        | २८७                                                |
|                                                                             | नागक (मुद्रा) |                                       |                                              | कंजिग                                                                                                                                  |                        | ş                                        | રપ્રદ                                              |
| <i>उत्तरापहरू</i>                                                           | , ,,          | 5                                     | £¥.                                          | नीर.                                                                                                                                   |                        | ş                                        | <b>২</b> =ঙ                                        |
| कब्र्डुग                                                                    |               | 3                                     | 222                                          | र्बंड                                                                                                                                  |                        | ą                                        | ३ <del>२</del> इ                                   |
| कागर्गी                                                                     |               | "                                     | .,                                           | गुन्द                                                                                                                                  |                        | 5                                        | 11                                                 |
| कुसुमपुरग                                                                   |               | 2                                     | €4.                                          | विचा                                                                                                                                   |                        | ş                                        | "                                                  |
| केवडिए                                                                      |               | =                                     | 222                                          | तक्क                                                                                                                                   |                        | 3                                        | ခ်င္ခ                                              |
| केतरात                                                                      |               | 2,                                    | ***                                          | द्राक्षापानक                                                                                                                           |                        | ą                                        | <b>५</b> २३                                        |
| चम्मनान                                                                     |               | 92                                    | "                                            | दालिम                                                                                                                                  |                        | ຊ                                        | १२३                                                |
| गुलग्र (स्पक)                                                               |               | ຊ                                     | £4,                                          | परिस्तिनग                                                                                                                              |                        | Ę                                        | <b>२५</b> ३                                        |
| तंत्र                                                                       |               | 3                                     | 222                                          | मज्ज                                                                                                                                   |                        | 3                                        | ন্হও                                               |
| दक्षिनगापहग                                                                 |               | á                                     | €4.                                          | मृद्दिता                                                                                                                               |                        |                                          | १२३                                                |
| রীবিচ্ছিক                                                                   |               | 11                                    | 11                                           | सक्करा                                                                                                                                 |                        | ٠<br>۶                                   |                                                    |
| दीन्गर (मुद्रग्म)                                                           |               | 3                                     | ???,३==                                      |                                                                                                                                        | 85                     | ٠,                                       | 11                                                 |
| पाडलीपुत्तग                                                                 |               | á                                     | દેર                                          | विधि                                                                                                                                   | ्र.<br>एट भोज्य पदार्थ |                                          |                                                    |
| रीय (सुद्रश्ग)                                                              |               | ŝ                                     | 222                                          | <b>इ</b> हुगा                                                                                                                          | ,                      | ź                                        | ૪૧૬                                                |
| हम                                                                          |               | 11                                    | 11                                           | <del>वं</del> ड                                                                                                                        |                        | ą                                        | र्डर                                               |
| धाहरक (रूपक)                                                                |               | 3                                     | દેય,                                         | <b>चयपृ</b> ण्ण                                                                                                                        |                        | 5                                        | <b>೯</b> ೯೦                                        |
|                                                                             | 38            |                                       |                                              | मण्डग                                                                                                                                  |                        | Ę                                        | وجو                                                |
| भय                                                                          | पात्र         |                                       |                                              | <b>मत्ताग</b> न                                                                                                                        |                        | ş                                        | 3,88                                               |
| क्रम्ब                                                                      |               | 3                                     | ?:3?                                         | हिवपूय                                                                                                                                 |                        |                                          |                                                    |
|                                                                             |               |                                       | •                                            | ्राच् <b>ट्र</b> स                                                                                                                     |                        | ð.                                       | ಸ್ವಂ                                               |
| <u> श्टारग</u>                                                              |               | #                                     | , 11                                         | ्रा <i>च</i> देख                                                                                                                       | <b>7</b> 5             | <del>2</del> .                           | 520                                                |
| ₹ट्टोसा<br>करोड्स                                                           |               | ,,                                    | 4.5<br>                                      |                                                                                                                                        | ४२<br>वस्त्र           | 3.                                       | ź=0                                                |
| करोड <b>ग</b>                                                               |               | ?                                     | <i>4.</i> 8                                  | श्रंमुव                                                                                                                                | ४२<br>वस्त्र           | <b>5</b> .                               | 366<br>350                                         |
| -                                                                           |               | Ş                                     | 8.8                                          |                                                                                                                                        |                        | ą                                        |                                                    |
| करोडम<br>कंप<br>चम्म                                                        |               | ?                                     | <i>4.</i> 8                                  | श्रंसुव<br>श्राईग्र<br>श्राभरण विचित्त                                                                                                 |                        |                                          | 36E                                                |
| करोडन<br>कंम<br>कम्म<br>चेल                                                 |               | 3                                     | ?:?<br>?:?                                   | श्रंमुय<br>श्राइंग्ग<br>श्रामरग्र विवित्त<br>उट्टिय                                                                                    |                        | n, n,                                    | 36E<br>36E                                         |
| करोडम<br>कंप<br>चम्म                                                        |               | ?<br>"<br>3                           | % ?<br>?<br>?<br>                            | श्रंसुय<br>श्राईग्ग<br>श्राभरग्ग विचित्त<br>टट्टिय<br>टण्गिय                                                                           |                        | n, n, n,                                 | 365<br>365<br>386                                  |
| करोडग<br>कंम<br>चम्म<br>चेल<br>नायस्व                                       |               | ?<br>;;<br>;;                         | ,,<br>;;;<br>,,                              | श्रंसुब<br>श्राइंग्ग<br>श्रामरग्र विचित्त<br>डट्टिय<br>डण्ग्रिय<br>कृग्ग-कंत                                                           |                        | 0, 0, 0, 0,                              | 365<br>365<br>385<br>89                            |
| करोडम<br>कंम<br>चम्म<br>चेल<br>नायम्ब<br>पड्य                               |               | 2 11 11 11 11 11 11                   | 9.2<br>23.2<br>11                            | श्रंसुय<br>श्राईग्ग<br>श्राभरग्ग विचित्त<br>टट्टिय<br>टण्गिय<br>कग्ग-कंत<br>कग्ग-खिचय                                                  |                        | 0' 0' 0' 0' 0'                           | 368<br>368<br>388<br>38                            |
| करोडग<br>कंप<br>चम्प<br>चेल<br>जायस्व<br>पड्य<br>देव<br>डन्ड                |               | ?<br>11<br>17<br>17<br>11<br>11<br>11 | 7.                                           | श्रंसुय<br>श्राईग्र<br>श्रानरग्र विवित्त<br>डट्टिय<br>डण्ग्रिय<br>कग्ग्ग-कंत<br>कग्ग्ग-खचिय<br>कग्ग्ग-चित्त                            |                        | 0° 0° 0° 0° 0° 0°                        | 366<br>366<br>366<br>36<br>366<br>366              |
| करोडग<br>कंम<br>कम्म<br>चेल<br>नायस्व<br>नडय<br>नंद                         |               | 2 11 3 11 11 11 11 11 21              | **<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>** | श्रंमुय<br>श्राइंग्ग<br>श्रामरग्ग विचित्त<br>टट्टिय<br>टणिग्गय<br>कग्गग-कंत<br>कग्गग-सचिय<br>कग्गग-चित्त<br>कग्गग-चित्त<br>कग्गग-चित्त |                        | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  | ₹ 6 €<br>₹ 6 €<br>₹ 6 €<br>₩ 7 €<br>₩ 7 €<br># 7 € |
| करोडग<br>कंम<br>दम्म<br>देख<br>गायम्ब<br>उडय<br>देइ<br>देह<br>दन्द<br>मंह्य |               | ?<br>11<br>17<br>17<br>11<br>11<br>11 | 7.                                           | श्रंसुय<br>श्राईग्र<br>श्रानरग्र विवित्त<br>डट्टिय<br>डण्ग्रिय<br>कग्ग्ग-कंत<br>कग्ग्ग-खचिय<br>कग्ग्ग-चित्त                            |                        | 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0 | 366<br>366<br>366<br>366<br>366<br>3               |

| पट्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vuu         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| कंवल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४५५<br>४३३  |
| स्रोम्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>\$</b> 7 |
| बीस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 47<br>744   |
| चीरांसुय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १६७         |
| जंगिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ६१          |
| तिरीडपत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४३२         |
| हुगुल्ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 844<br>844  |
| पट्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (५,४५६      |
| पोंड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . ४४६       |
| पोंड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ५,४५६       |
| भंगिय " ५६ गुलजंत " ४ नियलोमिय " ५६ गोए " २ नियलोमिय " ५६ गोए " २ नियल " ५६ गोए " १ नियले " १ १२१ जाए " १ १२१ जाले " १ १२१ | ४४६         |
| मियलोमिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १५१         |
| वाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 833         |
| संगय " १६ घंघ " १ १६ घंघण " १ १ १ घंघण " |             |
| श्रिक्त   श्रुस   श्रुम   श   | "<br>२१०    |
| बिद्या  श्रिक्त जिल्ला  श्रिक जिल्ला  श्रिक्त जिल्ला  श्रिक जिल्ला  श्रिक जिल्ला  श्रिक जिल्ल |             |
| प्रिंगियोग १ १२१ जागा " २ श्रंजिए " जुग्ग " २ श्रंजिए " जुग्ग " २ श्रंजिए " जुग्ग " २ श्रंजिहागा ३ ४२३ जीति " ४ १६६ ता " २ १ १६६ ता " १ १६६,१६३ तुस " १ १०० जागा " १ १६१,१६३ तुस " १ १०० जागा " १ १६१ पियय " १ १६१ पियय " १ १६६ प | २४०         |
| प्रिमियोग १ १२१ जागा " द प्रंतिकाण प्रांतिकाण प्रांतिकाण प्रंतिकाण प्रंतिका | ४३२         |
| श्रंजिए।  श्रंजिए।  श्रंतिद्धारण  श्रंतिद्धारण  श्रंतिद्धारण  श्रंतिद्धारण  श्रंतिद्धारण  श्रंतिद्धारण  श्रंतिद्धारण  श्रंतित्या   श्रंतित्या    श्रंतित्या   श्रंतित्या   श्रंतित्या   श्रंतित्या   श्रंतित्या   | १५१         |
| ग्रंतहारण ३ ४२३ जीति " ग्राभोगिरणी २ ४६३ तरण " इंद जाल ३ १६१,१६३ तुस " उण्णामिरणी १ ६ निज्जारण " स्रोगामिरणी १ १२१ पिगय " गहही ३ ५६ परिया " यंभणी १ १६४ पराण " २ थंभणी १ १६४ पराण " २ थंभणी १ १६४ पराण " २ थंभणी १ १६४ पोसह " २ ४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४३२         |
| त्राभोगिगी २ ४६३ तगा " २ इंद जाल ३ १६१,१६३ तुस " २ इंद जाल ३ १६१,१६३ तुस " २ इंद जाल १ १८१,१६३ तुस " २ १८१ पिग्रिय " २ १६१ पिग्रिय " २ १६४ पाण् " २ १६४ पाण " २ १६४ पाण् | "           |
| इंद जाल ३ १६१,१६३ तुस " उण्णामिणी १ ६ निज्जारण " अरेशामिणी १ १२१ पिणय " श्रेशामिणी १ ६ परिया " रंभणी १ १६४ पोसह " रंभणी १ १६४  | ६१          |
| उण्णामिगी १ ६ निज्जाग ,, २ ४३ मिल प्राण ,, २ ४३ प्राणामिगी १ ६ प्राण ,, २ ४३ प्राणामिगी १ ६ प्राण ,, २ ४३ प्राणा ,, २ ४३ प्राणा ,, २ ४३ प्राणा ,, २ १ १ १ प्राणा ,, २ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४३३         |
| कसोवगी १ १२१ पिगय " २ ४३<br>श्रोगामिगी १ ६ पयण "<br>गद्ही ३ ५६ परिया " २<br>तालुग्वाडिगी १ १२१ पाण " २<br>यंभगी १ १६४ पोसह " २<br>पडिसाहरण ३ ४२२ पोसह " २<br>माग्मी १ १३६ भिन्न " २ ४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४३२         |
| श्रोणामिग्गी १ ६ पाण्य " २ ४३<br>गद्ही ३ ५६ परिया " २<br>तालुग्वाडिग्गी १ १२१ पाण " २<br>थंभग्गी १ १६४ पोसह " २<br>पडिसाहरग्ग ३ ४२२ भिन्न " २<br>माग्ग्सी १ १३६ भिन्न " २ ४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . ४३१       |
| गह्ही ३ ५६ परिया ,, २ २ तालुग्वाडिगी १ १२१ परिया ,, २ २ थंभगी १ १६४ पोसह ,, ३ पोसह ,, ३ माग्री १ १३६ भंडागार ,, २ ४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २,४३४       |
| तालुग्वाडिसी १ १२१ पासा " २ १२१ पासा " २ १२१ पासा " २ १६४ पोसह " ३ ४२२ पोसह " २ १३६ मारासी १ १३६ मंडागार " २ ४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ६२          |
| यंभणी १ १६४ पाण ,, २ १ पिछा हरण १ १६४ पोसह ,, ३ १२२ मार्गा १ १३६ मंडागार ,, २ ४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४३२         |
| पडिसाहरण ३ ४२२ पोसह ,, ३<br>मार्गसी १ १३६ भिन्न ,, २<br>मार्नग , २ ४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४५५         |
| मार्गासी १ १३६ मिन्न ,, २ २<br>मार्नग भंडागार ,, २ ४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ሂሂና         |
| मातंग , भडागार ,, २ ४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४३२         |
| A STANDARD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४,४५६       |
| भंडसाला ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ६१,६२       |
| महागास " २ ४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ५,४५६       |
| शाला मंत " २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ४४६         |
| इंघरा- साला ४ ६१ मेहुरा "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "           |
| उज्जारा ,, २ ४३१ रहस्स ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>"</i>    |
| उत्तर " २ ४४५ रुक्ब " १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १०३         |

and the second of the state

|                  |                | १              | 24                 | मंदर, मेरु           |                     | ş           | ર્હ,કર્                |
|------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------------|
| लेह              | "              | Y Y            | <b>६१,</b> ६२      |                      |                     | ą.          |                        |
| वग्घरगा<br>वेज्ज | "              | १              | 58                 | ,, ,.<br>मालवग       |                     | ٠<br>٦      | १७५                    |
|                  | "              | ર              | ४३२                | माजनग<br><b>म्यग</b> |                     | . १         | <b>२</b> ७             |
| सुण्ग            | "              | २              | ४४६                | रवग<br>विमोग्गल्ल    |                     | . 1<br>ą    | ३१३                    |
| ह्य              | "              |                |                    |                      |                     |             |                        |
| ·                | •              | ४४             |                    | वेयड्ड               |                     | 8           | २७                     |
| •                | 1              | <b>मा</b> स    |                    | 21                   |                     | ą           | 8.8.8                  |
| ग्रासाढ          |                | ą              | ४७,३३३             | हिमवन्त              |                     | ?           | १२                     |
| "                |                | s.             |                    |                      | ४७                  |             |                        |
|                  |                |                | १३२,१६२            |                      | द्वीप ग्रौर क्षेत्र | _           | 146                    |
| "                |                | ¥              | २२६,२७४            | ग्रहु भरह            |                     | २           | ४१७                    |
| "<br>ग्रासीय     |                | á              | १२८                | ग्रन्णवर दीव         |                     | ?           | 33                     |
|                  |                | · ¥            | २२६                | उत्तर कुरु           |                     | 3           | રુકદ્દ,કર્             |
| n<br>कत्तिय      |                | १              | १३८                | एरवत                 |                     | ş           | ₹0%                    |
|                  |                | ž,             | हर्,१२ <b>न</b>    | जंब्रुहीव            |                     | ?           | २७,३१,३३               |
| "                |                | ۲<br>لا        |                    | "                    |                     | Ę           | 3,50                   |
| "<br>वेत्त       |                |                | २२६,२३०            | ग्ांदीसर दीव         |                     | ?           | १६                     |
| नरा<br>जेट्ट     |                | 8              | २२६                | 1,                   |                     |             | દય                     |
| "ठ<br>पोस        |                | <b>ર</b>       | ४७,३३३             | दीविच्चिक दीव        |                     | ź           | <b>३</b> ४१            |
|                  |                | ą              | १२८                | देवकुर               |                     | ś           | २३६,३११                |
| भह्वय            |                | 3              | १३०,१३१            | पंचसेल दीव           |                     | ş           | १४०                    |
| मग्गसिर          |                |                | १३२,१६३            | वाततिसंड             |                     | \$          | <b>‡</b>               |
|                  |                | 8              | १३८                | वंभद्दीव             |                     | ź           | ४२४                    |
| "                |                | 3.             | १२६,१३२            | भरह                  |                     | १           | १०५                    |
| ",<br>वैसाह      |                | 8              | २३०                | ,,                   |                     | ş           | इ०५                    |
|                  |                | २              | \$ \$ \$           | "                    |                     | ሄ           | ६्द                    |
| मावग्            |                | ą              | १२१,१२६            | महाविदेह<br>६        |                     | २           | १३६                    |
|                  |                |                | १३२                | हिमवय<br>-           |                     | 8           | १०५                    |
| . #1             |                | ¥              | २२६,२७४            | हेमवय                |                     | ?           | १०५                    |
|                  |                | ४६             |                    |                      | ४८                  |             |                        |
|                  |                | पर्वत          |                    | श्ररुगोदय समुद्      | समुद्र              | •           | 22                     |
| ंग्रंजग्गग       |                | ?<br>?         | 714                |                      |                     | १           | 30 00 J<br>ŠŽ          |
| इ देपय           |                | ş              | સ્ <b>હ</b><br>૧૩૩ | लवण्-समुद्           | • • •               | "           | ३१,१६२                 |
| कु दल            |                | . 8            |                    |                      | 8E .                |             |                        |
| कैलास            |                |                | • -                |                      | नदी                 |             |                        |
| गयसा             |                | સ<br>સ<br>ે. સ | ४१६<br>४१६         | <b>चल्लुगा</b>       |                     | 8           | ६०१<br>१०६ - २८        |
| गोरगिरि          | ;              | . 9            | . १३३              | एरवती<br>            |                     | ą           | ३६८,३७१                |
| चुल्ति हि        | <b>हम</b> वन्त | <b>? ?</b>     | •                  | एरावती<br>कार्यकाम   |                     | 2           | スコ <sub>ロ</sub><br>ぎぞみ |
| दहिमुख           |                |                | १४१<br>२७          | कण्हवेगा<br>गंगा     |                     | न् <b>र</b> | ४२,१०४                 |
|                  |                |                | 7.0                | भगा                  |                     | <b>'</b>    | \$ 5,500               |

यहर

" कृत

\*\*

27

अगरु

कु कुम

कप्पूर

"

11

"

"

गन्घद्रव्य

२

"

४६७

पिछ

पुप्फ

पोंडिय

पुत्तंजीवग

| १६८                |       |    |              |                                        |       | पंचमं परिक्षिष्टमं |              |  |
|--------------------|-------|----|--------------|----------------------------------------|-------|--------------------|--------------|--|
| चंदग               |       | ,, | "            | सट्टिया                                |       | "                  | 13           |  |
| तुरुक्ख            |       | "  | 12           | सरिसव                                  |       | Y                  | १५३          |  |
| क्षराः<br>मिगंड    |       | "  | "            | सालि                                   |       | ą                  | १०६,२३७      |  |
| 1443               | धू६   | ,, | ,,           | हिरि <b>मं</b> थ                       |       | ą                  | १०६          |  |
|                    |       |    |              | 161744                                 | •     | •                  | •            |  |
|                    | घान्य | २  | १०६          |                                        | ४७    |                    |              |  |
| ग्रग्<br>य्रतसि    |       |    |              |                                        | वाद्य |                    |              |  |
| श्रतास<br>ग्रलिसिद | •     | 21 | 17           | ====================================== |       | Y                  | 201          |  |
| श्रापात्तप<br>कल   |       | "  | <i>))</i>    | कच्छभी<br><del>शंतराज</del>            |       |                    | •            |  |
| <b>પા</b> ષ        |       | "  | <i>11</i>    | कंसताल<br><del></del>                  |       | 77                 | 13           |  |
| n                  | 1     | ą  | इर्७         | कंसालग                                 |       | 77                 | 11           |  |
| "                  |       | 8  | १५३          | काहला '                                |       | 77                 | 11           |  |
| कलमसालि            |       | २  | रइइ          | खर मुही<br>·                           |       | 27                 | 17           |  |
| कलाय               |       | Ę  | કંકંભ        | गु जापगाव                              |       | 11                 | "            |  |
| कुलत्य             |       | २  | ३०१          | गोलुई                                  |       | ४                  | ર્••         |  |
| कंगू               |       | ર  | १०६,२३७      | गोहिय                                  |       | . 8                | २०१          |  |
| कोद्व              |       | २  | १०६,२१३      | भत्लरी                                 |       | 8                  | ૨૦•          |  |
| 77                 |       | ş  | ሂ            | <b>भोडय</b>                            | •     | 77                 | 11           |  |
| गोवूम              |       | २  | १०६,२३७      | डमरुग                                  |       | 7;                 | 77           |  |
| चग्य               |       | ર્ | ર્કેહ,ર્૪૧   | ढंकुग्। .                              |       | *                  | २००          |  |
| 73                 |       | ş  | કેર્         | ग्गालिया                               |       | *                  | 58           |  |
| <b>32</b>          |       | ४  | ૨૨,१५૨       | ताल                                    |       | ሄ                  | २०१          |  |
| चवलग               |       | २  | २३७          | <u>नु</u> ण                            |       | X                  | २००          |  |
| जव                 |       | 3  | 308          | तुं ववीग्।                             |       | 8                  | કં૦ ૦        |  |
| गिएफाव             |       | ર  | १०६          | दु <b>ंदु</b> भी                       |       | ሄ                  | २०१          |  |
| 77                 |       | Y  | 55           | नंदी                                   |       | X                  | રં૦૦         |  |
| तंदुल              |       | ર  | ર્ફદ્        | पएस                                    |       | 72                 | "            |  |
| तिल                |       | ą  | १०६,२३७      | पडह                                    |       | ሄ                  | २००          |  |
| तुवरी              |       | 22 | 308          | परिलिस                                 |       | ¥                  | २०१          |  |
| त्रिपुड            |       | 15 | <b>37</b>    | पिरिपिरिता                             |       | Y                  | २०१          |  |
| वाराग .            |       | 77 | 11           | वव्वीसग                                |       | Y                  | २००          |  |
| पलाल               |       | 72 | 11           | भल                                     |       | Y                  | २०१          |  |
| <i>म</i> सूर       |       | 23 | 13           | मंगा                                   |       | Y                  | .२० <b>१</b> |  |
| मास                |       | "  | १०६,२३७      | भेरी                                   |       | . ¥                | 200          |  |
|                    |       |    | <b>२४</b> १. | मकरिय                                  |       | ४                  | २०१          |  |
| मुग्ग              |       | २  | १०६,२३७      | महुय                                   |       | ¥                  | २००          |  |
|                    |       |    | २४१          | मह <b>ई</b>                            |       | ¥                  | २०१          |  |
| रालक               |       | २  | १०६          | .ए२<br>मुइंग                           |       | ४                  | 200          |  |
| वल्स               |       | ર્ | •            |                                        |       | ķ                  | २०१          |  |
| वीहि               |       | २  |              | मुरली                                  |       | \$                 | <b>ج</b> لا  |  |
|                    |       |    |              | <b>3</b>                               |       | •                  |              |  |

कुत

| सभाष्यचूरिंग नि | नीयसूत्र       |        |                  |                             |               |     | ४६६     |
|-----------------|----------------|--------|------------------|-----------------------------|---------------|-----|---------|
| मुरव            |                | 8      | २००              | पद्मराग                     |               | ą   | 3=6     |
| लित्तिय         |                | 8      | २०१              | सूर्यमगी                    |               | ą   | 385     |
| वल्लरी          |                | 8      | २००              | सूरकान्त                    | ;             | 2   | 308     |
| वलिया           |                | 8      | २०१              | स्फटिक                      |               | ₹   | १०६     |
| विवंची          |                | 8      | 200              | 11                          |               | ₹   | 3=8     |
| वीसा            |                | K      | २००              |                             | ۶ و           | •   | , , _   |
| वेस्रु          |                | 8      | २०१              | · •                         | ६ १<br>धूर्त  |     |         |
|                 |                | "      |                  |                             | વૂત           | •   | •       |
| वेवा<br>वंस     | •              | 8      | "<br>२०१         | एलासाढ<br>                  |               | . १ | १०२     |
| संगालिया        |                | ४      | २०१              | खंडपा <b>गा</b>             |               | "   | 21      |
| सदुय            |                | K      | <b>२००</b>       | मूलदेव                      |               | 12  | 1)      |
| उ.<br>संख       |                | ¥      | २०१              | ससग                         |               | 11  | st ,    |
| <br>संखिगा      |                | 8      | २०१              |                             | ६२            |     |         |
| भ्य <u>ुं</u> ग |                | 3      | २० <i>१</i>      |                             | त्रापए        |     |         |
|                 |                | ₹      | 401              | · कल्लालावग्ग               |               | ४   | २२३     |
| `               | ४८             |        | •                | कुत्तियावगा                 |               | ሄ   | १५१,१०२ |
| •               | आकर            |        |                  | मज्जावरा                    |               | २   | १३६     |
| श्रय            |                | २      | 378              | रसावरा                      | .1            | २   | १३६     |
| तवु             |                | "      | 11               |                             |               | `   | • • •   |
| तंव             | •              | ,,     | "                |                             | ६३            |     |         |
| रयस्            | •              | "      | 77               |                             | भाषा          | •   | <b></b> |
| वइर             |                | "      | "                | श्रहारसदेसी भासा            |               | 3   | २५३     |
| सीसग            |                | "      | n                | ग्रद्धमागहं<br><del>-</del> |               | 71  | "       |
| सुवण्ग          |                | 11     |                  | पायय                        |               | 77  | 11      |
| हिरण्ए          |                | 11     | "<br>"           |                             | ६४            |     |         |
|                 | 38             |        | ••               |                             | पुरोहित       |     |         |
|                 | लौह            |        |                  | पालग                        |               | ሄ   | १२७     |
| श्रय            | , ,,,,,        | 5      | 2016             | •                           | ६४            |     |         |
| घंटा            |                | २<br>१ | <b>७</b> ३६<br>इ |                             | सुवण्एगार     |     |         |
| तउय ं           |                | 2      | २ <b>६७</b>      | <b>भ</b> णंगसेगा            | 3             | ą   | १४०     |
| तंब .           |                | ٠.     |                  | n                           |               | 8   | १२      |
| रुप .           | •              | 79     | 17               | ,,                          | ६६            |     | • •     |
| सीसग            | •              | ***    | ,,,              |                             | र र<br>झौकरिक |     |         |
| सुवण्ण          |                | "      | . 77             | Shirted                     | सामारम        | •   | 9.0     |
| 3 '             | •              | "      | **               | काल                         | <b>-</b> .    | ₹   | १०      |
|                 | ξο.<br>- * - * |        |                  |                             | ६७            |     |         |
| <b></b> -       | मिंग भीर रत्न  |        |                  |                             | वैद्य         |     |         |
| इंद्रनील ्      |                | ₹      | .358             | <b>ंघन्न</b> तरी            |               | ş   | ५१२     |
| चंद्रकान्त      |                | 3      | 305              | <i>1</i> 2                  |               | ሄ   | 380     |

|                                              | ६८           |       |                                                |                                      |                              |
|----------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| चामर<br>छत<br>ग्रंदावत्त<br>ग्रंदीमुख<br>दवि | ;<br>3<br>2: | • - • | पटह<br>पुण्णकलस<br>"<br>निगार<br>संख<br>सोहासण | "<br>*<br>*<br>*<br>*<br>*<br>*<br>* | "<br>55<br>{0?<br>?0?<br>?0? |

### सुभाषित—सुधासार

जं जिम्म होइ काले, ग्रायरियव्वं स कालमायारो। वितरित्तो हु ग्रकालो, लहुगा उ श्रकालकारिस्स ॥ --गाथा, ६ पडिसेवगा तु भावो, सो पुरग् कुसलो व होज्ज श्रकुसलो वा । कुसलेगा होति कप्पो, ग्रकुसलेगा पाँडसेवगा। दप्पो ॥ ---गाथा, ७४ गा य सन्त्रो वि पमत्तो, ग्रावज्जति तथ वि सो भवे वधग्रो। जह ग्रप्पमादसहित्रो, ग्रावराणो वी श्रवहश्रो ---गाथा, ६२ पंचसमितस्स मुिएएए।, ग्रासज्ज विराहरा। जिंद हवेज्जा। 🗆 गुग्वश्रो, रीयंतस्स सुव्वत्तमवन्धग्रो सो उ।। --–गाथा, १०३ ्ागद्दोसासुगता तु, दिप्पयां कप्पिया तु तदभावा । . श्रे.राधतो तु कप्पे, विराधतो होति दप्पेगां ॥ —गाथा, ३६३ सन्वपदेसु, विउस्सग्गऽववातधम्मता कामं जुता। विगा सो मेहण-घम्मं, स् रागदोसेहिं ॥ --गाथा, ३६४ संसारगड्डपडितो, **गागादवलंवितु**ं समारुहति। मोक्खतडं जघ पृरिसो, विल्वितारोग् विसमा उ। --गाथा, ४६५ ग्रभिभूतो वेयगाए ग्गच्चुप्पतितं दुवखं, तिन्वाए। ग्रव्यहितो, श्रद्दीगाो दुक्खऽहियासए तं सम्मं ॥ ---गाथा, १५०३ सोऊएां च गिलारिंग, पंथे गामे य भिग्खचरियाए। जित तुरितं गागच्छति, लग्गति गुरुगे चतुम्मासे ॥ ---गाथा, १७४६ रू व सरिसयं, करेहि गृहु कोद्दवो भवे साली। श्रासललियं वराश्रो, चाएति न गद्दभो काउं॥ -गाथा, २६२६

संपत्ती व विवत्ती व, होज्ज कज्जेसु कारगं पप्प। ग्रगुपायग्रो विवत्ती, संपत्ती कालुवाएहि॥ —गाथा, ४८०८ —भाष्यकार, श्राचार्य सिद्धसेन क्षमाश्रमग्रा

गागं पि काले ग्रहिज्जमागं गिज्जराहेऊ भवति, ग्रकाले पुण उवघायकरं कम्मवन्धाय भवति, तम्हा काले पिढयव्वं —भाग १, पृ० ७ त्राहारविहाराइसु त्रहिगारो कीरति । मोक्खत्थं ---भाग १. पृ०७ सामायारी - परूवरोसुय। कूलगरासंघसमितीसू पमाणं भवति । सूत्तधराग्रो ं ग्रत्यवरो — भाग १, पृ० १४ उपयोगपूर्वकररगिक्रयालक्खरगो ग्रप्रमाद:। -भाग १. प्० ४२ ग्रगायरिया । हिंसादिग्रकज्जकम्मकारिग्गो —भाग ४, पृ० १२४ ग्रावत्तीए जहा ग्रप्पं रक्खंति. तहा अरुगोवि आवत्तीए रिवखयव्वो । —भाग ४, १८६ ग्रकरेमाग्एस्स . संजमसीही भवति । ग्रज्जवं -भाग ४, पृ० २६४ भवति, कप्पो। पमाया दप्यो ग्रपमाया –भाग १, पृ० ४२ कम्मवंघो य ए। दव्त्रपडिसेवग्गासुरूवो,रागदोसासुरूवो भवति। —माग ४, पृ० ३५६ अगिग्गा जहा जड एवं जहुत्तसंजमजोगस्स ग्रकरगातो चरित्तं गलति । —भाग ४, पृ० ४ जारिसी रागंभागमात्रा मंदा मध्या तीवा वा, तारिसी मात्रां कर्मवंघो भवति । भाग ४, पृ० १६ जो जो साधुस्स दोसनिरोधकम्मखनगो किरियाजोगो ं सो सो मोक्खोवातो। --भाग ४. पृ० ३५ —चूरिंगकार श्राचार्य जिनदास महत्तर

|  |  | • |  |  | v |
|--|--|---|--|--|---|
|  |  |   |  |  |   |
|  |  |   |  |  |   |
|  |  |   |  |  |   |
|  |  |   |  |  |   |
|  |  |   |  |  |   |
|  |  |   |  |  |   |
|  |  |   |  |  |   |
|  |  |   |  |  |   |
|  |  |   |  |  |   |
|  |  |   |  |  |   |
|  |  |   |  |  |   |
|  |  |   |  |  |   |
|  |  |   |  |  |   |
|  |  |   |  |  |   |
|  |  |   |  |  |   |
|  |  |   |  |  |   |
|  |  |   |  |  |   |
|  |  |   |  |  |   |